# तुलसी-शब्दसागर

#### संकलनकर्ता स्वर्गीय पंडित हरगोविद तिवारी

संपादक श्री भोलानाथ तिवारी

इन्न, विमोद जन्द्र पाण्डे स्वा जी स्पृति ने उत्तराधिकारी ने गाइन भारती अकाहनी जयपुर विरु: दुलाकालय हो श्रेंट स्वकृष भावा।

हिंदुस्तानी एकेडेमी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

### संपादक-मङ्ल

डाँ० घीरेंद्र वर्मा, डी० लिट्० (पेरिस) डाँ० वर्लदेवप्रसाद मिश्र, डी० लिट्० (नागपुर) डाँ० माताप्रसाद गुप्त, डी० लिट्० (इलाहावाद)

प्रथम संस्करण :: ३००० : मूल्य 🗫)

्र मुद्रक-श्री प्रेमचन्द मेहरा, न्यू ईरा प्रेस, इलाहाबाद

प्रकाश्स्त्रीय .

'तुलसी-शब्दसागर' का समहकार्य 'तुलसीमंथा की प्राप्त में प्राप्त के एक वयोवृद्ध सज्जन स्वर्गीय श्री हरगोविंद तिवारी ने किया था। आप आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एकाउंटेंट थे और यह कार्य आपने लगभग ४० वर्षों में धीरे-धीरे पूरा किया था। कार्य संपन्न होने पर आपने इसके प्रकाशन के संबंध में एकेडेमी से पत्र-व्यवहार किया जिसके फलस्वरूप कोष की सामग्री ३०००) रुपये में एकेडेमी द्वारा खरीद ली गई।

यद्यि। स्वर्गीय श्री हरगोविंद तिवारी ने सामश्री बहुत परिश्रम और विस्तार से तैयार की श्री किंतु वस्तुतः वह व्यवस्थित कोप के रूप में न थी। नियमित कोष-सामग्री के अतिरिक्त उसमें पुरानी टीकाओं के ढंग की कुछ अन्य सामग्री भी मिश्रित थी। एकेडेमी ने इसके सपादन पर विचार करने के लिए डा० धीरेंद्र वर्मा, डा० वलदेवप्रसाद मिश्र और डा० माताप्रसाद गुप्त, इन तीन व्यक्तियों का एक संपादक-मंडल बनाया, जिसने संपादन के सवध में कुछ सिद्धात निर्धारित किए। सपादन का कार्य एकेडेमी के साहित्य-सहायक श्री भोलानाथ तिवारी को सौंपा गया। उन्होंने मई सन् १९४९ में निर्धारित सिद्धातों के आधार पर संपादन-कार्य आरम किया और लगभग चार वर्षों के अनवरत परिश्रम के बाद अत्यंत योग्यता से इसे पूर्ण किया।

प्रस्तुत कोष में लगभग २२,००० शब्द है। इनमें से लगभग १६,००० शब्द तो श्री हरगोविंद तिवारी की सामग्री से लिए गए हैं श्रीर शेष ६,००० श्री भोलानाथ तिवारी ने संगृहीत किए हैं। इन शेप शब्दों के संग्रह में जहाँ तक रामचिरतमानस के शब्दों का संबंध है डा॰ सूर्यकात की 'रामायण-शब्दसूची' से पूर्ण सहायता ली गई है। यदि गोस्वामों जो के श्रम्य ग्रथों की भी इसी प्रकार पूर्ण शब्दसूचियाँ होतीं तो निस्संदेह यह शब्दसागर श्रीर भी समृद्ध हो सकता।

शब्दों का क्रम सामान्य कोपों की भाँति है किंतु एक शब्द के आधार पर काल, पुरुष, लिंग अथवा वचन आदि की दृष्टि से बने रूप अथवा योगिक रूप पृथक्-पृथक् नहीं रक्खे गए हैं। कोष मे आए हुए इस प्रकार के शब्दों में अच्चर-क्रम से प्रथम आनेवाले शब्द मुख्य शब्द के रूप में दे दिए गए है और शेष शब्द उनके पेटे मे रक्खे गए है। उदाहरणार्थ 'अघाना' किया से बने विभिन्न रूपों मे 'अघाइ' अच्चर-क्रम की दृष्टि से प्रथम आता है, अतः उसे मुख्य शब्द के रूप मे दियागया है और 'अघाई', 'अघाउँगो', 'अघाति' तथा 'अघाहीं' आदि उसके पेटे मे दिए गए है। इसी प्रकार 'अनुज' के पेटे मे 'अनुजनि' तथा 'अनुजन्ह' आदि रखे गए हैं। इंद की आवश्यकता-पूर्ति के लिए प्रयुक्त शब्दों के विकृत रूप पृथक् रक्खे गए हैं, जैसे 'अभिराम' और 'अभिरामा', आदि।

यदि किसी शब्द का एक अर्थ है तो वह बिना संख्या के दे दिया गया है, किंतु यदि अनेक अर्थों में शब्द प्रयुक्त होता है तो वे क्रम से संख्या देकर लिखे गए हैं। अर्थ के बाद तुलसी की रचनाओं से उदा-। हरण दिए गए हैं। अनेक अर्थवाले शब्दों मे उदाहरण देते समय अर्थ की क्रम-संख्या का उल्लेख कर दिया गया है। इस संवैद्ये में इतना और वतला देना आवश्यक है कि जिन अथा के उदाहरण नहीं दिए गए हैं उनमें कुछ ऐसे भी निकृत सकते हैं जो प्रयुक्त ने हुए हों। इसी प्रकार यह भी असभव नहीं कि ऐसे अथों में भी कुछ शब्दों का प्रयोग तुलसी-प्रथावली में मिले जो इस कोष मे नहीं दिये गए हैं। आशा है आगामी संस्करण में इन तुटियों को दूर-किया जा सकेगा।

उदाहरणों के आगे क्रोहिंक में सिंद्र्भ दिया गया है। संदर्भ के आरंभिक अचर तो । तुलसी की रचनाओं के संचित्र नाम हैं, जिनका पूरा रूप संचेप-सूची में दिया गया है। उनके आगे दिए गए अंकों के संवंघ में निम्निलिखित वार्ते ध्यान देने योग्य हैं। 'मानस', 'किवतावली' तथा 'गीतावली' के आगे दी गई पहली संख्या कम से कांडों की द्योतक है, अर्थात् वालकांड के लिए १, अर्थाध्या के लिए २, अर्थ्य के लिए ३, किर्विक्धा के लिए २, सुंदर के लिए ४, लका के लिए ६, और उत्तर के लिए ७की संख्या प्रयुक्त हुई है। 'मानस' के संदर्भों की दूसरी संख्या दोहे की तथा तीसरी संख्या चौपाई की है। यदि तीसरी संख्या के साथ दो०, खो०, छं० अथवा सो० है तो वह कम से दोहा, खोक, छंद अथवा सोरठा की संख्या है। 'किवितावली' तथा 'गीतावली' की दूसरी संख्या छंद की है, अर्थात् यदि क० ०।४ जिला है तो इसका आश्य है किवितावली के उत्तरकाड का चौथा छंद और यदि मा० २।१४६।२ लिखा है तो इसका अर्थ है रामचरित-मानस के अयोध्यक्ताड के १४६ वे दोहे की दूसरी चौपाई। 'रामललानहळू', 'वैराग्यसंदीपनी', 'वरवै-रामायण', 'पार्वतीमंगल', 'जानकीमंगल', 'दोहावली', 'कुष्णगीतावली', 'वित्यपित्रका', तथा 'तुलसी-सत्तर्भ' में संचिप्त रूप के वाद केवल एक संख्या है और वह छंद की संख्या है। 'रामाज्ञा-प्रश्न' में संचिप्त रूप के वाद तीन संख्या हैं। पहली संख्या वर्ग की, दूसरी सप्तक की और तोसरी दोहे की है।

प्रस्तुत कोष में यथासंभव न्युत्पित्त भी दो गई है। किंतु यदि एक न्युत्पित्तवाले एक से अधिक शब्द पास-पास ही हैं तो कुछ अपवादों को छोड़कर किसी एक के साथ न्युत्पित्त दी गई है। न्युत्पित्त अज्ञात होने पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया गया है। न्युत्पित्त के साथ प्रश्नवाचक चिह्न अथवा तारा, क्रम से, अनिश्चित न्युत्पित्त अथवा न्युत्पित्त-संबंधी किल्पित शब्द का खोतक है।

प्रस्तुत कोप के प्रण्यन मे 'मानस' का-गीना प्रेस का संस्करण, 'सतसई' का एकेडेमी द्वारा प्रकाशित डा० श्यामसुद्रदास के 'सतसई-सप्तक' का संस्करण तथा अन्य प्रंथों के लिए नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की 'तुलसी-प्रथावली' के संस्करण काम मे लाए गए है।

यह श्रत्यंत संतोप का विपय है कि श्रव गोस्वामी तुलसीदास के समस्त अंथों मे अयुक्त शब्दों का यह महत्त्वपूर्ण कोप हिंदुस्तानी एकेडेमी की रजत-जयंती के श्रवसर पर विशेष प्रकाशन के रूप में हिंदी संसार के समज्ञ जा रहा है।

इलाहावाद : जनवरी, १९५४ थीरेंद्र वर्मा मंत्री तथा कोषाध्यत्त हिंदुस्तानी एक्डेमी, उत्तरप्रदेश

#### संचेप-सूची

| •                | = संदिग्ध         | ध्व०        | == ध्वन्यात्मक       |
|------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <del>&amp;</del> | = कल्पित शब्द     | पा०         | =पार्वतीमंगल         |
| ग्रनु०           | = त्रनुकरणात्मक   | Дo          | = रामाज्ञा-प्रश्न    |
| श्रप०            | = त्रपभ्रंश       | प्रा•       | =प्राकृत             |
| श्रर०            | = श्ररबी          | দ্যাত       | = फ़ारसी             |
| श्र०मा०          | = ग्रर्धमागधी     | ब ०         | =बरवै रामायण         |
| उ॰               | = उदाहरण          | सं ०        | =मंगोल               |
| क०               | <b>=</b> कवितावली | मा०         | =रामचरितमानस         |
| <b>क</b> ०       | = कृष्ण्-गीतावली  | मु <b>०</b> | =मुहावरा             |
| गी०              | =गीतावली          | रा०         | =रामललानहळू          |
| ग्री०            | =ग्रीक            | वि०         | <i>=</i> विनयपत्रिका |
| छुं ०            | = छंद             | वै०         | = वैराग्यसंदीपनी     |
| जाo              | = जानकीमंगल       | श्लो०       | = श्लोक              |
| तु०              | = तुलना कीजिए     | स०          | = तुलसी-सतसई         |
| तुर <b>०</b>     | =तुर्की           | सो०         | = सोरठा              |
| दे०              | =देखिए            | ह०          | =हनुमानबाहुक         |
| दो०              | =दोहा, दोहावली    | हिं०        | =हिदी                |

## तुलसी-शब्दसागर

#### श्र

क-(सं०)-१ चिह्न, २. गिनती के १, २, ३ इत्यादि श्रंक, २. गोव, ४. नाटक का एक ग्रंग, ४. शरीर, ६. दुःख, ७ पाप, म. दाग, टीका, ६. लेख, १०. नाया. ११. वार, १२. नो की संख्या। उ० १ मोहें बंक मयंक-शंक रुचि। (गी० ७१०) २. ग्रंक ग्रगुन श्राखर सगुन समुक्तिय उभय प्रकार। (दो० २४२) ३ तेहि भि श्रंक राम लघु श्राता। (मा० २।१६४।२) ग्रंके-गोद मे। उ० यस्यांके च विभाति। (मा० २। २लो०१)

श्रॅकमाल-(सं०)-म्रालिगन, भेंट, गले लगाना। सु० श्रॅकमात देत-भेटते, गले लगाते। उ० श्राजु जाये जानि सय

अकमाल देत है। (क० शरह)

श्रिका-दे व 'श्रंक'। इव ह तुन्ह सन मिटिह कि विधि के

श्रका।(मा० १।१२३।४)

श्रिकेन-(सं०)-१ चिह्निन, २. मुद्रिन, २. परचा हुन्ना, ४. चिप्तिन, १. चर्चित, ६ चित्रित। उ०१. मूमि विचोक्त राम-पद-श्रिकेत। (वि० २४) ४ राम नाम अंकित अतिसुंबर। (मा० १।९३।९) ६ गमायुध अंकित गृह। (सा० १।१)

श्र हर- (सं०)-१. ग्रॅन्डुग्रा, कोपल, २ हाम, कल्ला, ३ श्रांल, ४. कडी, ४ रिघर, ६ रोग्रा, ७. पानी, मांस के छोटे लाल-लाल डाने जो घाव भरते समय उत्पन्न होते हैं। ६. ग्रॅन्डुग्रा निकले हुए जो। उ० १. पाइ कपट जल अंकर नामा। (सा० २।२२।३) २. कंदमूल अनेक श्रंकर स्वीठ-सुधा लजाइ। (गी० ७।३३) ६ श्रॅन्ड्रत श्रंकर लोचन लाजा। (मा० १।२४६।२)

श्रकुरे-श्रंकुर की भाँति उपने हुए, श्रंकुरित । उ० मर्वर्हि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भूभट श्रंकुरे ।(मा० ६१६६१६०) श्रकुरेड-श्रंकुरित हुश्रा, उन्दर्य हुश्रा । उ० उर श्रंकुरेड गरव

तरु भारी। (मा० १।१२६।२)

त्रकुस-(सं० ग्रंकुग)-ग्रंकुग, हाथी को कानू में करने का एक दोमुंहा हथियार। उ० महामत्त गजराज कहुँ वसकर

अंकुस सर्व । (मा० १।२४६)

श्रॅकोर-(सं० अङ्कपानि)-१. घृम, रिशयत, २. गोद, ज्ञाती। ३०१ - जनु सभीत दे श्रॅकोर्। (गी० ७१३)

श्रॅंसियनु—(सं० श्रीन)-श्राखं, श्रांखों के। उ० चितवनि बस्ति कनिययनु श्रॅंबियन, बीच। (व० २०) श्रॅं खराँ— श्रांखें। उ० तिय की लखि श्रातुरता पिय की श्रॅंखियाँ श्रति चारु चर्ला जल न्वं। (क० २।११)

ग्रँग-दे॰ 'ग्रंग' उ॰ २. पालइ पोसइ सकत कॅंग, (मा॰

श्रा-(सं०)-१, ग्रहीर, २, श्रवयव, ३, भाग, श्रंश, ४,

नित्र वा संवोधन, र. शाख-विशेष, १. एक देश का नाम, ७. प्रकार, म उपाय, १. सहायक, १० छोंग. तरफ. ११. स्वभाव, १२. प्याग, १२ वेद के १ छंग, १४. राज्य के ७ छंग, १४ योग के म छंग, १६. जन्मलग्न, १७. श्रुव के वंश का एक राजा. १म छंग-प्रत्यं । उ० १. छंग अनंग देखि सत लाने । (मा० अ१११४) ७. राखें सरनागन सब छंग वल-विहीन को । (वि० २०४) म. दीन सब छंगहीन छींग मलीन अर्था अबाइ । (वि० २४) ६. रउरे छंग लोग जग को है। (मा० २१२म४१३) १म. महिष्ममद मंग करि छंग तोरे । (वि० १४) म० जंग लगाय-लिपटा कर । उ० छंग लगाय लिए टारे तें, (गी०२१म६) छंगन-मंगों, 'झंग' का बहुवचन । छगनि-अंगों में। उ० बाल-विभूषन-बसन मनोहर छंगनि विरचि बनेहो । (गी० ११म)

श्रॅगेइ-(सं॰ श्रंग)-स्त्रीनार करके श्रंगीकार करके सहकरं, सहन करके। ७० सहि हुवोल सांसति सकल, श्रंगइ

अनट अपनान । (द्यो**०** ५६६)

द्यगकरमै-(तं० दंगीनार)-हंदय से लगाया, अपनाया। उ० जाको हरि हट करि अंगकरथी। (वि० २३०)

ग्रुगद-(सं०)-१ बाहु पर पहिनने ना एक गहना, विजा-यठ, २. वालि नान्क बन्दर ना प्रत्र जो राम की सेना में था। २ लक्तरा के दो प्रत्रा में से एक। उ० २. अंगद नाम वालि नर वेटा। (मा० ११२११) ज्रंगदिहें-अंगद को। उ० इहाँ राम अंगदिह वोलावा। (मा० ११३॥२)

त्र्यंगन–(सं० त्रंगण)−१. त्रॉंगन, २. स्थान । ड० २. संत्राम त्रंगन सुभट सोवहि । (मा व्यव्य छंद)

ग्रॅगना-(सं॰ ग्रंगण)-ग्रांगन । ड॰ छगन सगन ग्रॅगना स्वेलिहो मिलि । (गी॰ ११८)

श्रंगना-(सं०)-स्वी। उ० अर्द्ध अंग अंगना अनंग को महनु

है। (क० ७।३६०)

श्रॅंगनाई-(सं० श्रंगण)-श्रांगन, घर के भीतर का सहन। उ० वरनि न जाइ रिचर श्रॅंगनाई। (मा० ७।०६।२) श्रॅंगनैया-(सं० श्रंगण)-दे० श्रॅंगनाई। । उ० इ.वि झलिंक्टे

भरि ऋँगनेया। (गी० ११६)

श्रॅगरी-(सं० श्रंग + रच)-कदच, श्रंग की रचा करनेवाली।
उ० श्रॅगरी पहिरि कूँ कि सिर धरहीं। (मा० रा१६११३)
श्रॅगविनहारे-सहन करनेवाले। उ० स्ल कुलिस श्रसि
श्रॅगविनहारे। (मा० रा२४१२)
श्रॅगहीन-दे० भगहीन'। उ० १० दीन सब श्रॅगहीन- छीन
मलीन श्रघी श्रघाइ। (वि० ४१)

ग्रंगहीन्-(सं०)-१ ग्रसहाय, २० लुंज, जिसका कोई ग्रंग नष्ट हो गया हो। ३ कामदेव।

ग्रंगा-(सं० ग्रंग)-१ ग्रंग, २ ग्रंगरखा, ग्रचकन। उ० १. कीन्ह्यों गरलसील जो ग्रंगा। (वै० ४७)

ग्रगार-दे० 'ग्रंगार'।

ग्रंगार-(सं०)-दहकता कोयला, चिनगारी। उ० जनु ग्रसोक ग्रंगार दीन्ह हरिय उठि कर गहेउ। (मा० १।१२)

श्रॅगारा-दे० 'श्रंगारा'।

त्रुगारा-दे॰ 'स्रंगार'। ड॰ देखियत प्रगट गगन स्रंगारा। (मा० शशशाध)

श्रॅगारू-दे॰ 'ग्रंगार'। उ॰ पाके छत जनु लाग श्रॅगारु। (मा० राग६ गा३)

**ग्रगारू-दे० 'श्रंगार'**।

त्रुगीकार-(सं०)-स्त्रीकार, ब्रह्म । उ० किये अंगीकार ऐसे बढ़े दगावाज को । (क० ७।१३)

ग्रगाकारा-टे॰ 'ग्रंगीकार'। उ० करहु तासु अव ग्रंगी-कारा। (मा० शन्हा२)

श्रृंगुरिन-(सं० श्रंगुलि)-१ उंगलियों से, २ उंगलियाँ। ड० १ अंगुरिन खंडि अकास। (व० २८)

श्रॅंगुरियाँ-उंगलियाँ । उ० सिखवति चलन श्रॅगुरियाँ लाए । (गीं० १।२६) मु० ऋँगुरियाँ लाए-उँगलियाँ पकड़कर। श्रिगुरी-उंगली ।

श्रंगुलि-(सं०)-उँगली। उ० चितव जो लोचन श्रंगुलि लाएँ। (मा० १११९७१)

त्रगुर्ला-उँगली। उ० सुभग ऋँगुष्ट ऋंगुली ऋविरल। (गी० ७१९७)

श्रगुलित्रान-(सं० श्रंगुलित्राण)-गोह के चमड़े का वना हुआ एक दस्ताना, जिसे वाण चलाते समय उँगलियो को रगड से यचाने के लिए पहिनते हैं। उ० श्रंगुलित्रान कमान यान छवि। (गी० ७।१७)

त्रंगुष्ट-(सं० त्रंगुष्ट)-त्रंगूठा । उ० सुभग त्रॅंगुष्ट त्रंगुली श्रविरत्त । (गी० ७१३७)

श्रीम-(सं०)-१ पैर, २ वृत्त की जड़। उ० १ भवदंग्रि निरादर के फल ए। (मा० ७।१४।४)

श्रींचड-(सं० श्राचमन) १. श्राचमन करके, पीकर के, २ भोजन के वाद हाय मुँह घोकर के। उ० २ ग्रॅंचइ पान सव काहूँ पाए। (मा० १।३४४।१) ग्रँच्इग्र-ग्राचमन कीजिए, पीजिए। उ० श्रॅचइश्र नाथ कहि मृदुवानी। (मा० २।१११।१) श्रेंचई-१ पी गया, २ पीकर। उ० १ लाज अचई घोरि । (वि॰ १४८) अँचवत-आचमन करते ही, पीते ही। उ० जो श्रॅंचवत नृप मार्ताह तेई। (मा० २।२३ १।४) ग्रॅंचवहिं-ग्राचमन करते है, पीते है। ग्रॅंचवै-पीता है। उ० जो ग्रॅंचवै जल स्वातिको। (दो० ३०६)

श्रंचल-(सं०)-१ साडी का छोर, श्राँचल २ सीमा के समीप के देंग का भाग ३. किनारा, तट। उ०१ अंचल बात बुमार्वाह दीपा। (मा० ७१।१८।४) मु॰ ग्रचल पसारि-(किसी बड़े या देवता से कुछ माँगते समय सियाँ श्रंचल फैलाती हैं) दीनता दिखा विनती कर । विनय से मांग। उ० पुरनारि सकत पसारि श्रंचल विधिहि यचन सुनाउहीं। (मा० ११३११। छुं०)

श्रॅंचवाः-(सं० श्राचमन) श्राचमन करवा कर, हाथ धुलाकर । उ० ग्रॅचवाइ दीन्हें पान गवने वास जहँ जाको रह्यो । (मा० १।६६। छ्ं०) ग्रॅंचव।यउ-ग्राचमन करवाया । उ० पूर्जि कीन्ह मधुपर्क ग्रमी ग्रॅचवायउ। (पा० १३४) ब्रजन-(सं०)-१ ब्रॉबो मे लगाने का काजल या सुरमा, २. रात, ३ स्याही, ४ साया, ४ एक पर्वत का नाम,६. छिपकली ७ लेप, म एक सर्प का नाम। उ० १ त्लसी मनरंजन रंजित श्रंजन नयन सुखंजन जातक से। (क० १।१)

त्रांजनकेस-(सं० त्रांजनकेश) दीप, चिराग़. जिसका केश ग्रंजन हो। उ० ग्रंजनकेस-सिखा जुवती तहँ लोचन-सलभ पठावौँ। (वि० १४२)

ग्रांजना-(सं०)-१ कुंजर नामक बंदर की पुत्री ग्रौर केशरी नामक बंदर की भार्या जिसके गर्भ से हनुमान उत्पन्न हुए थे। कही-कही इन्हें गौतम की पुत्रीभी कहा गया है। २.-र्त्रांख की पलक पर होनेवाली लाल फुसी। ३ टो रंगों की छिपकली ४. एक मोटा धान। उ० १. जयति लस-+ अदिति + ज)-अंजनारुपी देव माता (अदिति) से जन्मे हुए, हनुमान । उ० जयति लसदंजनादितिज । (वि० २६) ग्रजनी-(सं०) ग्रंजना हनुमान की माता। उ० जयति ग्रंजनी-गर्भ-ग्रंभोधि-संभूत-विधु। (वि० २४)

श्रंजनीकुमार- सं० -श्रंजनी के पुत्र, हनुमान । उ० विगरी सँवार श्रंजनीकुमार वीजै मोहि। (ह०१४

श्रंजलि- ५०)-हाथ का सपुट, श्रज्जलि । उ० सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोप जल अजलि दिएँ। (मा० १) ३२६ । छुं० १) ग्रंजलिगत-हस्तगत, अजलि में रखे हुए या प्राप्त हुए । उ० श्रंजलिगत सुभसुमन जिमि। (मा० १|३क)

श्रंजली-दे०-'श्रंजलि'।

ग्रांज-(स० ग्रंजन)-म्रजन लगाकर, स्रांजकर । उ० जथा सुश्रजन ग्रंजि हम। मा०१।१

ग्रंजुलि-(सं० ग्रंजिल -हाथ का संपुट, अजलि, श्रॅजुरी। ग्रंजोर-(सं०उज्जवल)-प्रकाश ।

ग्रॅंजोरि-(स० अजलि'-१ खोज, निकाल, २. छीन, छीनकर । उ० १ पैठि उर वरवस द्यानिधि दंभ लेत **अजोरि । (वि० १**६८

ग्रजोरि- स० उज्ज्वल)-प्रकाश कर ।

श्रंजोरी-प्रकाश, उजाला। उ० रवि संमुख खद्योत श्रॅजोरी। (सा० ३।११।१)

ग्रड-(सं०)-१ ब्रह्माग्रड, २. श्रंडा, ३ श्रंडकोश, ४. वीर्य, ४ कस्तूरी का नाफा, ६ पंच त्रावरण, ७ कामदेव, ८. मकानो के ऊपर के कलशा उ० १ त्र्यंड त्र्यनेक त्र्यमल जसु छावा। (मा० २।११६।१)। ग्रडन्हि-ग्रंडों का। उ० ग्रंडिन्ह कमल हृदय जेहि भाँती। (मा० २।७।४)

ग्रडकटाह-(सं०)-१ व्रह्मांड, विरव २ व्रह्मांड का ग्रर्ध-भाग। उ०१ एहि विधि देखत फिरड में श्रंडकटाह श्रनेक। (मा० श्रद्म०ख)

अडकोस-(सं० अंडकोश)-१ वहाड, २ फोता, ३ सीमा। उ० १. ग्रंडकोस समेत गिरि कानन । (मा० ४।२१।३) ग्रडज-(सं०)-ग्रंडे से उत्पन्न होनेवाले जीव, १. पत्ती, २.० मछली, ३. सर्प । उ० १ उदर माभ सुनु श्रंडजराया। (मा० ७। ८०।२)

ग्रंटिजराया-(संर्व ग्रंडज + राजन्)-पिचयों के राजा। गरुड। उ० उदर माक्स सुनु ग्रंडजराया। (मार्व ७।८०।२)

श्रत:-(सं०)-१. श्रंतःकरण, मन २. भीतर । उ० १. स्वांतःसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा। (मा० १।१११लो०७)

श्रंतः करण-(सं०)-भीतरी इंद्रिय, जो दुःख, सुख, निश्चय, विकल्प श्रादि का श्रनुभव करती है। मन, चित्त।

श्रंतःकरन-दे० 'श्रंतःकरण'।

ग्रत-(सं०)-१ समाप्ति, श्रवसान, २ सीमा, ३ मृत्यु, ४ परिणाम, ४ शेष, वाकी। उ०१ जो पै श्रलि ! श्रंत इहें करिवे हो। (कृ०३६) २. श्रंत नहीं तव चरित्र, (वि०४०) ग्रतहु-श्रंत में, श्रंत में भी। उ० श्रंतहु कीच तहाँ जहुँ पानी। (मा०२।१८२।२)

श्रानत्रगार—(सं० श्रंत + श्रागार) श्रागार = धाम । धाम का श्रंतिम श्रक्तर 'म'। उ० दूसर श्रंतश्रगार । (स० २३७) श्रंतक—(सं०) १ काल, २ यम, ३. नाशकर्ता, ४. सिन-पात का एक भेद, ४. ईश्वर, ६. शिव । उ० १. श्रनत भगवंत जगदंत-श्रंतक-त्रास-समन । (वि० ४६)

श्रंतकारी-(सं०)-श्रंत करनेत्राला, संहारकारी, नाशकारी। उ० कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।(मा० ७।१०८।छं०६)

श्रांतकाल-(सं०) मृत्यु, श्रांतिम समय।

श्रंतकृत-(सं०)-श्रंत करनेवाला, यमराज, धर्मराज। उ० भूमिजा-दुःख-संजात-रोपांतकृत जातनाजंतु-कृत-जातुधानी। (वि०२६)

ग्रंतर—(सं०)—१ श्रलगाव, २. मेद, फर्क, ३ भीतर, ४. बीच, ४ बीच की दूरी, ६ मन, ७ मद, ⊏ लुप्त, ६ श्रोट, श्राह, १० छेद। उ० १ संत-भगवंत ग्रंतर निरंतर नहीं। (वि० ४७) २ ग्यानिह भगतिहि ग्रंतर केता। (मा० ७।११४।६) ३ बसह गरुड जाके उर ग्रंतर। (मा० ७।१२०।१) ४ उमय ग्रंतर एक नारि सोही। (गी० २।१६) ग्रंतरग्रयन—(सं०)—१ काशी का सध्य भाग, २ ग्रंतरगृही, ३. तीथों की एक परिक्रमा विशेष, ४ एक देश का नाम। उ० १ श्रंतरग्रयन ग्रयन भल, थन फल वच्छ बेद-विस्वासी। (वि० २२)

ग्रंतरगत-(सं० श्रंतर्गत)-१ हृदयस्थ, हृदय के भीतर, २. भीतर श्राया हुत्रा, ३ गुप्त । उ० १ सगुन रूप लीला-विलास-सुख सुमिरन करति रहति श्रंतरगत। (गी०

शह)

श्रंतरगति-(सं० श्रंतर्गति)-१ मन या हृदय की गति, २ श्रंतर्वासना। उ० १. यह विचारि श्रंतरगति हारति। (गी० १।१६)

ग्रंतरजामिह्-(सं० ग्रंतर्यामी) १ ग्रतःकरण में स्थित होकर प्रेरणा करनेवाले भी, २ ग्रतःकरण की बात जाननेवाले भी। उ० १ ग्रतरजामिहुँ ते वड बाहरजामि हैं। (क० ७।१२६) ग्रंतरजामी-हृदय की बात जाननेवाला। उ० मैं ग्रपराध-सिंधु करुणाकर जानत ग्रंतरजामी। (वि० ११७)

श्रंतरदींठि-(सं० श्रंतदृष्टि)-श्रंतदृष्टि, विवेक । श्रंतरधान-(सं० श्रंतद्दान)-छिप जाना, ग्रुस हो जाना । उ० बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तय भए श्रंतरधान । (मा० शाइदः)

ग्रंतरघाना-दे० 'ग्रंतरधान'। उ० तुरत भयउ खल भ्रंतर-धाना। (मा० ६।७६।६)

ग्रानरचल-(सं० ग्रंतर्बल)-भीतरी चल, हिम्मत । उ० गर्जा श्राति श्रंतरचल थाका । (मा० ६।६२।१)

ग्रंतरसाखी-(सं० ग्रंतर्साची)-मन या हृदय का साची, भंग-वान। उ० प्रगट कीन्हि चह ग्रंतरसाखी। (मा० ६।१०८।७) ग्रंतरसाल-रसाल = ग्राम। ग्राम का ग्रंतिम श्रचर में। उ० वरन दुतिय नासक निरय तुलसी ग्रंतरसाल। (स० २८४)

ग्रांतरहित-(सं० ग्रंतर्हित) दृष्टि से श्रोक्तल, गुप्त। उ० कहि श्रस श्रंतरहित प्रभु भयऊ। (मा० १।१३३।१)

श्रंतरात्मा-(सं०)-जीवात्मा, जीव, श्रात्मा ।

ग्रंतिरित्त-(सं०)-१ पृथ्वी श्रीर सूर्यादि लोकों के बीच का स्थान, दो ग्रहों या तारों के बीच का स्थान, २. श्राकाश, ३. स्वर्ग, ४ तीन प्रकार के केतुश्रों में से एक, ४ श्रंतर्छान, ग़ायब।

ग्रंतर-दे॰ 'ग्रंतर'। उ॰ २. ईस ग्रनीसिंह ग्रंतरु तैसें। (मा॰ १।७०।१)

त्रप्रतर्जामिहि-त्रंतर्यामी को, भगवान को । उ० तुलसी क्यों सुख पाइए त्रंतर्जामिहि धृति ? (दो० ४११)

त्राता–श्रंत, समाप्ति। उ० सतसंगति संस्रति कर श्रंता। (मा० ७।४२।३)

ग्रॅंतावरि-(सं० ग्रंत्र + श्रवली) श्रॅतड़ी। उ० धरि गाल फारहिं उर विदारिह गल श्रॅंताविर मेलहीं।(मा० ६। १९। छं० २) ग्रंतावरीं - श्रॉतें, श्रंतिड़ियाँ। उ० श्रंतावरीं गहि उडत गीध, (मा० ३।२०। छं० २)

ग्रुंतिम-(सं०)-ग्राख़ीरी, श्रंत का, श्रंतवाला।

ग्रॅंथइहि-(सं० ग्रस्त)-ग्रस्त होगा, छिपेगा । उ० उदित सदा ग्रॅंथइहि कबहूँ ना । (मा० २।२०६।१) ग्रॅंथयउ-१ अस्त हो चला, २ ग्रस्त हो गया । उ० १ रविकुल रवि ग्रॅंथयउ जियं जाना । (मा० २।१४४।२) २ ग्रॅंथयउ ग्राजु मानुकुल भानू । (मा० २।१४६।३)

श्रॅंदेस–दे॰ 'श्रंदेसा'। उ॰ कमठपीठ धनु सजनी कठिन - श्रॅंदेस ।(व॰ १४)

ग्रॅदेसा-दे॰ 'ग्रंदेसा'। उ० श्रसमजस ग्रस मोहि श्रॅदेसा। (मा॰ १।१४।४)

ग्रंदेसा—(फा० श्रंदेशः)—सदेह, खटका. सोच, डर।
ग्रंघ— सं०)—१. श्रधकार, २ श्रज्ञानी, ३. श्रधा, नेत्रहीन, ४ जल, ४ उल्लू, ६ चमगादह।उ० १.मोह श्रंध
रिव बचन बहाने। (वे० २२) २ श्रंध में मंद व्यालाद गामी। (वि० ४६) ३ श्रंध कहे दुख पाइहें, डिठियारो केहि डीठि? (दो०४८१) ग्रधउ—श्रधा भी। उ०
श्रधउ बिधर न श्रस कहिं। (मा० ६।२११ ग्रंधहि—श्रंधे
को। उ० श्रंधिं लोचन लाभु सुहावा। (मा०१।३४०।४)
श्रंधक—(सं०)—१. कश्यय श्रोर दिति का पुत्र, एक दैस्य
जिसके सहस्र सिर थे। यह मद के कारण श्रंधों की
भाँति चलने से श्रंधक कहलाता था। स्वर्ग से पारिजात
लाते समय यह शिव द्वारा मारा गया। इसीकारण शिव

श्रंधकरिषु कहे जाते हैं। २ एक यादव, ३. श्रंधा, ४. महाताप नामक एक ऋषि । उ० १ त्रिपुर-मद-भंगकर, मत्तगज-धर्म-धर, श्रंधकोरग-ग्रसन-पन्नगारी। (वि०४६) ग्रंधकार-(सं०)-१ ग्रंधेरा, २. श्रज्ञान, ३ उदासी । उ० १. मोहनिर्सि-निविड यमनांधकारं। (वि० ४२)

ग्रंघकारि-(सं०)-ग्रंघक का शत्रु, ग्रंघक को मारनेवाला,

ग्राधकार-टे॰ 'ग्रंधकार'। उ० १. ग्रंधकार वरु रविहि नसावै। (मा० ७।१२२।६)

ग्रंघकृप-(सं०)-१. भ्रंघा कृत्राँ, जिसका जल सूख गया हो। २. घ्रॅधेरा, ३ एक नरक।

ग्रंधतापस-हे. 'ग्रंधमुनि'।

ग्रंघमुनि-श्रवण कुमार के पिता । एक दिन महाराज दशरथ सरयू के तट पर किसी जंगल में शिकार खेलने गये थे। समीप ही अवण्कुसार भ्रपने अधे माता-पिता को रखकर पानी लाने गया था। घडा डुवोने की आवाज सुनक्र दशरथ को किसी हिंस जन्त के होने का संदेह, हुआ और उन्होंने वाण चला दिया। श्रवणकुमार के कराहने पर दगरथ को तथ्य का पता चला और वे उसे वहीं मरा छोडकर उसके माता-पिता को पानी पिलाने चले। उन लोगा से इन्हें पूरी कहानी वतन्तानी पडी, जिसके फल-स्वरूप पुत्र-वियोग में दोनों ने विना जल ब्रह्ण किए शरीर छोड दिया। श्रवणकुमार के पिता ने मस्ते समय दशस्य को शाप दिया कि तुम श्री पुत्र वियोग में मरोगे। उ० विधि-वस वन मृगया फिरत टीन्ह् ग्रंधमुनि साप। (प्र० ११२१३) श्रॅंधिग्रार-डे 'ग्रंधकार'। ग्रॅंधि ग्रारॅं-ग्रंधेरे से, ग्रंधेरा होने पर । उ० चन्ध्र प्रवेसु कीन्ह अधिचारें । (सा० २।१४७।३) र्थ्योधग्रारी-(सं० ग्रंधकार)-ग्रँधकारमयी,ग्रॅधेरी। उ० मानहु कालराति ग्रॅंधिग्रागी। (मा० श=३।३)

ग्रॅंधियार-(सं० ग्रंधकार)-ग्रंधकार, ग्रंधेरा। उ० ग्रसुरन

कहँ लिख लागत जग ऋधियार। (व० ३६)

ग्रॅंधियारो-अधेरा। उ० ग्रॅंधियारो मेरी वार क्यों त्रिभुवन-उजियारे। (वि० ३३)

ग्रवेर-(सं श्रंधकार)-१ ग्रनीति, २ उपद्रव ३ गडवड। त्रव-(स॰)-माता, ग्रंवा। उ० कबहुक ग्रंब ग्रवसर पाइ। (वि० ४१) ग्रयनि-१ मातात्रो को, २ माताएँ। उ० १ देत परम सुख पितु ग्ररु ग्रंबनि। (गी० १।२८)

ग्रयक(१)-(सं०)-१ ग्रॉस, २ ताँवा, २ पिता। उ० १. नव अंतुज अयक छवि नीकी। (मा० १। १४७१२)

ग्रवक (२)-(सं० ग्रंव + क)-माता का।

ग्रव -(सं०)-१ कपडा, २ त्राकाश, ३ एक कपास, ४. श्रभक, १ वादल। उ० १ वर्षि दिये सनि श्रंवर सवरी। (सा० ६१९५७१३)

ग्रवर्गप-(सं०) १ एक सूर्यवंशी राजा। इच्वाकु से २८ वीं पीटी में नाभाग के पुत्र राजा श्रंवरीप वहुत वहें भक्त थे। एक बार हाटणी के दिन वे पारण करने जा ही रहे थे कि दुर्वामा अपनी शिष्यमंडली के साथ ह्या पहुँचे। राजा ने भाजन के लिए उन्हें निमन्त्रित विया पर वे संध्या-यटन के लिए चले गये और वहाँ जानकर अधिक टेर कर दी। इभर हाटणी केवल एक पल वाकी रह गई। हाटणी

में पारण न करने से- दोप लगता ह इस कारण - राजा घवराए और फ्रंत में विद्वान् बाह्यणों के परामर्श से भगवान् का चरणामृत ब्रहण किया। थोडी देर में दुर्वांसा श्राये श्रीर इस अवज्ञा के लिए वहुत विगड़े। उन्होंने अपनी जटा से एक वाल तोडकर पृथ्वी पर पटक दिया जो राचसी दनकर राजा के विनाश के लिए दौढी। उसी-समय विष्णु के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर, उस कृत्या नाम की राजसी को मार राजा की रचा की ग्रौर कुपित हो कर ऋषि के पीछे दौडा। ऋषि दुर्वासा क्रम से भागते हुए ब्रह्मा, शिव ग्रीर विष्णु के पास ग्रपनी रत्ता के लिए गये. पर सभी ने अपनी असमर्थता प्रकट की । अंत में उन्हें श्रंवरीप की शरण में स्नाना पडा स्रौर स्रंवरीप की प्रार्थना पर चक्र शांत होकर लौट गया। श्रंवरीप श्रव तक प्रतीचा कर रहे थे इस कारण दुर्वासा ने भोजन स्वीकार किया। श्रौर फिर उनकी प्रशंसा करते हुए श्रपने श्राश्रस पर लौट गये। २ भडभूँजे का मिट्टी का वर्तन जिसमें वह ग्रन भूनता है। ३ विष्णु, ४. शिव, ४ सुर्य, ६. ११ वर्ष से छोटा वालक, ७ परचाताप, म लडाई। उ० १ सुधि करि अंवरीप दुरवासा । (सा० २।२६४।२)

ग्रवा-(सं०)-१ साता, २. दुर्गा, ३ पार्वती, ४ ग्राम्रफल, ४ काशिराज इंद्रद्युम्न की सबसे वडी लडकी जो विचित्र-वीर्य की विदाहिता वनाई गई। उ० १. जगदंवा जह अवतरी। (मा० १।६४)

ग्रॅंगरी-(ग्रर॰ ग्रभारी)-१ हाथी की पीठ पर रखने का हौटा, २ छुज्जा । स्रॅवारीं-हौटे। उ० १ कलित करिवरन्हि परीं अवारी। (मा० १।३००।१)

अविका-(सं०)-१ पार्वती, २ दुर्गा, ३ माता, ४. धत-राष्ट्र की माता। उ० १ वासी नरनारि ईस ग्रंबिका सरूप है। (क॰ ७१९७१) ग्रिकिन-(सं०)-हे माता, हे पार्वती । उ० १ छमुख-हेरंच अवासि जगटंविके। (वि० १४) ग्रुविकापति-(सं०) शिव, महादेव। उ० श्रविकापतिमभीष्ट-सिद्धिदम्। (मा० ७।शस्तो०३)

ग्रव्-(सं०)-१ जल, २. सुगंधवाला, ३. जन्मकुंड्ली का चौया घर, ४ चार की संख्या। उ०१ श्रंबु तूँ हों श्रवु-चर, ग्रंव तू हों डिंस। (ह० २४) ग्रबुचर-पानी का जीव, जलचर । उ० ग्रंबु तू हों ग्रंबुचर । (ह० ३४)

ग्रंबुज-(सुं०)-१ कमल, २ वेंत, ३ ब्रह्मा । उ० १ नव र्ष्यंवुज ख्रंवक छ्वि नीकी। (मा० १।१४७।२)

त्र्यंवुर-(सं०)-१. वादल, २ नागरमोया । उ० १ विधि महेस सुनि सुर सिहात सव, देखत ग्रंबुद श्रोट दिये। (गी० ११७)

ग्रंबुधर-(सं०)-वाटल, जो जल धारण वरे। उ० नव भ्रंबु-धर वर गात ग्रंवर पीत सुर मन मोहई। (मा० ७।१२।

ग्रंबुध-(सं०)-समुद्र, सागर। उ० नदी उमगि ग्रंबुधि कहूँ धार्ड । (मा० शन्स्।१)

ग्रंबुनाय-(सं०)-समुद्र। उ०भवाम्बुनाथ संदरं। (मा० ३। ध श्लो० २)

ग्रंबुनिधि-(सं०)-समुद्र। उ० कृपा ग्रंबुनिधि ग्रंतरजासी। (मा० रार६७११)

श्रृंबुपति-(सं०)-१. वरुण, २. संसुद्रे उ० १. श्रानन श्रनल श्रंबुपति जीहा। (मा० ६।१४।३)

श्रंभोज-(सं०)-१. कमल, २ चंद्रमा, ३ सारस पत्ती, ४ शंख, ४ कपूर। उ० १. श्ररुन श्रंभोज लोचन विसालं। (वि० ५१)

ग्रंभोद-(सं०)-वादल, मेघ। उ० श्रचल श्रनिकेत श्रविरल श्रनामय श्रनारंभ श्रमोदनादव्य-बंधो। (वि० ४६) श्रंभोदनाद-(श्रभोद-)-मेघनाद, रावण का पुत्र, वादल की भाँति गरजनेवाला । उ० श्रनारंभ श्रंभोदनाद्य-बंधो। (वि० ४६) ग्रंमोदनादव्न-(सं० श्रमोद + नाद + ध्न)-लच्मण, मेघ की तरह गरजनेवाले मेघनाद को मारनेवाले। उ० श्रनारंभ श्रंभोदनादन्न वंधो। (वि० ४६)

ग्रंभोधर-(सं०)-बादल, मेघ।

ग्रंभोध-(सं०)-समुद्र। उ० जयति श्रंजनी-गर्भ-श्रंभोध-संभूत-विध, (वि० २४) ग्रभोधे -(सं०)-स्मुड का । उ० भवांभोधेस्तितीर्षावतां।(मा० १।१। इलो०६)

श्रमोस्ह्-(सं०) कमल, जल से उत्पन्न। उ० वदन इंदु श्रमो-रुह लोचन, (गी० १।४२)

श्रॅवराई-(सं० श्राम्रराजि)-श्राम की वरीचियाँ।। उ० संत सभा चहुँ दिसि ग्रॅवराई। (मा० १।३७।६)

ग्रंस-(सं ० ग्रंश)-१. ग्रंश, भाग, २ स्कंघ, ३ कला, ४. चौथा भाग । उ० १ उपजिह जासु इंस तें नाना । (मा० १।१४४।३) ग्रसनि-कंघों पर । उ० श्रंसनि सरासन लसत, सुचि कर सर, तून कटि, सुनि पट ल्ट्क पटनि के। (क० • २।१६) ग्रंसन्द-ग्रंश का बहुबचन, ग्रंशों, कलात्रों, भागों। उ० श्रंसन्ह सहित मनुज श्रवतारा । (सा०१।१८७।१)

श्रंसु-(सं० श्रंशु)-किरण, प्रभा । उ० लेत श्रवनि रवि शंसु कहॅ देत ग्रमिय ग्रप-सार। (स० ४४३)

श्रॅंस्श्रन–(सं० त्रश्रु)−९० श्रॉंसुओं से, २ ⁴श्रॉंसुओं को । उ० १ श्रॅसुवन पंथिक निरास ते तट भुइँ सजल सरूप। ्(स० ६२४)

त्रमुन-(सं व्यशुक)-१ रेशमी वस्त्र, २ महीन, कपडा ३ हुपद्या । उ० १ किंसुक वरन सुग्रंसुक सुपमा सुखनि समेत। (गी० ७१२१)

श्रइहिं-श्राऍगे। उ० कपिन्ह सहित श्रइहिं रघुवीरा। (मा० शावदार)

श्र उर-(सं • श्रपरं)-श्रीर, श्रन्य । उ० नर्हि जान उँ कछ श्रवर कवारु। (मा० २।१००।४) श्रवरट-श्रीर भी। उ० अउरट ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीन। (मा० ७।११६ ख)

श्रकटक-(सं०)-निर्भय, निर्विच्न. निष्कंटक। उ० जोगी अकटक भए पति गति सुनत रति सुरुछित भई। (मा० গাদ্রতা হুত্র)

श्रक पन-(स०) १ रावण का एक सेनापति। यह रावण का श्रनुचर था। खर दूषण के मारे जाने का समाचार गवण को सर्वप्रथम इसी ने सुनाया था। लंका के युद्ध से यह श्रीर अतिकाय दो प्रधान सेनापति थे। उसी युद्ध में हनु-मान के हाथ से यह मारा गया। २ दृढ । उ० १. अनिप अकंपन अरु अतिकाया। (मा० ६।४६।४)

ग्रक-(सं०) १ दुःख, २ पाप। उ० २. बरवस करत बिरोध हिठ होन चहत ग्रकहीन। (स० ४८८)

ग्रहण-(सं०)-जो कहा न जा सके भ्रव्योनीय। उ० सब विधि समर्थ महिमा श्रकथ तुलसिदास संसयसमन। (क० ७।१४१)

श्रव थनीय-(सं०)-जिसका वर्णन न हो सके। उ० श्रकथ-नीय दारुन दुखु<sup>०</sup>भारी। (या० १।६०।१)

अकिन-(सं० ग्राकर्ण)-सुनकर । उ० पुरजन ग्रावत श्रकनि वराता। (मा० ११३ ४४१२)

श्रुकरुन-(सं० त्रकरुण)-द्यारहित, निर्दय । उ० खर कुठा**र** मैं श्रकरुन कोही । (मा०१।२७४।३)

श्रकरा-(सं० श्रक्रय्य)⊕महॅगा न लेने योग्य। श्रवरे-न मोल लेने योग्य, सहसे। उ० नाम प्रताप सहा महिमा, श्रकरे किये खोटेंड छोटेंड बाढे। (क० ७।१२७)

अक्लकता-(सं०)-निर्दोपता, निष्कलंकता । उ० अकलंकता कि कामी लहुई। (सा०१।२६७।२)

ग्रकलका-(सं० ग्रकलंक)-कलंकरहित, निर्दोप । उ० सवहि भाँति संकर छकलंका। (मा० १।७२।२)

ग्रकल-(सं०)-१ ग्रवयव रहित, २ कलारहित ३ संपूर्ण, ४. जिसका खंड न हो. ५ कल्पना में न त्रानेवाला । उ० १ व्यापक अकल अनीह अज, निगुंग नाम न रूप। (सा० १।२०४)

श्रकस-(श्रर०)-३ बैर,२ बुरी उत्तेजना। उ०१ एते मान अकस कीबे को आए आहि को ? (क० ७।१००) २ वंदि बोले विरट श्रकस उपजाह कै। (गी० १।८२)

ग्रक्सर-(सं० एक 🕂 सर)-ग्रकेला, एकाकी। उ० कवन हेतु मन व्यत्र त्रति त्रकसर ज्ञायहु तात । (मा० ३।२४) श्रकसर-(अर०)-बहुधा, श्रधिकतर, प्रायः।

ग्रकाज-(सं० ग्रकार्य)-१ बुराई, २ हर्ज ३ विघ्न, ४ खोटा काम, ४ निष्प्रयोजन । उ० १. सनहूँ श्रकाज श्रानै ऐसो कौन आज है। (क० १।२२) मृ० यकाल काज-बनाव-विगाड। उ० तुलसी अकाज काज रामही के रीके खीके। (वि० ७६)

श्रकाजा-दे० 'त्रकाज'। उ० २. जो न कहउँ वड होइ খ্ৰকালা । (মা০ গাওধাও)

श्रमाजू-दे॰ 'श्रकाज'। ए॰ रे. जौं न जाउँ तव हो इ श्रकाजू। (मा० १।१६७।३)

श्रकाजेउ-१ सरे हैं, २ श्रकाज हुआ है, हर्ज हुआ है। उ० १. मानहुँ राजु अकाजेट आजूँ। (मा० २।२४७।३) ग्रकाय-(सं ० ग्रकार्यार्थ) ग्रकारथ, व्यर्थ, वृथा । उ० भयो सुगम तो को अयर-अगम तनु समुिक घों कत खोवत

च्रकाथ । (वि० ८४)

श्रकाम-(सं०)-१ निष्कास, कामनारहित, २ व्यर्थ। उ० १ अवटै अनल अकाम बनाई। (मा० ७।११७।७) ग्रकामा-दे॰ 'श्रकाम'। उ० १. पट विकार जित श्रनघ श्रकामा । (मा० ३।४५।४)

श्रकामिनी-(सं०) किसी बात की इच्छा न रखनेवालों को। उ० भजामि ते पटाबुजं अकामिना स्वधासदं। (सा० ३। શ છેં૦ ૧) ા

श्रकारन-(सं० श्रकारण) विना कारण के। उ० काहि प्रनत

पर श्रीति श्रकारन ? (वि॰ २०६) श्रकारनहीं-विना कारण के ही। उ॰ श्रिभमान विरोधं श्रकारनहीं। (मा॰ ७।१०२।२)

श्रकाल-(सं०)-१ वे समय, वे मोसिम, २ हुर्भिच, ३. कमी। उ०१ जिमि श्रकाल के कुसुम भवानी। (मा० ३।२४।४) मु० श्रकाल के कुसुम-विना ऋतु के फूल। ऐसे फूल श्रह्म सममें जाते हैं।

ग्रकार-(सं० श्राकाण)-श्राकाश, नभ, गगन, श्रून्य। उ० तृपावंत सुरसरि विहाय सठ, फिरि फिरि विकल श्रकास निचोयो। (वि० २४१)

त्र्यकाम्यान -(सं० त्राकाशवाणी)-देव वाणी, जो वाणी त्राकाश से सुनाई पढे। उ० में त्रकासवानी तेहि काला। (मा० ११९७३।३)

त्र्यकामा-दे॰ 'त्रकास'। उ० भै वहोरि वर गिरा श्रकासा। (मा० ११९७१)

ह किंचन-(सं०) १ अहंकार, ममता और मान इत्यादि से रहित, २ सर्वत्यागी, ३ निर्धन, ४ आवरयकता से अधिक धन न संब्रह करनेवाला । ८० १. परम अकिंचन प्रिय हिर केरें। (मा० १।१६१।२) २ अचल अकिंचन सुचि सुख्धामा। (मा० ३।४१।४)

ग्रवंड-(सं०) १ जो कुंटित न ही, तीव्र, तेज, पैना, २ श्रेष्ट, उत्तम। उ०१ मति ग्रकुंट हिर भगति श्रखंडा। (मा० ७१३३१)

त्रकुठा-दे॰ 'त्रकुंट'। उ०२ लाभिक रघुपति भगति श्रकुंटा। (सा॰ ६।२६।४)

श्रक्त-(सं०)-परिवार रहित, कुलहीन । उ० अकुल अगेह दिगंबर व्याली । (मा० ९।७६।३)

ग्रक्लार-(मं० त्राकुल)-न्याकुल होकर। उ० समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी श्रकुताइ। (मा० २।४७) णकुलाई-व्याकुल होकर, त्राकुल होकर। उ० मनहुँ उठेउ श्रृंबुधि श्रक्ताई। (मा० २।२७६।३) श्रृकुलानि-श्राकुल होती हैं, घवडाती है। अकुलार्न-आकुल होती है, व्याक्न होती है। ग्रकुलान-त्रकुलाया, व्याकुल हुत्रा। ३० न्सर पैठत कपिपट गहा, मकरी तव अकुलान। (मा० ६। १७) अकलाना-१. व्याकुल हुत्रा, घवराया, २ २ त्रावेग में त्राया। उ० १. किह न सकह कछु त्रति अकुनाना। (मा० २।१००।२) ग्राकुलान - व्याकुल हो उठी, च्याकुल हुई । उ० अति सुकुमारि देखि अकुलानी। (मा० गरमा१) अकुलाने-१ मग्न हुए, २ व्याकुल हुए, ३ मुद्य । उ० १. जानि वडे भाग अनुग्ग अकुलाने हैं। (गी० ११४६) ग्रकलाई।-स्याक्ल होते है। छटपटाते हैं। उ० पुनि पुनि सुनि उक्सिहं अकुलाहीं। (सा० १।१२४।१) त्रक्लीन- मं०) नीच दुल का, तुरे कुल का। उ० कुल अहलीन को सुन्गो है, वेद साखि है। (वि० ६६)

श्रकृणार-(मं०)-१ समुद्र, २ यडा कछुत्रा। वह कच्छप जो पृथ्वी के नीचे माना गया है। २ पत्थर या चट्टान। श्रकृपाल-दे० 'श्रक्रपाल'।

ाज्ञानु-(सं०)-निर्देष, कृपा रहित। उ० प्रभु श्रकृपानु, रपानु श्रनायक जहॅं-तहॅं चित्तहिं डोलावा। (वि० २३२) श्रनेल-(सं० एक + हि० ला)-श्रकेला, एकाकी। उ० श्रति अकेल वन विपुल कलेस्। (मा० १।१४७।३) अकेलि— अकेली, एकाकी, उ० विपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्। (मा० १।४३।४) अवेले—एकाकी। अकेला। उ० को तुम्ह कस वन फिन्हु अकेले। (मा० १।१४६।२)

ग्रकोविट—(सं० अकोविट)—मर्ख, ग्रज्ञानी। उ० ग्रग्य ग्रकोविट ग्रंध ग्रभागी। (सा० १।११४।१)

श्रक्र्य-(सं०)-१ दयालु, सरल, २ एक यांटव जो श्रीकृष्ण के चचा लगते थे।

ग्रह-(सं०)-१ रावण का पुत्र ग्रचकुमार जिसे हनुमान ने लंका का प्रमोदवन उजादते समय मारा था। २ ग्राँख, ३ गाढी, ४ व्यवहार, १ इंद्रिय, ६ ग्रात्मा, ७ चौसर, पासो का खेल। उ० १. रूख निपातत, खात फल, रचक श्रच निपाति। (प्र० शशा)

श्रसत-(सं०)-१ चावल, २ श्रिखणिडत, २ जिसमें चत या धाव न किया गया हो ।

श्राचग-(सं०)-जिसका चय या नाश न हो। कल्प के स्रंत तक रहनेवाला। उ० अचय अकलंक सरट-चंट-चंटिनी। (गी० २।४३)

श्रच्तर-(सं०)-१ नित्य,श्रविनाशी, ब्रह्म, २ श्रकारादि वर्ण । श्रच्चि-(सं०)-श्राँख ।

श्रावह-(सं०)-१ संपूर्ण, २ लगातार, ३ वेरोक। ३० १. श्रागुन श्रखंड श्रनंत श्रनादी। (मा० १११४४१२) श्रावंडल-(सं० श्रखंड)-१ श्रखंड, पूरा, २ इंड। ३० १ पुर खरभर, उर हरपेड श्रचलु श्रखंडल। (पा० ११४) श्रावडा-दे० 'श्रखंड'। ३० १. सोहमस्मि इतिवृत्ति श्रखंडा। (मा० ७११८१)

ग्रखंडिन –(सं०)–जिसके दुकड़े न हुए हों। उ० सोइ गुन-गृह विग्यान ग्रखंडित। (सा० ७।४६।४)

त्रखत-(सं॰ अन्त)-चावल, पूजा के लिए उपयुक्त चावल जो दृटा नहीं रहता।

ग्रखय-(सं० ग्रचय) ग्रचय, जिसका नाश न हो। उ० परिस ग्रखय बहु हरपिंह गाता।(मा० ११४४१३) ग्रखय-वटु-(सं० ग्रचयवट)-वह वरगट का पेड जिसका नाश न हो। प्रयाग का प्रसिद्ध वट वृषा। उ० छुत्रु ग्रखयबहु मुनि मनु मोहा। (मा० २।१०११४)

त्रखारा-(सं० त्रचवाट)-१ नांचने-गानेवालों की मंडली, २ मल्लयुद्ध के लिए वना स्थान, ३ साधुत्रों का त्रहा, ४ रंगभूमि, ४. त्राँगन। उ० १ त्रांत विचित्र तह हो इ त्रखारा। (मा० ६।१०।४) ग्रखारेन्ह—ग्रखाडों में, मल्ल-शालाओं में। उ० नाना ग्रखारेन्ह भिरिहं वहुविधि एक एकन्ह तर्जही। (मा० १।३। छं०२) ग्रखारो-दे० 'ग्रखारा'। ग्राखिल-(सं०)-१ संपूर्ण, विलकुल, पूरा, २ त्रखंड, सर्वागपूर्ण। उ० १. ग्रनस्थ ग्रसगुन ग्रघ ग्रसुभ ग्रनभल ग्रखिल ग्रकाल। (प्र०३।११४) २ सुखट नर्मट वरद विरज ग्रनवध ग्रखिल, विपिन-ग्रानंद-वीथिन-विहारी। (वि० ४६) ग्रखिलिवग्रह-(सं०)-समस्त न्रहाड जिसका शरीर हो। उ० ग्रखिलिवग्रह, उग्रह्म शिव भूपसुर, (वि० १०) ग्रखिलेस्वर-(सं० ग्रखिलेश्वर)-समस्त संसार के ईरवर। उ० पूजे रिपि ग्रखिलेस्वर जानी। (मा० ११४८।१)

त्रखेटकी-(सं० त्राखेटक)-शिकारी उँ० त्रटत गहन गन त्रहन त्रखेटकी। (क० ७१६)

त्रग-(सं०)-क न चलनेवाला, १. पहाड, २ पेड। ख. टेढ़ा चलनेवाला, ३ सर्प, ४. सूर्य। उ० १ गये पूरि सरधूरि, भूरि भय श्रग थल जलिंघ समान।(गी० १।२२) श्रगजग-जड श्रोर चेतन, चराचर। उ० श्रगजग जीव नाग नर देवा। (मा० ७।६४।४) श्रगजगनाथ-चराचर के स्वामी, भगवान। उ० श्रगजगनाथ श्रतुल बल जानहु। (मा०६। ३६।४) श्रगजगपालिके-हे स्थावर-जंगम को पालनेवाली देवी पार्वती, हे पार्वती। उ० रचत विरचि, हिर पालत, हरतहर, तेरे ही प्रसाद जग श्रगजगपालिके। (क० ७।१७३) श्रगजगरूप-जड चैतन्यमय, सर्वव्यापी परमात्मा। उ० नयन निरिख कृपासमुद्र हिर श्रगजगरूप भूप सीतावर। (वि० २०४)

श्रगाणत-(सं०) जिसकी गणना न हो सके, श्रपार । उ० कंदर्ष-श्रगणित-श्रमित छ्वि, नत्रनीत्त-नीरज-सुंदरं । (वि० ४१) श्रगति-(सं०)-दुर्गति, त्रुरी दशा। उ० ऋधि, सिधि, विवि चारि सुगति जा विनु गति श्रगति । (गी० २। ८२)

त्र्रगनित-दे० 'त्रगणित'। उ० लावन्य-वपुप त्र्रगनित-त्र्रनंग। (वि० ६४)

श्रगन -(सं० श्रन्नि)-श्राग।

त्रुगनी-(सं० अगणित)-दे० 'अगणित' ।

ग्रगम—(सं०)—१ जहाँ कोई जान सके, २. न जानने योग्य, दुर्वोघ। ३. किटन, विकट, ४ दुर्जभ, ग्रलभ्य, ४ त्रपार, यहुत, ६ त्र्रथाह, गहरा। उ० १ एक त्रज्ज मग त्रगम गवन कर विलम्र न छिन-छिन छाईँ। (वि० ६४) २ कविकुल त्रगम भरतगुन गाया। (मा० २।२३३।१) ३ तुलसी महेस को प्रभाव भाव ही सुगम, निगम त्रगम हूँ को जानिबो गहनु है। (क० ७।१६०) ४ त्रगम जा ग्रमरिन हूँ सो तनु तोहि दियो। (वि० १३४) त्र्रगम—दे० 'त्रगम'। उ० ४ ताकी महिमा क्यों कही है जाति त्रुगमें। क० ७।७६)

श्रगमनो-(सं० अप्रवान्)-श्रागे करके। उ० रावन करि परिवार श्रगमनो जमपुर जात बहुत सकुचैहैं। (गी०४।४१) श्रगमु-दे० 'श्रगम'। उ० ३ श्रगमु न कछु प्रतीति मन मोरें। (मा० १।३४३।२)

ग्रगम्य-(सं०)-दुर्गम, न जाने योग्य, श्रवघट।

ग्रगर-(सं श्रगर)-१. एक प्रकार की सुगंधित लकडी।
२. एक पेड़ का नाम जिसकी लकड़ी सुगंधित होती है।
३. उस लकडी का चूर्ण। उ०३ कुंकुम श्रगर श्ररगजा
छिरकहिं भरहिं गुलाल श्रवीर। (गी १११)

त्रगरज-(सं अत्रज्ञ)-१ जो पहिले जन्मा हो, अत्रज, २ नायक, नेता, ३ वाह्मण । उ०१ ताही तें अगरज भएउ

सव विधि तेहि प्रचार । (स॰ ४३४)

त्रगर-(सं॰)-दे॰ 'त्रगर' उ॰ त्रगर प्रसंग सुगंध वसाई।

(मा० शार्वलाश)

त्रागवान-(सं० त्रम्र + वान)-स्वागत के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, त्रगवानी करनेवाला या करने-वाले। उ० सिंज गज रथ पदचर तुरग लेन चले त्रग-वान। (मा० १।३०४) त्र्रगवाना–त्र्रगवानी करनेवाले । उ० चले लेन सादर त्र्रग-वाना । (मार् १।६४।१)

श्रगवाना—स्वागत, श्रभ्यर्थना, श्रागे वदकर लेना। उ० नियरानि नगर बरात हरपी लेन श्रगवानी गए। (जा०१३४) श्रगस्ति—(सं० श्रगस्त्य)—१ श्रगस्त्य ऋषि, २. एक तारा जो भादों में सिंह के सूर्य के १७ श्रंश पर उदय होता है। इसका रंग पीला होता है। ३ एक पेड। उ० १ सुनत श्रगस्ति तुरत उठि धाए। (मा० ३।१२।४) २ उदित श्रमस्ति एथ जल सोवा। (मा० ४।१६।२)

त्र्यगस्त्य-(सं०) एक ऋषि । मित्रावरुण एक वार उर्वशी को देखकर काम-पीडित हो गए। उन्हें वीर्यपात हुन्रा जिसे घडे मे रखा गया। इसी घडे से अगस्त्य ऋषिका जन्म हुआ इसी कारण कुंभज, घटयोनी श्रादि भी इनके नाम है। एक बार विध्याचल को इस वात की ईर्ध्या हुई कि सुमेरु की प्रद-निया सभी करते हैं और उसकी कोई नहीं। वह रुट होकर इतना वढा कि सूर्य का मार्ग वंद हो गया श्रीर श्रॅघेरा फैल गया। देवतात्रों की प्रार्थना पर श्रगस्त्य ऋषि उसके पास गए। बिंध्य शाप के डर से इनके चरणों में गिर गया और योग्य सेवा के लिए प्रार्थना की। अगस्त्य यह कहकर कि जब तक मैं न त्राऊँ इसी प्रकार रहो उज्जैन की त्रोर चले गए त्रौर फिर न लौटे। तब से विध्य उसी प्रकार पड़ा है। एक बार अगस्त्य समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। समुद्र इनकी कुछ सामग्री बहा ले गया। इस पर रुट होकर ऋषि उसे पी गए। फिर जब देवता श्रो ने प्रार्थना की तो लघुरांका के द्वारा समुद्र को अपने उदर से वाहर किया। इसी कारण समुद्र का जल नमकीन है। कई बार इन्होने ऋषियों की राचसो से रचा की। ऋगस्त्य श्रपने लोक-कल्याणकारी चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं।

त्र्रगह-(सं॰ त्रप्राह्म)-जो गहने योग्य न हो, जो पकडा न जा सके। उ॰ नृपगति त्र्रगह, गिरा न जाति गही है। (गी॰ १।८४)

त्र्रगहु–दे० 'र्त्रगह'। उ० सव विवि त्र्रगहु त्रगाध दुराऊ। (मा० २।४७।४)

र्श्वगहुँड़-(सं० अम्र + हि॰ हुड)-१ अगुत्रा, त्रागे चलने-वाला, २ आगे, आगे की ओर । उ॰ १ मन अगहुँड तन पुलकि सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर । (गी॰ २।६६) २ भय वस अगहुँड परद्द न पाऊ। (मा २।२१।१)

श्रगाऊ−(सं० अग्र + हि० आऊ)−आगे, आगे ही । उ० यह तो मोहि खिकाइकोटिविधि, उलटिविवादन आइ अगाऊ। (कृ० १२)

त्रगाध—(सं०)—१ त्रथाह, २ बहुत, ३ गंभीर । उ० १ ऐसेड त्रगाध बोध रावरे सनेह-वस । (गी० १।८४) त्रगाबि—त्रगाध का बहुवचन । उ० २ व्याध को साधुपनो कहिए, त्रपराध त्रगाधिन में ही जनाई। (क०७।६३) त्रगाबा—दे० 'त्रगाध'। उ० १ वरनव सोइ वर वारि

प्रगाया–दे० 'त्रगाध'। उ० १ वरनव सोइ वर व श्रगाधा । (मा० श३७।१) ं

त्रगाधु-दे॰ 'त्रगाध । उ० १ तुलसी उतरि जाहु भव उद्धि त्रगाधु । (व० ६१)

त्र्रगाधू–दे० 'त्रगाध'। उ०२ वेद मध्य गुन विदित्त त्रगाधू। (वै० २२) ग्रुगार-(सं॰ ग्रागार)-१. ग्रागार, धरं, धाम, २ ढेर, राशि, ३. अगाडी, ४. प्रथम । उ० १. नगर नारि भोजन सचिव सेवक सखा ग्रगार । (दो० ४७४)

ग्रगिन-(सं० ग्राप्त)-त्राग।

ग्रगिनि-(सं • अप्ति)-ग्राग । उ० ग्रगिनि थापि मिथिलेस कुसोदक लीन्हेंड । (जा० १६१) अगिनिसमाऊ-सिं० अप्ति + सामग्री (सं०) या सानान (का०)] अतिहोत्र की सारी सामग्री। उ॰ ग्रहंधती ग्रह ग्रगिनिसमाऊ। (सा॰ २।१८७।३)

ग्रिगिले-(सं० त्रम)-१ ग्रागे त्रानेवाले, त्रागामी, २. प्राचीन, पुरखे। उ० १ न कर विलंब विचार चारमति, वरप पाछिले सम अगिले पल । (वि० २४)

त्रागुत्राई -(सं० अब) अबणी होने की किया, मार्ग-प्रदर्शन। उ० कियउ निपादनाथु अगुत्राईं। (मा० २।२०३।१) त्र्यगुर्ग-(सं०)-१. गुर्गरहित, मूर्ख, २ निर्गुर्ग, ब्रह्म।

त्र्यगुन-(सं० त्रगुण)-१ निर्पुण, सत रज ग्रंशर तम गुणों से रहित, ब्रह्म, २ मूर्ख, ३. दोष । उ० १ पेखि श्रीति प्रतीति जन पर अगुन अनव अमाय। (वि० २२०) २ श्रगुन श्रलायक श्रालसी जानि श्रधम श्रनेरो । (वि०२७२) ग्रानिह-१ त्रगुन या निर्गुण में, २ त्रगुन या निर्गुण को। उ॰ सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। (मा० १।११६।१) ग्रगुर्ना-[स॰ ग्र + गुण (दर्णन)]-जिस पर गुना न जा सके, जिसका वर्णन न हो तके, अथार, गंभीर। उ० ऐसी अनूप कहें त्लसी रधुनायक की ऋगुनी गुन-गाहें। (क० ७१११) श्रगुह्य-'(सं०)-जो गुह्य न हो, प्रकट।

ग्रगेह-(स०)-यिना घरबार का, जिसका ठिकाना कही न हो। उ० अकुत अगेह दिगंवर न्याली। (मा० १।७६।३) ग्रगहा-दे 'ग्रगेह'। उ० तुम्ह सम अपन भिखारि अगेहा।

(सा० शावदशार)

ग्रगोचर-(सं०)-जी इंद्रियों से न जाना जा लके, अन्यक्त। उ० मन बुद्धि वर वानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करैं। (मा० १।३२३।२)

ग्राग-(सं० ग्रज्ञ)-मूर्ख, वेसमक । उ० कीन्ह कपटु मै संसु सन नारि सहज जड ग्रग्य । (मा० १।४७ क)

त्राग्यतः-(सं॰ ग्रज्ञा)-ग्रज्ञान, सूर्खेता । उ॰ तम्य कृतेज्ञ घग्यता भंजन । (मा० ७।३४।३)

यग्या-(स॰ याज्ञा)-यादेश, याज्ञा, हुन्म। उ० अन्या सिर पर नाय तुम्हारी। (मा० १।७७।२)

श्रायाता-(स॰ श्रज्ञात)-श्रनजान में, न जानने से। उ॰ घनुचित वहून कहेउँ अग्याता । (मा० १।२८४।३)

घान-(सं०)-१ ग्राने, २ सुख्य, ३. एक वेरय राजा का नाम, ८ सिग, ८ अत्र को भिन्ना का एक परिमाण जो मोर के ४८ ग्रडों के बराबर होता है। उ० १ चली भग्न करि निय स्वित साई। (मा० शररहा४) ग्रेग्रकृत-(नं०)-ग्रागे का किया हुन्ना, पहले का वनाया हुन्ना। अप्रगण्यं-(स०)-जिपकी गणना पहले हो, श्रेष्ठ। उ० चनुजयनकृगानु ज्ञानिनास्त्रगण्यम्। (सा० ४।१२लो ३) "प्रमुगा-(स॰)-त्रगुप्रा, श्रेष्ठ । उ० जयति रुटामणी विरव-निपान्नर्गी। (वि० २७)

श्रा-(स॰) १. पाप, २. दुल, ३. व्यसन, ४. कंस के

सेनापति का नामी उर्० १. केहि अघ अवगुन आपनो करि डारि दिया रे। (वि० ३३) २. वरिप विस्व हरिपत करत, हरत ताप अघ प्यास । (दो॰ ३७८) अधमोचिन-(स॰ अध + सोचन)-पापीं का नाश करनेवाली। उ॰ कीरति विमल विस्व-श्रघमोचिन रहिहि सकल छाई। (गी॰ १।१३) श्रवरूप-जिसका स्वरूप ही पाप हो, वहूत वडा पापी । उ० तद्पि सहीसुर श्राप वस भये सकल अवरूप। (सा० १।१७६) ग्रवहारा-(सं० ग्रव+हर)-पापों के नाग करनेवाले। उ० गुनगाहकु अवगुन अघहारी। (सा० २।२६८।२)

ग्रावट-(सं॰ ग्र + घट)-१. जो घटित न हो सके, २. कठिन, ३. अयोग्य, ४. जो कम न हो, ४. एक रस। उ०१. श्रवट-घटना-सुवट, सुघट-विघटन-विकट । (वि० २४) ग्र गटत-१. ग्रसंभव, २. जो हुम्रा न हो, ३ ग्रवश्य होने-वाला, ज्रानिवार्य, ४ अनुचित, ४ बहुत ग्रविक। उ०

१ तिन्हिह कहत कछु अवटित नाही। (मा० १।११४)३) ३ काल कर्स गति अघटित जानी। (मा० २।१६४।३) श्रवाटनघटन-ग्रसंभव को संभव करनेवाले । उ० ग्रघटित-

घटन, सुघट-विघटन, ऐसी विरुदावित नहीं ग्रान की।

ग्रवाइ-(सं॰ग्राघाण = नाक तक)-१. छककर, पेट भर-कर, तुस होकर, २ पूर्णतम, ३. अवकर । उ० १. सो तनु पाइ अवाइ किये अव। (वि॰ १६४), र दीन सय अंगहीन छीन मलीन अबी अबाइ। (वि० ४१) अधाई-१. प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, २ पूर्णतम । उ० १. गुरु साहिब अनु-क्तुल अवाई। (मा० शर६०।१)। र. जनम लाभ कइ श्रवि श्रवाई। (मा० २।४२।४) श्रवाउँगी-श्रवाऊँगा, नृप्त होऊँगा। उ० धरिहै नाथ हाय माथे एहि ते केहि लाभ ग्रवारुंगो ? (गी० श३०) श्रवाऊँ-तृप्त होऊँ, तृप्ति पाऊँ। उ॰ प्रभु वचनामृत सुनि न त्रवाऊँ। (मा॰ ७। मना१) ग्राया (- अधाते, तृप्त होते। उ० देत न अधात, रीभि जात पात त्राक ही के, भोलानाय जोगी जब श्रौढर ढरत है। (कः ७१९४६) ग्रवाता-तृत होता या तृप्त होते। उ० परम प्रेम लोचन न अवाता। (मा॰ ३।२३।२) अपाति-नृति होती है, नृति होती । उ॰ चाहतं सुनि-मन-त्रुगम सुकृत-फल, मनसा अब न अघाति । (विष्र २३३) अवाता-तृह होती। उ॰ जासु कृपा नहि कृपा अघाती। (सा॰ १।२८।२) अधाने-तृप्त हुरु। उ॰ भाव भगति श्रानंट अधाने । (मा० २।१०८।१) अयानी-अधाया हुआ, तृत। उ० लखे अघानो भूख ज्यो, लखे जीति में हारि। (दो० ४४३) अवाय-अवाकर, पूर्णतः । अवाहि-अवाती हैं, तृप्त होती है या तृप्त होते हैं। उ० नहिं अवाहि अनु-राग भाग भरि भाभिनि । (जा० १४०) ग्रघाहाँ-तृप्त होते हें, भरते हे या भरती है। उ० नहिं पट कटि नहि पेट अवाहीं। (मा० २।२४१।३) प्रवाहूँ - तृस हों। उ० रामभगत यव यमिय यवाहूँ। (मा० रार०६।३)

त्रवाड-तृति, सतुद्धिने उ० भरतः सभा सनमानि सराहत होत न हृदय अवाउ। (वि॰ १००) 🗀 🔻 ग्रवात-(सं ग्रावात) - चोट, ग्रावात। उ० लात के यवात सहै जो में कहै 'कूर है'। (क॰ ४।३)

त्र्रधी-(सं०)-पापी, अधर्मी । उँ जीति पाले पोपे तोपे आलसी अभागी अधी । (वि०२४३)

श्रचंचल-(सं०)-चंचलता रिहित, स्थिर, शांत । उ० भए विलोचन चारु श्रचंचल । (सा० १।२३०।२)

त्र्रचंभव-(सं॰ ग्रसंभव)-ग्रचंभा, त्राश्चर्य । उ॰ सुर सुनि सर्वाहं ग्रचंभव माना । (मा॰ ६।७१।४)

त्र्यचंभा-ग्रारचर्य, ग्रचरज ।

ग्रच ह-(सं श्राचमन)-ग्राचमन करके, पी करके। उ० पैठि विवर मिलि तापसिहि, श्रचइ पानि, फलु खाइ। (प्र०३।७१३) ग्रचवँत-ग्राचमन करते ही पीते ही। उ० जो श्रचवँत नृप मार्ताह तेई। (मा०२।२३१।४) ग्रचवै-श्राचमन करे।

श्रचगरि—(?)—१ चपलता, नटखटी, शरारत, श्रत्याचार। उ०१. जो लरिका कछु श्रचगरि करही। (मा०१।२७७।२) श्रचर—(सं०)—जो चल न सके, स्थावर, जड, श्रचल। उ० श्रचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत, हित बासना धूप दीजै। (वि०४७)

श्रचरज-(स॰ श्राश्चर्य) श्रचंभा, तत्रज्जुब। उ॰ बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो श्रचरज राम। (मा॰ १।११०) श्रचरजु-दे॰ 'श्रचरज'। उ॰ श्राजु हमहि बड़ श्रचरजु

लागा। (मा० २।३८।१)

श्रजल-(सं०)-१ पहाड, जो न चले, स्थिर, २. चिरस्थायी, सब दिन रहनेवाला, दृढ़, ३ श्रावागमन से मुक्त, ४ स्थिर- बुद्धि। उ० १ भरत की कुसल श्रचल ल्यायो चिल कै। (क० ६।११) २. रघुपति-पद परम प्रेम तुलसी यह श्रचल नेम। (वि० १६) ३ होइ श्रचल जिमि जिव हरि पाई। (मा० ४।१४।४) ४ श्रचल श्रकिंचन सुचि सुल्धामा। (मा० ३।४१।४) श्रचलग्रहेरी-श्रचूक निशाना लगानेवाला शिकारी। उ० चित्रकृट जनु श्रचलग्रहेरी। (मा० २।१३३।२) श्रचलमुता-(सं०)-पर्वत की लडकी, पार्वती। उ० श्रचल-सुता-मन-श्रचल वयारि कि डोलइ? (पा० ६१) श्रजला-(सं०)-पृथ्वी।

ग्रजलु—दे॰ 'ग्रचल'। उ० उचके उचकि चारि श्रंगुल श्रचलु गो। (क० ४।१)

श्रचानक-सहसा, श्रकस्मात्, बिना पूर्व सूचना के। उ० तुलसी कवि तून, घरे धनु वान, श्रचानक दीठि परी तिर-छोहें। (क० २।२४)

श्रचार-(सं० श्राचार)-१ श्राचार, श्राचरण, व्यवहार, २ धर्म-व्यवहार, ३ तरीका। उ १ स्वारथ-सहित सनेह सब, रुचि-त्रजुहरत श्रचार! (दो० ४४८) २ जे मद-मार विकार भरे ते श्रचार-विचार समीप न जाहीं। (क० ७१६४) श्राचारिवचार—(सं० श्राचार-विचार)—इन दो शब्दों का श्राज भी एक साथ प्रयोग मिलता है पर अर्थ वही होता है जो 'श्राचार' का। धार्मिक कृत्य, शौच, पूजा-पाठ इत्यादि। श्रचारा—दे० 'श्रचार'। उ० १ श्रस अष्ट श्रचारा भा संसारा धर्म सुनिश्र निहं काना। (मा० १११८३। छं १) श्रचारू—दे० 'श्रचार'। उ० २. दुहुँ कुल गुर सब कीन्ह श्रचारू। (मा० ११३२३।४)

श्रचित (१)-(सं०)-निरिचतं, चिता रहित । श्रचित (२)-(सं० अचित्य)- दे० 'अचित्य'। श्रचित्य-(सं०)-१. जिसका चितन संभव न हो। २. श्रतुल, ३. चिंता रहित, ४. श्राशा से श्रधिक, ४. श्रकस्मात्। श्रचेत-(सं०) १. श्रज्ञात, २. बेसुध, संज्ञाहीन, ३. व्याकुल, ४. मूर्ख, श्रज्ञानी, बेसमक, ४ श्रचेतन, जड़। उ० १ रावन भाइ जगाइ तब, कहा प्रसंगु श्रचेत। (प्र०४।७।१) ३. बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबिह श्रचेत। (मा० १।७६) ४. समुभी निहं तिस बालपन तब श्रति रहेउँ श्रचेत। (मा० १।३० क) ४. छोटे बढ़े जीव जेते चेतन श्रचेत हैं। (ह० ३२)

ग्रचेता-दे॰ 'ग्रचेत'। उ॰२ चले जाहिसब लोंग ग्रचेता। (मा॰ २।३२०।४)

त्राच्छ-(सं० श्रच)-रावण का पुत्र, श्रचयकुमार । उ० श्रच्छ-विमद्न कानन-भान दसानन श्रानन भान निहारो। (ह० १६)

ग्रन्छकुमारा-(सं० ग्रचयकुमार)-रावण का पुत्र श्रचय-कुमार। उ० पुनि पठयउ तेहिं श्रन्छकुमारा। (मा०४। १८।४)

ग्रज्छत-(सं० श्रज्ञत)-ग्रज्ञत, चावल । जो चत न हो । उ० ग्रज्छत ग्रंकुर लोचन लाजा । (मा० १।३४६।३)

श्रन्छम–(सं० श्रत्तम)–श्रसमर्थ, श्रयोग्य, शक्तिहीन। उ० सर्वाह समरथहि सुखद प्रिय, श्रन्छम प्रिय हितकारि। (दो० ७४)

श्रन्छर-(सं•श्रचर)-१. श्रचर,क,ख, ग श्रादि, २. जिसका नाश न हो । उ० १. द्वादस श्रन्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित श्रनुराग । (मा० १।१४३)

त्र्रच्युत-(सं०) १. जो गिरा न हो, २ दृढ़, अटल, ३ अविनाशी, ४ विष्णु और उनके अवतारों का नाम। उ०२ तज्ञ सर्वज्ञ् यज्ञेश अच्युत, विभो। (विर्१०)

त्राह्यत-(सं असत)-१. असत, चावल, २. जो टूटा म हो, पूर्ण, ३ रहते हुए, उपस्थिति में । उ० ३. तुम्हिह श्राह्यत को बरने पारा। (मा० १।२७४।३)

त्रछोम-(सं॰ श्रकोभ)-गंभीर, शांत, चोर्भ-रहित, ग्लानि-शून्य ।

त्रञ्जोमा-दे॰ 'त्रञ्जोभ'। उ॰ बीर व्रती तुम्ह धीर त्रञ्जोभा। (मा॰ १।२७४।४)

ग्रज-(सं०)-१. श्रजन्मा, जन्म-रहित, २. व्रह्मा, ३. विष्णु, ४ शिव, ४. कामदेव, ६ दशरथ के पिता का नाम, ७. वकरा, म माया, ६. रोहिणी नचन्न, १०. मेघ। उ० १ श्रक्ल निरुपाधि निरगुन निरंजन व्रह्म कर्म-पथमेकमंज निर्वकारं। (वि० १०) २. करता को श्रज जगत को, भरता को हरि जान। (स० २०३) ४. चंद्रसेखर सूल-पानि हर श्रनघ श्रज श्रमित श्रविछ्व वृपभेपगामी। (वि० ४६) ७ तदपि न तजत स्वान श्रज खर ज्यों फिरत विषय श्रजुरागे। (वि० ११७) ग्रजधामा-(सं० श्रजधाम)-व्रह्मा लोक। उ० पद पाताल सीस श्रजधामा। (मा० ६।११।९) श्रजहि-श्रज को, ब्रह्मा को। उ० मसकहि करह विरंचि प्रभु श्रजहि मसक ते हीन। (मा० ७।१२२ ख)

त्रजगर-(सं०)-१ एक प्रकार का बहुत मोटा सर्प, २. त्रजातसी त्रादमी। उ० १. बैठ रहिस अजगर इव पापी।

(মা০ ৩। ৭০৩। ৪)

ग्रजगव-(सं०)-शिव का धनुर, पिनाक ।

ग्रजय-(सं०) जिसे कोई न जीत सके। उ० खल ग्रांत अजय देव दुखदाई। (मा० १।१७०।३) ग्रजयमख-(सं०)-ऐसा यज्ञ जिसे कर देने से करनेवाला ग्रजय हो जाय। उ० करों ग्रजय मख ग्रस मन घरा। (सा० ६। ७१।१)

ग्रजर-(सं०) १ जो जीर्ण या वृद्धां न हो, २. जो न पचे, श्रजीर्ण, २. ईरवर का एक विशेषण, ४. ब्रह्मा, ४ देवता। उ० १. काल कालं, कलातीतमजरं हरं। (वि० १२)

अर्थ काल काल, कलातातमजर हर । (विरूप्तर) अजस-(संर्थ अयश)-अपयश, वदनासी, निदा। उर्थ अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मित फेरि। (सार्थ २।९२)

ग्रजिस ताल जार पर पर पर सात जार । (सा॰ रा.र) ग्रजिसी–(सं॰ अयशिन् –ग्रपयशी, यगरहित, निर्दित।-उ॰ ग्रति दरिद्र ग्रजिसी ग्रति वृहा। (मा॰ ६।३१।१)

ग्रजसु-दे॰ 'ग्रजस'। ड॰ सोर सरने राउर ग्रजसु नृप समुक्तिय मन माहि। (मा॰ श३३)

ग्रजहुँ-(सं॰ अद्य)-ग्रव भी, ग्राज भी, ग्रव तक। उ॰ ग्रजहुँ ग्रापने राम के कन्तव समुक्तत हित होइ। (वि॰ १६३)

त्रजहूँ-त्राज भी, त्रव भी। उ० सुन सनकादि सुक्त विचरत तेउ भजन करत त्रजहूँ। (वि० ८६)

श्रजॉची-(सं० श्रयाचिन्)-याचनारहित, पूर्ण काम, संपन्न। उ० कपि, सवरी, सुश्रीव, विभीपन को नहिं कियो श्रजाँची। (वि० १६३)

त्रजा-(सं०)-१ त्रजनमा, जिसका कभी जन्म न हो, २. वकरी। उ० १. त्रजा त्रनादि सक्ति त्रविनासिनि। (मा० ११६८।२) २ जो सुमिरे गिरि-मेरु सिला-कन, होत त्रजा- खुर वारिधि वाढे। क०२।१) त्रजाखुर-(सं०)-वकरी के खुर का चिह्न।

त्रजाचक-(सं० ग्रयाचक)-ग्रयाचक, जिसे कुछ साँगने की श्रावरयकता न हो। उ० जाचक सकत ग्रजाचक कीन्हे। (मा० ७१९२१४)

ग्रजाची-(सं॰ त्रयाचिन्)-जो न माँने, जिसके यहाँ सय इन्ह हो।

श्रजाति—(सं० श्र + जाति निवा जाति का, जातिरहित। द० श्रगुन श्रमान श्रजाति मातु-पितु-हीनिह। (पा० ४१)। श्रजान—(सं०श्र + ज्ञान —श्रनजान, श्रवोध, श्रनभिज्ञ, ना-समभ। उ० पृष्ठत जानि श्रजान जिमि न्यापेउ कोषु सरीर। (म० ११२६६)

श्रजानी-श्रज्ञानी, मूर्ख । उ० रानी में जानी श्रजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। (क० २।२०)

त्रजान्यो-मूर्ख । उ० देखत विपति विपय न तजत हो, तातें अविक अजान्यो । (वि० ६२)

श्रजामिल-(सं०)-एक पापी ब्राह्मण । श्रजामिल कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे । इन्होंने समस्त वेद-वेदानों का अध्ययन किया था । एक दिन समिया लेने जंगल में गये श्रोर वहीं एक वेग्या से प्रभावित होकर उससे फॅस गये । धीरे-धीरे सारा श्राचार-विचार जाता रहा श्रोर उसे रखनी बनाकर घर लाये । उनकी पितताबन्धा यहाँ तक पहुँची कि शराब, उना, चोर्ग श्रोर हिंसा से भी प्रेम हो गया । एक दिन कुउ साधु उनकी श्रनुपस्थित में प्राये । उनकी गर्भवती पनी ने सायुश्रो का स्यागत किया। साधु जाते समय भावी पुत्र का नाम नारावण रख गए। लडका पैदा हुआ और धीरे-धीरे वडा हुआ। सस्ते समय अजामिल के चारों और यम के दूत आकर खडे हो गए। डस्कर उसने अपने पुत्र 'नारायण' को पुकारा। किंतु 'नारायण' नाम लेने का इतना प्रभाव हुआ कि स्वर्ग के दूत आकर उसे स्वर्ग में ले गए। इतना पापी होने पर भी नाम लेने के कारण वह सुक्ति का भागी हुआ। उ० जो सुतहित लिए नाम अजामिल के अघ अमित न दहते। (वि० ६७)

ग्रजित-(सं०) १. जो जीता न गया हो, २ विष्णु, ३ शिव, ४ वुद्ध। उ० दीन हित ग्रजित सर्वज्ञ समस्थ प्रनत-पाल। (वि० २१६) ग्रजित-दे० 'ग्रजित'। ग्रजित को। उ० योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणिनियमजितं निर्गुणं निर्विकारम्। (मा० ६। रलो० १)

ग्राजन-(सं०)-१ वल्कल, छाल, २ मृगछाला, ३ चर्म, खाल। उ०१ ग्राजिन वसन फल ग्रसन महि सयन डासि कुस पात। (मा० २।२११) ३ गज ग्राजिन दिन्य दुकूल जोरत सखी हॅसि मुख मोगि कै। (पा० ६३) ग्राजिर-(सं०)-१ ग्रागन, सहन, २ वायु, ३ शरीर, ४ मेंदक, ४ इंडियो का विपय। उ०१ कवि उर ग्राजिर नचावहिं वानी। (मा० १।१०४।३)

ग्रजीता-(सं० ग्रजित)-जो जीता न जा सके। उ० सव-दरसी ग्रनवद्य ग्रजीता। (मा० ७।७२।३)

त्रजीरन-(सं० त्रजीर्ग)-१ त्रजीर्ग, त्रपच, वदहज्ञमी, २ त्रिवकता, २ नया। उ०१ त्रसन त्रजीरन को समुक्ति तिलक तस्यौ। (गी० २।३३)

ग्रजे-(सं० श्रजय)-श्रजेय, जो जीता न जा सके। उ० रघुवीर महा रनधीर श्रजे। (सा० ७१४।६)

त्रजै–(सं० ग्रजय)–१ ग्रजय, न जीतने योग्य, २ हार, उ० १ हों हारयो करि जतन विविध विधि, ग्रतिसय प्रवल ग्रजै। (वि० ८६)

त्रजोध्या-(सं० अयोध्या)-अयोध्या नगरी । उ० दिन प्रति सकल अजोध्या आर्याह । (मा० ७।२७।१)

ग्रजीं-(सं॰ ग्रद्य) ग्रजहूं, ग्रद भी, ग्रद तक।

श्रज्ञ-(सं०)-१ श्रज्ञानी, मूर्ख, २ श्रनजान, श्रपरिचित । उ०२ जेहि श्रपराध श्रसाधु जानि मोहि तजेहु श्रज्ञ की नाई । (वि०११२)

ग्रज्ञता-(सं )-मूदता, मूर्खता, ग्रज्ञान।

त्रज्ञा-(सं० त्राज्ञा)-त्रादेश, हुक्म।

श्रजाता−श्रनजान **में**।

श्रज्ञान-(सं०) १ श्रविद्या, मोह, ज्ञान का श्रभाय, २ मूर्ख नासमभ।उ०भक्त-हृदि-भवन श्रज्ञान-तम-हारिनी।(वि०४८) श्रज्ञाना-दे० 'श्रज्ञान'।

अज्ञानी-(सं०)-जिसे ज्ञान न हो।

ग्रजानु-दे॰ 'ग्रज्ञान'।

त्रजानू-दे॰ 'त्रज्ञान' ।

ग्रट-(सं॰ ग्रट्)-१ नाना योनियो में भ्रमण, २ वूमना, श्रटन। उ॰ १ श्रट घट लट नट नादि जहॅं, तुलसी रहित न जान्। (स॰ १७६)

ग्राटक-(१) रोक, रुका बट, ग्राडचन। उन को करे ग्राटक कपि-कटक ग्रामन्पा ? (क० ६१७) श्रटकठ-(श्रनु०)-वेढंगा, टेडॉ-महें के बर्ट । श्रटकत-श्रटकते हैं, रकते है, उलक्क जाते है । उ० भटकत -पद श्रद्धेतता श्रटकत ग्यान गुमान । (स० ३४७) श्रटकै-१ फॅसे, २. श्रद्धे, रके । उ० तुलसिदास भवन्नास मिटै तव जब मित यहि सरूप श्रटके । (वि० ६३)

त्र्रटकल∸(?) श्रनुमान, कल्पना, श्रंदाज़ ।

ग्रटखट-(श्रनु॰)-ग्रहसंह, श्रंड-बंड, ह्रटा-फ़्टा। उ॰ वाँस पुरान साज सब श्रटखट सरल तिकोन खटोला रे। (वि॰ १८६)

श्रटत-घूसता फिरता है। उ० जोग, जाग, जप, विराग, तप, सुतीर्थ, श्रटत । (वि० १२६)। श्रटो-घूमो । उ० न मिटै भवसकट दुर्घट है तप तीरथ जन्स श्रनेक श्रटो। (क०७। मह)

श्रयन-(सं))-घूमना, यात्रा करना । उ० चले राम बन श्रयन प्यादें। (सा० २।३११।२)

श्रदनि-(सं० श्रद्ध)श्रेद्धालिकाश्रों पर, श्रद्धारियों पर। उ० निजनिज श्रदिन मनोहर गान करहिं पिकवैनि। (गी०७।२१) श्रद्धन्ह-श्रद्धियाँ, श्रद्धालिकाएँ। उ० प्रगदिहं दुरहिं श्रद्धन्ह पर भामिनि। (मा० १।२४७।२)

त्र्रटपटि-(१) १. ज्रट-पटी, टेढी, २. गृढ, कठिन । उ० १ जद्पि सुनहि सुनि ज्रटपटि वानी । (मा० १।१२४।३) ज्रटपटे-ग्रनोखा, विचित्र । उ० सुनि केवट के वैन प्रेस लपेटे ज्रटपटे । (मा० २।१००)

त्राटल-(सं०)-जो न टले. दृढ़, रिथर । उ० तुलसीस पवन नंदन अटल जुद्ध कुद्ध कीतुक करत । (क० ६।४७)

श्रटवी-(सं०)-वन, जंगल । उ० वृष्णि कुल कुमुद-राकेस राधारमन कंस वंसाटवी-धूमकेतु । (वि० ४२)

श्रटारिन्ह—(सं० श्रष्टाली)—श्रेटारियो पर । उ० बहुतक चढ़ीं श्रटारिन्ह निरखिंह गगन विमान । (मा०७।३ख) श्रटारीं— कोठे पर, श्रटारियो पर । उ० निबुक्ति चढ़ेउ किप कनक श्रटारी। (मा० ४।२४।४) श्रटारी—कोठा, बुर्ज, घर के ऊपर की कोठरी या छत ।

ग्रहनि-(स॰ ग्रह)-ग्रटारियों पर । उ० हाट, बाट, कोट, ग्रोट, ग्रहनि श्रगार पौरि खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीन्ही ग्रति श्रागि है। (क० ४।१४)।

श्रदृहास-(सं०)-जोर की हॅसी, खिलखिलाकर हॅसना। उ० श्रदृहास करि गर्जा कपि बढि लाग श्रकास। (मा० १।२१) श्रद्धारह-(सं० श्रद्धादश)-एक संख्या, १८। उ० पदुम श्रद्धारह जूथप बंदर। (मा० १।१४।२)

ग्रडोल-(सं० ग्र + दोल)-नहीं ढोलने वाला, स्थिर, श्रटल । ग्रहुक-(?) ठोकर चोट। उ० फोरहि सिल लोहा सटन लागे श्रहुक पहार। (दो० ४६०)

ग्रद्धि न लुदक करे, ठोकर खाकर । उ० श्रद्धि परिह फिरि हेर्रीह पीछे । (सा० २।१४३।३)

श्रिणमा—(सं०)—श्रष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि जिससे योगी श्रिण्यत् सूक्ष्मरूप धारण कर लेते है और किसी को दिखाई नहीं देते। श्रिणमादि—श्रिणमा श्रादि श्राठ सिद्धियाँ—१. श्रिणमा-वहुत छोटा होने की शक्ति। २ महिमा-वहुत बढा हो जाने की शक्ति। ३. गरिमा—बहुत भारी वन जाने की शक्ति। ४. लिघमा—बहुत हलका वन जाने की

शक्ति। १. प्राप्ति-सब दुछ पा जाने की शक्ति। ६. प्राकाम्य-सभी मनोरथ पूरा कर लेने की शक्ति। ७. ईशित्व-सब पर शासन करने की शक्ति। ८. वशित्व-सब को वश में करने की शक्ति। उ० ज्ञान विज्ञान बैराग्य- ऐश्वर्य-निधि, सिद्धि अणिमादि दे भूरि दानम्। (वि० ६१)

त्रग्ण-(सं०)-परमाणु से वडा कण, त्रतिसूच्म, रजकुण। त्रातक-(सं० त्रातंक)-त्रातंक, भय, दर।

ग्रतनु-(सं०) १ तनरहित, विना तन का, २. कामदेव। उ०्रति श्रति दुखित श्रतनु पति जानी। (सा० १।२४७।३) ग्रतके-(सं० अतर्क्य)-जिसके विषय में दर्क न किया जा सके। ग्रातर्क्य-(सं०)-तर्करहित, जिसके विषय में तर्क न किया जा सके। उ० राम अतन्ये बुद्धि मन बानी। (सा० १।१२१।२) श्रति- सं०)-बहुत, अधिक, ज़्यादा। उ० में अतिदीन, दयालु देव, सुनि मन अनुरागे। (वि० ११०) अतिनास-(सं० श्रति + नाश -समृत नाश । उ० रामचरन-श्रनुराग-नीर विनु सल ग्रतिनास न पावै। (वि० ८२) ग्रतिवल-(सं॰ ग्रति + वल)-ग्रत्यंत बलवान । उ० वहुरूप निसिचर जूथ अतिवल सेन वरनत नहि वने। 'मा० शश छं०१) श्यतिवलो-अत्यन्त वलवान भी । उ० गनी-गरीव, वड़ो-छोटो, बुध सूढ, हीनवल अतिवलो। (गी० श४२)। त्रति-बली-(सं०)-दोनों श्रत्यंत बल्वान। उ० कुंदेन्दीवर सुन्दरवतिवलौ विज्ञान धासाबुभौ। (मा० ४।९। रलो०९) ग्रितिहि-ग्रत्यंतही, बहुत ही। उ० ठाकुर ग्रितिहि बडो सील सरल सुठि। (वि० १३४) अतिही-अत्यंत ही, बहुत ही। उ० अतिही अनूप काहू भूप के क़मार हैं। (क० रा१४) ग्राति उकुति-(सं० ग्रत्युक्ति)-वढा-चढ़ाकर कही गई बात । उ० सुनि श्रतिउक्कति पवन सुत केरी। (मा० ६।९।२)

त्र्यतिकल्प-(सं०)-महाकत्प, पुराणानुसार उतना काल जितने में एक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। ३१ नील १० खरव ४० त्ररव वर्ष। उ० सत्य संकल्प, त्रतिकल्प, कल्पांत कृत, कल्पनातीत त्र्यहितल्पवासी। (वि० ४४)

श्रितकाय-(सं०)-रावण का पुत्र, जो स्थूलकाय होने के कारण श्रितकाय नाम से प्रसिद्ध था। वहाा की तपस्या करके इसने वरदान में कवच, श्रस्त दिन्य रथ श्रीर सुरों तथा श्रसुरों से श्रवध्यत्व प्राप्त किया था। एक वार इसने इंद्र को परास्त किया था श्रीर वरुण पाश नामक श्रस्त उनसे छीन लिया था। कुंभकर्ण के मारे जाने पर इसने घोर युद्ध किया श्रीर श्रंत में लक्ष्मण के हाथ से मारा गया। उ० मेघनादु श्रितकाय भट, परे महोदर खेत। (प्र० १।०१९)

ञ्रतिकाया−दे॰ 'श्रतिकाय' । उ० श्रनिप श्रकंपन श्ररु श्रति-काया । (मा० ६।४६।४)

त्र्यतिकाल-(सं०)-१. कालो के भी काल, महाकाल, २. - कुसमय, २. देर । उ० १. काल श्रतिकाल, किलकाल, व्यालाद-खग त्रिपुर मर्टन, भीम-कर्म भारी। (वि० ११) ग्रितिक्रम-(सं०)-सीमा पार कर जाना नियम या मर्यादा का उलंघन। उ० कालु सदा दुरितिक्रम भारी। (मा० ७।६४।४)

त्रितिथ-(सं०)-१ श्रभ्यागत, जिसके श्राने की कोई तिथि न हो, मेहमान, पाहुन, २. एक प्रकार के संन्यासी, ३. स्रिन का एक नाम, ४. कुश के पुत्र का नाम। उ० १. सोइ लंका लिख अतिथि अनवसर राम तृनासन ज्यों दई। (गी० १।३८)

श्रांतिवात-(सं०)-श्रांधी, तूफान। उ० प्रतिमा रुद्हि पवि-पात नभ श्रतिवात वह डोलित मही। (मा० ६।१०२। छं० १)

त्र्यतिमर्ति-श्रत्यंत बुद्धिमान । उ० जौ श्रतिमति चाहसि सु-गति तौ तुलसी कर प्रेम । (स० २४६)

त्रतिरिक्त-(सं॰)-१. सिवाय, त्रजावा, २. त्रधिक, ज्यादा, २. न्यारा, त्रजग ।

त्र्यतिसय-(सं॰ त्र्यतिशय)-१. त्र्यतिशय, वहुत त्र्रिधिक, २ वढा । उ॰ १. सुनहु मातु मोहि त्र्यतिसय भूखा । (मा॰ ४।१७।४) २. जेहि समान त्र्यतिसय नहि कोई। (मा॰ ३।६।४)

ग्रतिसै-दे॰ 'ग्रतिसय'।

ग्रतीत-(सं०) १. बीता हुन्रा, २ त्यागी, ३ परे, ४ ग्रलग, ४. मृत, ६ निर्लेष, ७. ग्रतिथि, ८ ग्रतिरिक्त, ६. वाहर । उ० २. तुलसी ताहि ग्रतीत गनि, वृत्ति सांति लयलीन । (वै० ४८) ३. तुलसिदास दुख सुखातीत हरि। (गी० ११९७)

त्रातीता-दे॰ 'ग्रातीत'। उ० ३. त्रागुन त्राद्ध गिरा गोतीता। (मा॰ ७।७२।३)

श्रतीदि-चीती। उ० रोग-वियोग-सोक-स्नम-संकुल, बिं वय वृथिह भ्रतीति। (वि० २३४)

ग्रतीव-(सं०)-ग्रधिक, ग्रतिशय । उ० शंखेन्द्राभमतीव खुदर तनुं शार्द्वचर्माम्यरं। (मा० ६।१। श्लो० २)

ग्रतीवा-दे॰ 'ग्रतीव'। उ॰ देखि भरत गति ग्रकथ ग्रतीवा। (मा॰ २।२३=।३)

श्रोतल-(सं०)-१. जो तोला या कृता न जा सके, श्रमित, श्रिषक, श्रसीम, २ वेजोड, श्रद्वितीय, ३. एक प्रकार का नायक। उ० १. देखत कोमल कल श्रतुल विपुल वल। (गी० ११७२) २. श्रतुल मृगराज वपु धरित विद्वरित श्रिर। (वि० ४२) श्रतुलवल-(सं० श्रतुल + वल)-श्रत्यंत वल-वान। उ० राजन रामु श्रतुलवल जैसें। (मा० ११२६३।२)। श्रतुलनीय-(सं०)-१ जिसकी तुलना न हो सके, श्रद्वितीय, २. श्रपरिमित।

ग्रतुलित-(सं०)-१ जिसकी तुलना न हो सके, २ त्रपार, २. श्रनेक। उ०१. ग्रतुलित श्रतिथि राम लघु भाई। (मा० २।२१४।१) २ त्रतुलितवलधामं हेमरौलाभदेहं। (मा० १।१। रलो० ३)

ग्रत्यत-(सं०)-ग्रतिशय, यहुत । उ० नियम यम सकल-सुरलोक-लोकेस, लंकेस यस नाथ! ग्रत्यंत भीता। (वि० ४=)

श्रत्युक्ति—(सं०)-किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना। श्रत्र-(स०)-यहा, इसमें, इस स्थान पर। उ० वर्जति नात्र संशयं। (मा० २।४४२)

श्रित-(सं०)-१ सप्तिषियों में से एक ऋषि जो ब्रह्मा की श्रीप से उपन्न हुए थे। ये विभिन्न मन्वंतरों में प्रजापित श्रीर सप्तिष् के रूप में रहते हैं। भारत के दिश्ण श्रांत के रहने गले थे। यनस्था इनकी पत्नी थी। ये इतने बढ़े तपस्वी थे कि एक रिष्टु के आक्रमण के कारण सूर्य पृथ्वी पर गिर रहे थे पर इन्होंने रोक दिया। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विण्णु, महेश ने इनके यहाँ पुत्र होकर दत्ता- त्रेय, दुर्वासा और सोम नाम से जन्म ब्रह्मण किया था। वैदिक मंत्रों में इनका नाम है। इनकी एक अत्रि-संहिता भी है। २. सप्तिप-मंडल का एक तारा। उ० १. अत्रि आदि मुनिवर बहु वसही।(मा० २।१३२।४) अत्रितिय- (सं० अत्रि + स्त्री)-अत्रि मुनि की पत्नी अनस्या। कथा के लिए देखिए 'अनस्या'। उ० दिए अत्रितिय जानकिहि, वसन विभूपन भूरि। (प्र० २।६।४) अत्रिप्टिं। (सं०)-अत्रि ऋषि की स्त्री, अनस्या। कथा के लिए 'अनस्या' देखिए। उ० अत्रिप्टिंग निज तपवल आनी। (मा० २।१३२।४)

त्र्यय—(सं०) १. त्रारंभ, त्रव, २. एक मंगल-सूर्चक शब्द जो पहले ग्रंथारंभ में लिखा जाता था ।

ग्रथइहि-(सं॰ ग्रस्तमन)-ग्रस्त होगा।ग्रथयउ-हूव गया, ग्रस्त हो गया। ग्रथवत-ग्रस्त होते ही, ग्रस्त होने पर। उ॰ उदय विकस, ग्रथवत सकुच, मिटै न सहज सुभाउ। (दो॰ ३१६)

ग्रंथर्वणी—(सं० ग्रथर्वणि)—१. ग्रथर्ववेद का जाननेवाला, कर्मकांडी, पुरोहित, यज्ञ करानेवाला, २ वशिष्ठ जी। उ० १. वाल बिलोकि ग्रथर्वणी हॅसि हरिह जनायो (गी०११६) ग्रथर्वन—(सं० ग्रथर्वन्)—ग्रथर्वण, ४ था वेद जिसमें यज्ञ ग्रादि का विधान कम है। शांति, पौष्टिक श्रभिचार, तथा मंत्र-तंत्र इसमें ग्रधिक हैं।

ग्रथर्वनी-(सं० त्रथर्वणि)-ग्रथर्वणी, पुरोहित ।

ग्रथवा–(सं०)–या, वा, किवा । उ० सरस होउ ग्रथवा ऋति फीका । (मा० श⊏ा६)

ग्रयाई—(सं० स्थायि)—१. बैटक, चौपाल, घर के वाहर का कमरा जहाँ लोग बैटते हैं। २. सभा, ३ घर के सामने का चवूतरा। उ० १. हाट बाट घर गली ग्रथाई। (मा० २।११।२)

त्र्रथाह-(सं० त्र + स्था)-जिसे थाहा न जा सके, गहिरा, गंभीर।

श्रदंड-(सं०)-१ जो दंड के योग्य न हो, २ जिस पर कर न लगे, ३. निर्भय। उ० केसरीकुमार सो घ्रदंड ऐसो डॉडिगो। (क० ६।२४)

ग्रद-(सं० श्रद्)-भोजनं, खाना, श्रदन।

श्रदन-(सं०)-भेत्तर्ण, भोजन, श्राहार । उ० भारती बदन, विप-श्रदन सिव, सिस-पतंग-पावकनयन । (क० ७१४२) श्रदभुत-(सं० श्रद्भुत)-श्रनोखा, श्रपूर्व । उ० श्रद्भुत सिलल सुनत गुनकारी । (मा० ११४२।१)

श्रदभ्र-(सं०)-१ बहुत, श्रधिक, २. श्रपार श्रनंत, ३. समूह, ४. महान । उ० १. श्रगुन श्रदश्र गिरा गोतीता । (मा० ७७२।३)

श्रदरस-(सं० अंदरय)-श्रदरय, न दिखाई देने योग्य। उ० भरत हरत दरसत सबहि, पुनि श्रदरस सब काहु। (स० ४२४)

श्रदर्भ-(सं० श्र + दर्प)-१. पाखंडरहित, २. श्रभिमान रहित।

श्रदाग-(सं० स्र + श्रर० दाग)-विना दाग का, निर्मल।

उ० त्याग को भूपन शांति पदे, तुलसी अमल अदाग। (वै० ४४)

श्रदाया-(सं०म्र + दया)-निर्दयता, कठोरता, निष्ठरता। उ० भय भ्रविवेक म्रसौच ग्रदाया। (मा० ६।१६।२)

श्रदिति—(सं०)—श्रदिति दत्त प्रजापित की पुत्री श्रोर प्रजापित करयप की पत्नी थीं।पित-पत्नी ने तप के वल से भगवान को पुत्र रूप में पाने का वरदान भगवान से प्राप्त किया था। त्रेता में श्रदिति कौसल्या हुई श्रोर करयप दशरथ। वामन श्रवतार भी इसके पूर्व इन्हों के गर्भ से हुआ था। सूर्य श्रादि ३३ देवताओं की माता भी यही कही जाती हैं। उ० सदगुन सुरगन श्रंब श्रदिति सी। (मा० ११३ ११७)

त्र्रदिनु-(सं० स्र + दिन)-बुरा दिन, कुसमय, स्रभाग्य। उ० स्रदिनु मोर निर्ह दूपन काहू। (मा० २।१८१।४)

त्र्रदूषन-(सं० त्रदूषण)-दोष-रहित, शुद्ध । उ० मनहुँ मारि मनसिज पुरारि दिय, सिसिहि चापसर मकर स्रदूषन । (गी० ७।१६)

त्र्रहस्य-(सं० ग्रह्श्य)-ग्रह्श्य, छिपा हुआ, लुप्त । उ० तव ग्रह्स्य भए पावक सकल सभिह समुक्ताह । (मा० १।१८६)

स्रदेख-(सं० स्र + हि० देख)-विना देखा हुसा। उ० देखेउ करह स्रदेख इव स्रनदेखेउ विसुस्रास। (स० २४२) स्रदेय-(सं०)-जो देने योग्य न हो। उ० मेरे कछु न स्रदेय राम विनु। (गी० १।४७)

ग्रदेह-(सं०)-विना देह का, कामदेव।

ग्रदोष-(सं०)-निर्दोष, दोषरहित।

त्र्यदोषा—दे० 'त्र्यदोष'। उ० राम प्रेम विधु श्रचल श्रदोषा । (मा० २।३२४।३)

ग्रद्धत-(सं०)-ग्रनोखा, ग्रपूर्व। उ० पालन सुर धरनी श्रद्धत करनी मरम न जानइ कोई। (मा० १।१८६।छं०१) ग्रद्य-(सं०)-ग्राज, श्रव।

ग्रद्रस्य-(सं० ग्रद्धस्य)-ग्रद्धस्य, ग्रलख, जो दिखाई न दे।
ग्रद्धि-(सं०)-पहाड, पर्वत। उ० तुपाराद्धि संकाश गौरं
गभीरं।(मा० ७१०=१३)।ग्रद्धिचारा-(सं० ग्रद्धिचारिन्)पर्वतों पर विचरनेवाला। उ० जयित निरुपाधि भक्तिभावयंत्रित-हृद्य, बंधुहित-चित्रकृटाद्विचारी। (वि० ३६)
ग्रद्धितीय-(सं०)-जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, बिल्फ्ण,
श्रनुपम। उ० ग्रजित निरुपाधि गोतीतमन्यक्त विभुमेक
मनवद्यमजमद्धितीयं। (वि० ४२)

श्रद्धैत-(सं०)-१ द्वितीय रहित, एकाकी, एक, २. श्रनुपम, बेजोड। उ० २ श्रमल श्रनवद्य श्रद्धेत निर्णुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूपरूपं। (वि०४०) श्रद्धे तदरसी-(सं० श्रद्धेत-दिशंन्)-सर्वत्र एक को ही देखनेवाले। ब्रह्मदर्शी, चराचर को ब्रह्म माननेवाला। उ० प्रवल भवजनित-त्रव्याधि-भेषज भक्ति भेषज्यमद्वेतदरसी। (वि० ४७)

श्रधग-(सं० श्रद्धांग)-श्राधा श्रंग, श्रद्धांग। उ० सीस गंग, गिरिजा श्रधंग, भूषन भुजंगवर। (क० ७११४६) श्रध (१)-(सं० श्रधः)-नीचे, तले। उ० श्रध उर्द्ध वानर,

विदिसि दिसि बानर है। (क० १।१७) अधगो-(सं० अधः +गो)-नीचे की इंद्रियाँ, गुदा आदि। उ० उदर उदिध अधगो जातना। (मा० ६।११।४) अधराधर-(सं० अधः + अधर)-नीचे का ओठ। उ० वर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर-पल्लव खोलन की। (क० ११४)

श्रध(२)-(सं० अर्द्ध)-श्राधा, दो वरावर भागों में से एक ।
श्रधजरित-(सं० अर्द्ध + ज्वल)-श्राधी जलती हुई। उ०
निकिस चिता ते अधजरित, मानहुँ सती परानि। (दो०
२१३) श्रध्विच-(सं० अर्द्ध + बीच)-बीच में। उ० तरु
तमाल श्रधविच जनु त्रिविध कीर पाँति रुचिर। (गी० ७।३)
श्रधगति-(सं० अधोगित)-श्रधोगित, नीची गिति, बुरी
गिति, दुईशा। उ० रहु श्रधमाधम श्रधगित पाई।
(मा० ७।१०७।४)

श्रधन-(सं० श्र + धन)-निर्धन, ग़रीब । उ० तुग्ह सम श्रधन भिखारि श्रगेहा । (सा० १।१६१।२)

श्रधम-(सं०)-नीच बुरा. खोटा, पापी। उ० श्रधम श्रारत दीन पतित पातक पीन, सकृत नतमात्र कहे पाहि पाता। (वि० ४४)। श्रधमॲ-१. श्रधम भी, २ श्रधम को भी। श्रधमाधम-श्रधम से भी श्रधम, नीच से भी नीच। उ० रहु श्रधमाधम श्रधगति पाई। (मा० ७।१०७।४)

ग्रधमई-त्रधमता, खोटापन।

ग्रधमाई-नीचता, श्रधमता, क्मीनापन । उ० पर पीड़ा सम निह श्रधमाई । (मा० ७।४१।१)। ग्रधमाईहू-श्रधमाई भी, नीचता भी । उ० तुलसी श्रधिक श्रधमाईहू श्रजामिल तें। (क० ७।८२)

श्रधमारे-(सं श्रद्धं + मारण)-श्रधमरे, श्राधे मरे, बुरी तरह घायल, श्राधे मारे हुए। उ० गये पुकारत क्रुछ श्रध-

मारे। (मा० शक्ता३)

ग्रधर-(सं०)-१. ग्रोठ, २. नीचे का ग्रोठ, ३. बीच, ४ नीच, ४ छोटा, ६ ग्राकाश, ७ बिना ग्राधार का, ८. पाताल, ६ द्विविधा में पढने की स्थिति। उ० १ ग्रधर विंबोपमा सधुर हासं। (वि० ४१) ग्रधरबुधि-(सं० ग्रधर + बुद्धि)-धारणा रहित या चंचल बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर न हो। उ० गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि तीय ग्रधरबुधि रानि। (मा० रा१६)

ग्रधरम-(सं० श्रधर्म)-ग्रुधर्म, पाप, कुक्में। उ० उंचे नीचे

करम धर्म अधर्म करि। (क॰ ७१६)

ग्रथर्म-(सं॰)-धर्मविरुद्ध कार्ये, पाप। उ० नर विविध कर्म ग्रधर्म बहुमत सोकप्रद सव त्यागहू। (मा॰ ३।३६।छं०१) ग्रधार-(सं॰ ग्राधार)-म्राश्रय, सहारा। उ॰ बारि ग्रधार मूल फल त्यागे। (मा॰ १।१४४।१)

श्रधारा-दे॰ 'श्रधार' । उ० रहेउ एक दिन श्रवधि श्रधारा । (मा० ७।१।१)

श्रधारी-१ श्राश्रय, सहारा, २ साधुश्रो का ढंढा लगा हुश्रा काठ का पीढा, ३. कंधे पर रखने का मोला। श्रधिन-(सं०)-१ बहुत, ज़्यादा, २ श्रतिरिक्त, फालत्। उ० १. मंदोदरी श्रधिक श्रकुलानी। (मा० ४।३६।२) श्रधिकई-श्रधिकाई, श्रधिकता। उ० हितनि के लाह की, उछाह की बिनोद मोद, सोभा की श्रविध नहिं, श्रव श्रधिकई है। (गी० १।६४)

श्रिधिका-दे॰ 'श्रिधिक'।

त्र्रिधिकाइ-१. अधिकता से, बढती से, २ वढती है। उ०१ निरस भूरुह सरस फूलत-फलत अति अधिकाइ। (गी० ७१३) २. विरह ग्रागि उर अपर जव ग्रधिकाइ। (व०३६) अधिकाति-यहती जाती है। उ० उसगी अवध अनंद भरि ग्रधिक-ग्रधिक ग्रधिकाति। (मा० १।२४६) ग्रिधिकान-वद गया। उ० छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान। (मा० २।११) अधिकानी-अधिक हो गई। उ० गावत नाचत सो मन भावत सुख सो अवध अधि-कानी। (गी॰ ११४) ग्रिधिकाने-१ ग्रिधिक, वहें हुए। २. वड़ गये। उ० १ सुक से सुनि, सारद सं वकता, जिरजीवन लोमस तें श्रधिकाने। (क॰ ७।४३)

ग्रिधिकाई-१. ज्यादती, ग्रिधिकता, २ वड़ाई, महिमा, महत्त्व, ३ ग्रधिक। उ० १ जिमि प्रति लाभ लोभ ग्रधिकाई। (मा० ६।१०२।१) २ उमा न कछु कपि के अधिकाई। (मा० ধায়াধ) ই. तपद अर्वी इव उर अधिकाई। (मा० शरमार)

ग्रिघिकार-(सं०)-१ कार्य-भार २ प्रभुत्व, ३ प्रक्रण, ४ तमता, १ हक। उ० १ यह अधिकार सौपिए श्रोरहि। (वि०४)

ग्रिधिकारी-(सं॰ ग्रिधिकारिन)-१ उपयुक्त पात्र, २ स्वामी, ३ स्वत्वधारी। उ० १ रामभगत श्रधिकारी चीन्हा। (मा० धरे । १२)

ग्राधिकु-दे॰ 'ग्रधिक'। उ० ग्रधिकु कहा जेहि सम जग-नाहीं। (मा० २।२०६।४)

ग्रधिकृत-(स०)-१ अधिकार में त्राया हुन्ना, उपलब्ध, २. श्रधिकारी ।

ग्रिधिकौह-ग्रिधिक, जो ग्रिधिक हो। उ० घॅसति लसति हंससेनि सकुत अधिकोहें। (गी॰ ७।४)

ग्रिधिप-(सं०)- स्त्रामी, राजा, मालिक। उ० परम सती ग्रसुराधिप नारी। (मा० १।१२३।४)

ग्रिधिपति-(सं०)-स्वामी, मालिक।

ग्रिधिमृत-(सं॰ त्राधि + भूत)-१ त्राधिमौतिक धारियों द्वारा प्राप्त, २ शरीरधारी। उ० १ अधिभूत वेदन विपम होत, भूतनाथ ! .क० ७।१६६)

श्रिधमौतिक-(सं० श्राधिमौतिक)-श्राधिमौतिक, शरीर-धारियों हारा प्राप्त तीन व्याधियों में से एक। उ० अधि-भौतिक वाधा भई, ते किकर तोरे। (वि० ८)

ग्राधवास-(सं०)-टहरने का स्थान। उ० प्रसीट प्रभो सर्व भृताधिवासं । (मा०७।१०≂।७)

ग्रिधिष्ठाता-(सं०)-ग्रध्यत्त, मुखिया, देख भाल करने-वाला । ग्रघीत-(सं०)-पड़ा हुन्ना, वाँचा हुन्ना।

ग्रघीन-(सं०)-ग्राधीन, मातहत, ज्ञाश्रित । उ० टम दुर्गम, दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबै धन को । क० ७।८७) ग्राधीनता-(सं० -परवशता, ग्राज्ञाकारिता, श्रधीनता, परतंत्रता । उ० परि पाँय सिखसुख कहि जनायो श्राप वाप-द्यधीनता । पा० ८३)

श्रर्धाना-डे॰ 'श्राधीन'। उ॰ मम जीवन तिमि तुम्हहि धर्याना । (मा० १११४११३)

ग्रापीर्-(सं०)-वेबंगहित, व्यत्र, वेचेन । उ० बोले जनक निनोकि सीय तन दुखित सरोप अधीर। (गी० ११८७) श्रधीरता-(मं०)-च्याकुलता, वेचेनी, श्रातुरता। श्रमारा-दे॰ 'स्वीर'। उ॰ श्रति प्रेम श्रमारा पुलक सरीरा,

मुख नहिं आवह प्रधन कही। (मा० १।२४४। छं० १) ग्रधीश-(सं०)-स्त्रामी, मालिक। उ० मृगाधीश चर्माम्बरं मुरुडमालं। (सा० ७।१०८। श्लो० ४

ग्रधीस-(सं० ग्रधीश)-स्वामी, मालिक, राजा । उ० माया-धीस ग्यान गुन धामू। (मा० १।११७।४)

ग्राधीसा-दे॰ 'ग्राधीस'। उ० दरसन लागि कोसलाधीसा। (মা০ ৩া২৩া৭)

ग्रधीस्वर-,सं० ग्रधीरवर । प्रभु, मालिक, राजा । त्रधोमुख- सं०)-नीचे मुख किए हुए श्रोंधा, उलटा । ग्रध्यत्त-(सं०)-स्वामी, मालिक। उ० सर्वरत्तक सर्वभन्त-काध्यत्त कृटस्य गूढाचि भक्तानुकृतं । (वि० ४३)

ग्रध्ययन-(सं० १ पठन-पाठन, विद्याभ्यास, २ गंभीरता के साथ विचार।

ग्रध्यातम-(सं०)-द्रह्म-विचार, श्रात्मज्ञान ।

ग्रध्याहार-(सं०)-तर्क-वितर्क, उहापोह, बहस ।

ग्रनग-(सं०)-कामदेव।उ० ग्राह्ये मुनि वेप धरे लाजत ग्रनंग हैं। (क॰ २।१४) ग्रनंगग्रराती-(सं॰ ग्रनंग + श्राराति)-कामदेव के शत्र् शिव। उ० सादर जपहु अनंग अराती। (मा० १।१०८।४) ग्रनंगग्रहि-(सं० ग्रनंग + ग्रहि)-शिव, कामदेव के शत्रु । उ० गंग-जनक, अनंगत्रिर-प्रिय, कपदु वदु विल छर्न । (वि० २१८)

ग्रनत-(सं०) १. जिसका भ्रंत न हो, भ्रपार, २ वि ग्रु, ३. शेवनाग ४. लष्मण, ४. वलराम, ६. ग्रभ्रक ७. बाहु का एक गहना, म सूत का १४ गाँठों का गंडा। उ० १ ग्रनंत भगवंत जगदंत ग्रंतन-त्रास-समन। (मा० वि० ४६) ४ सानुकूल कोरुलपति रहहुँ समेत अनंत। (मा० ६।१०७) श्रनंतवधु- सं० श्रनंत + वंधु)-लक्सण के भाई, राम। उ० सुनु हनुमंत ! अनंतवंधु करुना सुभाव सीतल कोमल ग्रति । (गी० ४।६)

ग्रनंता-दे॰ 'ग्रनंत' । उ॰ १. वह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विध करों अनंता। (मा० १।१६२। छं० र) ग्रानंद-(सं० ग्रानंद)-दे० 'ग्रानंद' । उ० कि न सकि सत सेप ग्रनंद ग्रनूपहि। (जा० १३७)

ग्रानदा-दे० 'ग्रानंद'। उ० प्रति संवत श्रति होइ श्रानंदा। (मा० ११४४।१)

श्रनंदित-(सं० ग्रानंदित)-प्रसन्न । उ० खग मृग बृंद श्रनं-दित रहही। (मा० ३।१४।२)

त्र्यनंदु-दे॰ 'श्रनंद'। उ० एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंदु। (मा० ११३४०क)

श्चनंदे-आनन्दित हुए। उ० तव मयना हिमवंतु अनंदे। (सा० १। ६६।१)

ग्रन(१)-(सं० ग्रन्य)-ग्रन्य,श्रोर, दूसरा ।उ० चातक वतियाँ ना रुचीं, धन जल सींचे रुख़। (दो० ३११)

श्रन(२)-(सं०त्रन्)-विना,वगैर। श्रनग्रहिवातु-(सं अन्+ श्रमिवाद्य)-विधवापन, रॅढापा। उ० श्रनग्रहिवातु सूच जनु भावी । (मा० २।२४।४) ग्रनइच्छित-(सं० अन् इच्छित)-विना इच्छा के। उ० ग्रनइच्छित ग्रावइ वीरम्राई। (मा० ७११६१२) श्रनकुसल-(सं० श्रन् + कुशल)-श्रमं-गल । उ० निढर श्रनय कीरे श्रनकुसल वीसवाहु सम होय। (स॰ ६४१)

ग्रनइस-(स॰ ग्रनिष्ट)-ब्रा। उ० करते नीक फल ग्रनइस पात्रा। (मा० २।१६३।३)

श्रनक-(सं० श्रानक)-१ ढोल, मृदंग, २ गरजता बादल। उ० १. पनवानक निर्भार, श्रनिं उपंग। (गी० २।४८)

उ० १. पनवानक निक्तर, श्रांज उपग । (गा० २।४८)
श्रानख-(सं० अन् + श्रांच) १. क्रोध, २. ईर्प्या, हेप, ३.
श्रामकता, ४ ग्लानि, ४ डिठौना । उ० १. काको नाम
श्रानख श्रालस कहे श्रघ श्रवगुननि विछोहे । (वि०२३०)
२ किमि सहिजाहि श्रानख तोहि पाहीं । (सा० २।३०।८)
श्रानखानि-क्रोध, नाराजगी । उ० रोवनि, धोवनि, श्रानखानि, श्रानस्ति, डिठि-मुठि निद्धर नसाइहो । (गी० १।१८)

त्र्यनखैंहें-त्र्यनख मानेंगे, विगर्डेंगे। उ० खल त्र्यनखैंहें तुम्हें सज्जन न गमिहें। (क० ७।७१)

राजीती कोण पेता कानेताती।

त्र्यनर्वोहीं न्क्रोध पैदा करनेवाली। उ०राम सदा सरनागत की अनखोहीं अनेसी सुभाय सही है। (क० ७१६)

त्रमनानी–(सं० ऋन् +गणना) -ऋगणित, ऋसंख्य, बहुत । उ० निज काज सजत सॅवारि पुर-नर-नारि रचना श्रन-गनी । (गी० १।४)

ग्रनघ-(सं०)-निष्पाप, शुद्ध । उ० श्रनघ, श्रहेत श्रनवद्य श्रन्यक्त श्रज, श्रमित श्रविकार श्रानंद्रसिधो । (वि० ४६) श्रनचह्यो-विना चाहा हुश्रा, श्रादर विहीन, श्रिप्र । उ० नीके जिय जानि इहाँ भलो श्रनचह्यो हों । (वि०२६०) श्रनचाह-(सं०श्रन् + चाह)-१ श्रिप्रय, श्रनचाहा, २ पृणा।

त्रमित्र (सं० अन् + छिन्)-पूर्ण, अपूर्वंड।

श्रनजान-(सं॰ धन् -| जान)-१. श्रज्ञ, नादान, २ विना जाना,३ भोला-भाला।

ग्रमजानत-विना जाने, ग्रज्ञानत' । उ० श्रीमद नृप ग्रिसमान मोहवस जानत त्रमजानत हिर लायो । (गी०६।२)

ग्रनट-(स॰ ग्रनृत)-उपद्रव, ग्रत्याचार । उ॰ सो सिर धरि धरि करिहिं सबु मिटिहिं ग्रनट श्रवरेव । (मा॰२।२६६) ग्रनत-(सं॰ श्रन्यत्र)-ग्रन्यत्र, ग्रौर कहीं उ॰ उपजिहें श्रनत ग्रनत छवि लहहीं। (मा॰१।११।२)

श्रनन्य-(स०)-श्रन्य से संवध न रखनेवाला, एकनिष्ठ। उ० सो श्रनन्य जाके श्रसि मित न टरइ हनुमत। (मा० ४१३) श्रनन्यगति-(स०)-जिसको दूसरा सहारा याउपाय न हो। उ० भवहिं भगति मन, वचन करम श्रनन्यगति

हरचरन की। (पा०२७)

श्रनपायनी-(सं० श्रनपायिनी)-सदा एक रस रहनेवाली। उ० प्रेम भगति श्रनपायनी, देहु हमहि श्रीराम। (दो०१२४) श्रनपावनी-(सं० श्रन्-। प्रापण)-श्रप्राप्य, जो दूसरे को न मिले।

श्रनवन-(सं० श्रन् + वर्णेन)-१ भिन्न-भिन्न, नाना, श्रनेक, २. विगाड-। उ० १. कंदमूल, जल-थलरुह अगनित श्रनवन मौति । (गी०२।४७)

त्रानबोल-(सं० त्रान् +प्रा० बुल्लह्)-१ मौन, २. गृंगा,

त्र्रनभऍ–(सं० स्रन् -|-भवन)–विना हुए । उ० जागेउ नृप स्रानमऍ विहाना । (मा०१।१७२।१)

श्रनमल-(सं० अन् + भद्र)-यहित, अमंगल । उ० अनमल देखि न जाइ तुम्हारा । (मा०२।१६।४) श्रनभले-ब्ररे, निन्दित उ० करिह श्रनभेले को मलो श्रापनी भलाई (वि०३५)।

श्रनभलो-बुरा, जो श्रन्छा न हो। उ० तो तुलसी तेरो भलो, नतु श्रनभलो श्रवाइ। (दो०१४१)

श्रनभाई-(सं० श्रन् +?)-न भानेवाली, श्रिय। उ० रुचि-भावती भभरि भागहि, समुहाहि श्रमित श्रनभाई। (वि० १६४)

श्रनमार्−ग्रसुहावने, ब्ररे । उ० श्रवध सकत नर नारि विकल श्रिति, श्रॅंकनि वचन श्रनभार्ए (गी०२।८८)

त्र्यनमनि–(सं० अन्यन्मनस्क)–उदास । उ० का अनमनि हसि कह हॅसि रानी । (मा०२।१३।३)

श्रनमायो-(१)-जिसकी माप न हो सके, बहुत । उ० क्यों कहों प्रेम श्रमित श्रनमायो । (गी०६।२१)

स्रनमिल–वेमेल, वे जोड़, घटपट। उ० स्रनमिल स्राखर घरथ न जापू। (मा०१।१४।३)

श्रनमोल-(सं० अन् + मूल्य)-जिसका म्ल्य गर्णना से परे हो, श्रमूल्य । उ० विकटी भृकुटी वहरी श्रंखियाँ अनमोल कपोलिन की छविहै । (क०२।१३)

श्रनय-(सं०)-१ श्रनीति, श्रन्याय, २ विपत्ति, ३ दुर्भाग्य। उ०१ श्रनय-श्रंभोधि-कुंभज, निशाचर-निकर-तिमिर-धन-

घोर-खर-किरण माली। (वि० ४४)

श्रनयन-(सं० श्र + नयन) विना नेत्र के, विना आँख के। उ० गिरा श्रनयन नयन विनु वानी। (मा० ११२२६।१) श्रनयास-(सं० श्रनायास)-१ श्रनायास, विना उद्योग, विना परिश्रम, २. श्रकस्मात्। उ० १ करिहें राम भावतो मन को, सुख-साधन श्रनयास महाफलु। (वि० २४)

श्चनयासा–दे० 'ग्रनयास' । उ० नाम सप्रेम जपत त्रनयासा । (मा० १।२४।३)

ग्रनरथ-(सं० ग्रनर्थ)-ग्रनर्थ, उत्पात । उ० लखन लखेउ भा ग्रनरथ ग्राजू । (मा० २।७४।४)

त्र्यनरथु—दे० 'ग्रनरथे'।उ० त्र्यनरथु त्र्यवध त्र्यरंभेउ जब ते । (मा० २।१४७।३)

श्रनरस-(स॰ ग्रन्+रस)-१. निरस, शुक्क, २ रुखाई, कोप। उ॰ १ तो नवरस, पटरस-रस श्रनरस हैं जाते सब सीठे। (वि॰ १६१)

श्रनरसत-क्रोधित होते हैं। उ० हॅसे हँसत अनरसे अनरसत प्रतिविवनि ज्यों फाँई। (गी० १११६)। श्रनरसे-१ क्रोधित होने पर, २ क्रोधित, क्रोधित हुए। उ० १ हँसे हँसत, अनरसे अनरसत प्रतिविवनि ज्यों फाँई। (गी० १११६) २ श्राजु अनरसे हैं भोर के, पय पियत न नीके। (गी० १११२) अनरसन-१ उदासीनता, २ शुष्कता ३ मनोमालिन्य। उ० १ रोवनि-धोवनि अनखानि अनरसनि, डिठि-सुठि निद्धर नसाइहों। (गी० १११८)

श्रनर्थ-(सं०)-१ उत्पात, उपद्रव, २ उलटा श्रर्थ, श्रयुक्त श्रर्थ। उ० १ जानत श्रर्थ श्रनर्थ रूप, तमकृप परव यहि लागे। (वि० १९७)। श्रनर्थकारी-(स० श्रनर्थकारिन्) १. उपद्रवी, २ हानिकारी, ३ उलटा श्रर्थ निकालनेवाला। श्रनल-(सं०)-१ श्राग, २ तीन की संख्या, ३ विभीपण का मंत्री, ४. चीता, ४ भिलावा। उ० १ श्रवटे श्रनल श्रकाम वनाई। (मा० ७।११७।७)। श्रनलहि-श्राग को। उ॰ तव प्रभाव वडवानलिह जारि सकइ खलु तूल । (मा॰ ११३३)। अनलहु-अनल भी, आग भी। उ॰ सव जगु ताहि अनलहु ते ताता। (मा॰ ३।२।४)

ग्रानवद्य-दे० 'ग्रानवद्य'। उ० ग्रामलमखिलमनवद्यमपारं।

(मा० ३।११। रलो०६)

ग्रनवद्य-(सं०)-निर्दोप, ग्रनिन्द्य, स्वच्छ । उ० अज श्रनवद्य श्रकाम श्रभोगी । (सा० ११६०१२)

ग्रनवरत-(सं०)-१ जगातार, ग्रद्ध्य, २ सदैव, श्रविराम। उ०१. देहि कामारि श्रीराम पद पंकजे भक्तिमनवस्त गत भेद माया। (वि०१०)

श्रनवरषे-(सं० श्रन् + वर्षा)-पानी न वरसने पर, वर्षा न होने पर । उ० श्रति वरपे श्रनवरपे हूं देहिं दैविंह गारी ।

(वि०३४)

ग्रनिविचार-(सं० ग्रन् + विचार)-नासमंभी से, विना विचारे। उ० ग्रनविचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी। (वि०१२१)

ग्रनवसर-(सं०)-कृषमय, बुरे वक्त में । उ० सोह लंका ग्रतिथि ग्रनवसर राम तृनासन ज्यों दहें । (गी०४।३८)

ग्रनवस्थित-(सं०)-ग्रस्थिर, त्रशांत, चंचल ।

श्रनसमुक्ते-(सं॰ श्रन् +?)-विना समक्ते, न समक्ते पर। उ॰ श्रनसमुक्ते, श्रनुसोचनो, श्रवसि समुक्तिए श्राप। (दो॰ ४८६)

ग्रनस्या—(सं०)—१. ग्रित्र सुनि की स्त्री, ये दत्त की चीवीस कन्यात्रा में से एक थीं। इनकी श्राराधना से प्रसन्न होकर वित्यु दत्तात्रेय के रूप में, ब्रह्मा चन्द्रमा के रूप में, श्रीर शिव दुर्वासा के रूप में इनके पुत्र हुए श्रीर इनकी गोद में खेले। श्राने पातिव्रत धर्म के लिए श्रनस्या बहुत प्रसिद्ध हैं। मानस में जानकी से इनकी भेंट हुई है। जानकी ने इनसे उत्तम शिवाएँ प्रहण् कीं श्रीर इनको नाना प्रकार के उपहार दिए। २ पराए गुण में दोप न देखना।

ग्रनहिन-(सं० अन्+हित)-१ ग्रहित, उपकार, बुराई, २ ग्रहितिचितक, रात्रु। उ० १ ग्रनिहत तोर प्रिया केहि कीन्हा। (मा०२।२६।१) २ वंदुउँ संत समानचित हित ग्रनिहत निर्ह कोष। (मा०१।२क) ग्रनिहतन-वैरियों, रात्रुगण। उ० याते विपरीत ग्रनिहतन की जानि जीवी। (गी०१।६४) ग्रनिहिनी-बुगई भी, ग्रहित भी, ग्रनिष्ट भी उ० निज गुन ग्ररिकृत ग्रनिहतौ दास-दोप सुरित चित रहित न टिए दान की। (वि०४२)

ग्रनाचार-(सं०)-निन्दित ग्राचरण,भ्रटता, दुराचार ।

श्रनाज-(सं० अन्नाद)-श्रन्न, गल्ला ।

ग्रनाथ-(सं०)-१ जिसका कोई नाय न हो, नायहीन, २. घसहाय, ३ दीन, दुखी, सुहताज। उ० १. जरइ नगर श्रनाय कर जैसा। (मा० ४।२६।३) ग्रनाथनाथ-(सं०-घनाथ + नाय)-ग्रनाथों के नाय, भगवान, दीनानाय। उ० दाय उठाइ ग्रनाय नाय सों, पाहि पाहि प्रभु पाहि पुका-री। (क् ० ६०) ग्रनायि-ग्रनायों की। उ० हित नाथ धनायिन पाहि हरे। (मा० ७।१८। छं० ४) ग्रनाथपित प्रनाथों के स्वामी, भगवान। उ० हों सनाय हुँहों सही तुमहूँ भनायपित, जो जबुतहि न भितहो। (वि० २७०)

त्रनाथगल-त्रनायाका रचा करनवाले। उ० त्रालसी-त्रभागी त्रघी-त्रारत-त्रनाथपाल, साहेव समर्थ एक नीके मन गुनी में। (क० ७१२१)

ग्रनाथा-दे॰ 'ग्रनाथ'। उ० तात कवहुँ मोहि जानि ग्रनाथा।

(মা০ ধাতা গ)

ग्रनादर-(सं०)-ग्रसम्मान, बेहज्जती। उ० एते अनादर हूँ तोहि तें न होतो। (वि० १७६)

श्रनादि—(सं०)—जिसकी श्रादि न हो। जो सर्वदा से हो।
उ० श्रकथ श्रनाध श्रनादि श्रनुपा। (मा० ११२३११)
विशेष-शास्त्रकार ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति तीनों को
श्रनादि मानते हैं।

त्रनादी-दे॰ 'स्रनादि। उ० कहिंह राम कहुँ ब्रह्म स्रनादी।

(মা০ গাগ০নাই)

ग्रनाम-(सं०) विना नाम का। उ० नाम श्रनेक श्रनाम निरंजन। (मा० ७१३४१३)

ग्रनामयं-दे॰ 'ग्रनामय'। उ॰ रन जीति रिपुदल बंधुजुत पस्यामि राममनामयं। (मा॰ ६।१०७।छं॰ १)

त्रनामय-(सं०)-१. रोग रहित, स्वस्थ, २. विकार रहित, ३ स्वास्थ्य। उ०२ ब्रह्म अनामय अज भगवंता। (मा० १।३६।१)

त्र्यनामा-दे॰ 'त्र्यनाम'। उ॰ एक अनीह अरूप अनामा। (मा॰ १।१३।२)

ग्रनायास-(सं॰)-विना परिश्रम, वैठे-विठाए। उ० ग्रनायास उधरी तेहिं काला। (मा० २।२६७।२)

अनारम-(सं०)-१. कोर्य आरंभ न करना, २. आसक्तिपूर्वक कार्य आरंभ न करना । उ० २. श्रनारंभ अनिकेत अमानी । (मा० ७।४६।३)

ग्रानिन्दिता-(सं०)-निन्दा रहित, उत्तम। उ० जगदंबा संततमनिन्दिता। (मा० ७।२४।४)

ग्रानिकेत-(सं०)-स्थानरहित, विना घर वार का, सर्वन्न विचरनेवाला, विरक्ता उ० ग्रनारंभ श्रानिकेत श्रमानी। (मा० ७।४६।३)

स्रिनित्य-(सं०)-विनाशी, चिषक, न्रवर ।

त्र्यनिप-(सं ० त्र्राणिप)-सेनापति, सेनानी। उ० अनिप त्रुकंपन त्ररु त्रातिकाया। (मा० ६।४६।४)

श्रिनिमा-दे॰ 'श्रिणिमा'। उ० तिय-वरवेष श्रली रमा सिधि श्रिनमादि कमाहि। (गी० १।१)

ग्रनियत—(सं० ग्रानयन) लाते, धारण करते। उ० महिमा समुक्ति उर श्रनियत है। (वि० प० १८३) श्रनिहें— ले श्रावेंगे। उ० जौ जमराज काज सव परिहरि यही ख्याल उर श्रनिहें। (वि० ६४) श्रनिहे—ले श्रावेगा।

ग्रनियारे—(सं० श्रिणि + हि श्रार)—श्रनीदार, नोकीले, पैने तेज। उ० कटितट पटपीत तून सायक श्रनियारे। (गी० ११३७) ग्रनिर्वाच्य—(सं०) श्रकथनीय, बहुत। उ० पावा श्रनिर्वाच्य विश्रामा। (मा० ११८१)

त्रिनिल-(सं०)-वायु, पवन, हवा । उ० सोइ जल स्रनल स्रिनिल संघाता । (मा० ११७१६)

ग्रानिश्चय-(सं०)-जिसका निश्चय न हो । ग्रानिश-(सं०)-सर्वदा, लगातार, रोज़ । उ० ब्रह्मा शंक्ष पूर्णोन्द्र सेव्यमनिशं । (मा० ५।१। रलो०१) श्रिनिष्ट—(सं०)—श्रिहित, बुरा, हार्नि, श्रमंगल । श्रिनिस—(सं० श्रिनिश)—निरंतर, लगातार, सर्वदा । श्रिनी—(सं० श्रमीक)—१. सेना, २. समूह, ३. नोक, सिरा । उ० १. सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसि-चर श्रनी। (सा० २।१२६।छं० १)

श्रनीक-(सं०)-१. सेना, २ युद्ध, ३. समूह, ४ छुरा, ख़राब। उ० १. रहे निज निज श्रनीक रचि रूरी। (मा० १।१८८३)

श्रनीत-(सं० श्रनीति)- श्रनीति, नीति के विरुद्ध । श्रनीति-(सं०) १. नीति के विरुद्ध कार्य, २. श्रन्याय, श्रत्याचार । उ० १. किह श्रनीति ते मुद्दि काना । (मा० १।२६३।४)

ग्रनीती-(सं० ग्रनीति)-ग्रत्याचार, श्रन्याय । उ० ग्रति नय निपुन न भाव अनीती । (मा० १।४६।३)

श्रनीप-(हि॰ श्रनी + सं॰ प)-सेनापति, सेनाध्यत्त । श्रनीस-(सं॰ श्रनीश)-१. श्रनीश, श्रनाथ, २ श्रसमर्थ, ३. सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ, । ४. ब्रुरे स्वामी, ४. जीव, जो ईरवर न हो । उ॰ १. श्रति श्रनीस नहीं जाएँ गनाए । (वि॰ १३६) ४ सुर स्वारथी, श्रनीस, श्रलायक, निदुर द्या चित नाहीं । (वि॰ १४४) श्रनीसहिं-जीव में । उ॰ ईस श्रनीसहिं श्रंतरू तैसें । (मा॰ १७०।१)

अनीह-(सं०)-१. इच्छारहित, निरुप्टह, २. बेपरवाह। उ० १. व्यापक अकल अनीह अज, निर्मुन नाम न रूप। (मा० १।२०४)

ग्रनीहा-१. निष्कामता, ग्रानिच्छा, २. निश्चेप्टता। ग्रान-(सं०)-१. हाँ, २. पीछे (ग्रानुकरण), ३. सदश (ग्रानुक्ल), ४. साथ (ग्रानुकंपा), ४. प्रत्येक (ग्रानुदिन), ६. वारंबार (ग्रानुशीलन)। उ० १. देहु उतरु ग्रानु करहु कि नाहीं। (सा० २।३०।२)

श्रनुकपा-(सं०)-दया, श्रनुग्रह ।

श्रनुकथन-(सं०)-क्रमबद्ध वचन, कथा, वार्तालाप। उ० सुनि श्रनुकथन परस्पर होई। (मा० ११४१।२)

श्रनुकरन-(सं० श्रनुकरण)-श्रनुकरण, नकल ।

अनुकूल-(सं०)-१. सुआफिक, २ प्रसन्न, २ हितकर । उ० १. है अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भनै। (वि० मश) .

श्रनुकूला-दे०-'त्रनुकूल'। उ० २. मिलइ जो संत होहँ ृश्रनुकूला। (मा० ३।१६।२)

श्रनुकूले उ—श्रन्छे लगे, रुचिकर लगे। उ० मध्य वरात बिरा-जत श्रति श्रनुकूले उ। (जा० १४०) श्रनुकूलो—१. श्रनुकूल हो, २ प्रसन्न हो। उ० १ राम गुलाम तुही हनुमान गुसाई गुसाई सदा श्रनुकूलो। (ह० ३६)

त्रनुक्रम-(सं०) क्रम, सिल्सिला, तरतीय ।

श्रनुगता—(सं० श्रनु + गंत)-पीछे-पीछे चलनेवाला, श्राज्ञा-कारी । उ• बचन चय-चातुरी परसुधर-गर्वहर, सर्वदा राम भद्रानुगंता । (वि० ३८)

अनुग-(सं॰)-पीछे पीछे चलनेवाला, याज्ञाकारी। उ० ले धावों, भंजों मृनाल ज्यों तो प्रभु अनुग कहावो। (गी॰ ११८७) अनुगनि-सेवक गण। उ० उतरि अनुज अनुगनि समेत प्रभु, गुरु द्विजगन सिर नायो। (गी०६१२१) त्रमुगत-(सं०)-पीछे-पीछे चलनेवाला । उ० ऋहि अनुगत सपने विविध जाइ पराय न जाहि । (स० ४६८)

श्रनुगामी-(सं० श्रनुगामिन्)-१.दास, सेवक, २.पीछे-पीछे चलनेवाला, ३ सहवास करनेवाला ।उ० १.मोहि जानिश्र श्रापन श्रनुगामी । (मा० १।२८१।४) २. सव सिधि तव दरसन श्रनुगामी । (मा० १।३४।३)

श्रगुग्रहीत-(सं०)-उपकृत, जिस पर अनुम्रह किया गया हो। श्रनुम्रह-(सं०)-१. द्या, कृपा, २. श्रनिष्ट निवाण। उ० १. करउ श्रनुम्रह सोइ, बुद्धिरासि सुभ गुन सदन। (मा० १।१। सो० १) २. साप श्रनुम्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल। (मा० ७।१०८ घ)

श्रनुचर—(सं०)—दास, सेवक। उ० मै तुम्हार श्रनुचर सुनि-राया। (मा० ११२७६११) श्रनुचरन्ह—श्रनुचरों ने, सेवकों ने। उ० मम श्रनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा। (मा० ७।४६१२)

श्रनुचरी-(सं०)-दासी, सेविका। उ० तव श्रनुचरी करउँ पन मोरा। (सा० १।६।३)

त्रानुचित-(सं०) जो उचित न हो, त्रयोग्य। उ० यह त्रानुचित नहिं नेवत पठावा । (मा० १।६२।१)

ग्रनुज-(सं०)-जिसका जन्म पीछे हो, छोटा भाई। उ०
रिपु को ग्रनुज विभीपन निसिचर, कौन भजत ग्रधिकारी।
(वि० १६६) ग्रनुजनि-छोटे भाइयों को। उ० गिरि घुडुरुवनि टेकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत पूप देखाए।
(गी० ११२६) ग्रनुजन्ह-छोटे भाइयों को। उ० ग्रापु कहिं
ग्रनुजन्ह समुक्ताई। (मा० ११२०४।३) ग्रनुजवधू-(सं०
ग्रनुज + वधू) छोटे भाई की सी। उ० ग्रनुजवधू भगिनी
सुतनारी। (मा० ४।६।४) ग्रनुजहि-ग्रनुज को। उ० राम
देखावहिं ग्रनुजहि रचना। (मा० १।२२४।२)

श्रनुजा-(सं०)-वहिन, छोटी बहिन । उ० नहि मानत क्वी श्रनुजा तनुजा । (मा० ७।१०।२३)

श्रन्तत-(सं०)-१. उत्तक्ष, गरम, २. खेद्युक्त।

श्रनुताप-(सं०)-१. पछताचा, २ तपन, दाह, २. दुःख खेद।

श्रनुदिन-(सं०)-नित्य प्रति, प्रतिदिन । उ० हेतुरहित श्रनुराग रामपद बढ़ी श्रनुदिन श्रधिकाई। (वि० १०३) श्रनुपम-(सं०) उपमारहित, वेजोड। उ० कटितट रहित चारु किंकिन रव श्रनुपम बरनि न जाई। (वि० ६२)

त्रानुपमेय-(सं०)-त्रानुपम, उपमा रहित्, वेजोड ।

त्रानुपान-(सं०)-वह वस्तुं जो श्रौषधिके साथ या उसके बाद खाई जाय।

अनुवंध-(सं०)-१. संसर्ग, लगाव, २ आरंभ, ३. अनुसरण, ४. होनेवाला शुभ या अशुभ।

त्रानुवादा-(सं० त्रानुवाद)-पुनर्कथन, फिर से कहना। २. उत्था, ३ कीर्तन। उ०३. सुनत फिरडॅ हरि गुन त्रानुवादा। (मा० ७।११०।६)

ग्रनुभए-(सं० ग्रनुभव)-१ पीछे हो गए, २. प्राप्त हुए, ३. ग्रनुभव किए, ४ उत्पन्न हुए। उ०३. नए नए नेह ग्रनुभए देहगेह बिस, परखे प्रपंची प्रेम परत उघरि सो। (वि॰ २६४) ग्रनुभयउ-ग्रनुभव किया। उ० मोहि सम यहु ग्रनुभयउ न दूजें। (मा० २।३।३) ग्रनुभवत-ग्रनुभव करता है। उ० तुलसिदास अनुराग अवध आनंद, अनु-भवत तव को सो अजहुँ अवाई। (गी० ११२७) अनुभवति— अनुभव कर रही है, अनुभव करती है। उ० उर अनुभवति न किह सक सोऊ। (मा० ११२४२१४) अनुभवहिं—अनुभव करते हैं। उ० वह्मसुखहि अनुभविह अनुपा। (मा० ११२११) अनुभवहीं—अनुभव कर रहे हैं। उ० वचन अगोचर सुखु अनुभवहीं। (मा० २११०८१२) अनुभवे— अनुभव किए। उ० वंचक विषय विविध तनु धरि अनुभवे सुने अह डीठे। (वि०१६६) अनुभवे—अनुभव हो, जान पढ़े, समक्ष में आवे। उ० सोइ हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसय हैत-वियोगी। (वि०१६७) अनुभो—अनुभव करो, अनुभव कीजिए। उ० ऋपिराज-जाग भयो सहाराज अनुभो। (गी० ११६४)

श्रनुभव-(सं०) साचात करने से प्राप्त ज्ञान, परीचा द्वारा प्राप्त ज्ञान । उ० जेहि श्रनुभव विंनु मोह-जनित दारुन भव-विपति सतावे । (वि० ११६) श्रनुभवगम्य-(सं०) श्रनुभव से जानने योग्य । उ० श्रनुभवगम्य भजिह जेहि संता । (मा० ३।१३।६)

त्र्रानुभाऊ–(सं॰ त्रनुभाव) प्रभाव, महिसा । उ॰ वरनि सप्रेम भरत त्र्रानुभाऊ । (मा॰ २।२८६।२)

अनुभाव-(सं<sup>2</sup>)-१. प्रभाव, २. महिसा, वडाई ।

अनुमत-(सं० अनुमति)-१. आज्ञा, अनुमति, २ सम्मति । अनुमति-(सं०)-१. चतुर्दशीयुक्त पूर्णिमा जिसमें चंद्रमा की कला पूरी नहीं होती । २. आज्ञा, हुदम ।

अनुमान—(सं०) १. अटकल, अंदाज, २. अटकल लगालो, अनुमान करो। उ० २.सीतल वानी संत की, सिस हू ते अनुमान। (वै०२१) अनुमानि—अनुमान कर, विचार कर। उ० अव अनेक अवलोकि आपने अनव नाम अनुमानि हरों। (वि०१४१) अनुमानी—१ अनुमान करके, विचार करके, २ अनुमान किया। उ० १. पुनि कलु कहिहि मातु अनुमानी। (मा०२।४१।२) अनुमाने—१. अनुमान किया, २. अनुमान से, ३. अनुमान या विचार करते हुए। उ० १. ते सव सिव पहि में अनुमाने। (मा०१।६६।२) ३. पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने। (वि०२६।२)

त्रनुमाना-दे॰ 'त्रनुसान'। उ॰ १. करत कोटि विधि उर त्रनुमाना। (मा॰ २।१२९।२)

श्रनुमोदन-(सं०)-१ प्रसन्नता का प्रकाशन, २ समर्थन, ताईद । उ० १ कहींह सुनीह श्रनुमोदन करहीं । (मा० ७।१२६।३)

श्रनुरक्त-(सं०)-श्रासक्त, लीन ।

श्रनुराग-(सं०)-प्रीति, प्रेम, त्रासक्ति। उ० जानि वडे भाग श्रनुगग श्रञ्जाने है। (गी० शश्र्र)

अनुरागद-प्रेम करता है। उ० सो कि दोप गुन गनइ जो जेहि अनुरागड। (पा० ६७) अनुरागऊँ-अनुरागी होऊँ, प्रेम करूँ। उ० जेहि जोनि जन्मों कर्म वस तहूँ रामपद अनुरागऊँ। (मा० ११०। छं० २) अनुरागत-प्रेममय हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उ० वग्या ऋतु प्रवेस विसेप गिरि देन्न मन अनुरागत। (गी० २१४०) अनुगगहीं— धनुगग करे प्रेम करें। उ० मन वचन कर्म विकार तजि

तव चरन हम अल्ला (मा० ७।३। छं०६) अनुरागहू — अनुराग करो, प्रेम करो। उ० विस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू। (मा०३।३६। छं० १) अनुरागि है — प्रेम करेगा। उ० मन रामनाम सों स्वभाव अनुरागि है। (वि० ७०) अनुरागी — प्रेममय हो गईं। उ० प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी। (मा० २।६।१) अनुरागु अम कर। उ० अब नाथिह अनुरागु जागु जह त्यागु हुरासा जीते। (वि० १६८) अनुराग — १ प्रेम के कारण, २. प्रेम किए। उ० १ सकिं न कछु कि अति अनुरागे। (मा० ७।१७।१) अनुरागेठ — अनुराग हो गया प्रेम में पड गया। अनुरागे — प्रेम होता है, प्रेम करता है। अनुरागों — प्रेम करूँ। उ० परिहरि पाँय काहि अनुरागों। (वि० १७७) अनुराग्यो — अनुरागे करें। उ० परिहरि पाँय काहि अनुरागों। (वि० १७७) अनुराग्यो न अनुरात्त , अनुराग में ह्या। उ० ज्यों छल छाँडि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। (वि० १७०)

ग्रनुरागा-दे॰ 'ग्रनुराग'। उ॰ भयंड रमापति पद ग्रनु-रागा। (मा॰ १।१२१।२)

त्रानुरागी-प्रेम करनेवाले। उ० की तुम्ह रामु दीन त्रानु-रागी। (मा० शहाध)

त्रानुरूप-(सं०)-१ समान, सद्दश, २. योग्य, अनुकूल, उप-युक्त । उ० २. मित अनुरूप कहउँ हित ताता । (मा०४।२८।१) अनुरोध-(सं०)-१. रुकावट, वाधा, २. भेरणा, ३. आग्रह, द्वाव, ४. विनय ।

त्रानुरोध—दे॰ 'त्रानुरोध'। उ॰ १. सोध विनु त्रानुरोध ऋतु के, वोध विहित उपाउ। (गी॰ ४।४)

त्रनुरोधू-दे॰ 'त्रनुरोध'। उ॰ १. राखर्ड सुतिह करर्ड त्रनु-रोधू। (मा॰ २।४४।२)

ब्रमुलेपन-(सं०)-१. लेपन, २. सुगंधित द्रव्यों का शरीर में मर्टन। ७० १. भृगुपद-चिह्न पदिक उर सोभित, सुङ्त-माल कुंकुम ब्रमुलेपन । (गी० ७।१६)

त्रमुवर्ती—(सं० त्रमुवर्त्तिन्)-१ रचक, २. सेवक, २. त्रमु-यायी। उ०१. सामगातात्रनी कामजेतात्रनी, रामहित रामभक्तानुवर्ती। (वि०२७)

त्र्यनुवाद-(सं०)-१. बार-वार कहना, २ तर्जुमा, उल्था, ३. निन्दा।

त्रातुशासन-(सं०)-१. श्राज्ञा, २ उपदेश, २. व्याख्यान। श्रनुष्ठान-(सं०)-१. श्रारंभ, २ प्रयोग।

श्रनुसंघाना—(सं० श्रनुसंघान)—१ श्रनुसंघान, खोज, २. इच्छा, कामना, ३ प्रयत्न । उ० २. हद्यें न कछु फल श्रनु-संघाना । (मा० १।१४६।१)

त्रानुसर-(सं॰ त्रानुसार)-त्रानुसार, समान, मुत्राफिक। उ॰ जिमि पुरुषहि त्रानुसर परिछाहीं। (मा॰ २।१४१।३)

श्रनुसरई-(सं० अनुसरण)-श्रनुसरण करता, पीछे-पीछे चलता। उ० जो निह गुरु श्रायसु अनुसरई। (मा० ११९०२१४) श्रनुसरऊँ-१. श्रनुसरण करूँ, श्रनुसरण करता, २. जारी रखता। उ० २. तहँ तहँ राम भजन श्रनुसरऊँ। (मा० ७१९१०१) श्रनुसरहीं-श्रनुसरण करते हैं, श्रनुसार काम करते हैं। उ० फिन मिन सम निज गुन श्रनुसरहीं। (मा० ११३१४) श्रनुसरहुगे-श्रनुसार करोगे, श्रनुसरण करोगे। उ० दीन हित अजित सर्वज्ञ समरथ प्रनतपाल, चित-सृदुल निज गुननि श्रनुसरहुगे। (वि० २११) श्रनु-

सरहू-अनुसरण करो, अनुसार केंग्ने कर्रा। उ० सिर धरि
गुर आयसु अनुसरहू। (मा० २१९७६१३) अनुसरिएअनुसरण कीजिए। उ० किंप केंबर कीन्हें सखा जेहि सील
सरल चित तेहि सुभाव अनुसरिए। (वि० २७१) अनुसरी-१. अनुसरण करे, २ अनुसार बर्ताव करनेवाली। उ०
१. धन्य नारि पतिवत अनुसरी। (मा० ७१२७१३)
अनुसर-अनुसरण कर, पीछे पीछे चल। उ० स्रवन कथा,
मुखनाम, हदय हरि, सिर प्रनाम सेवा कर अनुसर। (वि०
२०४) अनुसरे-अनुसार व्यवहार किया, अनुसरण किया।
उ० अव प्रभु पाहि सरन अनुसरे। (मा० ६१९१०१६) अनुसरेह्र-अनुसरण करना, अनुसार चलना। उ० मन क्रम वचन
धर्म अनुसरेह्। (मा० ७१२०१३) अनुसरे-अनुसार व्यवहार
करते हैं, अनुकूल व्यवहार करें। उ० नीच ज्यों दहल करें
राखें रुख अनुसरें। (गी० ११६६)

त्रानुसार-(सं०)-श्रनुकृतं, सदृश, समान, सुत्राफिक। उ० कहुउँ नाम, वड राम ते निज विचार श्रनुसार। (मा०

૧ા૨૨)

त्र्यनुसारा—दे॰ 'त्रनुसार'। उ० सो सब कहिहउँ मति त्रनु-सारा। (मा० १।१४९।३)

श्रनुसारी-(सं०)-१. श्रारंभ की, २. पीछे-पीछे चलनेवाला, ३ श्रनुकूल । उ० १ पुलक्ति तन श्रस्तुति श्रनुसारी । (मा० ७१४।१) २ तिन्ह महुँ निगम धरम श्रनुसारी । (मा० ७।८६।३) ३ देसकाल श्रवसर श्रनुसारी । (मा० २।४४।३)

श्रनुसासन-(सं० श्रनुशासन) १. श्रनुशासन, श्राज्ञा, २. उपदेश, ३ न्याख्यान । उ० १ बोला यचन पाइ श्रनु-सासन । (मा० ११६८१)

त्रानुसासनु—दे॰ 'त्रानुसासन'। उ० १ वैठे सब सुनि सुनि श्रनुसासनु। (मा० २।२४७।३)

श्रनुसुँइया-(सं० श्रनसूया)-दे० 'श्रनसूया' । उ० श्रनुसुइया के पद गहि सीता । (सा० ३।४।१)

श्रनुस्तय-(सं०)-१. श्रनुसार, २. पीछे चलते हुए, ३ श्रनुसरण, ४ प्रतिच्छाया, ४. प्रतिलिपि ।

अनुसीचनो-(सं० अनु + शोचन)-बार बार सोचना, मनन करना। उ० अनसमुक्ते अनुसोचनो, अवसि समुक्तिए आपु। (दो० ४८६)

श्रनुहर-(सं० श्रनुहार)-सदश, समान, श्रनुहार।

श्रन्हरइ—बराबरी करता, समानता करता, समानता करता है। उ० सहज टेढ़ श्रनुहरइ न तोही। (मा० ११२७०१४) श्रनुहरत—१. जो श्रनुसार हो, समानता करते हुए, २ उपयुक्त, योग्य, श्रनुकूल। उ० १ स्वारथ सहित सनेह सब, रुचि श्रनुहरत श्रचार। (दो० ४४८) २. मोहि श्रनुहरत सिखान वन देहू। (मा० २१९७७१४) श्रनुहरति—सद्दश, समान, मिलती-जुलती, समानता रखती हुई। उ० वर श्रनुहरति वरात बनी हिरे हॅसि कहा। (मा० ११२) श्रनुहरि—श्रनुसार, समान, श्रनुसार काम करके। उ० श्रनुहरि ताल गतिहि नदु नाचा। (मा० २१२४११२) श्रनुहरिया—समानता करनेवाला, वराबरी करनेवाला। उ० मुख श्रनुहरिया केवल चंद समान। (ब० ६) श्रनुहारि—(सं० श्रनुहार)—१. समान, २. समानता करके, ३ श्रनुसार, योग्य, उप-

युक्त। उ० १ चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहारि। (व०१६) ३. मति अनुहारि सुवारि गुन, गन गनि मन अन्हनाहु। (मा० १।४३क)

त्रनुहार-(सं०)-१ सदृश, तुल्य, समान, २. आकृति। त्रानुहारी (१)-(सं० अनुहार)-दे० 'त्रनुहार'। उ० १. सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। (मा० १।२८।४)

श्रनुहारी (२)-(सं० श्रनुहारिन्)-श्रनुकरण करनेवाला । श्रनूठा-(सं० श्रनुत्थ)-१. श्रपूर्व, विचित्र, २ सुन्दर ।

श्रन्प-(सं०)-१. उपमारहित, श्रपूर्व, विचित्र, श्रनुपम, २.सुन्दर, ३ जलप्रायदेश, ४. भैंस । उ० १. श्ररथ श्रनूप सुभाव सुभासा । (सा० १।३७।३) श्रन्पहिं-श्रनूप को, श्रनोखे को । उ० कहि न सकर्हि सत सेष श्रनंद श्रनूपहि । (जा० १३७)

श्रन्पम-(सं० श्रनुपस)-उपमारहित, सुन्दर। उ० श्रगुन श्रनूपम गुन निधान सो। (सा० १।११।१)

त्र्रनूपां–दे० 'ग्रनूप'। उ० पक्तगारि यह रीति श्रनूपा। (मा० ७।११६।९)

श्रनूपान–(सं० श्रनुपान)–श्रनुपान, दवा के साथ खाए जानेवाला पदार्थ। उ० श्रन्पान श्रद्धा सति पूरी। (मा० ७।१२२।४)

त्र्रनूमान -(सं० श्रनुसान)-श्रनुमान,श्रंदाज् । उ० श्रनूमान साछी रहित होत नहीं परमान । ( स० २०६)

ग्रनृत-(सं०)-१ मिथ्या, श्रसत्य, २ श्रन्यथा। उ०१. साहस श्रनृत चपलता माया। (मा० ६।१६।२)

श्रनेक-(सं०)-एक से अधिक, बहुत, श्रसंख्य। उ० सुनहु तात मायाकृत गुन श्ररु दोष श्रनेक। (मा० ७।४१)

त्र्यनेका–दे० 'त्र्यनेक' । उ० मनिगन मंगल वस्तु त्र्यनेका । (मा० २।६।२)

श्रनेरे-(सं०श्रनृत)-१ फ्र्ट, व्यर्थ, २ फ्र्टा। उ०२. निपट बसेरे भ्रघ श्रोगुन घनेरे नर नारिऊ श्रनेरे जगदंव चेरी चेरे हैं। (क० ७१७४)

श्रनेरो-दे॰ 'अनेरे'। उ॰ २. अगुन अलायक श्रालसी जानि अधम श्रनेरो। (वि॰ २७२)

श्रनैसी-(सं० श्रनिष्ट)-श्रप्रिय, श्रनिष्ट, ब्रुरी। उ० राम सदा सर्नागत की श्रनखोही श्रनैसी सुभाय सही है। (क०७।६) श्रनैसें-टेढ़े, कुद्दष्टि से, ब्रुरी भाति से। उ० श्रजहुँ श्रनुज तव चितव श्रनैसें। (मा० १।२७६।४)

श्रनैसो-बुरा, श्रप्रिय । उ० नाम लिए श्रपनाइ लियो, तुलसी सों कही जग कौन श्रनैसो । (क० ७।४)

श्रनोखा–(सं० अन् ⊹ ईच्)-१ अन्टा, निराला, २ नृतन, नया, ३. सुंदर ।

श्रन्न-(सं०)-१ श्रनाज, २ पकाया श्रनाज, ३. सर्वभक्ती, ४ सूर्य, ४ पृथ्वी, ६ विष्णु, ७ प्राण, म जल । उ० १ श्रन्न कनक भाजन भरि जाना । (मा० १।१०१।४)

श्रनप्रना-(सं॰ श्रनपूर्ण)-श्रनपूर्णा, श्रन्न की श्रिधिप्ठात्री देवी। उ॰ जौलों देवी दवे न भवानी श्रनपूरना। (क॰ ७।१४८)

श्रनपासन-(सं० अन्नपारान)-वन्चो को सर्वप्रथम अन

ग्रन्ने-ग्रपना

चटाने का संस्कार । उ० नामकरन सुअन्नप्रासन वेट वाँधी नीति। (गी० ण३४) ग्रज्ञे-(सं० ग्रन्य)-ग्रौर, दूसरे। ग्रन्य-(सं०)-दूसरा, भिन्न, ग्रीर कोई। ग्रन्यत:-(सं०)-१ किसी ग्रीर जगह से, अन्यन्न से, २ किसी और से। उ० १ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। (मा० १।१।रलो० ७) ग्रन्यया-(सं०)-१ विपरीत, उलटा, २. भूठ, ग्रसत्य। उ० १. किएँ अन्यथा होइ नहिं वित्र आप अति घोर। (मा० १।१७४) ग्रन्याई-(सं॰ ग्रन्यायन्)-१. ग्रन्याय करनेवाला, ग्रथमी, २. नटखट। उ० २. या व्रज में लारिका घने होंही ग्रन्याई। (कु॰ ८) ग्रन्याउ-(सं॰ ग्रन्याय)-१. ग्रन्याय, २. शरारत । उ० २ जे अन्याउ करहि काहू को, ते सिसु मोहि न भावहि। (কু০ ४) ग्रन्याय-(सं॰)-न्याय के विरुद्ध, ग्रधर्म, ग्रनीति, ग्रत्याचार। ग्रन्याव-(सं॰ ग्रन्याय)-दे॰ 'ग्रन्याय'। उ॰ ग्रन्याव न तिनको हों अपराधी सब केरो । (वि० २७२) ग्रान्ये-(सं ग्रन्य)-ग्रन्य, ग्रोर दूसरे। उ० ग्रसुर सुर नाग-नर यत्त गंधर्व खग रजनिचर सिद्ध ये चापि अन्ये। (वि० ५७) ग्रान्वहं-(सं०)-नित्य, सर्वदा, निरंतर। उ० समं सुसेन्य-सन्वहं। (सा० ३।४।छं०१०) ग्रन्वित-(सं०)-युक्त, सहित, शामिल । ग्रन्वेपण्-(सं०)-खोज, ढूढ, तलाश । उ० सीतान्वेपणतत्परी पियगतौ भक्तिप्रदी तौ हि नः। (मा० ४।१। रलो०१) ग्रन्हवाइ-(स॰ स्नान)-स्नान कराकर । उ॰ मति अनुहारि सुवारि गुन गन गनि सन अन्हवाइ। (मा० ११४२क) ग्रन्हवाइय-स्नान करवाइए। उ० जुवतिन्ह मंगल गाइ राम अन्हवाइय हो। (रा०३) अन्हवाई-१ स्नान करा-कर, २. स्तान कराया। उ० २. वनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। (सा० २।६४।४) अन्हवाएँ-१. स्नान कराए, २. स्नान कराए हुए। उ०२. रामचरित सर विनु श्रन्हवाएँ। (मा० १।१९।३) श्रन्हवाए-स्नान कराया। उ० एक वार जननी अन्हवाए । (मा० १।२०१।१) ग्रन्हवावउँ-१. स्नान कराता हूँ, २. नहलाऊँ। उ० १ शंकर-चरित सुसरित नर्नाहं ग्रन्हवावउँ। (पा॰ श्रन्हवाबहु<del>-स्नान</del> कराग्रो। उ० प्रथम सखन्ह श्रन्हवाबहु जाहें। (मा० ७।१९।१) ग्रन्हवावा-स्नान कराया। उ० नृपत्नु वेट विटित ग्रन्हवावा। (मा० २।१७०।१) त्र्यन्हवैया-नहानेवाले, स्नान करनेवाले । उ० भरत, राम, रिपुदवन, लखन के चरित-सरित ग्रन्हवैया । (गी० ११६) श्रपहित-(स०)- ज्ञानशून्य, मूर्ख । श्रप(१)-(सं० श्रप्)-जल, पानी।उ० रज श्रप ग्रनल श्रनिल नभ जड जानत सब कोह। (स० २०३) श्रप् (२)-(सं०)-एक उपसर्ग जिसके लगाने से उलटा, पिरुद्, बुरा, अधिक आदि का भाव आ जाता है। श्रमम्प-(सं०)-श्रवनित, घटाव, पतन । श्रपमार-(सर)-१ अनुपमार, बुराई, अहित, २. श्रनादर,

श्रपमान, ३. क्री करित उ० १. मम श्रपकार कीन्ह तुन्ह भारी। (मा० १।१३७१४) ग्रपकारा-दे॰ 'अपकार'। उ॰ १. तदपि न तेहि कछु कृत ग्रपकारा । (मा० ६।२४।३) ग्रपकारी-(सं० ग्रपकारिन्)-हानि या ग्रपकार करनेवाला, विरोधी। उ० जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य तेइ। (दो० ४४१) ग्रपकीरति-(सं॰ अपकीर्ति)-अपकीर्ति, यदनामी, अपयश । उ॰ वधे पाप अपकीरति हारे। (मा॰ १।२७३।४) ग्रपगत-(सं०)-१ भागा हुत्रा, २. नप्ट, मृत । उ० १. अपगत खे सोई अविन सो पुनि प्रगट पताल। (स॰१६०) ग्रपगति-(सं०)-दुर्दशा, नीची गति। ग्रपचार-(सं॰ ग्रपचार)-१. श्रपचार, श्रनुचित वर्ताव, २. ग्रहित, ग्रनिष्ट, ३. ग्रनादर, निन्दा, ४. भूल, श्रम, ४. कुपथ्यर्। उर १. विवुध विमल वानि गगन, हेतु प्रजा **ञ्चपचारु । (प्र॰ ६।**५।३) ग्रपछरा-(सं० ग्रप्सरा)-ग्रप्सरा, रंडी। उ० नृत्य करहि ग्रपछरा प्रवीना । (मा० ६।१०।४) त्र्रपजस-(सं० घ्रपयश)-ग्रपयश, वदनामी । उ० ग्रपजस नहि होय तुम्हारा। (वि० १२४) ग्रपजसु-दे॰ 'ग्रपजस'। उ॰ तजहु सत्य जग ग्रपजसु लेहू। (मा० रा३०।३) ग्रपडर-(सं० ग्रप + डर)-१. मिथ्या डर, २. डर, भय। उ० १. अपडर हरेडँ न सोच समूलें। (मा० २।२६७।२) ग्रपडरिन-सूठे दरो से, मिथ्या दरों से । उ० ग्रव ग्रपदर्शन हर्यो हों। (वि० २६६) ग्रपडरे-सिथ्या हर से हरे। हर गए। उ० वहु राम लिछमन देखि सर्कट भालु मन अति श्चपढरे। (मा० ६। महाछ ०१) ग्रपत (१)-(सं॰ ग्रपात्र)-ग्रपवित्र, ग्रधस, पातकी, नीच । उ० पावन किय रावन रिपु तुलसिहु से श्रपत । (वि० १३०) ग्रपत (२)-(सं॰ ग्र + पत्र)-नः, निर्लंज्ज, वेशर्म । ग्रपत (३)-(सं अपत्)-विपत्ति, ग्रापक्ति । ग्रपति (१)-(सं॰ ग्र + पति) पतिहीन, विधवा । श्रपति (२)-(सं० म्र +पति)- दुर्दशा, दुर्गति । त्रपतु-दे॰ 'ग्रपत (१)। उ० त्रपतु अजामिलु गजु गनि-काऊ। (मा० १।२६।४) त्रप्रय-(सं०)-वह मार्ग जो चलने योग्य न हो, कुमार्ग। ग्रपदेश-(स॰)-१ वहाना, व्याज, २ छल, ३ लष्य। ग्रपन-(सं॰ ग्रात्मनो)-ग्रपना । उ॰ ग्रपन करम वरमानि कै त्रापु वॅघेउ सव कोइ। (स० ४८२) ग्रापनपउ-म्रात्मीयता, भ्रापनापन । उ० हेतु श्रपनपउ जानि जियं थिकत रहे धरि मौनु । (मा० २।१६०) ग्रपनपा-१ ग्रपनापन, २. ग्रात्मसम्मान । ग्रपनपी-ग्रह, श्रपनापन । उ० पितु मातु गुरु स्वामी।श्रपनपो तिय तनय, सेवक सखा। (वि० १३४) ग्रपनपौ-१ श्रपनापन, च्यात्मीयता, २ च्यात्मभाव, ३. संज्ञा सुधि, ज्ञान, ४ त्रहंकार, गर्व, ४ त्रात्मगौरव। उ०४ सटा रहिंह अपनपी दुराएँ। (मा० १।१६१।१) ग्रपना-निज का । उ० सीतहि सेइ करहु हित ग्रपना । (मा० शावताव)

श्रपनाइ-श्रपनाकर, निज का बनें। के र्रे राखे श्रपनाइ, स्रो सुभाव महाराज को। (क० ७।१३) ग्रपनाइग्र–श्रपना लीजिए। उ० सब विधि नाथ मोहि ग्रपनाइग्र । (मा० ६।११६।४) ग्रपनाइए-ग्रपना लीजिए, ग्रपना कीजिए। उ० देव ! दिनहूँ दिन विगरिहै विल जाउँ, विलंब किए **ऋपनाइए सबेरो । (वि० २७२) ऋपनाई-१. वश** में कर लिया, २.त्रपना लिया। उ० १ रचि प्रपंचु भूपहि ग्रपनाई। (मा० २।१८।३) अपनाए-श्रपना लिया । उ० श्रागे परे पाहन कृपा, किरात कोलनी, कपीस, निसचिर अपनाए नाए साथ जू। (क० ७।१६) ग्रपनाय-ग्रपना करके। त्रपनायहि-त्रपना वना लेने ही। उ० ज्यों त्यों तुलसिदास कोसलपति अपनायहि पर बनिहैं। (वि० ६४) अपनाया-अपना लिया, अपना बना लिया। उ० जब ते रघुनायक अपनाया । (मा० ७।८६।२) अपनायो-अपना वना लिया, अपना लिया। उ० अवनि, रवनि, धन, धाम, सुहृद, सुत, को न इंद्रिह अपनायो। (वि० २००) अपनाव-१. श्रपनाने का भाव, २ श्रपना लेना,श्रपनात्रो । ग्रपनावा--त्रपना लिया । उ० निज जन जानि ताहि श्रपनावा ।-(मा० शश्वाश)

भ्रपनायत-श्रात्मीयता । उ० देखी सुनी न त्राजु लौ श्रपना-यत ऐसी । (वि० १४७)

त्रपनियाँ - त्रपनी । उ० तुलसिदास प्रभु देखि सगन भईं प्रेम विवस कञ्ज सुधि न अपनियाँ । (गी० ११३१)

श्रपर्ना-निजी, निज की। उ० लागि श्रगम श्रपनी कदराई। (मा० २।७२।१)

श्रिपेने-निज के। उ० कहउँ न तोहि मोह वस श्रपने। (सा० २।२०।३) श्रपनेनि-श्रपने का वहुबचन, श्रपनों। उ० श्रपनेनि को श्रपनो विलोकि बल सकल श्रास विस्वास विसारी। (कृ० ६०)

त्रपनो-म्रपना । उ० महिर तिहारे पाँच परौं अपनो वज लीजै। (कृ० ७)

श्रपनी-श्रपनी बात भी, श्रपना भी। उ० तुलसी प्रभु जिय की जानत सब, श्रपनी कछुक जनावों। (वि० २३२)

त्रपवरग-(सं श्रपवर्ग)-श्रपवर्ग, सोत्त, सुक्ति (४ प्रकार की मुक्ति-सालोक्य, सामीप्य, सारुप्य, सायुज्य)।उ० जनु श्रपवरग सकल तनुधारी। (मा० १।४१४।३)

त्रपवरगु–दे० 'त्रपवरॅग' । उ० सरगु नरकु त्रपवरगु समाना । (मा० २।१३१।४)

श्रपेवर्ग-(सं० अपवर्ग)-मुक्ति, मोत्त । उ० नरक स्वर्ग श्रप-वर्ग निसेनी । (म० ७।१२१।४)

अपवर्गा-दे॰ 'अपवर्ग' । उ॰ तुनं सम विषय स्वर्ग अपवर्गा । (मा॰ ७।४६।४)

अपवाद-(सं० अपवाद)-कलंक, निन्दा, बुराई। उ० पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद। (मा० ७।३६)

त्रपंबादा-दे॰ 'श्रपंबाद' । उ॰ संत संसु श्रीपंति ऋपंबादा । (मा॰ ११६४१२)

त्रपंबादू-दे॰ 'श्रपंबाद'। उ॰ जसु जग जाइ होइ श्रपंबादू। (मा॰ २।७७।२)

अप्रमय-(सं०)-१. अकारण भय, व्यर्थ भय, २. निर्भयता, २. भय, डर। उ० १. अप्रभय कुटिल महीप डेराने।

(मा॰ ११२८४।४) ग्रपभयहुँ-भय ही, डर ही। उ० विनय करों ग्रपभयहूँ ते तुरह परम हिते हो। (वि० २७०)

श्रपमान-(सं०)-श्रनादर, तिरस्कार, वेइज्जती। उ० श्रति श्रपमान विचारि श्रापनी, कोपि सुरेस पठाए। (कृ० १८) श्रपमान हि-१. श्रपमान को, २ श्रपमान से। उ० २. जो न राम श्रपमानहि डरकें। (मा० ६।२०।४)

त्रपमानता-निरादर, श्रपसान । उ० श्रति श्रघ गुर श्रप-मानता, सिंह निर्ह सके महेस । (मा० ७।१०६ ख)

ग्रपमाना-दे॰ 'ग्रपमान । उ॰ सीता तेँ ममकृत ग्रपमाना । (मा॰ ४। १०।१)

अपमान-दे० 'अपमान'।

त्रपमाने-त्रपमान करते हुए। उ० बोले पर सुधरहि त्रप-माने। (मा० १।२७ १।३)

श्रपर-(सं०)-१. जो परे न हो, पहिला, २. पूर्व का, पिछला, ३ श्रान्य, दूसरा। उ० ३ श्रपर तिन्हिह पूछिह मगु जाता। (मा०६२।१३४।२)

अपरना—(सं० अपर्णा)—पार्वती का नास। शिव जी को वर रूप में पाने के लिए पार्वती ने अन्न छोडकर पत्ते खाना आरंभ किया फिर पत्ता भी छोड दिया। इस कारण उनका नाम 'अपरना' या 'अपर्णा' पडा। उ० उमहि नामु तब भयउ अपरना। (मा० १।७४।४)

श्रपरा-(सं॰)-१ श्रध्यात्म विद्या के श्रतिरिक्त श्रन्य विद्या, २. परिचम दिशा, २ ज्येष्ट के कृष्ण पत्त की एकादशी। श्रपराध-(सं॰)-१. दोप, पाप, २ भूल, चूक। उ० १. तुम्ह श्रपराध जोगु निह ताता। (मा॰ २।४३।२)

ग्रपराघा--दे० 'ग्रपराघ' । उ० कहेउ जान वन केर्हि श्रप-राघा । (मा० २।१४।४)

त्रपराधिनि—(सं० श्रपराधिनी)—श्रपराध करनेवाली। उ० जद्यपि हों श्रति श्रधम कुटिल मति, श्रपराधिनि को जायो। (गी० २।७४)

अपराधिहिं—अपराधी को। उ० जडिह विवेक, सुसील खलिह अपराधिहिं आदर दीन्हो। (वि० १७१) अपराधिहु—अपराधी भी। उ० अपराधिहु पर कोह न काऊ। (सा० २।२६०।३) अपराधी—(सं० अपराधिन्)— अपराध करनेवाला, दोषी। उ० जद्यपि मै अनभल अप-राधी। (सा० २।१८३।२)

त्रपराधु—दे॰ 'त्रपराघ'। उ॰ १ समस्थ कोउ न राम सों, तीय-हरन त्रपराधु। (दो॰ ४४८)

त्रपराधू-दे॰ 'श्रपराध'। उर् १.कर्बु तिज रोषु राम ऋपराधू। (मा॰ २।३२।३)

अपरिमित-(सं०)-असीम, बेहद, अगणित।

त्रपलोक-(सं०)-१ त्रयश, त्रपयश, वदनामी, २. मिध्या दोप। उ०१. लहत सुजस त्रपलोक विभूती। (सा० १।४।४)

श्रपलोकु—दे॰ 'श्रपलोक'। उ॰ श्रव श्रपलोकु सोकु सुत तोरा। (मा॰ ६।६ १।७)

ग्रपवर्ग-(सं०)-मोत्त, सुक्ति। उ० दे० 'ग्रपवर्गद'। ग्रपवर्गद-(सं० ग्रपवर्ग + द)-१ मोत्तदाता, २. ईश्वर, रास। उ०१. जयति धर्मार्थकामापवर्गद विभो ' (वि०२६) ग्रपवाद-(सं०)-१. निन्दा, २. प्रतिवाद, विरोध, ३ पाप, कलंक, ४. जो नियम के विरुद्ध हो । उ० १. निसि दिन पर-अपवाद वृथा कत रति-रति राग वड़ावहि । (वि॰ २३७)

ग्रपसार-(सं०)-पानी के झींटे, शीतलता। उ० लेत अविन रिव अंसु कहें देत श्रमिय अपसार। (स० ४४३)

ग्रपहं-(सं०)-नाश करनेवाला। उ० मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमांद्व पूरं शुभम्। (मा० ७।१३९। श्लो०२)

सुविमल प्रमान पूर शुमम् । (माठ जार गर्या प्र ग्रपहन-(सं॰)-दूर करनेवाला, नाशक। उ॰ दनुल सुदन द्यासिधु दंभापहन दहन दुदोप दुःपापहक्ता। (वि॰४६) ग्रपहर-(सं॰)-हरनेवाला, दूर करनेवाला। उ॰ जयित मंगलागार, संसार भारापहर वानराकार, विश्रह-पुरारी।

(वि० २७)

प्रपहरडी-अपहरण कर लेती है, हर लेती है। उ० जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई। (मा०७।४६।३) ग्रपहरत-हरता,
हरण करता। उ० दुख दाह दारिद दंभ दूपन सुजस मिस
अपहरत को। (मा० २।३२६।छं०१) ग्रपहरति-अपहरण
करती है, छोनती है। उ० यत्र संभूत ग्रति पूत जल सुरसरी दर्भनादेव ग्रपहरति पापं। (वि० ४४) ग्रपहरहा—
छोन लेते हे, ग्रपहरण कर लेते है। उ० भानु जान सोभा
ग्रपहरहीं। (मा० १।२६६।२)

ग्रप्हरन-(सं श्रपहरण)-ग्रपहरण, छीनना, ले लेना । उ० मार-करि-मत्त-मृगराज त्रयनयन हर नौमि श्रपहरन-संसार ज्वाला । (वि० ४०)

ग्रपहर्त्ता-(सं०)-ग्रपहरण करनेवाला, छीननेवाला। उ० उन्नभागवागव-गरिमापहर्त्ता। (वि०४०)

श्रपहारी-(सं॰ अपहारिन्)-श्रपहरण करनेवाला, लेने-वाला। उ॰ व्यापक व्योम वंद्यांत्रिं वामन विभो बहाविद्-ब्रह्मचितापहारी। (वि॰ १६)

ग्रपहुँ—(सं॰ ग्रात्मन्)—ग्रापही, स्वयं ही। उ॰ तुलसिदास तव ग्रपहुँ से भय जड जर्य पुलकित हठ दुगा दुई। (कृ॰ २४) ग्रपाउ—(सं॰ ग्रपाव)—नटखटी, उपद्रव, श्रन्याय। उ॰ खेलत संग श्रनुज वालक नित जोगवत ग्रनट ग्रपाउ। (वि॰ १००)

ग्रपान (१)-(सं०)-१. दस या पाँच प्राणों में से एक जो गुटा में रहता है। गुटा से निकलनेवाला वायु, भपान वायु, २. ईन्वर का एक विशेषण ।

श्रपान (२)-(सं० श्रात्मन्)-श्रात्मभाव, श्रपनत्व। उ० भरत राम की मिलनि लखि विसरे सवहि श्रपान। (मा० २।२४०)

श्रपाय (१)-(सं० श्र + पाट)-१ विना पैर का, व्यर्थ । उ० १ किनकाल श्रपर उपाय ते श्रपाय भए । (वि० १८४) श्रपाय (२)-(सं०)-१. विश्लेप, श्रलगाव, २. नाश, ३ टपट्टव, श्रत्याचार विष्त । उ० ३ श्रक्ति थाके कपट वरत्व श्रमित श्रनय श्रपाय । (वि० २२०)

श्रपार-(नं०)-जिसका पार न हो, सीमारहित, बहुत । उ० सुख जन्ममूमि महिमा अपार । (वि० १३)

श्रपारा-दे॰ 'त्रपार'। उ॰ चिंता यह मोर्हि श्रपारा। (वि॰ १२१)

श्रमार-रे॰ 'श्रमार'। उ॰ राम वियोग पयोधि श्रमारू। (मा॰ २१११४१३)

ग्रपारो-दे॰ 'ग्रपार्ट्ना र्ड० मट, मत्सर, ग्रमिमान, ज्ञान-रिपु इनमे रहनि ग्रपारो । (त्रि॰ ११७)

ग्राप्वन-(सं०)-अपवित्र, अशुद्ध । उ० तन खीन कोउ अति पीन णवन कोउ अपावन गति धरें । (मा० १।६३।छं०१) ग्राप्यावन-(सं० अपावनी)-अण्वित्र, अशुद्ध । 'अपावन' का स्त्रीलिंग । उ० सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहुइ । (मा० ३।४क)

ब्रुपावनी—सं०)-दे० 'अपावनि' । उ० कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी । (सा० ६।८७।छ०१)

ग्रापि—(सं०)—१. भी, ही, २. निश्चय, ठीक । उ० १. रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु। (मा० १।१७०)

ग्रर्वा—हे॰ 'ग्रपि'। उ० धनवंत कुलीन सलीन ग्रपी। (सा० ७१९००।४)

ग्रपीह-(सं० ग्रपि + इह)-१. यह भी, २ यहाँ भी। ग्रपुनीत-(सं०)-ग्रपावन, ग्रपितत्र। उ० सुरसरि कोउ ग्रपुनीत न कहई। (सा० १।६६।४)

ग्रप्न-(सं०)-१. ग्रद्भुत, ग्रलौक्कि, २. श्रेंट, उत्तम । ग्रपेत्ता-(सं०)-१ ग्राकांत्ता, इच्छा, २ ग्रावश्यकता, ३ ग्राश्रय, भरोसा, ४ निस्वत्, तुलना ।

ग्रपेल-(सं० म्र मंपीड)-म्रचल, म्रटल, म्रिसेट। उ० विनु हरि भजन न भव तरिम्र यह सिद्धात म्रपेल। (सा० ७।१२२क)

अप्रतिहत-(सं०)-१. अपराजित, २. बिना रोक टोक की। उ० २. अप्रतिहत गति होइहि तोरी। (मा० ७१०६।८) अप्रमेय-(सं०)-अत्यंत विशाल, जो नापा न जा सके। उ० प्रभोऽप्रमेय वैभवं। (मा० ३।४। छं० ३)

ग्रप्रवीन-(सं॰ ग्रप्रवीख)-सूर्ख, सूढ। उ॰ सुनत समुक्त कहत हम सब भई ग्रिति ग्रप्रवीन। (इ॰ ४४)

श्रिपिय-(सं०)-जो प्रिय न हो, कटु, बुरा। उ० सुनि राजा श्रित श्रिपय वानी। (सा० १।२०८।१)

ग्रप्तरा-(सं०)-१. स्वर्ग की नर्तकी, २ वेश्या, नर्तकी। ग्रफ्ल-(सं०)-निष्फल, न्यर्थ। उ० परमारथ स्वारथ-साधन भए ग्रफ्ल सकल, नर्हि सिद्धि सई है। (वि० १३६)

श्रव-(?)-१ इस समय, इस च्रण, २ भविष्य में। उ॰ १. करहु कतहुँ श्रव ठाहर ठाहर। (मा॰ २।१३३।१)

ग्रवध-(सं० अयोध्या)-ग्रवध, श्रयोध्या, वह देश जिसकी राजधानी अयोध्या थी।

श्रवध्य-(सं०)-न मारने योग्य।

श्रवत-(सं॰ श्रावर्त)-श्रावर्त, पानी का भँवर। उ॰ दोउ कृत दल रथ रेत चक्र श्रवर्त यहति भयावनी। (मा॰ ६।८७ छ॰ १)

ग्रवल-(सं०)-निर्वल, कमज़ोर । उ० ग्रवला ग्रवल सहज जह जाती । (मा० ७१९४।=)

ग्रवलिन-(सं० ग्रवला)-ग्रवला का बहुवचन, ग्रवलाओं, न्त्रियाँ। उ० तो ग्रतलित ग्रहीर ग्रवलिन को हिठ न हियो हिरवे हो। (कृ० ३६) ग्रवलन्ह-ग्रवलाओं, न्त्रियो। उ० ग्रवलन्ह उर भय भयउ दिसेषा। (मा० ११६६१२) ग्रवला-(सं०)-१. न्त्री, २ वलहीना। उ० १. ग्रवला वालक वृद्ध जन कर मीजिहं पिछ्ताहि। (मा० २११२१) त्रवलोकत-१. देखते ही, २. देखते हैं € व्याप्त क्रिक्त हैं € व्याप्त हैं चित्र हैं चे चित्र हैं चे चित्र हैं चे चित्र हैं चित्र हैं चित्र हैं चे चित्र हैं चे

ग्रबलों-(सं० ग्रद्य + लग्न)-ग्रव तक, इतने दिन तक। उ० ग्रबलों नसानी ग्रव न नसेहों। (वि० १०४)

त्र्यवसिह-(सं० त्र + वश)-वश में न होनेवाले की। उ० निर्वान दायक क्रोध जाकर भगति अवसिह वसकरी। (मा० २।२६। छं० १)

त्र्रबहिं-दे० 'त्रवहीं'। उ० ग्रवहिं सातु मैं जाउँ लेवाई। (मा० ४।१६।२)

श्रवहीं-श्रभी, तुरत । उ० श्रवही समुक्ति परा कछु मोहीं । (मा० ६।२४।४)

अर्वेहुँ-अब भी। उ०का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना। (सा० २।१६।१)

श्रवाधा—(सं० श्रवाध)—१. वाधारहित, निर्वाध, २. श्रपार। उ० २. रघुपति सहिमा श्रगुन श्रवाधा। (सा० १।३७।१) श्रवाधी—बिना वाधा के, वे रोक-टोक। उ० वसइ जासु उर सदा श्रवाधी। (मा० ७।११६।३)

त्रवासू-(सं० त्रावास)-श्रावास, घर। उ० विनु रघुबीर विलोकि श्रवासू ।-(सा० २।१७६।२)

श्रविकारी-(सं० अविकारिन्)-विकाररहित, शुद्ध । उ० अस प्रभु हृद्यँ श्रव्छत श्रविकारी । (मा० १।२३।४)

श्रविगत-(सं० अविगत)-श्रविगत, जो जाना न जा सके। उ० श्रविगत श्रज्ञ श्रनादि श्रनुपा। (मा० २।६३।४)

श्रविगति—न जाना जाने का भाव, श्रविगति । उ० तुर्लसी राम-प्रसाद विन, श्रविगति जानि न जात । (स० ४१४)

अविचल-(सं० अविचल)-जो विचलित न हो, अचल, अटल । उ० जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी । (मा० १।३१। छुं० २)

ग्रिविचारे-(सं० ग्र + विचार)-विना विचार किये हुए, ग्रज्ञान से । उ० स्नग महं सर्प विपुत्त भयदायक, प्रगट होह ग्रविचारे । (वि० १२२)

श्रिविछीन—(सं० श्रविच्छिन्न)—एकतार, जो वीच से विच्छिन या दूटी न हो। उ० जो सुनि होइ रामपद शीति सदा श्रविछीन। (मा० ७।११६ ख)

श्रिविद-(सं० - अ + विद्)-श्रिविद्वान, मूर्जं। उ० कारन श्रिविरत श्रत श्रिपित तुलसी श्रिविद भुलान। (स० ३२२) श्रिविद्या-(सं० श्रिविद्या)-श्रज्ञान, एक प्रकार की माया जो वंधन में रखती है। उ० प्रथम श्रविद्या निसा नसानी। (मा० ७।३१।२)

य्यविध-(सं॰ अविधि)-विधि या नियम के विरुद्ध । अविनय-(सं॰ अविनय)-धळता, ढिठाई । उ॰ स्वामिनि

अविनय छमवि हमारी। (मा० २।११६।४)

श्रिवेनासिनि—(सं० श्रिवेनाशिनि)—जिसका विनाश न हो, श्रिवेनाशिनो। उ० श्रजा श्रनादि सक्ति श्रिवेनासिनि। (मा० ११६८।२)श्रिवेनासिहि—श्रिवेनाशी को, ईरवर को। उ० सदा एक रस श्रज श्रिवेनासिहि। (मा० ७१३०।४) श्रिवेनासी—(सं० श्रिवेनाशिन्)—श्रिवेनाशी, जिसका नाश न हो। उ० राम त्रह्म चिनमय श्रिवेनासी। (मा० १।१२०।३)

अविवेक-(सं० अविवेक)-अज्ञान। उ० प्रभु अपने अविवेक

ते बृक्तउँ स्वामी तोहि। (मा० ७१६२ख) ग्राबिवेकहिँ— श्रविवेक को, श्रज्ञान को। उ० विधि बस हिठ श्रविवेकहि भजई। (मा० १।२२२।२)

त्राविका-दे॰ 'त्रविवेक'। उ० कहत सुनत एक हर प्रवि-वेका। (सा० १।११।१)

त्रविवेकी-(सं० त्रविवेकिन्)-त्रज्ञानी, सूर्ख । उ० जिमि प्रविवेकी पुरुष सरीरहि । (मा० २।१४२।१)

ग्रविरल-(सं० ग्रविरल)-१. घना, २. ग्रखंड । उ० २. कारन ग्रविरल ग्रल श्रपितु तुलसी श्रविद भुलान । (स० ३२२)

त्रविरालि-दे**० 'त्रविर**ल'।

ग्रविरुद्ध-(सं० ग्रविरुद्ध)-जिसका कोई विरोधी न हो। उ० नाम सुद्ध ग्रविरुद्ध ग्रमर ग्रनवच ग्रदूपन। (क० ७।१४१)

अविरोध—(सं० अविरोध)—१. अनुकूल, सुवाफिक, २. अनुकुलता, मेल ।

त्र्यावरोधा-दे० 'ग्रविरोध'। उ० १. समय समाज धरम त्र्यविरोधा। (मा० २।२१६।२)

अबिहित-(सं॰ अविहित)-अनुचित, अयोग्य। उ॰ तहें अम अति अबिहित तव वानी। (मा॰ १।११६।३)

त्रवीर—(त्रर०)—लाल रंग की बुक्ती जिसे होली में इप्ट भिन्नों पर डालते हैं। उ० उडह अबीर मनहुँ अरुनारी। (मा० १।१११)

त्रबुक्त-(सं॰ शबुद्ध)-सूर्खं। उ॰ कहेउ न सो समुक्तत शबुक्त। (स॰ ३४१)

श्रबुध-(सं०)-बुद्धिहीन, सूर्खं। उ० निपट निरंकुस श्रबुध श्रसंकू। (मा० १।२७४।१)

अवूम-दे॰ 'अवुमा'। उ॰ अयमय खाँड न ऊखमय अजहुँ न वूम अवूम। (मा॰ १।२७४)

अवेर-(सं० अवेला)-देर, विलंब ।

अवै-अभी, इसी समय। उ० जाको ऐसो दूत सो साहव अबै आवनो। (क० ५।६)

श्रवोध-(सं०)-१ मूर्ख, श्रज्ञानी, २. श्रज्ञान, मूर्खता। श्रवोल-(सं० श्र+ वृ)-१ श्रवाक, मौन, खुप, २. बेहोश।

त्राब्ज-(स०) जल से जित्पन्न, १. कमल, २ शंख, ३. चंद्रमा, ४. धन्वंतरि । उ० १. पदाव्ज भक्ति देहि मे । (मा० ३।४। श्लो० ११)

ग्रब्द-(सं०)-१. वर्ष, साल, २. भेघ, बादल, ३. एक पर्वत, ४ कपूर, ४. ग्राकाश।

त्र्राव्धि—(सं०)—१ । समुद्र, सागर, २ सात की संख्या । उ० १. यत्र तिष्ठंति तत्रैय अजशर्व हरि सहित गच्छंति चीराव्धिवासी । (वि० ४७)

ग्रन्यक्त-(सं० श्रन्यक्त)-जो प्रकटन हो, गुप्त । उ० ग्रन्यक्त सूजमलनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने।। (मा० ७।१३। छुं० ४)

ग्रव्याहत-(सं० अध्याहत)-न रोकने योग्य, अवाध । उ० अध्याहत गति संसु प्रसादा । (मा० ७।११०।६)

श्रमंगा-(सं० श्रमंग)-जो भंग न हो, श्रदूट श्रखंड। उ० धन्य जन्म द्विज भगति श्रभंगा। (मा० ७।१२७।४) ग्रभंगू-ग्रभिषेक ]

ग्रमंगू-दे॰ 'त्रमंगा'। उ० मिटइ न मलिन सुभाव ग्रमंगू। (मां० १।७।२)

ग्रमगत-(सं श्रभक्त)- जो भक्तन हो, दुष्ट। उ० भगत

श्रभगत हृदय त्रनुसारा । (सा० २।२१६।३)

ग्रमच्छ-(सं०् ग्रभच्य)-ग्रखाद्य, न खाने योग्य । उ० ग्रसुभ वेद भूरत धरें भच्छ अभच्छ जे खाहि। (दो० ४४०)

ग्रमय-(सं०)-निर्भय, वेंडर, वेखीफ । उ० सदा ग्रभय, जय-सुद-मंगल मय जो सेवरु रनरोर को । (वि०३१)-सु० ग्रमय वाँह दीन्ही-भय से वचाने का वचन दिया। उ० लिइमन अभय वाँह तेहि दीन्ही । (मा० शर ०।१) अभयदाता-(सं०) ग्रभय देनेवाला, भय को दूर भगानेवाला। उ॰ मांडवी-चित्तचातक-नवांबुद्वरण, सरन तुलसीदास-श्रभयदाता। (वि०३६) ग्रमयदान-(सं०)-भय से वचाने का वचन देना। उ० जेहि कर गहि सर चाप असुर हित अभयदान देवन दीन्हो । (वि० १३८)

ग्रमाग-(सं॰ग्रमाग्य) दुर्दशा, दुर्भाग्य। उ॰ राम-विसुख विधि वासगति, सगुन अधाय अभाग। (दो० ४२०) ग्रमागहि-ग्रभागे को। उ० देइ ग्रभागहि भाग को, को

राखे सरन सभीत। (वि० १६१)

ग्रमागा-(सं०त्रभाग्य)-भाग्यहीन, वद्किस्तत। उ० एहि सर निकट न जाहि ग्रमागा। (मा० १।३८।२)

ग्रभागिनि-(सं० ग्रभागिनी)-वुरे भाग्यवाली। उ० परम ग्रभागिनि ग्रापुहि जानी। (मा० २।४७।३)

ग्रमार्गा-(सं० त्रभागिन्)-बुरे भाग्यवाला, त्रभागा। उ० होइहि जव कर कीट अभागी । (मा० शश्रार)

ग्रमागु-दे॰ 'ग्रभाग'। उ॰ वृक्तित्र मोहि उपाउ अव सो सव मोर ग्रभागु। (मा० २।२४४)

श्रभागे-१ श्रभाग्यवान लोग, २ रे श्रभागा ! ऐ श्रभागे ! उ० २. करिया मुहँ करि जाहि स्रभागे। (मा० ६।४६।१) ग्रमाग्य-(सं०)-दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। उ० सोर अभाग्य जित्रावत ग्रोही। (मा० ६।६६।३)

ग्रभारु-(सं० ग्राभार)-ग्राभार, ज़िम्मेवारी। उ० देव दीन्ह सब्च मोहि ग्रभारू। (मा० २।२६६।२)

ग्रमाव-(सं०) १ ग्रविद्यमानता, ग्रसत्ता २ कमी, टोटा, २. कुमाव, दुर्भाव ।

त्र्यभास-(सं० त्राभास)-भजक। उ० तव मूरति विधु उर वसति, सोइ स्वामता श्रभास । (मा० ६।१२ क)

श्रीम-(सं०)-एक उपसर्ग, १ सव द्योर से, २ सामने, ३ उरा, १ इच्छा, ४ समीप, ६ वारंवार, ७ दूर, न ऊपर। उ० १ ग्रीभ श्रंतर मल कबहुँ न जाई। (मा०

श्रीभचार-(सं०) १ पुरन्चरण, मारने के लिए मंत्र का प्रयोग, २ छु. प्रकार के तंत्र प्रयोग। उ० ९ जयति पर-जंत्र मंत्राभिचार त्रसन, कारमनि-च्ट कृत्यादि हंता । (वि० २६) श्रीभाजन-(सं०)-४ एक नद्दत्र जिसमें तीन तारे मिलकर मियाड़े के ब्राह्मर के होते हैं। २ दिन में पीने वारह से में लेका साढे वारह तक का समय। ३ विजयी। उ० १. सुरत पन्छ ग्रभितिन हरिप्रीता। (मा० १।१६१।१)

प्राम्य-(मं०)-चतुर, होशियार, विज्ञ ।

श्रीमनद्तु-(सं० श्रमिनंदन)-१. सेवा तथा गुणो की प्रशंसा,

२. त्रानंद, २. संतोष, ४. उत्तेजना, प्रोत्साहन, ४. विनीत प्रार्थना । उ० ४. गुरट के वचन सचिव श्रमिनंदनु । (मा० રા૧७६।४)

श्रामिप्राय-(सं०)-तात्पर्य, श्राशय, श्रर्थ।

ग्रभिमत-(सं०)-१. मनोनीत, पसंद का, चाहा हुग्रा, रू. मत, सम्मति, विचार । उ० १. तौ अभिमत फल पावहि करि स्रमु साधक । (पा॰ ३४)

ग्रिमिमान-(सं॰) घमंड, गर्व । उ० मोहमूल वहु सूलप्रद

त्यागहु तम अभमान । (मा० ४।२३)

ग्रिमिमाना-दे॰ 'ग्रिसिमान'। उ० फिरि ग्रावइ समेत ग्रिभि-

साना । (सा०१।३६।२) ग्रिभिमानी-(सं० ग्रिभिमानिन्) घमंड करनेवाला, दर्पी, ग्रंह-कारी। उ० बोला विहॅसि महा अभिमानी। (मा०४।२४।१) श्रिभमानु-दे॰ 'अभिमान'। उ॰ अति अभिमानु हृद्यँ तव त्रावा i (सा० १।६०।४)

ग्रिभिमानू-दे॰ 'ग्रिभिसान'। उ० कहउँ सुभाव न कछु ग्रिभ मानू। (मा० १।२४३।२)

ग्रिभिरत्त्य-(सं०)-रचा करो। उ० मामिशरचय रघुकुल नायक। (सा० ६।११४।१)

श्रभिराम-(सं०)-१ त्रानंददायक, सुंदर, २. सुख, आनंद, ३ मुक्ति। उ० २ सेए सोक समर्पई, विमुख भए ग्रिभराम। (दो॰ २४८) ग्रिमिरामकारी-(सं॰ अभिरामकारिन्) आनंद-दायी, प्रसन्न करनेवाले । उ० संत संतापहर विश्वविश्राम कर रास कामारि-अभिरामकारी। (वि० ४४) ग्रमिरामहिं-ग्रानंददायक को । उ० हरिमुख निरखि परंप वानी सुनि अधिक अधिक अभिरासर्हि । (कृ॰ ४)

श्रभिरामा-श्रानंद देनेवाला, श्रानंददायी। उ० लोचन श्रभि-रामा तनु घनस्यामा निज श्रायुध भुज चारी। (मा॰ शावहरा छं० १)

श्रभिरामिनी-(सं०)-श्रानंद देनेवाली, प्रसन्न करनेवाली। उ० हरित गंभीर वानीर दुहुँ तीरवर, मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी। (वि॰ १८)

ग्रिभिलाष-(सं०) इच्छा, मनोरथ, कामना । उ० उर ग्रिभ-लाप निरंतर होई। (मा० १।१४४।२)

ग्रभिलाषा-(सं॰)-इच्छा, कामना, ग्राकांचा। उ० सव के हृद्ये मदन अभिलापा। (मा० ११८४।१)

ग्रिमिलाषिहि-चाहेगा, इच्छा करेगा। उ० ग्रस सुकृती नर चाहु जो मन ग्रमिलाषिहि । (जा० ७६) ग्रमिलाषें-लाला-यित हुए, चाहते हुए। उ० नृप सव रहर्हि कृपा अभिलापे। (मा० २।२।२)

अभिलाषीं-(सं० अभिलापिणी) इच्छा चाहनेवाली, इच्छुक। उ० रही रानि दरसन अभिलायी। (मा० २।१७०।१)

श्रभिलापु-दे॰ 'ग्रभिलाष'। उ० श्रव श्रभिलापु एकुं मन मोरे । (मा० रारा४)

श्रिभिषेक-(सं०) १ राजतिलक के समय का स्नान, २. जल से सींचना, ३. यज्ञ की समाप्ति का स्नान, ४. शिवर्लिंग के के ऊपर् छेदवाले घड़े से पानी टपकाना। उ० १. वेद पुरान विचारि लगन सुभ महाराज अभिषेक कियो। (गी॰ ७।३८) ४. सिव अभिपेक कर्राह विधि नाना। (मा० २।१४७।४) ग्रमिवेकतः-(सं०)-ग्रमिपेक से, ग्रमिपेक के

निश्चय से । उ० प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । (मा० २।९। श्लो० २)

श्रभिषेका-दे॰ 'श्रभिषेक'। ७० १. जो जग जोगु भूप श्रभि-पेका। (मा०२।६।२)

श्रभिषेकु-दे० 'श्रभषेक'। उ० १: रामराज श्रभिषेकु सुनि हियँ हरषे नरनारि। (मा० २।८)

श्रमिषेक्—दे० 'श्रभिषेक'। उ० १. बंधु विहाय बड़ेहि श्रमि-षेकु। (मा०२।१०।४)

श्रमीष्ट-(सं०)-श्रभिलिवत, चाहा हुश्रा, मनोनीत। उ० श्रक्षभवन सनकादि गे श्रित श्रभीष्ट बर पाइ। (मा०७१३४) श्रभूत-(सं०)-१ जो न हुश्रा हो, २. श्रपूर्व, विलक्ष्ण, ३. वर्तमान। श्रभूतिपु-(सं०)-जिसका कोई संसार में बेरी न हो। उ० सम श्रभूतिरपु विमद विरागी। (मा०७१३८।१) श्रभेद-(सं०)-१ भेदरहित, ऐक्य, एकत्व, २. समानता। उ० १. ब्रह्म जो व्यापक विरज श्रज श्रकत श्रनीह श्रभेद। (मा० ११४०) श्रभेदबादी-(सं० श्रभेदबादिन्)-श्रहेतवादी, जीव श्रीर ब्रह्म को एक मानने वाले। उ० तेइ श्रभेदबादी ग्यानी नर। (मा० ७१९०।१)

श्रभेरा-(?) १. धका, टकर, २. मही के सूखने पर फटी हुई दरार । उ० १. मंद विलंद श्रभेरा ढलकन पाइय दुख मुकमोरा । (वि० १८६)

श्रभै-(सं० श्रभय)-निर्भय, निहर।

श्रमोगी—(सं० श्रमोगिन्) - भोग न करनेवाला,विरक्त । उ० श्रज श्रनवद्य श्रकाम श्रमोगी । (मा० १।६०।२)

श्रम्यंतर-(सं०)-१ मध्य, बीच २ बीच की, हृदय की। उ०२ बाहिर कोटि उपाय करिय, श्रम्यंतर श्रंथि न छूटै। (वि०११६)

श्रम्यास—(सं०)-१. वार वार करना, श्रनुशीलन, २ श्रादत, वान । उ० जनम जनम श्रभ्यास-निरत चित श्रधिक श्रधिक लपटाई । (वि० ८२)

त्रभ्र-(सं०)-१. मेघ, २. त्राकाश, ३. त्रभ्रक, ४ सोना, स्वर्ण।

श्रमंगल-(सं०)-श्रशुभ, श्रकल्याण, बुराई । उ० मिटिहहि पाप प्रपंच सव, श्रुखिल श्रमंगल भार । (मा० २।२६३)

श्रमर—(सं०)—१. जो मरे नहीं, चिरंजीवी, २ देवता, ३. उनचास पवनों में से एक। उ०१ मंत्र सो जाइ जपिंह जो जपत भे, श्रजर श्रमर हर श्रॅचइ हलाहलु। (वि०२४) २. कहेन्हि वियाहन चलहु बुलाइ श्रमर सव। (पा०१००) श्रमरउ—देवता भी। उ० सकउँ तोर श्रिर श्रमरउ मारी। (मा०२।२६।२) श्रमरनि—१ देवताश्रों ने, २ देवताश्रों को। उ०१. वालमीिक व्याघ हे श्रगाध श्रपराध-निधि मरा मरा जपे पूजे मुनि श्रमरिन। (वि०२४७) २. रूप-सुधा-सुख देत नयन श्रमरिन वह। (जा०४६) श्रमरपित—(सं०) देवर ताश्रों के राजा, इन्द्र। उ० ते भाजन सुख सुजस के, वसिंह श्रमरपित ऐन्। (दो०४४१) श्रमरपुर—(सं०)—श्रमरों की पुरी, स्वग, इंद्रलोक। उ० वेद-वोधित करम धरम विनु, श्रगम श्रित जदिप, जिय लालसा श्रमरपुर जानकी। (वि०२०६)

श्रमरताँ-दे॰ 'श्रमरता' । उ॰ सुधा सराहिश्र श्रमरताँ गरल सराहिश्र मीचु । (म॰१।१) श्रमरता-(सं०)-श्रमरत्व, श्रमर करने का धर्म, मरण-हीनता। उ० मीच तें नीच लगी श्रमरता, छल को न बल को निरखि थल परुष-प्रेम पायो। (गी०४।१५)

श्रमरष-(सं० ग्रमर्ष)-१. ग्रमर्ष, क्रोघ, २. श्रसंहिप्युता। श्रज्ञमा। उ० लोभामरष हरष भय त्यागी। (मा० ७।२८।१)

श्रमर्षत—कोध करते हैं। उ० बारहि बार श्रमर्पत करषत करकें परीं सरीर। (गी० ५।२२) श्रमर्पा—कोधित हुश्रा या हुई। उ० को करें श्रटक कपि कटक श्रमर्पा। (क० ६।७)

श्रमराई—(सं० श्राम्रराजि)—श्राम की बगीची, श्राम का बाग। श्रमरावित—(सं० श्रमराविती)—देवपुरी, इन्द्रपुरी। उ० जाइ कीन्ह श्रमरावित बासा ।(मा०१।१५२।४) श्रमरावितपालू—(सं०श्रमराविती + पाल)—श्रमराविती के पालन करनेवाले, इन्द्र। उ० जेहि सिहात श्रमरावितपालू। (मा०२।१६६।४)

ग्रमरेश-(सं०)-श्रमरपति, इन्द्र।

श्रमर्ष-(सं०)-१.कोघ, २ एक प्रकार का हेष, ३. श्रन्तमा। श्रमल-(सं०)-१. निर्मल, स्वच्छ, २ पाप शून्य, निर्देष, ३ श्रश्रक। उ० १. श्रतुल वल विपुल विस्तार, विश्रह गौर, श्रमल श्रति धवल धरणी धरामं। (वि० ११) २. श्रमल श्रविचल श्रकल सकल संतप्त कलि-विकलता-भंजना-नंदरासी। (वि०५५)

श्रमाइ—(सं० श्रा — मान)—समाता है। उ० सुनि-सुनि मन हनुमान के, प्रेम उमॅग न श्रमाइ। (प्र० ४।४।१) श्रमाई—१. समाता था, २. श्रॅंटता है। उ० २. हद्यॅ न श्रति श्रानंदु श्रमाई। (मा० १।३०७।२) श्रमाए—समाए, श्रॅंटे। उ० वाल-केलि श्रवलोकि मातु सब मुद्ति मगन श्रानंद न श्रमाए। (गी०१।२६) श्रमात—समाता। उ० जोरि पानि बोले बचन हृद्यॅ न प्रेमु श्रमात। (मा० १।२८४) श्रमाय—श्रॅंटे, समाय। श्रमाय।—समाया, श्रॅंटा। श्रमायो—समाया। उ० ले ले गोद कमल-कर निरखत, उर प्रमोद न श्रमायो। (गी०१।१४)

श्रमान-(१) १. मानरहित, गर्वरहित, विना श्रंहकार का, २ श्रपरिमित, बेहद, ३. श्रप्रतिष्ठित, तुच्छ । उ० १. गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति श्रमान । (मा० ३।३४) २. श्रगुन श्रतेप श्रमान एकरस । (म० २।२१६।३) ३ श्रगुन श्रमान श्रजाति मातु-पितु हीनहिं। (पा० ४४)

श्रमान (२)-(श्रर०)-१. रत्ता, बचाव, २. शरण।

श्रमाना—दें० श्रमान (१)। उ०२ माया गुन ग्यानातीत स्थमाना, बेद पुरान भनंता । (मा० १।१६२।छं०२)

श्रमानी-दे॰ 'श्रमान' (१)। उ॰ १ अनारंभ श्रनिकेत श्रमानी। (मा॰ ७।४६।३)

श्रमानुष-(सं०)-जो मनुष्य सेन हो सके। उ० सकत श्रमानुष करम तुम्हारे। (मा० १।३५७।८)

श्रमाय (१)-(सं० श्रमाया)-१ मायारहित, निर्लिस, २. निष्कपर, निःस्वार्थ। उ०१. पेखि श्रीति प्रतीति जन पर अगुन श्रन्व श्रमाय। (वि०२२०)

श्रमाय (२)-(सं०)-श्रपिरिमत, वेहद, वहुत । श्रमाया-(सं०)-१. मायारहित, निर्कित, २. निष्कपट, नि.स्वार्थ। उ० २. प्रेमु नेमु वत घरमु अमाया। (मा० २१२१६१३)

ग्रामिग्र-(सं श्रमृत)-दे 'ग्रमृत'। उ० १. कोउ प्रगट कोउ हिय कहिहि, 'मिलवत ग्रमिश्र माहुर घोरि कै'। पा० ६३) ग्रामिग्रमूरि-(सं श्रमित + मूल)-श्रमृत की मूल, संजीवनी जड़ी। उ० ग्रमियमूरिमय चूरन चारु। (मा०१११११)

ग्रमिट-(?) जो न मिटे, स्थायी, अटल ।

श्रमित-(सं०)-जिसका परिमाण न हो, श्रसीम । उ० अनघ श्रद्धेत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधो । (वि० १६) श्रमितवोध-(सं० अमित + बोध) अनन्तज्ञान वाले । उ० अमितवोध अनीह मितभोगी। (मा० २। १५१४) श्रमिति-(सं० अमित)-श्रसीम । उ० महिमा अमिति बेद नहि जाना । (मा० ७। ४८। २)

ग्रिमिय-(सं० ग्रमृत)-१ श्रमृत, २. पवित्र, ३. रोगी, ४. जीवन। ग्रिमियहु-श्रमृत भी। उ० श्रनुपम श्रमियहु तं • श्रंवक श्रवलोकत श्रनुकूल। (गी० ३।१७)

ग्रामिसदन-(सं० अमृत + सद्न)-ग्रमर पद । उ० संतन को ले ग्रमिसदन, समुक्तिह सुगति प्रवीन । (स० ४३३) ग्रमी-(सं० ग्रमृत)-दे० 'ग्रमृत'। उ० २. पूजि कीन्ह मधु-पर्क, ग्रमी ग्रॅंचवायड । (पा० १३४)

श्रमुक-(सं०)-वह, फलाँ, ऐसा-ऐसा।

श्रमृत—(सं०)-१. जिसके पीने से पीनेवाला श्रमर हो जाय, सुधा। पुराखानुसार समुद्र-मंथन से निकले १४ रत्नो में यह माना जाता है। २ जल, ३ धी, ४ यज्ञ का वँचा अंश, ४ श्रन्न, ६ मुक्ति, ७ दूध, ८. श्रीवध, ६. विप, १०. स्वर्ण, ११. सीठी वस्तु। उ० १ पिन्हिर श्रमृत लेहिं विषु मागी। (मा० २।४२।२)

अमृपा-(सं०)-सत्य, जो मूठ न हो। उ० यत्सत्त्वादमृपैव भाति सकतं रज्जो यथाहेर्भमः। (मा० १।१। रत्नो० ६) अमेठत-(सं० उद्देण्टन)-उमेठता है, ऐंठता है।

श्रमीय-(सं०)-१ जो न्यर्थ न जाय, श्रचूक, २. श्रटत । उ० १ जिमि श्रमोघ रघुपति कर वाना । (मा० १।१।४) श्रमोल-(सं० श्रमुल्य)-उत्तम, श्रेष्ठ । उ० सुचि श्रमोल सुंद्र सब भाँती । (मा० २।१।२)

श्रमोलिक-श्रमूल्य, कीमती। उ॰ तुलसी सो जानै सोई जासु श्रमोलिक चोप। (स॰ १३३)

अमोले-अमूल्य। उ० देखि मीति सुनि वचन अमोले। (मा० १।११०।१)

श्रम्ल-(सं०)-१. खटा, २. खटाई।

श्रयं-(सं०)-यह। उ० दुइ दंड भरि श्रह्मांड भीतर कासकृत कीतुरु श्रयं। (मा० ११८१। छं० १)

श्रय-(सं० श्रयस्)-लोहा। उ० श्रय इव जरत धरत पग धरनी। (मा० ११२६=१३) श्रयमय-लोहे की चनी हुई। उ० श्रयमय गाँउ न अखमय श्रजहुँ न वूम श्रवूमः। (मा० ११२७४)

श्रयन-(मं०)-१. घर, २. गति, २ सूर्य या चंद्र की उत्तर या दिल्ल की गति वा प्रवृत्ति जिमे उत्तरायण तथा दिल्लायण कटने है। ४. मार्ग, ४. एक यज्ञ, ६. गाय-भूस के थन का कपरी माग, ७. श्रंग, = काल । उ० १ कुंद हुंदु सम

देह, उमारमन, करुना श्रयन। (मा० १।१। सो० ४) ३. दिनमनि गवन कियो उत्तर श्रयन। (गी० १।४६) ६. श्रंतरश्रयन श्रयन भल, थन फल, वच्छ वेद-विस्वासी। (वि० २२)

ग्रयना-दे॰ 'ग्रयन'। उ॰ १. सुनि सीतादुख प्रभु सुख ग्रयना। (मा॰ ४।३२।१)

ग्रयश-(सं०)-कलंक. तिन्दा, ग्रपयश ।

ग्रयशी-वदनाम, कलंकी।

ग्रयस्-(सं०)-लोहा ।

ग्रयाची-(स॰ ग्रयाचिन्)-ग्रयाचक, न माँगनेवाला, संपन्न । ग्रयान-(सं॰ ग्रज्ञान)-ग्रज्ञानी, मूर्ख, वेसमक्त । उ॰ कहें सो ग्रधम ग्रयान ग्रसाधू । (मा॰ २।२०७।४) ग्रयाने-मूर्ख, ग्रज्ञानी । उ॰ ग्राति ही ग्रयाने उपखानो नहिं वृक्षे लोग । (क॰ ७।१०७)

ग्रयानप-१. ग्रज्ञानता, सूर्खता, २. भोलापन । उ० १. यहाँ को सयानप ग्रयानप सहस सम, सूधी सत भाय कहे मिटति मलीनता । (वि० २६२)

त्रयाना-दे॰ 'त्रयान'। उ॰ तौ कि वरावरि करत अयाना।

(सा० १।२७७।१)

ग्रयानि-दे॰ 'ग्रयानी'। उ॰ पापिनि चेरि ग्रयानि रानि, नृप हित ग्रनहित न विचारो । (गी॰ २।६६)

त्रयानी-(सं० त्रज्ञानी)-मूर्ख । उ० सो भावी वस रानि त्रयानी । (मा० २।२०७।३)

ग्रयान्यो-मूर्ख, ग्रज्ञानी।

त्र्रयुत-(सं०)-दस हज़ार। उ० त्रयुत जन्म भरि पावहि पीरा। (मा० ७।१०७।३)

ग्रयुध-(सं० ग्रायुध)-्हथियार, शस्त्र ।

श्रयोग्य-(स०)-जो योग्य न हो, अनुपयुक्त, श्रकुशल । श्रयोध्या-(सं०)-श्रवधपुरी, सूर्यवंशी राजाश्रों की राजधानी। पुराणानुसार यह हिन्दुश्रों की सप्तपुरियों में से हैं।

श्ररॅंडु-(सं॰ एरंड)-रेंड का पेड। उ॰ सेविह अरॅंडु कलप-तरू त्यागी। (सा॰ २।४२।२)

ग्ररंभ-(सं० ग्रारंभ)-शुरू, प्रारंभ। उ० कथा ग्ररंभ करें सोइ चाहा। (मा० ७१६३।३)

ग्ररंभा-दे॰ 'ग्ररंभ'। उ॰ विमल कथा कर कीन्ह ग्रारंभा। (मा॰ १।३१।३)

ग्ररमेउ-त्रारंभ हुए। उ० ग्रनस्थु श्रवध श्ररंभेउ जव ते। (मा० २।१४७।३)

श्ररगजाँ-श्ररगजा से । उ० गली सकल श्ररगजाँ सिंचाईं । (मा० १।२४४।२)

श्ररगजा—(सं० अगह + जा)—केशर चंदन कप्र श्रादि को मिलाकर बनाया गया एक सुगंधित द्रन्य। उ० कुंकुम अगर श्ररगजा छिरकहि, भरिह गुलाल श्रवीर। (गी० ११२) श्ररगाई—(स० श्रलप्र)—१. श्रलग करके, २ चुप होकर। उ० १. तहॅ राखइ जननी श्ररगाई। (मा० २१४२१३) २. श्रस किह राम रहे श्ररगाई। (मा० २१२४६१४) श्ररगाना—१ श्रगत हुश्रा, २. चुप हुझा। श्ररगानी—१. चुप हुई, चुप, २. श्रलग। उ० १. सुकी रानि श्रव रहु श्ररगानी। (मा० २११४१४)

ग्ररवु-(सं० त्रर्घ)-१. पूजा की सामग्री, २ सोलह उपचारों

में से एक, ३. वह जल जिसे फूल अन्तत दूव आदि के साथ किसी देवता के सामने गिराते हैं। उ० रे. करि आरती श्ररघु तिन्ह दीन्हा। (मा० १।३१६।२) ग्ररघनि-श्रर्घी से, जल से, पूजा करने से । उ० वरषत करषत श्रायु-जल, हरपत अरघनि भानु । (दो० ४४४)

श्ररचना−(सं० श्रर्चन)−१. पूजा, २. सेवा<sub>र</sub>ा

श्ररज-(श्रर० श्रर्ज़)-विनय, विनती, निवेदन। उ० गरज श्रापनी सबन को, ग्ररज करत उर ग्रानि । (दो० ३००) ग्ररिण-(सं०)-एक प्रकार का वृत्त जिसकी लकड़ी बहुत-जलती है।

त्र्यराय-(सं०)-जंगल, वन । उ० सीताराम गुण्याम पुराया-रण्यविहारिगा। (मा० १।१।रलो० ४)

ग्ररत-(सं श्रल)-श्रह जाता है, मचल जाता है। उ० तदपि कबहुँक सखी ऐसेहि अरत जब परत दृष्टि दुष्ट ती के। (गी० १।१२) ग्ररनि-म्रड़ना, हठ करना। उ० मेरे तो माय बाप दोउ श्राखर हों सिसु-श्ररनि श्ररो। (वि० २२६) ग्ररे-श्रड गए, श्रहे। उ० विरुमे विरुद्देत जे खेत अरे, न टरे हिंठ बैर बढ़ावन के। (क॰ ६।३४) अरें-श्रदते हैं, हठ करते है। उ० कवहूं रिसिश्राइ कहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरैं। (क॰ १।४) अरो-अडता हूँ, हठ करता हूँ। उ० मेरे तो माय वाप दोउ श्राखर हौं सिसु-श्ररनि श्ररो । (वि० २२६) ग्रर्यो-श्रद गया, उहर गया। उ० हो मचला लै छाँदिहों जेहि लागि श्रर्यो हौं । (वि० २६७)

श्ररति-(सं०)-१. विराग, २. जैन शास्त्रानुसार एक प्रकार का कर्म जिसके उदय से चित्त किसी कार्य में नहीं लगता। उ० १. रचि प्रपंच माया प्रवत भय भ्रम श्ररति उचाद्ध । (मा० २।२६४)

श्ररथ-(सं० अर्थ)-१. श्रभिप्राय, भाव, श्राशय, २ काम ३ हेतु, लिए, निमित्त. ४. धन, संपत्ति। अर्थ धर्म काम मोत्त, चार फलों में से एक । उ० १ अरथ अनूप सुभाव सुभासा। (मा० १।३७।३) ४ श्राय धरम कामादि सुख सेवइ समयॅ नरेसु । (मा० १।१४४)

श्ररधग-(सं० श्रद्धांग)-श्रद्धांग, श्राधा शरीर । उ० सदा संभु अरधंग निवासिनि। (मा० ११६८।२)

श्ररघ-(सं० श्रद्धे)-श्राघा। उ० श्ररघ निमेष कलपसम बीता। (मा० १।२७०।४)

ग्ररधजल-(सं० ग्रर्द्धजल)-श्मशान में शव को नहलाकर श्राधा बाहर श्रीर श्राधा जल में ढाल देने की किया। उ० धुरसरिह को बारि, मरत न माँगेड श्ररधजल। (दो० ३०५)

श्ररनव-(सं० अर्णव)-समुद्र, साग्र ।

अरनी-(सं० अरगी)-वह लकड़ी जिसे रगडकर आग पैदा की जाती है। उ० पुनि विवेक पावक कहँ श्ररनी। (मा० शहशह)

श्ररन्य-(सं० ग्ररण्य)-वन, जंगल ।

श्ररप-श्रपंश, देना ।

श्ररपि-(सं० अर्पण)-अर्पणकर, देकर । उ० जो संपति दस-सीस अरपि करि रावन सिव पहँ लीन्ही। (वि॰ १६२) श्ररविदं-(सं० श्ररविदं)-नील कमल को । उ० न यावद् उमा-

नाथ पादारविदं। (मा० ७।१०८। श्लो०७) श्रेरविंद-(सं० श्राविद)-नील कमल, कमल। उ० राम पदारविद रित करति सुभावहि खोइ। (मा० ७।२४)

श्ररबिंदु-दे० 'श्ररबिंद'। उ० राम पदारबिंदु श्रनुरागी।

(मा० णशार)

श्ररभक-(सं० श्रर्भक)-१. बालक, २. छोटा, २. मुर्ख । ग्ररह-(?)-त्यौरी फेरना, क्रोध करना ।

श्रराती-(सं० श्राराति)-शत्रु, मारनेवाला। उ० तदपि ने कहेउ त्रिपुर ग्रराती । (मा॰ १।५७।४)

त्र्यराधन-(सं० त्राराधना)-उपासना, पूजा, ध्यान ।

ग्रारि-(सं०)-१ शत्रु, बैरी, २. चक्र, ३. काम-क्रोध श्रादि विकार, ४ छः की संख्या । उ० १. वसन पूरि, ऋरि दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी । (वि० ६३) ग्रारिन्ह-बैरियों, दुरमनों । उ० भगतनि को हित कोटि मातु-पितु, श्ररिन्ह को कोट कुसान है। (गी० ४।३४) ग्रारेमदेन-(सं०)-शत्रुनाशक । उ० दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन । (मा० ७।६१।४) ग्ररिहि-१. शत्रु को, २. शत्रु के भी। उ० २. जास सुभाउ अरिहि अनुकूला। (मा० राइरा०) अरिहुक-शत्रु का भी। उ० अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। (सा० २।१८३।३)

त्र्रारिष्ट-(सं०)-१ दुःख, पीडा,२ विपत्ति,३. दुर्भाग्य,४. श्रशुभ, ४. नीम, ६. लंका के पास का एक पर्वत, ७. कौवा, ८. गिद्ध, ६. एक ऋषि । उ० ३. सूचत सगुन विषादु वह श्रसुभ श्ररिप्ट श्रचेत । (प्र० ३।३।४)

ग्ररी (१)-(सं० ग्ररि)-वैरी, शत्रु, सारनेवाले । उ० वसन पूरि, श्रारि-दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी। (वि० ६३) श्रेरी (२)–स्त्रियों के लिए संबोधन ।

त्र्यरंधती-(सं०)-१. वशिष्ठ मुनि की स्त्री, २. एक दत्त-कन्या जो धर्म से व्याही गई थी, ३. एकतारा। उ० १. अरुंधती मिलि मैनहि बात चलाइहि। (पा० ५५)

ग्रफ्र(सं० ग्रपर)-ग्रौर, फिर । उ० दानि कहाउव ग्ररु कृपनाई। (मा० २।३४।३)

त्र्रारुचि−(सं०)−१. रुचि का अभाव, अनिच्छा, २. एक रोग, ३. घृणा, नफ़रत।

त्रप्रक्माई-(सं०त्रवरंधन)-उलम गई, उलम जाती है। उ० छुट न त्र्यधिक श्रधिक श्ररुक्ताई । (सा० ७।११७।३) त्रप्रक्मान्यो-उलक्ष गया, फँस गया। उ० जदपि विपय सँग सहे दुसह दु:ख, विषम जाल ग्ररुक्तान्यो । (वि॰ ८८) श्रहिम-उलम, फॅस । उ० सिख श्रहिम परी यहि लेखे। (गी० २।४३) ग्ररुकें-उलके, फॅसे, लिपटे, लिपट

श्रक्ण-(स०)-१. लाल, रक्तवर्ण, २. सूर्य, ३. सिंदूर। त्रप्रत-(सं० श्ररुण)-१. सूर्य, २ लाल, ३. सूर्य का सारथी, ४. सिंदूर, ४. क्र्यप के पुत्र। उ० १. मन्हूँ उभय श्रभोज श्ररुन सो विधु-भय विनय करत श्रति श्रारत। (गी० १।२०) २. श्ररुन-वन-धूमध्वज, पान-त्राजानु-भुजदंड-कोटंडवर-चड-बानं । (वि० ४६) श्ररनचूड-(सं० अरुणचूड्)-मुर्गा, एक पची जो प्रातः

बहुत सवेरे वोलता है। उ० घरनचृढ़ वर बोलन लागे।

(मा० शहरदाह)

श्ररुनता-(सं॰ श्ररुणता)-श्ररुणाई, लालिमा। उ॰ वसी मानहुँ चरन कमलिन अरुनता ति तरिन । (गी० १।२४) ग्रदनमय-(सं॰ अरुणमय)-लालिमामयी, लालिमापूर्ण। उ० मानहु तिसिर अरुनमय रासी। (मा० २।२३७।३) ग्राचनिस्ता-(सं० ग्राहणशिखा)-सुर्गं, एक वहुत सवेरे जग-जानेवाला पत्ती। उ० उठे लखनु निसि विगत सुनि च्रक्तसिखा धुनि कान। (मा० १।२२६) श्ररुनाई-लालिमा, रक्ता। उठ श्ररुन चरन, श्रंगुली मनोहर, नख दुतिवंत क्छुक अरुनाई। (गी० १।१०६) ग्रदनारी-श्रद्याई, ललाई। उ० उढइ ग्रवीर सनहुँ ग्रद-नारी। (मा० १।१६४।३) ग्ररुनारे-श्रहण, लाल । उ० दुइ दुइ दुसन श्रधर अरुनारे। (मा० १।१६६।४) ग्रहनोदय -(सं० श्रहणोदय)-ग्रहणोदय समय, उपाकाल में, तड़के। उ० श्रहनोद्यँ सकुचे कुमुद उद्धगन जोति मलीन। (मा० १।२३८) ग्ररूढ़ा-(सं० ग्रारूढ़)-चढ़ा, श्रारूढ़, तैयार। उ० सो कि होइ अब समरारुड़ा । (मा० ६।२३।२) अरूप-(सं०) विना रूप का, निराकार । उ० एक अनीह श्ररूप श्रनामा । (मा० १।१३।२) ग्ररूपा-(सं॰ ग्ररूप)-१. रूपरहित, निराकार, २. कुरूप। उ०१. अकल अनीह अनाम श्ररूपा। (मा० ७।१११।२) ग्ररोप-(सं०)-क्रोधहीन, शांत । उ० म्रनघ चरोप दच्छ विग्यानी । (सा० ७।४६।३) श्रर्क (१)-(सं०)-१. श्राक, संदार, २ सूर्य, ३ इंड, ४.ताँवा, विष्णु, ६ न्येष्ठ भाई, ७ त्रादित्यवार, ८ वारह की संख्या। उ० १. ग्रर्क जवास पात विनु भयऊ। (मा० ४। १४।२) २. कोरि-मद्नार्क अगिरात (वि० ६०) त्रर्क (२)-(ग्र० श्रक्त)-निचोडा हुग्रा रस । अर्घ-(सं०)-१. देवता या बढ़े को अर्पण करने का पदार्थ, २. जलदान, २ हाथ धोने के लिए जल। ग्रर्घ-(सं०)-१. पूजनीय, २. वहुमूल्य, ३. अर्घ देने के ग्रची-(सं०)-१. पूजा, उपासना, २. प्रतिमा । ग्रर्चि (१)-पूजन करके। उ० अर्चि भवदंत्रि सर्वाधिकारी। (वि० १०) ग्रचि (२)-(सं०)-१ यित्र की शिखा, २ तेज, दीित, ३. क्रिंग । ग्रजित-(सं०) प्जित, सम्मानित । ग्रर्च्य (सं०) पूज्य, पूजनीय । ग्रजुन्-(सं०)-पांडु पुत्र जो मिसद धनुर्धर थे। इनकी टल्पत्ति इड के ग्रंश से मानी जाती है। अभिमन्यु इन्हीं के पुत्र थे। २. एक पेड, २. उज्ज्वल, ४. हैंहयवंशी एक राजा का नाम। श्रग्वृ-(सं०)-१.ससुद्र, २.स्वं, ३ इंट, ४ श्रंतिन्ति। अग्वे-समुद म। ड० पनति नो भवार्णवे। (मा० रीशन्ति० ७) म्प्रयू-(मं०) १ (धन, २. यामिप्राय, मतलय, १. हेतु, ४. इंडियों के विषय, २ श्रयं, धर्म, काम श्रीर मोज चार

फलों में से एक। उ० अर्थ ग्रविद्यमान जानिय संस्रति नर्हि जाइ गुसाई । (वि० १२०) २. वर्गानामथेसंघानां रसानां छदसामपि (मा० १११ रलो० १) श्रदं-(सं०) श्राधा। उ० तुलसी अजहुँ सुमिरि रघुनाथि तरो गयंद जाके ऋद्दंनायँ। (वि॰ ८३) ग्रद्धींग-(सं०) ग्राधा ग्रंग। उ० सस्म सर्वाग, ग्रर्द्धाङ शैलात्मजा। (वि० १०) ग्रद्धाली-ग्रधाली, २ इंदों से मिलकर एक चौपाई होती है। आधी चौपाई को अर्दाली कहते हैं। चौपाई-रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुभत मन दुख भयउ अपारा । कारन कवन नाथ नहि आयउ । जानि कुटिल किथा मोहि विसरायउ। (मा० ७।१।२) ग्रर्दाली-रहेउ एक दिन अवधि अधारा । समुमत मन दुख भयउ अपारा । श्रधं-(सं० ग्रद्ध) श्राधी, ग्रद्धं। उ० श्रधंराति गइ कपि निहे आयर । (मा० ६।६१।१) ग्रन्व-(सं० श्रर्णव) समुद्र। त्रपेन-(सं० अपँगा) उपहार, भेट । ग्रर्पा-ग्रपण कर दिया, दे दिया। उ० विस्व प्रसिहि जनु एहि विधि अर्पा। (मा० ६।६७।३) त्र्यान-श्रपण कर, देकर । उ० भगति-वैराग-विज्ञान-दीपावली, श्रर्षि नीराजन जगनिवासं । (वि० ४७) ग्रर्पित-(सं०) दिया हुन्ना, त्रर्पण किया हुन्ना । उ० बासु-देव ऋषित नृप ग्यानी। (मा० १।१४६।१) अवंद-(सं०) १. दश कोटि, दस करोड, २ एक पर्वत, ३. वादल, ४ एक सर्प विशेष । त्र्यवदी-करोडों, असख्यों । दे० 'त्रर्वुद्'। उ० सैन के कपिन को को गर्ने त्र्र्वुदै, महा-वलवीर हनुमान जानी। (क० ६।२०) श्रमंक-(सं०)-१ छोटा शिशु, २. त्रल्प, छोटा । उ० गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अतिघोर। (मा० १।२७२) त्र्यर्वाक्-(सं०)-१. पूर्व, ऋादि, २. निकट, समीप, ३. पीछे। उ० १. वेदगर्भार्भकादअगुण-गर्व-त्रवांगपर-गर्व-निर्वाप-कर्ता। (नि० ४४) ग्रल-(सं०)-दे० 'त्रलम्'। त्रालंकार-(सं०) १. अर्थ या ध्वनि की वह युक्ति जिससे काव्य की शोभा हो। २. ग्राभूपण। उ० १ विसिप्टा-**द्यलंकार महॅ संकेतादि सु-रीति । (स० ३०२)** ग्रलंकृत–(सं०)–१. विभूषित, सजाया हुन्रा, २. काब्या-लंकारयुक्त। उ० २. कोस ग्रलंकृत संघि गति, मैत्री वरन विचार। (स० २०३) ग्रलंकृति-(सं०)-१. श्रलंकार, २. ग्रलंकारयुक्त। उ० १. ञ्चाखर ग्रस्थ ञ्चलंकृति नाना । (मा० १।६।४) ग्रलंपट-(सं०)-ग्रन्यभिचारी, जो विषयों में लि**स न** हो । उ० विपय अलंपट सील गुनाकर । (मा० ७।३८।१) श्रल-(सं० श्रल्) समर्थ, शक्तिसंपन्न। उ० कारन श्रविरल ञ्चल अपितु, तुलसी श्रविद सुलान । (स॰ ३२२) अलक-(सं०)-मस्तक के उधर-उधर लटक्ते हुए घुँघराले वाल । उ० मुकुट कुंडल तिलक, श्रलक श्रलियात इव । (वि॰ ६६) ग्रलके-केशपाम, वालों का ृसमूह। उ० अतर्के कुटिल, ललित लटक्न भू। (गी० १।२०) श्रलख-(सं॰ श्रलच्य)-जो दिखाई न पढ़े, श्रप्रत्यन, श्रगो- चर। उ० की श्रज श्रगुन श्रलख गति कोई। (मा० १।१०८।४)

त्रलित-(सं० त्रलित)-जो देखा न गया हो, वेपता। उ० कविं ∤त्रलिखत गति बेषु विरागी। (मा० २।१३०।४)

श्रलंखु-दे॰ 'अलख'। उ० व्यापकु बह्यु अलखु अविनासी। ्(मा॰ १।३४१।३)

श्रलग—(सं० श्रलग्न)—भिन्न, दूर, पृथक्, न्यारा। उ० सो स्वासा तिन रामपद तुलसी श्रलग न खोइ। (स० ४६) श्रलच्छि—(सं० श्र + लक्ष्मी)—दरिद्रता, गरीबी। उ० लच्छि श्रलच्छि रंक श्रवनीसा। (मा० ११६१४)

त्रजप-(सं॰ अल्प)-थोडा, लघु। उ॰ अलप तिंत जुगरेख इंदु महॅ रहि तिज चंचलताई। (वि॰ ६२)

श्रलभ्य-(सं०)-न मिलने योग्य, श्रश्राप्य, दुर्लभ। उ० मुनिहुँ मनोरथ को श्रगम श्रलभ्य लाभ। (गी० २।३२) श्रलम्-(सं०)-यथेप्ट, पर्याप्त।

त्र्रालल-(?)-१. पत्ती-विशेष, २. त्रनुभवहीन व्यक्ति, ३ घोडे का जवान बच्चा।

ग्रालसात—(सं० आ़लस्य)—ग्रालस्य करते हैं। उ० जानत रघुवर भजन तें तुलसी सठ ग्रलसात। (स० १२६) ग्रल-सातो—ग्रालस्य करते। उ० जपत जीह रघुनाथ को नाम नहिं ग्रलसातो। (वि० १४१)

त्र्रालसी-त्र्रालसी। उ० राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे त्र्रालसी, हमसे गलगाजे। (क० ७।१)

त्रजान—(सं॰ त्रालान)-हाथी बाँधने का खूँदा या सिक्कड, जंज़ीर । उ॰ नव गयंदु रघुवीर मनु राज त्रजान समान । (मा॰ २।४१)

श्रलाप-(सं॰ श्रालाप)-१ श्रालाप, संगीत के सात स्वरों का साधन, २. वातचीत।

ग्रलायक-(सं० ग्र + ग्रर० लायक)-श्रयोग्य, निकम्मा। उ० सुर स्वारथी श्रनीस श्रलायक, निटुर द्या चित नाही। (वि० १४४)

त्रालिंगिनी-अमरी, भॅवरी, अमर की स्त्री। उ० मंद-मंद गुंजत हैं ऋति ऋतिंगिनी। (गी० २।४२)

ग्रलि-(सं०) १. भौरा, अमर, २. कोयल, ३. सखी, श्राली, ४. मिदरा, ४. श्रेणी, समूह। उ० १. गुंजत श्रलि लैं चिल मकरंदा। (मा० ७।२३।२) ३. कुंवर सो कुसल-छेम श्रलि! तेहि पल कुलगुरु कहूँ पहुँचाई। (गी० २।८६) ४. भूत बह बेताल खग मृगालि-जालिका। (वि० १६) श्रलिन-भौरों का समूह। श्रालिन-(सं० श्रलिनी)-अमरी, अमर की स्त्री। उ० गिरा श्रलिनि सुख पंकज रोकी। (मा० १।२४६।१)

त्रलीं—(सं० त्राली)—सखियाँ। उ० करिह सुमंगल गान उमॅगि त्रानंद त्रलीं। (जा० १४४) त्रली (१)—(सं० त्राली)—१. सखी, २ श्रेणी, पंक्ति, ३ सखी उदार या दानी (फारसी में)। उ० १. एहि भाँति गौरि त्रसीस सुनि सिय सहित हिय हरिषी त्रली । (मा० १।२३६। छं०१)३. सुख-सागर नागर लित बली त्रली पर-धाम। (स० २४३)

श्रली (२)-(सं॰ श्रलि)-अमर, भॅवरा।

श्रलीक-(सं०)-विनासर पैरका, मिथ्या, मूठा। उ० सुनेहि न श्रवन श्रलीक प्रलापी (मा० ६।२४।४)

अलीका-दे॰ 'अलीक'। उ० बचन तुम्हार न होह अलीका। (मा० १।२१६।३)

त्रालीहा-(सं० त्रालीक)-मिथ्या, सूठ। उ० एक कहिं यह बात त्रालीहा। (मा० २।४८।४)

श्रलुष्मि—(सं० श्रवहन्धन)—उलमकर, एक में एक होकर। उ० खप्परिन्ह खग्ग- श्रलुष्मि जुष्मिह सुभट भटन्ह ढहा-वही। (मा० ६।मम छं० १)

त्र्रतेख- (सं०) १. अधिक, बहुत, २. अज्ञेय, दुर्बोध । उ० १. भए अलेख सोच बस लेखा । (मा० २।२१४।४)

त्र्रतेखी-(सं० त्र्रतेख)-१. अन्यायी, गडबड़ करनेवाला, २. अज्ञेय, दुर्बोध । उ० १. बड़े अलेखी लखि परे, परिहरे न जाहीं । (वि० १४७)

त्र्रालेप-(सं० त्र + लेप) निर्लेप, विरक्त, संसार में जो लीन न हो। उ० त्रगुन त्र्रालेप त्रमान एक रस। (मा० २।२१६।३)

त्रालोने-(सं० त्र + लवर्ण)-विना नसक का, फीका, बेमज़ा, व्यर्थ । उ० तुलसी प्रभु-त्रनुराग-रहित जस सालन साग त्रालोने । (वि० १७४)

ग्रलोल-(सं०)-स्थिर, अचंचल। उ० एको पल न कबहुँ अलोल-चित हित दे पद-सरोज सुमिरी। (वि० १४१)

त्र्रालोला−दे० 'त्र्रालोल' । उ० नाथ कृपा मन भेयउ त्र्रालोला । (मा० ४।७।⊏)

श्रलौकिक-(सं०)-जो इस लोक में न दिखाई दे, श्रसा-धारण, श्रद्धत । उ० कथा श्रलौकिक सुनहिं जे ग्यानी । (मा० १।३३।२)

त्र्राल्प-(सं०)-१. थोड़ा, कुछ, कम, न्यून । २. थोडी श्रव-स्था, कच्ची श्रवस्था। उ०२. श्रल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। (मा० ७।२१।३)

ग्रव-(सं०)-एक उपसर्ग, इसके लगने से निश्चय, श्रनादर, न्यूनता, व्याप्ति श्रादि अर्थों की योजना होती है।

त्र्यवकेलत-ज्ञात होता, सूम पडता, विचार में श्राता । उ० मोहि श्रवकलत उपाय न एकू। (मा० २।२४३।१)

त्र्यवकलन-(सं०)-१. इकट्ठा करके मिला देना, २. ग्रहण, ३. जानना।

**ऋवकलना-दे॰ 'ऋवकलन'।** 

त्र्यवकलित−१. देखा हुत्र्या, २. ज्ञात, ३. निश्चित ।

त्रवकास-(सं० त्रवकारा)-१ स्थान, जगह, २. त्राकारा, श्रंतिरक्त, श्रून्य, ३. फुर्सत, छुटी। उ०१. कोड श्रवकास कि नभ विनु पावइ। (मा० ७।६०।२)

त्र्यवकासा–दे० 'श्रवकास'। उ० नभ सत कोटि श्रमित - श्रवकासा । (मा० ७।६९।४)

त्रवगत-(सं०) विदित, ज्ञात, मालूम।

श्रवगति—(सं०) १ ज्ञान, २. बुरी गति, दुर्गति ।

ग्रवगथ-(सं० श्रप + गाथा)-ग्रपवाद, बुराई, र्निदा। ग्रवगाहति-(सं०) स्नान करते हैं। उ० श्री मद्रामचित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहंति ये। (मा० ७।१३१। रलो० २) ग्रवगाहत-ह्रवता हुन्ना। उ०ई ग्रवगाहत बोहित नौका चित्र कबहूं पार न पावै। (वि० १२२) ग्रवगाहिह—स्नान करते हैं। उ॰ जे सर सरित राम अवगाहिं। (मा॰ २।११३।३) ग्रवगाहि-१. स्नानकर, २ ह्वकर, ३. बुसकर, ३. मधकर। ग्रवगाही-१ स्नानकर, गोता लगाकर, २. सोचकर, मनन करके। उ० १ भइ कवि वुद्धि विमल अवगाही। (सा० १।३६।४)

श्रवगाह-(सं० श्रवगाध)-१. श्रधाह, गंभीर, २. श्रनहोनी, कठिन, ३. संकट का स्थान, उ० १. प्रेम वारि अवगाह सुहावन। (सा० १।२६२।१) त्रवगाहैं-दे० 'त्रवगाह'। उ० १. स्ंदर-स्याम-सरीर-सैल ते घॅसि जनु जुग जसुना

ख्रवगाहें i (गी० ७१३)

अवगाहा-दे॰ 'अवगाह'। उ॰ १. उभय अपार उद्धि श्रवगाहा। (सा० ११६१९)

ग्रवगाहन-(सं०)-१. पानी में हल कर स्नान करना। २ प्रवेश, पैठ, ३. मथन, ४. खोज, ४. चित्त धॅसाना ।

त्रवगाहू-दे॰ 'त्रवगाह'। उ॰ १. नारि चरित जलनिधि

अवगाह । (सा० रा२७।४)

अवगुन-(सं० अवगुण)- १ दोष, ऐव, २. अपराध, ३ निर्गुण। उ॰ १. जो भ्रपने भ्रवगुन सव कहहूँ। (मा॰ १।१२।३) अवगुनन्दि-अवगुणों को, बुराइयो को । उ० गुन प्रगटै अवगुनन्हि दुरावा । (मा० थाणार)

ग्रवघट-(सं॰ ग्रव + घट)-ग्रटपट, दुर्घट, कठिन, ग्रडवड । उ॰ सरिता वन गिरि श्रवघट घाटा । (मा॰ ३।७।२)

ग्रवचट-१. ग्रनजान में, ग्रचानक, ग्रचका। उ० ग्रवचट चितए सक्ल भुत्राला । (मा॰ १।२४८।३)

ग्रवच्छिन-(सं०)-१ अलग किया हुन्ना, पृथक्, २ विशेषग्युक्त ।

ग्रवर्छान-(सं० ग्रवन्छिन) दे० 'ग्रवन्छिन'।

ग्रवजा-(सं०) १ ग्रपमान, ग्रनाटर, २. ग्राज्ञा का उत्लं-घन, ३. पराजय, हार ।

ग्रवटत-(सं॰ ग्रावर्त्तन)-१ मयन करते हैं, २. जलाते हैं, च्चोटते हैं। ग्रवटि-१. ग्रीटकर, पकाकर, २ मधकर, ३ जलकर। उ० ३ जो भ्राचरन विचारहु मेरो कलप कोटि लगि घवटि मरों। (वि० १४१) ग्रवटे-श्राग पर रखकर गाड़ा करे। उ० अवटे अनल अकाम वनाई। (मा० ७।११७।७ त्रवडेर-(सं॰ त्रव+राट) १. छल, घोखा, २. भाग्यहीन, २. मॉमट, वखेडा ।

ग्रवहेरि-धोखा टेक्र, चक्कर में ढालकर। उ० पुनि अदंबेरि मराएन्हि ताही। (मा० १।७१।४) अवडेरिए-निकाल टीजिए। उ॰ पोपि तोपि धापि स्रापने न अवडे-

रिए। (ह० ३४)

ग्रवहरे-चक्क्यदार, वेदय । उ० जननी जनक तज्यो जनमि, करम यिनु विधिहु सुज्यो अबढेरे । (वि० २२७)

श्रवहर-(सं॰ श्रव÷धार)-१. द्या करनेवाला, उदार, २ मुँहमाँगा टेनेवाला । ३ सीधा, भोला । उ० ९ ग्रासुतीप तुन्ह घवडर डानी। (मा० २।४४।४)

श्रवत्न-(स०)-१. भूपण, शिरोभूपण, शोभावमान करने-पाले २ स्टूट, ३. माला, ४ कर्रापूर, वर्णफूल । उ० १ राम क्स नतुन्ह कहहुश्रम हंस वंस अवतंस । (मा० २।६) क्रव्दरा-देश भारतंस । ३० १. भए प्रसन्न चंद्र अवनंसा। (मा० शममार)

अवतरइ-(सं॰ अवतार) अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। उ० निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो हिज लाग। (मा० धार६) अवतरहीं-अवतार लेते हैं, पैदा होते हैं। उ० कलप-कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। (मा० १।१४०।१) ग्रवतरिहर्ज-अवतार लूँगा, जन्म धारण करूँगा । उ० परम सक्ति समेत अवतरिहर्जे । (सा० १।१८७।३) अवतरिहि-अवतार लेगी, उतरेगी, अवतीर्ण होगी। उ० सोउ अवत-रिहि मोरि यह माया। (मा० १।१४२।२) ग्रवतरी-श्रव-तार लिया, जन्म लिया । उ० जगदंवा जहँ अवतरी । (मा० ११६४) अवतरे-अवतार लिया, अवतार लिया है। उ० जेहि मारे सोइ अवतरे, कृपा सिन्ध भगवान्। (दो० ११४) ग्रवतरेउ-म्रवतार लिया है। उ० प्रभु स्रवतरेउ हरन महि-भारा। (मा० १।२०६।३) ग्रवतरेहु-ग्रवतार लिया है। उ० धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई'। (मा० ४।६।३)

ग्रवतार-(सं०)-१. उत्तरना, नीचे ग्राना, २. जन्म, ३. स्पिट । उ० २. एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अव-तार। (मा॰ १।१३६) विशेष-पुराणों के त्रमुसार विप्णु के २४ अवतार है। उनमें से दस (मत्स्य, कच्छप, बाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण आदि) प्रधान हैं। त्रवतारा-दे॰ 'अवतार'। उ० २. पुनि प्रभु कहहु राम

अवतारा। (मा० १।११०।३)

ग्रवतारी-म्रवतार लेनेवाला, उतरनेवाला। उ० यद् ब्रह्म-वित्रह-न्यक्त लीलावतारी। (वि० ४३)

ग्रवदातं-(सं०)-१. पवित्र, २. सुंदर, ३. उज्वल । उ० २. वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्वीशरूपम्। (मा॰ हाशाश)

ग्रवद्य-(सं०)-१. ग्रधम, पापी, २. निद्य, गर्हित । ग्रवध (१)-(सं० ग्रयोध्या)-१. ग्रयोध्या, २ कोशल, एक देश जिसकी प्रधान नगरी श्रयोध्या थी। उ० १. बंदुउँ अवध पुरी अति पावनि। (मा० १।१६।१) अवध्हि-भ्रवध को, अयोध्या को । उ० चले हृद्यं अवधिह सि<del>र</del>-नाई। (मा० रान्राः)

ग्रवध (२)-(सं० ग्रवध्य)-न मारने योग्य।

त्र्यवधनाथु-(सं० त्रयोध्यानाथ)-१. राम, २ दशस्थ । उ०

१. अवधनाथु गवने अवध । (प्र० ६।१।४)

श्रवधपति-दे॰ 'अवधनाथु'। उ॰ १. राम अनादि अवध-पति सोई। (मा० १।१२७।३)

श्रवधि-(सं०)-१ सीमा, २. समय, ३. श्रंत समय। उ० २. बीती अवधि काज कछु नाहीं। (मा० ४।२६।१)

भ्रवधृत-(सं॰)-१. संन्यासी, एक प्रकार के साधु, २. कंपित, ३. विनप्ट, नाश किया हुआ। उ० १. धृत कही, अवधूत कही, रजपूत कही, जोलहा कही कोऊ। (क॰ ७११०६)

ग्रवधेस-(सं० त्रवधेश)-१. दशस्य, २. राम। उ०१. श्रवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लै निकसे। (क॰ १।१) ग्रवधेसहि -राजा दशरथ को। उ॰ जाइ कहेउ 'पगु धारिय' मुनि अवधेसहि । (जा० १४३) ग्रववेषा-दे॰ 'ग्रवधेस'। उ० २. भरि लोचन विलोकि प्रव-धेसा। (मा० ७।१११।६)

श्रवन-(सं०)-१. रचा, यचाव, २. प्रसन्न करना, ३. रचा

करनेवाले, खुश करनेवाले। उ०३. सीय-सोच-समन, दुरित-दोष-दमन, सरन चाए अथन, लखन शिय प्रान सो। (ह० प्र)

श्रवनति—(सं०)-१. घटती, कमी, २. विनय, ३. दुईशा,

तनज्जुली ।

अविन-(सं०)-पृथ्वी, ज़मीन । उ० सुचि अविन सुहाविन आलवाल । (वि० २३) अविन द्रोहो-(सं० अविन + द्रोहिन्)-पृथ्वी से द्रोह करनेवाले, राचस । उ० धीर, सुर-सुखद, मर्दन अविन द्रोही । (गी० २।१८)

त्र्यवानेप-(सं० त्रविन + प)-राजा, नृप । उ० गर्भ स्रविह त्रविन रविन, सुनि कुमार गति घोर । (मा० १।२७६)

त्रवानेकुमारा-(सं०)-पृथ्वी की पुत्री, जानकी, सीता। उ० धरि धीरजु उर अवनिकुमारी। (मा० २।६४।२)

अवनी-(सं॰ अविन)-पृथ्वी, धरा, ज़मीन । उ॰ त्रसित परेंड अवनी अकुलाई । (मा॰ १।१७४।४)

अवनोस-(सं० अवनीश)-१ अवनीश, राजा, २. भगवान । उ० १. विचरिह अवनि अवनीस-चरन-सरोज मन मधुकर किए। (वि० १३४)

श्रवमान-(सं०)-त्रपमान, त्रनादर । उ० गुर त्रवमान दोष निहं दूषा । (मा० २।२०६।३)

श्रवमाना—दे॰ 'श्रवमान'। उ॰ सब तें कठिन जाति श्रव-माना। (मा॰ ११६२।४)

श्रवमानी-श्रपमान करनेवाला । उ० सोचिय सुद्धु विप्र श्रव-मानी । (मा० २।१७२।३)

त्र्यवयन-(सं०)-१. ग्रंश, भाग, हिस्सा, २ शरीर का एक देश, ग्रंग, ३. वाक्य का एक ग्रंश।

त्रवर (१)-(सं० ग्रपर)-ग्रन्य, दृसरा, ग्रौर।

त्रवर (२)-(सं० च + वर)-म्रधम, जो वर न हो।

श्रवराई—(सं० श्रंबराजि)—श्रामो का बगीचा। उ० गये जहाँ सीतल श्रवराई। (मा० ७।४०।३)

त्रवराधक-(सं० त्राराधक)-त्राराधना करनेवाला, सेवक। उ० कहिंह संत तव पद त्रवराधक। (मा० ४।७।६)

अवराधन-(सं० आराधन)-उपासना, पूजा, सेवा। उ० सगुन बहा अवराधन मोहि कहहु भगवान । (मा० ९।११० घ)

श्रवराधना-(सं० श्राराधना)-सेवा, पूजा।

अवराषि — त्राराधना करें, प्रसन्न करें। उ० किह्य उमिहं
मनु लाइ जाइ अवराधि । (पा० २३) अवराधहु—उपासना करती हो। उ० केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू।
(मा० १।७८।२) अवराधिए—उपासना कीजिए। उ० वीर
महा अवराधिए साधे सिधि होय। (वि० १०८) अवराधे—
आराधना की, पूजा की। उ० इन्ह सम काहुँ न सिव
अवराधे। (मा० १।३१०।१)

अवरेखी-(सं० अवलेख)-१. लिखी, चित्रित की, खींचा, २. अनुमान किया, २. अनुभव किया, माना। उ० १ रहि जनु कुन्रॅरि चित्र अवरेखी। (मा० १।२६४।२) अवरेख-चित्रित कर लो, लिख लो। उ० चित्त-भीति

सुप्रीति-रंग सुरूपता अवरेखु । (गी० ७।६)

श्रवरेश-(सं० श्रव + रेव = गति)-१. तिरछा, वक, २. उलभन, पेच, ३. विगाइ, ख़राबी, ४. भगड़ा, ४. वकोकि, काकृक्ति। उ० ४. धुनि श्रवरेव कवित गुन जाती। (मा० १।३७।४)

त्रवरोध-(सं०)-१. स्कावट, ब्रहचन, २ ब्रनुरोध, दवाव, ३. ब्रंतःपुर।

ग्रवर्त्त-(सं० ग्रावर्त्त)-भवर, पानी का चक्कर ।

त्रवलब-(सं०) त्राश्रय, त्राधार, सहारा । उ० बूसिए विलंब त्रवलंब मेरे तेरिए । (ह० ३४)

श्रवलवन-(सं०)-श्राश्रय, श्राघार, सहारा । उ० रामनाम श्रवलंबन एकू । (मा०१।२७।४)

अवलवा-दे॰ प्रवलंब'। उ० फिर इत होइ प्रान अवलंबा। (मा० २। ८२। ३)

**ग्रवलबु-दे० 'ग्रवलंब'।** 

अविल-(सं० आविति)- १. श्रेणी, एंक्ति, २. समूह। उ० १. कच विलोकि अति अवित लजाही। (मा० १।२४३।३) अवर्ला-श्रेणी, समूह। उ० वचन नखत अवली न प्रकासी। (मा० १।२४४।१)

श्रवलोकत-देखते ही, दर्शन करते ही। उ० राम तुम्हहि श्रवलोकत श्राजू। (मा० २।१०७।३) श्रवलोकन-(सं०) देखना, देखने की क्रिया। उ० सो धन् कहि अवलोकन भूप किसोरहि । (जा० १०४) स्रवलोकनि-देखना, अवलोकन करना। उ० अवलोकनि वोलनि मिलनि, परसपर हास । (मा० १।४२) त्र्यवलोकय-देखिए, देख। उ० मामवलोकय पंकज लोचन। नहि अवलोकहिं कोका। (मा० ११८१३) अवलोकहु-देखो । उ० उयउ अरुन अवलोकहु ताता । (मा० ९। सहेली। (मा० १।२६४।४) अवलोकी-१. देखकर, २. देखा। उ०्१. कासी मर्त जंतु अवलोकी । (मा० १।११६। १) ऋवलोकु-दर्शन करो, देखो। उ० सव ऋँग सुभग विंदु माधव छवि तजि सुभाउ अवलोकु एक पलु। (वि० ६३) अवलोके-देखा। उ० अवलोके रघुपति बहुतेरे। (मा० १।४४।२) त्र्रवलोक्य-देखकर । उ० येन श्रीराम-नामामृतं पानकृतमनिशमनवद्यम् अवलोक्य कालं । (वि० ४६)

ब्रवश—(सं०)—१. जो किसी के वश में न हो, २. लाचार, विवश ।

त्रवशेष-(सं०)-वाकी, शेष।

त्र्यवश्य-(सं०)-निस्संदेह, जरूर ।

त्र्यवसर-(सं०)-१. समय, काल, मौका, २. श्रवकाश, फुर-सत,३ इत्तिफ़ाक। उ० १. कबहुँक श्रंब श्रवसर पाइ। (वि० ४१)

त्र्यवसर्–दे० 'त्र्यवसर'। उ० १ कहेहु मोरि सिख श्रवसरु पाई । (मा० २।⊏२।२)

ग्रवसान-(सं०)-१ विराम, ठहराव, २. समाप्ति, श्रत, ३. सीमा, ४ मरण, १ सायंकाल । उ० २. जो पहुँचाव रामपुर तनु श्रवसान । (ब० ६७)

ग्रवित-(सं० ग्रवरय)-ज़रूर । उ० भ्रवित दूतु मैं पठइव प्राता । (मा० २।३१।४) ग्रवसेख-(सं० ग्रंवशेष)-वाकी, शव। ग्रवमेरा-(स० ग्रवसेर)-१. ग्रटकाव, उलक्कन, २. देर, विलंब, २. चिंता, व्ययता, ४. उत्कंटा। उ० ४. भर् वहुत दिन ग्रति ग्रवसेरी। (सा० २।७।३)

त्रवसेषा-(सं० त्रवशेष)-शेष, वाकी । उ० उहाँ राम रजनी त्रवसेषा । (मा० २।२२६।२)

त्रवसीपत-चचा हुत्रा, शेव। उ० अजहुँ देत दुख रवि सिसिहि, सिर अवसेपित राहु। (मा० १।१७०)

त्रवत्था—(सं०)—१. दशा, स्थिति, २ समय, ३. आयु, उम्र, ४. मनुष्य की अवस्थाएँ । वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य की चार अवस्थाएँ होती है—जागृत, स्वप्न, सुपुष्ति और तुरीय। स्मृतिओं के अनुसार आठ तथा निरुक्त के अनुसार छः अवस्थाएँ होती है। प्रसिद्ध तीन अवस्थाएँ जागृत, स्वप्न और सुपुष्ति है। उ० ४. तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। (मा० ७१९७ग)

ग्रवहेला-(सं०)-ग्रनादर, निरादर।

त्र्यवाँ-(सं० त्रापाक)-त्र्यावाँ, वह गड्ढा जिसमें कुम्हार मिट्टी का वर्तन पकाते हैं । उ० तपद्दे अवाँ इव उर अधि-काई । (मा० १।४८।२)

ग्रवाई-(स॰ ग्रायन)-ग्रागमन, ग्राने की क्रिया। ग्रवास-(स॰ग्रावास)-घर, मकान। ग्रवासिह-घर में, घर को। उ॰ दूलह दुलहिनि गे तव हास-ग्रवासिह। (पा॰ १४८)

श्रवास्-दे॰ 'श्रवास'।

ग्रविकल-(सं०)-उयो का त्यां, पूर्व, पूरा।

श्रविकार-(सं॰)-जिसमें विकार न हो, निर्देशि। उ॰ अनघ श्रदेत अनवद्य अन्यक्त अज अमित अविकार आनद सिन्धो। (वि॰ १६)

ग्रविकृत-(सं०)-जो विकृत या विगडा न हो।

त्रविगत-(स॰)-१ जो जाना न जाय, श्रज्ञात, २. जो नष्ट न हो।

त्रविचल-(सं०)-त्र्रचल, स्थिर, त्र्रटल। उ० त्रमल त्रविचल त्र्यकल सकल, संतप्त-कलि-विकलता-भंजनानंदरासी। (वि० ११)

ग्रविचार-(स०)-१. विचार का ग्रभाव, ग्रज्ञान ग्रविवेक, २ अन्याय।

ग्रविछिन्न-(स॰ ग्रविच्छिन्न)-१. पूर्ण, ग्रखंड, लगातार । उ॰ १. चंद्रसेखर सूलपानि हर ग्रनंच त्रज ग्रमित ग्रवि-छिन्न वृपभेणगामी । (वि॰ ४६)

अभिद्यमान-(सं०)-अनुपस्थित, जो न हो, असत्। उ० अभे अविद्यमान जानिय सस्रति नहि जाइ गोसाई। (वि० १२०)

त्रावेद्या-(सं०)-१. त्रज्ञान, मिथ्या ज्ञान, २. माया, ३. माया का एक भेद, ४ प्रकृति, जड ।

अविनय-(सं०)-दिठाई, गुम्ताखी।

अविनासिनि—(सं० अविनाशिनी)—जिसका कभी नाश न हो। 'अविनामी' का स्त्रीलिंग। अविनासी—(सं० श्रीउनाशिन्)—ज्ञिनका विनाग न हो, नित्य। उ० द्नुज-यन-दहन, गुनगहन, गोविंद, नंदादिआनंददाताऽविनासी। (पि० ४६)

अविरल-(सं०)-मिला हुआ, जो विरल या अलग-अलग न हो, घना, प्रगाद । उ० अचल अनिकेत अविरल अनामय, अनारंभ अभोद नादझ वधो । (वि० ४६)

ग्रावरुद्ध-(स०)-जिसके विरुद्ध कोई न हो।

ग्रविरोध-(स०)-मेल, विरोध रहित, अनुक्लता।

त्रविवेक-(सं०)-ग्रज्ञान, मूर्खता ।

अविवेकी-(सं अविवेकिन्)-अज्ञानी, मूर्ख ।

ग्रविहित-(सं०)-जो विहित न् हो, विरुद्ध, य्रनुचित।

ग्रव्यक्त—(सं०)-१. श्रस्पच्ट, जो साफ न हो, जो प्रत्यत्त न हो, श्रज्ञात, २. विष्णु, ३ कामदेव, ४. ब्रह्म । उ० १. श्राजित निरुपाधि गोतीतमन्यक्त । (वि० ५३) श्रव्यक्त गुण्— (स०)-निर्मुण, गुणों (सत् रज् तम्) से परे । उ० सकल-लोकांत-कल्पांतश्रूलाबकृत दिगाजान्यक्त गुण् नृत्यकारी । (वि० ११)

त्र्राव्ययं-(सं०)-१. व्यय न होनेवाला, श्रत्तय, नित्य, २. त्रह्म। उ० १. त्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं।(मा० ४।९। श्लो० २)

ग्रव्याहत-(सं०)-१. ग्रप्रतिरुद्ध, वेरोक, २. सत्य।

अशक्त-(सं०)-निर्वल, शक्तिहीन।

त्र्रशुभ–(सं०)-१. अ्रमंगल, २ पाप, अपराध । उ० १. अग्रुभ इव भाति कल्याणराशी । (वि० १०)

त्रप्रोष-(सं०)-शेषहीन, सब, समूचा, समझा उ० वंदेऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। (मा० १।१। रलो०६)

श्रश्वमेध—(स॰)—एक यज्ञ जिसमें घोड़े के मस्तक पर जय-पत्र बाँधकर उसे विश्व भर में घूमने के लिए छोड़ देते थे। साथ में रचा के लिए सेना रहती थी। जो कोई रोकता उससे युद्ध होता था। श्रंत में घोडा जव घूमकर जौटता तो उसको मारकर उसकी चर्ची से हवन किया जाता था। प्रतापी श्रोर बड़े राजा इसे करते थे।

त्रप्रन्य (स॰)-त्राठ। उ॰ अप्ट सिद्धि नव निद्धि भूति सब भूपति भवन कमाहि। (गी॰ १।२)

श्रिष्टक-(सं०)-श्राठ वस्तुओं का संग्रह, वह कान्य या स्तीत्र जिसमें श्राठ रलोक हों। उ० रुद्राप्टकमिट प्रोक्त विप्रेग हरतोषये। (मा० ७।१०८। रलो० १)

ग्रष्टदश-(सं॰ ग्रष्टाद्श)-ग्रठार्ह।

ग्रष्टाग—(स॰)-१ योग की क्रिया के ब्राठ भेद-यम, नियम, ब्रासन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। २ ब्रायुर्वेद या शरीर के ब्राठ ब्रग।

ग्रष्टादस-(स॰ अप्टादश)-ग्रठारह। उ॰ रोमराजि ग्रप्टादस भारा। (मा॰ ६।१४।४)

ग्राष्टोत्तरसते—(सं॰ ग्राप्टोत्तरशत)—एक सौ ग्राठ। उ० ग्राप्टोत्तर सत कमलफल, सुप्टी तीनि प्रमान। (प्र० ग्रारंभ का छंद)

त्रमंक-(सं० त्रशक)-निर्भय, निडर, निर्भीक। उ० त्रिति त्रमंक मन सदा उछाहू। (मा० १।१३७।२)

ग्रसका-(स॰ ग्राशका)-सन्देह। उ॰ ग्रस विचारि तुम्ह तजहु श्रसंका। (मा॰ १।७२।२) ग्रसंक्-दे॰ 'ग्रसंक'। उ॰ निषट निरकुस ग्रहुध श्रसंकू।

(मा० १।२७४।१)

ग्रसंग-(सं०)-१. संगरिहत, श्रकेला, एकाकी, २. निर्लिप्त माया रिहत। उ० २. भस्म श्रंग मर्दन श्रनंग, संतत श्रसंग हर। (क० ७।१४६)

त्रसंगत-(स॰)-म्रनुचित, घयुक्त, वेठीक। उ॰ परम दुर्घट पंथ, खल म्रसंगत साथ, नाथ नहिं हाथ वर विरति-यप्टी।

(वि० ६०)

श्रसंत-(सं०)-श्रसाधु, दुष्ट । उ० संत श्रसंत मरम तुम्ह जानहु। (सा० ७।१२१।३) श्रसंतन्ह-श्रसंत लोगों, दुष्टों । उ० सत श्रसंतन्ह के गुन भाषे । (मा० ७।४१।४)

श्रुसंभव-(स०)-जो संभव न हो, नामुमकिन ।

' श्रसभावना-(स०)-श्रनहोनापन, सभावना का श्रभाव। उ० दाहन श्रसभावना बीती। (मा० १।११६।४)

श्रसंशय-(स०)-निश्चय, निःसंदेह ।

श्रस—(सं०एप)—१. इस प्रकार का, २. ऐसा, तुल्य, समान । उ० २. तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ । ्(मा० २।१२४)

ग्रसक्त-(सं॰ ग्रशक)-निर्वत, शक्ति रहित ।

ग्रसक्य-(सं० ग्रशक्य)-ग्रसाध्य, न होने योग्य ।

ग्रसगुन-(सं० ग्रशकुन)-ग्रपशकुन, ग्रमंगलसूचक चिह्न। उ० ग्रसगुन भयउ भयंकर भारी। (मा० ६।१४।१)

ग्रसज्जन-(सं०)-दुप्ट, दुर्जन, कुपात्र। उ० वंदउ संत असज्जन चरना। (मा० १।४।२)

ग्रसत-(सं०ग्रसत्)-मिथ्या, भूठ।

त्रसत्य-(सं०)-मिथ्या, मूठी उ० जदिष असस्य देत दुख अहर्द्दे। (मा० १।११८।१)

त्रसायर (१)-(सं० स्थिर)-स्थिर, जड़ । उ० रिब रजनीस घरा तथा, यह असथिर असथूत । (स० ४४०)

त्रसिंग्र (२)-(सं॰ स्थिर)- जो चले, चल, स्थिर न रहमैवाला।

श्रमथुल (१)-(सं० स्थूल)-स्थूल, जो सूक्त न हो । उ० रिव रजनीस घरा तथा, यह श्रसथिर श्रसथूल । (स० ४४०) श्रमथूल (२)-(सं० श्रस्थूल)-जो स्थूल न हो, सूक्त ।

असन-(सं० अशन)-अशन, भोजन, आहार। उ० तह न असन निह विष्म सुआरा। (मा० ११७४१४) असनहीन-(स० अशन हीन)-भूखा, जिसे भोजन न मिले। उ० जैसे कोउ इक दीन दुखी अति असनहीन दुख पावै। (वि०१२३) असन-(सं० अशिन)-बद्धा, बिजली। उ० लूक न असिन

क्तु नहि राहू । (मा० ६।३२।४) श्रुसबाब–(श्रर्०)–सामान, वस्तु । उ० सब श्रसबाब डाढो,

में न काढो ते न काढो। (क॰ १।१२)

श्रसमंजस—(सं०)-१ दुविधा, पसोपेश, २. श्रद्धचन, किं-नाई, ३ राजा सगर का पुत्र जो केशी से उत्पन्न था। उ० १. करो काह श्रसमंजस जी कें। (मा० २।२६४।३) २ बना श्राह श्रसमंजस श्राजू। (मा० १।१६७।३)

'त्रसम-(सं०)-१. जो सम या तुल्य न हो, विषम, ऊँचा-नीवा, २. नष्ट । उ० १. जे अगम सुगम प्रभाव निर्मल

असम सम सीतल सदा। (मा० ३।३२।४)

श्चिरमय-(सं०)-ब्रुरा समय, विपत्ति का समय, कुञ्चवसर, के बेमीका, बेवका। उ० ज्ञापन द्विति असमय . अनुमानी। (मा० १।१४८।२)

श्रंसमर्थ-(सं०)-श्रशक्त, सामर्थिहीन, श्रयोग्य। त्रसमसर-(स० श्रसमशर)- पंचवाण, कामदेव। उ० सकल श्रसमसर कला प्रवीना। (मा० १।१२६।२)

श्रसमाक-(सं० श्रस्माकं)-हमको । उ० श्रनघ श्रवि-छित्र सर्वज्ञ सर्वेस खलु सर्वतोभद्र दाताऽसमाकं। (वि० ४१)

असम्मत-(स॰)-विरुद्ध, जो स्वीकार्य न हो, प्रतिकृत । उ० कहिंह ते वेद असम्मत बानी । (मा० १।११४।२)

श्रसयानी—(सं० श्र + सज्ञान)—जो सयानी (छलवाळी या चतुर) न हो, सरल, सीधी. भोली। उ० बिबुध-सनेह-सानी बानी श्रसयानी सुनी। (क० २।१०)

त्रसरन-(सं० अशरण)-श्रसहाय, अनाथ। उ० श्रसरन सरन दीन जन गाहक। (मा० ७।४१।२)

त्रसंवारा-(फा॰ सवार)-सवार, चढ़ा हुआ । उ॰ वरु बौराह वसह असवारा। (मा॰ ७।१२।४)

ग्रसहाई-(सं० श्रसहाय)-निरवलंब, जिसका कोई सहारा न हो। उ० निदरे रामु जान श्रसहाई। (मा० २।२२६।२)

त्रप्रहाय-(सं०)-जिसकी सहायता करनेवाला कोई न ही, निराश्रय, नि.सहाय। उ० संवर निसंवर की, सखा ग्रसहाय को। (वि० ६६)

ग्रसही-(स॰ ग्रसह) दूसरे की बढ़ती न सहनेवाला, ईर्प्यालु। उ॰ ग्रसही दुसही, मरहु मन, बैरिन बढ़हु विपाद। (गी॰१।२)

ग्रसह्म—(सं॰)— न सहा जाने योग्य, ग्रसहनीय। ग्रसाँचा—(सं॰ ग्रसत्य)—मूठ, मिथ्या। उ॰ विप्र श्राप किमि होइ ग्रसाँचा। (मा॰ १।१७४।४) ग्रसाँची—ग्रसाँचा का स्नीतिग, दे॰ 'ग्रसाँचा'। उ॰ हसेउँ जानि विधि गिरा ग्रसाँची। (मा॰ ६।२६१)

त्रसा-(सं॰ एष)-ऐसा। उ॰ कलपांत न नास गुमानु त्रसा। (मा॰ ७।१०२।२)

ग्रसाध-(सं॰ ग्रसाध्य)-दुष्कर, कठिन।

ग्रसाधक-(सं०)-१ ग्रनभ्यासी, २. साधनहीन।

ग्रसाधि-(सं० श्रसाध्य,) कठिन, जो साधा न जा सके। उ० देखी ब्याधि श्रसाधि नृषु परेउ धरनि धुनि माथ। (मा० २।३४)

त्र्रसाधी-(सं॰ असाध्य)-जिसके दूर होने की श्राशा न हो, जो साध्य न हो।

त्रुसाधु-(सं॰)-हुप्ट, बुरा, खल । उ॰ साधु त्रसाधु सदन सुरु सारी । (मा॰ १।७।४)

त्र्रसाधू–दे० 'त्रसाधु' । उ० कहै सो त्रधम श्रयान त्रसाधू । (मा०२।२०७।४)

ग्रसाध्य-(सं॰)-कठिन, लाइलाज, दुप्कर्।

श्रसर-(सं०)-सारहीन, छूछा, पोला, निःसार।
श्रिस (१)-(सं०)-१. तलवार, खंग, २. समान, ऐसी, ३.
एक नदी जो काशी के समीप गंगा से मिली है। उ० १.
त्रिय चिहहिं पतिवत श्रिस धारा। (मा० १।६७।३) २.
सुनिश्र जहाँ तहँ श्रिस मरजादा। (मा० १।६४।२) श्रिसनतलवारें, श्रिस का बहुवचन। श्रिसन्ह-तलवारें।

त्रिं (२)-(सं०)-हो। उ० विश्वमूलासि, जन-सानुकृलासि।

(वि० १४)

ग्रसि (३)-(सं० एप)-ऐसी, समान् । उ० सुनिम्र जहाँ तहँ ग्रसि मरजादा । (मा० ११६४।२)

त्रसित-(सं०)-१. श्याम, काला, २. दुष्ट, बुरा, ३. शिन, ४. भरत का पुत्र, १. एक ऋषि का नाम, ६. पिगला नाम की नाढी। उ० १. सिविधि सितासित नीर नहाने। (मा०२।२०४।२)

त्र्रांसिद्ध-(सं०)-१. जो पका न हो, २. जो सिद्ध न हो, अप्रमाणित, ३ अधूरा, ४. व्यर्थ।

ग्रिसिव-(सं० अशिव)-त्रमगत, अशुभ। उ० ग्रसिव वेप सिवधाम कृपाला। (मा० ११६२।२)

ग्रासीम-(सं०)-जिसकी सीमा न हो, वेहद, अधिक।

ग्रमीस-(सर्व त्राशिष)-ग्राशीर्वाद, दुत्रा । उर्व जननिहि यहुरि मिलि चली, उचित ग्रमीस सब काहुँ दईं । (मार्व ११९०२। छ्व १)

ग्रामीसत-१. ग्रामीर्वाद देते हुए, २. ग्रामीर्वाद देते है। उ० १. जोगी चारि निहारि ग्रामीसत निकसिह। (जा० २१४) २. सकल ग्रामीसत ईस निहोरी। (गी० १।१०३) ग्रामीस-दे० 'ग्रामीस'। उ० पुर पगु धारिग्र देइ ग्रामीसा। (मा०२।३१६।२)

श्रमुम-(?) १. श्रॅंघेरा, श्रधकारमय, २. श्रधिक, श्रपार, ३. श्रद्भय । उ० ३. तेरेहि सुभाए सूमे श्रसुम सुभाउ सो । (वि० १८२)

ग्रसुद्द-(सं॰ ग्रशुद्द)-अप्ट, ज़राव।

श्रमुभ-(सं॰ श्रग्धभ)-श्रमगंत, जो श्रभ न हो । उ॰ श्रमुभ रूप श्रुति नासा हीनी । (मा॰ ३।१=।२)

श्रमुर-(सं०)-१. सुर का विरोधी, राज्यं, २ रात्रि, ३. नीच वृत्ति का पुरुष, ४ पृथ्वी, ४. सूर्ये, ६. वादल, ७ राहु, न. एक प्रकार का उन्माद। उ० १ खग मृग सुर नर श्रमुर समेते। (मा० १।१न।२) श्रमुरन-राज्यों, श्रमुर-गण। उ० श्रमुरन कहँ लिख लागत जग श्रॅं धियार। (वा० ३६)

श्रमुरसेन-(सं॰)-एक राज्ञस का नाम जिसके ऊपर गया नगर यसा हुश्रा माना जाता है। इसने तप करके यह वर प्राप्त किया था कि इसके शरीर को जो छूवे उसके पूर्वज तर जाये।

ग्रसुरारि-(स॰)-राजसा के वेरी, विष्णु ।

श्रमुरारी-दे॰ 'श्रमुरारि'। ड॰ गो द्विज हितकारी, जय श्रमुरारी। (मा॰ १।१=६। छ० १)

श्रमुर-दे॰ 'श्रसुर'। उ॰ तारकु श्रमुरु समर जेहि मारा। (मा॰ १।६०३।४)

त्रस्म-(?)-जो न स्मे, त्रद्दय, जो दिखाई न दे। उ० सरखप स्मत जाहि कहं ताहि सुमेरु त्रस्म। (स०३४१) त्रस्क-(स० त्रस्क)-रक्क, रुधिर, लोहू।

त्रसेपा-(सं॰ त्रशेष)-सब, पूरा । उ॰ ब्रह्ड ब्रान विनु वास

श्रुसेया। (मा० १।५१=18)

श्रमिनी-(स॰ श्र + मेजी)-रीली के विरद्ध, रीति के प्रति-कृत, श्रमुचित। उ० में सुनी बाते श्रमेली जे कही निसंचर नीच। (गी० शह)

श्रिवेत-रीजी छोदकरे चननेवाले, कुमार्गी। उ० अबुध असेले मन-मेने महिपाल भए। (गी० १।०६)

ग्रसोक-(सं० अशोक)-१. अशोक वृत्त, २. शोक रहित, दुःखश्रून्य । उ० १. तव असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ। (मा० ३।२६ क)

ग्रसोका है। 'ग्रसोक'। उ० १. सुनहि विनय मम विटप ग्रसोका। (मा० १।१२।१)

श्रमोकी-शोक रहित । उ० मागि श्रगम वर होउँ श्रसोकी। (मा० १।१६४।४)

श्रसोच-(सं० श्र + शोच)-शोच रहित, चिन्तां रहित, निश्चित। उ० रहह श्रसोच वनइ श्रभु पोसें। (मा० ४।३।२) श्रसौ-(सं०)-यह। उ० खलानां द्रख्डकृद्योऽसौ शंकरःशं तनोतु मे। (मा० ६।९। श्लो० ३)

ग्रसीच-(सं० ग्रशीच)-ग्रपवित्रता। उ० भय ग्रविबेक ग्रसीच ग्रदाया। (मा० ६।१६।२)

ग्रस्त-(सं०)-छिपा हुग्रा, तिरोहित, हुवा। उ० ग्रासन दीन्ह ग्रस्त रवि जानी। (मा० १।१४६।१)

ग्रस्तु—(सं०)-१. ग्रच्छा, भेला, २ जो हो, चाहे जो हो, ३ इसलिए। उ० १. एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ। (मा० १।१४१।४)

ग्रस्तुति (१)-(सर्व स्तुति)-स्तुति, वडाई । उ० ग्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि ग्रंति हेतू । (मा० १।=३।४)

ग्रस्तुति (२)-(सं०) निदा, ग्रपकीर्ति ।

त्रस्त्र-(सं॰)-वह हथियार जिसे फेंककर शत्रु पर चलाया जाय । जैसे वाण, शक्ति । उ॰ व्रह्म अस्त्र तेहि साँघा, कपि मन कीन्ह विचार । (मा॰ १।११)

ग्रस्रघर-(सं०)-ग्रस्त्र धारण करनेवाला, ग्रस्त्रधारी। ग्रस्यान-(सं० स्थान)-स्थान, जगह। उ० ग्रति ऊँचे भूधरनि पर, भुजगन के ग्रस्थान। (वै०३६)

त्र्यस्थाना–देर्० 'ग्रस्थान' । उ० गये रोमु सबके अस्थाना । (मा० ६।१२०।१)

त्रस्थावर—(सं॰ स्थावर)—जो चले न, स्थिर, त्रदल । उ॰ त्रस्थावर गति त्रपर नहि, तुलसी कहिं प्रमान । (स॰ ३३८)

ग्रस्थि-(सं०)-हड्डी। उ० ग्रस्थि सैल सरिता नस जारा। (मा० ६।१४।४)

ग्रस्थिर (१)-(सं०) चलनेवाला, चलायमान ।

ग्रस्थिर (२)-(सं० स्थिर)-स्थायी, एक स्थान पर रहनेवाला। ग्रस्थूल (१)-(सं०)-सूच्म, जो स्थूल न हो।

ग्रस्यूल (२)-(सं० स्थूल)-जो सूक्त न हो, मोटा।

ग्रस्नाना-(सं॰ स्नान)-नहाना, स्नान। उ॰ पूजा हेतु कीन्ह ग्रस्नाना। (मा॰ १।२०१।१)

ग्रस्मदीये-(सं०)-मेरे, मेरे में, हमारे में। उ० नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये। (सा० १।१। श्लो० २)

ग्रस्माक-(सं०)-हमारा, हमको, हमें।

ग्रस्व-(सं० त्रश्व)-घोड़ा, तुरंग। उ० होह्स्र नाथ श्रस्व त्रसवारा। (मा० २।२०३।३)

श्रस्विनि-(सं॰ श्रश्विनी)-१. २७ नत्त्रों में प्रथम नत्त्रत्र, २. वोडी। उ० १ श्रस्विनि विरचेउँ मंगल, सुनि सुख छिन् छिन्। (पा० ४)

ग्रस्विनीकुमारा—(सं॰ ग्रन्थिनीकुमार)—ग्रश्विनी के लडके। व्यय्ज की पुत्री प्रभा (इसका नाम संज्ञा भी मिलता है) एक बार अपने पित सूर्य के तेज को न सह सकने के कारण अपनी दो संतित (यम और यमुना) तथा अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़कर चली गई और अश्विनी रूप-धारण करके तप करने लगी। उसकी छाया से भी सूर्य को दो संतित शिन और ताप्ती हुई। जब छाया प्रभा के पुत्रों का अनादर करने लगी तो प्रभा के भगने की बात खुली। सूर्य अश्व का रूप धारण करके उसके पास गये और वही अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई। ये दोनों बहुत सुंदर और देवताओं के वैद्य हैं। मादी पुत्र नकुल और सहदेव इन्हीं लोगों के अंश से उत्पन्न कहे जाते हैं। इन लोगों ने राजा शर्याति की कन्या सुकन्या के पातिवत से प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को हिन्द, यौवन और सौंदर्य प्रदान किया था। दध्यंग ऋषि के सिर को फिर से जोड़ने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त हैं। उ० जासु घान अस्विनी-कुमारा। (मा० ६।१४।२)

ब्रह्-(सं०)-१. मैं, २. ब्रहंकार, गर्व। उ०१. नतोऽहं रामवल्लभाम्। (मा०१।१। २लो ४) २. ब्रहं-ब्रिगिनि नहि दाहै कोई। (वै०४२)

श्रहकार—(सं० श्रहंकार)—गर्व, घमंड। उ० श्रहॅकार-निहार-उदित-दिनेस। (वि० १३)

ग्रहंकार-(सं०)-१ ग्रिभिसान, घसंड, २ वेदांत के श्रनु-सार श्रंतःकरण की एक वृत्ति, मैं श्रीर मेरा का भाव, २ संख्यानुसार महत्तव से उत्पन्न एक द्रव्य, ४ योग के श्रनुसार एक वृत्ति जिसे श्रस्मिता कहते हैं। उ० १. श्रहंकार सिव बुद्धि श्रज मन सिस चित्त महान। (सा० ६।१४ क)

श्रहेंकारी-धमंडी, श्रहंकारी, श्रहंभाव रखनेवाला। उ० सुना दसानन श्रति श्रहंकारी। (सा० ६।४०।१)

श्रहंकारी-(सं० श्रहंकारिन्)-श्रहंकार करनेवाला, घमंडी। श्रहंवाद-(सं०)-श्रहंकार, डीग मारना। उ० श्रहंवाट, 'मैं' 'तै'।नहीं, दुष्ट संग नहिं कोइ। (वै० ३०)

त्रह-(सं० ग्रहन्)-१. दिन, २. ग्रहंकार, ३. खेद, ४. सूर्य, १. विष्णु । उ० १. ग्रह निसि विधिहि मनावत रहही । (मा० ७।२१।३) २. कविहि ग्रगम जिमि ब्रह्मसुखु ग्रह मम मिलन जनेषु । (मा० २।२२१)

त्रहह—(स० श्रस्ति) है। उ० जदिष श्रहह असमंजस भारी।
(मा० ११६३।२) श्रहई—दे० 'श्रहह'।उ० जदिष श्रसत्य देत
दुख श्रहई। (मा० १११६।१) श्रहउँ—हूँ। उ० तव लिंग
बैठ श्रहउँ बटछाहीं। (मा० ११४२।१) श्रहऊँ—हूँ। उ०
परम चतुर में जानत श्रहऊँ। (मा० ६११७।४) श्रहिति—है।
उ० को तू श्रहिस सत्य कहु मोही। (मा० २११६२।४)
श्रहिहिं—हैं। उ० दुराराध्य पे श्रहिंह महेसू। (मा०१।७०।२)
श्रहिं—हैं। उ० सरत श्रागमनु सूचक श्रहही। (मा०२।७३)
श्रहहूं—हो। उ० तुम्ह पितु मातु वचन रत श्रहहू।
(मा० २१४३।२) श्रहे—है। उ० एहि घाट ते थोरिक दूर
श्रहें किट लोंजल-थाह देखा हहीं जू। (क० २१६)

ग्रहन-(सं० ग्रहन्)-दिन, दिवस । उ० ग्रटत गहन-गन ग्रहन ग्रखेट की । (क० ७।६६)

भ्रहनाथ-(सं ० अहन् - नाथ) सूर्य, दिन के नाथ। उ०

मिह मयंक श्रहनाथ को श्रादि ज्ञान भव भेद। (स॰ ४८२) श्रहमिति—(सं॰ श्रहम्मिति) १. गर्व, घमंड, २. श्रविद्या। उ॰ १. रोपरासि भृगुपति धनी श्रहमिति ममता को। (वि॰ १४२)

ग्रहर्निश-(सं० ग्रह: + निशि)-दिन रात, त्राठो प्रहर। ग्रहलाद-(सं० ग्राह्माद)-ग्रानंद, प्रसन्नता, हर्प। उ० ग्रतुल स्गराजवपु धरित, विदृरित ग्रिर, भक्त-प्रहलाद-ग्रहलाद कर्त्ता। (वि० ४०)

अहल्या-(सं०)-१. गौतम ऋषि की पत्नी। विरव की सारी सुंदरता लेकर बह्या ने सर्वांग सुंदरी अहल्या की रचना की श्रीर गौतम के पास धरोहर रख दी। एक वर्ष तक गौतम के मन में कोई विकार न आया इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने ग्रहल्या का विवाह गौतम से कर दिया। एक दिन चढ़मा की सहायता से इंद्र ने गौतम को घोखा देकर श्राश्रम के बाहर कर दिया और श्रहत्या के साथ संभोग किया। गौतम ने आकर इंद्र को सहस्रभग और अहल्या को पत्थर हो जाने का शाप दिया। अह्त्या के बहुत अनु-नय करने पर उन्होंने अनुग्रह किया और कहा कि न्रेता में जब भगवान् राम अवतार लेगे और अहल्या की चरणो का स्पर्श प्राप्त होगा तो वह मुक्त हो जायगी। तभी से वह पत्थर हो गई थी। रासावतार मे चरणस्पर्श से मुक्त होकर अहिल्या पतिलोक में गई। स्वयंवर के पश्चात् राम को दुलहे के रूप में देखकर इंट के भी सहस्र भग नेत्र हो गये। २. जो धरती जोती न जा सके। उ० १. चरन- कमल-रज-परस श्रहल्या, निज पति-लोक पठाई। (गी० १।४०)

ग्रहह-(सं॰)-ग्रत्यत दु'खसूचक शब्द, हाय, ग्राह। उ॰ ग्रहह मंद्र मनु श्रवधर चूका। (मा॰ २।१४४।३)

त्रहार-(सं॰ ब्राहार)-भोजन, खाना। उ॰ करिह ब्रहार साक फल कंदा। (मा० १११४४।१) ब्रहारन-बहुत भोजन, खाने का समूह। उ० चाहत ब्रहारन पहार दारि कूरना। (क० ७।१४म)

ग्रहारा–दे॰ 'त्रहार' । उ० ञ्राज सुरन्ह सोहि दीन्ह चहारा । (मा० शशः)

त्रहारी-त्राहार करनेवाले, खानेवाले, भक्तक । उ० धावर्हि सठ खग मांस त्रहारी । (मा० ६।४०।४)

त्रहार-त्राहार, भोजन । उ० बरष चारित्स वासु बन सुनि वत बेषु त्रहारु । (सा० २।८८)

त्रहारू-म्राहार, भोजन। उ० जो एहि खल नित करव म्रहारू।(मा० १।१७७।४)

श्रहिंसा—(सं०)—िकसी को दुंख न देना, किसी की हिंसा न करना। जैन श्रोर वौद्ध धर्म में इसका विशेष 'स्थान है। उ० परम धर्म श्रुति विदित श्रहिंसा। (मा० ७।१२१।११) श्रहि—(सं०)—१ साँप, २ खल, वंचक, ३ राहु, ४ एक नचत्र, ४ वृत्रासुर, ६ पृथिवी। उ० १ श्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। (मा० १।११।१) श्रहितल्पवासी—(सं० श्रहि—तल्प —| वासी) सर्प की सेज पर वास करनेवाला, विष्णु। उ० सत्य संकल्प श्रतिकल्प कल्पांतकृत कल्पना-तीत श्रहि-तल्पवासी। (वि० ४४) श्रहिन—सर्पी, सर्प का

यहुवचन । द्र॰ सुरसा नाम ग्रहिन के माता। (मा॰ शराश) ऋहिनाय-(सं०)-शेयनाग, सर्पों के राजा। उ० जनु श्रहिनाथ मिलने श्रायो मनि-सोभित सहसफनी। (गी० ७१२०) ग्रहिनाह-(सं० ग्रहिनाथ)-शेप नाग। ग्रहिनाहा-दे॰ 'म्रहिनाह'। ग्रहिनाह-दे॰ 'म्रहिनाह'। उ० सकहि न वरनि गिरा अहिनाहू। (मा० १।३६९।३) ग्रहिनी-प्रहि की स्त्री, सर्पिणी। उ० दुग्ट हृदय दारुन जस श्रहिनी। (मा० ३।१७।२) श्रहिप-(सं०)-सपों के राजा. शेपनाग । उ० ग्रहिप महिप जह लग प्रभुताई । (मा॰ २।२४४।४) ग्रहिपति (सं०)-शेष नाग । उ० सहि संक न भार उदार ऋहिपति वार वारहिं मोहई। (मा॰ श्वर्श छं०२) श्रहिभूपन-(सं० श्रहिश्पण)-जिसका भूषण सपै हो, शिव, शंकर। उ० अहिभूपन, दूपन-रिपु-सेवक, देव-देव त्रिपुरारी। (वि०६) ग्राहिरसना-(सं० श्रहि + रसना) १ साँप की जीभ, २. साँप को दो जीसे होती हैं इसलिए २ की संरया, दो । उ०२. श्रहिरसना थनधेनु रस गनपति-द्विल गुरु वार। (स० २१) ग्रहिराजा-(सं० श्रहि + राजन्) - सर्पराज, शेषनाग । उ० सो वन वरनि न सक श्रहिराजा। (मा० ३।१४।२) ग्रहे:-(सं०)-ग्रहि के, सर्प के। उ० रज्जो यथाहेर्फ्रमः। (मा० १।१। रलो०६) ग्रहित-(सं०)-१. शत्रु, वैरी, विरोधी, २ हानि, बुराई। उ० १. मे चिति चिहित रामु तेउ तोही। (मा० २।१६२।४) अहिवात-(सं॰ अभिवाद्य)-सौभाग्य, सोहाग। उ॰ चिरु श्रहिवात असीस हमारी। (मा० १।३३४।२) श्रहिवात-दे॰ 'श्रहिवात'। उ॰ ध्रन श्रहिवातु सूच जन् भावी। (मा० रार्शः) श्रहिवेलि-(सं० श्रहिवल्ली)-नाग वेल, पान की लता. पान । उ० कनक कलित अहिवेलि वनाई । (मा० १।

'स्रहीर'। उ० सहिनि हाथ दहें हि सगुन लोह भावह हो। (रा०४)

ग्रहिल्या-दे॰ 'श्रह्स्या'।

ग्रहिवाता-दे॰ 'ग्रहिवात'। उ॰ सदा भचल एहि कर ग्रहि-

वाता। (मा० शहणार)

ग्रहीर-(सं० ग्राभीर)-एक जाति जिसका कार्य गाय भादि पालना ग्रोर दूध, दही, ची का च्यापार करना है। गोप, ज्वाला। उ० निर्मल मन ग्रहीर निज दासा। (मा० ७।१५७।६)

ग्रहीश-(सं० ग्रहि + ईग)-सर्पराज, शेप।

त्राहीस-(स॰ ग्रहीश)-संपराज, शेप। उ॰ दानव देव ऋहीस महीस महा मुनि तापम सिद्ध समाजी। (क॰ ७१६४) ग्राहीसा-दे॰ 'ग्रहीस'। उ॰ कहि न संकृष्टि सतकोटि

अहीसा। (मा० १।१०४।२)

ग्रहेर-(सं० श्राखेट)-शिकार, सगया। उ० तह तह तुम्हिहि ग्रहेर खेलाउव। (मा० २।१३६१४) ग्रहेरे-श्रहेर में, शिकार में, शिकार को, शिकार के लिए। उ० फिरत ग्रहेरे परेंड भुलाई। (मा० १।१४६१३) ग्रहेरे-दे० 'ग्रहेरे'। उ० राम श्रहेरे चलहिंगे। (गी० १।१६)

ग्रहेरि-म्रहेरी, शिकारी। उ० चित्रकृट यचल महेरि वैद्यो

घात माना। (क० ७।१४२)

त्रहेरी-शिकारी। उ० चित्रकृट जनु अचल अहेरी। (मा० २।१३३।२)

ग्रहो-(सं०)-एक अव्यय जिसका प्रयोग कभी (१) संबो-धन की तरह ग्रोर कभी (२) ग्राश्चर्य, (३.) खेद, (४) करुणा, (४.) प्रशंसा, (६) हर्ष इत्यादि सूचित करने के लिए होता है। उ० ६. ग्रहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। (मा० १।१०४।२)

ग्रहोरान-(सं०)-दिन और रात। ग्रह्नि-(सं० ग्रहन्)-दिन।

श्रा

र्ह्यौंक-दे॰ 'शंक'। निरचय, पक्की बात। उ० हाँकि श्रौक एक ही पिनाक छीनि लई है। (गी० शम३)

श्रिहिरिनि-(सं॰ श्राभीर)-श्रहीर की स्त्री, ग्वालिन। दे॰

श्राँकरो-(सं० श्राकर)-१ वहुत, श्रीधक, २. गहरा । उ० १. विसारि वेद लोक-लाज श्राँकरो श्रचेतु है । (क० ७।८२)

र्ग्यों क्र-रें० 'अंक'। उ० मेटि को सकइ सो आँकु जो विधि लिखि राखेउ। (पा० ७१)

त्राँकरे-(सं॰ श्रंकर)-१. श्रंकरित हुए, २ श्रँखुए, श्रंकुर। श्राँख-(सं॰ श्रक्ति)-१. देखने की इंडिय, नेत्र, नयत, २ श्रँखुवा, श्रंकुर।

श्राँखि-डे॰ 'श्राँख'। उ० झव न श्राँखि तर श्रावत कोऊ। (मा॰ १।२६२।३) मु॰ श्राँखि देखाए-क्रोध दिखाया, कोध से श्रौँखें लाल करके देखा। ४० वहुत मौति तिन्द र्घांग्रि देखाए। (मा॰ १।२४३।१) श्राँखिन- र्थांखं, श्रांखं का बहुवचन। श्रांखिन्ह-१. श्रांखं से, २. श्रांखों ने, ३ श्रांखों से, ४. शांखों को। उ० १ बेगि करहु किन श्रांखिन्ह श्रोटा। (सा० १।२८०।४)

ग्रांची-श्रांबें।

श्राँगन-(सं॰ श्रंगण)-घर के भीतर का सहन, चौक, श्रुजिर। उ॰ भीन में भाँग, धत्रोई श्राँगन, नाँगे के श्रागे हैं माँगने वाढ़े। (क॰ ७।१४४)

श्राँच-(सं॰ श्रचि)-१. ताप, गरमी, २ श्राग की लपट। उ॰ २. कोप-कृसानु गुमान-श्रवाँघट लो जिनके मन श्राँच

न आँचे। (क० ७११ १८)

ग्राँचर-(सं० अंचल)-१. धोती ग्रादि बिना सिले वस्त्रों के दोनो छोरों पर का थाग, पल्ला, २. साधुओं के पहनने-ग्रोदने के छोटे वस्त्र। उ० १. सोभित दूलह राम सीस पर र्णांचर हो। (रा० १) ग्रांचरन्हि-ग्रंचकों मैं, छोरों में । उ० दुहुँ श्रांचरन्हि लगे मनि मोती। (मा० १।३२७।४)

श्राँचे-तपे, जले। उ० कोप-कृसानु गुमान-श्रवाँ घट ज्यों जिनके मन श्राँच न श्राँचे। (क० ७।११८)

त्राँजन-(सं॰ श्रंजन)-सुरमा, काजल, श्राँखों में लगाने की एक काली वस्तु ।

श्रॉजिहि-श्रंजन लगाती है। उ० लोचन श्रॉजिह फगुश्रा मनाइ। (गी० ७।२२) श्रॉजी-श्रॉजिन की किया, श्रंजन लगाना। उ० लोक शीति फूटी सहैं श्रॉजी सहै न कोइ। (दो० ४२३) श्रॉजे-श्रंजन लगाया। उ० चुपरि उबिट श्रम्हवाइकै नयन श्रॉजे। (गी० १।१०)

र्ग्रांत-(सं० श्रंत्र)-पेट के भीतर की एक लंबी नली जो गुदा तक रहती है। श्रॅतड़ी। उ० खैचिह गीध श्रॉत तट भये। (मा० ६।८८।३) ग्रॉतिन-श्रॉतें, श्रॉत का बहुवचन। उ० श्रोमरी की मोरी कॉंधे, ग्रॉतिन की सेल्ही बॉंधे। (क० ६।४०)

ग्राँधर-(सं॰ ग्रंध)-ग्रंधा, जिसके ग्राँख न हो। ग्राँधरे-ग्रंधे, विना ग्राँखवाले। उ॰ पाँगुरे को हाथ पाँय, ग्राँधरे को ग्राँखि है। (वि॰ ६६)

श्राँधरो-श्रंधा, नेत्रहीन। उ० ते नयना जिन देहु, राम करहु वरु श्राँधरो । (दो० ४४)

श्राँधी-(श्रंध)-वेगपूर्ण हवा जिसमें धूल भरी हो । श्रंधह। उ० जनु कज्जल के श्राँधी चली । (मा० ६।७८।४)

त्राँब-(सं० त्राम्र)-म्राम, रसाल, चृत । उ० र्यांव छाँह कर मानस पूजा। (मा० ७।४७।३)

श्राँवा-(सं॰ श्रापाक)-वह गड्ढा जिसमें कुम्हार बरतन पकाते हैं।

श्रा-(सं०)-१ श्राद्रा नत्तत्र, २. ब्रह्मा, २. एक उपसर्ग जिसका अर्थ पूरा, चारों श्रोर, तक तथा श्रिषक होता है। उ०१. उगुन पूगुन विश्रज कृम श्रा भ स्र मूगुनु साथ। (दो०४४७)

श्राइ (१)-(सं० आयु)-उन्न, जीवन । उ० श्रसगुन श्रसुभ न गनहिं गत, श्राइ कालु नियरान् । (प्र० ४।६।६)

श्राइ (२)-१. श्राकर, श्राकर के, र. श्राया या श्राई। उ० १ कोमल बानी संत की सबै अमृतमय आह । (वै० १६) श्राइश्र-श्रावें। उ० जाइ जनकपुर श्राइश्र देखी। (मा० ११२ १८११) श्राइन्ह-श्राईं। उ० लहेउ जनम फल श्रासु जनमि जग श्राइन्ह। (जा० ६२) श्राइयहु-श्रावो, श्राइए। उ० बालमीकि मुनीस-श्रासम श्राह्यहु पहुँचाइ। (गी० ७।२७) स्राइहि-स्राएगा । उ० तिन्हहि बिरोधि न स्राइहि पूरा । (मा० ३।२४।४) ग्राइहें-म्यावेंगे । उ० के वे भाजे थाइहैं, के बाँधे परिनाम । (दो ० ४२२) श्राइहै-स्रावेगा । उ० भरोसो धौर घाइहै उर ताके। (वि० २२४) आइहीं-श्राजॅगा। उ० प्रतिपाल श्रायसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि घाइहीं। (मा० २।१४१। छं० १) ग्राई - ग्रा गई। उ० सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई'। (मा० २।२१२।४) श्राई-म्रा पहुँची, स्ना गई । उ० वरषा विगत सरद रितु म्राई। (मा० ४।१६।१) म्राउ (१)-म्राम्रो। उ० असुभ अमंगल सगुन सुनि, सर्न राम के आउ। (प्र० ७।२।४) ग्राउब-बार्षेगे, बारूंगा। ४०

श्राउव एहि बेरिश्रॉ काली। (मा० १।२६४।३) श्राए-श्रा गए। उ० मृगवधि बंधु सहित हरि आए। (मा०१।४६।३) श्रातो-(म०)-श्राता, पहुँचता । श्रायउँ-श्राया, श्राया हूँ। उ० श्रायं इहाँ समाज संकेली। (मा०२।२६८।३) श्रायज-थाया। उ० सुनि रघुवर श्रागमनु मुनि श्रागें श्रायड लेन। (मा० २।१२४) त्र्यायऊ-न्राए। उ० तव जनक श्रायसु पाय कुलकुर जानिकहि लै श्रायक। (जा० ६०) श्रायक-श्राने का । उ० तुलसिदास सुरकाज न साध्यौ तौ तो दोष होय मोहि महि आयक। (गी० २१४) आयह-आये, आये हो। उ० हिज आयहु केहि काज। (मा० ७।११० ग) ग्राया-'श्राना' का भूतकालिक रूप। पहुँचा। उ० कामरूप केहि कारन आया। (मा० ४।४३।३) ग्राये-श्रा गये, 'त्राना' के भूतकालिक रूप 'श्राया' का बहुवचन या आदरसूचक रूप। ग्रायो-(ब्र०)-ग्राया, श्राए। उ० मंदोद्री सुन्यो प्रभु श्रायो । (मा० ६।६।१) श्राव-श्राती हैं, श्रा रही है। उ० प्रेम विवस मुख श्राव न बानी। (मा० १।१०४।२) ग्रावइ-ग्राती है। उ० पेखत प्रगट प्रभाउ प्रतीति न त्रावइ। (पा० ७८) श्रावई-स्राती है। उ० त्रति खेद-ध्याकुल श्रल्प बल छिन एक बोलि न श्रावई। (वि॰ १३६) त्रावउँ-श्राता हूँ, श्रा जाता हूँ। उ० निज श्राश्रम श्रावडे खग भूपा। (मा० ७।११४।७) ग्रावत-१ श्राते हुए, श्राते, २. श्राते हैं। उ० १. रावन श्रावत सुनेउ सकोहा । (मा० १।१८२।३) श्रावति-श्राती है। उ० सुमिरत सारद श्रावति धाई। (मा० १।११।२) श्रावन-श्राना, पहुँचना। उ० नृप जोवन छवि पुरई चहत जनु श्रावन। (जा॰ ६६) श्रावनी-१ श्रानेवाला, श्रा जानेवाला, २. ग्राना, उपस्थित होना। उ० १. जाको ऐसी दूत सी साहव अबै आवनी। (क॰ ४।६) २ एक श्रौंजि पानी पी के कहै बनत न श्रावनो। (कं० १।१८) त्र्यावहिं-त्राते हैं। उ० फिर्राह प्रेम वस पुनि फिरि स्रावहिं। (मा० २।=३।२) त्र्यावहीं-त्राते हैं। उ० सब साजि साजि समाज राजा जनक-नगरिह श्रावहीं। (जा० ६) त्रावहुँ-श्रावें । उ० श्रावहुँ बेगि नयनफलु पावहिं। (मा**०** २।१९।१) श्रावा- श्राया । उ० तेहि श्रवसर एक तापसु श्रावा। (मा० २, ११०।४) श्रावी-१ श्रा सकता है, र आता हूँ, ३ आऊँ। उ० १ जो करनी आपमी बिचारों तो कि सरन हों श्रावों। (वि० १४२) श्रावी-श्राघ्रो, घ्रा जास्रो ।

ग्राउ (२)-(सं० श्रायु)-उम्र, जीवन। उ० लिए बेर यदिल श्रमोल-मनि-ग्राउ में । (वि० २६१)

श्राउज-(सं० वाद्य)-ताशा, एक बाजा जो कपड़े से हँकी थाली सा होता है और बाँस की पतली तीली से बजाया जाता है। उ० घंटा-घंटि पखाउज-श्राउज काँक बेनु इफ-तार। (गी० ११२)

ग्राउवाउ-(ध्व०)-व्यर्थ की बात, श्रंड-बंड। मु० श्राउ बाड बक्यो-व्यर्थ की बात की । उ० जीह हू न जप्मों माम, बक्यो श्राउ बाउ मै। (वि० २६१)

त्राक-(सं० धर्क)-मंदार, श्रकवन, एक जंगली पौदा। उ० ताक जो श्रनर्थ सो समर्थ एक श्राक को। (इ० १२) श्राको-श्राक या मंदार के पेद को सी। उ० राम नाम-महिमा करें काम-भूरुह श्राको । (वि॰ १४२)

ग्राकरं-(सं०)-खान, घर । उ० सुखाकरं सतां गति । (मा० ३।४।रलो० ६) ग्राकर-(सं०)-१. खानि,उत्पत्ति-स्थान, २. मंडार, खजाना, ३. भेट, जाति, किस्म, ४. श्रेष्ठ, उत्तम, ४. कुगल, दृत्त । उ० ३. ग्राकर चारि लाख चौरासी । (म०१)८।१)

ग्राकरषित-(सं० त्राकर्ष)-खीचती है। उ० ग्ररुन अधर द्विज पाँति अनूपम लिलत हॅसिन जनु मन त्राकरपित। (गी० ७१९७) ग्राकरपै-त्राकिषत करे, खींचे। उ० त्राक-रपे सुख संपदा संतोप विचार। (वि० १०८) ग्राकरण्यो-ग्राकिषत किया, अपनी स्रोर खींचा। उ० ग्राकरण्यो सिय-मन समेत हरि। (गी० १।८८)

श्राकरी-खान खोदने का काम । उ० चाकरी न श्राकरी न खेती न वनिज भीख । (क० ७।६७)

ब्राकर्प-(सं०)-१ खिचाव, कशिश, २. पासे का खेल, २. इंद्रिय, ४ कसौटी, ४ धनुष चलाने का ब्रभ्यास, ६. चुंवक। ब्राकर्षन-(सं० ब्राकर्पण)-खीचने की गक्ति।

श्राकसमात-(सं॰ श्रकस्मात्)-श्रचानक, एकाएक, सहसा, तत्क्रण । उ॰ जो पे श्राकसमात ते उ१कै बुद्धि विसाल । (स॰ ४८०)

त्राकाचा-(सं०)-१. इच्छा, त्रमिलापा, चाह, २. खोज, अनुसंधान ।

त्राकॉर-(सं॰)-स्वरूप, त्राकृति, रूप। उ० कनक भूधरा-कार सरीरा। (मा० शावशाध)

त्राकारा-(सं०)-त्रासमान, गगन, श्रंतरित्त । पंचतत्त्वों में से एक जिसका गुण शब्द है । श्रून्य । उ० चिदाकाशमाका-शवासं भजेऽहं । (मा० ७।१०८। रलो० १)

त्राकास-दे० 'त्राकांश'।

श्राकासवानी-(सं॰ त्राकाशवाणी)-देववाणी, वह वाणी या शब्द जो श्राकाश से सुनाई दे।

ग्राकिंचन-(सं०)-१. किसी वस्तु की इच्छा न रखना, २. दरिद्रता । उ० १. ग्राकिंचन इंद्रियदमन, रमन गम इकतार । (वै० २१)

श्राकु-दे॰ 'त्रोक'। उँ० खोजत श्राकु फिरहिं पय लागी। (मा० ७।११११)

त्रांकुल-(सं०)-दें 'त्राकुल'। उ० १. जरत सुर असुर नरलोक शोकाकुलं। (वि० ११) ग्राकुल-(सं०)-१. व्यम्र, व्यस्त, व्याकुल, घवराया हुत्रा, २ विह्नल, कातर, ३ व्याप्त, भरा हुत्रा। उ० १ देखि परम विरहाकुल मीता। (मा० ११६४।४)

त्रांकुलित-(सं०)-१ व्याकुल, घवराया हुन्ना, २ व्याप्त । उ० १. लूमलीला-त्रमल ज्वालमालाकुलित । (वि०२१)

त्राकृति-(सं०)-ग्राकार, रूप, वनावट, स्रत । उ० कपि प्राकृति तुम्ह् कीन्हि हुमारी । (मा० १।१३७।४)

त्राकुष्ट-(सं०)-श्राकर्पित, खिचा हुत्रा।

श्राकात-(सं०)-१ श्रावृत, घिरा हुश्रा, २. वशीभूत, विवय, पराजित, ३ जिस पर श्राक्रमण किया गया हो। श्राचित-(सं०)-फॅका हुश्रा, निन्दित, दूपित। उ० तन्न त्राचिस तव विपम माया, नाथ ! श्रंध से मंद व्यालाद-गामी। (वि० ४६)

ग्राक्तेप-(सं०)-१. फेंकना, गिराना, २. त्रारोप, दोप लगाना, ३. निन्दा, ताना, कट्टकि।

श्राखत—(सं॰ अन्त)—१. चावल, तग्डुल, २. चंदन या केसर में रंगा चावल जो विवाह या पूजा के अवसर पर काम में श्राता है। ३. श्रुम अवसर पर नेगी या पवनी को दिया जानेवाला श्रन्न। उ॰ १. श्राखत श्राहुति किए जातु-धान। (गी॰ १।१६)

ग्राखर-(सं॰ ग्रचर)-वर्ण, क, ख, ग ग्रादि ग्रचर, हरफ। उ॰ ग्रनमिल ग्राखर ग्रस्थ न जापू। (मा॰ १।१४।३) न्त्राखरज्जा-(सं॰ ग्रचर + युग)-दो ग्रचर, ग्रथीत् 'राम'। ग्राखु-(सं॰)-१. चृहा, मृस, २. देवताल, ३ स्यार, ४. कंज्स।

ग्राखेट-(सं०)-म्रहेर, शिकार, मृगया।

त्राख्य-(सं०)-नामक, नाम के। उ० वन्देऽहं तमशेष-कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। (मा० १।१। रलो०६)

श्रागत—(सं०)—१. श्राया हुत्रा, प्राप्त २. श्रतिथि, मेहमान। उ० १. सरनायत मागत पाहि प्रभो। (मा० ७।१४।१) श्रागम—(सं०)—१. श्रवाई, श्रागमन, २. भविष्य, ३. जन्म, ४ शब्द प्रमाण, ४ वेद, ६. तंत्रशास्त्र, ७ नीति। उ० ४. श्रागम निगम पुरान श्रनेका। (मा० ७।४६।२)

श्रागमन-(सं०)-१. श्राना, श्रवाई, २. श्राप्ति, लाभ । उ० १. सुनि श्रागमन सुना जब राजा । (मा० १।२०७।१) श्रागमन-दे० 'श्रागमन' । उ० १. भरत श्रागमनु सूचक

अहर्हा। (मा० २।७।३)

त्रागमन्-दे॰ 'श्रागमन'। उ॰ १ सेवक सदन स्वामि त्रागमन्।(मा॰ २।६।३)

ग्रागमी—(सं० त्रागम = भविष्य)-ज्योतिषी, भविष्य का जाननेवाला, सामुद्रिक विचारनेवाला। उ० त्रवध ग्राज त्रागमी एक ग्रायो। (गी० १।१४)

श्रागर-(सं० श्राकर)-खान, भंडार, समूह, ढेर, घर। उ० करुना सुखसागर सब गुन श्रागर। (मा० १११६२।छं०२) श्रागरि-दे० 'श्रागरी'। उ० लघन श्रनुज श्रुतिकीरति सब गुन श्रागरि। (जा० १७३)

श्रागरी—'श्रागर' का स्त्रीलिंग । उ० जेहि नामु श्रुतकीरित सुलोचनि सुमुखि सव गुन श्रागरी।(मा० १।३२४।छं०३) श्रागर्व—(सं०)-विशेष गर्व, बहुत वडा घमंड। उ० उग्र-भार्गवागर्व-गरिमापहर्ता। (वि० ४०)

श्रागवन-(सं० आगमन)-दे० 'श्रागमन'।

ग्रागवनु-दे० 'ग्रागवन'।

त्र्यागवर्नू–दे० 'ग्रागवन' । उ० १. कारन कवन् भरत न्राग-वन् । (मा० २।२२७।१)

ग्रागार—(सं०) १ घर, मंदिर, मकान, २ स्थान, जगह, ३. खज़ाना, कोष, ४ ढेर, मंडार । उ० ४ सुनु व्यालारि काल किल मल श्रवगुन श्रागार । (मा० ७।१०२क)

ग्रागि-(सं० भ्रमि)-माग। उ० मौरै म्रागि लागी, न बुकावै सिंधु सावनो। (क० १११८)

त्रागिल-(सं० श्रम) श्रागे का, श्रगला । उ० श्रागिल चरित सुनहु जस भयऊ । (मा० १।७१।१) श्रागिलि-'श्रागिल' का स्त्रीलिंग, त्रुगली। उ० त्रागिलि कथा सुनहु मन लाई। (मा० १।२०६।१)

श्रागिली-दे॰ 'श्रागिलि'।

ग्रागिलो-दे॰ 'ग्रागिल'। उ॰ घरनि सिधारिए सुधारिए ग्रागिलो काज। (गी॰ श≒२)

श्रागी-दे॰ 'श्रागि'। उ॰ जीवन तें जागी श्रागी, चपरि चौगुनी लागी। (क॰ ४।१६)

त्राग्-दे० 'आगे'।

त्रार्गे-दे॰ 'त्रागे'। उ० १ सैल विसाल देखि एक आगे। (मा० शशक)

ग्रागे-(स॰ ग्रम्र)-१. सामने, सम्मुख, २. पहिले, ३. जीते जी, ४. अनंतर, बाद, ४. ग्रतिरिक्त, ग्रधिक, ६. गोद मे।

श्राग्रह-(सं०)-१. श्रनुरोध, हठ, ज़िद, २. तत्परता, पराय-णता, ३. वल, ज़ोर ।

श्राघात—(सं०)—१ चोट, प्रहार, २ धक्का, ठोकर, ४. बध-स्थान । उ० १. गर्जा बज्राघात समाना । (मा० ६|६४।१) श्राचमन—(सं०)—१ जल पीना, २. श्रुद्धि के लिए मुँह में जल लेना, ३. धर्म संबंधी कर्म के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर मत्र पढकर पीना, ४ पीने या हाथ मुँह धोने के लिए दिया गया जल ।

त्राचमनु-दे॰ 'आचमन'। उ॰ ४. आदर सहित आचमनु दीन्हा। (सा॰ १।३२६।४)

त्राचरज-(सं० आश्चर्य)-१. अवंभा, विस्मय, तत्रज्जुव, २. आश्चर्य भरी वात । उ० २. कहेसि अमित आचरज वखानी। (मा० १।१६३।३)

श्राचरजु-दे॰ 'श्राचरज'। उ॰ १. जिन श्राचरजु करहु मन माहीं। (मा॰ १।१६३।१)

श्राचरत-१ श्राचरण करता, २. श्राचरण करता है। उ० १. खोटे खोटे श्राचरन श्राचरत श्रपनायो श्रंजनीकुमार, सोध्यो रामपिन पाक हों। (ह० ४०) श्राचरिन-श्राचरण करना। उ० १. सकल सराहें निज निज श्राचरिन । (वि० १८४) श्राचरिन-वे० 'श्राचरिन'। उ० जिमि कुठार चंदन श्राचरिन। (मा० ७१३७१४) श्राचरिह श्राचरण करते हैं, न्यवहार करते हैं। उ० जे श्राचरिह ते नर न घनेरे। (मा० ६१७८१) श्राचरहीं—दे० 'श्राचरिह'। श्राचिन करना, श्राचार करना। उ० जो प्रपंच परिनाम प्रेम फिरि अनुचित श्राचित हो। (कृ० ३६) श्राचर-श्राचरण करो, करो। उ० हिर-तोषन यह सुभ व्रत श्राचर। (वि० २२४) श्राचरे—१ करने से, श्राचरण करने से, २. श्राचरण किया। उ० १ विहालु भंज्यो भवजालु परम मंगलाचरे। (वि० ७४)

ग्राचरन-(सं० ग्राचरण)-१. चाल-चलन, व्यवहार, वर्ताव, २ ग्रुद्धि, ग्राचार संबंधी सफाई । उ० १ देखि देखि श्राचरन तुम्हारा । (मा० ७।४८।२)

श्राचरनु-दे० 'श्राचरन'। उ० १. सुभ श्राचरन कीन्ह निहं काऊ। (मा० शिष्ठणिष्ठ)

त्राचरनू-दे॰ 'ब्राचरन'। उ॰ भायप भगति भरत आचरनू। (मा॰ २।२२३।१)

श्राचार-(सं०)-१. न्यवहार, चलन, रहन-सहन। २.

चरित्र, ३. शील, ४. शुद्धि, सफाई। उ०१. जयित वर्णाश्रमाचार-प्र-नारिनर। (वि० ४४)

त्राचारहीं-करते हैं, ग्राचार करते हैं।

श्राचारा-दे॰ 'श्राचार'। उ॰ १. सुमित सुसील, सरल श्राचारा। (मा० ७।६४।१)

त्र्राचारी−त्र्राचारवान, शुद्धि से रहनेवाला, चरित्रवान । उ० जो कर दंभ सो ब़ंड त्राचारी । (मा० ७।६⊏।३)

श्राचार-दे॰ 'श्राचार'। उ॰ १. बूिम विश्व कुलबुद्ध गुरु बेद विदित श्राचार। (मा॰ १।२८६)

श्राचारू-दे॰ 'श्राचार'। उ॰ १ वेद विहित श्ररु कुल श्राचारू। (मा॰ १।३१६।१)

श्राचार्य-(सं०)-१. गुरु, उपदेशक, २. पुरोहित, ३ पूज्य, ४. बह्मसूत्र के चार प्रधान भाष्यकार ।

त्राच्छन्न-(सं०)-१. ढका हुत्रा, त्रावृत, २. छिपा हुत्रा, तिरोहित ।

त्राच्छादन-(सं०)-१ जो ढके या त्राच्छादित करे, ढकना, वस्त्र, २. छुप्पर, छाजन ।

त्राच्छादित-हॅका हुत्रा, छिपा, तिरोहित । त्राच्छिप्त (सं॰ त्राचिप्त)-दे॰ 'त्राचिप्त'।

श्राञ्जन-(सं॰ श्राच्छन)-ढका, तिरोहित, छिपा। उ० मायाछन्न न देखिए जैसे निर्मुण ब्रह्म। (मा॰ ३।३६ क) श्राछी-(सं॰ श्रच्छ)-श्रच्छी, उत्तम, सुघर, बढ़िया, मली। उ० मित श्रित नीचि उँचि रुचि श्राछी। (मा॰ १।८।४) श्राछे-श्रच्छे, सुन्दर। उ० श्राछे मुनि बेष धरे लाजत श्रनंग है। (क॰ २।१४)

श्राज-(सं० श्रद्य)-वर्तमान दिन, जो दिन बीत रहा हो। उ० श्राज विराजत राज है दसकंठ जहाँ को। (वि० १४२) श्राजन्म-(सं०)-जीवन भर, श्राजीवन, जब तक जीवित रहे। उ० श्राजन्म ते परद्रोह रत। (सा० ६।१०४। छं०१) श्राजानु-(सं०)-जाँघ तक लंबा, घुटने तक। उ० श्राजानु भुज सरचाप-धर। (वि० ४४)

त्र्राज-दे॰ 'ग्राज'। उ॰ यहि मारग त्र्राज किसोर बधू। (क॰ २।२४)

त्र्याजू-दे-'त्राज'। उ० मुनिपद वदि करिश्र सोइ श्राजू। (मा० २।२१४∤२)

श्रोत्रा-(सं०)-१ श्रादेश, हुक्स, बड़ो का छोटों को किसी काम के लिए कहना। २. स्वीकृति, श्रनुमति। उ० १ हों पितु-श्राज्ञा प्रमान करि ऐहों बेगि सुनहु दुति-दामिनि। (गी०२।४)

त्र्राज्ञाकारी—(सं० त्राज्ञाकारिन्)—श्राज्ञा या त्रादेश मानने-वाला, दास, सेवक । उ० लोकपाल, जम, काल, पवन, रवि, सिस, सब त्राज्ञाकारी । (वि० ६८)

त्राज्य-(सं०)-धी, वृत ।

ब्राटोप-(सं०)-१. ब्राच्छादन, फैलाव, २. गर्व, ब्रहंकार। उ० १. घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। (मा०६।३६।४)

त्राठ−(सं० अष्ट)−८ की संख्या, चार का दूना। उ० श्रवगुन श्राठ सदा उर रहही । (मा० ६।१६।१)

न्नाठइँ-न्नाठवी, अष्टमी, दोनों पत्तों की न्नाठवीं तिथि।उ० न्नाठइँ न्नाठ-प्रकृति-पर निर्विकार श्रीराम। (वि० २०३) न्नाठव-माठवाँ। ब्राइंबर-(सं॰)-१. ऊपरी बनावट, टीमटाम, ढोंग, २. गंभीर शब्द, गर्जन, नाद्

श्राड़ (सं० अल)-रोक, ग्रोट, ग्रड़ान, वारण।

श्राहेहु-रोकना भी, श्राहना भी, वारण करना भी। उ० भागे भल श्राहेहु भलो, भलो न घाले घाउ। (दो०४२४) श्राह-(सं० श्रल)-श्रासरा, श्रवलंब, शरण। उ० ज्यों-ज्यों जल मलीन त्या-त्यों जमगन मुख मलीन लहे श्राह न। (वि० २५)

श्राह्यं-(सं०)-संपन्न, पूर्ण, युक्त। उ० शोभाट्यं पीतवस्त्रं सरसिज नयनं। (मा०णशम्लो०१) श्राह्यी-(सं०)-श्राह्य के द्विवचन का रूप, दोनों परिपूर्ण। उ० शोभाट्यों वर

धन्त्रिनौ। (मा०४।१।रलो०१)

स्रातंक-(सं०)-१. रोय, द्यद्या, प्रताप, २. डर, भय। स्राततायी-(सं० स्राततायिन्)-१. महापापी, स्रनिष्टकारी, २. स्राग लगानेवाला, २ यथके लिए उद्यत, ३. विष देमेवाला। स्रातनोति-(सं० स्रा + तनोति)-विस्तार करते हैं। उ० भाषा निवंध मति मंज्ञलमातनोति। (मा० १।३। रलो० ७)

श्रातप-(सं०)-१ धूप, घाम, २. गर्मी, उप्णता, ३. सूर्य का प्रकाश, ४ ज्वर । उ० १. सहत दुसह वन आतप

बाता। (मा० धाधर)

श्रातम-(सं० त्रात्म)- त्रापना, स्वकीय, निज का ।

त्रातमवादी-(सं० त्रात्मवादी)-त्रात्मा को ही संपूर्ण जगत रूप में माननेवाला, वेदांती। उ० जे मुनि नायक त्रातम-वादी। (मा० ७।७०।३)

श्रातमा-(सं० श्रात्मा)-१. जीव, २. ब्रह्म । उ० १. संसय-सिंधु नाम-बोहित भिज निज श्रातमा न तार्यो । (वि० २०२)

श्रातिर्ध्य-(सं०)-श्रतिथि का सत्कार, पहुनाई, मेहमान-दारी।

श्रातुर-(सं०)-१. व्याकुत्त, व्यग्न, श्रधीर, २. उत्सुक, ३. दुखी, श्रातं। उ० १ चला गगनपथ श्रातुर भगँ रथ हाँकि न जाहु। (मा० ३।२८)

त्रातुरता—(सं०)-घवराहट, वेचैनी, व्याकुत्तता । उ० तिय की लिख त्रातुरता पिय की ग्रॅंखियाँ ग्रति चारु चली जल च्वै। (क० २।११)

त्रातुरताई-उतावलापन, जल्दवाज़ी। उ॰ मुदित सहिर लिखे त्रातुरताई। (कृ० १३)

ग्रातम-(स०)-निज, श्रपना, स्वकीय।

श्रात्मवात-(सं०)-श्रात्महनन, श्रपने को मार्ना।

श्रात्मज-(सं०)-१ पुत्र, लंदका, २. कामदेव, काम, ३. रक्त। उ० २ भजहु तरनि-श्ररि-श्रादि कहँ तुलसी श्रात्मज भंत। (स० २२७)

श्रात्मजा-(सं०)-पुत्री, वेटी। उ० संग जनकात्मजा, सनुज-

मनुसत्य। (वि० ४०)

श्रात्मा—(सं०)—१. जीव, २ वहा, २. मन । श्रात्माहन— (सं० श्रात्माहन्)—श्रपने को मारनेवाला, श्रात्म-वातक। उ० सो कृतनिद्क मंदमति, श्रात्माहन गति जाड़। (सा० ७१४४)

श्रादर-(स॰)-सम्मान, सत्कार, प्रतिन्छा। उ॰ तात चवन

मम सुनु अति आदर। (मा० ६।६।४) आदरेग्-धादर-पूर्वक। उ० नरादरेग ते पदं। (सा० ३।४।१२)

ग्रादरणीय-(सं०)-म्रादर के योग्य सम्मान्य। ग्रादरत-ग्रादर करते हैं। उ० इन्हर्हि वहुत श्रादरत महा-सुनि । (गी० २।४२) ग्रादरहि-ग्राटॅंग करते हैं। उ० सरल कवित कीरति विमल सोइ आदरहि सुजान। (मा० १।१४क) ग्रादरहीं-ग्रादर करते हैं। उ० जी प्रवंध बुंध नहिं ग्रादंशीं। (मा० १।१४।४) ग्रादरिश्र-ग्रादर करना चाहिए। उ० सो आदिरिश्र करिय हित मानी। (सा० २।१७६।१) ग्रादरिए-ग्राटर कीजिए। उ० निज अभिमान मोह ईर्पा वस, तिनहि न आदरिए। (वि०१८६) ग्रादरित-जिसका ग्राहर किया गया हो, मम्मानित, ग्राह्त। ग्रादरियत-ग्रादर करते हैं। उ० रावरे ग्रादरे लोक वेद हूँ ग्रादरियत । (वि० १८३) श्रादरी-ग्रादर किया। उ० जे ग्यान मान विमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी। (मा० ७।१२ छुं० २) ग्रादरे-ग्रादर करने से। उ० रावरे श्रादरे लोक वेद हूँ श्रादरियत । (वि० १८३) श्रादरेहु-श्रादर किया । उ० निंह श्रादरेहु भगति की नाई । (मा० ७।११११) ग्रादरें - ग्रादर करते हैं। उ० जेहि सरीर रति राम सों सोइ आदरें सुजान। (दो० १४२) त्रादरी-त्रादर करो। उ० सोइ श्रादरी श्रास जाके जिय वारि विलोवत घी की। (क़०४३) ब्रादर्यो-ब्रादर किया। उ० तुलसी राम जो ब्रादर्यो खोटो खरो खरोइ। (दो०१०६) श्रादर-दे॰ 'त्रादर'। उ॰ जानि प्रिया श्रादरु श्रति कीन्हा। (मा० १।१०७।२)

त्रादर्श-(सं०)-१. नमूना, त्रनुकरण करने योग्य, उच्च, २.

शीशा, दुर्पण ।

श्रादा-(सं० त्रद्)-खानेवाला, भन्नक। उ० दोउ हरि भगत काग उरगादा। (मा००।४४।३)

य्रादान-(सं०)-प्रहण, लेना, स्वीकार ।

त्रादि—(सं०)—१. प्रथम, पहला, त्रारंभ का, २. परमेश्वर, ३. त्रारंभ, शुरु, ४. इत्यादि, वगेरह, त्रादिक। उ० ४. व्यास चादि कवि पुंगव नाना। (मा० १११४११) त्रादित्रंभोज—(सं०)—प्रथम कमल जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उ० मनहुं त्रादिग्रंभोज बिराजत। (गी० २१४०) त्रादिहु—त्रारभ ही, शुरू ही। उ० त्रादिहु ते सब कथा सुनाई। (मा० ११९२१३)

श्रादिकं-(सं०)-श्रादि, इत्यादि । उ० निरस्य इंदियादिकं । (मा० २।४। रत्तो० ८) श्रादिक-(स०)-श्रादि, वरोरह । उ० होहि सिद्ध श्रनिमादिक पाएँ । (मा० १।२२।२)

त्रादिकवि-(सं० त्रादि + कवि)-प्रथम कवि, १ वालमीकि, २ शुक्राचार्य। उ० १ जान त्रादिकवि नाम प्रतापू। (मा० १।१६।३)

त्रादित्—(सं ग्रादित्य)—दे भ्यादित्य'। उ० १ दंड है

रहे हैं रघु आदित उवन के। (क० ६१३)
श्रादित्य—(सं०)—ग्रदिति से उत्पन्न, १ सूर्य, २. देवता।
श्रादिवराह—(सं० आदि +वाराह)—वाराह रूपधारी विष्णु
का अवतार, वाराह मगवान, श्रूकर भगवान। उ० आदि-वराह विहरि वारिधि मनो उठ्यो है दसन धरि धरनी।
(गी० २१४०) श्रादी-(सं० ग्रादि)-वगैरह, श्रादि । उ० श्रज सहेस नारद सनकादी । (मा० ६।१०४।१)

ग्रादेव-(सं० त्रादेय)-लेने के योग्य, स्वीकार्य।

त्रादेश-(सं०)-१. त्राज्ञा, हुक्स, २. उपदेश, ३. प्रणाम । उ० १. त्रायसु श्रादेश बाबा भलो भलो भाव सिद्ध। (क० ७११४०)

श्राघ-(सं० श्रर्द्ध)-श्राघा, किसी वस्तु के दो बरावर भागों में से एक। उ० सोसे कूर कायर कुपूत कौडी श्राघ के। (वि० १७६)

श्राधा–दे॰ 'ग्राध'। उ० श्राधा कटंकु कपिन्ह संघारा। (मा०६।४८।२)

श्राधार—(सं०)—१ आश्रय, सहारा, अवलंब, २ नीव बुनि-याद, ३. आश्रय देनेवाला, पालनकर्ता। उ० १. लच्छन-धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। (मा० १।१६७)

श्राधारा-दे॰ 'श्राधार'। उ॰ १. जय श्रनंत जय जग-दाधारा। (मा॰ ६।७७।२)

श्राधि-(सं०)-मानसिक न्यथा, चिंता, शोच, फिक्र । उ० श्राधि-मगन मन, व्याधि-विकल् तन । (वि० १६४)

श्राधिदैविक-(सं०)-देवों द्वारा प्रेरित, देवताकृत ।

ब्राधिभौतिक-(सं०)-भूतों या शरीरधारियों द्वारा भैरित या किया गया। उ० ब्राधिभौतिक बाधा भई, ते किकर तोरे। (वि० ८)

श्रोधीन-(सं० श्रधीन)-श्राश्रित, जो किसी के श्रधिकार में हो, विवश, लाचार, सातहत। उ० नाम-श्राधीन साधन श्रनेकं। (वि० ४६)

त्र्याधीना-दे॰ 'त्र्याधीन'। उ० जानि नृपहि आपन आधीना। (मा॰ १।१६८।१)

ग्राधीश-(सं० अधीश)-स्वामी, मालिक, राजा।

त्राधु-दे॰ 'श्राध'। उ॰ विगरी जनम श्रनेक की, सुधरत पत्त तो न श्राधु। (वि॰ १६३)

त्रापे—दे॰ 'श्राघ'। उ॰ उभर्य भाग श्राघे कर कीन्हा। (मा॰ १।१६०।१)

त्र्याधिय-(सं०)-। श्रीधार पर स्थित वस्तु, किसी के सहारे रहनेवाला, २. स्थापनीय, ठहराने योग्य।

श्रानँद-(सं० श्रानंद)-दे० 'श्रानंद'। उ० तुलसी लगन लै दीन्ह सुनिन्ह महेस श्रानंद-रंग-मगे। (पा० ६६) श्रानँदक्द-दे० 'श्रानंदकंद'। श्रानंदहू-'श्रानंद' भी। उ० श्रानंदहू के श्रानंददाता। (मा० १।२१७।१)

श्रानॅंदु—दे॰ 'श्रानॅंद'। उ॰ श्रानेंदु श्रंब श्रनुश्रह तोरे। (मा॰ २।४३।४)

श्रानद-(सं०)-हर्ष, प्रसन्नता, श्राह्वाद, खुशी। उ० नयनानंद दान के दाता। (मा० ४।४४।१) श्रानदकंद-सुख
की जड़, जिससे श्रानंद हो, सुखमूल। श्रानंदकर-श्रानंद
देनेवाला सुखकारी। श्रानदकारो-सुखकारी, सुख देनेवाला। श्रानदद-श्रानंद देनेवाला, सुखप्रद। उ० सदा
शंकर, शंप्रदं सज्जनानंददं। (वि० १२) श्रानंदिनश्रानंद करना। उ० हॅसनि, खेलिन, किलकिन, श्रानंदिनभूपति-भवन वसाइहों। (गी० १।१८) श्रानदप्रद-श्रानंद
पदान करनेवाला। उ० जय जनकनगर-श्रानंदप्रद, सुखसागर सुखमाभवन। (क० ७।११२)

श्रानदवन-(सं०) काशी, वनारस, सप्तपुरियों में से एक। उ० शेष सर्वेश श्रासीन श्रानंदवन। (वि० ११)

श्रानंदा-दे॰ 'श्रानंद'। उ॰ जय जय श्रविनासी सब घट बासी, ब्यापक परमानंदा। (मा॰ १।१८६। छ॰ २)

श्रान (१)-(सं॰ श्राणि)-१. मर्यादा, सीमा, २. प्रतिज्ञा, ३. कसम, शपथ ।

श्रान-(२)-(फा०)-१. प्रतिष्ठा, शान, २ अदा, ३. श्रकंड, ४ विजय घोपणा। उ० ४. विस्वनाथ-पुर फिरी श्रान क्लिकाल की। (क० ७।१६६)

श्रान (३)-(श्रर०)-१. समय, २. पत्त, चर्ण।

श्रान (४)-(सं० श्रन्य)-दूसरा, श्रीर । उ० तौ घर रहहु न श्रान उपाई। (सा० २।१६।४) श्रानिह (१)-दूसरे को । उ० वृह्डि श्रानिह बोर्रिह जेई। (सा०६।३।४)

त्रानक-(सं०)-१. ढंका, भेरी, दुंदुभी, नगाड़ा, २. गर∙ जता हुत्रा बादल । उ० १. पनवानक निर्मार, श्रलि उपंग । (गी० २।४८)

श्रानत-१. ले श्राता है, २. लाते ही, ले श्राते ही। उ० २. उर ग्रस ग्रानत कोटि कुचाली। (मा० २।२६१।२) श्रानित (१)-१ ले श्राती है। २. ले श्राने से। श्रानब-लाऊँगा, ले आऊँगा। उ० हरि आनव मैं करि निज माया। (मा० १।१६६।२) त्रानवी-ले त्रास्रो, लास्रो। श्रानिस–लाता है, ले श्राता है। उ० उत्तर प्रति उत्तर बहु म्रानिस । (मा० ७।११२।७) म्रानिह (२)-१. लावे, तो आवे। २. ले आते हैं। उ० १. आनहि नृप दसरथिह बोलाई। (मा० १।२८०।१) ग्रानहुँ-ले ग्राऊँ। ग्रानहु-ले आयो, लाओ। उ० यानहु रामहि वेगि वोलाई। (मा० २।३६।१) स्त्राना (१)-लाया, ले स्त्राया। उ० कुल कलंकु तेहिं पावँर आना । (मा० ११२५४।२) श्रानि (१)-लाकर, ले श्राकर । उ० छोटो सो कठौता भरि श्रानि पानी गंगाजू को। (क० २।१०) श्रानिश्र-ले त्राइए। उ० बेगि चलित्र प्रभु त्रानित्र भुजबल खलदल जीति। (मा० ४।३१) ग्रानिए-ले ग्राइए, लाइए। उ० परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरज हिएँ। (मा० २।२०१। छुँ० १) त्रानिवी-लावेंगे, ले आवेंगे । उ० रिपुहि जीति श्रानिबी जानकी । (मा० ४।३२।२) श्रानिय-लाइए, ले बाइए । उ० देवि ! सोच परिहरिय, हरप हिय ब्रानिय । (जा॰ मं॰ मर्) ग्रानियहि-ले ग्राग्रो, लाग्रो। उ० वज श्रानियहि मनाइ पाँय परि कान्ह कूबरी रानी। (कृ० ४८) ग्रानि**हि−लाया, ले ग्राया । उ० सू**ने हरि श्रानिहि पर-नारी । (मा० ६।३०।३) त्रानिहें-लाऍगे, ले श्राऍगे । उ० किप सेन संग सँघारि निसिचर रासु सीतिह ज्ञानिहैं। उ० जैसी मुख कहों तैसी जीय जव त्रानिहों । (क० ७।६३) ग्रानी-म्रानकर, लाकर, ले ग्राकर। उ० ग्रस वरु तुम्हहि मिलाउव यानी। (सा०१।८०।२) ग्रानु-लात्रो, ले ग्राम्रो। उ० वेगि ग्रानु जल पाय पखारू। (मा० २।१०१।१) ञ्चानू−ले श्रात्रो, लाग्रो । उ०्लिछ्मन वान सरासन श्रानू । (मा० ४।४८।१) त्रानं-लाये, ले श्राए। उ० सादर श्ररघ देइ घर श्राने । (मा० २।६।२) ग्रानेड--लाए, ले आए। उ० आनेउ भवन समेत तुरंता। (मा० ६।४४।४)

ग्रानेस-जाना, ले ग्राना । उ० तिन्हिह जीति रन मानेस वाँधी। (सा॰ १।१८२।२) त्रानेहि-लाया है, ले आया है। उ० सठ सूनें हरि अनिहि मोही। (मा० शहाध) ग्रानेहु-लाए हो, ले आए हो। उ० आनेहु मोल वेसाहि कि माही। (मा० २।३०।१) ग्रानी-लाऊँ, ले ग्राऊँ। उ॰ विवुध-वेद वरवस आनों धरि। (गी॰ ६।८) ग्रानी-ले ग्राऊँ । उ० करि विनती ग्रानी दोउ भाई। (मा० ११२०६१४) ग्रान्यो लाया, ले श्राया। उ० निज हित नाथ पिता गुरु हरि सो हरिप हृदय नहिं म्रान्यो । (वि० ५५)

ग्रानित (२)-(सं०)-विनम्र, मुका हुआ, ग्रति नम्र। ग्राननं-दे॰ 'आनन', ग्रानन को। उ० प्रसन्नाननं नील-कंठं द्यालं । (मा० ७१०८। रलो० ४) ग्रानन-(सं०)-मुख, मुँह। उ॰ त्रानन त्रमित मदन छवि छाई। (मा॰

ગાગદશાય)

ग्राननु-दे॰ 'ग्रानन'। उ॰ ग्राननु सरद चद छवि हारी। (मा० १।५०६।४)

ग्राना (२)-दे॰ 'ग्रान (४)'। उ० ग्रस पन तुम्ह विनु करइ को ज्राना। (मा० १।४७।३)

ग्रानाकानी-(सं० ग्रनाकर्णन्)-सुनी ग्रनसुनी करने का कार्य, टालमटोल । उ० मानाकानी, कंठ, हॅसी मुहचाही होन लगी। (गी० शपर)

ग्रानि (२)-दे० ग्रान (१), ग्रान (२), ग्रान (३), तथा

श्रान (४)।

श्राप (१)-(सं ॰ स्रात्मन् )-१. स्वय, खुद, २ तुम श्रीर वे के स्थान पर आदरसूचक प्रयोग, ३. ईश्वर, परमात्मा। ग्राप (२)-(सं॰ ग्रापः)-पानी, जल । उ० पिंगल जटा कलाप, माथे पे पुनीत ग्राप। (क॰ ७।१४६)

ग्रापगा-(सं०) नदी, सरिता। उ० घोर श्रवगाह भव-त्रापगा। (वि० ४६)

त्रापत्ति-(सं०)-दुःख, कलेश, विव्न, सकट ।

ग्रापद-(सं॰ ग्रापद्)-विपत्ति, कप्ट, दुःख। उ॰ ग्रापद काल परिलग्रहि चारी। (मा० ३।४।४)

ग्रापदा-(सं०)-दे० 'त्रापत्ति' या 'त्रापद' । उ० हरि सम ञ्रापदा हरन । (वि० २१३)

श्रापन-(सं श्रात्मनो)-१. श्रपना, निज का, स्वकीय, २. अपनो ने । उ० १. आपन रूप देहु प्रभु मोही । (मा० १।१३२।३) २. ग्रापन छोडो साथ जव। (दो० ४३४) श्रापनि-श्रपनी, 'श्रापन' का खीलिंग। उ० श्रादिहु तें सव ग्रापनि करनी। (मा० २।१६०।४)

त्रापना-दे॰ 'श्रापन'। उ॰ १ भि रह्मपति करु हित

श्रापना। (मा० ६।४६।३)

त्रापनी-दे॰ 'त्रापनि'। उ॰ श्रव श्रवगुन छमि श्रादर्राह, समुक्ति त्रापनी ग्रोर । (मा० २।२३३) ग्रापने-ग्रपने । उ० श्रापने निवाने की तो लाज महाराज को। (क०

ग्रापनो-ग्रपना । उ० केहि ग्रघ ग्रवगुन ग्रापनो करि डारि दिया रे। (वि० ३३) ग्रापनोई-ग्रपना ही। उ० पाँच की मतीति न, भरोसो मोहि श्रापनोई। (क॰ ७१६३)

श्रापत्त-(सं०)-त्रापद्यस्त, दुःखी, विपत्तियस्त । उ० दास

तुलसी खेदखिल, त्रापन, इह सोक संपन्न त्रतिसय सभीतं। (वि० ४६)

त्रापान-स्वयं, खुद, आप। उ० भूप मोहि सक्ति आपान

की। (वि०२०६)

ग्रापु-दे॰ 'त्राप (१)' उ० १ श्रापु गए ग्ररु तिन्हहू वालिहे। (मा० ७।१००।२) ग्रापुहि-ग्रपने, ग्रपने को। उ० त्रापुहि परम धन्य करि मानहि। (मा० २।१२०।४) त्रापुन-स्वयं, खुद, त्रपने त्राप। उ० १. सोइ सोइ भाव देखावै त्रापुन होइ न सोइ। (सा० ७।७२ ख) त्रापुन-अपने। उ० जानि पहिचानि विनु आपु ते श्रापुने हुते। (गी० शरू)

ग्रापुनु-ग्राप भी, ग्राप । उ० ग्यान श्रंबुनिधि ग्रापुनु ग्राजू।

(मा० शरहशर)

त्रापुस्-म्रापस, एक दूसरे के साथ, परस्पर । उ० सुस पाइहें कान सुने वतियाँ, कल श्रापुस में कछु पे किहें। (क० २।२३)

त्रापू-दे॰ 'त्रापु'। उ॰ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय त्रापू।

(मा० शरदार)

श्राप्त-(सं०) १. प्राप्त, मिला हुत्रा, २. कुणल, दन, ३.

ऋषि, ४. शब्द प्रमाण ।

त्रावरन-(सं० त्रावरण)-१. अच्छादन, दकना, व्स्त्र, परद्रा, २. जल, वायु, त्राप्ति, तेज, ग्रहंकार, महत्तत्व ग्रीर प्रकृति, ये श्रावरण कहे जाते हैं। उ० २. सप्तावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। (मा० ७।७६ ख)

त्र्यावाहन-(सं॰ त्र्यावाहन)-मंत्र द्वारा किसी देवता को बुलाना। उ० तीरथ श्रावाहन सुरसरि जस। (मा० २। '

ग्राम-दे॰ 'ग्राभ'। उ० शंखेन्द्राभसतीवसुंदरतनुं। (मा० ६।१। रलो॰ २) ग्राम-(सं॰ ग्रामा)-कांति, शोभा, चमक, दीप्ति । उ० केकीकराठाभनीलं । (मा० ७।१। रलो० १)

ग्राभरण-(सं०)-गहना, भूपण, ज़ेवर, अलंकार। ग्राभरन-(सं० त्राभरण)-दे० 'त्राभरण'।

ग्रामा-(सं०)-दे० 'ग्रामं'। उ० कुटिल कच, क्ंडलिन परम स्राभा लही। (गी० ७१६)

श्राभार-(सं०)-१. वोम, २. गृहस्थी का भार, ३. एह-

सान, उपकार। श्रामास-(सं०)-१ प्रतिबिब, छाया, २. पता, संकेत, ३.

मिथ्या ज्ञान, ग्रज्ञान्। श्राभीर-(सं०)-श्रहीर, ग्वाल, गोप। उ० श्राभीर जमन किरात खस, स्वपचादि श्रिति श्रघरूप जे। (सा० ७१३०।

छं० १) ग्राभूषण-(सं०)-गहना, जेवर, श्रलंकार ।

ग्राभ्यान्तर-(सं० ग्राभ्यंतर)-भीतरी, ग्रंदरूनी। ग्राम (१)-(सं०)-कच्चा, जो पका न हो। उ० विगरत मन संन्यास लेत जल नावत श्राम् घरो सो। (वि॰ १७३) ग्राम (२)-(सं० ग्राम्र)-एक पेड ग्रौर उसके फल का नाम,

रसाल। त्र्राम् (३)-्(ग्रर०)-१. साधारण, सामान्य, मामूली, २

प्रसिद्ध, विख्यात ।

श्रामय-(सं०)-रोग, न्याधि, बीमारी। उ० संसारामयभेषजं सुखकरं श्री जानकीजीवनं । (सा० ४।१। रखो० २) श्रामरष-(सं • श्रामर्ष)-१. क्रोध, गुस्सा, कोप, २. श्रसहन-

शीलता। उ० १. लोभामरप हरष भय त्यागी। (मा० ७।

३८।१)

श्रामर्पि-क्रोध करके, श्रामपित होकर, क्रोधित होकर। उ॰ उठे भूप आमरिष सगुन नहि पायउ। (जा॰ ६८)

श्रामलक-(सं०)-श्रामला, श्रावला। उ० करतल गत श्राम-

लक समाना। (मा० ११३०।४)

श्रामिष-(सं०)-मांस, गोश्त। उ० विविध मृगन्ह कर श्रामिष राँघा। (मा० १।१७३।२)

ग्रामुखर-(सं०)-बहुत शब्द करनेवाले, बोलनेवाले। उ०

जुग्ल पद नृपुरामुखर कलहंसवत । (वि॰ ६१) ग्रामोद-(सं०)-१ ग्रानंद, हर्ष, प्रसन्नता, २ दिल वह-

लाव, तफ़रीह, ३ सुगंधि। उ०३. अमत श्रामोदबस मत्त मधुकर-निकर। (वि० ४१)

त्र्राय (१)-(सं०)-१ श्रामदनी, लाभ, श्रामद, २. श्राग-

मन, ऋाना।

त्राय (२)-(सं० त्रायुस्)-जीवन, उम्र, श्रवस्था, जीवन की अवधि। उ० धन्य ते जे मीन से धवधि-श्रंबु-ग्राय है। (गी० शरम)

त्र्रायत-(सं०)-विस्तृत, दीर्घ, विशाल, लंबा-चौड़ा। उ० उर श्रायत उर भूषण राजे। (मा० १।३२७।३)

श्रायतनं-(सं०)-दे० 'श्रायतन'।

त्र्रायतन-(सं•)-१ मकान, घर २. विश्रामस्थल, ३ देवताओं की वंदना की जगह। उ० १ निर्मलं सांत सुवि-सुद्ध बोधायतन, क्रोध-मद-हरन करुना-निकेतं।(वि० ४३)

श्रायतना-दे॰ 'ग्रायतन'। उ॰ १. कनक कोट विचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना। (मा० ४।३। छं० १)

श्रायसु-(सं॰ त्रादेश)-त्राज्ञा, हुक्म । उ॰ नाइ चरन सिरु भायसु पाई। (मा० १।१२७।१)

श्रायास-(सं०)-परिश्रम, मेहनत ।

ग्रायु-(सं०)-वय, उम्र, जीवनकाल । उ० जानियतु श्रायु

भरि येई निरमए है। (गी० १।११)

त्र्रायुघ-(सं०)-हथियार, शस्त्र। उ० लोचन प्रभिरामा तनु घन स्यामा निज आयुध भुज चारी। (मा० १।१६२। छं० १) स्रायुधधर-(सं०)-हथियार धारण करनेवाला ।

ग्रायुष-(सं॰ म्रायुष्य)-म्रायु, उम्र । श्रायू-दे॰ 'श्रायु' । उ॰ श्रायू हीन भये सब तबही । (मा॰

ક્ષાકરા૧)

ब्रार्म-(सं०)-शुरू, प्रारंभ, ब्रादि। ड० मिथ्यारंभ दंभरत जोई। (मा० ७।६८।२)

त्र्यार-(श्रर**०)-१.** घृग्गा, नफरत, २. लज्जा, शर्म, ३. बैर, श्रदावत ।

श्रारज-(सं॰ भ्रार्य)-१. श्रेष्ठ, बहा, पूज्य, उत्तम, २ ससुर । उ० २. श्रारज सुत पद कमल बिनु, वादि जहाँ लोंगे नात। (मा० २।६७)

त्र्यारत-(सं० धार्त)-१. दुःखपूर्ण, व्याकुल, २. प्रत्यंत दुःखी, ३. दुःख। उ० १. कहत परम श्रारत बचन राम राम रघुनाथ। (मा॰ २।६४)

ग्रारित (१)-(सं० ग्रार्त) दुःख, ध्याकुलता । उ० १. करिह आरती आरतिहर कें। (मा० ७।६।४)

त्रारित (२)-दे॰ 'ग्रारती (२)'। उ० करि **ग्रारि**त नेवछावरि करहीं। (मा० १।१६४।३)

ग्रारित (३)-(सं०)-१. विशेष प्रेम, २. विरक्ति ।

ग्रारती (१)-दे॰ 'त्रारति (१)'। उ० हरति सब म्रारती श्रारती राम की। (वि० ४८)

श्रारती (२)-(सं० ग्रारात्रिक)-मूर्ति, वर, राजा या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर दीपक धुसाना । नीराजना । उ० हरति सब आरती आरती राम की। (वि॰ ४८)

ग्रारन्य-(सं० त्रराय)-जंगल, वन। उ० यातुधान-प्रचुर-मत्तकरि-केसरी, भक्तं-मनपुन्य-म्रारन्यवासी। (वि० ४६)

ग्रारव-(सं०)-शब्द, कोलाहल, रव, श्रावाज ।

ग्राराति-(सं०)-शत्रु, बैरी, दुश्मन । उ० रातिचर-जाति श्राराति सब भाँति गत। (गी० ४।४३)

त्र्याराती-(सं० त्राराति)-दे० 'श्राराति'। उ० तदपि न कहेउ

त्रिपुर श्राराती। (मा० १।४७।४) त्र्याराधक–(सं०)–डपासक, पुजारी <sup>|</sup>

श्राराधन-(सं०)-पूजा, उपासना, सेवा।

ग्राराधना-(सं०)-पूजा, सेवा, उपासना ।

त्र्याराध्य-(सं०)-पूज्य, पूजनीय, जिनकी आराधना हो। उ० दुराराध्य पै अहिंह महेस्। (मा० १।७०।२)

ग्राराम (१)-(सं०)-बाग़, बगीचा, उपवन । उ० श्राराम रम्य पिकादि खर्ग रव जनु पथिक हंकारही। (मा० ७। २६। छं०१)

ब्राराम (२)-(फ्रा०)-चैन, सुख,।

श्रारामु-(सं० श्राराम)-दे॰ 'श्राराम (१)' । उ० परम रग्य यारामु यह जो रामहि सुख देत्। (मा० १।२२७)

ग्रारि-(सं० हठ>ग्रहु >ग्रड >ग्रारि) हठ, टेक, ज़िद । उ० कवहूँ सिस माँगत ग्रारि करें। (क॰ १।४)

श्रारूढ-(सं०)-१. सवार, चढ़ा हुन्ना, २. इढ़, स्थिर। उ० १ खर श्रारूढ़ नगन दससीसा । (मा० ४।११।२)

ग्रारेसू-(१)-ईप्यां, डाह। उ० कबहुँ न कियहु सवति श्रारेस्। (मा० २।४६।४)

ग्रारो-(सं० ग्रारव)-दे० 'ग्रारव'।

श्रारोग्य-(सं०) निरोग, स्वस्थ, तन्दुरस्त ।

श्रारोप-(सं०)-१. स्थापित करना, लगाना, मदना, २. वृत्त स्रोदि को एक स्थान से उखाडकर दृसरी जगह लगाना ।

ब्रारीप्र्य-(सं०)-लगाना। लगाने, मदने यास्थापित करने

की क्रिया।

त्रारोपित-(सं०)-लगाया हुन्ना, स्थापित किया हुन्ना, वैठाया हुन्ना। उ० सीता समारोपित काम भागम्। (मा० राश श्लो०३)

स्रारोहण-(सं०)-१ चढना, सवार होना, २ श्रंकुरित

होना, ३. सीढ़ी ।

ग्रारोहें-चढ़ते है, अरोहण करते है। उ० दरसन लागि लोग श्रद्यनि आरोहैं। (गी० १।६०) श्रारी-(सं श्रारव)-दे 'श्रारव' । उ० धुरघुरात हय

भ्रारी पाएँ। (सा० १।१४६।४)

त्रार्त-(सं० त्रार्त्त)-दुसी, पीड़ित, कादर I त्राति-(सं त्राति)-पीडा, दुःख। उ० चरित-निरुपाधि त्रिविधार्ति-हर्त्ति। (वि० ४३) ग्राई-(सं०)-गीला, भीगा हुन्रा । ग्रार्य-(सं०)-श्रेष्ठ, उत्तम, भला, वडा। ग्रालय-(सं०)-वर, मकान, गृह। उ० सर्व सर्वगत सर्व उरालय। (मा० अ३४।४) त्रालवाल-(सं > त्रालवाल)-थाला, पेड में पानी देने के लिए मिट्टी की वनी मेंड, थॉवला। उ० मनिमय ग्राल-वाल कल कानी ! (मा० ११३४४१४) ग्रालस (१)-(सं० त्रालस्य)-मुस्ती, काहिली, र्मेर्यता । उ० ग्रालस, ग्रनख, न ग्राचरज, प्रेमिपहानी जानु । (टो० ३२७) त्रालस (२)-(सं०)-ग्रालसी, सुस्त, काहिल । ग्रालसर्वत-श्रालस्य से भरे हुए। उ० श्रालसवंत सुभग लोचन सिख, द्विन मूँदत द्विन देत उवारी। (कृ० २२) आलसहूँ-त्रालस्य से भी, त्रालर्य में भी। उ० भाय कुभाय त्रनंख त्रालसहँ। (मा० १।२८।१) ग्रालिस-त्रालसी, काहिल । उ० भागत ग्रभाग, श्रनुरागत विराग, भाग जागत, त्रालसि तुलसी हू से निकास को। (ক্ব০ ৩।৩২) ग्रालसी सुस्त, नाहिल, जनमंख्य। द० ग्रालसी अभागे मोसे तें कृपाल पाले पोसे। (वि० २४०) ग्रालिंग्ह-श्रालिस्यों, त्रालसी का वहुवचन । उ० त्रालिसन्ह की देव सरि सिय सेइयह मन मानि (गी० ७।३२) त्रालसु-दे॰ 'त्रालस'। उ॰ तो कौतुकित्रन्ह ग्रालसु नाहीं। (मा० शनशर) त्रालान-(सं०)-१. हाथी वाँधने का खंभा या रस्मा, २ वंधन । त्रालि-१ सखी, सिंगनी, सहेली, २. पंक्ति, अवलि ।।उ० घरि धीरज एक ग्रालि संगानी। (मा० १।२३४।१) त्राली (१)-(सं०)-दे० 'त्रालि'। उ० १. ग्रस किंह मन विहसी एक ज्ञाली। (मा० १।२३४।३) श्राली (२)-(सं० श्रोल)-नम, भींगा। ग्राले-(स्॰ ग्रोल)-गीला, नम, कच्चा, जो पका न हो। उ॰ त्राले ही वाँस के माँडव मनिगन पूरन हो। (रा० ३) ग्रालोक-(स्०)-प्रकाम, रोशनी, चमक । उ० वनत्र-श्रालोक त्रेलोक्य-सोकापह । (वि० ४१) त्रावर्ण-(सं०)-डॅक्ना, परदा, दीवाल। त्रावत्ते-(सं०)-१. पानी का भैवर, भैवर, २ संसार । उ० १. फिरि गर्भगत-त्रावत्त संस्ति-चक्र जेहि होइ सोइ कियो। (वि० १३६) त्राविल-(सं०)-पंक्ति, श्रेणी, कतार । उ० नयनिह नीरु रोमावति ठाई। (मा० १।१०४।१) त्रावर्ल -(सं०)-पंक्ति, श्रेगी। उ० रोमावली लता जनु नाना । (मा० धाऽधा३)

श्रावाँ-(मं० श्रापाक)-वर्तन पकाने का गड्टा।

फल पार्ने आचागमन नमाइ। (वि० २०३)

त्रावागमन-(न्नावा + सं० गमन)-१ न्नाना २.

वार-वारु माना और जन्म लेना। उ० २ सोइ ब्रत कर

ग्रावाह्न-(सं०) मंत्र द्वारा किसी देवता को बुलाना, ग्रामंत्रित करना । ग्राविर्भाव-(सं०)-ग्राना, पैदा होना, प्रकट होना, जन्म 1 ग्रावृत-(सं०)-छिपा हुग्रा, ढका हुग्रा, घिग हुग्रा, अच्छादित । ग्रावृत्ति-(सं०)-वार-वार किसी कार्य को करना, अभ्यास। ग्रावेश-(सं०)-त्रातुरता, चित्त की प्रेरणा, वेग, जोश। ग्रावै-ग्रावे, ग्रा जावे। उ० जो ग्रावे मर्कट कटकाई। (मा० શારુણર) ग्राशंका-(सं०)-१. डर, भय, २. शक, संदेह। ग्राशय-(सं०)-१. ग्रभिप्राय, मतलव, २. वासना, इच्छा गड्दा, ४. स्थान, जगह । ग्राशा-(सं०)-१. ग्रासरा, भरोसा, उम्मीद, ग्रप्राप्त के पाने की इच्छा और थोडा वहुत निरचय, २. दिशा। ग्राशिष-(सं०)-ग्राशीर्वाट, ग्रासीस, दुग्रा । ग्राश्-(सं०)-शीघ्र, जल्दी, तुरत । ग्राशुतोष-(सं०)-शीघ संतुट होनेवाला, तुरत प्रसम्बहोने-वाला, शिव । ग्राश्चर्य-(सं०)-विस्मय, ग्रचमा, तत्रञ्जुव। ग्राश्रम-(सं॰)-१. ऋषियों का निवासस्थान, तपस्या की जगह, क़टीर, २. ब्रह्मचर्य, गार्हस्य्य, वानप्रस्थ भ्रौर संन्यास आश्रम। उ० १. पुनि सव निज निज श्राश्रम जाही। (मा० ११४११) २. जयति वर्णाश्रमाचार पर-नारिनर, सत्य-शम-दम-दया-दान-शीला। (वि॰ ४४) आश्रमनि-त्राश्रमों में। उ० भुवन कानन ब्राश्रमनि रहि मोद मंगल छाइ। (गि॰ ७।३४) ग्राश्रमन्ह-१. बहुत से त्राश्रम, त्राश्रम का वहुवचन, २ त्राश्रमों को। उ० २. सब सुनीस त्राश्रमन्ह सिघाए। (मा० १।४१।२) त्राश्रमन्हि-त्राश्रमों में। उ० करिंह जोग जप जाग तप निज आश्र-मन्हि सुछंद। (मा० २।१३४) ग्राश्रमहि-श्राश्रम में। उ० करि सनमानु ग्राश्रमहि ग्राने । (मा० २।१२४।१) ग्राश्रमी-१. त्राश्रम में रहनेवाला, २. ब्रह्मचर्य श्रादि ग्राश्रमों में से किसी को धारण करनेवाला। उ०२ जिमि हरि भगति पाइ श्रम तजिहं आश्रमी चारि। (मा॰ ग्राश्रमु—दे॰ 'त्राश्रम'। ट॰ १. ग्राश्रमु देखि नयन जल छाए। (मा० १।४६।३) ग्राश्रय-(सं॰)-ग्राधार, सहारा, स्थान । उ॰ जप तप नेम जलाश्रय सारी। (मा० ३।४४।१) ग्राश्रित-(सं०)-सहारे पर टिका हुन्ना, भरोसे पर रहने-वाला, शरणागत। उ० एहि विधि जग हरि त्राश्रित रहर्दे । (सा॰ ११११८।१) ग्राशितः-(सं॰)-संस्कृत में त्राश्रित का प्रथमा एक्वचन का रूप, त्राश्रित। उ० यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रःसर्वत्र वन्द्यते। (मा० शशरलो०३) ग्रास्वासन्-(सं॰)-दिलासा, तसही, सांत्वना <u>।</u> ब्रापे-(सं॰ ग्रारयान)-कहे। उ॰ सत्यसंध साँचे सदा जे श्चात्तर श्चापे। (गी० १।६)

ग्रासंका-(सं॰ ग्रामंका)-दे॰ 'ग्राशंका'।

ग्रास (१)-(सं० ग्रास्)-निवास, वास, रहने की जगह ।

उ॰ जासु श्रास सर देव को, श्रह श्रासन हरियाम। (स॰ २७८)

ग्रास (२)-(सं० श्राशा)-१ उम्मीट, श्रासरा, ग्राशा, २ लालच, ३. लालसा, कामना। उ०१. ग्रास पियास मनोमलहारी। (सा० १।४३।१)

ग्रासक्त-(स॰)-१. श्रनुरक्त, लीन, लिप्त, फॅसा हुन्ना, २. मुग्ध, लुब्ध, मोहित। ड॰ १. काम् क्रोध मद लोभ

रत गृहासक दुखरूप। (मा० ७।७३क)

श्रासन—(सं०)—१. वह वस्तु जिसपर बैठा जाय, २. बैठने या रित करने की विधि। योग में पाँच प्रकार के श्रासन हैं श्रीर कामशास्त्र में - मध्य प्रकार के। उ० १. श्रित पुनीत श्रासन बैठारे। (सा० ११४४१३) श्रासनिह— श्रासनों पर। उ० सुभग श्रासनिह सुनि बैठाए। (मा० ११३४६१२)

त्रासनु—दे॰ 'श्रासन' । उ॰ १. बाम भाग श्रासनु हर दीन्हा । (मा॰ १।१०७।२)

श्रासन्न-(सं०)-निकट श्राया हुत्रा, समीपस्थ, प्राप्य। श्रासय-(सं० श्राशय)-दे० 'श्राशय'।

श्रासरा-(स॰ ग्राश्रय)-सहारा, ग्राघर, ग्रवलंब।

श्रासरो-(व॰)-दे॰ 'श्रासरा'। उ॰मूठे साँचे श्रासरो साहिव रघुराउ¦में । (वि॰ २६१)

श्रासा-(सं० त्रांशा)-देर्० 'श्राशा'। उ० १ नृपन्ह केरि ग्रासा निसि नासी। (मा० १।२४४।१) २. देखु बिभीषन दिच्छिन ग्रासा। (मा० ६।१३।१)

त्रासिरंबचन-(स॰ ग्राशीर्वचन)-त्राशीर्वाट, त्रासीस । उ० त्रासिरंबचन लहे प्रिय जी के । (मा॰ २।२४६।२)

त्रासिरबाद-(सं० त्राभीवांद)-त्राशीवांद, त्रासीसं, दुत्रा। उ० बढी वयस विधि भयो दाहिनो सुरगुरु त्रासिरवाद। (गी० १।२)

श्रोसिरवादु—दे० 'श्रासिरवाद'। उ० श्रासिरवादु विश्ववर दीन्हा। (मा० २।१२४।१)

त्रासिष-(सं ॰ त्राशिष)-त्राशीर्वाद, त्रासीस, दुत्रा । उ॰ तुलसी प्रमुहि सिख देइ त्रायसु दीन्ह पुनि त्रासिष दई । (मा॰ २।७४। छं॰ १)

त्रासिषा-दे॰ 'ग्रासिष'। उ॰ श्रीरउ एक श्रासिपा मोरी।

(मा० ७।१०६।८)

त्राधीन-(सं०)-बैठा हुआ, विराजमान, स्थापित, स्थित। उ० सुख त्रासीन तहाँ हो भाई। (सा० ४।१३।३) ग्रासीना-दे॰ 'श्रासीन'। उ॰ जहँ चितवहि तहँ प्रभु ग्रासीना। (मा॰ १।४४।३)

ग्रासु-(सं॰ ग्राशु)-शीघ, जल्दी, तुरत।

त्रासुतोष-(सं० त्राशुतोष)-शीघ प्रसन्न होनेवाले। उ० त्रासुतोष तुम्ह त्रवहर दानी। (मा० २।४४।४)

ग्रास्-दे॰ 'श्रासु'। उ॰ जारह भुवन चारिदस श्रास्।

(मा० ६।४४।१)

श्रास्पद-(सं०)-१. स्थान, मूल स्थान, २ कार्य, ३. पद, ४ कुल, जाति, गोत्र, वंश, ४. कुंढली में दसवाँ स्थान। उ०१ सर्व सुख्धाम गुनश्राम विश्रामपद नाम सर्वास्पद मिति पुनीतं। (वि० ४३)

श्रासम-दे० 'श्राश्रम'। उ० १. श्रासम श्रावत चले, सगुन न भए भले। (गी० ३।६) श्रासमिन-दे० 'श्राश्रमिन'। उ० रामसीय-श्रासमिन चलत त्यों भए न श्रमित श्रमागे। (वि० १७०)

ग्रासमी-दे॰ 'ग्राश्रमी'।

ग्रास्वाद-(सं०)-रस, जायका, स्वाद ।

ग्राह-(सं० ग्रहह)-पीडा, खेट, दुःख, ग्लानिसूचक शब्द, कराहना, हाय। उ० ग्राह दह्य में काह नसावा। (मा० २।१६३।३)

ग्राहट-(हि॰ ग्रा (ग्राना)+हट (प्रत्यय))-१ ग्राने का

शब्द, पाँव की चाप, २. पता, टोह ।

त्राहन-(फ्रा॰)-लोहा। उ॰ चुंबक त्राहन गीत जिमि संतन हरि सुख-धाम। (स॰ ४२३)

श्राहिहें । उ० जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि श्राहिहें । (मा० ७।४२।४) ग्राहिं हैं । उ० कहिं जोतिपी श्राहिं विधाता । (मा० १।३१२।४) ग्राहि – (श्रव०) – १. है, २ हैं, ३ हो । उ० २ एते मान श्रकस कीवे को श्राप श्राहि को ? (क० ७।१००) श्राही –था । उ० राजधनी जो जेठ सुत श्राही । (मा० १।१४२।३)

ब्राहार-(सं०)-खाना, भोजन । उ० रुचिर रूप-श्राहार-

बस्य उन पावक लोह न जान्यो। (वि० ६२)

त्राहुति-(सं०)-हवन की सामग्री, हव्य, हवन, श्राग को वहाने के लिए उसमें डाली जानेवाली सामग्री। उ० लखन उत्तर श्राहुति सरिस भूगुवर कोषु कृसानु। (मा० १।२७६)

**ब्राह्**लाद-(सं०)-ग्रानन्द, खुशी ।

3

इगित-(सं०)-ग्रभिप्राय को व्यक्त करने की तव्जुरूप ुनेष्टा, संकेत, इशारा।

इँदारुन-(सं॰ इन्द्रवारुणी)-एक लता श्रीर उसका फल। फल देखने में बहुत ही सुन्दर नारंगी जैसा पर् ज़हरीला होता है। इंझायन। इंदिरा-(सं०)-१. लष्मी, २ शोभा, कांति । उ० १. सती विधान्ती इंदिरा देखीं ग्रमित ग्रन्ए । (मा० १।४४)

इंदीवर-(सं०)-१. नील कमल, २ कमले। उ० १. कुन्टे-न्टीवर सुन्दरावतिबली विज्ञानधामानुभी। (मा० ४।१। श्लो०१) इंदु-(सं०)-१. चन्द्रमा, २. कपूर । उ० २. कुंद इंदु सम देह उमारमन करुना श्रयन । (मा० १११। सो० ४)

इंदुकर-(सं०)-चन्द्रमा की किर्ण, चाँद्नी। उ० प्रनतजन-

कुमुद्वन-इंदुकर-जालिका। (वि० ४८)

इंद्र-(सं०)-१. एक पानी के देवता जो अन्य देवताओं के राजा है। मघवा। इंड का स्थान इंडलोक है। ये बहुत ही ऐरवर्यशाली एवं कामुक हैं। विरव-सुन्दरी अहल्या जब इनसे नहीं व्याही गई तो ये उसके पीछे पड़े और अंत में छल से रतिदान (दे॰ 'ग्रहल्या') प्राप्त किया, जिसके " फलस्वरूप सुनि-श्राप से सहस्र भगवाले हो गए। राम-स्वयंवर में उनके दर्शन से इनके भग नेत्र हो गए और ये सहस्राच कहलाए। एक वार गुरु वृहस्पति का सत्कार न करने के कारण देवताओं के साथ इन्हें असुरों से परास्त होना पडा था। फिर ब्रह्मा की शरण में जाने पर विश्व-रूप ऋषि इनके गुरु बने और ये विजयी हुए। इंड अर्जुन के पिता माने जाते हैं श्रीर बहुत ही वीर कहे जाते हैं। मेघनाद ने भी इनको परास्त किया था। २. ऐश्वर्य, ३ श्रेष्ठ, ४. स्वामी, मालिक । उ० ३ योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् । (मा० ६।१। रलो० १) इंद्रजाल-(सं०)-१. मायाकर्म, जादूगरी, तिलस्म, वाजी-गरी, २. माया, मोह। उ० २ सोनर इंद्रजाल नहि मूला । (मा० ३।३६।२)

इंद्रजालि-(सं॰ इंन्ड्रजालिन्)-इंड्रजाल करनेवाला, वाजी-गर, जादूगर,। मायावी । उ० इंड्रजालि कहुँ कहिन्र न

वीरा। (मा॰ ६।२६।४)

इंद्रजित-(सं॰ इंडजित्)-इंड को जीतनेवाला, मेघनाट । उ॰ चला इंडजित श्रद्युलित जोधा । (म० १।१६।२)

इद्रजीत-दे॰ 'इंट्रजित'। उ॰ इंट्रजीत आदिक वलवाना। (मा॰ ६१३ ४१६)

इॅद्रेजीता-डे॰ 'इंट्रजीत'। उ० लिख्रमन इहाँ हत्यो इॅट्र-जीता। (मा० ६।११६।४)

इंद्रनील-(सं०)-नीलम, नील मिए। उ० इंद्रनील-मिन स्याम सुभग त्राग, त्रांग मनोजिन वहु छवि छाई। (गी० १।१०६)

इंद्रानी-(सं० इंडाणी)-१. इंड की पत्नी, शची, २ इंडायन।

इंद्रिन-'इंद्रियाँ' । उ० निसि दिन भ्रमत विसारि सहज सुख जह तह इंद्रिन-सान्यो । (वि० नम्) इंद्रिय- (सं०) वह शक्ति या शरीरावयव जिससे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है । इंद्रियों के दो विभाग किए गए हैं । ज्ञानंद्रिय (चन्न, श्रोत्र, नासिका, त्वचा और रसना) तथा कमेन्द्रिय (वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग)। इद्य लोग मन को भी इंद्रिय मानते है । उ० बुद्धि मन इंद्रिय प्रान चित्तातमा, काल परमानु चिच्छक्ति गुर्वी। (वि० ४४)

इंद्री-(सं० इंडिय)-दे (इंद्रिय'।

इंद्रीजीत-(मं॰ इंटियनित्)-जिसने इंटियो को जीत लिया हो, सिद्ध।

इंद्रीजीता-चे॰ 'इंद्रीजीत'। उ० श्रति समन्य गति इंद्री-जीता। (चै॰ १४)

इंघन-(सं०)-जलाने की लकही। उ० वहन राम गुन श्राम जिमि इंघन अनल प्रचंड। (मा० ११३२ क)

इॅनारुन-दे॰ 'हॅंदारुन'। उ॰ विनु हरि भजन हॅनारुन के फल, तजत नहीं करुचाई। (वि॰ १७४)

इ (१)-(सं०)-१. नामदेव, २. क्रोध।

इ (२)-(भ्रवं०)-१ यह, २. ही।

इक-(सं े एक)-एक। उ॰ मुदित माँगि इक धनुही नृप हिंस दीन। (य॰ १६)

इकीस-(सं० एकविंशत्)-१. इक्कीस, वीस और एक की संख्या, २ अधिक। उ० १ तुलसी तेहि औसर लावनिता दस, चारि, नौ, तीनि, इकीस सबै। (क० १।७)

इखु-(सं॰ इषु)-वाण, तीर। उ॰ तुलसी इखु-सह राग-

धर तारन तरन अधार्। (स॰ २३७)

इगारहों-(सं० एकाटश)-म्यारहवाँ। उ० तुलसी कियो इगारहो वसनवेप जहुनाथ। (दो० १६८)

इच्छत-चाहता हुआ, इच्छा करता हुआ। उ० जद्यपि मगन-मनोरथ विधि-वस, सुख इच्छत दुख पावै। (वि० ११६)

इच्छा-(सं०)-ग्रिमलापा, कामना, चाह, रवाहिश। उ० हिर इच्छा भावी वलवाना। (मा० ११४६१३) इच्छाचारी-(सं० इच्छा + चारिन्)-इच्छानुसार चलनेवाला, मनमानी करनेवाला। उ० चले गगन महि इच्छाचारी। (मा० ११३४१४) इच्छामय-(सं०)-इच्छायुक्त, इच्छानुरूप। उ० इच्छामय नरवेष सँवारें। (मा० १११४२११)

इच्छित–(सं०)–चाहा हुन्रा, मनोवांछित, त्रभिष्रेत । उ० इच्छित फल विनु सिव त्रवरार्घे । (मा० १।७०।४)

इच्छुक-(सं०)-ग्रभिलाधी, चाहनेवाला।

इत-(सं० इतः)-इधर, इस स्रोर। उ० इत विधि उत हिमवान सरिस सव लायक। (पा० १३०) इतिह-इधर, इस स्रोर। उ० स्रायसु इतिह स्वामि-संकट उत, परत न कल्लू कियो है। (गी० ६।१०)

इतना (१)-इस मात्रा का, इस कदर।

इतनो-इस मात्रा का, इस क्दर, इतना। उ० सबकी न कहें, तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। (क० ७१७) इतनोइ-इतना ही। उ० जीवन-जनम-लाहु लोचन फल है इतनोइ, लह्यो आज सही री। (गी० ११९०४) इतनोई-केवल इतना, इतना ही। उ० मन इतनोई या तनु को परम फलु। (वि० ६३)

इतर-(सं०)-१. और, भ्रन्य, दूसरा, २ नीच, पितत। उ० २. जनु देत इतर नृप कर-विभाग। (गी० २।४६) इतराई-(सं० इतर)-इतरा जाते हैं, ऐठने लगते हैं, घमंडी हो जाते हैं। उ० जस थोरेहु धन खल इतराई। (मा०

धात्रधादे )

इतराज-(ग्रर॰ एतिराज़)-विरोध, विगाड, नाराज़ी। उ॰ देत क्हा नृप काज पर, लेत कहा इतराज। (स॰ २६१) इताति-(ग्रर॰ इताग्रत)-ग्राज्ञापालन, तावेदारी, द्याव, ग्राज्ञा। उ॰ निसि वासर ताकृह भलो मानै राम इताति। (दो॰ १४८)

इति-(सं०)-१. समाप्तिसूचक अध्यय, समाप्ति, पूर्णता, २. अतः, अतएव, ३. सं।मा, इतु, ४. ऐसा, ४. इस । उ० ४. इति वदत तुलसीदास संकट-सेष-मुनि-मनरंजनं। (वि० ४४) ४. अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत, इति वासना धूप दीजै। (वि० ४७)

इतिहास-(सं०)-त्रतीत का काल-क्रम से वर्णन, तवारीख़। उ० कहिंह बेद इतिहास पुराना। (सा० ११६१२)

इतिहासा—दे॰ 'इतिहास'। उ॰ बरनत पंथ बिबिध इति-हासा। (मा॰ १।४८।३)

इते–इतने । उ० इते घर्टे घटिहै कहा जो न घरे हरि-नेह ? (दो० ४६३) इतौ–(सं० इयत)–इतना, इस मात्रा का । उ० छमि त्र्यपराघ छमाइ पाँइ परि, इतौ न अनत , समाउ। (वि० १००)

√ इत्थ-(सं)-इस प्रकार से, ऐसे, यों। उ० इदिमार्थ किह जाइ न सोई। ु(मा० १११२१।१)

इद-(सं०)-यह, यही। उ० इदिमत्य किह जाइ न सोई। (मा० ११२२११)

इदानीं-(सं०)-इस समय, श्रधुना, संप्रति।

इन-'इस' का बहुबचन या आदरसूचक रूप। उ० निव-छावरि प्रान करै तुलसी बलि जाउँ लला इन बोलन की। (क० ११४) इनहि-इनको।

इनागन-(स॰ इद्रवारुणी)-इद्रायन, एक लता जिसका फल देखने में नारगी की भाँति सुंदर पर विषाक्त होता है। इन्ह-इन। 'इस' का बहुवचन या आदरस्चक रूप। उ० इन्ह के दसा न कहें उखानी। (मा॰ शम्श्र) इन्हिंहि इनको। उ० इन्हिंहि हरपप्रद वरपा एका। (मा॰ शप्रश्र) इन्हें-इनको। उ० आँखिन में सखि! राखिवे जोग, इन्हें किमि के बनवास दियो है ? (क० शर०)

इभ-(सं०)-हाथी। उ० रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं। (मा० ६।१।१)

इमि-(सं० एवम्)-इस प्रकार, इस तरह । उ० होहि प्रेमं यस लोग इमि रामु जहाँ जहूँ जाहिं। (मा० २।१२१) इया-(सं० इदम्)-यह। उ० तौ क्यों बदन देखावतो कहि बंचन इया रे। (वि० ३३)

इयार-(फा॰ यार)-दोस्त, मित्र, संगी।

इरषा-(सं० ईर्व्या)-डाह, जलन, हसद, दूसरी की बढ़ती देखकर जलना।

इरषाई-ईन्यों, डाह । उ० ममता दादु कंडु इरषाई । (मा० ७।१२१।१७)

इरिषा—दे॰ 'इरषा'। उ० तुम्हरे इरिषा कपट विसेषी। (मा० १।१३६।४)

इव-(सं०)-समान, सदश, तुल्य। उ० तपइ श्रवाँ द्व उर अधिकाई। (मा० शश्मार)

इष्ट-(सं॰)-१ चाहा हुआ, वांछित, २ श्रभिषेत, ३. पूजित । उ॰ ३. इष्ट देव इव सब सुखदाता । (मा॰ १। २४२।३)

इस-(सं॰ एषः)-'यह' शब्द में जब कोई विभक्ति लगानी होती है तो उसे 'इस' का रूप दे देते हैं।

इसान—(सं० ईशान)-शिव, शंकर, महादेव। उ० तुलसीस तोरिए सरासन इसान को। (गीं० शन्द)

इसानु–दे० 'इसान'। उ० दोस निधानु, इसानु सत्य सबु भाषेउ। (पा० ७१)

इह-(सं०)-१. यहाँ, इस स्थान में, २ इस लोक और पर-लोक में । उ० १. भर्जतीह लोके परे वा नराणां । (मा० ७।१०८। ११ लो०७)

इहइ-(?) यह ही, यही। उ॰ इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं। (सा॰ २।७।४)

इहाँ-(सं॰ इह)-यहाँ, इस स्थान पर । उ॰ इहाँ न लागिहि राउर माया । (मा॰ २।३३।३)

इहि-१ इस, २. इसमें, ३. इसके। उ०१. इहि आँगन बिहरत मेरे बारे! (गी० २।४) ३ कहा प्रीति इहि लेखे (गी० २।४)

इहैं—यही। उ० धरनी धन धाम सरीर भलो, सुर लोकहु चाहि इहै सुख स्वै। (क०७।४१)

ई

ईधन-(सं० इंधन-)-जलाने की लकड़ी।
देधनु-दे० 'ईंधन'। उ० इंधनु पात किरात मिताई।
(मा० २।२४१।१)
ई (१)-(सं० हि)-१. निकट का संकेत, यह। २. जोर देने का शब्द, ही। उ० १. रावरी ई गति बल-विभव विहीन की। (क० ७।१७७)
ई (२)-(सं०)-लक्ष्मी।
ईछा-(सं० इच्छा)-चाह, ग्रिभलाषा। उ० विसरी सबिह जुद्ध के ईछा। (मा० ६।४०।४)
ईड़ा-(सं० ईडा)-स्तुति, प्रशंसा।
ईड्य-(सं०)-पूजनीय, पूजा के योग्य। उ० नौमीड्यं गिरिजापित गुणनिर्धि कद्वर्ष हं शंकरम् (मा० ६।१।रलो०२)

ईति—(सं०)—१. खेती को हानि पहुँचानेवाले छः प्रकार के उपद्रव। श्रतिवृष्टि, श्रनावृष्टि, टिड्डी, चूहा, पण्णी तथा श्रम्य राजा की चढ़ाई। २. वाधा। उ० १. ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। (मा० २।२३१।२) ईहश—(सं०—)ऐसे, इस प्रकार, इस भाँति। ईरषा—(सं० ईर्ष्या)—डाह, हसद, जलन। उ० राग रोप ईरपा कपट कुटिलाई भरे। (क० ७११६) ईर्षणा—(सं० ईर्ष्या)—ईर्षा, हसद, ढाह। ईर्षा—दे० 'ईरपा'। ईर्ष्या—(सं०)—डाह, हसद, दूसरे की वढ़ती देखकर जलना। ईश्य—(सं०)—१. स्वामी, मालिक, २. राजा, ३. प्रमेश्वर, ईरवर, ४. शिव, महादेव।

ईशान-(सं०)-१. पूरव और उत्तर के वीच की दिशा, २.
शिव, ३. ग्यारह की संख्या, ४. स्वामी । उ० १. नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। (मा० ७१०८। रलो० १)
ईश्वर-(सं०)-१ स्वामी, मालिक, २. भगवान, ईश । उ०
१ निरीहमीश्वरं विभुं। (मा० ३।४। रलो० ६)
ईपग्-(सं० एपण्)-इच्छा, श्राकांना, श्रभिलापा।
ईपग्-दे० 'ईवण्'।
ईपत्-(सं०)-थोडा, कम, कुछ, श्रल्प।
ईपना-(सं० एपण्)-दे० 'ईपण्'। उ० सुत वित लोक
ईपना-(सं० एपण्)-दे० 'ईपण्'। उ० सुत वित लोक
ईपना तीनी। (मा० ७।७१।३)
ईस-(सं० ईश्)-दे० 'ईग्'। उ० ३ श्रंबु ईस आधीन जगु
काहु न देह्श्र दोषु। (मा० २।२४४) ईसनि-यहा। और

शिव। उ० ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनिईँ। (वि० २४६) ईसिंह-शिव जी को। उ० ईसिंह चदाय सीस वीसवाहु वीर तहाँ। (क० ४१३२) ईसा-(ईश)-दे० 'ईश'। उ० ४ एिं विधि भए सोचबस ईसा। (मा० ११४६१२) ईसु-दे० 'ईस'। उ० ३. तह-तह ईसु देउ यह हमहीं। (मा० २१२४१३) ईस्वर-(ईश्वर)-दे० 'ईरवर'। उ० २. मुवा वचन निह ईस्वर कहई। (मा० ७१६४१३) ईस्वरिंह-ईरवर पर, ईरवर को। उ० कालिह कमिंह ईस्वरिंह मिथ्या दोष लगाई। (मा० ७१४३) ईहा-(सं०)-इच्छा, लोभ, चाह, बांछा।

उ

उँजिश्रारा-(सं॰ उज्ज्वल)-उजाला, प्रकाश । उ॰ तव सोइ बुद्धि पाइ उँजिश्रारा। (मा॰ ७।११८।२)

उ (१)-(स०)-१ ब्रह्मा, २ नर।

उ (२)-(१)-भी । उ० श्रीरउ एक कहउँ निज चोरी । (मा० शश्रहार)

उन्निह्नं (सं० उदयन)-उदय हों, उगे। उ० राकापित पोडस उन्निह्न तारागन समुदाई। (मा०।७।७८।ख०) उऍ-उदय हुए, उदय होने पर। उ० राम बान रिव उएँ जानकी। (मा० १।१६।१) उए-उगे, उदित हुए। उ० मनहुँ इन्द्र्घनु उए सुहाए। (मा० ६।८७।३)

उकठा-(सं० भ्रव + काष्ठ)-सूखा, श्रुष्क । उकठे-सूखे, श्रुष्क हुए। उ० मिलिन विलोकि स्वामि सेवक की उकठे तरु फूले-फले। (गी० ४।४१) उकठेउ-उकठे हुए भी, सूखे भी। उ० उकठेउ हरित भए जल-थलरुह, नित नूतन राजीव सुहाई। (गी० २।४६)

उक्सिह(-स॰ उत्कर्पण)-उचकते हैं, उठते है। उ॰ पुनि-पुनि मुनि उकसिंह अकुलाहीं। (मा १।१३२।१)

उकार-(सं० श्रोंकार)-श्रो३म्। उ० गहु उकार विविचार पद् मा फल हानि विमूल। (स० ७११)

उक्कति-(सं० उक्ति)-कथन, वचन। उ० सुनि प्रति उक्कति पवन सुत केरी। (मा० ६।१।२)

उत्त-(सं०)-कहा हुआ, कथित।

उक्ति-(सं०)-१ कथन, वचन, २ अनोखा वचन।

उलरैया-(सं उत्तिदन)-उलाडनेवाले। उ० मूमि के हरैया उलरेया भूमि-घरनि के। (गी० शाद्ध)

उलल-(सं॰ उल्लुखल)- लकडी या पत्थर का एक पात्र जिस्में मूसल से अन्न आदि क्टते है। ओखल।

डलारे-(मं॰ उत्तिवदन)-उत्ताडना, निकालना। उ॰ गाड़े भनी, उत्तारं प्रमुचित, यनि श्राए यहित्रे ही। (कृ॰ ४०) डलारी-उलादना, निकालना। उ॰ जरि तुम्हारि चह सपति उत्तारी। (मा॰ २।१७।४) उगिलत-(सं॰ उदिलन)-उगलते है, मुँह में से निकालते है। उ॰ मनहुँ क्रोध वस उगिलत नाहीं। (मा॰ १११४६।३) उगिल्यो-उगल दिए, वाहर निकाल दिए। उ॰ ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों, त्योंही तिहारे हिये न हितेहों। (क॰ ७।१०२)

उगी-(सं उद्गमन)-उदय हुआ। उ० भें तें' मेट्यो

मोहतम, उगो ज्ञातम-भानु । (वै० ३३)

उप्र-(सं०)-१ प्रचंड, उत्कट, तेज, २ महादेव, शिव, ३. वत्सनाग विप, ४ विष्णु, ४. सूर्य, ६ कठिन, विकट। उ० ६. परम, उम्र नहिं वरिन सो जाई। (मा० १।१७७।१) उप्रकर्मा-निटय, उम्रकर्म का करनेवाला।

उप्रसेन-(सं०)-१. मधुरा का राजा, कंस का पिता, कृष्ण का नाना। उ॰ तुलसिदास प्रभु उन्नसेन के द्वार वेत-कर धारी। (वि॰ ६८)

उघटत-(सं॰ उद्घाटन)-कहते हैं, प्रकट करते है। उ॰ धीर यीर सुनि समुक्ति परसपर, वल उपाय उघटत निज हिय के। (गी॰ धा१) उघटहिं-कहते हैं, वार-वार कहते हैं। उ॰ उघटहिं छुंट प्रवंध गीत पद राग तान वंधान। (गी॰ १।२)

उधरत-(सं॰ उद्घाटन)-प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, प्रकाश में त्रा जाता है। उ॰ क्षीर-नीर-विवरन समय वक उघरत तेहि काल। (दो॰ २३३) उधरहिं-उघरने पर, प्रकट होने पर। उ॰ उघरहिं श्रंत न होह निवाहू। (मा॰ १।७।३) उधरे-खुल गए, श्रनावृत्त हो गए। उ॰ उघरें पटल पर सुधर मित के। (मा॰ १।२८४।३)

उधार-नंगे बदन, नग्न, विना वस्त्रादि के ॥ उ० पहिल चिन्ह

जनेड उघार तपी। (सा० ७।१०१।४)

उघारा—खोला । उ० तय सिव तीसर नयन उघारा । (मा० १।८७।३) उधारि—उघारकर, खोलकर । उ० नयन उघारि सकल दिसि देखी । (मा० १।८७।२) उधारी—नम्न, भना-वृत । उ० ते हिंदे देहिं कपाट उघारी । (मा० ७।११८।६) उचारें-खाले। उ० धरम धुरंधर भीर धरि नयन उँघारे रायें। (मा० २।३०)

उचिक-(सं० उच्च + करण)-उचक कर, ऊँचे होकर। उ० उचके उचिक चारि श्रंगुल श्रचलु गो। (क० ४।१) उचके-ऊँचे हुए, कूदे। उ० उचके उचिक चारि श्रगुल श्रचलुगो। (क० ४।१)

उचार-(सं० उच्चार)-१.मन का न लगना, विरक्ति, उदा-सीनता, २. उच्चार्टन मंत्र पढ़कर वश में करना।

उचाटि—उच्चाटन करके, दूर करके, हटा करके। उ० अघ उचाटि मन वस करे, सारे मद सार। (वि० १०८) उचाटे—उच्चाटन कर दिया, उदासीन कर दिया। उ० लोग उचाटे असरपति कुटिल कुअवसरु पाइ। (सा० २।३१६) उचाटु—दे० 'उचाट'। उ० १. सो उचाटु सबके सिर मेला। (सा० २।३०२।२)

उचारहीं—(सं० उच्चार)—१ बोलने लगे, उच्चारण करने लगे, र उचारण करते हैं, बोलते हैं। उ० १ कोइंड खंडेउ राम तुलसी जयित बचन उचारही। (सार्शरहशाइं०१) उचारा—उच्चारण कियां, कहा। उचारी—उच्चारण किया, बोले। उ० हरिव सुधा सम गिरा उचारी। (मा० १।११२।३) उचारे—बोले, कहे। उ० मधुर मनोहर बचन उचारे। (मा० १।२६१।२)

उचित-(सं०)-योग्य, ठीक, मुनासिव। उ० कह सिव जदिए उचित अस नाहीं। (सा० ११७७।१) उचिता-नुचितिहैं-उचित और अनुचित को। उ० उचितानुचितिह हेरि हिय करतब करह सँभार। (स० ६८६)

उच्च-(सं०)-ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम। उ० सिंहासन श्रति उच्च

मनोहरं। (मा० ६। ११६।२)

उच्चरत—बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। उ० लंगूर लपेटत पटिक भट, 'जयित राम जय' उच्चरत। (क० ६।४७) उच्चरहीं—उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। उ० बंदी बिरिदा-वंलि उच्चरहीं। (मा० १।२६४।२) उच्चरै—उच्चारण करता है, बोलता है। उ० यह दिन रैनि नाम उच्चरै। (वै० ४१) उच्चांटन—(सं०)—१ लगी वस्तु को ख्रलग करना, विश्लेषण, २. अनमनापन, विरक्ति।

उच्छलित-(सं० उच्छलन)-उछलते हुए, उचकते हुए। उ० चलित मिह मेरु, उच्छलित सायर सकल। (क० ६।४४) उछ्छग-(सं० उत्संग)-गोद, कोड़, श्रंक। उ० सखी उछंग वैठी पुनि जाई। (मा० १।६८।३)

उछ्गा दे०, 'उछ्गे । उ० प्रसुकृतं सीस कपीस उछ्गा।

(मा० ६।११।३)

उछरत-उछनते हैं। उ० उछरत उतरात हहरात मरि जात, (क०७।१७६) उछरि-उछनकर, कृदकर। उ० ज्यों मुदमय बिस मीन बारि तिज उछरि भभरि लेत गोतो। (वि०१६१) उछरि-उछनकर, कृदकर। उ० तुनसि उछरि सिंधु मेरु मसकतु है। (क० ६।१६)

उछाह-(सं॰ उत्साह)-उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, हर्ष । उ॰ ताकत सराध के विवाह के उछाह कछू । (क॰ ७।१४८)

उछाहा (१)-दे॰ 'उछाह'।

उछाहा (२)--(सं० उत्सव)--शुभे अवसर, पर्व । उ० संग--संग सब भए उछाहा । (मा० २।१०।१) उछाहु-दे॰ 'उछाह'। उ॰ सकल सुरन्ह के हृद्यँ श्रस संकर परम उछाहु। (मा॰ १।८८)

उछाहू-दे॰ 'उछाह'। उ० श्रति श्रसंक मन सदा उछाहू। (मा० १।१३७।२)

उजयार-(सं० उज्जल)-उजाला, प्रकाश, रोशनी।

उजरउ (१)-उजहे, उजह जावे। उ० वसउ भवनु उजरउ नहिं डरऊँ। (मा० ११८०।४) उजरें-१. उजहने पर, उजह जाने पर, उजहने में, २ उजह गए। उ० १. उजरे हरष विपाद बसेरें। (मा० १।४।१)

उजागर-(सं॰ जागर)-१ प्रकाशित, जाज्वल्यमान, जग-मगाता हुत्रा, २ प्रसिद्ध, नामवर । उ० २. पंडित सृद 'मलीन उजागर । (मा॰ १।२८)

उजागरि-उजागर का स्त्रीलिंग, १ प्रकाशित, उज्ज्वल, २ प्रसिद्ध। उ० २. मिय लघु भगिनि लखन कहॅ रूप-उजा-गरि। (जा० १७३)

उनार-उनाइ रहे हैं। उ॰ जाइ पुकारे ते सब वन उनार जुबरान । (मा॰ १।२५) उनारा-उनाइ दिया। उ॰ भवनु मोर निन्ह बसत उनारा। (मा॰ १।६७।१) उनारि-१. उनाइ, नष्ट-अष्ट, जीर्ग-शीर्ग, २ उनाइकर, नष्ट कर। उ॰ १. होहहि सब उनारि संसाक । (मा॰ १।१७७।४) २ वन उनारि, पुर नारि। (मा॰ ६।२६) उनारी-१ उनाइ दिया, नष्ट कर दिया, २ उनाडनेवाना। उ० १.तेहिं श्रसोक बाटिका उनारी। (मा॰ १।१६।२) उनारे-उनाइ दिया, उनाहा। उनारो-उनाहा, नष्ट किया। उ० कुन गुरु सिवव साधु सोचनु विधि को न बसाइ उनारो। (गी॰ २।६६) उनार्यो-उनाहा, उनाह दिया। उ० कानन उनार्यो तो उनार्यो न बिगारेड कछू। (क॰ १।११)

उजियरिया-(सं० उज्वल)-उजियाली, प्रकाश पूर्ण, उजेली।
उ० दहकु न है उजियरिया निसि नर्हि घाम। (व० ३७)
उजियार-(सं० उज्वल)-प्रकाश, उजाला। उ० तुलसी भीतर
बाहिरों जो चाहसि उजियार। (दो० ६)

उजियारे-१ प्रकाशमान, २. प्रसिद्ध, ३. प्रकाशित करने-वाले, प्रकाश फैलानेवाले । उ०३ श्रॅंधियारे मेरी वार क्यों त्रिभुवन-उजियारे ! (वि० ३३)

उजेनी-(सं॰ उज्जयिनी)-उज्जैन, मालवा की प्राचीन राज धानी ।उ॰ गयउँ उजेनी सुनु उरगारी।(मा॰ ७।१०१।१) उज्जारि-उजाडकर । उ॰ गहन उज्जारि पुर जारि सुत मारि तव। (क॰ ६।२१)

उज्वल-(सं०)-१. प्रकाशमान, २. शुभ्र, स्वच्छ, निर्मल, ३. सफेद, स्वेत ।

उठई-(सं० उत्थान)-उठता। उ० उठह न कोटि भाँति बलु करही। (मा० ११२४०।४) उठत-उठते ही, खड़े होते ही। उ० श्रवसि राम के उठत सरासन ट्राटिह। (जा० ६८) उठित-उठती हुई, चढ़ती हुई, यौवन को प्राप्त होती हुई। उ० उठित वयस, मिस भीजित, सलोने सुठि। (गी० २१३७) उठन-उठना, खडा होना। उ० चाहत उठन करत मित धीरा। (मा० १११६३।२) उठव-उठना, खड़ा होना। उ० प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। (मा० ४१३३।१) उठहु-उठो, खड़े हो, उठिए, खड़े होहए। उ० उठहु राम भंजहु भव चापा। (मा० ११२११३) उठा-खड़ा हुन्रा। उ० सुनत - दसानन उठा रिसाई। (मा० ११४१११) उठि—उठकर, खड़ा होकर। उ० गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं। (मा० ११७२१३) उठी—खड़ी हुई। उ० सादर उठी भाग्य वड जानी। (मा० ११३१२११) उठी—खड़ी हुई। उ० पुनि संभारि उठी सो लंका। (मा० ११४१३) उठे—खड़े हुए। उ० तुरत उठे प्रभु हरप विसेपा। (मा० ११४६११) उठेड—खड़े हुए, उठे। उ० उठेउ गवहि जेहिं जान न रानी। (मा० ११४०२१२) उठेसि—खड़ा हुन्रा। उठे—उठते है। उ० मगन मनोग्ध मोद नारिनर प्रेम-विवस उठें गाइकै। गी० ११६८) उठ्यो—उठा। उ० उठ्यो मेघनाद सविपाद कहें रावनो। (क० ११६) उठ्यो—दे० 'उठ्यो'।

उठाइ—उठाकर, टेपर कर के। ट० किप उठाइ मभु हृद्य लगावा। (मा० १।३३।२) उठाई—उठाकर ऊपर कर के। उ० सत्य कहुँ ठोड भुजा उठाई। (मा० १।१६१।३) उठाएँ—उठाकर, उपर कर के। उ० चिकत विलोकत कान उठाएँ। (मा० १।१४६।४) उठाए—उठाया, ऊपर कर लिया। उ० तुरत उठाए करनापजा। (मा० १।१४८।४) उठाव—उठाने लगा। उ० पर्यो वीर विकल उठाव दस-मुख अतुल वल महिमा रही। (मा० ६।८३। छं० १) उठावन—उठाना, उपर करना। उ० तेहि चह उठावन मूढ़ रावन, जान निर्ह त्रिभुअन धनी। (मा० ६।८३। छं० १) उठावा—उठाना, उपर करना। उ० वार-वार प्रभु चहुइ उठावा। (मा० १।३३।१) उठावों—उठाऊँ, उपर करूँ। उ० कंदुक इव बह्यांड उठावा। (मा० १।२४३।२)

उड़-(सं० उहु)-ननत्र, तारा ।

उड़ इ-(सं० उहुयन)-उंडता है, उड रहा है। उ० उडह अवीर मनहुँ ऋहनारी। (मा० १।१६४।३) उडत-१ उड़ता है, २ उडते हुए। उड़न-उडना। उ० चहें मेरु उडन वडी वयारि वही है। (गी० ४।२४) उडि-उडकर। उ० संघानि धनु सर निकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहीं। (मा० ६। इ० १)

उड़ाइ-उडकर। उ० रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो जपर धूरि उडाइ। (मा० ६।४३) उडाई-१ उडक्र, २. उड़ गई। उ० १ अस जानहि जियँ जाउँ उड़ाई। (मार्० र्।११ना१) उड़ाउँ-उडता हूँ। उ० लरिकाई जह जह फिर्गिह तहँ जहँ संग उडाउँ। (मा० ७।७४ क) उडात-१ उडते हुए, उडने में, २ उडते है। उ० १. बोलत मधुर उडात सुहाए। (मा० ७।२८।२) उड़ानी-उडी है। उ० लिए अपनाइ लाइ चंडन तन्, कछु कटु चाह उडानी। (कु॰ ४७) उड़ाव-उडाता है । उ॰ मरुत उडाव मयम तेहि भरई। (मा० ७१०६१६) उड़ावहीं-उडा रहे हो, उडाते हों। उ० संग्राम पुर वासी मनहुँ वहु वाल गुड़ी उदावहीं। (मा० २।२०। छं० २) उड़ाहिँ–१ उडने लगे, २. उड़ते हैं। उ० १. सेतुवंघ भइ भीर अति, कृपि नम पंय टड़ाहि। (मा० ६।४) उड़ाहीं-उड जाते हैं। ट० नेहिं मास्त गिरि मेर उदाही। (मा० १।१२।६) उड़ावन-उड़ाना। उ० चहत उडावन फूँकि पहारु। (मा० अ२७३।३)

उड़ावनिहारी-उड़ा देनेवाली। उ० संसय विद्या उड़ावनि-हारी। (मा० १।११४।१)

उडु-(सं०)-नत्त्रत, तारा। उ० जिमि उदुगन मंडल बारिट पर नवग्रह रची अथाई। (वि० ६२)

उडुवित-(सं०)-चंन्द्रमा, ग्केश । उ० प्रेमिपयूपरूप उडु-पति विनु कैसे हो श्रिल पेयत गवि पाहीं । (कृ० ४८) उडु-दे० 'उडु' ।

उत्ग-(सं॰ उत्त्'ग)-ऊँचा, बुलंट। उ॰ श्रति उतंग जल-निधि चहुँ पासा। (मा॰ १।३।६)

उत-(१)-वहाँ उस श्रोर, उधर । उ० सुत सनेह इत बचनु उत संकट परेड नरेसु । (मा० २।४०)

उतकठा-दे॰ 'उन्कंश'। उ॰ सिय हियँ ग्रति उतकंश जानी। (मा॰ १।२२६।२)

उतंकरप-दे॰ 'उर्कर्ष'। उ॰ निषु उतंकरप कहत सठ दोऊ। (मा॰ शक्ष्णार)

उत्पति—(सं० उत्पत्ति)-पेदाइश, जन्म, उद्गम। उ० श्रादि युष्टि उपजी जबहि तब उतपति भे मोरि। (मा०-१।१६२) उतपात—हे० 'उत्पात'। उ० समन श्रमित उतपात सब भरत चरित जपजाग। (मा० १।४१)

उतपाती-(सं० उत्पातिन्)-उत्पात करनेवाला, उपद्रवी। उ० ग्रव दुइ कपि श्राए उतपाती। (मा० ६।४४।२) उतपातु-दे० 'उतपात'। उ० सन्नु उतपातु भयउ जेहि लागी।

(मा० रार्० शर्)

उतर-दे॰ 'उत्तर'। उ॰ १ केवट कुसल उतर सविबेका। (मा॰ ११४१।१)

उतरश्रयन-(सं० उत्तरायण)-सूर्य की मकर रेखा से उत्तर कर्क रेखा की ओर गति। उ० दिनमनि गवन कियो उतर अयन। (गी० १।४६)

उतरइ—(सं॰ श्रवतरण)—उतरे, नीचे श्रावे। उतरत—उतरने
में, नीचे श्राने में। उ॰ उद्धि श्रपार उतरत नहिं लागी
वार, (क॰ ६१२४) उतरहिं—(सं॰ उत्तरण)—पार उतरते
हे, पार करते हे। उ॰ उतरहिं नर भवसिष्ठ श्रापारा।
(मा॰ २१९०९१२) उतिर—१. उतर, पार हो, २. उतर
कर। उ॰ १. तुलसी उतिर जाहु भव उद्धि श्रगाष्ठ।
(व॰ ६१) उतिरवो—उतरना, उतरना है। उ॰ सोखि कै
लेत कैवाधि सेतु करि, उतिरवो उद्धि न वोहित चिह्नो।
(गी॰ ११९४) उतिरहि—उतर जायेगी, पार हो जावेगी।
उ॰ उतिरहि कटकु न मोरि बडाई। (मा॰ १११६१४)
उतरी—श्रवतित हुई, उतर श्रायी। उ॰ मनहुँ करुनरस
कटकई उत्तरी श्रवध वजाइ। (मा॰ २१४६) उतरे—उतर
पड़े, नीचे श्राए। उ॰ उतरे राम देवसिर देखी। (मा॰
२१८०१) उतरे—उतरे, नीचे श्रावे। उ॰ जेहि बिधि उतरे
किप कटकु तात सो कहहु उपाइ। (मा॰ १११६)

उतराई-नदी के पार उतरने का महसूल। उ० पद कमल धोइ चड़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। (मा० २।१००। छं० १)

उतरात-(सं॰ उत्तरण)-पानी पर तैरते हैं। उ॰ उद्घरत उतरात हहरात मरि जात। (क॰ ७।१७६) उतर-दे॰ 'उतर'। उ॰ जाइ उतरु स्रव देहउँ काहा।

(मा० ११४४११)

उताइल-(सं० उत् + स्वरा)-उतावली से, जल्दी। उ० चला उताइल त्रास ने थोरी। (मा० ३।२६।१२)

उताना—(सं० उत्तान)—उतान, चित, पीठ को भूमि पर जगाए हुए। उ० जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना। (मा० ६।४०।३)

उतार-१ ढाल, नीचा, २. नीच, पापी। उ०२ अपत, उतार, अपकार को अगार जग। (क्० ७१६८)

उतारहिं—(सं० अवतरण)—उतारती हैं। उ० कनक थार आरती उतारहिं। (मा० ७।७।२) उतारहि—(सं० उत्तरण) उतार दो, उस पार कर दो। उ० होत बिलंब उता-रहि पारू। (मा० २।१०१।१) उतारि—उतारकर, निकाल-कर। उ० चूड़ामनि उतारि तब दयु । (मा० १।२७।१) उतारिहो—उतारूँगा। उ० तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों। (मा० २।१०० छु० १) उतारी— उतारा, निकाला। उ० सनिमुद्दी मन मुद्दित उतारी। (मा० २।१०२।२)

उतारा−१ 'नदी म्रादि पार करने की क्रिया, २. पड़ाव, ंटिकने का कार्य, ३` प्रेत-वाधा म्रादि की शांति ।

उतारू-उद्यत, तत्पर संनद्ध।

उतायल-दे॰ 'उताइल'।

उतावल-दे॰ 'उताइल'।

उतुंग-दे० 'उत्तुंग'।

उत्कठा-(सं०)-प्रवल इच्छा, 'लालसा ।

उत्कंठित-उत्सुक, इच्छुक ।

उत्कट-(सं०)-उम्र, विकट, प्रचंढ, दुःसह।

उत्कर्ष-(सं॰)-१ श्रेष्ठता, उत्तमता, २ वहाई, प्रशंसा, ३.परिपूर्णता, समृद्धि ।

उत्कृष्ट-(सं०)-उत्तम, श्रेष्ठ।

उत्तम-(सं०)-१ श्रेष्ठ, श्रद्धा, भला, २ छोटी रानी सुरुचिसे उत्पन्नराजा उत्तानपाद का पुत्र, ध्रुव का सौतेला भाई। उ०१ उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानि। (दो० ३४२)

उत्तर-(सं०)-१ किसी प्रश्न का जवाय, २. दिच्या के सामने की दिशा, २. पिछला, बाद का । उ० २ कियो गमन जनु दिन नाथ उत्तर संग मधु माधव लिए। (जा० ३६)

उत्तरायण-(सं०)-सूर्य की मकर रेखा की छोर से कर्के रेखा की छोर गति।

उत्तान-(सं०)-ऊपर मुख किए, चित, सीधा।

उत्तानपाद-(सं०)-महात्मा ध्रुव के पिता। राजा उत्तान-पाद स्वायंभुव मनु के पुत्र थे। इनके छोटे भाई का नाम प्रियमत था। उत्तानपाद की सुनीति छोर सुरुचि दो रानियाँ थीं। सुनीति से ध्रुव, कीर्तिमान् छोर घायुष्मान् तथा सुरुचि से उत्तम, ये चार इनके पुत्र थे। उ० नृप उत्तानपाद सुत तासू। (मा० १।१४२।२)

उत्तंग-(सं०)-ऊँचा, बहुत ऊँचा।

उत्पति-वे ं उत्पत्ति'। उ धनुभव सुख-उत्पति करते, भवश्रम धरे उठाइ। (वै० २०)

उत्पत्ति-(सं०)-पैदाइश, जन्म, उद्भव। उत्पत्त-(सं०)-जन्मा हुमा, पेदा। उत्पल-(सं०)-१. कमल, जलज, २. नील कमल । छू० १. नीलोत्पल तन स्थाम, काम कोटि सोभा श्रधिक। (मा० ४।३० ख)

उत्पात-(सं०)-उपद्रव, श्राफ़त, श्रशांति, हलचल । उ० जलिय-लंघन-सिंह, सिहिका-मद-मथन, रजनिचर-नगुर उत्पात केतू। (वि० २१)

उत्पाती-(सं•अत्पातिन्)-उत्पात करनेवाला, उपद्रवी।

उत्पादक-(सं ३)-उत्पन्न करनेवाला ।

उत्प्रेचा-(सं०)-उद्भावना, आरोप।

उत्फुल्ल-(सं०)-विकसित, फूला हुन्रा, प्रफुल्लित । उत्सर्ग-(सं०)-१ त्याग, न्योछावर, विलदान, २ समाप्ति ।

उत्सव-(सं०)-१. मंगल-कार्य, धूस-धाम, रः पूर्व, ंत्योद्दार । उ० १ पिताभवन उत्सव परम, जी प्रभु श्रायसु होद्द । (मा० ११६१)

उत्साह-(सं०)-१ उसंग, उछाह, जोग, हौस्ता, २. सार्ह्यू, हिम्मत ।

उथपन-(सं० उत्थापन)-उजहे या उखहे हुए, स्थानअप्ट। उ० रघुकुल-तिलंक सदा तुम्ह उथपनयापन।
(जा० १६३) उथपनहार-उखाडनेवाले, स्थानअप्ट करनेवाले। उ० उथपे-थपन, थिरथपे-उथपनहार, केसरीकुमार
यल आपनो समारिए। (ह० २२) उथपे-उखहे, उजहे,
स्थानअप्ट। उ० उथपे-थपन, थिरथपे उथपनहार। (ह०
२२) उथपै-उखाहे, हटावे। उ० उथपे तेहि को जेहि राम
थपे ? (क० ७।४७)

उदउ−(सं० उदय)- अपर श्राना, निकंतना, प्रकट होना । उ० दिन दिन उदउ श्रनंद श्रव, संगुन सुमंगल देत । (प्र० ७।४।७)

उदेक-(सं॰)-जल, पानी । उ० पट पखारि पादोदक सीन्हा। (मा० ७।४८।१)

उद्घाटी-(स॰ उत्घाटन)-प्रकाशित किया, खोला, प्रकट् किया। उ० तब भुजवल महिमा उद्घाटी । (मा० १।२३६।३)

उद्धि-(सं०)-१ संसुद्ध, २. मेघ, २. घडा। ७० १ बॉम्यो बननिधि नीरनिधि जलिधि सिंधु बारीस। (मा० ६।४)

उदपान-(सं०)-१. कुन्नाँ, २ कुएँ के समीप का गड्डा, खाता ।

उद्वस-(सं०उद्दासन)-उजाब, सूना। उ० उदयस अवध मरेस विनु, देस दुस्ती नर नारि। (प्र० णहाश)

उदवेग-(सं० उद्देग)-१ चित्त की व्याङ्कलता, रं. भय, इर्। उदवेगु-दे० 'उदवेग'। ७० मुनि उदवेग न् पावे कोई ४ (मा० २।१२६३)

उदेभव-(सं० उन्नर्य)-उत्पत्ति, जन्म, सृष्टि । उ० उद्भवि पालन प्रलय कहानी । (मा० १।१६३।३)

उदमासित-(सं॰ उद्मासित)-१ उत्तेजित, उद्दीप्त, र् प्रकट, प्रकाशित।

उदयँ-उदय के समय। दे० 'उदय'। उ० १. श्रहेणोर्द्यँ सक्क्षे क्रुमुद, उदयन जोति सलीन। '(मा० शर्रे म्) उदय-(सं०)-१. क्यर श्रामा, निकलना, १. प्रासः, धूर्यो-

द्य, ३. उन्नति, बद्दती । उ० १. रवि निज उद्य व्याज रघुराया। (मा० १।२३६।३) उदयगिरि-(सं०)-पुराणानुसार उदयाचल नामक एक पर्वत जो पूरव दिशा में है श्रीर जिस पर सूर्य का उदय होता है। इसि प्रकार अस्ताचल पर सूर्यास्त होता है। उ० उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग। (मा० उदयभैल-(सं० उदयशैल)-दे० 'उदयगिरि'। उ० उदय-सैंज सोहें सुंदर कुवँर, जोहे। (गी० १।८२) उदर-(सं०)-१. पेट, जठर, २. भीतरी साग, ग्रंदर। उ० १. त्रिवली उदर गॅभीर नाभि-सर, जहँ उपजे यिरंचि ज्ञानी। (वि० ६३) उदरगत-(सं०)-पेट में, उदर में। उदररेख-(सं े उदररेखा)-पेट पर की तीन रेखाएँ, त्रिवली। ंड ं तिहते विनिद्क पीत पट उदर रेख बर तीनि। (मा॰ 31380) उदवेग-दें (उद्देग'। उदार-(सं०)-१.दाता, दानणील, २ श्रेष्ट, वडा, ३. दयालु, कृपाल, ४. सरल, सीधा । उ० २. सी संबाद उदार जेहि विधि मा आगे कहव। (मा० १।१२० ग) उदारहिं-१ उदार को, २ उदार, द्यालु । उदारहि-१. उदार को, २. उदार, दयाल । उ० २. तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि। (मा० ७।३ ०।४) उदारा-दे॰ 'उदार'। उ०१. पुहि महँ रघुपति नाम उदारा। (मा० १।१०।१) उदार-दे० 'उदार'। उदास-(सं०)-१. जिसका चित्त किसी चीज़ से हट गया हो, तिरक्त, २ भागडे से अलग, तटस्थ, २. दुखी, खिन्न। उ० १ एक उटास भाय सुनि रहही। (मा० राधमा३). उदासा-दे॰ 'उदास'। उ०१ तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा। (सा० ११७६१३) उदासी-१ विरक्त, त्यागी, संन्यासी, २. एक संप्रदाय विशेष तया उसके माननेवाले, ३. खिन्नता, उत्साह व आनंद का त्रभाव। उ० १. तापस वेप विसेषि उदासी। (सा० रारहार) उदासीन-(सं०)-१. शत्रु-मित्र भाव से रहित, विरक्त, निपज्ञ, २ रूखा, उपेजायुक्त। उ० १. उदासीन तापस-वन रहहीं। (मा० शर१०१२) उदित-(सं०)-१. जो उदय हुआ हो, निकला हुआ, २ मुकट, ज़ाहिर, २. मस्त्र, मफुल्लित । उ० १. द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रिव देखि। (मा० २।३७) उदिताचल-(सं०)-दे० 'उदय गिरि'। उदे (सं० उदय) दे० 'उदय' ॥ उदोत-(सं॰ उद्योत)-१. प्रकाश, रोशनी, २ दीन्त, ३. ग्रुभ्र, उत्तम । उ० १ हाथ लेत पुनि मुकृता करत उटोत। (व॰ १) उदी-(सं० उदय)-दे० 'उदय'। उ० १. दुइज न चंदा देखिए, उदी कहा भरि पाल । (दो० ३४४) उद्गम-(सं०)-१, उत्पत्ति का स्थान, निकास, २, उद्य,

उद्धाटन-(सं०)-उघाडना, खोलना, प्रकट करना । उद्घाटी-१. खोला, प्रकट किया, २. खोलनेवाली. प्रकट करनेवाली। उद्दड-(सं०)-१. निढर, अक्खड, २. उद्धत, उजद्व। उद्दित-(सं॰ उदित)-प्रकाशित, ज़ाहिर, प्रकट। उद्देश्य-(सं०)-लच्य, प्रयोजन, इप्ट। उद्धत-(सं०)-उम्र, प्रचंड, उद्दंड। उ० यातुधानोद्धत-फ्रजू-कालाग्निहर, सिद्ध-सुर-सज्जनानंदं सिधो। (वि० २७) उदरन-(सं॰ उदरण)-१. मुक्त होने की क्रिया, ब्रुरी श्रवस्था से श्रव्छी अवस्था में श्राना । २. मुक्त करनेवाला, उद्धार करनेवाला । उ० २. भूमि-उद्धरन भूधरन-धारी । (वि० ४६) उद्धरहुगे-उद्धार करोगे. मुक्ति दोगे। उ० तिन्हिं सम मानि मोर्हि नाथ उद्दरहुगे। (वि० २१९) उदव-(सं०)-३ उत्सव, २. यज्ञ की त्राग, ३. कृष्ण के एक यादव मित्र । रिश्ते में ये कृष्ण के मांसा लगते थे। इनका दूसरा नाम देवश्रवा था। ये वृहरपति के शिष्य कहे जाते हैं। इनके पिता का नाम सत्यक था। इनको कृष्ण ने गोपियों को समकाने के लिए भेजा था। उढार-(सं०)-झुटकारा, सुक्ति, त्राण । उद्वारन-उद्धार करनेवाला, मुक्तिदाता । उ० जय माया मृगमधन गीध-सबरी-उद्धारन । (क०७।११४) उद्त-(सं०)-१. उगला हुआ, २ अन्य स्थान से ज्यों का त्यों लिया हुआ। उद्धरय-निकालकर । उ० सार-सतसंगमुद्धत्य इति निश्चितं वदिति श्रीकृत्स वैदर्भिभर्ता । (वि० १७) उद्भट-(सं०)-प्रवल, प्रचंड, श्रेप्ट । उ० रिच्छ मर्कट विकट सुभट उद्गट, समर सैल-संकासरिए-त्रासकारी । (वि०५०) उद्भव-(स०)-उत्पत्ति, जन्म। उ० उद्भवस्थिति संहार-कारिणी कलेशहारिणीस्। (मा० १।१। श्लो० ४) उद्भिज-(सं० उद्भिज्ज)-वनस्पति, वृत्त, लता गुल्म भादि जो भूमि फाड़कर निकलते है। उद्यत-(सं०)-तैयार, तत्प्र, मुस्तैद । उद्यम-१. काम, धंधा, २. प्रयास, उद्योग । उ० १. जस सुराज खल उद्यमं गयऊ। (मा० ४।१४।२) उद्यान-(सं०)-वगीचा, उपवन । उद्योग-(सं०)-१. प्रयत्न, कोशिश, २. काम, उद्यम । उद्योत-(सं०)-१ प्रकाश, उजाला, २. चमक, आभा भलक। उ० १. रत्नहाटक-जटित मुकुट मंडित मौलि भान्सत-सहस-उद्योतकारी। (वि० ४१) उद्दोगॅ-(सं०)-१ व्याकुलता, घवराहट, २ की श्राकुलता । उधरी-(सं० उद्धार)-उद्धार कर दिया। उ० ग्रानायास उधरी तेहि काला। (मा० २।२६७।२) उधरेट-उद्धार किया, मुक्ति दी। उधर्यो-उबारा, उद्धार किया। उ० यिनु अवगुन कुकलास कृप-मन्जित कर गहि उधर्यो। (वि० २३६) उधारन-१. उद्धार करनेवाले, २ - उद्धार करने के लिए। उ॰ १. तुससिदास तिन धास सक्त भक्क कोस्रवापृति 🕫

मुनिबधू-उधारन। (वि० २०६) २, ज्यों धाए गजराज अडधारन सपदिः सुदरसनपानि । (गी० ६**।**६) उधारि-उद्धार करके, मुक्त करके। उ० ऋषिनारि उधारि, कियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीति लही। (क० ७।१०) उधारिहै–उद्धार करेंगे। उ० पुर पाँउ घारिहें उधारिहैं तुलसी हूँ से जन∄ (गी० २/४१) उधारी–उद्धार किया, मुक्ति दी। उ० जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि सोउ रघुनाथ उधारी। (वि० १६६) उधारे-वचाए, उद्धार किया। उ० कौने देव बराय बिरद-हित हिठ-हिठ ग्रधम उधारे। (वि० १०१) उधार्यो-उवारा, बॅचाया। ं उद्धार क़िया ! उ० तुलसिदास एहि त्रास<sup>्</sup>सरन राखिहि जेहि गीध उधार्यो। (वि० २०२) उन-(१)-'उस'का बहुवचन यो उसके स्थान पर प्रयुक्त होनेवाला श्रादरसूचक शब्द । उन्होंने । उ० रुचिर रूप-म्त्राहाऱ-बस्य उन पावक लोह न जान्यो । (वि० ६२) उनकी-अन्य पुरुष (वह' के रूप 'उस' के बहुवचन या आदर सुचकरूप 'उन' का संबंध कारक की विभक्ति ,'की' के साथ का संयुक्त रूप। उ० उनकी कहिन नीकी, रहिन ्रतपन सी की । (गी०२।३१) उनहिं-उनको । 📝 🦵 उनए-दे॰ 'उनये'। उनचास-(सं० एकोनपंचागत)-चालिस श्रीर । नव की , संख्या । एक कम पचास । उ० हरि श्रेरित तेहि श्रवसर चले मरुत उनचास्र। (मा० ३१।२४) उनचास पवन-सिद्धांत शिरोमणि में आवह, प्रवह, उद्गह आदि म प्रकार के पवनों का उल्लेख है। कहीं कहीं पवन रुद्र के पुत्र माने गये है और इनकी संख्या १८०, मानी गई है। पुराणों में पवन कश्यप और दिति के पुत्र माने गये.है। इनके वैमात्रिक भाई इंड ने गर्भ काटकर एक से उनचास हकडे कर डाले थे। ये ही उनचास पवन हुए 1 उनमाय-(सं० उन्मत्त)-बेसुध, मस्त । उ० ऋपिवर स्तहँ छुंद बास, गावत कलकंठ हास, कीर्तन उन्माय काय 'क्रोधकंदिनी । (गी० २।४३) उनमेखु-(सं॰ उन्मेप)-१ खुलना, श्रांखों का खुलना, २. खिलना, विकास, ३. थोड़ा प्रकाश । उ० असर है रवि किरनि ल्याए करन जन् उनमेखु। (गी० ७।६) 🔩 🐫 उनये-(सं० उन्नमन)-१, मुक्ते, लटके, २ छाए, विरे । उ० २. गहि मंदर बंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन के। (क० ६।३४) उनयेउ–उमडा, विरा । उनरत-(सं विकरण)-उठता हुआ, चढता हुआ। उ० उनरत जोयन् देखि भृपति मन भावह हो। (रा० ४) उन्वनि-(सं० उन्नमन)-मुकती हुई, त्राती हुई, आरंभ होती हुई। उ० लाज गाज उनवनि कुचाल कलि परी वजाइ कहूँ कहुँ गाजी। (कृ० ६१) उनहास-(सं० श्रनुसार)-समान, सदश। उनींदे-नींद् भरे, ऊँघते हुए। उ० श्राजु उनींदे श्राए मुरारी। (क्टं० २२)ः उनीद-(सं० उन्निड़)-म्रद्धं निद्रा, ऊँघ। उ० लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ। (मा० ११३१४) उनीदे-नीद भरे, निद्रायुक्त । उ० सिय रघुवर के भएन्डनीदे नैन। (ब०१८) 2 - 35 77 - 1200

उन्नत-(सं०)-१. ऊँचा, ऊपर उठा हुन्ना, २. वदा हुन्ना, ्समृद्ध, ३. श्रेष्ठ, महर्त्। उ० १: अधर अरुन उन्नत नासा। (वि० ६३) 🗠 उन्नमित-(सं०)- अपर उठा हुन्ना, उत्तेजित । 🕒 उन्मत्त-(सं०)-१. मतवाला, मदांघ, २. पागल, बाबला । उन्मना-(सं०-उन्मनस्)-चितित, ध्याकुल, चंचल । उन्माद-(सं०)∸पागलपन, वावलापन। उन्मेष-(सं०)-१. खुलना, ग्राँख का खुलना, २. खिलना, ् ३ प्रकाश, थोडी रोशनी। उन्ह-उन, 'वह' का विभक्ति लगाने के लिए बना हुआ अवधी रूप। उ० साचेहुँ उन्ह कें मोह न माया। (मा० ं १।६७।२) उर्न्हहिं-उन्हें, उनको । , उ० तस फलु उन्हेंहि देवॅकिरि साका । (मा०् २।३३।४) ≝ उपग-(सं॰ उपांग)-एक वाजा, नसतरंग । उ॰ पनवानक निर्भार ग्रांति उपंग । (गी० राष्ट्रा) 🗁 🔑 🕬 उप-(सं०)-एक उपसर्ग। जिन शब्दों के पूर्व लगता है, उनसें ्समीपता, सामर्ध्य, गौणता तथा न्यूनता म्रादि म्रथीं की विशेषता कर देता है। उपकार-(संग)-भलाई, नेकी, हित्। उल पर उपकार बचन मन काया। (मा० ७।१२१।७) उपकारा-दे० ''उपकार' ।। उ० श्रुति केंह, परम घरम उपकारा १ (सा० १।८४।१) । उपकारिनी-(संश्रु उपकारिखी)-उपकार करनेवाली, भलाई करनेवाली । उपकारी-(सं० उपकारिन्)-उपकार च्या भलाई करनेवाला । उठ । उपकारी की संपति जैसी। (मा० धावशाई) उपखान-(सं॰ उपाख्यान)-१ पुरानी कथा, पुराना बृत्तांत, र कथा के अंतर्गत कोई कथा, ३. वृत्तांत, हाल। उ० १ साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान । (दो० ४४४) उपलानों उपलान भी, कहानी भी। उ० श्रति ही श्रयाने उपखानो नहि बूर्में लोग । (क०७।४०७)<sup>-</sup> उपखानु∸दें व्यखानु' । उ० १. संगति न जाइ पाछिले को उपसानु है। (क्रा ७१६४) 💛 🗜 🖓 उपचार–े(सं०)–१∹न्यवैहार, प्रयोग, २⊹ दवा, इलाज, ३ सेवा, ४ धर्म के विविध अनुष्ठान, ४ पूजन के प्रावाहन, श्राचमन, स्नान श्रादि सोलह श्रंग, ६ ्उपाय, ७. घृस, रिशवत, म छेड्छाड । उ ु २ कियो बैदराज उपचार । (गी॰ ६।६) ६ तब लग सुख ,सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार । (मा० २।१०७) म भरत हमहि उपचार न थोरा ।(माँ रे।३२६।४) उपचार-दे० 'उपचार'। उपज-(सं०)-१ उत्पत्ति, पैदावार, २ मन में आई हुई नई वात, ३. मनगढ़त बात, ४ उत्पन्न होता था। उ०,४ तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा। (मा० १।१६२।३) उपजइ-पैदा हो, उत्पन्न हो.। उपजत-उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। उ॰ निमिष निमिष उपजत सुख नए। (मा॰ अप्तरि—उपजते हैं, पैदा होते हैं। उ० उपजिंह श्यनत त्रमृत छ्वि जहही।(मा० १।११।२) उपजा-द्रापञ्च हुआ। उन् उपका हियं भति इरपु विसेपा। (मा०

शारे । १) उपजि — उत्पन्न हो । उ० उपजि परी समता सन मोरं। (मा० १।१६४।२) उपजिहि — उत्पन्न होगी। उ० राम भगति उपजिहि उर तोरं। (मा० ७।१०६।१) उपजिहु — पैदा हुई हो। उ० तीयरतन तुम उपजिहु भव-रतनागर। (पा० ४६) उपजी — पैदा हुई। उ० प्रेम सरीर प्रपंच-रूज, उपजी अधिक उपाधि। (दो० २४२) उपजे — पैदा हुए। उ० उपजे जदिप पुलस्त्य कुल। (मा० १।१७६) उपजे उ — उत्पन्न हो गया, पैदा हो गया। उ० राम चरन उपजे उनव नेहा। (मा० ७।१२६।४) उपजेहु — पैदा हुग्रा। उ० उपजेहु वंस अनल कुल घालक। (मा० ६।२१।३) उपजे — पैदा हो, उत्पन्न हो। उ० एहि विवि उपजे लिच्छु जय सुन्दरता सुखमूल। (मा० १।२४७)

उपजाए-पैदा किए, उत्पन्न किए। उ० भलेउ पोच सव विधि उपजाए। (मा० ११६१२) उपजाया-पैदा किया, उत्पन्न किया। उ० ग्रादि सिक्त लेहि लग उपजाया। (मा० १४२१२) उपजाविस-पैदा कर ।उ० ग्रय जिन रिस उपजाविस मोही। (मा० ६१३११३) उपजाविह उत्पन्न करते हैं। उ० जय जय धुनि करि भय उपजाविह। (मा० ६१६३१४) उपजावा-पैदा कर रहा है। उ० प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। (मा० ३।३७१४) उपजावे-१. पैदा करता है, २ पैदा करे। उ० १. निज श्रम तें रिवकर-संभव सागर ग्रति भय उपजावे। (वि० १२२)

उपजायक-पैदा करनेवाला । उ० यह दूसन विधि तोहिं होत अब रामचरन-वियोग-उपजायक । (गी० २।३) -उपदेश-(सं०)-१. शिचा, सीख, नसीहत, २ गुरु-मंत्र, दीचा । उपदेस-दे० 'उपदेश'। उ० १. पर उपदेस कुंसल बहुतेरे । (मा० ६।७६।१)

उपदेसत-उपदेश करते हैं, शिचा देते हैं। उ० कासी हू मरत उपदेसत महेस सोई। (क॰ ७।७४) उपदेसहिं-उपदेश देते थे, उपवेश हेते हैं। उ० कतहूँ मुनिन्ह उपवेसिंह म्याना । (मा० १।७६।१) उपदेसहीं-उपदेश देते हैं, उप-देश करते हैं। उपदेखिग्र-उपदेश करना चाहिए। उ० धरम नीति उपदेखित्र ताही। (मा० २।७२।४) उपदेसिन्ह-दे० 'उपदेसेन्हि' । उपदेसिन्हि–दे० 'उपदेसेन्हि' । उपदेसिवे– उपदेश देने, शिचा देने । उ० तजहि तुलसी समुिक यह ट्रपटेसिवे की वानि । (कृ० ४२) उपदेसिवो-उपदेश देना, शिवा देना। उ० उपदेसिवी जगाइबी तुलसी उचित न होइ। (टो० ४८६) उपदेसे-उपदेश किया, समकाया। उ०् सुनि यहु भाँति भरत उपदेसे। (मा० २।१६६।४) उपदेसेड-उपदेश दिया है । उ० सुंदर गीर सुविप्रवर श्रस उपदेसेड मोहि। (मा० १।७२) उपदेसेन्हि-उपदेश किया था, शिचा टी। उ० दच्छसुतम्ह उपदेसेन्हि जाई। (मा० १।७६।१)

उपदेसा-दे० 'उपदेश । उ० १ जौ तुम्ह कीन्ह मोर उप-देसा। (मा० ११९७११२)

उपदेसु-१. दे० 'उपदेश', २ टपदेश दो, उपदेश करो। उ० १. टपदेसु यहु बेहि तात तुम्हरं राम सिय सुखपावहीं। (मा० २।७१। छुं०१)

उपदेसू-दे० 'दपदेश'। द० १. कासी सुकृति हेतु दपदेसू। (मा॰ ११९६१)

उपद्रव-(सं०)-१. उत्पात, उधम, गडवड, ऋत्याचार, २. ग्राकस्मिक वाधा, हलचल । उ० १. करहि उपद्रव ग्रसुर निकाया । (मा० १।१८३।२)

उपधान-(सं०)-१. तकियां, सर के नीचे रखने का गई।, २. सहारां, ३ प्रेम, ४. विशेषता । उ० १. विविध बसन उपधान तुराई ।(मा० २।११।१)

उपिच-(सं०)-१. समीप, निकट, २. जालसाज़ी, बेह्मानी,

३. भय, धमकी, ४. कारण।

उपनयन-(सं०)-यज्ञोपवीत संस्कार, व्रत्यंघ, जनेक ।
उपनिषद-(सं० उपनिषद्)-१. पास वंठना, २. व्रह्म विषा
की प्राप्ति के लिए गुरु के पास वेठना, ३ वेद की शाखाओं
के व्राह्मणों के अंतिम भाग, जिनमें आतमा परमात्मा आदि
का निरूपण है। यों तो इनकी संख्या २०० से ऊपर
कही जाती है पर प्रसिद्ध १०८ है, उनमें भी प्रधान १०
हैं। उ० ३ संत पुरान उपनिषद गावा। (मा० ११४६११)
उपपातक-(सं०)-छोटा पाप। मनु के अनुसार परस्त्रीगमन, गोवध आदि उपपातक है। उ० जो पातक उपपातक अहहीं। (मा० २११६७१४)

उपवन-(सं० उपवन)-१ वाग, वगीचा, २. छोटे-छोटे जंगल। उ० १. वन वाग उपवन वाटिका सरकृप बापी

सोहहीं। (मा० शश् छ०२)

उपवरहन-(सं॰ उपवर्ह)-उपधानों, तिकयों, 'उपबरह' का बहुवचन। उ॰ उपवरहन बर बरनि न जाही। (मा॰ १।३ १६।२)

उपवासा-(सं० उपवास)-भोजन छोड देना, वह वत जिसमें भोजन नहीं किया जाता। उ० किए कठिन कछु दिन उप-वासा। (मा० १।७४।३)

उपवीत-(सं० उपवीत)-१. यज्ञोपवीत या जनेक संस्कार, २ कनेक, यज्ञसूत्र । उ० १. करनवेध उपवीत विशाहा । (सा० २।१०।३)

उपमा-(सं०)-१ तुलना, मिलान, पटतर, साद्दश्य, २. एक अर्थालंकार जिसमें दो वस्तुओं में भेद रहते हुए भी उनका समान धर्म वतलाया जाता है। उ० तीली तुरा तुलसी कहतो पै हिए उपमा को समाउ न आयो। (क०-६।४४)

उपमाई-साद्दयता, समानता, वरायरी। उ॰ मृतुलचरन सुभ चिह्न पदल नख श्रति श्रदभुत उपमाई। (वि॰ ६२)

उपमान-(सं०)-१ वह वस्तु जिससे उपमा दी जाम, र उपमा, पटतर ।

उपमेय-(सं०)-उपमा के योम्य, जिसकी उपमा दी जाय। उपयो-(सं० उपज)-उत्पक्ष हुझा, पैदा हुआ। उ० सुनि हरि हिय गरव गृढ़ उपयो है। (गी० ६।११)

उपयोगी—(सं० उपयोगिन्)-काम देनेवाला, प्रयोजनीय, लामकारी।

उपर-(सं० उपरि)-ऊँचाई पर, ऊपर, ऊँचे स्थान में, चोटी पर। उ० लंका सिखर उपर श्रागारा। (मा० ६११०१४) उपरना-ऊपर से श्रोहने का दुपटा, चादर। उ० पिंबर उपरना काला सोसी। (मा० ११३२०१४)

डपरांत-(सं०)-बाद, धनन्तर।

उपरागा-(सं॰ उपराग)-१ किसी वस्तु पर पास की वस्तु का त्राभास पड़ना, ब्रह्म । २. व्यसन, ३. निन्दा । उ० भयऊ परव विन रिव उपरागा । (मा० ६।१०२।१) उपराजा-(सं० उपार्जन)-पैदा किया, उत्पन्न किया। उ० श्रग जगमय जग मम उपराजा । (मा० ७।६०।३)

उपराम-(सं०)-१. त्याग, विराग, २ त्राराम, विश्रास । उपरि-(सं०)-ऊपर। उ० सैलोपरि सर सुंदर सोहा। (मा० ७।४६।४)

उपरीउपरा-१. एक ही वस्तु के लिए कई आदिमयों का उद्योग, चढ़ाउपरी, उपराचढ़ी, २. एक दूसरे से बढ़ जाने की इच्छा। उ० २ रन मारि मची उपरीउपरा,

भले बीर रघुप्पति रावन के। (क० ६।३४)

उपरोद्दित-(सं० पुरोहित)-कर्मकांड करनेवाला, कृत्य कराने-वाला ब्राह्मण । वह ब्राह्मण जिसके यजमान हो । उ० समय जानि उपरोहित ञ्रावा । (मा० १।१७२।४) उपरोहितहि-उपरोहित को, पुरोहित को। उ० उपरोहितहि देख जब राजा। (मा० १।१७२।३)

उपरोहित्य-पुरोहित का, पुरोहिती। उ० उपरोहित्य कर्म

म्रति मंदा । (मा० ७।४८।३)

उपल-(सं०)-१. पत्थर, २. ऋोला, ३ रत्न, ४ मेघ, वादल, ४ बालू, ६ चीनी। उ०२ जलु हिम उपल विलग नहि जैसें। (मा० १। ११६।२)

उपवन-(सं०)-बाग, बगीचा, कुंज, फुलवारी।

उपवास-(सं०)-१. भोजन का छूटना, फाका, २. वह व्रत जिसमें भोजन छोड दिया जाता है।

उपवियो-(सं० उप + यमन)-ऊपर श्राया, उदय हुआ। उ० देव कहें सबको सुकृत उपवियो है। (गी०१।१०)

उपवीत-(सं०)-१. जनेऊ यज्ञसूत्र, २ उपनयन संस्कार। उ० २ उपवीत न्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं। (जा० २१६)

उपसम-(सं० उपशम)-शानि, निग्रह, निवृत्ति । उ० चित-षत भाजन करि लियो उपसम समता को। (वि० १४२) उपस्थित-(सं०)-वर्तमान, हाज़िर, मौजूद । उ० सपने च्याधि विविध बाधा भद्द, मृत्यु उपस्थित श्राई। (वि० १२०) उपहार-(सं०)-भेंट, नज़र, सौगात। उ० दिध चिउरा उपहार त्रपारा । (मा० १।३०४।३)

उपहास-(सं०)-१ हॅसी, ठट्टा, २ निंदा। उ० २ पैहहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहाई उपहास। (मा० भान) उपहासी-दे॰ 'उपहास'। उ० १. मम उर सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहै। (मा० १।१६२। छं०३) उपहासू-दे॰ 'उपहास' । उ० २. रहे प्रान सहि जग उपहासू। (मा० २११७६।३)

उपही-(सं॰ उपरि)-श्रपरिचित न्यक्ति, श्रजनवी, परदेशी । उ० प्रानहुँ तें प्यारे प्रियतम उपही। (गी० २।३८)

उपाइ-(सं० उपाय)-युक्ति, साधन, तदबीर । उ० तौ सब-दरसी सुनित्र प्रभु करंड सो बेगि उपाइ। (मा० १।४६) उपाई-दे० 'उपाइ'। उ० मोर कहा सुनि करहु उपाई। (मा० शह्हाश)

उपाउ–दे० 'उपाइ'। उ० रूंघहुँ करि उपाउ बर वारी। (मा० २११७।४)

उपाऊ-दे॰ 'उपाइ'। उ० भामिनि करहु त कहीं उपाऊ। (मा॰ रारशाध)

उपाएँ-उपाय का बहुवचन, युक्तियाँ। उ० सो श्रम जाह न कोटि उपाएँ। (मा० १।११।३) उपाए-दे० 'उपाया (२)' उ० जे बिरंचि निरत्नेप उपाए। (मा० श३१७। ध्)

उपाटो-(सं० उत्पाटन)-उखाड़ कर । उ० लीन्ह एक तेहि

र्सेल उपाटी। (मा० ६।७०।४)

उपाधि-(सं०)-१ श्रीर वस्तु को श्रीर बतलाने का छल, कपट, २ उपद्रव, उत्पात, ३ वह जिसके संयोग से कोई वस्तु और की भ्रौर दिखाई दे। ४ प्रतिष्ठासुचक पद, खिताव, ४ कर्तव्य का विचार, धर्मचिता।

उपाधी-दे० 'उपाधि'। उ० २ तौ वहोरि सुर करहि

उपाधी । (सा० ७।३१८।४) 🖙

उपाय-(सं०)-१ युक्ति तरीका, साधन, २ निकट प्राना, पास पहुँचना। उ० १. जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। (मा० २।४०। छु०१) उपायन-,उपायों, उपाय का बहुवचैन । 🗸

उपाया (१)–दे० 'उपाय' । =

उपाया (२)-(सं० उपज)-उपजाया, पैदा<sup>-</sup> किया । उ० अखिल विस्व यह मोर उपाया। (मा० ७।८७।४) उपाये-दे॰ 'उपाए'।

उपारउँ-(सं० उत्पाटन)-उखाङ्, उखाङ फेक्र्रं। उपारहि-उपारते है, उखाडते हैं। उर्े उदर विदारिह भुजा उपारिह । (मा० ६।८१।३) उपारा-उखादा । उ० महा-सेंल एक तुरत उपारा । (म० ६।४१।१) उपारि–उखाद कर । उ० मारि कै पछारे के उपारि भुजदंड चंड । (क॰ ६।४८) उपारिउँ-उखाड़ लूँ। उ॰ जों न उपारिउँ तव दस जीहा । (मा० ६।३४)४) उपारी-उखाइ, उत्पाट, उपार । उ० मोह विटप नहि सकहि उपारी । (मा०६।-३४।७) उपारू-उखाङ् लो । उ० सीस तोरि गहि भुजा उपारु । (मा० ६।४३।३) उपारे-उखाडा, डाला । उ० खाएसि फल श्ररु बिटप उपारे । (मा० ४।३८।२)

उपालंभ-(सं०)-१ उलाहना, २ निन्दा,शिकायत । उपास-(संव उपवास)-देव 'उपवास'। उ० १ तीसरे उपास बनबास सिधुपास सो समाज महाराज ज को एक दिन दान भो। (क० ४।३२)

उपासक-(सं०) पूजा करनेवाला, भक्त, सेवक । उ० रघुपति चरन उपासक जेते । (मा । १।१८।२)

उपासन-(सं०)-१ सेवा करना, २. पूजा करना,३. उपस्थित रहना । उ० २ सगुन उपासन कहह मुनीसा । (मा० ভারররায়)

उपासना-(सं०) उपासन, सेव करना, पूजा करना, श्रारा-धना। उ० दूसरी भरोसो नाहि वासना उपासना को। (বি০ ৩২)

उपासा-देव 'उपास' । उव २. सम दम संजम नियम उपासा । (मा० २।३२४।२)

उपेन्नणीय-(सं०)-१ त्यागने योग्य, २ घृणा के योग्य। उपेच्छनीय-दे० 'उपेचणीय' । उ० त्यागव, गहव उपेच्छ-नीय ऋहि हाटक तृन की नाई। (वि०१२४)

उप्यम-(सं० डपमा)-हे० 'डपमा'। ड० कीर के कागर ज्यों नृपचीर विभूवन उप्पम श्रंगनि पाई। (क०२१६) उक्तनात-(सं०)-उबलता है, उठता है, उफनता हैं। उ० श्रांच पय उफनात सीचत सिलल ज्यों सकुचाह। (गी०७) उबाटे-(सं० उद्दर्तन)-उबट कर, उबटन लगाकर। उ० भाइन्ह सिहत उबटि श्रन्हवाए। (मा० १।३२६।२) उबटी-उबटन करूँ। उ० उबटी, न्हाहु, गुहों चोटिया।

(कृ० १३)
उत्रर—(सं०।उद्वारण)—उद्वार पा जाय, वच जाय, मुक्त
हो जाय। उ० तेहि तॅ उवर सुभट सोइ भारी। (मा०
३।३=१६) उत्ररन—उवरने, उद्वार, मुक्ति। उ० इन्हके
लिए खेलिवो क्राइयो तऊ न उवरन पार्वाह। (कृ० ४)
उत्रराम—वचेगा, शेव रहेगा। उ० राम विरोध न उवरसि
सरन विष्तु अज ईस। (मा० १।४६ क) उत्ररा—यचा, शेव
रहा। उ० उवरा सो जनवासेहि आवा। (मा० १।३२६१४)
उत्ररिहि—यचेंगे। उ० त्रह्म सद्र सम्नागत गएँ न उवरिहि
प्रान। (मा० ४।६) उत्ररी—वची, शेव। उ० उवरी जुरुनि
स्नाइँगो। (गी० १।३०) उत्ररी—यचे रहे। उ० जे राखे
रघुवीर ते उत्ररे तेहि काल महुँ। (म० १।=४) उत्रर्यो—
दे० 'उवरा'। उ० देव दनुज मुनि नाग मनुज नहिं जाँचत
कोड उवरयो। (ति० ६१)

उवार-१ वचा, २. वचानेवाला,३ वचाव। उ० १. छी-कर तम-हर वरन वर तुलसी सरन उवार। (स० २४२) उवारा-चचाया, वचा लिया उद्धार किया। उ० भागेहु नहिं नाथ उवारा। (वि० १२४)

उर्शिठे-(सं० अव + इंग्टे)-उवे, उकताए। उ० यह जानत हों हृद्य आपने सपने न अघाइ उदीठे। (वि० १६८) उदैने-(सं० उ + उपानह)-नंगे पैर, विना जूते का। उ० तव लों उदैने पाय किरत पेटै खलाय। (क० ७।१२४)

उभय-(सं०)-दोनों । उ० दुखप्रद उभय वीच कर्डु बरना । (मा० ११४१२) उमी-दोनो, दो । उ० कुंदेदीवरसुंदरावति-यूलो विज्ञानधामांद्वभौ । (मा० ४। रलो० १)

उभै-(सं॰ उभय)-दोनो । उ॰ सजनी सिस में समसील उभै नवनील सरोरुइ से विकसे। (क॰ १।१)

उमँग-दे॰ 'टमंग'। उ॰ १. अधिक अधिक अनुराग उमँग टर। (वि॰ ६१)

उमंग-(सं॰ मंग्)-१ जोश, मोज, ग्रानंद, उल्लास, २ उभाढ़, बाढ, ३. पूर्णता । उ॰ १.जोवन उमंग ग्रंग उदित उदार हैं । (क॰ २।१४)

उमग-दे॰ 'डेमंग'। उ॰ २ सो सुभ उमग सुखद सर्व काहू। (मा॰ ११९१३)

उमगत-१ उमड पहता है, वढ़ जाता है, २ आनंदित या उत्साहित होता है। उ० १. उमगत पेमु मन्हुँ चहुँ पासा। (मा० २१२२०१३) उमगहिं—उमड़ रहे हैं। उ० पेन्वेड जनमफ्ड भा वियाह उछाह उमगहिं दस दिसा। (पा० १४७) उमगा-उमड पडा, उमड आया। उ० मुनि सनेहमय वचन गुर उर उमगा अनुरागु। (मा० २१२४४) उमगि-उमडकर, उमड-उमडकर। उ० उमगि अवध श्रंबुधि कहुँ आई। (मा० २१९१२) उमगा-उमडी, उमड़ पड़ी। उ० उमगी यवव अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति।

(मा॰ ११३१६) उमरो-उमह आए। उ० उमरो भरत विलोचन वारी। (मा॰ २१२६८११) उमरोड-उमहा, उमह आया। उ० उमरोड प्रेम प्रमोद प्रवाहू। (मा॰ ११३६१४)

उमरि-(ग्रं॰ उम्र)-उम्र, ग्रवस्था, वय, त्रायु। उ॰ उमरि

दगज महाराज तेरी चाहिए। (क॰ ७।७६)

उर्माह-दे० 'उमिह'। उमाह-उमा को। उ० बहुरि कृषा करि उमहि सुनावा। (मा० ११२०१२) उमहूँ-उमा भी। उ० उमहुँ रमा त ब्राझे ब्रंग ध्रंग नीके हैं। (गी० २१३०) उमा-(सं०)-गिव की स्त्री, पार्वती, भवानी। उ० नाम उमा ख्रंविका भवानी। (मा० ११६७।१)

उमाकंत-(सं०)-शिव, महादेव । उ० देखी देखी वन बन्यो

त्र्राजु उमाकंत । (वि० १४) उमाकात–(सं०)–शिव, महादेव ।

उमापति-(सं०)-महादेव, शिव ।

उमारमन-(सं० उमारमण)-शिव, महादेव। उ० कुंद इंड सम देह उमारमन करुना अयन। (मा० १११। सो० ३) उमारवन-(सं० उमारमण)-शिव, महादेव। उ० कंदर्पदर्प-दुर्गम-दवन, उमारवन गुन्भवन हर। (क० ७।११०)

उमावर-(सं०)-शिव, सहादेव। उमेस-(सं० उमेश)-शिव, महादेव। उ० सो उमेस मोहि पर अनुकृता। (मा० ११९४।४)

उयउ-(सं॰ उदय)-उदय हुआ है, उदय होता है। उ॰ सी कह पच्छिम उयउ दिनेसा। (मा॰ ७।७३।२) उयेउ-उगा, उदय हुआ, निकला।

उर-(सं० उरस्)-१ वक्तस्यल, छाती, २ मन, चित्त, दिल, हृदय। उ०२. देखत गरव रहत उर नाहिन। (मा० २।१४१२) उरन्हि-छातियो पर, उरो पर। उ० कुंजरमनि कंश कलित उर्रन्हि तुलसिकामाल। (मा० १।२४३) उरसि-छाती पर, उर पर। उ० यज्ञोपवीत विचित्र हेम- मय, मुक्तामाल उरसि मोहि भाई। (गी० १।१०६)

उरग-(सं०)-साँप, जो उर (वन्न) से गमन करे। उ० उर्ग स्वास सम त्रिविध समीरा। (मा० ११११२) उरग-ग्राराती-(सं० उरग + ग्राराति)-गरुड। उ० करत विचार उरगग्राराती। (मा० ७।१८।३) उरगईस-लक्ष्मण, शेष के ग्रवतार। उ० जनक-सुता दस-जान सुत उरग-ईस ग्र-म जौर। (स० २६४) उरगरिपु-गरुढ़। उरगरिपु-गामी-उरग के रिपु गरुड पर चढ़कर चलनेवाले, विष्णु। उ० तुलसिदास भव न्याल-ग्रसित तव मरन उरग-रिपु-गामी। (वि० ११७)

उरगा-दे॰ 'उरग'। उ॰ चले बान सपच्छ जनु उरगा।

(मा० ६।६२।१) उरगाद:-(सं०)-उरग को खानेवाले, गरुढ़। उ० संशय सर्प त्रसन उरगादः। (मा० ३।४१।४)

उरगादा-दे॰ 'उरगाद' । डे॰ दोड हरि भगत काग उर-गादा । (मा॰ ७।४१।३)

उरगाय-(सं० उरुगाय)-१. विष्णु, २. सूर्य, ३ स्तुति, ४. जिसका गान किया जाय। उ० १. दसचारि-पुर-पाल त्राजी उरगाय हैं। (गी० २।२८) उरगारि-(सं०)-गरुइ पत्नी, उरग (सर्व) के बारि। उरगारियानम्-गरुइ की सवारी पर चलनेवाले, विष्णु । उ० श्री राम उरगारियानम् । (वि० ६९)

उरगारी-दे॰ 'उरगारि'। उ॰ लोचन सुफल करउँ उरगारी। (मा॰ ७।७४।३)

उरमिला-दे॰ 'उमिला'।

उरवि-(सं॰ उवीं)-पृथ्वी, ज़मीन ।

उरिव ज-(सं॰ उर्वी +ज)-पृथ्वी फा जन्मा हुन्ना। मंगल तारा। मंगल त्रर्थात् कल्याण। उ॰ जौ उरिवजः चाहिस क्रिटित तो करि कटित उपाय। (स॰ २३८)

उरवा-(स॰ उर्वी)-पृथ्वी, जमीन। उ॰ उरवी परि कुलहीन होइ, ऊपर कला प्रधान। (दो॰ ४३४)

उरवि-(सं० उवी)-पृथ्वी, भूमि।

उरविजा-(सं० उर्वीजा)-भूमिसुता, सीता। '

उरहनी-(सं॰ उपालंभ)-शिकायत, उलाहना । उ॰ भाजन फोरि बोरि कर गोरस देन उरहनो श्रावहिं । (कृ॰ ४) उराउ-(सं॰ उरस्+श्राव)-उत्साह, उमंग, होसला । उ॰ मुलसी उराउ होत राम को सुभाव सुनि । (क॰ ७१४)

उराहनो-दे० 'उरहनो' । उरिण-दे० 'उरिन' ।

उरिन-(सं॰ उत्+ ऋण)-ऋण रहित, ऋणमुक्त । उ॰ गुरिह उरिन होतेउँ श्रम थोरे । (मा॰ १।२७४।४)

उर (१)-(सं०)-विस्तीर्ण, लंबा चौड़ा, बड़ा ।

उह (२)-(सं॰ ऊह)-जंघा, जाँघ। उ॰ उह करि-फ्रें करभिंह विलखावति। (गी॰ ७।१७)

उद्गाय-(सं०)-१ विष्णु, २. सूर्य, ३. स्तुति।

उमिला—(सं॰ ऊर्मिला)-सीता की छोटी वहिन जिनका विवाह लक्ष्मण से हुआ था। उ॰ वल्लभ उमिला के सुलभ सनेहवस, धनी धनु तुलसी से निरधन कें। (वि॰ ३७)

उर्मिलारमण-दे॰ 'उर्मिलारवन'। उ॰ उर्मिलारमण, कल्याण मंगल भवन। (वि॰ ३८)

उर्मिलारमन-दे॰ 'उर्मिलारवन'।

उर्मिलारवन-(सं॰ ऊर्मिलारमण)-लक्ष्मण, उर्मिला के पति। उर्वि-(सं॰ उर्वी)-पृथ्वी, धरित्री, भूमि। उ॰ डिगति उर्वि श्रुति गुर्वि, सर्व पब्चे समुद्र सर। (क॰ १।११)

उर्विजा—दे॰ 'उरविजा' । 'उ॰ नतोऽहमुर्विजापर्ति । (मा॰ ३।४। रत्नो॰ ११) उर्विजापति—सोता' पृति को, राम को ।

उविधर-(सं० उवीधर)-१. महीधर, शेषनाग, २. पर्वत । उ० १ निगम-द्यागम-द्यगम, गुर्वि तव गुणकथन उर्विधर करै सहस जीहा । (वि० १४)

उर्वी-(सं०)-पृथ्वी, भूमि । उ० वन्दे कन्दावदातं सरसिज-नयनं देवमुवीशरूपम् । (मा० ६। श्लो० १)

उलटउँ-(सं े उल्लोठन)-उलट दूँगा, पलट दूँगा। उ० उलटउँ महि जह लिह तव राजू। (मा॰ १।२७०।२)

उलटा-ग्रोंघा, पलटा हुत्रा, फेरा हुत्रा, विपरीत। उ० भयउ सुद्ध करि उलटा जाप्। (मा० १।१६।३) उलटी- 'उलटा' का स्त्रीलिंग। उ० उलटी शीति प्रीति श्रपने की तिज्ञ प्रभुपद श्रनुरागिहै। (वि० २२४)

उलटि-१. उलटकर घूम फिरकर, २. उलटा, श्रोंघा, नीचे का ऊपर श्रीर ऊपर का नीचे। उ० २. करइ त उलटि परइ सुरराया। (मा० २।२१८।१)

उलटे-दे॰ 'उलटा' । उ० विधि करतव उलटे सब घ्रहही । (मा॰ २।११६।१)

उलरो-दे॰ 'उलरा'।

उलद-(सं॰ उल्लोठन)-उड़ेलते हैं। उ॰ वारिधारा उल्लेट जलद ज्यों न सायनो। (कु॰ ४।६)

उलीचा-(सं० उल्लुचन)- थोड़ा थोड़ा करके जल निकाली, जल फेंका, जल फेंक डाला। उ० भीन जिस्रन निति चारि उलीचा। (सा० २।१६१।४)

उल्कन (सं०) - १. उल्लू नामक विडिया, २ इंद्र । उ० १ राग द्वेष उल्क सुसकारी । (सा० शष्ठ । उल्लूकहि - उल्लु को, उल्लू का । उ० जथा उल्कहि तम पर नेहा । (मा० शष्ट्र शष्ट्र )

उल्ला-(सं०)-१. त्रोखली, २. खल, खरल । उल्का-(सं०)-१. प्रकाश, २ 'लूका, तारे जो त्राकाश में दूरते दिखाई देते हैं।

उल्लास-(सं०)-प्रसन्नता, हर्ष, हुलास ।

उवन-(सं॰ उद्गमन)-उगना, उदय होना । उ॰ रघुकुल-रवि श्रव चाहत उवन । (गी॰ ४।४८)

उविडि-उदय हो, निकलें। उ० राकापति पोडस उविहि। (दो० २८६)

उपा-(सं०)-१. प्रभात, २. वार्णापुर की कन्या जिसका विवाह स्रानिरुद्ध से हुत्रा था।

उष्ण-(सं०)-१. गर्भ, तात, २. गर्भी की ऋतु ।-

उष्णकाल-(सं्)-अप्स ऋतु। उ० उष्णकाल श्रक् देह खिन, मगपंथी तन ऊख। (दो० ३११)

उसन-(सं॰ उप्ण)-दे॰ 'उप्ण' । उ॰ कहु केहु कारन से भएउ सुर उसन सिंस सीत । (स॰ ४८४)

उसर-(सं॰ ऊपर)-ऊसर, ऐसी भूमि जहाँ रेह अधिक हो और कुछ न पैदा होता हो।

उसास-(सं॰ उत् +श्वास)-लंबी साँस, ऊपर को चढ़ती हुई साँस। उ॰ सिरु धुनि लीन्हि उसास छसि मारेसि मोहि कुठायँ। (मा॰ २।३०)

उसासा-दे॰ 'उसास' । उ॰ जबहि रामु कहि लेहि उसासा। (मा॰ २।३२०।३)

उसास्-दे॰ 'उसास'। उ॰ उत्तरु देह न लेह उसास्। (मा॰ २।१३)

उसीले-(ऋर॰ वसीला)-१. श्राश्रय, सहायता, २. संबंध, २. ज़रीया, मार्ग, हार।

उहाँ—(सं॰ स ) वहाँ, उस जगह । उ॰ इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । (मा॰ १।२०१।४)

उहार-(सं० झवधार)-झोहार, परदा। शिविका रथ या पालकी के ऊपर पड़ा परदा। उ० नारि उहार उघारि दुलिहिनिन्ह देखिहि। (जा० २११) कॅंच-(स॰ उच)-ऊँचा, अपर उठा हुआ, उन्नत। उ॰ दानव हेव ऊँच अरु नीचू। (मा० शहाइ) ऊँचि ऊँची, वदी, अपर उठी। उ॰ मेति श्रति नीचि ऊँचि रुचि श्राछी। (मा॰ शनाष्ट) जॅची-१. उन्नत, नीची का उल्टा, २. मली। उ० १. सीलसिंधु । तोसों ऊँची नीचियौ कहत सोमा। (वि॰ २४७) मु॰ ऊँची नीचियौ-मली बुरी भी, कँची त्रौर नीची भी । उ० दे० 'कँची' । कॅचें-अपर, उर्ध्व । उ० तव केवट ऊँचे चढि धाई । (मा० २।२३७।१) जॅचे-उपर अर्घ। उ० जॅचे नीचे कहूँ मिले हरि-पद परम पियूख । (स॰ ४२) कॅंट-(सं॰ उष्ट्र)-एक रेगिस्तानी जानवर जिसकी गर्दन लंबी होती हैं, करहा। उ० डेक महोख ऊँट विसराते। (मा० ३।३५'३) ऊ-(१) १ भी, २ वह। उ० १. तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि, नट नागरमनि नंदललाऊ। (कृ० १२) जक-(स॰ उल्का)-१. टूटता तारा, लुक, उल्का, २. जलन्, ताप, तपन । उ॰ ा. उकपात, दिकदाह दिन, फेकर्राह स्त्रान सियार। (प्र० शहा३) कल (१)-(सं० उन्ह)-ईल, गना। उ० त्रयमय खाँड न ऊलमय, श्रजहुँ न वृक्त श्रवृक्त । (सा० १।२७४) अल (२)-(सं॰ उप्ण)-तपा हुया, जला। उ॰ उप्णकाल त्रर देह खिन, मगपंथी, तन उत्त । (दो० ३१९) अखल-(सं॰ उल्खल)-ग्रोखली, पत्थर या काठ का वना एक गहरा यरतन जिसमें मूसत्त से ऋतादि ऋउते है। अगुन-उ सं त्रारभ होनेवाले तीन नक्त्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरापाद, तया उत्तरा भाद्रपद । उ॰ ऊगुन प्राुन वि अज कुम, आभ असू गुनु साथ। (दो० ४४७) अतर-(सं उत्तर)-जवाव, उत्तर। उ० वृक्षिये कहा रजाइ पाइ नय धरम सहित ऊतर दए। (गी० ४।३२)

ऊना-(सं॰ ऊन)-१. कम, थोडा, छोटा, २. तुन्छ, माचीज़। उ० १. जनि जननी मानहु जियं ऊना । (मा० १।१४।१) अपनै-दे॰ 'उपनै'। उ॰ दुख ते दुख नहिं अपने। (वे॰ जपर-(सं० उपरि)-पर, ऊँचाई पर, ऊँचे स्थान में। उ॰ गिरि त्रिकृट ऊपर यस लंका । (मा० ४।२८।६) ऊपरि-दे० 'ऊपर'। कव-(सं॰ उहेजन)-उहेग, घवराहट, कुछ काल तक निरंतर एक ही अवस्था में रहने से चित्त की च्याकुलता। उ० सवकी सहत उर श्रंतर न अब है। (कः ७। 105) अवरै-(सं े उद्वारण)-यचे, यच समे । उ० कह तुलसि-दास सो अवर जेहि राख राम राजिवनयन। (क॰ ७१९ १७) जमरि-(सं॰ उदुवर)-गूलर, एक वृत्त जो काफ़ी बड़ा होता है। उ॰ ऊमरि तरु विसाल तव माया। (मा॰ ३।१३।३) जरधरेल-(सं॰ ऊर्द्ध वरंखा)-१. पुराणानुसार अवतारो के ४८ चरण-चिह्नों में से एक। २, शुभसूचक हस्त रेखा। उ० १. सकल सुचिन्ह सुजन सुखदायक अरधरेख बिसेव विराजित । (गी० ७।१७) करू-(सं॰ उरु)-जंघा, जानु, रान । उ॰ चरन-सरोज, चारु जंबा जानु ऊरू कटि। (गी॰ १।७१) कर्द-(सं कर्द्ध्व)-१. उपर, उपर की खोर, २. कँचा, सदा। उ॰ १. अध ऊर्इ वानर, विदिसि दिसि बानर है। (ক০ ২۱৭৩) अध्वरेता-(सं॰ अर्द्ध्वरेता)-जो अपने वीर्य को गिरने न है। ब्रह्मचारी। उ० जयित विहगेस-वल-बुद्धि-वेगाति-मद-मधन, ऊर्ध्वरेता। (त्रि॰ २६) कर्मि-(सं०)-१. लहर, तरंग, २ दुःख, पीड़ा। ऊषर-दे॰ 'ऊसर'। उ॰ ऊषर वर्षेद्द तृन निर्ह जामा। (मा० धा१४।४) असर-(सं • अपर)-वह भूमि जिसमें रेह अधिक होती है अनरे\_(सं ॰ अवतरण)-उतरे हुए, जो पहनकर उतार दिए श्रीर कुछ नहीं पैदा होता। उ० राख को सो होम है, जसर कैसी वरिसो। (वि० २६४) जसरो-जसर भी। उ०

ऋच-(मं०)-१. भालू, २. तारा, नमत्र, ३. रैत्रतक पर्वत का एक भाग। भृ त्पति – (स॰) १ भालुओं का सरदार जांववान। मृगु-(सं े प्रक्)-प्रथमवेट, ऋग्वेद । उ० पितवो पर्यो न

कन६-दे॰ 'कतर'। उ॰ कतरु देह न लेह उसासू । (मा॰

जाय । उ० तुलर्सा पट जनरे त्रोदिहों । (गी० ४।३०)

क्यो-(सं॰ उद्भव)- दे॰ 'उद्धव'। उ॰ क्यो या बज की

२।१३।३)

इसा विचारो । (कृ० ३३)

छठी छ मत ऋगु, जजुर अथर्वन साम को। (वि०१४ू४) ऋचा-(सं )-१ वेद मंत्र जो पद्य में हो, २! स्तोत्र, स्तुति । उ० १ लगे पढ़न रच्छा ऋचा ऋषिराज बिराजे। (गी० शह)

तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो । (वि॰ १८०)

भ्राच्छ-दे॰ 'ऋत'। उ० हरवित सकल ऋच्छ अरु यनचर। (गी० ६।१६)

भ्राच्छपति-दे॰ 'ऋचपति'।

ऋुजु-(सं०)-सीधा, सरल। ऋग्-(सं॰)-क़र्ज़, उधार।

ऋणिया-दे॰ 'ऋनिया'।

अपूर्णी-(सं० ऋणिन्)-कर्जदार, ऋण लेनेवाला।

भृतु-(सं०)-१ प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्ष के दो-दो महीनों के छः विभाग । वसंत (चैत्र, वैशाख), मीप्म (जेठ, ब्रासाद), वर्षा (सावन, भादों), शरद (क्वार, कातिक्), हेमत (अगहन, पूर्म) श्रीर शिशिर (साघ, फागुन) । २ रजोदर्शन के बाद का समय जब स्त्रियाँ गर्भ-धारण के योग्य रहती हैं। उ० १ मनो देखन तुमहि म्राई ऋतु बसंत। (वि० १४) ऋतुन्ह-ऋतुएँ, ऋतु का बहुवचन। उ० सकल ऋतुन्ह सुखदायक तामहँ अधिक वसंत । (गी० ७।२१)

श्रृतुनाथ--(सं०)-वसंत ऋतु, ऋतुराज। उ० मानहुँ रति श्रातुनाथ सहित सुनि-चेष बनाए है मैन। (गी० २।२४) भृतुपति—(सं०)-बसंत ऋतु, ऋतुराज। उ० जनु रतिपति ऋतुपति कोसलपुर बिहरत सहित समाज। (गी॰ १।२)

श्रुतुराज-बसंत ऋतु, सर्वोत्तम ऋतु।

ऋधि-(सं ऋद्धि)-समृद्धि, वब्ती । उ ऋधि, सिधि, बिधि चारि सुगति जा बिनु गति अगति । (गी० २। ५२) ऋन-दे॰ 'ऋण'। उ॰ पाही खेती, लगनवट ऋन कुट्याज, मग-खेत। (दो० ४७८)

ऋनियाँ-कर्जदार, रुपया या ऋण लेनेवाला। उ० ऋनियाँ कहाये हो बिकाने ताके हाथ जू। (क० ७।१६)

ऋषय-ऋषि-समूह, मुनिगण, मुनि लोग । उ० ऋषय सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर श्रपर जीव जग माहीं। (वि० ६) ऋषि-(सं०)-मुनि, तपस्ती, संसार से विरक्त पुरुप। उ० सुरुष ऋषि सुख सुतनि को, सिय सुखद सकल सहाहु। (गी० ७।३४) विशेष-ऋषि सात प्रकार के माने गए हैं-महर्पि, परमर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, श्रुतर्पि, राजर्षि श्रौर कांडिं । न्यास, भेल, नारद, वशिष्ट, सुश्रुत, ऋतपर्ण या जनक, तथा जैसिनि क्रसशः सातों के लिए उदाहरण लिए जा सकते है। सप्तिष-सात ऋषि। कुछ लोग कश्यय, श्रन्ति, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ट, यमदिश को तथा कुछ लोग मरीचि, अत्रि, श्रांगिरस्, पुलस्य, पुलह,कतु श्रीर वशिष्ट को सप्तर्षि मानते हैं। ऋषिनारि-गौतम ऋषि की पत्नी श्रहल्या। दे० 'श्रहल्या'। उ० ऋषिनारि उधारि, कियो सठ केवट मीत, पुनीत सुकीति लही। (क० ७।१०) ऋषि-रवनी-(सं० ऋषि-रमणी)-दे० 'ऋषिनारि'। उ० परत पद-पंकज ऋषि-रवनी । (गी० १।४६) ऋषिराज-१ बहुत बड़ा ऋषि, २. वशिष्ठ मुनि । उ० २. दे० 'ऋचा'। भूष्यमूक-(सं०)-मदास के अनागुंडी स्थान से आठ मील बूर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक पर्वत ।

Ų

ए-(सं० एष)-१. यह, ये, २. इस। उ० १. जों ए सुनि पटघर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार। (मा० २।११६) २. भूरि भाग हमधॅन्य, म्रालि ए दिन, एरवन। (गी० ११७३) एइ-ये ही। उ० वल विनय विद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ ऋहें। (मा० १।३११। छं०१) एई-ये ही, ्यही। उ० एई बातें कहत गवन कियो घर को। (गी० १।६७) एउ-ये भी, यह भी। उ० एउ देखि हैं पिनाकु नेकु जेहि नृपति लाज-ज्वर जारे। (गी० १।६६)

ए क्यंग-१ एकांगी, एक तरफा, एक श्रोर का, २. अनन्य, े पूर्ण योग । उ० एकअंग जो सनेहता, निसि दिन चातक-

नेह । (दो० ३१३)

एकॅ-(सं०) -एक । उ० श्रज व्यापकमेकमनादि सदा। (मा० ६।१९१। छं०४) एक-(सं०)-१. सवसे छोटी पूर्ण संख्या, १, केवल एक, गिनती की पहली संख्या, २ अद्धितीय, बेजोड़, ३. अकेला, एकाकी, १० कोई, अनिश्चित्। उ० १ मिलत एक दुख दारुन देहीं। (मा० १।४।२) एक्इ-एक ही, केवल एक । उ० एक इधर्म एक वत नेमा । (मा० २।४।४) एकउ-एक भी । उ० एकउ जुगुति न मनठ हरानी । (मा० २।२४३।४) एकन-एक ने, किसी ने। एकन्ह-एक को, किसी को। एकहिं-दे॰ 'एकहिं'। उ॰ ख्रति बल जल बरपत दोड लोचन दिन छह रेम रहत एकहि सक । (गी०

४।६) एकहि-एक ही । उ० भूप सहस दस एकहि बारा । (मा० ११२४१।१) एक हूँ-एक भी। उ० प्रभु के एक हूँ काज न आयउँ। (मा० ६।६०।२) एकै-१. एक ही, २. एक को, ३. एक है। उ० १. तुलसी तोहिं विसेष बूक्तिए एक प्रतीति, प्रीति, एकै बलु। (वि० २४) एकौ-एक भी। उ० गये दुख दोप देखि पद-पंकज श्रव न साध एकी रष्टी। (गी० श३१)

एकंत-दे॰ 'एकंता'।

एक्ता-(सं० एकांत)-अलग्, एकांत में, एकाकी । उ० सदा रहें एहि भाँति एकंता। (वै० ४७)

एकठाई-(सं॰ एकस्थ)-एकत्रित, इक्टा, एक जगह। एकतीस-(सं॰ एकार्त्रिशति)-तीस और एक, बत्तीस में एक कम एकर्स-१. समान, न सुखी न दुखी, एक ढंग का, परि-वितित न होनेवाला, २. ईश्वर। उ० १. सुखी मीन सव एकरस स्रति स्रगाध जल माहि । (मा०३।३६ख)

एकला-(सं॰ एकल)-अकेला, एकाकी।

एकांत-(सं०)-१. ग्रलग, पृथक्, अकेला, ू२. श्रत्यन्तु, नितांत । उ० १. जब एकांत वोलाइ सब कथा सुनावाँ तोहि । (मा० १।१६६)

एका-(सं॰ एक)-दे॰ 'एक'। उ॰ १ समिटे सुभट एक तें एका। (मा० १।२६२।२)

एकाकार-(सं०)-मिलकर एक होने की किया, एकसय होना । एकाकिन्ह-(सं॰ एकाकिन्)-अकेले रहने वालों, एकाकियों। उ० सहज एकाकिन्ह के भवन, कवहुँ कि नारि खटाहि। (मा० १।७६) एकाकी-(सं० एकार्किन्)-अकेला, तनहा । उ॰ जानि राम वनवास एकाकी । (मा॰ २।२२८।२) एकाग्र-(सं॰)-१ चंचलता रहित, स्थिर, चंचलता रहित। एकादसी-(सं॰ एकादशी)-प्रत्येक चांद्रमास के शुक्ल श्रीर कृत्स पत्त की ग्यारहवीं तिथि, या उस दिन रखा जाने वाला व्रत जिसमें लोग फलाहार पर रहते हैं। कभी-कभी इसमें अन, फन, जल कुछ भी बहरा नहीं किया जाता, जिसे निर्जला कहते हैं। वर्ष भर में चौवीस एकादशियाँ होती हैं, जिनके उत्पन्ना, प्रवोधिनी तथा भीमसेनी त्रादि घलग-चलग नाम हैं। उ० एकादसी एक मन वस के सेवहु जाइ। (वि॰ २०३) एक-दे॰ 'एक'। उ॰ १. त्रव चिभलापु एक मन मोर । (सा० २।३।४) एकू-दे॰ 'एक'। उ० १ विमल वंस यह अनुचित एकू। (मा० २।१०।४) एतत्-(सं०)-यह। एत-(सं० म्रादित्य)-सूर्य, रवि। उ० एत-वंस वर वरन जुग सेतु जगत सव जान। (स० २६६) एतनहि-इतना ही। एतना-(सं॰ एतावत्)-इतना, इस मात्रा का। उ॰ एतना कहत नीति रस भूला । (मा०२।२२६।३) एतनि इ-इतनी ही, केवल इतनी। उ० जनु एतनिश्र विरंचि करतृती। (सा० २।१।२) एतनेइ-इतना ही। उ० एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। (सा०२।१४७।१) एतनेहि-इतने ही। उ० जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं। (मा० ४।१४।४) एतनो-(सं॰ एनावत्)-इतना। उ॰ एतनो परेखो सब भाँति समस्य त्राजु। (ह० २६) एतनोई-इतना ही। उ० राज- एतादस-(सं॰ एतादश)-इसके समान, ऐसा। उ॰ ससुरु एताहस ग्रवध निनास्। (मा० २।६८।३) एती-(सं॰ इयत्)-इतनी, इस मात्रा भी। उ॰ तुलसी श्ररि उर ग्रानि एक ग्रव एती गलानि न गलतो। (गी० १११३) एते-१. इतने, इस परिमाण के, २. इससे। उ० १. सहि न जात मोपे परिहास एते। (वि॰ २४१) एते हु-इतने भी। उ॰ एतेहु पर करिहहि जे असंका। (मा॰ १।१२।४) एतो-इतना। उ० एतो यडो अपराध, भी न मन याँवाँ। (বি০ ৩২) एन- सं व अयन)-घर, स्थान। एरड-(सं०)-रेंड, रेंड़ी, एक पेड़ जिसके बीज से तेल निकाला जाता है। एव-(सं०)-ऐसा ही, इसी प्रकार । उ०एवमस्तु करुना-निधि बोले। (मा॰ ११११०।१) एवमस्तु-ऐसा ही हो, यही हो। उ० दे० 'एवं'। एव-(सं०)-१ एक निरच-यार्थक शब्द, ही, २. भी। उ०१. मुरु मार सुविचार-इत स्वारध-साधन एव। (दो० ३४६) एह-(सं॰ एषः)-यह। उ॰ सुनु अजहुँ सिखावन एह। (वि॰ १६०) एहिं-इसने। उ॰ पालव वैठि पेबु एहिं काटा। (सा० २।४७।३) एहि-(सं० एपः)- १. इसे, इसको, २. इसी, ३. इसे । उ० १. सदा रामु एहि प्रान समाना। (मा० २।४७।३) एहीं-इसी। उ० लोचन लाहु लेहु छन पहीं। (मा० २।११४।३) एही-इसी। उ० रीकि वूकी सवकी, प्रतीति प्रीति पृही द्वार। (वि० २६०) एहा-दे० 'प्ह'। उ० एक जनम कर कारन पहा। (मा० १।१२४।२) एहु-यही। उ॰ श्रय ग्रति कीन्देहु भरत भल सुम्हिह उचित मत एहु। (मा० २।२०७) एहूँ-इसी । उ० एहूँ मिस देखीं पद जाई । (सा० १।२०६

ते

(मा० रा२०मा४)

पे-(सं०)-१. शिव, २. एक संवोधन।
पेक-(सं० ऐक्य)-१ एक का भाव, २. समता। उ० २
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न श्राए। (मा० २११२०१३)
पेन (१)-(सं० श्रयन)-धर, भंडार। उ० विहसे क्रताऐन चितइ जानकी लखन तन। (मा० २११००)
पेन (२ -(श्रर०)-१. श्ररवी, फारसी तथा उर्दू का एक
श्रवर (६) २. ठीक-ठीक, प्रा। उ० १ दे० 'गेन'।
पेना-दे० 'ऐन (१)'।
पेनी-टे० 'ऐन (१)'। उ० बढे भाग सख-भूमि श्रगट भइ
मीय सुमंगल-ऐनी। (गी० ११७६)
पेपन-(सं० लेपन)-एक मांगलिक द्रव्य जो चावल श्रीर

धरम सरवसु एतनोई। (मा० २।३१६।१)

में इससे थापा लगाते हैं। उ० थ्रपनो ऐपन निजह्था विय पूजिह निज भीति। (दो० ४४४) ऐरापति—(सं० ऐरावत)—इंद्र का हाथी जो पूर्व दिशा का दिगाज है। समुद्र-मंथन करने पर यह निकला था। ऐरावत—दे० 'ऐरापति'। ऐरवर्य-(सं०)—१. बिभूति, धन, संपत्ति, २. प्रमुख, आधिपत्य। उ० १. ज्ञानविज्ञान-वैराग्य ऐरवर्य निषि। (वि० ६१) ऐसइ—दे० 'ऐसेइ'।

18) एहू-यही, यह । उ० तुम्ह तौ भरत मीर सत पहू ।

ऐमा-(सं० ईटश)-इस प्रकार का, इस ढंग का। उ० साधु अवन्या कर फलु ऐसा। (सा० शश्दाई) ऐसि-इस प्रकार की, ऐसी। उ० ताहि कि सोहइ ऐसि जहाई। (मा॰

**१।६६।१) ऐसिश्र—इसी प्रकार का, ऐसे ही । उ० ऐसिश्र** प्रस्न बिहंगपति कीन्द्रि काग सन जाह । (मा० ७।४४) ऐसिउ-ऐसी भी, इस प्रकार की भी। उ० पीर विहसि तेहिं गोई । (मा० २।२७।३) ऐसिय-ऐसी ही। उ० ऐसिय हाल भई तोहिं धौं। (क० ६।१२) ऐसी-इस प्रकार की। उ० अवदित-घटन, सुधन-विघटन, ऐसी बिरुदाविल निर्ह ग्रान की । (वि० ३०) ऐसे-इस प्रकार के। उ० ऐसे को ऐसो भयो कबहूँ न भजे बिन बानर के चरवाहै। (क० ७।४६) ऐसेइ-ऐसा ही, इसी प्रकार। उ० ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी। (मा० शदश्र) ऐसेड-ऐसे भी। उ० ऐसेड भाग भगे दसभाल तं जो प्रभुता कवि कोविद गावै । (क० ७१२) ऐसें ऊ-ऐसे भी. इस प्रकार के भी। उ॰ जानेनी जीवन जाने विना जग ऐसेक जीव न जीव कहाए। (क॰ ७।४४) ऐसेहि-इसी प्रकार, ऐसा ही । उ० ऐसेहि करव धरहु मन धीरा । (सा० शर्शाः) ऐसेहि-दे० 'ऐसेहिं'। ऐसेह-ऐसे भी, इस प्रकार के भी। उ॰ जीं न जाउँ बन ऐसेहु काजा। (मा॰ २।४२।१) ऐसेहूँ –ऐसे भी। उ॰ ऐसेहूँ थल वामता, बढ़ि वाम विधि की बानि। गी॰ ७।३२)

ऐसी-ऐसा, इस प्रकार का। उ० सोंड तुलसी निवाज्यों ऐसो राजा राम रे। (वि० ७१) ऐसोइ-ऐसा ही, इस प्रकार का ही। उ० मानत नहिं परतीति अनत ऐसोइ सुभाव मन वाम को। (वि० १४४)

ऐहउँ-आऊँगा, आ जाऊँगा। उ० ऐउउँ वेगिहि होट रजाई।
(मा० २।४६।२) ऐहिंह-आवेंगे, आयेंगे। उ० ऐहिंह वेगि
सुनत दोड आता। (मा० २।३१।४) ऐहह-आयोगे,
आयोगी। उ० जव लगि तुम्ह ऐहिंहु मोहि पाहीं। (मा०
१।४२।१) ऐहै-आयेंगे। उ० काज के कुसल फिरि पहि
मग ऐहें १ (गी० २।३७) ऐहै-आवेगा। उ० ऐहें कहा,
नाथ आयो हाँ, क्यो किह जाति बनाइ है। (गी० ४।३४)
ऐही-आओगे। उ० तुलसी वीते खबिध प्रथम दिन जो
रघुवीर न ऐहीं। (गी० २।७६)

## श्रो

श्रोंकार (सं०)-१. श्रो३स्, एक पवित्र शब्द जो वेदाध्ययन के पूर्व श्रोर श्रंत में कहा जाता है। २ प्रण्य, बहा। ३० १. निराकारमोंकारसूलं तुरीयं। (सा०७।१०८। रलो० २) श्रो-(सं०)-१ बहा, विधाता, २. संबोधनसूचक एक शब्द।

श्रोउ-चे भी, वह थी। श्रोऊ-वह भी, वे भी। उ॰ जद्यपि भीन पतंग हीनसित सोहिं निंह पूजिंह श्रोऊ। (वि॰ ६२) श्रोक-(सं॰)-१ घर, स्थान, निवास, २. श्राष्ट्रय, ठिकाना, २. समूह, श्रहों या नज्ञिंश का समूह। उ॰ १, श्रोक की नींव परी हिरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। (क॰ ७।१४४) २ श्रोक दै विसोक किए लोकपित लोक-नाथ। (वि॰ २४८)

त्रोध—(सं॰)—१ समृह, हेर, २. किसी वस्तु का धनत्व, ३. धारा, बहाव। उ० १ जो विलोकि अब घ्रोघ नसाही। (सा॰ २।२४६।२)

स्रोज-(सं०)-१. बल, प्रताप, २ दीप्ति, तेज। स्रोक्त ११)-(सं० उदर)-पेट की थैली, स्रॉत ।

श्रोक (२)-(सं० उपाध्याय)-ब्राह्मण, पंडित । उ० हुलसी रामहि परिहरे निपट हानि सुनु श्रोक । (दो० ६८)

श्रोम्हरी-पेट के भीतर की थेली, पचीनी। उ० श्रोमही की मोरी काँथे, श्राँतानि की सेरही बाँधे। (क० ६।४०)

श्रोट-(सं॰ उट = तृण)-१. श्राइ, २. शरण, सहारा । उ० २ नाम श्रोट लेत ही निखोट होत खोटे खल । (क॰ ७।१७) मु॰ श्रोट लेत-बहुना दूढ़ते, सहारा लेते ।

श्रोटा-दे॰ 'स्रोट'। उ० १ लखेड न लखन सघन वन स्रोटा। (मा॰ २।२३६।१)

स्रोठ-(सं० स्रोष्ठ)-होंठ, स्रधर, लव। उ० दसन स्रोठ कार्टीह स्रति तर्जीहै। (सा० ६।४९।६) श्रोडन-(सं० थोणन)-रोकने में, वारण करने में। उ० एक कुसल श्रित श्रोइन खाँड़े। (मा० २।१६१।३) श्रोइन श्राई-१ रोंके जाते हैं, २. रोकेंगे। उ० १ श्रोइश्रिह हाथ श्रसनिहु के घाए। (मा० २।३०६।४) श्रोडिश्रत-श्रोइते हैं, रोकते हैं। उ० पलक पानि पर श्रोइसत समुिक कुवाइ सुघाइ। (दो० २२४) श्रोडिये-फैला-इए, पसारिए। उ० तिज रघुनाय हाथ श्रीर काहि श्रोडिये। (क० ०।२४)

ग्रोटन-(सं॰ उपवेष्ठन)-म्रोडने या शरीर दकने के लिए कपडा। रजाई, दुपट्टा, चादर या म्रोडनी म्रादि। उ॰ लोभइ म्रोडन लोभइ डासन। (मा॰ ७।४०।१)

स्रोढाई-ढकी हुई, स्राच्छादित । उ० हेमलता जनु तह-तमाल ढिग नील निचोल स्रोढ़ाई । (वि० ६२)

श्रोढिहों-श्रोढ़्गा, भ्रपना शरीर ढक्ँगा। उ० तुलसी पट ्उतरे श्रोढ़िहों। (गी० १।३०)

त्र्योत (१)-१ त्रारास, चैन, सुख, २. छालस्य, ३. सामा वाना। उ० होत न विस्रोक, श्रोत पार्वे न मनाक सो। (क० १।२१)

श्रोतो-(सं॰ तावान्)-उतना, उस मात्रा का। र॰ क्यों कहि श्रावत श्रोतो। (वि॰ १६१)

श्रोदन-(सं०)-पका हुग्रा चावल, भात । उ० भाजि चले किलकत सुख दिघ श्रोदन लपटाइ। (मा० १।२०३)

त्रोधे-(सं श्रावंधन)-वध गए, लग गए। उ० निर्ज-निज काज पाइ सिख श्रोधे। (सा० २।३२३।१)

त्रोप-(१)-१ दीसि, चमक, २. सुन्दरता, ३ यश, ४ प्रताप। उ० ४. खल नर गुन मानै नहीं मेटिह दाता-श्रोप। (स० ६२७)

श्रोर-(सं व्यवार)-१ तरफ, दिशा, २. श्रंत, छोर, ३

मारम्म । उ० २. होउ नात यह स्रोर नियाहू । (मा० રારકાર)

श्रोरहने-(सं॰ उपालंभ)-उलाहना, शिकायत। उ॰ ठाली ग्वालि श्रोरहने के मिस श्राइ वेकामहिं। (कृ० ४)

त्रोरा-दे॰ 'स्रोर'। उ० १. मृगी देखि दव जनु चहु स्रोरा। (सा० २।७३।३)

श्रोरी-दे॰ 'ग्रोर'। उ० ६ बंस-वखान करें होड श्रोरी। (गी० १।१०३)

त्रोरे-(सं॰ उपल)-त्रोले, वर्षा में गिरे हुए मेह के जमे पत्यरवत् हिम के गोले । उ० गर्गहे गात जिमि आतप ग्रोरे। (मा० रा१४७।४)

श्रोल-(?)-किसी का अपने किसी प्रिय प्राणी को दूसरे के पास इसलिए रख छोड़ना कि यदि वह प्रतिज्ञा न पूरी करे तो दूसरा उस प्राणी के साथ जो चाहे करे। ज़मानत में किसी व्यक्ति या वस्तु को रखना । उ० वाजे-वाजे राजनि के वेटा-वेटी स्रोत्त हैं। (क० १।२१)

स्रोषध-दे॰ 'स्रोपधि'।

त्रोषधि-(सं०)-वह वनस्पति या जदी-वृटी जो दवा के काम ग्रावे ।

त्र्योपधी-(सं०)-दे० 'ग्रोपधि'।

त्रोषधीश-(सं०)-१.चंद्रमा, २. कपुर। त्र्योस-(सं० अवश्याय)-शीत, शयनम, हवा में मिली भाष

जो रात में सरदी के कारण जमकर जल-विंदु यनकर जाडे के दिनों में बाहर की चीजों पर लगे जाती है। उ० पंकज कोस ग्रोसकन जैसे। (मा० २।२०४।१) ग्रोसरिन्ह-(सं० भ्रवसर)-वारी-वारी से। उ० क्लर्हि कुलावहि ग्रोसरिन्ह गांचे सुहो गोंड मलार । (गी०७।१८) स्रोहार-(सं० स्रवधार)-रथ या पालकी के ऊपर का कपड़ा या परदा। उ०सिविका सुभग ग्रोहार उघारी। (मा० १।३४८।४) त्रोहि-(सं० सः)-उसको, उसे।

त्रोही-१. उससे, २. उसको, ३. उसका। **७० २. सादर** पुनि-पुनि प् इति स्रोही। (मा० २।१७।१)

स्रोह-उस, वह भी। उ० पिता यचन मनतें नहिं स्रोह्। (मा० ६।६१।३)

श्रौजि-(सं० श्रावेजन)-जवकर, घयराकर । उ० एक श्रौजि पानी पीके कहें 'वनत न आवनो' । (क॰ १।१८)

श्रौ (१)-(सं०)-१ शेष, २. पृथ्वी।

श्री (२)-(सं • अपर)-श्रीर । उ॰ तुल्सी सुनि ग्रामयधू वियकीं, पुलकीं तन श्री चले लोचन च्वै। (क० २।१८) ग्रीगुर्ण-(सं० श्रवगुर्ग)-टोष, बुराई।

श्रीगुन-दे० 'श्रीगुण'। उ० निपट वसेरे श्रघ श्रीगुन घनेरे

नर। (क० ७।३७४)

ग्रौषट-(सं॰ ग्रव + घट्ट)-कुघट, ग्रटपट, विकट। श्रीचक-(सं० चक्)-स्रचानक, एकाएक, सहसा। श्रोचट (१,-(उच्चाटन)-भ्रंडस, संकट, कठिनाई।

ग्रीचट (२)-(?)-१ प्रचानक, ग्रकस्मात, २ भूल से,

श्रनचीते में।

श्रीट्त-(सं० श्रावर्त्तन)-१ श्रीटने पर, उवालने पर, २. श्रोटता है। उ० १ ईंधन श्रनल लगाह कलप् सत श्रीटत नास न पानै। (वि० ११४) श्रीटि-श्रीटकर, उयालकर।

श्रीदर-(सं० धार)-१ जल्द दलनेवाला, मनमौजी, २ बिना ध्यान दियें, जल्द। उ० २ भोलानाथ जोगीजव ब्रीटर दरत है। (क० ७।९४६)

ग्रीतार-हे॰ 'यवतार'।

श्रीतेहु-त्राते, पधारते। उ० जो तुम्ह श्रोतेहु मुनि की नाई।

श्रीष-डे॰ 'श्रवव'। उ० थाँघ तजी मगवास के रूख ज्याँ। (क० २।१) श्रीनिप-(सं० ग्रवनिप)-राजा, पुप। उ० ग्रीनिप श्रनेक

(मा० १।२८२।०)

ठाढ़े हाथ जोरि हारि कै। (क॰ ७।१६४) श्रीनिपन-राजा्ओं ने, राजा लोगों ने। उ० माति त्रास औनिपन मानौ मौनता गही। (क० १।१६)

ग्रौर-(सं० ग्रपर)-१ ग्रन्य, भिन्न, दूसरा, २. एक् संयोजक शब्द, तथा, ३ ग्रिधिक, ज्यादा। उ० १ और भास विस्वास भरोसो हरो जीव जडताई। (वि॰ १०३) श्रीरउ-श्रीर भी, इसके श्रतिरिक्त श्रन्य भी। उ० श्रीरुउ कथा अनेक प्रसंगा। (मा॰ १।३७।८) श्रौरनि-श्रौरों, दूसरों। उ० घौरनि की कहा चली एके बात भले-भली। (वि० २४१) ग्रौरहिं-दे० 'घ्रौरहि'। श्रौरहि-दूसरे को, किसी अन्य को । उ० जानकी जीवन को जन हैं जरि जाउ सो जीह जो जाँचत औरहि। (क० ७१२६) औरहु-भौर भी, अन्य भी। उ० सीता श्ररु लिखुमन संग लीन्हें औरहु जिते दास् आए। (गी० ७१३८) श्रीरे-श्रीर से, अन्य से। उ० वनिहै वात उपाइ न औरे। (गी० २।११) अौरै-१ श्रीर ही, दूसरी ही, २ दूसरे को, किसी अन्य को । उ० श्रीरे त्रागि लागी, न बुभावे सिंधु सावनो।(क० १।१८) होरो-ह्यार भी, और भी कुछ । उ० स्रवधि स्राज् कियों श्रोरो दिन है है। (गी० ६।१७)

श्रीरस-(सं०)-श्रपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र, स्मृत्यनुसार

१२ प्रकार के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ। श्रीरेवें-(सं० श्रव + रेव)- टेड़ी चालें चाल की वात । उ० हमहूँ कड़क लखी ही तव की श्रीरेबें नंदलला की। (फ़॰

श्रीषध-(सं०)-दवा, रोग नाशकद्रव्य। उ० बिनु श्रीधप वियावि विवि सोई। (मा० १।१७१।१)

त्र्योषधी—दे० 'खोषध'। उ० कहा नाम गिरि खोषभी जाहु पवनसुत लेन्। (मा० ६।४४)

ग्रीषधु—दे० 'ग्रीषघ'। उ० एहि कुरोग कर ग्रीषधु नाहीं। (मा० २।२१२।१)

श्रीसर-(सं० श्रवसर)-समय, सौका। उ० तुलसी तेहि श्रोसर लावनिता दस, चारि नौ, तीनि, इकीस सबै। (क० १।७) श्रौसरा-दे॰ 'भ्रौसर'। उ० भ्रधिकारी बस भ्रौसरा भलेउ जानिबे मंद। (दो० ४६६)

श्रौसान-(सं० श्रवसान)-श्रंत, श्राखीर, समाप्ति। श्रौसि-(सं० श्रवश्य)-ज़रूर, निश्चित्।

श्रौसेर-(सं० अवसेर)-१. खटका, श्रटकाव, २. देर, विलंब, २. चिंता।

क

कं-(सं०)-१. पानी, जल, २. मस्तक, ३. कामना, ४. अप्रि, ४ सुख, ६. सोना। उ० १. कारन को कं जीव को खं गुन कह सब कोय। (स० २७७)

कंक-(सं०)-१. एक मांसाहारी पत्ती, सफ़ेद चील, २. वगुला, ३. यमराज, ४ कंस का एक भाई, ४. चत्रिय। उ० १. काम कंक बालक कोलाहल करत हैं। (क०६।४६) कंकण्-दे० 'कंकन'।

कंकन—(सं॰ कंकण)—१. कलाई में पहनने का एक आभूपण, कड़ा, चूड़ा। २. विवाह के समय लोहे की श्रॅग्ठी आदि के साथ कलाई में बाँधे जानेवाला धागा। उ० १. कंकन

किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । (मा० १।२३०।१)
कॅंगूरिन्हि—कंगूरों पर, बुर्ज़ों पर । उ० कोट कॅंगूरिन्ह सोहिंह
कैसे । (मा० ६।४१।१) कॅंगूरा—(फा० कुंगरः)—१. शिखर,
चोटी, २. कोट, किला या बढ़े मकानों की दीवार में थोड़ी
थोड़ी दूर पर बने कुछ ऊँचे बुर्ज । उ० २. रचे कॅंगूरा रंग

्रंग वर । (मा० ७।२७।२) कॅगाल–दे० 'कंगाल' ।

कंगाल-(सं० कंकाल)-१ भुक्खड़, मंगन, २, गरीब, दीनं। उ०१. टूकनि को घर-घर डोलत कंगाल बोलि। (१०२६)

कचन-(सं० कांचन) सोना, सुवर्ण। उ०। किंकर कंचन कोह काम के। (मा० १।१२।२) कचनहिं-सोने को। उ० स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहिं-कसैहो। (वि०१०१)

कचुक-(सं०)-१. जामा, अचकन, २. चोली, ३. वस्त्र, ४. केचुल । उ० २ बहु वासना विविध कंचुक-भूषन-लोमादि भरगो । (वि० ६१)

कंचुकि-(सं॰ कंचुकी)-ग्रॅगिया, चोली। उ॰ श्रीफल, कुच, कंचुकि लताजाल। (वि॰ १४)

कंचुकी-(सं॰) दे० 'कंचुकि'।

कंज-(सं०)-१. कमल, पंकज, २ व्रह्मा, ३ अमृत, ४. सिर के बाल, ४. विष्णु के चरण में मानी जानेवाली एक रेखा। उ० १. बंद उँ गुरु पद कंज कृपार्सिध नर रूप हरि। (मा० १।१। सो० ४) कंजनि-कमलों में। उ० कर-कंजनि पहुँची मंजु। (गी० १।१६)

कंजनाभ-कमलनांभ, विष्णुं, जिसकी नाभी से कमल उत्पन्न हो । उ० परमकारंन, कंजनाभ, जलदाभतनु, सगुन निर्गुन, सकुल-धूरय-दृष्टा । (वि० ४३) कजा—दे॰ 'कंज'। उ॰ १. सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। (मा॰ १।१४८।४)

कर्ज-दे॰ 'कंज'। उ॰ बंदडॅ सुनि पद कज्ज, रामायन जेहि निरमयउ। (मा॰ १।१४ घ)

कंट-(सं० कंटक)-काँटा ।

कंटक (सं॰) - १. काँदा, २. कप्ट' देनेवाला, ३, बाधा, विद्र । उ० १. ध्वज कुलिस श्रंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । (मा० ७।१३। छुं० ४)

कंटाकत् (सं) - काँटेदार, कंटक्युक्त । उ० कमल कंटिकत

सजनी कोमल पाइ। (व॰ २६)

कठ-(सं०)-१ गला, श्रीवा, गर्दन, २. मुँह, गले के भीतर की भोजन नालिका जिससे होकर श्रन्न तथा जल श्रादि पेट में पहुँचता है। ३. स्वर, श्रावाज़। उ० १ तथा ३. नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर। (मा० २।१३७) कठ-हॅसी-भीतर ही भीतर हॅसना, मुस्कराना। उ० श्रानाकानी कंठहँसी मुँहा-चाह होन लगी। (गी० १। परे) कठे-(स०)-कंठ में, गले में। उ० लसजाल वालेन्दु कंठे भुजंगा। (मा० ७।१० पा श्लो० ३)

कंठि-कंठवाली। [जैसे कलकंठि = मधुर कंठवाली = कोयल]
उ० सुनि कलरव कलकंठि लजानी। (मा० १।२६७।२)

कंटु—दे॰ 'कंट'। उ॰ २. कंटु सूख मुख आव न बानी। (मा॰ २।३१।१)

कहु-(सं०)-खुजली, खाज। उ० ममता दाद वंह इरपाई। (मा० ७।१२१।१७)

कंत-(सं॰ कांत)-पति, स्वामी, मालिक। उ॰ कंतराम विरोध परिहरहू।(मा॰६।१४।४) कंता-दे॰ 'कंत'। उ० जीव त्रानेक एक श्रीकंता। (मा॰ ७।७८।४)

कंतार-(सं॰ कांतार)-दे॰ 'कांतार'। उ॰ २ संसार कंतार अविद्योर गंभीर। (वि॰ ४१)

कंद (१) (सं०)-१ जड, मूल, खाने के काम आनेवाली जहें। २. बादल, ३ समूह। उ० १. सिय सुमंत्र आता सिंहत कंद मूल फल खाइ। (मा० २।⊏१)

कंद (२)-(फा०)-मिश्री, एक मिठाई।

कंदर-(सं०)-गुफ़ा, गुहा, पर्वतों में रहने योग्य सुरचित स्थान। उ० कंटर खोह नदीं नद नारे। (मा० २।६२।४) कदरन्हि-कंदराओं, गुफाओं। उ० सदग्रंथ पर्वत कंदरन्हि महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे। (मा० १।८४। छं० १) कंदराँ-कंदरा में। उ० गिरिकंदराँ सुनी संपासी। (मा० धा२७।१) कंदरा-(सं०)-दे० 'कंदर'। उ० गिरि कंदरा खोह अनुमाना। (मा॰ ६।१६।२)

कदर्श-(सं)-१ कोमदेव, मनोर्ज। उ० कंद्रपंद्रपे-दुर्गम-द्वन, उमारवन गुनभवन हर। (क० ७१६०) कदपंह-कामदेव को भरम करनेवाले, शंकर। उ० नौमीट्यं गिरि-जापित गुग्तिर्धि कंद्रपेहं शंकरम्। (सा० ६।१। रखो०२) कदा-दे० 'कंद्र'। उ० १ करिह श्रहार साक फल कंदा। (मा० १।१४०।१)

कदाकर-(सं०) घाकाश, मेघों का घर।

कदिग-कं=सिर, दिग=दिशा=१०। अर्थात् दस '' सिरवाला, रावण । उ० कंदिग वृत नछत्र हनि गुनी अनुज वेहि कीन। (स० २२१)

कंदिना-(सं० कंदन)-नाश करनेवाली।

कंटु-दे॰ 'कंटुक'।

कंदुक-(सं०) १. गेंद, २ गोल तिकया, २. सुपारी, पुंगी-फत्ता ३० १. कंदुक इव ब्रह्मांड उठावा । (मार्० १!२४३।२) केंदैलो-(सं० कर्देश)-कींचडवाला, मलयुक्त, गंदा । ३० जनम कोटि को कंदेलो हट-हृद्य ियरातो । (वि० १४१) कंध-(सं० स्कंध)-१ कंधा गला और भुजमूलों के बीच का स्यान, २ डाली, सोटी डाली । ३० १. बृपभकंध केहिर ठवनि ब्रल्गिबि बाहु विसाल । (मा० १।२४३)

कंघर-(सं०)-१ गर्दन, गला, २ वादल। उ० १ केहरि कंघर चारु जनेऊ। (सा० १।१४७।४)

कघरा-देव 'कंघर'।

कंघा-(सं० स्कंघ)-रारीर का वह आग जो गले और सोढे के वीच में रहता है।

कं - (सं०) - कॉपना, थर्थराहट, कॅपकॅपी । उ० हटय

कंप तन सुधि कहु नाहीं। (मा॰ शश्रशर)

कंगत-काँपता है। उ०कंपत श्रकंपन, सुखाय श्रतिकाय काय। (क० ६१४२) कंगति (१)-१ काँपता है, हिलता है, २ काँप उठा, काँप गया। उ० १ संदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूबर त्रसे। (मा० ६१६१। छं० १) कंगहिं-काँपते है, काँप उठते हैं। उ० कंपहिं भूप विलोकत जाकें। (मा० ११२६२१२) कपेड-काँप उठे, काँप गए। उ० भयउ कोषु कंपेड त्रैलोका। (मा० ११८७१२)

कंपति (२)-(सं०)-समुद्र, पानी का स्त्रामी। ड॰ सत्य तीय निवि कंपति उद्वि पयोधि नदीस। (मा॰ ६।४)

कपती-दे॰ 'कंपति (१)'।

कान-(सं०)-काँपना, कॅपकॅपी।

कंपिन-(सं०)-१. काँपता हुन्रा, २. भयभीत, 'ढरा । उ० ु१ कुर्हीह यचन भय कंपित गाता । (मा० ११६४१३)

कॅपै-कॅपाकर, कंपित कर । उ० कॅपै कत्ताप यर वरिह फिरा-वत । (गी० २।१)

कंत्रल-(सं॰)-१ जन का बना हुत्रा बहुत मोटा कपहा जो त्रोडने के काम चाता है। २. एक बरसाती कीड़ा।३. गाय या येल के गजे के नीचे लटकती हुई सालर। उ० १३. गलकंपल बरुना विभाति। (वि॰ २२)

केनु-(सं॰)-१ शंख, २.घोंघा, २. हाथी। उ० १. कंनु कंठ अति चित्रुक सुहाई। (सा० १।१६६।४)

क8-(सं०)-१, मधुरा के राजा उम्रसेन का पुत्र जो क्रुग्य

का मामा था चौर जिसे कृत्ए ने मारा था। यह यहुत ही जल्याचारी था। यहाँ तक कि राज्य के लोम से इसने पिता ज्ञपने को भी इसने चंदी चना 'दिया था'। उ० विपुल कंसादि निर्वसकारी। (वि० ४८)

क (१)-(सं०)-१. ब्रह्मा, २ कामदेव, २. विष्णु, ४. प्रकाश। क (२)-(सं० कृतः)-संवंधकारक का चिह्न, का, के।

क (३)-(१) के लिए, को। उ॰ जो यह साँची है सदा तो नीको तुलसीक। (मा॰ १।२६ ख)

कइ (१)-(सं० क)-की। उ० सोभा दसरथ भवन कह को

कवि वरने पार। (मा० १।२६७)

कइ (२)-(सं० किते)-कई, एक से श्रिष्ठिक, श्रनेक। कइकइ-(सं० कैकेवी)-राजा दशस्य की रानी श्रीर भरत की माता कैकेवी।

कच-(सं०)-१. बाल, चिकुर, केश, २. बादल। ड० १ चिक्कन कच कुंचित गभुत्रारे। (सा० १।१६६।४) कचिनि-कचों ने, बालों ने। उ० कचिन अनुपम छुवि पाई। (गी० १।९०६)

कचुमर-(१) कुचलकर बनाया हुन्रा ग्रचार, कुचला। कच्छ-(सं० कच्छप)-१. कछुन्ना, २ तुन का पेढ़ जो बहुत जल्दी जलता है। उ०२ राम-प्रताप हुतासन कच्छ विप-च्छ समीर समीर दुलारो। (ह० ११)

कच्छप-(सं०)-कचुत्रा, कच्छू ।

कच्छेपु—दे॰ 'कच्छप'। उ० परम रूपसय कच्छपु सोई। (मा० १।२४७।४)

क्छु-(सं० किचित)-छछ, जरा, थोहा सा, थोही मात्रा या संख्या का। उ० दुखप्रद उभय वीच कछु वरना। (मा० ११४१२) कछुत्र-छछ भी तिनक भी। उ० तब तें कछुत्र नपाए। (भी० ११६६) कछुएक-थोही सी, थोही। उ० एहि लागि नुलसीदास इन्ह की कया कछुएक हैं कही। (मा० ४१३। छं०३) कछुवै-छछ भी। उ० तिन्ह तें खर स्कर स्वान भले, जहतावस ते न कहे कछुवै। (क० ७१४०)

कञ्चक-दे॰ 'कञ्च'। उ॰ कञ्चक बनाइ भूप सन भाषे। (मार्॰ १।१२१।३)

कछू-दे० 'कछु'। उ० नाथ न कछू मोरि प्रभुताई। (मा० श्रेश्

कछौटी-(सं० कत्त)-लॅगोटी, कछनी, कछौटा । उ० छोटिऐ कछोटी कटि छोटिऐ तरकसी । (भी० १।४२)

कज्जल-(सं०)-१. काजल, श्रंजन, २ काला, श्याम, १. स्याही, रोशनाई। उ० १. सहित प्रान कज्जलगिरि जैसे। (मा० ६।१६।२)

कटक-(सं०)-१. सेना, फोज, २. समूह, ३. कंकण, कहा, ४. चक्र, पहिया, ४. चटाई। उ० १. सुभट-मर्कट भालु-कटक-संघट सजत। (वि० ४३) ३. यथा पट-तंतु घट-मृत्तिका, सर्प-स्नग, दारु-करि, कनक-कटकांगदादी। (वि० ४४) कटकहि—सेना में, फोज में। उ० गर्जेंड श्रद्धहास करि मह कपि कटकहि त्रास। (मा० ६।७२)

कटकई सेना, फौज। उ० विजय हेतु कटकई यनाई। (मा० १।१२४।२)

कटककारी-सेना का वनाने या सजानेवाला, सेनापित।

उ० बिबिध को सौध श्रति रुचिर मंदिर निकट सत्वगुन-प्रमुख श्रय-कटककारी। (वि० ४८)

कटकटिहें—(ध्व०)—कट कट शब्द करते हैं। उ० कटकटिह कठिन कराल। (मा० ३।२०।७)

कटकटाइ—कट-कट शब्द कर, दाँत बजा कर। उ० कटकटाइ गर्जा श्रह धावा। (मा०१।१६।२) कटकटाई-कट कट शब्द किया। कटकटात—कट-कट शब्द करते हैं। उ० कटकटात भट भालु विकट मरकट करि केहरि-नाद। (गी० १।२२) कटकटान—दाँतों से कट कट शब्द किया। उ० कटकटान कपि कुंजर भारी। (मा० ६।३२।२) कटकटाहिं—कट कट शब्द करते है। उ० कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहि। (मा० ६।४१।३)

कटकाई सेना, फीज़। उ० जो श्रावै सर्कट कटकाई। (सा० श३७१२)

कटकु-दे० 'कटक'।

कटकट-कट-कट का शब्द । उ० जंबुक निकर कटक्रट कट्टहि। (मा० ६।ममार)

कटत—(सं० कर्त्तन)—१ कटता है, कट जाता है, २ कटेगे।
उ० १. कटत क्रिटित पुनि नृतन भये। (मा० ६।६२।६)
कटन—कटने, टूक टूक होने। उ० लगे कटन निकट पिसाच।
(मा० ३।२०।४) कटिहें—कट रहे हैं, कटते हैं। उ० कटिह
चरन उर सिर भुजदंडा। (मा० ६।६८।३) कटेहुँ—कटने
पर भी। उ० मरत न मूद कटेहुँ भुज सीसा। (मा० ६।६८।१) कटें—कट जाय, समास हो जाय। उ० तुव हित
होइ कटें भववंधन। (नि० १६६)

कटाइको-काटनेवाला भी। उ० राम सो न साहिब, न इमित कटाइको। (क० ७।२२)

कटाज्ञ-(सं०)-१. तिरछी चितवन, तिरछी नज़र, २. व्यंग्य, ताना, ३. दृष्टि, नज़र।

कटाच्छ-दे॰ 'कटाच'। उ० ३. यह सब सुखु मुनिराज तव कृपा कटाच्छ पसाउ। (मा० १।३३१)

कटाछ-दे० 'कटाच'। उ० १. छिद्यो न तरुनि-कटाछ सर। (दो० ४३८)

कटाह-(सं०)-१. कडाह, बड़ी कड़ाही, २ कछुए का सपड़ा। उ० १. अंड कटाह अमित लय कारी। (मा० १७।६४।४)-

कटि (१)-(सं)-कमर, पीठ और पेट के नीचे का भाग, लंक। उ० कटि भाषी सर चाप चढ़ाई। (मा० २।६०।२) कटिन्ह-कमर में, कमरों (कमर का बहुवचन) में। उ० मुनि पट कटिन्ह कसें तूनीरा। (मा० २।११४।४)

किट (२)-(सं० कंटक)-विक्र, कटीली। उ० वड़े नयन किट स्कुटी भाल विसाल। (व० ४)

कटिहर्जे काट डालूँगा। उ० कटिहर्जं तव सिर कठिन कृपाना। (मा० श१०।१)

काटेसूत्र—(सं०)—मेखला, करधनी । उ० कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । (मा० १।३२७।२)

कड़-(सं०)-१. छे. रसों में से एक, चरपरा, कडुआ, २ इस लगनेवाला, श्रनिष्ट, ३. कठोर, त्रकोमल । उ० २. जागि कर्राहे कड़ कोटि कलपना । (मा० २।१४७।३) कड़क-(सं०)-दे० 'कद्व'। कटुवादी-कडुवा बोलनेवाला, अप्रियवक्ता । उ० कटुवादी बालकु वध जोगू । (मा० १।२७४।२)

कटेया-काटनेवाला । उ० दसरत्य को नंदन बंदि कटेया। (क० ७११)

कहेहिं-कटकटाते है, कट-कट शब्द करते है। उ० दे० 'कटस्कट'।

कठमालेया-(सं० काष्ट्र + माला)-काट की माला पहनने-वाले, मूठे संत । उ० करमठ कटमलिया कहै ज्ञानी ज्ञान बिहीन। (दो० १६)

क उवता—(सं काष्ठ)—काठ का बना एक भारी बर्तन। उ० पानि कठवता भरि लेइ आवा। (सा० २।१०१।३) कठवात—काठ का वर्तन, कठौती। उ० मीठो अरु कठवित भरो रौताई अरु खेस। (दो० १४)

कठिन-(सं०)-१ कडा, कठोर, २. दुप्कर, मुश्किल, ३ कर्कश, प्रचंड, विकट। उ०३. हरन कठिन कलि कलुप कलेसु। (मा० २।३२६।३)

कठिनई—कठिनाई, कठिनता, मुश्किलाहट। उ० जदिष मृपा छूटत कठिनई। (सा० ७।११७।२)

काठनता-१. कठोरता, कड़ाई, २ निर्दयता। उ० २. सुनत कठिनता अति अकुलानी। (मा० २।४१।१)

काठनाई-१ मुरिकल, २. श्रापत्ति, २. कठोरता, ४. कठोर, कड़ा। उ० ४ पाहन ते न काठ कठिनाई। (मा० २।१००।३)

कठुला-(सं० कंठ)-गले की माला जो, वच्चों को पहनाई जाती है। माला। उ० कठुला कंठ वघनहा नीके। (गी० ११२८)

कठोर-(सं०)-१. कठिन, कड़ा, २. निर्दय, वेरहम, ३. इढ़, ४. श्रमधुर, कटु। उ० २. कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। (मा० २।१६०।४)

कठोरा-दे॰ 'कठोर' । उ० ४. काक कहिं कलकंठ कठोरा । (मा॰ ११६११)

कठोरि-'कठोर' का स्त्रीलिंग। उ० १ मति थोरि कठोरि न कोमलता। (मा० ७।१०२।१)

कठोरी-दे॰ 'कठोरि'। उ॰ १. सुनत बात मृदु अंत कठोरी। (मा॰ २।२२।२)

कठोर-दे॰ 'कठोर'। उ॰ १. बिपुल बिहग बन परेउ निसि, मानहुँ कुलिस कठोरु। (सा॰ २।१४३)

कठोरू-दे॰ 'कठोर'। उ॰ १. दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू। (मा० २।२७।२)

कठोरें-दे० 'कठोर'। उ० १. न त एहि काटि कुठार कठोरें। (मा० १।२७४।४)

कठोरे-दे॰ 'कठोर'। कठोरतापूर्ण, कड़ाई से भरा हुआ। उ॰ ४. वचन परमहित सुनत कठोरे। (मा॰ ६।६।४) कठौता-(सं॰ काष्ट)-काठ का वर्तन। उ॰ छोटो सो कठौता

भरि भ्रानि पानी गंगाजू को । (क॰ २।१०)

कड़खा-(ध्व॰ शटड़ कड़कड़)-वीरों की प्रशंसा से भरे लड़ाई के गान जिनसे लड़ने के लिए वीरो को उत्तेजना मिलती है।

कडखैत–भाट, बढावा टेनेवाला, चारण । कङ्क्षर–(सं० कर्णधार)–नाविक, मल्लाह, केवट । कड़हाल-डे॰ 'कडहारु'। उ॰ चहत पारु नहिं कोउ कड-हारू। (मा॰ ११२६०१४)

कड़ाह-(सं॰ कटाह)-द्रव पदार्थ पकाने का एक लोहे का गोल ग्रार वडा वर्तन।

कड़िहार-दे० 'कड़हार'।

कडुग्रा-(सं० कहुक)-१. स्वाद में उग्र ग्रीर ग्रिविय, कहु, ग्रमञ्जर, २ तुरा।

कड़ाइ—(सं० कर्पण)—कडवाकर, खिचवाकर। उ० खाल कढ़ाइ विपति सिंह मर्र्इ। (मा० ७१२११६) कढ़ावउँ— निकलवा लूँगा, कढवा लूँगी। उ० तय धरि जीभ अढावउँ तोरी। (मा० २११४।४)

कड़ैया-निकालनेवाला, खीचनेवाला। उ० खाल को कड़ैया

सो बढेया उरसाल को । (क० ७।१३४ )

कड़ोरि-(सं॰ कर्पण)-घसीटकर, खीचकर। उ॰ तोरि जमका-तरि मँदोदरी कडोरि स्रानी। (ह॰ २७)

कण्-(सं०)-रवा, ज़र्रा, किनका, अत्यन्त छोटा डुकडा। कत-(सं० कुत)-१ क्यों, किसलिए, २. कैसे, ३. किघर, कहाँ, किस खोर। उ०१. नाथ करिश्र कत वादि विपादू। (मा० २।२०१।४) कतहुँ-कही, कही भी, किसी स्थान पर। उ० कतहुँ न दीख संभु कर भागा। (सा० १।६३।२)

कति-(सं०)-१ कितनी, २ कोन। उ० १. यह लघु जलिघ तरत कति वारा। (मा० ६१९१९)

कथ-(सं०)-१. कैसे, किस प्रकार, २. एक आश्चर्यसूचक शब्द ।

कथइ—(सं० कथन) कहता था, कहता है। उ० जिमि-जिमि तापसु कथइ उदासा। (मा० १।१६२।३) कथत— (सं० कथन)—कहने में, कथन मात्र में। उ० भरम प्रतिष्ठा मानि मन तुलसी कथत भुलान। (स० ३१४) कथिं—कहते हें, वर्णन करते हें।

कथक-(सं०)-१ एक जाति जिसका काम गाना, वजाना तथा नाचना है। २ कथा कहनेवाला।

कथन-(सं०)-कहना, वर्णेन, यखान । उ० किल अघ खल अवगुन कथन ते जलमल वग काग । (मा० १।४१)

कथनीय-(सं०)-कहने योग्य, वर्णनीय।

कथनीया-दे॰ 'कथनीय'। उ॰ सो सनेहु सुसु नहिं कथ-नीया। (मा॰ १।२४२।३)

कथरी-(सं० कथा)-गुटडी, फटे कपडों को सिलकर बनाया हुआ विद्यादन या ओडना। उ० पातक पीन, कुदारिद दोन, मलीन बरे कथरी करवा है। (क० ७।१६)

कया—(सं०)—वात या कहानी, जो कही जाय, वृत्तात, इति-हाम । उ० कहिसि कया सत सवति के । (सा० २।१८) कथिरू—रे० 'कराक' । २० १ कियो क्शिक को जंब की जब

कथिक-डे॰ 'कयक'। उ॰ १. कियो कथिक को उंड हीं जड कमें कुचालि। (वि॰ १४७)

कथित-वर्णित, भाषित, कहा हुआ।

कदंव-(सं०)-१ कदमं का पेंड, २. समूह, र्सुड । उ० २ मेती वनिज न, भीख भति, श्रफल उपाय कदंव । (प्र० अ)। १३)

कदंवा—दें० 'कदंव'। उ० २. एहि विधि करेहु उपाय कदंवा। (मा० २।=२।३)

कदन-(सं०)-१. मरण, विनाश, २. पाप, ३. हुःख, कट्ट,

४. युद्ध, १. हिंसा, घात । उ० १.जयति दस-कंट-घटकर्न वारिदनाद-कदन-कारन, कालनेमि-हंता । (वि० २४) कदन-दे० 'कदंव' ।

कदरज-टे॰ 'कदर्य'।

कदराइ-(सं॰ कातर)-कायर वने, भीरुता दिखलावे । उ॰ सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ। (मा॰ २।१६१।१)

कदराई - 'कदराई' का बहुबचन । उ० १. लागि अगम अपनी कदराई । (मा० २।७२।१) कदराई-१. काय-रता, भीरुता, २ हिचकता हैं, भीरुता दिखलाता है। उ० १. सुर मुनिवरन्ह केरि कदराई । (मा० १।२६०।३)

कदराहू-कायरता दिखलाओं, ऋधीर हो। उ० तात प्रेम वस जिन कदराहू। (मा० २।७०।४)

कदरी-(सं॰ कदली)-केला, एक पेड जिसका फल भी इसी नाम से पुकारा जाता है। उ॰ काटेहिं पड्ड कदरी फरइ कोटि जतन कोड सींच। (मा॰ १।४८)

कदर्यना-(सं० कदर्थन)-दुर्गति, दुर्द्शा, द्वरी दशा। उ० कासी की कदर्थना कराल किलकाल की। (क० ७१९२) कदर्य-(सं०)-१. एक प्रसिद्ध पापी. २. कंजूस, मक्खीचूस। कदिल-(सं० कदली)-केला। उ० विरचे कनक कदिले के खंभा। (मा० ११२८०।४)

कदली-(सं०)-केला। उ० तन पसंउ कदली जिमि कॉपी।

(मा० रारे । ११

कदाचि-दे॰ 'कदाचित'। उ॰ जो कदाचि मोहि मारहि तौ पुनि हो उँ सनाथ। (मा॰ ४।७)

कदाचित-दे॰ 'कदाचित'। उ० तयहुँ कदाचित सो निरु-अरई। (मा॰ ७।११७।४)

कदाचित्-(सं०)-१. शायद, २ कभी, शायद कभी। कदापि-(सं०)-कभी भी, हरिज़।

कडूँ कड़ू ने । दे० 'कड़ू' । उ० कड़ें विनतिह दीन्ह दुखु, तुम्हिह कौसिलाँ देव । (मा० २।१६)

कद्र-(सं०)-महर्षि कत्यप की कई पत्नियों से से एक जिससे संपें। की उत्पत्ति हुई थी। कश्यप की दूसरी स्त्री विनता से और कदू से एक वार सूर्य के घोडों के सफेद और काले होने के संबंध में बहस हो गई और ग्रंत में शर्त यह लगी कि जिसकी हार होगी वह दूसरे की दासी व्नेगी। वाद में कद् को पता चला कि सूर्य के घोड़े सफेट हैं तो उसने हार के भय से अपने काले पुत्रों (सपीं) को जपर भेज दिया। वे जाकर सूर्य के घोडो से लिपट गये। फल यह हुआ कि कद् की जीत हो गई और विनता को दासी वनना पड़ा। वाट में विनता के पुत्र गरुड़ ने इस रहस्य का उद्वाटन कर अपनी माता को टासीपन से छुड़ाया। कन-(सं० करा)-म्रत्यलप दुकडा, किनका, करा। उ० सिरस सुमन कन वेधित्र हीरा। (मा० १।२४८।३) कनै-क्या को, कन को। उ० हुतो ललात कृसगात खात खार मोद पाइ कोटो-कनै । (गी० ४।४०) विशेष-चावल अ।दि को कूटने के बाद, साफ करने पर कुछ रही धूल को तरह एक वस्तु निकलती है जिसे कन या करा कहते हैं। दीन लोग इसकी रोटी खाते हैं।

कनउड़-(?)-ग्राभारी, यहसानमंद, कृतज्ञ । उ० हमर्हि ग्राजु लगि कनउड काहु न कीन्हेंड । (पा० ८१) कनक-(सं०)-१. सोना, स्वर्ण, २ धतूरा, ३. पलाश, ४. नागकेशर । उ० १. कनक सिंघासन सीय समेता । (मा० २।११।३) कनकउ सोना भी। उ० कनकउ पुनि पपान तं होई। (मा० १। ८०।३) कनकिह-सोने पर, सोने मे। उ० क्नकिह बान चढ़इ जिमि दाहे। (मा० २।२०४।३) कनकौ-दे॰ 'कनकउ'।

कनककाशिपु-(सं०)-हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद का पिता।

दे० 'हिरग्यकशिपु'।

कनककसिपु-दे॰ 'कनककशिपु'। उ॰ रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। (मा० १।२७)

कनकपुरी-सोने का नगर, लंका। उ० कनकपुरी भयो भूप विभीपन। (गी० श१०)

कनकफूल-सोने का फूल, एक सोने का बना हुआ फूल की तरह का आभूषण जिसे कान में पहनते हैं। उ० कानन्हि कनकफूल छवि देही। (मा० १।२१६।४)

कनकमय-सोने का बना हुआ। उ० तासु कनकमय सिखर

सुहाए । (मा० ७।४६।४)

कनकलोचन-दे० 'हिरण्याच'। हिरण्यकशिपु का भाई, एक दैत्य। उ० सोक कनकलोचन मित छोनी। (गा०

कनिख्यनु-(सं॰ कोण + अिक्)-तिरछी आँखों से, आँख के कोनों से । उ० चितवनि वसित कनिखयनु ग्रॅंखियनु

बीच।(व०३०)

कन्गुरिया-(सं० कनीनी + अँगुली)-सबसे छोटी उँगली, छिगुनी, कनिप्टिका उँगली। उ० कनगुरिया के मुदरी ककन होइ। (ब०३८)

कनसुई (१)-(सं० कर्ण+श्रवण)-ग्राहट, टोह, छिपकर

वात सुनना।

कन्मुई (२)-(?)-स्त्रियाँ चलनी श्रौर गोबर की सहायता से एक सगुन निकालती हैं, जिसे कनसुई कहते है। इसमें गोवर की गौरी बनाकर उसे चलनी में रखकर उलाट दिया जाता है। यदि गौरी सीधी गिरती हैं तो शकुन माना जाता है और नहीं तो अपशकुन । मु॰ कनसुई लेत-सगुन विचारते। उ० लेत फिरत कनसुई मगुन। (गी० १।६८) कनहारु–दे० 'कडहारू'।

कना-(सं॰ क्या)-१ मकरा, मडुवा नाम का अन्न जो करा के समान छोटा होता है। २ करा, कन। उ० १ कना समुभि क वरन हरहु ग्रंत-ग्राटि-जत सार। (स॰ २४२) कनावडे (१)-१ काना, २ ग्रंपग, जिसका कोई ग्रंग खंडित हो, ३. कलंकित, निंदित, ४ तुच्छ, नीच, ४ लिजत, सकुचित, ६. उपकृत, श्राभारी। उ०६ वानर विभीपन की श्रोर के कनावडे हैं। (क० ७।१२२)

किन्गर-(?)-त्रपनी मर्यादा का ध्यान रखनेवाला। उ० देखिए न टास दुखी तो से क्निगर के। (कृ॰,३३)

कनियाँ-(सं ्स्केंघ)-कोरा, गोट, उछंद, कंघा । उ० सादर सुमुखि बिलोकि राम-सिसुरूप, अन्ए भूप लिए कनियाँ। (गी० १।३१)

कनिष्ठ-(सं०)-१ वहुत छोटा, सबसे छोटा, २ जो बाट में उत्पन्न हुन्चा हो, ३ नीच।

कनिहारू-दे० 'कहिहारू'।

कनी-(सं कण)-छोटा दुकड़ा, श्रुति सूच्म भाग, कृण बूँट। उ० श्रमबिंदु मुख राजीव लोचन श्ररुन तन सोनित कनी। (मा० ६।७१। छ० १)

कनौड़ा-(?)-१. ऋगी, उपकृत, २. अपङ्ग, जिस्का कोई श्रंग खंडित हो, ३ कलंक्ति, बदनाम। कनौडे-दे० 'कनौड़ा' । उ० १. तुलसी प्रभुत्तर ूतर बिलँव निये प्रेम कनौड़े के न। (गी० २।२४) कनौड़ो-दे० 'कनौड़ा'। उ० १. भलो भले सों छल किये जनम कनौडौ होइ। (दो० ३६४) कनौडो-ऋगी को । उ०तुलसी अपनी स्रोर जानियत प्रभुहिं कनौड़ो भरिहैं। (वि॰ १७१)

कन्या-(सं०)-१ अविवाहिता लड़की, २. पुत्री, वेटी, ३ एक राशि, ४. एक तीर्थ । उ० २ जहू-कन्या धन्य पुन्य-

कृत सगरसुत। (वि॰ १८)

कन्यादान-(सं०)-विवाह से वर को कन्या देने की एक रीति । उ० कन्यादान संकलप कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । (पा० १४४)

कन्हाई-दे० 'कन्हेया'।

कन्हेया-(सं० कृत्ण)-१. श्री कृत्ण, २. प्रिय व्यक्ति, ३. संदर लड़का। उ० १ 'लै कन्हेंया' 'सो कब ?' 'अविह तात'। (कु०२)

कपट-(सं०)-१. घोखा, दंभ, छल, स्वार्थ-साधन के लिए हृदय की बात छिपाने की वृत्ति, २ छिपाव, दुराव। उ० १. कपट चतुर नर्हि हो इ जनाई। (मा० २।१८।२)

कपटी-छली, दगाबाज, धूर्त । उ० मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। (मा० १।७६।२)

कपटु-दे० 'कपट'। उ०२ गंग-जनक, श्रनंग-ग्ररि-प्रिय, कपूटु बटु चलि-छर्न । (वि० २१८)

कपद-(सं०)-१. कौड़ी, २ शिव की जटा।

कपाट-(सं०)-किवाड, पट, द्वार । उ० ते हिंठ देहि कपाट उघारी। (मा० ७।११८।६)

कपाटा-दे॰ 'कपाट'। उ॰ सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। (मा० १।२१४।१)

कपाटी-दे॰ 'कपाट' । उ० जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी। (मा० रावधशार)

कपार-(सं० कपाल)-दे० 'कपाल'। उ० १ मेरोई फोरिवे जोग कपाट, किधौं कछु काहू लखाइ दियो है। (क॰ ७।१५७)

कपारु-दे॰ 'कपाल'।

कपारू-दे॰ 'कपाल'। उ० १ कृबर ट्रटेड फ्रटकपारू। (मा०

२।१६३।३) कपाल-(सं०)-१ सर, खोपडी, २. ललाट, मस्तक, ३ भाग्य, ४ एक वर्तन जिसमें यज्ञों के समय देवतात्रों के लिए पुरोडाश पकाया जाया था। उ० २ व्याल क्पाल विभूपन छारा। (मा० शहशाध)

कपाला-दे० 'क्पाल'। उ०१ जरत बिलोकेडॅ जबहिं कपाला। (मा० ६।२६।१)

कपाली-(सं कपालिन्)-नर कपालों की माला पहनने-वाला, शिव, महादेव । उ० निर्गुन निलज कुवेप वपाली । (मा० १।७६।३)

कपास-(सं० कपीस)-१ रईवा पेट, २. रई, तूल, ३ कपास

का फल जिसमें रुई होती है। उ० ३. तीनि धवस्था तीनि गुन तेहि कपास में काड़ि। (मा० ७।११७ ग) कपास्-दे॰ 'कपास'। उ० १ साधुचरित सुभ सरिस कपास्। (सा० शरी३)

क्षिदा (सं॰ क्षीन्ड़) चन्दरों में श्रेष्ठ, वंदरों के राजा, श्रेष्ट बन्दर । उ० राम कृपा वल पाइ कपिदा । (मा० ४।३४।२) कपि-(सं०)-१ वंद्र, २. सूर्य, ३ हनुमान, ४. सुप्रीव, ४. बार्लि । उ० १. चित्रलिखित कपि देखि डेराती I (मा० २।६०।२) ४ सठ संकट-भाजन भए हिठ कुजाति कपि काक। (दो० ४१४) कपिन-कपि का बहुवचन, वंदरों। कपिन्ह-दे० 'कपिन'। उ० कपिन्ह सहित अइ-हर्हि रघुवीरा। (मा० १।१६।२) किपाई-कपि के लिए, हनुमान के लिए। उ० सो छन कपिहि कलप सम वीता। (मा०४।१२।६)

क्षिकच्छु-(स्०)-केर्यांच, करंच, मर्कटी, वन्दरों का एक प्रिय फल और उसका पेड़ । उ० बात तरुमूल, वाहुसुल कपिकच्छु वेलि। (ह० २४)

कपिखेल-केबाँच। उ० कंदुक ज्यां कपिखेल बेल कैसा भल मो । (ह० ६)

कपिल-(स०)-१ पीला, मटमैला, २. सांख्य शास्त्र के त्रादि प्रवर्तक कपिल मुनि, ३ चहा, ४ शिव, ४. सूर्य । उ०२. जठर घरें उ जेहि कपिल कृपाला। (मा० २।१४२।३) किपलिहि—किपला या सीधी गाय को । उ० जिमि किपलिहि घालइ हरहाई। (म० ७।३६।१) कपिला-(सं०)-१. कपिल या पीले रंग की, २. पीले रंग की सीधी और भोली गाय, ३ सफेद गाय, ४ जोंक, १ चींटी। उ० २ जिमि मलेच्छ वस कपिला गाई। (मा० ३।२६।४) किपश-(सं०)-काला और पीला मिश्रित रंग का, भूरा,

मटमैला, वाटामी। कपिस-दे॰ 'कपिश । उ० कपिस केस, करकस लॅगूर, खल-

दल-वल-भानन । (ह० २) कपीश-(सं०) - यन्दरों का स्वामी, १, हनुमान, २. सुमीव,

३ वालि।

कपीरवरौ-(सं०)-कपियों के राजा हनुमान को । उ० वन्दे विश्वस्विज्ञानौ कवीरवरकपीरवरौ। (मा०१।१। रलो० ४) (कवीरवर के साथ थाने से यहाँ कपी व्यर के दिवचन का

क्रीत-दे॰ 'कपीश'। उ० १. ताहि राखि कपीस पहि श्राये। (मा० १।४३।२) कपीस-िक ोर-वालि पुत्र अंगद। कपीसा-ने॰ 'कपीश'। उ० २ मिलेउ सवन्हि श्रति प्रेम कपीमा। (मा० शरहार)

कपत-(सं० कुपुत्र)-दुरा लड़का, नालायक लडका, कुल के विरुद्ध जानेवाला । उ० कृर कपूत मृह मन माखे । (मा० ११२६६११)

कप्र-(स्० कर्पर)-एक श्वेत जमा हुया द्रव्य जो सुगंधित होता है श्रीर जलाने से जलता है। घनसार, सिताभ। कपोन्-(सं०)-१ कवूतर, एक चिडिया, २ पत्ती, चिदिया, ३ भूरे रंग का कच्चा सुरमा। उ० २ हम फ्पोत क्यूतर योलत चक्क चकोर । (गी० २।४७) कपोल-(मं०)-गाल। उ० चार कपोल चिवुक दर ग्रीवा।

(मा० १।१४७।१) क्रपोलन-क्रपोल का बहुवचन, गालों। उ॰ विकटी भुकुटी वडरी श्रॅखियाँ, अनमोल कपोलन की छुबि है। (कं रा१३)

कपोला-दे॰ 'कपोल'। उ॰ सुंदर अवन सुचार कपोला। (मा० १।१६६।४)

कफ-(सं०)-बलगम, रलेप्मा, खाँसी आदि वीमारियों में मुँह या नाक से निकलनेवाली गाढी लसीली वस्तु। उ० कॉम वात कफ लोभ ऋपारा। (मा० ७।१२१।१५)

कवध-(सं०)-१. वादल, २. वेद, २ जल, ४. विना सिर का धड, रुंड, ५ एक टानव। यह टानव टेवी का पुत्र था। इसके मुँह ऋौर पैर इसके पेट में थे। कहा जाता है कि एक वार देवराज इंड ने इसे वज्र से मारा जिसका फल यह हुआ कि सिर और पैर पैट में घुस गए। दंडक बन में इससे रामचन्द्र से युद्ध हुआ जिसमें यह मारा गया। राम के द्वारा इसका शरीर जलाया गया और अंत में यह गंधर्व के रूप में अग्नि से वाहर निकल त्राया। रावण के साथ युद्ध में राम ने इससे भी राय ली थी। उ० ४. विध विराध खर दूपनहि लीलाँ हत्यो क्वंघ। (मा० ६।३६)

कय-(?)-किस समय, किस वक्त। उ० सकल कहाह कव होइहि काली। (मा० २।११।३) कबहि-कभी,कभी भी। उ० कवर्हि देखाइही हरि चरन? (वि०२१८) कवहुँ-कभी, किसी समय, कभी भी। उ० जो पथ पाव कवहूँ सुनि कोई।(मा० २।१२४।१) कवहूँक-कभी, किसी समय । उ० कबहुँक ए आवर्हि पहि नाते । (मा० १।२२२।४)

कवहीं-कभी, किसी वक्त, किसी समय भी। उ० गनिका कवहीं मित पेम पगाई ? (क० ७।६३)

कवहूँ-दे० 'कबहूँ'।

कबार-(१)-(फा॰ कारवार्)-काम-काज, उद्यम, व्यवसाय। कबार-(२)-(?)-यश-वर्णन, वड़ाई। उ० मागध स्त भाँट नट जाचक जहँ-तह करिह कबार। (गी० १।२) कवार-दे॰ 'कबारू'। उ॰ दे॰ 'किसब'।

कबारू-दे॰ 'कबार' (१)। उ॰ नहिं जानउँ कछु भ्रउर

कवारः।(मा० २।१००।४)

कवि-(सं कवि)-कविता करनेवाला, काव्यकार । उ० कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनु। (मा० ११६१४) कविकोकिल-दे॰ 'कविकोकिल' । वाल्मीकि । उ० राम विहाय 'मरा' जपते बिगरी सुधरी कविकोकिल हू की। (क॰ ७।८६) कविन्ह-कवियों को । उ० कलि के कविन्ह करड परनामा। (मा० १।१४।२) कविहि-कवि के लिए। उ० कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु ग्रह मम मलिन जनेपु। (मा० २।२२४)

क्विता-(सं० कविता)-काव्य, कवित्त, मन पर प्रभाव डाल्ने-वाला सुन्टर पद्यमय वर्णन । उ० गति कूर कबिता सरित की ज्यो सरित पावन पाथ की। (मा० ना१०। छं० १) कवित्त-(सं० कवित्व)-१ कविता, काव्य, २. एक छुट जिसमें ४ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में म,म,म,७ के विराम से ३१ ग्रजर होते हैं। उ० १. निज कवित्त केहि लाग न नीका। (मा० १।८।६)

कवी-दे॰ 'कवि' । उ० गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कवी। (मा० ६।१११। छं० २)

कबृतर-(फ्रा०)-एक पत्ती, परेवा । उ० हंस कवूतर बोलत चक्क चकोर। (गी० २।४७)

कबुल∸दे० 'कबूल' ।

कबूल−(श्रर० केंबूल)−स्वीकार, मंजूर ।

कबूलत-स्वीकार् करता, कबूल करता, मानता । उ० हों न कबूलत बाँधि के मोल करत करेरो। (वि॰ १४६)

कबुली--- १ विल का पशु, विलदान के लिए प्रस्तुत पशु। जो पशु किसी पर चढ़ाने के लिए पहले से कबूल किया जाय या माना जाय । २. राजी, स्वीकारावस्था में. ३. चने की दाल की खिचडी। उ० १. कुबरीं करि कबुली कैकेई। (मा० २।२२।१)

कवै-कव, किस समय, उ० गगन गिरह करिबो कबै तुलसी

पढ़त कपोत । (स० १४६)

कमंडल-(सं॰ कमंडलु)-साधु संन्यासियों का जलपात्र जो बहुधा पीतल, दरियाई नारियल या लौकियों का बनता है। उ० साँगा जल तेहि दीन्ह कमंदल। (मा० हाउं ७१४)

कमडलु-दे॰ 'कमंडल'।

कम-(फाः)-१ थोडा, न्यून, अल्प, २. बुरा ।

कमठ-(सं०)-१. कछुत्रा, कच्छप, २. एक दैस्य का नाम, ३ साधुत्रों की तुमडी । उ० १ श्रंडिन्ह कमठ हदउ जेहि भाँती। (मा० २।७।४) विशेष-कछुत्रा की स्त्री श्रपने श्रंडे को नहीं सेती। वह उसे जल से वाहर नदी या तालाब के किनारे रेत या पोली मिही में दक जाती है। वहाँ स्वाभाविक गर्मी से ग्रंडे श्रपने श्राप सेवित होते रहते है। अवधि पूरी होने पर स्वयं श्रंडे फूट जाते हैं वच्चे निकलकर स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण स्वयं पानी में चले जाते हैं। इस वीच में उनकी माँ उनको देखने भी कभी नहीं जाती, पर ऐसी प्रसिद्धि है कि दूर रहने पर भी उसका दिल ग्रंडों पर ही सर्वदा लगा रहता है। कच्छप की इस प्रकृति की तुलना के लिए कविया ने उचित उपयोग किया है। उपर्युक्त चौपाई में भी मुलसी ने इधर ही संकेत किया है। कमठ अवतार-सत्ययुग या प्रथम युग में विष्णु, कच्छप, कूर्म या कमठ के रूप में प्रलय के समय खोई हुई कुछ वस्तुय्रों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए । चीरसागर में समुद्रमंथन के समय कमठ भगवान ही आधार बने थे जिस पर मंदरा-चल रखा गया और वासुकि नाग के सहारे घुरों और श्रमुरों ने मंथन किये, जिसके फलस्वरूप खोई हुई १४ वस्तुप् प्राप्त हुईं। कमठी-कमठ की स्त्री, कछुई। उ० सकुचि गात गीवति कमठी ज्या हहरी हृदय विकल भइ श्रारी। (कु०६०)

कमनीय-(सं०)-१ कामना करने योग्य, जाहने योग्य, र सुन्दर, मनोहर । उ० १ कुश्रॅरि मनोहर बिजय वि कंग्रित अति कमनीय। (मा० १।२४१) कमनीया-'कमनीय' का स्त्रीलिंग, सुंदरी। उ० २ जग असि जुवति

कहाँ कमनीया। सा० शरथणर) कमल-(सं०)-१ पानी में होनेवाला एक पौधा श्रौर उसका

फूल । जलज, कंज, अरबिद । २. जल, पानी, ३. ताँबा, ४. मृग की एक विशेष जाति, ४. सारस, ६. एक रोग, ७. श्राँख। उ० १. बंदर्ड सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि । (मा० १।७ ग) विशेष-कमल के पुष्प लाल, सफ्रेंद. नीले और पीले होते हैं। सुन्दर और सुकुमार होने के कारण कवि लोग श्राँख, कपोल, चरण तथा हाथ श्रादि की इससे उपमा देते हैं। कमल का फूल संध्या होते ही बंद हो जाता है, इसी कारण इसे सूर्य या दिन का प्रेमी माना जाता है और सूर्म को कमलपति आदि कहा जाता है। कमल की गंध भवरे को बहुत पसंद है। कमल के ढंठल में छोटे-छोटे कॉटे होते हैं जिनके सहारे भी कवियों ने दूर तक उडने का प्रयास किया है। चीर सागर-शायी भववान् विष्णु की नाभी से कमल निकला था जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ इसी विश्वास के आधार पर विष्णु को कमलनाभ या पद्मनाभ तथा ब्रह्मा को कमलसुत स्राटि कहते हैं। वह नाभी से निकलनेवाला कमल ही प्रथम कमल माना जाता है। कमलनि-१. कमलो में, २. कमलों से, कमलो के द्वारा, ३. कमलों को। उ० १ सोहर्हि कर कमलनि धनुतीरा । (मा० २।११४।४) २. पंथ चलत मृदु पद कम-लिन दोउ सील-रूप-त्रागार। (गी० २।२६) कमलन्ह-कमल का बहुवचन। कमलन्हि-कमल का बहुबचन, कसलों। उ० पुनि नभ सर सम कर निकर कमलन्हि पर करि बास । (मा०६।२२ख) कमलपति-सूर्य, रवि । कमल-भव-(सं०)-कमल से होनेवाले, ब्रह्मा, कमलयोनि। कमलफल-कमल का बीज, कमलगद्या। उ० श्रप्टोत्तर सत कमल फल, मुप्टी तीनि प्रमान। (प्र०१)

कमलनाम-(सं०)-विष्णु । विष्णु का यह नाम इस कारण है कि उनकी नाभी से सिष्ट के आरंभ में कमल उत्पन्न

कम्ला-(सं०)-१ लक्मी, रमा, २ धन, ऐश्वर्य। उ० १. सो कमला तिज चंचलता करि कोटि कला रिभवे सुर-मौरहि। (क० ७।२६)

कमलापति-(सं०)-विष्णु, लक्ष्मी के पति । उ० सपदि चले कमलापति पार्ही । (मा० १।१३६।१)

कमलारमन-(सं० कमलारमण)-कमला के पति, विष्णु। कमलारवन-दे॰ 'कमलारमन'।

कमलासन-(सं०)-१ ब्रह्मा, २ योगका एक श्रासन, पद्मा-सन । उ० २ बैठे वट तर करि कमलासन। (मा०१।४८।४)

कमिल्नी-(सं०)-१ कमल, २. छोटा कमल। कमातो-(स॰ कर्म)-१ कमाई करता, पैदा करता, संग्रह करता। २ सेवा संवंधी छोटे-छोटे कार्य करता ३ काम

करता। उ० १ जौ तू मन मेरे कहे राम-नाम कमातो। (वि॰ १४१) कमाहिं-१ पैदा करते है, कमाते हैं, २. काम करते है, २ सेवा करते है। उ० २ तिय-वरवेप छली

रमा सिधि श्रनिमादि कमाहि । (गी० १।४)

कमान-(फा०)-धनुष, वह हथियार जिसके सहारे याण छोडा जाता है। उ० जीभ कमान यचन सर नाना। (मा० राष्ट्रशाः)

करंत-करता । उ० कादत दंत, करंत हहा है । (क०७।३६) कर (१)-(सं कृ)-१ करो, २ कर के, ३. करता है,

करते है, ४. करेगा, ४. करनेवाला, कर्ता। उ० ३. कर मुनि मनुज् सुरासुर सेवा। (वि० २) करड-१. करे, र.करता है, र. करना, करने की युक्ति, ४. कर। करई-१. करती है, २. करे, ३. करने की युक्ति । उ० १. सुंदरता कहुँ सुंदर करई। (मा० १।२३०।४) २. वल अनुमान सदा हित करई। (मा० ४।७।३) करउँ-करूँ। उ० अब जो कहहु सो करउँ विलंब न यहि घरि। (पा॰ =२) करउ-करो, करिए, कीजिए। उ० करउ सो मम उर धाम सदाँ छीर सागर सयन। (मा०१।१। सो०३) करऊँ-करूँ । उ० कुर्येरि कुत्रारि रहउ का करऊँ । (मा० १।२४२।३) करत-१ करते ही, करने पर, २. करता है, करते हैं, ३ करते हुए। उ० १. कौसल्या कल्यानमिय मूरति करत प्रनाम। (दो० २१२) करतहि-कर रखा है। उ० निज गुन सील रामवस करतिह। (मा०२। २६४।४) करति-करती है, कर रही है। उ॰ विविध विलाप करति वैदेही। (मा० ३।२६।२) करते-किए होते। उ० करते नहि विलंबु रघुराई। (मा० शावशार) करतेजँ-करता। उ० बूढ भयउँ न त करतेउँ, कब्रुक सहाय तुम्हार। (मा० ४।२८) करतेहु-करते । उ० करतेहु राजु त तुम्हहि न दोपू। (सा० २।२०७।४) करव-१. करूँगा, २. करोगे, ३ करना, कीनिएगा । उ० १ कहिस मोर दुखु देखि वह कस न करव हित लागि।(मा० २।२१) २.समुभव कहव करव तुम्ह जोई। (मा० शरेश्राध) र करव सदा लिर-कन्ह पर छोहू। (मा० १।३६०।४) करवि-१ कीजिएगा, २ करूँगा। उ० १ करवि जनक जननी की नाई। (मा०२।=।०३) करिस-१. करता है, २ करते हो, ३. करो। उ० त छल विनय करिस कर जोरे। (मा० १।२८१।१) करहि-करते है, कर देते हैं। उ० करहि अनुभले को भलो श्रापनी भलाई। (वि०३४) करहिंगे-करेंगे। उ० राम कृपानिधि कछु दिन वास करहिंगे आह । (मा०४।१२) करहि-१. कर, २ करेगा, ३ करता है। उ० १. भजहि गम तजि काम मद करिह सदा सतसंग। (मा०३।४६ख) करहीं-करते हैं। उ०राजकुमारि विनय हम करही। (मा० २।११६।३) करही-करता, करता है। उ० सत्य बचन विस्वास ्न करही। (मा० ७१९२१७) करहु-करो, कीजिए, करे । उ० तात् कुतरक करहु जनि जाएँ । (मा० शर६४।१) करहुगे-करोगे, अमल में लाओपे। करहू-दे॰ 'करहु'। उ० चलहु सफल श्रम सब कर करहू। (मा० २।१३२।४) करि-(सं० कृ)-१. करके, २ करनी, रे करते। उ० १ महि पत्री करि सिंधु मसि। (बै० ३४) करित्र-करें, की जाय । उ० कहें पाइत्र प्रभु करित्र पुकारा। (मा॰ १।१८१।१) करिग्रहि-१. कीजिए, २. करेंगे। उ० १ नाथ रामु करिग्रहिं जुवराजृ। (मा० २।४।९) करिए-१. कीजिए, २. करूँ, ३ करनी चाहिए, ४ बना-इए, उत्पन्न कीजिए। उ० ३ कौन जतन विनती करिए। (वि॰ १८६) करित-करता । उ० तो विनु जगटंव गंग ! कलिजुग का करित ? (वि० १६) करिवे-करने, करना। उ० क्रिये कुह कटु कठोर, सुनत मधुर नरम । (वि० १३१) करियो-करूँगा। उ० कियो न क्छ, करियो न क्छ। (क० ७१२) करिय-१ कीजिए, करिए, २. करना, ३. करती हैं, करता हूं। उ० १. करिय सँभार कोसलराय ! (वि०२२०) करिहंड-करूँगां। उ० अवसि काज मै करिहउँ तीरा । (मा० १।१६८।२) करिहहिं-करेंगे । उ० करिहहि बिप्रहोम मख सेवा। (मा० १।१६६।१) करिहहॅ-करूँगा। करिहह-१. करोगे, २. करना । उ० १. रामकाजु सबु करिहहु, तुम्ह वल बुद्धि निधान। (मा० १।२) करिहि-करेगा। उ० पारवतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिहि कल्यान। (मा० १।७१) करिहीं-करेगी, करेगे। करिही-करंगे, करेगा। उ० मिलन कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही। (मा० शक्ष्णा३) करिईं-करेंगे । उ० करिहें राम भावतो मन को। (वि० २४) करिहों-दे०-'करिहर्ज'। करिहौ-१. करोगे, २. करना । उ० १ फिरि व्रमति है "चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिही कित हैं ?" (क॰ २।११) करी (१)-१. की, किया, २. करें। करीजे-कर दीजिए, कीजिए। उ० टीन जानि तेहि स्रभय करीजे। (मा० ४।४।२) कर-कर, करो । उ० सोइ करु जेहि तव नाव न जाई। (मा० २।१०१।१) करेसि-किया। करेसु-करना। उ० कार्ये वचन मन मम पद करेस अचल अनुराग । (मा० ७। म स ख) करेहू-१ कीजिए, २ कीजिएगा, करना, कर लेना। उ०१ सेवा करेहु सनेह सुहाएँ। (मा०२।१७५।४) करेहू-दे० 'करेहु'। उ० २ संवत भरि संक्लप करेहू। (सा० १।१६८।४) करै-१. करे, २ करते हैं। उ०् आरत दीन अनाथन को, रघुनाथ करें निज हाथ की छाहै। (क० ७।११) करै-१. करना, करने, २. करे, ३. करने के लिए। उ० १ में हरि साधन करें न जानी। (वि० १२२) करैगो-कर टुगे, करेंगे, करेगा। उ० ब्रास्त गिरा सुनत् प्रभु अभय क्रेगो तोहि। (मा० ६।२०) करैहहू-करास्रोगे, करवात्रोगे । उ०हँसी करेहेहु पर पुर जाई। (मा० १।६३।१) करो-'करना' का आज्ञासुचक रूप। कीजिए। उ० जेहि जो रुचै करो सो। (वि० १७३) करौँ-करूँ। उ० करइ विचार करों का भाई। (मा० शहाश) करयो-किया, किया था। उ० निज दास ज्यो रघुवंस भूषन कवहुँ मम सुमिरन करयो । (मा० ७।२। छं० १) करयौ–दे० 'करयो' । किएँ-१ करने पर, करने से, २. किया, किए किया है, ३. कर सकता है, उ० १ सुनु प्रभु बहुत ऋवग्या किएँ। (मा० १११८) किए-दे॰ 'किएँ'। उ०२ नाम सुप्रेम पियूप ह्नद तिन्हहुँ किए मन मीन। (मा० १।२२) किएहूँ-करने पर भी। उ० किए्हॅं कुवेषु साधुं सनमानू । (मा० १।७।४) किय-किया था, निवटाया, कर दिया। उ० जेहि जगु किय तिहुपगहु ते थोरा। (मा० २।१०१।२) कियहुँ-किया। उ० कवहुँ न कियहु सवति ग्रारेसू। (मा० २।४६।४) किया-१ कर दिया, करना किया का सामान्य भूत किया है, २ किया हुआ काम। उ० १. अब जनमि तुग्हरे भवन निज पति लागि दारुन तप किया। (मा० ११६८। र्छ ० १) किये-१. करना क्रिया का बहुवचन या आदर-स्चक सामान्य भूत, कर दिए। २. किए हुए, ३. करने पर, करने से। उ० १ जधायोग सनमानि प्रभु विदा किये मुनिवृद् । (मा० २।१३४) कियेउ-१. किया, २. करके, ३. किया हुआ। उ०१. कियउ निपाद नाथु अगुआई। (मा० २।२०३।१) कियो-१. किया, कर लिया, २. किया

हुआ। उ० १.सब के उर अनंद कियो बासू। (मा० १।३४४।३) काज-१. कीजिए, २. कीजिएगा । कीजहु-१. कीजिए, २. करते रहना । उ० २. कीजहु इहै बिचार निरंतर राम समीप सुकृत नहिं थोरे। (गी०२।११) कींजिय्र-(सं० कृ)-१. करें, हम करें, २ कीजिए, करो। उ० १ कीजिय काजु रजायसु पाई । (मा० २।३८।१) कीजिए-दे० 'कीजिये'। उ० गहि बाँह सुरनर नाह ग्रापन दास श्रंगद कीजिए। (मा० ४।१०। छं० २) कीजिय-दे० 'कीजिय्र'। उ० २. तजि अभिसान अनख अपनो हित कीजिय सुनि-वर वानी। (कु॰ ४८) कीजिये-करिए, 'करना' किया का श्रादरार्थ श्राज्ञासुचक रूप । कीजे-कीजिए । उ० गै निसि बहुत सयन अब कीजे। (मा० १।१६६।४) कीजै-१. कीजिए, किया करिए, २. कर रहे हैं। उ० २. हरप समय विसमउ कत कीजै। (मा० २।७७।२) कीनि-किया। उ० जातिहीन अध-जनम महि, मुकुत कीनि असि नारि। (दो॰ १४६) कीन्ह-किया, किया है। उ॰ जों तुम्हरे मन छादि छह कीन्ह रामपद ठाउँ। (सा० २।७४) कीन्हा-किया; किया है। उ० केवट उत्तरि दंडवत कीन्हा। (मा० २।१०२।१) कान्हि-किया, किया है। उ० कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी। (मा० १।४०।१) कीन्हिउँ-की, की थी, की है। उ० ऋाजु लगें कीन्हिउं तुस्र सेवा। (मा० १।२४७।४) कान्हिसि-की। उ० उठि वहोरि कीन्हिस बहु साया। (सा० ४।१६।४) कीन्हिहू-किया, किया है। उ० कीन्हिह प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा। (मा० १।४७।२) र्कीन्ही-की। उ० एहि विधि दाहिकया सव कीन्ही। (मा० २।१७०।३) कीन्हे–१ किए, २ करने पर, करने से। उ० २ जे स्रघ तिय बालक बध कीन्हें। (मा० २।१६७।३) कीन्हें उँ-दे० 'कीहिन्डं' । कीन्हें उ-किया, किया था। उ० हमरे जान जनेस चहुत भल कीन्हेउ। (जा० ७४) कीन्हेसि-किया। उ० कीन्हेसि श्रस जस करइ न कोई। (मा० २।४९।२) कान्हेहु-किया। उ० श्रव अति कीन्हेंहु भरत भल, तुम्हिह उचित् मत एहु। (मा० २।२०७) कीन्ह्यौं-किया। उ० कीन्ह्यौं गरलसील जो श्रंगा। (वै० ४७) क'बी-कीजिए, करें, कीजिएगा। उ० कीवी झमा नाथ आरति तें किह कुजुगुति नई है। (गी० २।७८) कीवे-करना, कीजिएगा। उ० मोपर कीवे तोहि जो करि लेहि भिया रे। (वि॰ ३३) कीबी-किया जायगा, करेंगे, करूंगा। उ० कधोजू कह्यो तिहारोह कीबो। (कु० ३४) कीय-किया हुआ, किया, करनी। उ॰ परावी पराई गति, आपने हूँ कीय की। (वि॰ २६३) कुरु (१)–(सं०) करो। उ० भक्ति प्रयच्छ रघुपुद्गव निर्भरां मे कामादिदोप रहितं कुरु मानसं च्। (मा० १।१।रलो०२) कुर्वति-(सं०)-करते हैं, कर रहे हैं। उ० अरुण-पटकंज-मकरंद-मंदाकिनी मधुप-मुनिवृद कुर्वति (वि०६०)

करं (२)-(सं०)-१. हाथ, २ हाथी की सूँड, ३. किरण, ४ प्रजा से राजा द्वारा जिया जानेवाला ख्रंश, महसूल, ४ पत्थर। उ० १ विबुध बिप्र बुध गृह चरन बंदि कहउँ कर जोरि। (मा० १।१४६) ३ महामोह तम पुंज जासु बचन रिव कर निकर। (मा० १।४) ४. जनु देत इतर नृप कर-विभाग। (गी० २।४६) करकर (१)-हाथों हाथ, हर एक के पास। उ० तौ तू दाम छुदाम ज्यों कर-कर न विक तो। (वि० १४१) करगत-हाथ में, मुद्दी में, अधिकार में। उ० करगत वेदतन्व सबु तोर। (मा० १।४१।४) कर-गुन-हस्त (कर) से तीन नक्त्र, अर्थात, हस्त, वित्रा और स्वाती। उ० सुति-गुन कर-गुन, पु-जुग-मृग, हय, रेवती सखाउ। (दो०४४६) करतल-(सं०)-१. हाथ का तल, हथेली, २. हाथ में, अधिकार में। उ० २. तुलसी फल चारो करतल, जस गावन गई-बहोर को। (वि० ३१) करतलगत-प्राप्त प्राप्त, हाथ में, हथेली पर रखा हुआ। उ० करतलगत न परि पिहचानें। (मा० १।२१।३। करन्हि-हाथों में। उ० कनकथार भिर मंगलिन्ह कमल कर्रान्ह लिएँ मात। (मा० १।३४६) करसम्पुट-१ जुडा हाथ, २. अजलि, अजरी।

कर (३)-(स॰ कृतः)-संबंध कारक का चिह्न, का। उ॰ जग विस्तारिह बिसट जस राम जन्म कर हेतु। (मा॰ १।१२१)

करक (१)-(६२०)-पीडा, रुक-रुककर होनेवाली पीड़ा, कसक । उ० जाने सोई जाके उर कसके करक सी । (गी० १।४२) करकें-'करक' का बहुवचन । दे० 'करक'। उ० बार्राह बार अमरपत करपत करकें परी सरीर । (गी० १।२२)

करक (२)-(सं०)-१. कमंडलु, २. त्रनार, ३. पलास, ४. करील, ४ मौलसिरी, ६ ठठरी ।

करकर (२)-(६व०)-किर-किरा, दरदर।

करकस-(सं० कर्कश)-१ कठोर, कड़ा, २.टेढ़ा, ३ सुश्किल, कठिन । उ० २ कहौ न कवहूँ करकस भौहं कमान । (व० १२)

करके-करकने लगे, करक या पीड़ा उत्पन्न कर दी। उ० सर सम लगे मातु उर करके। (मा० २।१४।१)

करखइ-(सं॰ कर्पण)-१ खिंच गया, २. खिंचता था। उ॰ १ बहुरि निरिष रघुवरिह प्रेम मन करखइ। (जा॰

करक्खत-खीचते है। उ० कतहुँ बाजि सो बाजि, मर्दि गजराज करक्खत। (क० ६।४७)

करक्कुली–(तु० सं० कर + रज्ञा)–लोहे या पीतल त्रादि का द्रव पदार्थ निकालने के लिए चम्मच की तरह का एक पात्र, कलक्कुल, कलक्षी। उ० लकड़ी डौग्रा करक्कुली सरस काज त्रजुहारि। (दो० ४२६)

करज–(सं०)–१ नख, नाखून, २. उँगली, श्रंगुलि, ३. करंज, कंजा। उ०२ श्ररुन पानि नख करज मनोहर। (मा०७।७७।१)

करेटा-(सं० करटे)-कौम्रा, काग । उ० कटु कुठाय करटा रटहिं, फेकरहिं फेरु कुभाँति । (प्र० ३।१।४)

करण-(सं०)-करनेवाले। उ० भुवन-पर्यंत पद-तीनिकरणं। (वि० ४२) करण (१)-(सं०)-१ कार्य सिद्धि का उपाय, साधन, २ हथियार, ३. इन्द्रिय, ४. देह, ४ स्थान, ६. हेतु, कारण, ७. पतवार, म कत्ती, करनेवाला, ६. किया, कार्य। उ० ६ जयति संद्राम-सागर-भयंकर-तरण-रामहित -करण-बरवाहु-सेतू। (वि० ३म) करण (२)-(सं• कर्ण) १ कान. २. महाभारत का एक प्रसिद्ध योद्धा।

करणीय-(सं०)-करने योग्य, कर्तन्य।

करतव-(सं० कर्त्तब्य)-१ कार्य, करनी, करतूत, २. कला, हुनर, ३ करामात, जादू। उ० १ अव तौ कठिन कान्ह के करतव, तुम्ह हो हसति कहा कहि लीवो ? (कृ० १)

करतेबु-दे॰ 'करतव'। उ॰ १. जो अंतहुँ अस कन्तव

रहेक। (मा० २।३४।२)

करतेव्य-(मं० कर्तव्य)-जिसका करना त्रावश्यक हो, इतव्य। उ० सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारे। (मा० २।६६।१)

करतव्य-दे० 'करतव्य'।

करता-दे॰ 'कर्ता'। उ॰ २. जो करता भरता हरता सुर साहिय, साहब दीन दुनी को। (क॰ ७१३४६)

करतार-(सं० कर्तार)-१ सृष्टि करने वाला, ब्रह्मा, २. ईश्वर, भगवान् । उ० २. विविध भाति भूवन वसन वादि किए करतार । (मा० २।११६)

करतारा-दे॰ 'करतार'। उ० १. अवधी कहा करिहि कर-तारा। (मा॰ ६।१८।४)

करतारी-(सं० कर + ताल)-हाथ की ताली, थपडी। उ० रामकथा सुंदर करतारी। (मा० १।११४।१)

करताल-(सँ०)-१ एक बाजा, २ हाथ की ताली, थपडी। उ०२ कबहूँ करताल बजाइ के नाचत। (क० १।४)

करतालिका-दे० 'करताल'। उ० २. उडते अद्य विहग सुनि ताल करतालिका। (वि० ४८)

करतालो-दे॰ 'करताल'।

करत्त-१ कर्म, करनी, २ कारीगरी, कला, हुनर ।

करत्ति-दे॰ 'करतूत'। उ॰ १. कहत पुरान रची केसव निज कर-करत्ति-कला सी। (वि॰ २२)

करतूर्ता-दे० 'करतूत'। उ० २. जनु एतनिम्र विरंचि कर-तृती। (मा० २।१।३)

करदा-(फा॰ गर्द)-धूल, कृड़ा। उ॰ रॉकसिरोमनि काकि-निभाग विलोकत लोकप को करदा है। (क॰ ७।१४४) करन (१)-(सं॰ कर्गा)-दे॰ 'करगा (२)'

करन (२)-(सं० कर)-१ हाथों को, २ हाथों से।

करन (२)-(सं० करण्)-दे०'करण् (१)' तथा 'करण् (२)' उ०२ (करण् २)-निदहि बिल हरिचंद को का कियो' करन दधीच ? (दो० ३८२)

करनघट—(सं० कर्ण + घटा)—काशी में एक पवित्र स्थान जहाँ एक प्रसिद्ध शंकर-उपासक घंटाकर्ण रहता था। उ० लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघंट घंटा सी। (वि० २२) विशेष—घंटाकर्ण या करनघंट शिवजी के एक उपासक का नाम था। ये उपासक विष्णु श्रादि किसी दूसरे का नाम सुनना पसंद न करते थे इसीलिए श्रपने कानों में घंटा याँधकर चला करते थे जिससे उसकी गंभीर ध्वनि के कारण श्रन्य ध्वनि इन्हें कर्णगोचर न हो। इसी कारण इनका नाम घंटाकर्ण था। घंटाकर्ण काशी में रहते थे। श्राज भी इनका स्थान इसी नाम से पुकारा जाता है और गिव-भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थान है।

करनधार-(सं० कर्णधार)-नाविक, महाह, माँकी। उ० करनधार विनु जिमि जलजानु। (सा० २।२७७।३)

करनवेध-(सं कर्णवेध)-वच्चों के कान छेदने का एक संस्कार या रीति। उ० करनवेध उपवीत वित्राहा। (मा० २।१०।३)

करनिलिप-(सं० करण + लिपि) १. लिपि कर्ता, २ भाष्य-कार, अर्थ करनेवाला। उ० १. तया २.जयति निगमागम-व्याकरन-करनिलिप काव्य-कौतुक कला-कोटि-सिधा। (वि० २८)

करनहार-करनेवाला, कर्ता। उ० करनहार करता सोई भोगे करम निदान। (स० ३७८)

करना (१)-(सं० कर्ण)-सुदर्शन, एक फूल ।

करना (२)-(सं० करुण)-एक पहाडी नीवू, जो गोल न होकर लंबा होता है।

करना (३)-सं० करण)-किया हुन्रा काम।

करनि (१)-दे॰ 'करनी'। उ॰ १ सब विपरीत भए माधव विन्तु, हित जो करत अनहित की करनि । (कृ॰ ३०)

कर्रान (२)-(सं० कर)-१ हाथों गें, २ हाथों में। उ० १० लेति भरि-भरि ग्रंक सैंतित पैंत जनु दुहुँ करनि। (गी० १।२१)

करानेहार-करनेवाला, कर्ता, बनानेवाला। उ० विधि से करनिहार। (गी० १।२१)

करनी-१. कर्म, करत्त्त, करतव, २. मृतक संस्कार, श्रंत्येष्टि कर्म । ३. स्थिति । उ० २. पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी । (मा० २।१७१।१)

करनीय-(सं० कर्णीय)-करने योग्य, कर्तव्य ।

करनीया-करता है, करनेवाला है। उ० ग्रव धौ विधिहि काह करनीया। (मा० १।२६७।४)

करनू-करनेवाला । उ० मधुर मंजु मुद मंगल करन् । (मा० २।३२६।३)

करपल्लव-(सं०)-१. डॅगली, २ हथेली।

करपुट—(सं० कर + पुट)-दोनों हाथ की हथेलियाँ, जोड़ा या मिला हुआ हाथ। उ० १ जोहि जानि जपि जोरि के करपुट सर राखे। (गी० १।६)

करवर-दे० 'करवर'।

करवाल-(सं०)-तलवार, कटारी । उ० जोगिनि गहे कर-वाल । (सा० ६।१०१। छुं० २)

करभ—(सं०)—१ हाथी का वच्चा, २. ऊँट का वच्चा, ३. हथेली के पीछे का भाग, करपृष्ठ, ४. ऊँट, ४ कमर। करमहि—१ हाथी के वच्चे को, २.ऊँट या ऊँट के बच्चे को। उ० १. उरु करि-कर करभिंह बिललावित। (गी०७।१७) करम (१)—(सं० कमें) १ कमें, काम, करनी, २. कमें का फल, भाग्य, किस्मत, ३. कमेंकांड, पूजा श्रादि, ४. पुण्य। उ० ३. करम उपासना क्वासना विनास्यो, ज्ञान वचन, विराग वेष जगत हरो सो है। (क० ७। ८४) ४. चारिष्ठ चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी। (वि० २२) करमन—'करम' का बहुवचन। उ० १.करमन कूट की, कि जंत्र मंत्र बूट की। (ह० २६) करमिवपाकु—(सं० कमें + विपाक)—कमें का फल। उ० कुसमय जाय उपाय सव, फेंचल करमबिपाकु। (प्र० ७।६।१)

करम (२)-(ग्रर०)-दया, क्रंपा ।

करम (३)-(सं० क्रम)-एक-एक, तस्तीव । उ० भजन बिबेक बिराग लोग भले कस्म-करम करि ल्यावौँ। (वि० १४२)

करमचँद-कर्म, कर्म के लिए ब्यंग्योक्ति। उ० हमहिं दिहल करि कुलिल करमचँद गंद मोल बिनु होला रे। (वि० १८७)

करमठ-(सं० कर्मिट)-दे० कर्मठ। उ० २. करसठ कठम-लिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन। (दो० ६६)

करमनास—(सं० कर्मनाशा)—एक नदी जो चौसा के पास
गंगा से मिली है। उ० करमनास जलु सुरसिर परई।
(मा० २।१६४।४) विशेष—लोगों का विरवास है कि इसके
जल के स्पर्श से पुर्ण्य का नाश हो जाता है। इसके लिए कई
कराण वतलाए जाते हैं। (१) यह नदी राजा त्रिशंकु के
लार से उत्पन्न हुई है। (२) रावण के मृत्र से इसकी
उत्पत्ति है। (३) किसी अंश तक यह मगध (मगह) की
सीमा बनाती है। प्राचीन काल मे बाह्यण आदि सनातनी
इसे पार कर मगध में प्रवेश नहीं करते थे। इसी कारण
यह अशुद्ध मान ली गई।

करमार्ला-(सं॰)-सूर्य, किरणों की माला धारण करने-नाला।

करमा-कर्म करनेवाला । उ० करमी, धरमी, साधु, सेवक बिरत, रत । (वि० २४६)

करमु-दे॰ 'करसे (१)'। उ० २. फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली। (सा० २।२०।२)

करेरट-(ध्व०)-कर्कश शब्द करता है। उ० कुहू कुहू कल-कंठ रव, काका कररत काग। (दो० ४३६)

करवत-(सं॰ करवर्त)-हाथ के बल लेटने की सुदा। सु॰ करवट लीन्ह-एक करवट बदलकर दूसरी करवट ली। उ॰ गई सुरुद्धा रामहि सुमिरि, नृप फिर करवट लीन्ह। (मा॰ २।४३)

करवर-(१)-विपत्ति, संकट, कठिनाई। उ० त्राजु परीकुसल कठिन करवर तें। (कृ० १७) करवरें-विन्नों की, बाधात्रों को। उ० ईस ग्रानेक करवरें टारीं। (मा० १।२४७।१)

करवा—(सर्व करक)-पानी रखने का टोंटीदार मिट्टी या धातु का बर्तन । उ० पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन धरे कथरी करवा है। (क० ७।४६)

करवाई—कराई करवायी। उ० महामुनिन्ह सो सब कर-बाई। (मा० १।१०१।१) करवाउव—कराउँगा, करवाउँगा, करा दूँगा, करा देंगे। उ० करवाउव विवाहु बरिन्नाई। (मा० १।८३।३) करवाए—करा दिए। उ० मुनिन्ह सकल सादर करवाए। (मा० १।१४३।४) करवायउ—करवाया, कराया। उ० मारि निसाचर-निकर यज्ञ करवायउ। (गी० ४२) करवावहिं—१. करवाते थे, कराते थे, २. कर-वाते हैं। उ० १ साधुन्ह सन करवाविंह सेवा। (मा० १।१८४।१) करवावा—कराया, करवाया। उ० बिबिध मौति मोजन करवावा। (मा० १।२०७।२)

करवाल-(सं०) तलवार ।

करवालिका-(सं०)-छोटी तलवार, कटार ।

करष-(सं० कर्ष)-१. खिचाव, मनमोटाव, २. विरोध, भगड़ा, ३. क्रोध, ४. ताव, जोश । उ० १. कंत करष हिर सन परिहरहू। (मा० १।३६।३) २. बातिहं बात करष बिद खाई। (मा० ६।१८।२)

करषक—(स० कृषिक)—िकसान, हलवाहा।
करषत—(स० कर्ष)—१. खींचता है, खींचते हैं, २. बढ़ता
है, बढ़ता, ३ खींचते हुए, ४. खिचता है। उ० १. बारिहं
बार असरपत करपत करकें परी सरीर। (गी०४।२२)
करषिं—िखींचते हों, खींचते हैं। उ० सनहुँ बलाक
अविल सनु करपिं। (मा० १।३४७।१) करषा—(१)—
खींचा। करषि—खींचकर, खींच। उ० १. निज माया
कै प्रबलता करि कृपानिधि लीन्ह। (मा१।१३७)
करषी—१ खींची, २. खिंच गई। उ०२. सुनि प्रवचन मोहँ
मित करपी। (मा० २।१०१।३) करषों—१. खींचें, अपनी
श्रोर खींचें, २. बटोरें, ३ निमन्नित करें, बलावें, ४.
सुखावें। करषे—खींचे, खींचता है। उ० विप्रचरन चित
कहं करपें। (वि० ६३)

करषतु-दे० 'करषत'।

करषा (२)-दे॰ 'करप' । उ॰ ४. एकहि एक बढ़ावह करपा। (मा॰ २।१६१।१)

करसइ—(स॰ कर्षण्)—१. खिंचता है, २. खींचता है।
करसी—(सं॰ करीष)—१ कंडों की आग, २. उपले का
चूर। उ॰ १. गनिका, गीध, विधिक हरिपुर गए से करसी
प्रयाग कव सीसे १ (वि॰ २४०) विशेष—लोगों का
विश्वास है कि कंडी की आग में जल मरना भारी तप है।
इसके अतिरिक पचामि भी कंडों या उपलों के पाँच ढेर
के बीच में बैठ कर ली जाती है। इस प्रकार करसी से
दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं।

करह-(सं० कलिः)-कली, नई कोपल । उ० दस-रथ सुकृत-मनोहर-बिरवनि रूप-करह जनु लाग। (गी० १।२६)

कराइ-कराकर, करवाकर। उ० तब असोक पादप पर राखिसि जतन कराइ। (मा० ३।२६क) कराई (१)-१ कराया, करवाया, २. करवाकर, कराकर । उ० २ नृपहि नारि पहिं सयन कराई। (मा० १।१७१।४) कराएह-कराना, कराते रहना । उ० वार वार रघुनाथ कहि सुरति कराएह मोरि।(सा० ७।१६क) करायहु-कराया, करवाया। उ० सुरन्हप्रेरि विपपान करायहु। (मा० १।१३६।४) कराव- १ करवाया, २, करवाश्रो । उ० १ गोद राखि कराव पयपाना । (मा० ७।८८।४) करावन-कराना । उ० चले जनकमंदिर मुदित विदा करावन हेतु । (मा० १।३३४) करावह-करवायो, करायो । उ० लिका श्रमित उनीद बस, संयन करावहु जाइ। (मा० १।३४४) करावा-करवावा, कराया। उ० सीय बोलाइ प्रनामु करावा। (मा० १।२६६।२) करावी-वनवाऊँ, तैयार करवाऊँ । उ० निज कर खाल खेँचि या तनु तें जो पितु पग पानही करावी। (गी० २।७२) कर्राहि-१ करते हैं, बनाते हैं २ बनवाते है । उ० २. श्रति अपार जे सरितबर जॉ नृप सेतु कराहि। (मा० १।१३) कराहीं-करते हैं। उ० जे मनि लागि सुजतन कराहीं।(मा० ७।१२०।४)

कराई (२)-(सं० किरण =कण)-सूप में अन्न रखकर पटकने पर निकत हुई खुद्दी-भूसी आदि।

कराई (३)-(सं० काल)-कालापन, रयामता ।

करामाति (ग्रेर० करामत) - ग्रारचर्यजनक कार्य, चमत्कार । ड० कासी करामाति जोगी जागत मरद की। (क० ७।११८)

करारा (१)-(सं० कराल)-ऊँचा तथा दुर्गम किनारा, किनारा। उ० लखन दीख पय उत्तर करारा। (आ० २। १३३।१) करारे-किनारे, किनारे पर। उ० सो प्रभु स्त्रे सिरिना तिरिने कहँ माँगत नान करारे हैं ठाढ़े। (क० २।४)

करारा (२)-(सं० करट)-क्रोन्ना । उ० ग्टहि कुर्साति कुलेत करारा । (मा० २।१४८)

करारा (३)-(सं० केटक)-१ कड़ा, २ भयकर, ३. घडचित्त । कराल-(सं०)-१. भयानक, डरायना, भयंकर, २ ऊँचा, लंबा, ३ कठिन, कठोर । उ० १ लखी महीप कराल कठोग । (मा० २।३१।२)

कराला–दे० 'कराल'। उ० १. रामकथा कालिका कराला । (ना० १।४७।३)

करोलिका-भयार्वनी, उरावनी, विकराल रूप धारण करने वाली । उ० वरिन, वलिन दानवब्ल रनकालिका । (वि० १६)

करोह (१)-(सं० कराह)-चड़ी कडाही, कडाहा। उ० यत पूरन कराह श्रंतरगत सिस-प्रतिविव दिखावै। (वि० ११४)

कराह (२) (१)-पीडा के आह, उह आदि शब्द, दुःख में निकले शब्द ।

कराहत-(करना + सं० ग्रहह)-कराहते है, ग्राह करते है, दु'ज प्रकट करते है। उ० भूमि परे भट घूमि कराहत। (क० ६।३२)

कराही-(सं० कटाह)-छोटा कडाह, कड़ाही । उ० कनक-कराही लंक तलफति ताय सा। (क० १।२४)

करि (१)-(सं० करिन्)-हाथी। उ० जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करियरयदन। (मा० १।१)

करि(२)-(?)-रुचि।

करि(२)-(?)-को । उ० सनु न काहू करि गर्ने ।(वै० १३) करिया-(सं० काल)-काला, रयाम । उ० करिया मुह करि जाहि स्थापे । (मा० ६।४६।१)

करिण-(सं॰ करिणी)-हाथी । करिणी-(स॰)-हथिनी, हिन्तिनी।

करिंगि-डे॰ 'करिगी'।

करिनि-दे॰ 'करिनी'। उ॰ फरत करिनि जिमि हतेउ समृता। (मा॰ २।२६।४)

करिना-(सं० करिगी)-हार्यिनियाँ, हियनियों को । उ० संग लाइ करिना करि लेही । (मा० ३।३७।४)

करिया (१)-दे० 'करिया'।

करिया (२)-(सं० कर्ण)-१. पतवार, २. मल्लाह, पार लगाने वाला। उ० २. तुलसी करिया करम वस बूडत नग्त न वार। (सं० १२६)

करी-कानेवाले हो। उ० सर्व श्रेयस्करीं सीता न तोऽहं

रामवल्लभाम्। (मा०१।१।१लो०४) करा-(३)-करनेवाली, कानेवाले । उ० निर्वान दायक क्रोध जाकर भगति अव-सिंह वसकरी । (मा०३।२६।छं०१)

करी (२)-(सं॰ करिन्)-हाथी, गज।

करीर—(सं०)-१. वाँस का ग्रॅखुवा, २. करील का पेड़। करील-(सं० करीर)-असर ग्रीर कंकरीली भूमि में होनेवाली एक माडी जिसमें पत्ती नहीं होती। व्रज में यह माडी बहुत पाई जाती है।

करीला-दे॰ 'करील' । उ॰ सोह कि कोकिल विपिन

करीला। (मा० राद्दाध)

करीसिंह-(सं० करीश)-ग्रजराज को । दे० 'गजराज'। उ० सोक सिर वृहत करीसिंह दई काहु न टेक । (वि०२१७) कस्त्राई-(सं० कटकु)-कडुग्रापन । उ० धूमउ तजह सहज कस्त्राई। (मा० १।१०।१)

करइ-कर्डुई, अमधुर। उ० ते प्रिय तुम्हिह करुइ में माई। (मा० २।१६।२)

कर्रई (१)-दे० 'कर्रइ'।

कर्ह (२)-(सं० करक)-टाटीटार वर्तन, छोटा करवा। करुण-(सं०)-१ करुणा उत्पन्न करनेवाला, करुणायुक्त, २ कान्य के नत्र रसों में से एक रस, जिसका स्थायी भाव शोक हैं।

करुणा-(सं०)-दूसरे का दुःख देखने पर पैदा हुआ मनो-विकार, दया, रहम ।

करन-दे० 'करुण'। उ० २. मनहुं करुनरस कटकई उतरी अवध वजाह। (मा० २।४६)

करना-दे० 'करुणा'।

करेजो-(तु॰ सं॰ यकृत, फा॰ जिगर)-कलेजा, हृदय । उ॰ पे करेजो कसकतु है । (क॰ ६। ६६)

करेर-(स॰ कठोर)-कडा, कठिन, इड़ ।

करेरी-कड़ो, कठोर, खरी। उ॰ वाहि न गनत बात कहत करेरी सी। (क॰ ६।३०)

करेरो-कड़ा। उ० हों न कंबूलत वाँधि के मोल करत करेरो। (वि० १४६)

करेया-करनेवाला, कर्ता । उ० माया जीव काल के, करम के, सुभाव के, करेया राम, वेद कहै, साँची मन गुनिए। (ह० ४४)

करोरि-(सं॰ कोटि)-करोड़, सौ लाख, अगणित। उ॰ नाथ की सपथ किए कहत करोरि हों। (वि॰ २४८)

करोरी-दे॰ 'करोरि'। उ॰ जिल्लाहु जगतपति वरिस करोरी। (मा॰ २।४।३)

कर्कश-(सं॰)-१. तलवार, २. कडा, कठोर, ३. खुरखुरा, क्टिंदार, ४. तेज, प्रचंड, ४. ऋधिक।

कर्कस-दे॰ 'कर्कश'। उ॰ ३. जयति वालार्क-वर-वदन, प्रिंगल नयन, कपिस-कर्कस-जयजूटधारी। (वि॰ २८)

कर्ण-(स०)-१. कान, २ कुंती का सबसे बड़ा पुत्र। कुंती के कन्याकाल में यह सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था। महाभारत युद्ध में कर्ण कीरवों की ओर था।

कर्णधार-(सं०)-१ नाविक, मल्लाह, पतवार थामनेवाला, २ पतवार ।

कर्णघट-(सं०)-दे० 'करनघंट'।

कर्णालिपि-(सं०)-दे० 'करनलिपि'।

कर्णिका-(सं०)-१. कान का एक गहना, कर्णफूल, २. कमल का छत्ता, ३. कलम, लेखनी, ४. हाथ की विचली श्रॅंगुली, ४. सफेद गुलाब, ६. हाथी के सूँड की नोक।

कर्त्व-(सं० कर्त्तन्य)-करने योग्य, करणीय।

कर्तब्य-(सं० कत्तंब्य)-करने योग्य, करणीय।

कर्ता-(सं कर्त्ता)-१. करनेवाला, २. सृष्टि की रचना करने-वाला। उ० २. जो कर्ता पालक संहर्ता। (मा० ६।७।२) कर्तार-(सं॰ कत्तार)-१. करनेवाला, बनानेवाला, २ विधाता, ब्रह्मा, ३. ईश्वर । कर्त्तारी-(सं०)-दोनों कर्त्तात्रों को। उ० मंगलानांच कर्त्तारी बंदे वाणीविनायको। (मा० १।१। रलो० ३)

कर्दे-(सं०)-कर्दम, कीचड् ।

कर्दम-(सं०)-१. कीचढ़, २. पाप, २. मांस, ४. छाया, ४. एक प्रजापति, जो सूर्य और छाया के पुत्र से पैदा हुए थे। इनकी पत्नी का नाम देवहूति और पुत्र का नास कपिल था। उ० ४ जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी। (सा० ૧ા૧૪૨ા૨)

किनेका-(सं॰ किएका)-दे॰ 'कार्णिका'।

कपूर-(सं०)-कपूर। एक सफोद रंग का सुगंधित द्रव्य जो दवा तथा पूजा आदि के काम में आता है। उ० कर्पूरगौर करुना उदार। (वि० १३)

कर्म-(सं०)-वह जो किया जाय, कार्य। दे० 'करम'। कर्मना-(सं० कर्मणा)-कर्म से । उ० मनसा वाचा कर्मना, तुलसी बंदत ताहि। (वै० २६) कर्मीह-कर्म पर, कर्म को। कालहि कमीहि ईस्वरिह मिथ्या दोस लगाइ। (मा० ৩।৪২)

`कर्मठ-(सं०)-१. कर्मनिष्ठ, जी तोड्कर काम करनेवाला, २ कर्मकांड करनेवाले।

कर्मनाश-दे० 'करमनास'।

कर्मनासा-दे॰ 'करमनास'।

कर्मा-१ दे० 'कर्म'। काम, कार्य, २. करनेवाला, कर्मी। जैसे क्रुरकर्मा। उ० १. सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। (मा० ७।१०४।२)

कर्मी-कर्म करनेवाला, किसी फल की इच्छा से यज्ञादि कर्म

कर्ष-(सं०)-१ रेंडमंग्, जोश, ताव, २. खिंचाव, घसीटना, ३ सगड़ा, तनाव, वैर।

कर्षण-१ खीचना, २ जोतना, खेती करना, ३ खींचने-

कर्षेन-दे० 'कर्पण'। उ०३ जयति मंदोदरी-केसकर्पन विद्य-मान-दसकंठ-भटमुकुट-मानी। (वि० २६)

कर्षा-दे० 'कर्ष'।

क्लंक-(सं०)-दे० 'क्लंका'।

कलुंका-(सं० कलंक)-१.दाग, धव्वा, २ लांछन, बदनामी, दोप । उ०२ मातु व्यर्थ जिन लेहु कलंका । (मा०१।६७।४) कलंकू-दे॰ 'कलंका'।

कल (१)-(सं०)-१. मधुर ध्वनि, मधुर, कोमूल, २ सुंदर, मनहर, ३. वीज। उ० १. कलगान सुनि मुनि ध्यान त्या-गहि, काम कोकिल लाजहीं। (मा० १।३२२। छं० १)

कल (२)-(सं० कल्य)-१. नैरोग्य, ग्रारोग्यता, २. ग्राराम, सुख, चैन, ३. श्रानेवाला दिन, ४. बीता हुश्रा दिन,, ४. संतोष, तुप्टि ।

कल (३)-(सं० कला)-१. कला, २ युक्ति, ढंग।

कल (४)-(१)-यात्रा।

कलई-(श्रर० कलई)-१. राँगा, राँगे का पतला लेप जो बतेंन पर देते हैं। २. तड़क-भड़क के लिए कोई लेप, ३ बाहरी शोभा या चमक, ४. चूना। उ०३ सांति सत्य सुभ रीति गई घटि-बढ़ी क़रीति केपट कलई है। (वि० १३६) कलकॅठ-कोयल । उ० काक कहिंह कलकंठ कठोरा । (मा० ११६।१) कलकठि–मधुर कंठवाली, कोयल । उ०दे० 'कंठि' । 'कलत्र–(सं०)-१ स्त्री, पत्नी, २ नितंब, चूतह, ३. दुर्ग, गढ़। उ० १ देह, गेह, सुत, वित, कलत्र मह मगन होत बिनु जतन किए जस। (वि० २०४)

कलघीत-(सं०)-१ सोना, स्वर्ण, २. चाँदी, ३ स्ंदर ध्वनि। उ० १ जयति कलधौत-भनि मुकुट-कुंढल । (वि० ४४) कलन-(सं०)-१. उत्पन्न करना, वनाना, २ धारण करना, ३. ज्ञाचरण, ४. लगाव, संबंध, ४ गणित की क्रिया, ६. कीर, त्रास, ७ ब्रह्ण, ८. वेंत, ६. गर्भ सर्वधी एक क्रिया या विकार।

कलप-(सं० कल्प)-दे० 'कल्प'। उ० १ जदुपति मुखछ्वि कलप कोटि लगि, कहि न जाइ जाके मुख चारी। (कु०

कलपत-(सं० करूपन)-१. विलाप करता, रोता, विलखता, २ सोचता । उ०१. करम-हीन कलपत फिरत । (स०११६) कलपि-१ विचार कर, २. कल्पना कर, ३ दु खी होकर, रोकर, ३. रचकर, सूठ-मूठ बनाकर। उ० १. फिरिहें किघौ फिरन किहें प्रभु कलिप कुटिलता मोरि। (गी० २।७०) ३. कोटि प्रकार कर्लाप कुटिलाई। (मा० २।२२८)

कलपतर-दे॰ 'कल्पतर'। उ० कोसलपाल कृपालु कलपतर द्रवत सकृत सिर नाए। (वि॰ १६३)

कलपना-(स० कल्पना)-दे० 'कल्पना'। उ० १. जागि करहिं कटु कोटि कलपना। (सा० २।१४७।३)

कलपंबल्ली-दे॰ 'कल्पबन्धी' । उ० तेरि कुमति कायर कलप-बल्ली चहति विषफल फली। (वि० १३४)

कलपवेलि-दे॰ 'कल्पवेलि'। उ० कलपवेलि जिसि बहुविधि लाली। (मा० २।४६।२)

कलपलता-दे॰ 'कल्पलतां'। उ॰ सींची मनहूँ सुधारस कलपलता नई। (जा० ११)

कलपित-दे॰ 'कल्पित'। उ० १. मिटी मलिन मन कलपित सुला। (मा० २।२६७।१)

कलवल (१)-(सं० कला + वल)-दाँव-पेंच, श्रस्पष्ट उपाय, छुल। उ० कलवल छुल करि जाय समीपा। (मा० ७। ११८।४)

कलवल (२)-(ध्व०)-१ शोर-गुल, २ वच्चों की ग्रस्पप्ट वोली । उ० २. कलबल वचन तोतरे बोलत । (गी० १।२८)

कलम-(सं०)-१. हाथी का बच्चा, २. हाथी, ३. ऊँट का वच्चा। उ० १. काम कलभ कर भुज वलसीवा। (मा० श२३३।४)

कलमले-(ध्व॰ कलमलाना)-कलमलाए, छटपटाए, हिले हुले, छटपटा उठे । उ०चिक्त्रिह दिगाज डोल महि श्रिहि कोल कूरम कल्मले। (मा० ११२६१। छं० १) कलमल्यो-टे० 'कलमल्यों'। कलमल्यो-इटपटाए, हिले हुले। ट॰ कोल कमठ ग्रहि कलमल्यौ । (क॰ ११११)

कलरव-(सं०)-१. मधुर शब्द, २. कोयल, ३. कबूतर।

उ० १. नूपुर किकिनि कलरव-विहंग। (वि० १४) कलवार-(सं० कल्यपाल)-शराव वनाने और वेंचनेवाली

कलवारा-दे॰ 'क्लवार'। उ० स्वपच किरात कोल कल-वारा। (मा० ७।१००।३)

कलश-(सं०)-१. वड़ा, गागर, २. शुभ श्रवसरों पर पानी भर कर रखा जानेवाला घड़ा, ३.मन्दिर आदि के शिखर पर लगा हुआ पीतल आदि का कंगुरा, ४. चोटी, सिरा, प्रधान, रॅम सेर के बराबर की एक तौल ।

कलम-दे० 'कलश'। उ० २. मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे। (मा० ११६११४) क्लसजोनि-(सं० कलश+ योनि)-घढ़े से पैदा होनेवाले अगस्य ऋषि । दे॰ 'अग-स्ति'। उ० कलसजोनि जिय जानेउ नामप्रमताषु। (व॰ ११) कलमभव-कलस या घढे से होनेवाले अगस्य ऋषि। दे॰ 'त्रगस्ति'। उ० सकुचि सम भयो ईस-त्रायसु-क्जसभव जिय जोइ। (गी० ४।४)

कलहंस-(सं०)-१. हंस, २. राजहंस, ३. श्रेष्ठ राजा, ४ परमात्मा, ब्रह्म । उ० १. सुनहु तमचुर मुखर, कीर कलहंस पिक। (गी० १।३४)

क नह-(स०)-१. विवाद, सगढ़ा, २. रास्ता, पथ, ३ तलवार की म्यान । उ०१. कपटी कुटिल कलहिंपय क्रोधी। (मा० २।१६८।१)

क नहीन-कलारहित, अकलारमक ।

क्ता-(सं०)-१ अप्र, भाग।३ चंद्रमा का १६ वाँ भाग। चंद्रमा की ग्रमृता, मानदा, पूपा श्रादि १६ कलाएँ मानी गई हैं। ३. सूर्य का १२ वीं भाग, ४ किसी कार्य को कर्ने का कौराल, हुनर। कामशास्त्र के अनुसार ६४ कलाएँ हैं। उपयोगी तया ललित कला। १ शोभा, ६. ऐश्वर्य, ७ वहाना, ५. कपट, ६ खेल । उ० ४ सकल कला सव विद्या हीनू। (मा० ११६१४) कलातीत-कलात्रो से परे, ईंरवर ।

कलाघर-(सं०)-६ कलाञ्चा के धारण करनेवाले, चंद्रमा,२ शिव। उ० २. ललित लल्लाट पर राज रजनीश कल, कलावर, नौमि हर धनद-मित्रं। (वि० ११)

कताप-(स०)-१ मुंड, २ मोर की पूँछ, ३ वारा, ४ तरकश, १ करध्नी, ६ चंद्रमा, ७ न्यापार, न श्राभू-पए। उ० २ कॅपे कजाप वर वरिह फिरावत, गावत, कल कोकिन्त-निसोर। (गी० ३।१)

कलापा—डे॰ 'कलाप' । उ० ५. वरनि न जाहि विलाप कलापा। (मा० २।५७।३)

कनापी-(सं० कलापिन्)-१ मोर, २ कोक्लि, ३. वट। कित्र-(स०)-१ सूर्य, २ एक पर्वत जिससे यसुना निक-

क्लिंदजा-(सं॰ क्लिंद + जा) स्पे-प्त्री या कर्लिंद पर्वत

से निक्रल्ने याली जसुना नदी। उ॰ जनु कलिंदजा सुनील सेल तें घसी समीप। (गी० ७।७)

कलिंदजात-दे॰ 'कलिंदजा'।

कलिंदनंदिनि-कलिंद की पुत्री, यमुना, जमुना न्दी। कलि-(सं०)-१ चार युगों में से श्रंतिम युग जो ४३-२००० वर्षों का होता है। कलियुग। इसमें अधर्म का प्राधान्य होता है। २. युद्ध, कलह, ३ वीर, ४. पाप, १ शिव, ६. दु.ख, ७ त्रकश, म. काला, श्याम। उ० १. सकल कलुप कलि साउज नाना । (मा॰ २।१३३।२)

कलिकाल-(स॰)-कलियुग, पाप का समय वा युग। उ॰ कठिन कलिकाल-कानन क्रुपानुं। (वि० १२) कलिमल-कलियुग का पाप। कलिमलसारे-कलियुग के पापों की नदी। कर्मनाशा नदी। उ० गरल अनल कलिमलसरि ब्याधू। (मा० १।१।४) कलिमलो-कलियुग के पाप भी। उ० नाम-प्रताप दिवाकरकर खर गरत तुहिन न्यों कलिमलो । (गी० १।४२) कलिहि-१ वित्युग को, २. कलिका को । उ० १. कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं। (मा० ४ । १४।४)

कालका-(सं०)-१. कली, फूल की प्रथमावस्था, २. व्यश, भाग, ३ कला, मुहूत्ते।

कालिजुग-दे॰ 'कलियुग'।

कलित-(स॰)-१ सुन्द्र, सजाया हुआ, २ विदित रे॰ प्राप्त । उ० १.क् जरमिन कंठा कलित उरिन्ह तुलिसका माल । (मा० १।२४३)

कलितर-यवुल का पेड, बुरा पेड़, पाप का पेड । उ॰ कलितरु कपि निसिचर कहत, हमर्हि किए विधि बाम। (दो० २१४)

कांलन-कलियाँ,कलो का बहुवचन। कर्ला-कली का बहुवचन, क्लियाँ। उ० जनु विगसीं रवि-उदय कनक पंकज-कर्ली। (जा० १४८) कला-(सं०)-१ विना लिखा फूल, कलिका, २. अज्ञतयोनि कन्या, ३. चिडियों का नया पर, ४. वैद्यावों का एक तिलक। उ० १. गुच्छ वीच विच कुसुम कली के। (मा० १।२३३।१)

क्लियुग-(सं०)-चार युगो में से चौथा जिसकी श्रायु देवताओं के वर्षों में १२०० वर्ष तथा मनुष्यों के वर्षों में

४३२००० है। कलिजुग।

कलिल-(स०)-१. मिला-जुला, मिश्रित, २ गहन, दुर्गम, ३. देर, समूह। उ० २. मोह कलिल व्यापित मति मोरी। (सा० ७। ६२।४)

कलु-(सं० कल्य)-सुख, चैन।

क्लुख-दे० 'क्लुप' ।

कलुष-्(स०)-१. मलिनता, २ पाप, दोष, ३. क्रोध, थ. भेंसा, ४ मैला, ६ पापी, ७ निदित । उ० २ बरनर्ड रघुवर विसद जसु सुनि कलि कलुप नसाइ।

कलुषाई-१. राटलापन, २ पाप,३ कालिमा। उ० २. राम-दरस मिटि गद्द कलुपाई । (गी० २।४६)

कलेज-दे० 'कलेवा'।

क्लोवर-(सं०)-शरीर, देह। उ० मरकत मृदुल कर्लोबर

स्यामा। (मा० ७।७६।३) कलेवरनि-शरीरों से। उ० नीले पीले कमल से कोमल कलेवरनि। (गी० २।३०)

कलेवा-(सं० कल्यवर्त)-१.सबेरेखाया जानेवाला हलका खाना, ठंढा या बासी खाना, २ खाना। उ०२ नाथ सकल जगु काल कलेवा। (सा० ७।१४।४)

कलेश-(सं० क्लेश)-दु:ख, पीड़ा, कष्ट ।

कलेस-दे॰ 'कलेश'। उ॰ काय न कलेस लेस, लेत मानि मन की। (वि॰ ७१) कलेसन-क्लेषों, दुखों। उ॰ सकल कलेसन करत प्रहारा। (वै॰ ४४)

क्लेसा-दे॰ 'क्लेस'।

कलेसु-दे० 'कलेस'।

कलेसू-दे॰ 'कलेस'।

कलोरे-(स॰ कल्या)-गाय के बच्चे। उ॰ मानों हरे मृन चार चरें बगरे सुरधेनु के धौल कलोरे। (क॰ ७१९४४) कलोल-(सं॰ कल्लोल)-श्रामोद-प्रमोद, क्रीड़ा, केलि। उ॰ ज्यों सुखमा-सर करत कलोल। (गी॰ ११९६) कल्कि-(सं॰)-विष्णु का दसवाँ श्रवतार, जिसके संबंध में लोगों की यह धारणा है कि इसका जन्म कुमारी

कन्या के गर्भ से होगा।

कर्त्का-दे॰ 'कल्कि'। उ॰ विष्णुयश-पुत्र कल्की दिवाकर उदित दास तुलसी हरन विपति-भारं। (वि० ४२)

कल्प (१)-(सं०)-१. ब्रह्मा का एक दिन जिसमें १४ मन्वंतर या ४३२०००००० वर्ष होते हैं। २. विधि, विधान,
३ वेद का एक श्रंग, ४. प्रात'काल, ४. विभाग, ६
उपाय, ७. तुल्य, समान, प्र. मनोरथ। उ० १. बहु कल्प
उपाय करिय श्रनेक। (वि० १३) कल्पहिं-१ कल्प को,
२. कल्पना करते हैं, गढ़ते हैं, ३. रोते हैं। उ० २ तेहि
परिहरिंह बिमोह बस, कल्पिंह पंथ श्रनेक। (दो० ४४४)
कल्प (२)-(सं० कल्पना)-१ विचार, कल्पना, २ रचना।
कल्पत-सोचते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं। उ०
राज-समाज कुसाज कोटि कटु कल्पत कल्प कुचाल नई
है। (वि० १३६) किल्प-कल्पना कर, निराधार गढ़कर।
उ० दंभिन्ह निज मित कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ।
(मा० ७१६० क)

कल्पतर—(सं०)—ंकल्पना करते ही या सोचते ही सव वस्तुत्रों को प्रदान करनेवाला पेड़ । कल्पवृत्त, देववृत्त । उ० कैवल्य सकल फल कल्पतर सुभ सुभाव सब सुख बरिस । (क० ७।११४) विशेष—पुराणानुसार कल्पतर देवलोक का एक पेड़ है जो समुद्र-मंथन के समय निकले १४ रत्नों में से एक है । इसे इंद्र ने लिया था । यह वृत्त सभी कुछ का वाता सममा जाता है । कल्पहुम, कल्पतर, कल्पवृत्त, विशेषा यह कल्पना करते ही सब कुछ देनेवाला तथा कल्प (१४ मन्वंतर) तक जीवित रहनेवाला होने के कारण यह कल्पत्र या कल्पलता आदि नामों से पुकारा गया है । कल्पद्र मं—दे० 'कल्पद्र मं'। उ० काशीशं कलिकल्मपोधशमनं कल्याणकल्पद्रमं । (मा० ६।९।१२लो०२) कल्पद्र म—(सं०)—दे० 'कल्पतर'। उ० धर्म-कल्पद्र माराम, हरिधाम-पथि-संबलं, मूलमिदमेव एकं। (वि० ४६)

कल्पना-(सं०)-१ विचार, सोचना, २. रचना, बनावट,

३. वह शक्ति जो अनुमान के श्राधार पर अप्रत्यक्त वस्तुओं के विषय में भी सोच सकती है। ४. बिना किसी आधार के बना लेना, अनुमान, ४. संकल्प, ६. आरोप, स्थापन, ७ नक्ल, ८. तर्क, ६.दुःख, कष्ट। उ० ६.लोक कल्पना वेदकर, ग्रंग-श्रंग प्रति जासु। (मा० ६।१४)

कल्पपादप-दे॰ 'कल्पतरुं'।

कल्पवल्ली-(सं० कल्प + वहारी)-दे० 'कल्पतरु'। कल्पवेलि-(सं० कल्पवेलि)-दे० 'कल्पतरु'।

कल्पलता-दे॰ 'कल्पतरु'।

कल्पसाखी-(सं० कल्प - शाखा)-दे० 'कल्पतस्'। उ० राम विरहार्कसंतप्त-अरतादिनरनारि-सीतल करन-कल्पं-साखी। (वि० २७)

कल्पसापी-दे० 'कल्पसाखी'।

कल्पात-कल्प का श्रंत, प्रलय । उ० सकल-लोकांट-कल्पांत श्रूलाश्रकृत दिग्गजान्यक्त-गुण नृत्यकारी । (वि० ११) कल्पातकृत-१ प्रलय करनेवाला, २. रुद्र, शिव । उ० १. सत्य संकल्प श्रतिकल्प कल्पांतकृत, कल्पनातीत श्रहि-तल्पवासी । (वि० ४४)

किएत-(सं०)-१ जिसकी कल्पना की गई हो, २. मन-गढ़ंत, मनमाना, ३. बनावटी, नक़ली । उ० २. सब नर कल्पित करहिं श्रचारा । (मा० ७।१००।४)

कलमष-(सं०)-१. पाप, २ मैल, ३. एक नरक का नाम, ४. मवाद, पीव । उ० १. साधुपद-सलिल-निर्धृत-कलमप सकल, स्वपच यवनादि कैवल्यभागी । (वि० १७)

कल्याण-(सं०)-१ मंगल, शुभ, २ सोना, ३ एक ाग का नाम।

कल्यान—दे० 'कल्याण'। उ० १. कर कल्यान श्रखिल कै हानी। (मा० शिष्ठाः)

कल्याना–दे० 'कल्यान' । उ० १. जो <mark>श्रापन चाहै कल्याना ।</mark> (मा० ५।३⊏।३)

कल्यानि–हे कल्याणी, हे कल्याणमयी। उ० कालिही कल्यान कौतुक कुसल तव कल्यानि । (गी० ७।३२)

कल्यानू-दे॰ 'कल्यान'। उ०१ जेहि विधि होई राम कल्यानू। (मा०२।म।३)

कल्लोलिनी-(सं०)-कल्लोल करनेवाली नदी, नदी। उ० स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा। (मा० ७।१०८।३)

कवॅल-(सं० कमल)-कमल, सरोज। उ० नवल कवॅल हू ते कोमल चरन हैं। (क० २।१७)

कवच-(सं०)-१. श्रावरण, छिलका, २ ज़िरहचख्तर, लड़ाई के समय पहने जानेवाला एक लोहे की कढियों का बना पहनावा। उ० २ कवच श्रभेद बिप्र गुरु पूजा। (मा० ६।८०।४)

कवन-(प्रा० कवण)-किस, कौन। उ० कहहु कवन विधि भा संवादा। (मा० ७।४४।३) कवनि-'कवन' का स्त्री-लिंग। उ० होइ अकाजु कवनि विधि राती। (मा० २।१३।२) कवनिउँ-दे० 'कवनिउ'। कवनिउ-१. किसी को, २ कोई। उ० १. अल्पमृत्यु निहं कवनिउ पीरा। (मा० ७।२१।३) कवनिहुँ-किसी भी। उ० तुलसी काम मयूख तें लागे कवनिहुँ रूख। (स० ४२) कवनिहु-किसी भी, कोई भी। उ० चिंता कवनिहु बात के तात करिश

जिन मोर। (मा० २।६५) कवनी-कौन सी, किस। उ० कहहु तात कवनी विधि पाए। (मा० ६।३८।४) कवनु-दे० 'क्वन'।

कवर्ने-किस, कौन से। उ० कवने श्रवसर का भयउ गयड नारि विस्वात । (मा० २।२१) कवने-दे० 'कवनें'। कवनेहुँ-किसी भी, किसी। उ० तोर नास नहिं कवनेहुँ

काला। (मा॰ १।१६४।३) कवल (१)-दे० 'कबॅल'।

कवल (२)-(सं०)-त्रास, कीर, लुकुमा।

कविति-(सं०)-कौर किया हुआ, ब्रसित। उ० सङ्ख सदल रावन सरिस, कवलित काल कराल । (प्र०६।३।६) कवलु-दे॰ 'कवल (२)'। उ॰ कालकवलु होइहि छन माहीं। (मा० १।२७४।२)

कवि-(सं०)-१. काव्य करनेवाला, शायर, २ सूर्य, ३. पंडित, ४ युकाचार्य, ४. उह्नु, ६. ऋषि। कविकोकिल-कवियों में कोयल के समान, वालमीकि।

कवित-दे॰ 'कवित्त'।

क्विता-(सं०)-रमणीय पद्यमय वर्णन, काव्य ।

कवित्त-(सं कवित्व)-१. कविता, कान्य, २. दंडक के अंतगत ३१ अच्रो का एक छुट।

कवी-दे० 'कवि'।

कवीरवर-कवियों के ईरवर, वाल्मीकि। उ० वन्दे विशुद्ध-विज्ञानौ कवीन्वरकपीस्वरौ। (मा० १।१। रलो० ४)

कश्यप-(सं०)-१. एक ऋषि, २ एक प्रजापति, जो सृष्टि के और साथ ही गरुड़, नाग, भगवान् (वामन, कृष्ण, राम) तथा ४६ वायु के पिता कहे गये हैं। २. कछुआ, थ. सप्तर्षि मंडल का एक तारा, ४. एक मृग। विशेष-करयप ऋषि ब्रह्मा के पौत्र और मरीचि के पुत्र थे। इनसे वामन, राम और श्रीकृत्रण भगवान रूप में पैदा हुए थे। इनकी पत्नी भटिति थी। दे० 'अदिति'। कश्यपम्भव-करयप ऋषि से उत्पन्न देव और देत्य।

कपाय-(सं०)-१. कसैला, कसाव, २ सुगंधित, ३. गैरिक, गेरु के रंग का, जोगिया, लाल, रंजित, १. ववूल का गोट। उ० ३. अरुन मुख, अृ विकट, पिंगल नयन रोप कपाय। (वि० २२०)

कष्ट-(सं०)-१. दु.ख, क्लेश, २ संकट, आपत्ति। .उ० १. करत कप्ट बहु पावइ कोऊ। (सा० ७।४४।२)

कष्टी-दुस्तित, कष्टरत, दुखिया। उ० दरशनारत टास, त्रसित-माया-पास, त्राहि त्राहि ! दास कप्टी । (वि० ६०) कस (१)-(सं॰ कीदश्)-१ वैसा, कैसे, किस प्रकार, २ क्यों। ३० १. सपनेहुँ धरमद्वद्धि कस काऊ। (मा॰ २१२४६१३)

क्स (२)-(सं० क्य)-परीचा, कसौटी। उ० इंट-रहित, गत-मान, ज्ञानरत विषय-विरत खटाइ नाना कस । (वि॰

क्स (३)-(सं० कर्पण)-१ चल, जोर, २. चण, कावू, ३. रोक, श्रवरोध।

क्स (४)-(सं० कपाय)-क्सेला, कसाव।

ञस (५)-(मं० वांम्य)-तांत्रे ग्रार जस्ते के संयोग से वनी एक बातु, कमकुट, काँसा।

क्सक-(सं० कप्)-१. पीड़ा, टीस, मीठा-मीठा दुई, २. पुराना बेर, ३. सहातुभूति, ४. श्ररमान, होसला । कसकतु-कसकता, दर्द करता। उ० आयो सोई काम पे करेंजो कसकतु है। (क॰ ६।१६) कसके कसकता है, दर्द करता है। उ० जाने सोई जाके उर कसके करक सी। (गी० ११४२)

क्सम्-(ग्रर॰ क़सम)-शपथ, सार्गंध। ड॰ सुजा उठाइ साखिः संकर करि कसम खाइ तुलसी भनी । (गी॰

कसमसत-(ध्व०)-१. एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, हिलते-डोलते हैं। २. हिचकते है, आगा-पीछा करते हैं। ३. विचलित होते हैं। उ० १. किल-किलात, कसमसत, कोलाहल होत नीरनिधितीर । (गी० श२२) कसमसात-१. श्रापस में रगढ़ खाती हुई, २. हिलती हुई, २. हिच-कती हुई, ४ विचलित होती हुई। उ० कसमसात ग्राई अति घनी। (सा० ६। मण १) कसमसे - आतुर हुए, राने लगे। उ० भए कुद्द जुद्द विरुद्ध रघ्वपति भीन सायक कसमसे। (मा॰ ६।६३। छं॰ १)

क्सहीं-1. वाधते हैं, २. परीचा करते हैं, ३ कप्ट देते हैं। उ॰ ३. कर्राहें जोग जप तप तन कसहीं। (मा• राध्दराध)

कसाई-(ग्रर० क्रस्साय)-१. वधिक, वूचड, गोरत वेंचने-वाला, २. निर्द्यी। उ० १. कासी कामधेनु कलि कुहत कसाई है। (कठ ७।१८१)

कसि-दे० 'कस'। कसकर, ज़ोर देकर। कसें-१ कसने से, र्वाधने से, २. परीचा करने से, परखने से, ३. कप्ट देने से, ४ वॉंघे हुए है, ४ वॉंघे, कसे हुए। उ० २ कसें कन्कु सनि पारिखि पाएँ। (मा॰ २।२८३।३) ४. मुनिपट कटिन्ह कर्से तुनीरा। (मा० २।१११।४) कसे-१, कसने से, २ परीचा करने से, ३. कष्ट पहुँचाने से, ४. वाँधे हुए। उ० ४. हृद्य आनु धनुवान-पानि प्रभु लुसे मुनिपट कसे माथ। (वि॰ ८४) कसैहौं-१. कसवाऊँगा, वँध-वाऊँगा, २ परीचा कराउँगा। उ० २. स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनिह कसैहों। (वि० १०४।२) कस्यो-कस लिया। उ० कटितट परिकर कस्यो निपंगा। (मा॰ ६।८६।४) कस्यौ-१. कसा, वाँधा, २. परीचा की, जाँचा।

कसौटी-(सं॰ कपपट्टी)-एक प्रकार का काला पत्थर जिस पर सोने-चाँदी की परख की जाती है। उ० दे०

कस्यप-(सं० करयप)-एक ऋषि। दे० 'करयप'। उ० कस्यप श्रदिति महातप कीन्हा । (मा० १।१८७।२)

कहें (१)-(सं० कुहः)-कहाँ, किस ठौर। उ० कहें सिय रामु लुखनु दोउ भाई। (मा० २।१६४।२)

कहें (२)-(सं० कन्न)-के लिए, वास्ते । अवधी में यह कर्म तथा सम्प्रदान कारकों का चिह्न है।

कहत-१ कहते है, २. कहता हुआ। उ०१. 'मूठो है, मूठो है मूठो सटा जग' संत कहंत जे श्रंत लहा है। (क॰ ७।३१) कहंता-१. कहता है, २. कहते हुए, कहता हुआ। उ०२. सापत ताडत परुप कहता। (मा०३।३४।१)

कह (१)-(सं० कथन)-१. कहो, बोलो, २. कहकर, ३. कहता है, ४. कहा । उ० ४. वरिष सुमन कह देवसमाजू। (सा० २।१३४।२) कहइ-१. कहने लगा, कहा, २. कहने में, वर्णन में। उ० १. धरि धीरज तब कहइ निषादू। (मा० २।१४३।१) कहई-१. कहता, २. कहेगा। उ० १ सुरसरि कोड अपुनीत न कहई। (मा० ११६६।४) कहउ-१. कहूँ, वर्णन करूँ, २. कहता हूँ, कह रहा हूँ। उ० २ कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। (मा० २।२६४।१) कहउ-१. कहो, कहिए, २ कहें। उ० २.. लोग कहउ गुर साहिब द्रोही। (मा० २।२०४।१) कहऊँ-कहूँ। उ० तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ। (मा० २।६४।४) कहत (१)-१. कहते हैं, कहता हूँ, २. कहते ही, २. कहते हुए, ४ कहता, कहते, ४. कह देने से। उ० १ दोउ दिसि समुिक कहत सुब लोगू। (मा० २।३२६।२) कहति-'कहत' का स्त्रीर्लिग रूप। उ०े४ कपट सयानि न कहित कछु जागित मनहुँ मसानु। (मा० २।३६) कहत्-दे॰ 'कहत'। उ० ४. तुलसी न तुम्ह सो राम श्रीतमु कहतु हों सीहें किएँ। (मा॰ २।२०१। छं० १) कहते-वर्णन करते, बखानते। उ० जौ जहँ-तहॅ पन राखि भगत को भजन-प्रभाव न कहते। (वि॰ ६७) कहतेउ-कहता, कहते। उ० कहतेउँ तोहि समय निरबंहा। (मा० ६।६३।३) कहब-१ कहेंगे, कहा जायगा, २ कहा हुआ, ३. कहना । उ० ३.कहब मोर मुनि नाथ निबाहा। (मा० २।२६०।२) कहबि-१ कहेंगी, कहा करेंगी, २. कहियेगा, ३. कहना । उ० १. हमहुँ कहिब अब ठकुरसोहाती। (मा०२।१६।२) कहसि-१ कहा, २ कहती है, कहता है, कह रहा है, ३. कहेगा। उ० २. प्रिया बचन कस कहिस कुर्मांती । (मा० २।३ १।३) कहसी-दे० 'कहसि' । उ० २. छोटे बदन बात बिंह कहसी। (सा० ६।३१।४) कहहिं-१. कहते हैं, २. कहे। उ०२ बालमीकि हँसि कहहि बहोरी। (मा॰ २।१२८।१) कहि - १. कहता है, २. कहेगा। कहहीं-कहते हैं, कह रहे हैं। उ० ते प्रभु समाचार सब कहही। (मा० २।२२४।३) कहहूँ -दे० 'कहउँ'। कहहु-कहो, बतलास्रो, बोलो, कहिए, स्राज्ञा दीजिए। उ० करह तो कहहु कहा विस्वासा। (मा० ७।४६।२) कहहू-दे॰ 'कहहु'। उ॰ मोहि पद पदुम पखारन कहहू। (मा॰ २।१००।४) कहा (१)-१. बोला, सुनाया, रे. कहा हुआ, कथन, ३ उपदेश, ४. आदेश। कहि-कहकर। उ० कुसलप्रस्न कहि बारहि बारा। (मा० १।२१४।२) कहिन्रा-१. कहता, २. कहना चाहिए, ३ कहिए। उ० १. कहिन्र न ग्रापन जानि श्रकाजा। (मा० १।६४।१) कहित्रायो-१. कहने में आया, कहना पढा, २ कहता त्राया । किहुउँ-कहा, कहे । उ० किहुउँ तात सब प्रस्त तुम्हारी । (मा० ७।११४।८) कहिबी–कह देना, बतला देना। उ॰ बूक्तिहैं 'सो है कौन?' कहिवी नाम दसा जनाइ। (वि०४१) कहिबे-१ कहोगी, कहोगे, २ कहने। उ० १. कहिबे कछू, कछू कहि जैहे, रहौ, त्रालि अरगानी। (कृ० ४७) कहिबो-१ कहना, २ कहने के लिए, ३ कहूँगा । उ० ३. कहिबो न कछू मरिबोइ रहो है। (क० ७।६१) कहिय–१. कहना चाहिए, २. कहिए,

बतलाइए। कहियत-१ कहते हैं, २. कहा जाता है। उ० २ घर वाल चालक कलहिंपय किह्यत परम परमारथी। (पा०१२१) कहिसि-कहा, कह सुनाया । उ० कहिसि कथा सत सर्वात के जेहि विधि बाढ़ बिरोधु। (मा०२।१८) कहि-हउँ-कहूँगा। उ० कहिहउँ कवनसँदेस सुखारी। (मा० २। १४६।१) कहिहिं-कहेंगे। कहिहि-कहेगा, कहेगी। उ० पुनि कञ्ज किहीहे मातु अनुमानी। (मा०२।४४।२) किह्नू–कहा था। उ० स्वासिनि कहिहु कथा मोहि पाही। (मा०२।२२।२) कहिहै-१ कहेगा, २.कह सकता है। कहिहौं-दे़० 'कहिहउँ'। उ० श्रीर सोहि को है काहि कहिहो ? (वि० २३१) कही-१ वर्शित, कथित, कही हुई, २. कहा, कह सुनाई। उ० २. चित्रकूट महिमा अमित कही महासुनि गाइ। (मा० २।१३२) कहीजै–कहिए, कहनी चाहिए । उ० मेरे मरिवे समन चारि फल होहि तौं क्यों न कहीजै ? (गी० ३।१४) कहु–१.कहकर, २ कहो, बोलो । उ० २. कहु केहि कहिए कृपानिधे ! भवजनित बिपति अति । (वि० ११०) कहे-१. कहने पर, २ कहा, वर्णंन किया, ३ कहने । उ० ३ भरत कहे महुँ साधु सयाने । (मा०२।२२७।३) कहेउँ-मैंने कहा, वर्णन किया। उ० तब लगि जो दुख सहेउँ कहेउँ नर्हि, जद्यपि श्रंतरजामी। (वि० ११३) कहेउ-कहा। उ० राम सचिव सन कहेउ सप्रीती । (मा० २।८४।४) कहेऊँ– १ कहा, २. कह रहा हूँ । उ० २ ऋवसर पाई बचन एक कहेऊँ। (मा० १।१८४।२) कहेऊ-कहा था, कहा। उ० तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। (मा० १।६३।३) कहेन्हि-९ कहे, बोले, कहने लगे, २.कहा था। उ०२. देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। (मा०२।४०।४) कहेसि–कहा, बोला । उ० वह कुघातु करि पातिकिनि कहेसि कोपगृह जाहु। (मा० २।२२) कहेसु–१ कहा, २ कह देना, ३ कहो । उ० २.कहेसु जानि जियँ सयन बुक्ताई । (सा०४।१।२) कहेहु– १. कहा, कहा था, २.कहिएगा, कहना । उ० १ देन कहेहु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु । (मा० २।२७) कहेहू-१ कहा, २ कहना, कहिएगा । उ० २ तात प्रनाम तात सन कहेहू । (मा० २।१४१।३) कहें-कहते है. वर्णन करते हैं । उ० सारद, सेस, साधु महिमा कहें । (वि० १४७) कहेै– कहे, कथन करे, कहते । उ० कहें सो अधम अयान असाधू। (मा० २।२०७।४) कहैगो-कहेगा । उ० अपने अपने को तौ कहैगो घटाइको ? (क० ७।२२) कहौ-वर्णन करूँ, कहूँ। उ० कहँ लगि कहौँ दीन अगनित जिन्हकी तुम विपति निवारी। (वि० १६६) कह्यां-१ कहना, २. कहा, ३. कहा हुआ। उ० १ जधोजू कह्यो तिहारोह कीबो। (कृ० ३४) २ इहै कह्यो सुत बेद चहुँ। (वि० ८६) कह्यौ-१ कहा हुआ, कथन, २. कहना, ३. कहा, कहा है। कह (२)-[तु॰ सं॰ कियति) कितना, किस मात्रा का। कहत (२)-(ग्रर० कहत)-ग्रकाल, दुभिन्न । कहतव-कथन, कहना, उपदेश । कहन-१. कहना, कहने, २. कहने में। उ० १. लगे कहन कछु कथा पुनीता। (मा० २।१४१।४) कहनि-१ कथन. कहना, उचारण करना, २ उक्ति, बात, कहावत, कविता । उ० १ सील गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय मुखराम।

(वै०१७)

र्कहरत-दे॰ 'कहरत'। उ॰ े१. मारे पछारे उर विदारे विपुल भट कहरत परे। (मा॰ ३।२०। छं॰ २)

कहर (१)-(अर॰ कृहर)-१. विपत्तिं, आफ़त, २. वलपूर्वक

किया गया ऋत्याचार ।

कहर (२)-(त्रर० क़ह्हार)-त्रगम, त्रपार।
कहरत-(दे० कराहत)-१ कराहते हैं, कराहता है, कराह
रहा है, २ कराहते हुए। कहरि-कराह कर, कराहते
हुए। उ० ठहर-ठहर पर कहिर कहिर उठें। (क० ६१४२)
कहरी-(त्रर० कहर)-कहर या ग़ज़य ढानेवाली, कोथी।
उ० लंक से वंक महागढ दुर्गम ढाहिये को कहिरी है।
(क० ६१२६)

कहरू-दे॰ 'कहर'। उ० दरत हों देखि कितकाल को कहरु।

(वि० प० २४०)

कहाँ-(सं॰ कुहः)-किस जगह, कुन्न, किस स्थान पर, कहें। उ० कहु कहेँ तात कहाँ सव माता । (मा० २।१४६।४) कहा (२)-(सं० क.)-क्या, कैसा, कैसे। उ० पावन पाय पखारि के नाव चढ़ाइहाँ आयसु होत कहा है ? (क०२।७) कहाइ-१. कहलाए, २. कहलाकर, कहाकर । उ० २. कुकवि कहाइ अजसु को लेई। (मा० १।२४७।२) कहाई-१ कहलाकर, २ कहलायी, कहलाए । उ० १. विरिद वाधि वर वीरु कहाई। (मा० २।१४४।४) कहाउव-१. कहला-कॅगा, २. कहवाना । उ० २. दानि कहाउव अरु कृपनाई । (मा० २।३४।३) कहाए-कहलाए, कहे गए, प्रसिद्ध हुए । कहात्री-कहलात्रो । कहाय-कहाकर, कहलाकर । उ० जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन। (ह० ४२) कहायहु-कहलाया, कहलाए, कहे गए। उ० निज सुख तापस दूत कहायहु। (मा० ६।२९।३) कहाये-दे० 'कहाए'। कहायों-कहलाया, कहाया। उ० पेट भरिवे के काज महाराज को कहायों। (क॰ ७।१२१) कहावउँ-कहलाके, कहाउँ। कहानत (१)-कहलाते हैं। उ० सबै कहावत राम के, सवहि राम की त्रास। (दो० १४१) कहावीं-कहलाता हूँ, २ प्रकट करता हूँ । कहावी-कह-लार्क । उ॰ कहीं कहावीं का ऋव स्वामी । (मा० २। २६७११) कहावती-कहलाती, कहलाती हैं। उ॰ घरही सती कहवाती, जस्ती नाह-वियोग। (दो० २४४) कहावहिं कहवाते है, कहलाते हैं, कहलवाते हैं। उ० बहुरि बहुरि करि विनय कहावर्हि। (मा० ७।२६।३) कहावा-१ कहलाया, कहला भेजा, २ कहलाता है। उ० २. सिव दोही मम भगत कहावा। (मा० ६।२।४) कहाहीं-१. कहा ते हैं, कहलाते हैं, २ कहते हैं, वर्णन करते हैं। उ० २ श्रुति पुरान सव श्रंथ कहाही। (मा० ७।१२२।७) कहैहीं कहलाऊँगा, कहाऊँगा।

कहार—(सं० कं + हार)-एक जाति जो पानी भरने या यतन घोने का काम करती है। डोली या सामान और वहनी आदि ढोना भी इनका काम है। उ० विषय कहार मार मटमाते, चलहिं न पाउँ वटोरा रे। (वि० ९८६) कहारा—दे० 'कहार'। उ० भिर भिर कॉविर चले कहारा।

(मा० १।३०४।३)

कहानी-१ कथा, किस्सा, यात, २ सूठी यात, गदी यात । उ० १. तस्त्रन राम सिय पंथ कहानी । (मा० २।२१६।३)

कहावत (२)-(सं॰ कथन)-१. बोनचाल में बहुत प्रयुक्त होनेवाले अनुभव वाक्य, लोकोक्ति, मसरा । २. कही हुई वात, उक्ति ।

कहीं-(सं० कुह:)-१. किसी ठोर, किसी स्थान पर, ग्रानिश्चित स्थान पर, २. शायद, कदाचित, ३. अस्पंत, बहुत । ७०१. नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। (मा०

७।१०२।२)

कहुँ (१)-१ के लिए, २ को । उ० १. राजु देन कहुँ सुम दिन साथा। (मा० २।४४।४) उ० २. तुम्हरे उपरोक्षि कहुँ राया। (मा० १।१६६।२)

कहुँ (२)-कहीं। कहुँ कहुँ-१ कहीं-कहीं, किसी स्थान पर,

र. कभी-कभी, किसी-किसी समय।

कहूँ-१. कहीं, किसी जगह, २. किसी जगह से, कहीं से। उ० १. साहव कहुँ न राम से। (वि॰ २२)

कहेया-कहनेवाला। उ० दूनों को कहेया श्री सुनैया विष चारिलो। (क० १।१६)

काँकर-(सं कर्कर)-कंकड, रोड़ा। उ॰ कुस कंटक मा

कॉकर नाना ! (मा० २।६२।३) कॉकरीं-छोटा कंकड़, कंकड़ी, छोटे रोड़े । उ० कुस कंटक कॉकरी कुराई । (मा० २।३११।३)

काँकाँ—(ध्व॰) कौए की योली, काँव काँव। काँकिनिमाग—जिसके भाग्य में कौडी का मिलना ही लिखा हो। श्रभागा।

काँकिनी—(सं॰ काकणी)—१. गुंजा, घुँघची, २. कीड़ी, ३ एक तौल, माशे का चौथा भाग, ४. पण का चौथा भाग। उ॰ १.सो पर कर काँकिनी लागि सठ बेंचि होत सठ चेरो। (वि॰ १४३)

काँख-(स॰ कज्ञ)-वगल, वाहुमूल के नीचे की श्रोर का गढ्डा। उ॰ काँख दावि कपिराज कहूँ चला श्रमित

यल सींव। (मा० ६।६४) जीवागोनी नेट (क्यानोनी)

काँखासोती—दे० 'काखासोती'।

काँच (१) (सं० काँच)—१. शीशा, वालू रेह आदि से

मिलकर वनी एक पारदर्शक वस्तु, २ दर्पण। उ०२.

हयों गज काँच विलोकि। (वि० ६०) काँचिह—काँव के,
शीशे के। उ० कंचन काँचिह सम गनै। (वै० २०)

काँचै—काँच को, शीशे को। उ० सम कंचन काँचे गिनत,
सत्रु मित्र सम दोइ। (वै० ३१) काँचो—१. काँच भी,
शीशा भी, २ कच्चा भी, दुर्वल भी। उ० १. किए
विचार सार कदली ज्यों मिन कनक संग लघु लसत बीच

काँच (२)-(१) केच्चा, जो पका न हो। श्रपन्य। काँच(२)-(१)-गुदेन्द्रिय का भीतरी भाग।

काचन-(सं०)-१ स्वर्ण, सोना, २. कचनार, ३. चंपा, ४ नागकेसर । उ० १ तप्तकांचन-वस्त्र शस्त्रविद्या-निपुन सिद्ध सुर-सेच्य पाघोजनामं । (वि० ४०)

काँचा—१. काँच, कच्चा, कमज़ोर, २. शीशा, रत, मिष् । उ०१ मंगल महुँ भय मन अति काँचा। (मा० ४। ३०।१) २ महि बहुरंग रचित गच काँचा। (मा०७। २०।३) काँचे—कच्चा, अपरिपक्व। उ०काँचे घट जिमि डारों फोरी। (मा०१।२४३।३) कॉर्जा (सं० कांजिक) पुक प्रकार का खद्दा रस जो श्रॅचार, बढ़े या पाचन श्रादि के लिए कई प्रकार से बनाया जाता है। उ० कबहुँ कि काँजी सीकरिन छीर सिंधु विनसाइ। (मा० २।२३१)

कॉट-(सं कंट)-कंटक, कॉटा । उ० कॉट कुराय लपेटन

लोटन ठाँवहि ठाँउँ बमाऊ रे । (वि० १८६)

काँठा-(सं० कंठ)-१. गला, २. तोते आदि के गले की रंगीन रेखा, २. किनारा, तट, ४. समीप, पास । काँठे- किनारे, तट पर । उ० भाइ बिभीपन जाइ मिल्यो प्रश्च आह परे सुनी सायर-काँठे। (क०६।२८)

काँडिंगी-(सं० कंडन)-१. रौंदा, कुचला, २. लात मारा, पीटा । उ० १. भारी भारी रावरे के चाउर से काँडिगो ।

(क० ६।२४)

कांतार—(सं०)—१ भयानक स्थान, २. घना और भयानक जंगल, ३. दुर्गम पथ, ४ छेद, दरार, ४. एक प्रकार की ईख, ६. बाँस ।

कांति–(सं०)–१ दीप्ति, प्रकाश, २. शोभा, सौंदर्य, ३ चंद्रमा की एक कला । उ० २. तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतक सो ज़्यों दरपन मुख कांति । (वि० २३३)

काँदलो-दे० 'कँदैलो'।

काँदो-(सं० कर्दम)-कीच, कीचड़, पंक।

काँध-(सं० स्कंध)-कंधा, कान्हि। उ० कुॅवरि लागि वितु काँध ठाढ़ि भइ सोहइ। (पा० १३) काँधे-कंधे पर। उ० तून कसे कर सरु धनु काँधे। (मा० २।२३६।३)

कॉधी-१. कंधे पर लो, शिरोधार्थ करो, स्वीकार करो, २
स्वीकार किया। उ० १ उठि सुत पितु अनुसासन काँधी।
(मा० १।१६२।२) कॉधे-स्वीकार किया। कॉध्यो[काँधना-(सं० स्कंध)-१. काँध लगाना, भार उठाना, कंधे पर रखना, २ स्वीकार करना, ३ ठानना]-ठाना है। उ० आनि पर वाम विधिवाम तेहि राम सों सकत संज्ञाम दसकंध काथ्यो। (क० ६।४)

कॉपिहें-(सं० कंपन)-कॉपिते हैं, कॉप रहे हैं। उ० थर थर कॉपिहें पुर नर नारी। (मा० ११२७८१३) कॉपी-कॉपने लगी, कंपित हुई। कॉपना का सामान्यभूत। उ० तन पसेउ कदली जिमि कॉपी। (मा० २१२०११) कॉपु-कॉपा, कंपित हुस्रा, कॉपने लगा। उ० बोली फिरि

लखि सखिहि काँपु ततु थरथर । (पा॰ ६६)

कॉवर-(सं॰ स्कंध > काँध) - बाँस का एक छिला हुआ फहा जिसमे रिस्सियाँ बँधी रहती हैं और जिस पर सामान रख कर काँहार लोग कंधे पर रखकर ले जाते हैं। वहाँगी। यात्री लोग इसी प्रकार की काँवर पर जल आदि ले जाते हैं।

कॉवरि-दे॰ 'काँवर' । उ॰ कोटिन्ह काँवरि चले कहारा ।

(मा० १।३००।४)

का (१)-(सं० क.)-क्या, कौन वस्तु । उ० बातुल मातुल की न सुनी सिख, का तुलसी किप लंक न जारी? (क० ६।१)

का (२)-(सं० कृतः)-संबंध कारक का चिह्न । उ० बेद बिदित संमत संबही का । (मा० २।१७१।२)

काइ-(सं॰ काय)-शरीर, काया। उ॰ प्रभुहि न प्रभुता

परिहरै, कबहुँ बचन मन काइ। (दो० ४१७) काई (१)-(सं० कावार) १. जल में जमनेवाली एक महीन घास, सेवार, २.६मैल, मुर्चा। उ० १. काई कुमति केकई केरी। (मा० १।४१।१)

काई (२)-(सं० कः) किसी को, कोई को।

काउ (१)-दे० (काँज (२)' उ० १. कहत राम-विधु-बदन रिसौहें, सपनेहें लख्यों, न काउ। (वि० १००)

काउ (२)-दे॰ 'काऊ (१)'।

काऊ(१)-(सं० कदा)-कभी, किसी समय। उ० सोउ देखा जो सुना न काऊ। (मा० १।२०२।१)

काऊ (२)-(सं० कः)-१ कोई, २. किसी को, किसी पर, ३. कैसा, किस प्रकार का, ४ कुछ । उ० २. निज श्रपराध रिसाहिं न काऊ । (मा० २।२१८।२)

काक-(सं०)-१. कौन्ना, काग, २ जयंत । उ० १ काक फंक बालक कोलाहल करत हैं। (क० ६।४६) २ सठ संकट-भाजन भए हठि कुजाति किप काक। (दो० ४१४) काकी (१)-(सं०) कोए की स्त्री, मादा काक।

काकपत्त-(सं०)-१ वालों के पहे जो दोनो त्रोर कानों

के अपर रहते हैं। २ कौवे के पर।

काकपच्छ-दे॰ 'काकपच'। उ॰ १.' काकपच्छ सिर, सुभग सरोरुह लोचन। (जा॰ ४६)

काकभुशुडि-(सं०)-एक बाह्मण जो लोमश के शाप से कौत्रा हो गये थे श्रीर राम के वडे।भक्त थे। गरुड़ से राम की कथा इन्होंने ही कही थी।

कार्कासखा—(सं० काकशिखा)—दे० 'काकपच' । उ० १ काक-सिखा सिर, कर केलि-तून-धनु-सर। (गी० ११६४) काकसुता—(स०) कोकिल, कोयल। उ० काकसुता गृह ना करें यह श्रवरज बढ़ बाय। (स० १६०) विशेष—ऐसा कहा जाता है कि कोयल श्रपना घर नहीं बनाती श्रोर न श्रपने बच्चों को पालती है। वह श्रपना बच्चा किसी कीए के बोसले में रख श्राती है श्रोर कोए की स्त्री ही उसके बच्चे को पालती है। इसी कारण कोयल को काक-सुता श्रादि नामों से पुकारा जाता है।

काका-(ध्व०)-काँव-काँव, कौए की बोली। उ० कुहू कुहू

क्लकंठ काका रव कररत काग । (दो० ४३६) काकिर्गा−(सं०)−१. गुंजा, घुँघची, २ मारो का चौथाई

भाग, ३ कौड़ी, ४ पण का चतुर्थ भाग।

काकिन-दे॰ 'काकिणी'।

काकिनिभाग-दे० 'कॉकिनिभाग'। उ० काँक सिरोमनि काकिनिभाग बिलोकत लोकप को करदा है। (क० ७।१४४)

काकिनी-दे॰ 'काकिसी'।

काकी (२)-(सं० कः + कृतः)-किसकी।

काकी (३)-(१)-चाची, पिता के भाई की स्त्री।

काकु-(सं०)-छिपी हुई चुटीली बात, व्यंग्य, ताना, कठोर बचन। उ० कहियत काकु कूबरी हूँ को। (कु० २७) काकु-दे० 'काकु' उ० जागिउँ जायँ जननि कहि काकु।

काकू–दे॰ 'काकु' उ० जागिउँ जायँ जननि कहि काकू (मा० २।२६१।३)

काके-किसके, कौन के। उ० काके भए गए(सँग काके। (वि० २००) काको-१. किसका, २ किसको । उ० १. प्रतीति मानि तुलसी विचारि काको थरु है ? (क०७।१३६)

काखासोता—(स॰ कन्न + श्रोत्र)—दुपहा डालने का एक ढंग जिसमें दुपहे को बाएँ कंघे और पीठ पर से ले जाकर दाहिनी वगन के नीचे से निकालते हैं फिर वाएँ कंघे पर डाल लेते हैं। जनेऊ की तरह दुपहा डालने का एक ढंग। ड॰ पिश्रर डपरना काखासोती। (मा॰ ११३२७।४)

काग-दे० 'काक'। उ० १. तुरत भयउँ में काग तब, पुनि सुनि पद सिरु नाहु। (सा० ७।११२ क)

कागद—(ग्रर० काग्ज)—कागज, लिखने के काम ग्रानेवाला पत्र। यह कई चोज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। उ० सत्य कहुँ जिखि कागद कोरे। (मा० १।६।६)

कागर (१)-(त्रर० कागज़)-१. पन्न, पर, पंख, पन्न, २ कागज़, २ सर्व की केंचुल । उ० १. कीर के कागर ज्यो नृपचीर विभूतन, उप्पम श्रंगनि पाई। (क० २।१)

कागर (२)-(सं० क + अब)-१. पानी के सामने की उठी भूमि, किनारा, २ मेंड, डाँड, ३. ओठ, अधर, ।

कागा—दे॰ 'काक'। उ॰ १ अति खल जे विषक् वेग कागा। (मा॰ ११३८)

कार्गू-दे॰ 'काक'। उ॰ १. वैनतेय वित्त जिमि चह कार्गू। (मा॰ १।२६७।१)

काची-१ कच्चा, श्रपक्क, कच्चे ही, २ बुद्धिहीन, ३. शीशा भी, काँच भी। उ०१ सहवासी काची गिलहि, पुरजन पाक-प्रवीन। (दो० ४०४)

काछिन्र-[काछना (सं० कत्त)-कमर में लपेटे वस्न के लट-कते भाग को जंबों पर से ले जाकर कसना या खांसना। संवारना] सँवारे, स्वाँग भरे। उ० जस काछित्र तस चाहिन्र नाचा। (मा० २।१२७।४) काछे-दे० 'काछे'। उ० १. तापस वेप विराजत काछे। (मा० २।१२३।१) काछे (१)-१ सँवार कर पहने हुए, बनाये हुए, २. सँवारे, बनाया। उ० १. चौतनी चोलना काछे, सिख! सोह न्नागे पाछे। (गी० १।७२)

काछे (२)-(सं० कत्त)-समीप, पास ।

काज-(स॰ कार्य)-१ कार, काम, कृत्य, कार्य, २ पेरा, रोजगार, ध्रया, ३ प्रयोजन, उद्देश्य, मतलब, ४. विवाह, ४ सृतक के लिए किया जानेवाला प्रेतकर्म। उ० १. दसस्य ते दसगुन भगति, सहित तासु करि काज। (प्र॰ ३।३।६) कार्जाह-काम के। उ० सिर्धिर सुनिवर बचन सबु निज निज कार्जाह लाग। (मा॰ २।६)

काजा-दे॰ 'काज'। उ॰ १. करत रामहित मंगल काजा। (मा॰ २।७।१)

काजु दे॰ 'काज'। उ॰ १. जनमंगल भल काजु विचारा। (मा॰ २।४।४)

काजू-दे॰ 'काज'। उ॰ १ जो विधि कुसल निवाहै काजू। (मा॰ २।१०।२)

काटह—(सं० कर्रान)-१ काटे, अलग करे, २. काट डालता है, काटता है। उ० २ काटह निज कर सकल सरीरा। (मा० ६।२६।४) काटत—१. काटता है, २ काटते समय, काटने के वाद तुरत। उ० २. काटत हीं पुनि भए नवीने। (मा० ६।६२।६) काटा—'काटना' का भूत काल, काट

ढाला। उ० पालव वैठि पेडु एहिं काटा। (मा० २।४७।३) काटि-काटकर, नष्ट कर । उँ० पेड काटि तैं पालव सींचा । (मा० २।१६१।४) काटिग्र–१. काटकर, २. काटे, काट ले। उ० २ काटिय तासु जीभ जो वसई। (मा० १।६४।२) काटियत-१. काटता, २. काटते। उ० १. रूँधिवे को सोइ सुरतरु काटियत है। (क० ७।६६) काटिये-नप्ट कीजिए, कर्त्तन कीजिए, 'काटना' का ग्राज्ञा-सूचन ज्ञादरार्थे रूप । उ० ज्ञौ काटिये न, नाथ ! विपहू को रुख लाइकै। (क० ७।६१) काटु-१, काटो, २ काटना । उ० १. सारु काटु धुनि वोलर्हि नाची । (मा० ६।४२।१) काटे-काटने से । उ० कार्टे सीस कि होइग्र सुरा । (सा० ६।२६।४) काटे-१. काटा, काट डाला, २ नष्ट किया, ३. काटने पर, नष्ट करने पर । उ० १. छन महुँ प्रभु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच। (मा० ६।६८) काटेसि-काटा, काट लिया। उ० काटेसि दसन नासिका काना । (मा० ६।६६।३) काटेहिं-१ काटने, काटने पर, २ काटे, काट डाले। उ० १. काटेहि पह् कदरी फरड् कोटि जतन कोड सीच। (मा० ६।४८) काटे-१. काटते हे, २. काटने । उ० २. श्रवन नासिका कार्टे लागे । (मा० रारधार) कार्टे-दे० 'काटइ'। उ० १ जो सपने सिर काटै कोई। (मा० १।११मा१)

काठ-(सं० काष्ठ)-१. लकड़ी, पेड का कोई अंग, २ वंधन, लकड़ी की वेड़ी। उ०१. पाहन ते न काठ कठिनाई। (मा० २।१००।३)

काढ़इ-(सं॰ कर्पण>काढ़ना-१. निकालना, २. खीचना, २ लकडी, पत्थर या कपड़े पर चित्रकारी करना, ४. ऋण लेना) १. निकालता है, खीचता है, २ निकालने, निकालने के लिए। काढ़त-१. निकाल ।रहा है, २ निकालते हुए। उ० १ प्रति उत्तर सब्सिन्ह मनहुँ काइत भटदससीस। (मा०६।२३ड) मु० काढ्त दत-दाँत निका-लता है, विनय करता है, विवियाता है। उ॰ ताको सहै सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत, करंत हहा है। (क०७।३६) काढ़न-१ काढने, निकालने, लेने। उ० त्यों त्यों सुकृत सुभट किल भूपिंह निद्रि लगे विह काढ़न। (वि० २१) काढ़िह-१. निकालते हैं, २. लेते हैं, ३. वनाते हैं। उ० १. कथा सुघा मिथ काढिह भगति मधुरता जाहि। (मा॰ ७।१२० क) काढा-१. ऋण लिया था, ऋण लिया, २. निकाला था, निकाला। उ०१ सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा। (मा० १।२७६।२) काढ़ि–१ निकालकर, २. लेकर, ३. वनाकर, चित्रकारी करके। उ० १ निजकर नयन काढ़ि चह दीखा। (मा० २।४७।२) काढ़िय-१. निकाल डालिए, २. वनाइए, ३. लीजिए। उ० १. विहँग-राज-वाहन तुरत काढिय मिटइ कलेस। (दो० २३४) कार्ढ़ां-१ निकाली, २ ली, ३ वनायी। उ०३. सुर-प्रतिमा खंभन गढि काढ़ी। (मा० १।२८८।३) काढ़ी-'काढी' का एकवचन । काढ़े-१ निकाले, निकालने पर, २ बनाए, चित्रित किये। उ० १ मीनु दीन जनु जल ते काढ़े। (मा० २।७०।२) काढ़ेसि-१ निकाली, २ ली, ३. यनाई। उ० १. काढ़ेसि परम कराल कृपाना। (मा० ३।२६।११) काढ़ो-१. निकाला, २. निकालो, ३. लो,

४. ली, ४. बनाश्रो। उ० १. सब श्रसयाब ढाढ़ो, मैं न काढ़ो तैं न काढ़ो। (क० ४।१२) काढ्यो-१. निकाला, २. लिया, ३. बनाया। उ०१.रोषि बान काढ़यो न दुलैया दुस सीस को। (क० ६।२२)

कातर—(सं०)—१. डरपोक, कादर, कायर, २. आतं, कष्ट से भरा हुआ, दुःखित, ३. च्याकुल, अधीर । कातरि—'कातर' का स्त्रीलिंग । दे० 'कातर'। उ० ३. लखि सनेह कातरि

महतारी। (मा० २।६६।१)

कातिबो-(सं॰ कर्त्तन)-कातना, रुई से सूत कातना। उ॰ तुलसी लोग रिकाइबो करिप कातिबो नान्ह। (दो॰ ४१२)

काते-(सं० कः + तस्)-िकससे, किस कारण से। उ० स्वारथिह प्रिय स्वारथ सो काते, कौन वेद वखानई। (वि० १३४)

कादर-दे॰ 'कातर'। उ॰ १ कादर मन कहुँ एक श्रधारा।

(मा० शशशार)

कान (१)-(सं० कर्ण)-श्रवणेंद्रिय, वह इद्रिय जिससे सुना जाय। उ० कान मूदिकर रद गिंह जीहा। (मा० २।४८।४) मु० कान उठाएँ-श्राहट लेते, सुनने के लिए तैयार। उ० चिकत बिलोकत कान उठाएँ। (मा० १।१४६।४) कान-दिए-कान लगाकर, ध्यान देकर। उ०सुनु कान टिए नित। (क० ७।२६) कान निह करिश्र-ध्यान न देना, न सुनना। उ० वालक बचनु करिश्र निहं काना। कानन (१)- कान' का बहुवचन, कानों। कानन्हि-कानो में। उ० कानिन्हि कनकफूल छिंब देहीं। (मा० १।२१६।४) काने (१)-कान में। उ० काने कनक तरीवन, बेसिर सोहह हो। (रा० ११)

कान (२)-(सं॰ काण)-काना, जिसकी एक ही आँख ठीक हो। काने (२)-(सं॰ काण)-काने लोग, एक आँख-वाले। उ॰ काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। (मा॰

२।१४)

काम (3)-(?)-9 लोकलज्जा, मर्यादा का ध्यान, २. शपथ ।

कानन (२)-(सं०)-वन, जंगल। उ० कानन विचित्र, बारी विसाल। (वि० २३) काननचारी-वन में विचरने-वाले, जंगल में घूमनेवाले। उ० धन्य बिह्रग स्ग कानन-चारी। (मा० २।१३६।१) काननहिं-वन में, वन को। उ० सहित समाज काननहिं आयउ। (मा० २।३१६।१)

काना (१)-(सं० कर्ण)-कान, श्रवर्णेदिय । उ० पर अध

सुनहिं सहस दस काना। (मा० १।४।४)

काना (२)-(सं॰ कारा)-कान, एक आँख का।

कानि (१)-(?)-१. लोक लज्जा, मर्यादा का ध्यान, २. संकोच, दयाव, लेहाज़। उ० २. सेवक सेवकाई जानि जानकीस मानै कानि। (ह० १२)

कानि (२)-(सं० काण्)-एक आँखवाली, कानी।

कानि (३)-(सं० खानि)-उत्पत्ति स्थान, जहाँ ढेर हो, समूह।

कानि (४)-(१)-बहाना।

कानी-दें कानि (१), कानि (२), कानि (३), कानि (४)।

कान्ह-(सं० कृष्ण्)-कृष्ण्। उ० मधुकर ! कान्ह कहा ते न होंहीं। (कृ० ४१)

काम (१)-(सं०)-१. इच्छा, मनोरथ, २. कामदेव, प्रेम तथा वासना त्रादि के देवता जिन्हें शंकर ने भस्म कर दिया था। ३. भोग-विलास, वासना, ४. सुंदर, ४. वीर्य, ६. चतुर्वर्ग या चार पदार्थी में से एक। उ० १ करि कृपा हरिय असफंदकास । (वि० १४) २. तेपि कास बस भए वियोगी। (मा० १। ८१। १) विशेष-काम को शंकर ने भस्म किया था श्रतः शंकर को कामारि, काम-रिपु त्रादि नामों से भी पुकारा जाता है। कामः-दे० 'काम'। उ०३. तर्जन क्रोध लोभ सद काम:। (सा० ३।११।७) काम ग्रारि-काम के ग्रारि, शिव। उ० नील ताम-रस स्याम काम ऋरि । (मा० ७।४३।१) कामप्रद-कास-नाश्रों को प्रदान करनेवाला, इच्छा पूरी करनेवाला। उ० सकल कामप्रद्तीरथराऊ। (मा० २।२०४।३) कामभूषह-(सं कास + भू + वृत्त)-कामनात्रों को देनेवाला वृत्त, क्रपवृत्त । उ० राम नाम-महिमा करै काम-भूरुह श्राको । (वि० १४२) काममदमोचनं-कामदेव के मद का मोचन करनेवाले शिव, महादेव। उ० काममदमोचनं, तामरस-लोचनं वासदेव भजे भाव गम्यं। (वि० १२) कामरिपु-काम के शत्रु, महादेव । उ० देहु कामरिषु रामचरन-रति तुलसीदास कहं क्रपानिधान। (वि०३) कामरूप-(स)-१. इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला, मायावी, २. काम-देव का स्वरूप। उ०१. कामरूप केहि कारन श्राया। (सा० शश्रार) कामसुरभि-दे० 'कामधेनु'। कामहि-कामदेव को । उ० कामहि बोलि कीन्ह सनमाना । (मा० १।१२४।३) कामारि-(सं० काम + श्ररि) महादेव, शिव। उ० सोइ राम कामारि-प्रिय अवधपति सवेदा दास तुलसी-त्रासनिधि वहित्रं। (वि० ४०) कामो-कास भी। उ० सकुचत एमुिक नाम-महिसा मद लोभ मोह कोह कामो। (वि० २२८)

काम (२)-(सं० कर्म)-कार्य, कर्म, कार, घंधा। मु० काम श्रायो-१ काम में श्राया, २. सहारा दिया, ३. लड़ाई में मारा गया। उ०२ श्रायो सोई काम, पे करेजो कसकतु है। (क०६।१६) काम-काज-(सं० कर्म + कार्य)-कार-बार, काम-धंधा। उ० पाल्यो नाथ सद्य सो सो भयो काम-काज को। (क० ७।१३)

कामतर-(सं०)-दें 'कल्पचृत्त'। उ० सुरसरि निकट सोहा-वनी श्रवनि सोहै, रामरमनी को वट किल कामतरु है। (क० ७।१३६)

कामता—(सं० कामद)— १. चित्रकृट के पास का एक गाँव, २ चित्रकृट पर्वंत का एक भाग जिसे कामतानाथ पर्वंत भी कहते हैं। उ० २ कामदमन कामता-कल्पतरु सो जुग-जुग जागत जगतीतलु। (वि० २४) विशेप-कामतानाथ पर्वंत सभी मनोरथों को पूरा करनेवाला समभा जाता है।

कामद-(सं०)-कामनाओं को पूरा करनेवाला। मनचाही
वस्तु देनेवाला। उ० कामद में गिरि रामप्रसाटा। (मा०
२।२७६।१) कामदगाई-(सं० कामट + गो)-दे० 'कामधेनु'। उ० रामकथा कलि कामदगाई। (मा० १।३१।४)
कामदगिरि-(सं०)-चित्रकृट पर्वत। इसे सभी कामनाओं

को पूरा करनेवाला समका जाता है। कामदमिण—(सं०)— १. चितामिण, इच्छानुकूल फल देनेवाला रत । २. मना-नुसार फल देनेवालों के मिण या शिरोभूपण, वांछित फल देनेवालों में श्रेष्ठ । कामदमन—दे० 'कामदमिण'। उ० दे० 'कामता'। कामदमिन—दे० 'कामदमिण'।

कामदव-कामाग्नि, काम की उप्णता ।

कामदुहा-(सं॰ काम + दोहन)-दे॰ 'कामधेतु'। उ॰ धेतु श्रतंकृत कामदुहा सीं। (मा॰ १।३२६।२) कामदुहागो-

दे० 'कामधेनु'।

कामदेव-१. अनंग, महन । स्त्री-पुरुष संयोग की प्रेरणा करनेवाला एक पौराणिक देवता। २ वीर्य, ३. संभोग या स्त्री-प्रसंग की इच्छा। विशेष-कामदेव एक पौराणिक देवता हैं जिनकी स्त्री रित, साथी वसंत, वाहन कोकिल, श्रस्त्र फूलों का धनुष-वाण तथा ध्वजा मछली से श्रलंकृत है। सती के परलोकवास के बाद शिव ने विवाह न करने की सोच समाधि लगाई श्रीर उधर तारकासुर को वर मिला कि शित्र के पुत्र से ही केवल उसकी मृत्यु होगी। श्रंत में देवताश्रो ने कामदेव से शिव की समाधि भेग करने के लिए प्रार्थना की। कामदेव ने प्रयास किया और अंत में शिव केतीसरे नेत्र के खुलने से वह भस्म हो गया। इस पर उनकी स्त्री रित रोने लगी, जिसे देख शिव ने द्रवित होकर कहा कि कामदेव विना शरीर के भी जीवित रहेंगे (इसी कारण उनका अनंग आदि नाम है) और द्वापर में कृष्ण के पुत्र प्रद्युग्न के घर उनका जन्म होगा । इसी कारण प्रद्युग्न-पुत्र अनिरुद्ध कासदेव के अवतार कहे जाते हैं।

कामधुक-(सं० काम + दोहन + क)-इच्छानुसार फल देने-वाला। कामधुक-गो-इच्छानुसार कभी भी दूही जाने-वाली गाय, कामधेनु। कामधुकधेनु-दं० 'कामधेनु'। उ० भक्ति प्रिय भक्तजन-कामधुकधेनु हरि हरन-विकट-

विपति भारी। (वि० ४६)

कामचेनु—(सं०) १. एक गाय जो पुराणानुसार समुद्र-मंधन के फजस्वरूप निकले १४ रह में से एक हैं। इसकी कई विशेषताएँ कही जाती है जैसे यह अत्यंत सुंद्री है, इसे जब इच्छा हो दृहा जा सकता है तथा यह जो कुछ भी माँगा जाय देती हैं। २ विशिष्ट की एक गाय, जिसके कारण उनसे विश्वामित्र सं युद्ध हुआ था। ३ दानार्थ सोने की बनी हुई छोटी सी गाय। उ० १ कस्यान-श्रस्तितपट कामधेनु। (वि० १३)

कामना-(सं०)-इच्छा, मनोरथ। उ० को करि कोटिक

कामना पूजे वहुदेव ? (बि॰ १०७)

कामरि-(सं० कंग्रल)-कंमरी, एक जनी मोटा वस्त्र जो धोदने के काम श्राता है। उ० तुलसी त्यों त्यों होइगी गरई ज्यो ज्यों कामरि भीजै। (कृ० ४६)

कामरा-दे॰ 'कामरि'। उ॰ काम छ आवै कामरी, का चै

करे कुमाच। (दो० ४७२)

कामा-दे॰ 'काम'। उ० ६. जिमि हरिजन हियँ उपज न

कामारी-टे॰ 'कामारि'। कामिनि-टे॰ 'कामिनी'।

कामिनी-(मं०)-१ काम की इरछा रखनेवाली स्त्री, २.

स्त्री, सुंदरी। उ० २. यच गंधर्य मुनि किन्नरोरग दनुज मनुज मज्जहि सुकृतपुंज ज्ञत कामिनी। (वि० १८) कामिन्ह—कामियों, कामी का बहुवचन। उ० कामिन्ह के दीनता देखाई। (मा० ३।३६।१) कामिहि—१. कामी को, २. कामी से। उ० २. कोधिहि सम कामिहि हरिकथा। (मा० १।४८।२) कामी—(सं० कामिन्)—१. कामना रखने-वाला, इच्छुक, २. विपयी, कामुक, ३. चकवा, ४. कबृतर १. सारस, ६. चंद्रमा, ७. विष्णु। उ० २. जे कामी लोलुप जग माही। (मा० १।१२१।४)

कामु-दे॰ काम (१), काम (२),। उ॰ काम (१) २. अब भा मृठ तुरहार पन जारेट कामु महेस। (मा॰

शनह)

कामुक-(सं०)-कामी, विपयी।

काय-(सं०)-१ शरीर, टेह, २. मृति, ३. समुदाय, संघ, ४. स्वभाव, लक्ष्ण, ४ मूलधन, श्रसल, ६. लक्ष्य। उ० १ सठ सहि साँसति पति लहत, सुजन क्लेस न काय। (हो० ३६२)

कायर-(सं कातर)-इरपोक, कादर, भीर, श्रसाहसी । उ•

ते कायर कलिकाल विगोए। (मा० १।४३।४)

काया-दे० 'काय'। उ० जौं मोरे मन बच अरु काया। (मा० ६।४६।३)

कायिक-शरीर संबंधी, शरीर से किया हुआ, शरीर का। कारक-(स०)-१. कर्ता, करनेवाला. २. व्याकरण के कर्ता, कर्म तथा करण आदि कारक। उ० १. नृप हितकारक सचिव सयाना। (मा० १।१४४।१)

कारखी-(सं० कलुप)-१. कालिमा, स्याही, २. कलंक, धब्बा। मु० मुँह कारखी लागै-बदनाम हो, कलंक लगे। उ० जानि जिय जोवो जो न लागे मुँह कारखी। (क॰ १।१४)

कारज-(सं॰ कार्य)-१. कार्य, काम, जो कारण से उत्पन्न हो, २. फल, परिणाम, ३ पंच भूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तथा ध्राकाश)। उ० १. गृहकारज नाना जंजाला। (मा० ११३८)

कारेज-टे० 'कार्रज'। उ० १ कारन ते नारज कठिन, होइ

दोसु नर्हि मोर। (मा० २।१७६)

कारण-(सं०)-१. जिसके विना कार्य की सिद्धि म हो, हेतु, सबब, चजह। २ हेतु, अर्थ, लिए, बास्ते, ३ आदि, मूल, बीज, ४. साधन, डपाय, ४. शिव, ६. विष्छ। कारणपर-कारणों से परे या कारणों के भी कारण। जिनके लिए स्वयं किसी कारण की अपेचा न हो। उ० वन्देऽहं तमशेपकारणपरं रामाण्यमीशं हरिम्।(मा० १।१। २लोक० ६)

कारन–(सं० कारख)–दे० 'कारख'। उ० १. दे० 'कारजु'। २. निज गिरा पावृनि करन कारन रामजसु मुलसी कक्षी।

(सा० १।३६१। छुं० १)

कार्रनी⊢१ प्रेरक, करानेवाला, २ मेदक, **मेद** कराने वाला।

कारनु-दे 'कारन'। उ० १. कहु कारनु निज हरप कर पूछ्रहि सब मृदु वैन। (मा० १।२२८) कारमन-दे 'कार्मण'। कारमनि-दे॰ 'कार्मण्'। उ० जयति पर-जंत्रमंश्राभिचार-श्रयसन, कारमनि-कृट-कृत्यादि-हंता। (वि० २६)

कारमुक-(सं० कार्मुक)-१. धनुष, चाप, २. इंद्रधनुष, ३ योग का एक श्रासन । उ० १. तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा। (सा० ६।१३।३)

कारा-(सं०)-१. बंधन, कैद, २. पीडा, क्लेश।

काराग्रहे—(सं०)-कैंदेखाना, जेल, वंदीगृह । उ० निःकाज राज बिहाय नृपद्दव स्वप्न-कारागृह परधो । (वि० ९३६)

कारिख-(सं॰ कलुप)-कजती, कालिख, कालिमा, दोप, कलंक। उ॰ कहोंगो मुख की समरसरि कालि कारिख धोइ। (गी॰ १।१)

कारिण-(सं० कारिणी)-करनेवाली । कारिणी-करनेवाली को । उ० उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहरिणीम् । (मा० १।१।१लो०४)

कारिनि-दे॰ 'कारिर्णि'। उ॰ भव भव विभव पराभव कारिनि।(मा॰ १।२३४।४)

कारी (१)-(सं० कारिन्)-करनेवाला । उ० मधुर मनोहर मंगलकारी । (मा० १।३६।२)

कारी (२)-(सं॰ काल)-काली, रयाम, काले रंगवाली। कारी (३)-(फा॰)-१. गहरा, २ घातक, मर्मभेदी। कारुणिक-(सं॰)-करुणा करनेवाले, कृपालु, दयालु।

कारुणीक-दे० 'कारुणिक' । कारुनिक-दे० 'कारुणिक' ।

कारनीक-दे० 'कारुणिक'। उ० कारु नीक दिनकर कुल केतू। (मा० ६।३७।१)

कार्यय-(सं०)-करुणा का भाव, दया।

कारन्य-दे० 'कारुपय'। उ० नीलकंठ कारुन्य सिंधु हर टीन बंधु दिनदानि हैं। (गी० १।७८)

कारे-(सं० काल)-काले, काले रंग वाले। उ० महाबीर निसिचर सब कारे।(मा०६।४६।४)

कातिकेय—(सं०)—महादेव के ज्येष्ठ पुत्र । चंद्रमा की स्त्री कृतिका के तूध से पाले जाने के कारण ये कार्तिकेय कह-लाए । इन्होंने तारकासुर को मारा था । स्कंद, पशानन, महासेन, कुमार, गृह, गंगा-पुत्र श्रादि इनके बहुत से नाम हैं।

कार्मेण-(सं०)-जंत्र-मंत्र द्वारा सार डालना, मंत्र-तंत्रश्चादि के प्रयोग । मूल कर्म जिनमें संत्र और भोषि ग्रादि से मारण, मोद्दन, उच्चाटन ग्रादि किया जाता है।

कार्मन-दे० 'कार्मण'।

कार्सुक-(सं०)-१. धनुष, २ इन्द्रधनुष, ३ याँस, वेख, ४ काम में दत्त ।

कार्य-(सं०)-१ काम, काज, २ प्रयोजन, हेतु, ३ श्रारोग्यता, ४. परिणाम, फल ।

कालं-दे० 'काल'। उ० २, करालं महाकाल कालं कृपालं। (मा० ७।१० =।१००) काल (१)-(सं०)-१ वक्त, समय, ध्रवसर, २ श्रंतिम काल, मृत्यु, ३ यसराज, ४ काले रंग का, काला, ४. श्रकाल, दुभिन्न, ६ शिव का एक नाम। उ० १ काल सुभाउ करम विश्राहं। (मा० १।७।१) १. तथा २. काल न देखत कालधस, बीस-

बिलोचन-त्र्राष्ट्र । (प्र० ४।३।६) कालउ-१. काल भी, मृत्यु या यमराज भी , २. काल को भी । उ० १. कालउ तुत्र पद नाइहि सीसा। (मा० १।१६४।१) कालऊ-दे० 'कालउ' । उ० २. कालऊ करालता बढाई जीतो बावनो । (क॰ ४।६) कालकलि-कलिकाल, कलियुग । उ॰ काल-किल-पाप-संताप-संकुल-सदा-प्रनत-तुलसीदास-तात-माता। (वि०२८) काल-जोग (सं० काल + योग)-संयोग से. समय के फेर से। उ० सु-हित सुखद गुन-जुत सदा काल-जोग दुख-होय। (स० ७०७) कालहि-१. समय को, २. काल को, मृत्यु को, यमराज को । मु० काल इ पाई-कुछ समय बीतने पर, कुछ दिन बाद। उ० १. भए निसाचर कालहि पाई। (मा० १।१३६।४) कालहूँ--दे० 'कालहु'। कालहु–१. काल भी (क समय भी ख. मृत्यु भी), २ 'काल' का भी (क. समय का भी, ख मृत्यु का भी)। उ० २. ख. भुवनेस्वर कालहु कर काला। (मा० ४।३६।१)कालह्र-दे० 'कालह्र'। उ० २ ख. कयहूँ कह्यों न 'कालहू को काल काल्हि है।' (क० ७।१२०) कालौ-१ काल भी, समय भी, २ मृत्यु भी।

काल (२)-(सं • कल्य)-श्रानेवाला या बीता हुआ दिन,

कालकार्मुक-(सं०)-खर-दूषण का एक सेनापति जिसे राम ने मारा था।

कालकूट-(सं०)-एक प्रकार का अत्यंत भयंकर विष। यह एक पर्वतीय पौदे का गोंद होता है। हलाहल। उ• कालकूट मुख पयमुख नाही। (मा० १।२७७।१)

कालकेतु-(सं०)-एक राचस का नाम। उ० कालकेतु निसि-चर तहॅं आवा। (मा० १।१७०।२)

कालछेप-(सं० कालेप्तेप)-समय विताना, दिन काटना। उ० कालछेप केहि मिलि करहिं, तुलसी खग मृग मीन। (दो० ४०४)

कालनाथ-(सं०)-१ महादेव, शिव, २. काल भैरव, काशी में स्थित भैरव विशेष। उ० २ कालनाथ कोतवाल, दंड-कारि दंडपानि, सभासद गनप से श्रमित श्रन्प है। (क० ७।१७१)

कालनिसा-(सं॰ कालनिशा)-१, दीवाली की रात, २. भयावनी रात, काल रात्रि। उ॰ २ कालनिसा सम निसि सिस भान्। (मा॰ ४।१४।१)

कालनेमि-(सं०)-१ एक राज्ञस जो रावण का मामा था।
यह पूर्व जन्म का इंट-सभा में गानेवाला एक गंधर्व था।
एक बार गाते समय दुर्वासा म्हिप की वाह-वाही न पाने
पर इसने दुर्वासा को मूर्ल समम्कर हँस दिया। इस पर
क्रोधित होकर दुर्वासा ने इसे राज्ञस होने का शाप दे
दिया। गंधर्व बहुत दुखी होकर प्रार्थना करने लगा जिससे
प्रभावित होकर दुर्वासा ने त्रेता में हनुमान द्वारा मारे
जाने पर मुक्त होने का उसे वर दिया। लच्मण की शक्ति
लगने के बाद जब हनुमान संजीवनी लेने जा रहे थे तो
इसने कपट वेप में उन्हें छलना चाहा था, पर हनुमान इस
छल को जान गये और इसे मारकर अपना रास्ता लिया।
र. एक दानव जिसने देवों को पराजित करके स्वर्ग पर
अभिकार कर लिया था और अपने अरीर को चार

मागों में याँटकर सब काम करता था। श्रंत में यह विष्णु के हाथ से मारा गया श्रोर दूसरे जन्म में कंस हुआ। उ० १. कालनेमि जिमि रावन राहू। (मा० ११७१३) कालराति-(सं० कालरात्रि)-दे० 'कालनिसा'। काला-दे० 'काल'।

कालाग्नि-(सं०)-प्रलय की आग, प्रलयकाल की आग। उ० यातुधानोद्धत-क्रुद्ध-कालाग्निहर्। (वि० २७)

कालि—(सं० कल्प)—१ वीता हुआ दिन, कल, २. आने-वाला दिन, कल, ३. शीघ्र ही। उ० १. सवको भावतो ह्रे है में जो कह्यो कालि री। (क० १११२) ३. खरदूपन मारीच ज्यो, नीच जाहिंगे कालि। (दो० १४४) कालिहि— १ कल ही, कल के दिन ही, २ जल्दी ही। कालिहु— कल भी। उ० ज्यो आजु कालिहु परहुँ जागन होहिंगे नेवते दिये। (गी० ४)

कालिका—(सं०)—चंडी, काली, एक देवी विशेष । उ० राम क्या कालिका कराला । (मा० ११४७।३) विशेष—शुभ और निशुंभ के अत्याचारों से पीडित इंटादिक देवों की प्रार्थना पर एक मातंगी प्रकट हुई जिसके शरीर से काली का आविर्भाव हुआ । पहले इनका वर्ण काला था अतः काली या कालिका कही गई तथा उग्र भयों से रचा करने के कारण उग्रतारा । सिर पर एक जटा होने के कारण एकजटा भी इनका नाम है । काली के साथ महाकाली, रुद्राणी, उग्रा आदि आठ योगिनियाँ भी हैं ।

कालिमा-(सं॰ कालिमन्)-१. कालापन, २ कालिख, ३ अधिरा, ४ कलंक, दोप, लांछन । उ० ४ तुलसी में सव भाति आपने कुलहि कालिमा लाई । (गी॰ ६।६)

काली (१)-(सं० कल्य)-दे० 'कालि'। उ० १ पुनि श्राउय एहि वेरिश्रा काली। (मा० १।२३ ४।३)

काली (२)-(सं०)-१. दे० 'कालिका', २ पार्वती, ३ दस महाविद्याओं में से प्रथम, ४. ग्रग्नि की सात जिह्नाग्रो में प्रथम।

काली (३)-(सं॰काल)-१ काले रंगवाली, २.मेघों की घटा। कालीन (१)-(श्वर॰ कालीन)-ऊन या सूत के मोटे तागो का बना हुश्रा मोटा श्रीर भारी विद्यावन। गलीचा। कालीन (२)-(सं)-१ काल संबंधी, समय का, दिन का। २ पुराना, श्रिधेक दिन का, दिनी।

कालीना-दे० २ 'कालीन'। उ० १ देखत यालक बहु कालीना। (मा० ७।३२।२)

कालीय-(सं कालिय)-एक सर्प, जिसे कृत्ण ने वश में किया था। कालिया नाग। उ० कृत्ण करुनाभवन, टवन-कालीय-खल। (वि० ४१)

कालु-दे॰ 'काल'। कालू-दे॰ 'काल'।

काल्हि-(सं० कल्य)-दे० 'कालि'। उ० २ कवहूँ कह्यो न कालहू को काल काल्हि है। (क० ७।१२०)

काव्य-१ वह रचना जिसे सुन या पढकर चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। कविता। २ कविता की के।ई पुम्तक, २. देत्यों के गुरु शुक्राचार्य। उ०१ जयित निगमागम-ध्याकरन करनिलिप कान्य-कोतुक-कला-कोदि-सिंघो। (वि०२८)

काशी-(सं०)-वरुणा श्रौर श्रस्सी के बीच गंगा पर बसी
हुई एक नगरी। याराणसी, वनारस। इसे शिव का प्रधान
स्थान तथा उनके त्रिश्ल पर स्थित माना जाता है श्रौर
ऐसा कहा जाता है कि काशी में मरनेवाले की श्रनायास
मुक्ति हो जाती है। उ० काशीशं कलिकलमपीघशमनं।
(मा० ६१९१ रलो० २) काशीपित-काशी के नाथ, शंकर,
शिव। काशीशं-काशी के ईश श्रथीत् शंकर को, महादेव
को। उ० दे० 'काशी'। काशीश-(सं०)-शिव, महादेव,
काशी के ईश।

काष्ठ-(सं०)-काठ, लकडी। उ० कामिनि काष्ठ सिला पहचानत। (वै०२=)

कास-(सं॰ काश)-एक लंबी घास जो वर्ष ऋतु के श्रंत में फूलती है। इसके फूल सफेद होते हैं। उ॰ फूले कास सकल महि छाई। (मा॰ ४।१६।१) कासन-कास का, कासो का। उ॰ का कासन आसम किए, सास न लहे उपास। (स॰ २३१)

कासी-दे॰ काशी'।उ॰ जाचिए गिरिजापित कासी।(वि॰६) कासीस-दे॰ 'काशीश'। उ॰ गिरिजा-मन-मानस-मराज, कासीस, मसान-निवासी। (वि॰ ६)

कासु-(सं कस्य)-किसको, किसका । उ० तुलसी अपनी आचरन भलो न लागत कासु। (दो० ३४४)

कासों-(सं क. + सह)-किससे, कौन से। उ० विल जार्ड, ग्रीर कासों कहाँ ? (वि० २२२)

कासो-दे॰ 'कासों'।

काह-(सं० कः)-१ क्या, २ किसको । उ० १ भगतहित धरि देह काह न कियो कोसलनाथ । (वि० २१७) २ वूकत कहहु काह हुनुमाना । (मा० ७।३६।२)

काहली-(त्ररं काहिल)-सुस्त, त्रालसी। उ० मोसे टीन दूबेर कुपूत कूर काहली। (क० ७१२३)

काहा-(सं० कः)-क्या, काह। उ० जाइ उतर अय देहउँ काहा। (सा० १।१४।१)

काहि-(सं कः)-१ किसको, किसे, २. किस, ३. किससे, ४. किसी से, ४. कौन। उ० २ ट्यरथ काहि पर कीजिय रोसू। (सा० २।१७२।१)

काहीं (१)-(सं० कर्न)-को, के लिए। उ० सो माया म दुखद मोहि काहीं। (मा० ७।७८।१)

काहीं (२)-(सं० कुह )-कहाँ।

काहीं (३)-दे॰ 'काहि'। उ॰ २ राज तजा सो दृषन काहीं। (मा॰ १।११०।३)

काही-दे॰ 'काहि'। उ०१ श्रस प्रभु छाडि भिषम कहु काही। (सा० १।२००।३)

काहुँ-(सं कः)-कोई भी, किसी ने भी। उ० सो चरित्र लखि काहुँ न पाता। (मा० १।१३३।४)

काहु-१ कोई, कोई भी, किसी, किसी भी, २ किसी को, ३ किसी ने । उ० १ हरिपद-विमुख लह्यों न काहु सुख सठ यह समुिक सबेरों । (वि० ५७) काहुक-किसी का । उ० अपने चलत न आजु लिंग अनभल काहुक कीन्ह । (मा० २।२०) काहुहिं –िक्सी को, किसी को भी। काहुहिं – किसी को । उ० काहुहि बादि न देइस्र दोस्। (मा० २।६३।१) काहूँ-दे 'काहु'। काहू-टे० 'काहु'। उ० १. लोकहुँ बेद बिदित सब काहु। (मा० १।७।४)

काहे-(सं॰ कथं)-वियों, किस लिए। उ॰ क्रंपार्सिधु! जन दीन दुवारे दादिन पावत काहे ? (वि॰ १४४)

किं-(सं० किम्)-१ क्या, २. कौन सा।

किंकर-(सं०) १. दास, सेवक, २. राचसों की एक जाति जिसे हनुमान ने प्रमदा बन को उजाबते समय मारा था। उ० १. जानि कृपाकर किंकर मोहू।(मा० ११८१) किंकरि-दे० किंकरी। उ० श्रव मोहि श्रापनि किंकरि जानी। (मा० १११२०१२) किंकरी-(सं०)-दासी। उ० नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेहु। (मा० १।१०१)

किंकिणी-(सं०)-१ छोटी घंटी, २. घुँघुरूदार करधनी, करधनी, कमर्यंद ।

किकिन-दे० 'किंकिणी'।

किंकिनि-दे॰ 'किंकिणी'। उ० कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि। (मा० १।२३०।१)

किंकिना-दे॰ 'किंकिणी'। उ॰ सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार किंकिनी-रुटनि कटितट रसालं। (वि॰ ४१)

किंचित-(सं० किंचित्)-थोडा, कुछ, ग्रह्प।

किंजल्क—(सं०)—१. कमल की रंज, पश्चकेशर, कमल के फूल का पराग, २ कमल के केसर की माँति पीत वर्ष का, पीला। उ० २. किंजल्क बसन, किसोर मुरति, भूरि गुन करुनाकरं। (कृ० २३)

किंनर-दे॰ 'किन्नर'। उ॰ अमर नाग किनर दिसिपाला।

(म० २।१३४।१)

किंबा-(सं० किंवा)-या, वा, अथवा, या तो। उ० नृप अभिमान मोह बस किंबा। (मा० ६।२०।३)

किंशुक-(स॰)-पलास, ढाक, टेसू। इसके पेड़ बड़े होते हैं और इसमें फ़ाल्गुन में लाल फूल लगते हैं।

किंसुक-दे॰ 'किंशुक'। उ० क्रसुमित किंसुक के तर जैसे। (मा० ६।१४।१)

कि (१)-(सं० किस्)-१. किस प्रकार, कैसे, २. क्या। उ० जगदंबा जह अवतरी सो पुरु बरिन कि जाय।(मा०१।६४) २ भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है १ (क०२।४) कि (२)-(सं० किवा) अथवा, या। उ० कप्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं।(मा०१।१६७।१)

कि (३)-(फा॰)-एक संयोजक जो कहना, देखना, सुनना, वर्णन करना स्रादि बहुत् क्रियास्रों के बाद उनके विषय

वर्णन के पहिले स्राता है।

किन्नारीं—(सं केदार)—क्यारियाँ, खेत स्नादि में पानी देने के लिए पतली मेडों द्वारा बनाये गए छोटे-छोटे हिस्से। उ॰ महाबृष्टि चलि फूटि किन्नारीं। (मा॰ ४।१४।४)

किञ्च-(किचित्)-१.कुछ, थोडा, जरा, २.कुछ और, दूसरा, अन्य, कोई दूसरा। उ०१. जो किञ्ज कहव थोर सिख सोई। (मा०२।२२३।१) २. लाभु कि किञ्ज हरिभगति समाना। कित-(सं० कुत्र)-१. कहाँ, २. किथर, किस और। उ०१ कुलिस कठोर कहाँ संकर-धनु, मृदु मूरति कित ए, री। (गी०१।७६) कितहूँ-किथर भी, किसी और भी। उ० हों बिल जाउँ जाहु कितहूँ जिन मातु सिखावित स्यामिर्ह। (कु० ४)

कितक-(सं० कियत)- कितना, किस कदर, किस परिमाण या मात्रा का।

कितना-(सं० कियत्)-१. किस परिमाण, मात्रा या संख्या का, २. श्रिधिक, बहुत ज्यादा ।

कितिक-दे॰ 'कितक'। उ॰ कोटि-कला-कुसल कृपालु नत-पाल, बलि, बातहू कितिक तिन तुलसी तनक की। (क॰ ७।२०)

कितौ-(सं कियत्) कितना । उ० राजकुँवर-मूरित रिचवे को रुचि सुबिरंचि सम कियो है कितौ, री । (गी० १।७१) किथौ-(१)-अथवा, या, या तो, न जाने । उ० जम कर धार किथौ बरिआता । (मा० १।६१।४)

किन (१)-(सं० कस्य) किस का बहुबचन । कौन लोग । किसने । उ० सीस उघारन किन कहेउ, बरजि रहे प्रिय

लोग।(दो० २४४)

किन (२)-(सं० किए)-किसी वस्तु के चुभने या लगने का चिह्न। उ० ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। (मा० ७।१३। छं० ४)

किन (३)-(सं० किम् + न)-क्यों न, क्यों नहीं। उ०कहइ

करहु किन कोटि उपाया। (मा० २।३३।३)

किन्नर (१)-(सं०)-एक प्रकार के देवता जिनका मुँह घोड़े की तरह माना गया है और जो संगीत शास्त्र में अत्यंत कुशल कहे गए है। इनके पूर्वज पुलस्त्य ऋषि थे। उ० यच गंधर्व मुनि किन्नरोरग मनुज दनुज मज्जिहिं सुकृत पुंज जुतकामिनी। (वि० १८)

किन्नर (२)-(१)-विवाद, दलील, तकरार ।

किन्नरी-(सं०)-१ किन्नर जाति की स्त्री, २. किंगरी, सारंगी, वीणा। उ० २. नाउ, किन्नरी, तीर, श्रिस लोह बिलोकहु लोइ। (दो० ३४८)

किमपि-(सं० किम् + अपि)-कुछ भी, ज़रा भी। उ० हरि तिज किमपि प्रयोजन नाही। (मा० १।१६२।१)

किमि-(सं० किम्)-१. कैसे, किस प्रकार, २. क्यों। उ० १ बाजि बिरह गति कहि किमि जाती। (मा० २।१४३।४) किम्-(सं०)-१. क्या, २ कौन सा, ३. कुछ।

कियत—(सं कियत्)—कितना। उ० जेहि सुख सुख मानि जेत सुख सो समुभ कियत। (वि०१३२)

कियारी-दे॰ 'किञ्चारी'।

किरण-(सं०)-किरन, सूर्य या चन्द्रमा आदि से आता हुआ प्रकाश, रिश्म, मरीचि । किरणे:-(सं०)-किरणों से । उ० ते संसारपतंगधोरकिरणेंद्रंद्यंति नो मानवाः । (मा० ७।१३१। रलो० २)

किरणमाली-(सं०)-सूर्य, रिव । उ० अनय श्रमोधि-कुंभज, निशाचर-निकर-तिमिर-धनधोर-खर-किरणमाली । (वि०

88)

किरन-दे॰ 'किरण' । उ॰ रामकथा ससि किरन समाना।
(मा॰ १।४७।४) किरनकेतू-(सं॰ किरण + केतु)-सूर्य,
रिव । उ॰ जयित जय सन्नु-कीर-केसरी सन्नुहन सन्नु-तमतुहिनहर-किरनकेतू। (वि॰ ४०) किरनमालिका-१. सूर्य,
रिव, किरणों की माला धारण करनेवाला, २. किरणों का समूह । उ॰ १. ताप-तिमिर-तरुनतरिन-किरनमालिका। (वि॰ १६) किरनमाली-दे॰ 'किरणमाली'।

किरात-(सं०)-एक प्राचीन जंगली जाति, भील, निपाद तथा कोल ब्रादि से मिलती-जुलती एक जाति। उ० कोल किरात कुरंग विहंगा। (मा० २।६८।४) किरातन्ह-१. किरातां ने, २. किरातां को। उ० १. यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। (मा० २।१३१।१) किराताह-किरात को। उ० लोभ सोह मृगज्य किरातिह। (७।३०।३) किरातिन-किरातिनी, किरात की स्त्री। उ० भूपन सजति विलोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फंट। (मा०२।२६) किराता-किरात की स्त्री, भीलनी। उ० देखि लागि मधु कुटिल किराती। (मा०१३।२) किरातो-१ किरात भी, २ किरात को भी। उ० २ महिमा उलट नाम की मुनि कियो किरातो। (वि०१४१)

किरिच-(सं० कृति)-१. दुकड़ा, कडी वस्तु का छोटा दुकड़ा, २. एक ग्रस्त्र । उ० काँच किरिच बदले ते लेहीं । (मा० ७।१२१।६)

किरीट-(सं०)-एक प्रकार का प्राचीन मुक्ट जो वाँघा जाता था। मुक्ट। उ० नृप किरीट तरुनी तनु पाई। (मा० १।११।६)

किल-(सं॰)-निश्चय, अवश्य । उ॰ कहत काल किल सकल बुध ताकर यह ज्यवहार । (स॰ ४७२)

किलकत-(सं० किलिक्ला)-१. किल-किल शब्द कर आनंद प्रकट करते हैं। २ किलकते हुए, आनंद के साथ शब्द करते हुए। उ० २ किलकत मोहि घरन जब धाविहें। (मा० ७।७७।१) किलकान-किलकना, किलकारी मारना, प्रसन्नता से किलिकिल शब्द करना। उ० किलकानि चित-विन भावित मोही। (मा० ७।७०।४) किलकानियाँ-दे० 'किलकान'। उ० मनमोहनी तोत्तरी बोलनि, मुनिमन हरनि हँसनि किलकनियाँ। (गी० ११३१) किलकहा-किलकारी मारते हैं, प्रसन्नतासूचक शब्द करते हैं। उ० देखि खेलौना किलकहीं। (गी० १११६) किलाकि-किलक-कर, सानंद शब्द कर। उ० कृदि कृदि किलिक किलिक ठाड़े-ठाड़े खात। (कृ० २)

क्लिकिला-(सं०)-दे॰ 'किलिकिला'।

किलकारी-१ प्रसन्नतास्चक शब्द, २ वंदर की आवाज़। उ०२ गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, हनुमान पहिचानि भये सानंद सचेत हैं। (क० १।२६)

किलिकिलाइ-किलिकिलाकर, आनंद या क्रीधंस्चक ध्वनि कर । उ० किलिकिलाइ धाए वलवाना । (मा० ६।६१।२) किलाकेलात-प्रसन्नता यां कोधस्चक ध्वनि करते हैं, गर-जते हैं । उ० किलिकिलात, कसमसत, कोलाहल होत नीरनिधि तीर । (गी० १।२२)

किलविधी-(सं॰ किल्विप)-१ पापी, २ रोगी, ३ प्रन-गुणी। उ॰ १ मन-मलीन, किल किलविधी होत सुनत

्जासु कृत काज। (वि० १६१)

किलिक्ला-१. हर्पध्यिनि, २. यंद्रो की श्रानंद या कोध-सूचक प्वनि । उ० २ सयद किलिक्लि कपिन्ह सुनावा। (मा० ४।२८।१)

किल्निप-(सं०)-१. पाप, दोप, २. रोग।

किश्चलय-(सं०)-नया निकर्जा पत्ता, कोमल छोटा पत्ता, पंकर, कहा। किशोर-(सं०)-१. लदका, ११ से १४ वर्ष की अवस्था का लदका, २. पुत्र, वेटा, लडका, ३. नवयुवक। किशोरी-१ बालिका, किशोर का खीलिंग, २. कुमारी, अविवाहिता। दे० 'किशोर'।

किस-(सं० कस्य)-'कौन' का एक रूप जो उसे विभक्ति लगाने के पूर्व प्राप्त होता है। जैसे किसने, किसको

आदि । कौन ।

किसव-(अर० कस्य)-कारीगरी, परिश्रम से कुछ करना। ड० जानत न छूर कछु किसय कबारु है। (क० ७१६७) किसवी-कारीगर, परिश्रमी, मज़दूर। उ० किसवी, किसान-कुज, बनिक, मिखारी, भाँट, चाकर, चपल, नट चोर चार चेटकी। (क० ७१६६)

किसलय-दे॰ 'किशलय'। उ॰ नव तरु किसलय मनहुँ

कुसान्। (मा० शश्रश)

किसाना-(सं कृषाण)-किसान, कृपक । उ० कृपी निरा-वर्हि चतुर किसाना । (मा० ४।१४।४)

किसु-(स॰ कस्य)-१. किसका, कौन व्यक्ति का, २ किसको, ३ किसी। उ०१. नारद कर उपदेसु सुनि कहरू बसेउ किसु गेह। (मा०१।७८)

किस्-दे० 'किसु'।

किसोर-दे० 'किशोर'। उ० १ स्थामल गौर किसोर बर सुंदर सुपमा ऐन। (मा० २।११६) किसोरहि-किशोर को, बच्चे को। उ० मनहुँ मत्त गजगन निरित्त, सिष-किसोरिह चोप। मा० १।२६७) किसोरी-दे० 'किशोरी'। उ० जय-जय गिरिराज किसोरी। (मा० १।२३४।३) किसोरकु-(सं० किशोरक)-बच्चा, छोटा बालक,-शिशु। उ० सिसिह चकोर किसोरकु जैसें। (मा० १।२६३।४) किसोरा-दे० 'किशोर'। उ० १. कहँ स्थामल मृदुगात किसोरा। (मा० १।२४८।२)

किहर्ना-(सं कथन>प्रा कहन)-किस्सा, कहानी, कहा-वत । उ० साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपस्नान ।

(दो० ४४४)

की (१)-(सं० कृत)-१ सम्बन्ध कारक का चिह्न, 'का' का खीलिंग रूप, २ से। उ० १ कासी की कदर्थना कराल कलिकाल की। (क० ७।१८२) २ दे० 'को'।

की (२)-(सं० किम्)-क्या।

की (३)-(सं० किंवा)-त्रथवा, या। की (४)-(फा० कि)-दे० 'कि (२)'।

कीच-(सं० कच्छ)-कीचड़, पंक, कर्दम। उ० नीच-कीच विच मगन जस मीनिह सिलिल सिकोच। (मा० २।२४२) कीचिह-१. कीच से, कीच में, २. कीच को। उ० १० कीचिह मिलइ नीच जल संगा। (मा० १।७।४)

कीचा-दे॰ 'कीच'। उ॰ मृगमद चंदन कुंकुम कीचा।

(मा० १६४।४)

कींट (१)-(सं०)-१. कीडा-मकोड़ा, कृमि, बहुत छोटे-छोटे जीव, २ तुच्छ। उ०१ काह कीट वपुरे नर नारी। (मा० २।२६।२)

कीट (२)-(सं० किट)-मैल, मल।

कीती-(सं॰ कीर्त्ति)-यश, ख्याति, नेकनामी। ड॰ जासु सकल मंगलमय कीती। (मा० शहशह) कीदहूँ-(१)-किथाँ, या, या तो । उ० कीदहूँ रानि कौसिलहि परिगा भोर हो । (रा० १२)

कीधौं-(?)-या तो, या। उ० काल की करालता, करम-कठिनाई कीधौं, पाप के प्रभाव, की सुभाय बाय बावरे। (ह॰ ३७)

कीर-(सं०)-शुक, तोता। उ० कीर के कागर ज्यो नृप-चीर बिभूषन, उप्पम अंगनि पाई। (क० २।१) कीरै-तोते को, तोते के लिए। उ० मोहि कहा बूसत पुनि-पुनि जैसे पाठ श्रुरथ चरचा कीरै। (गी० ६।१४)

कीरत-दे० 'कीरति'।

कीरति-(सं० कीर्त्ति)-१. कीर्त्ति, यश, वड़ाई, ख्याति, २ पुरुय, ३. राधिका की माता का नाम। उ०१. करिहें राम कल कीरति गाना। (मा० १।३४।४)

कीरा-(सं॰ कीट)-कीड़ा, सडी चीजों में पैदा हो जानेवाले सूत की तरह पतले श्रोर छोटे छोटे कीड़े। उ॰ गरि न जीह मुहॅ परेंड न कीरा। (मा॰ २।१६२।१)

कीतंन-(सं० कीर्त्तन)-१. गुणकथन, यशवर्णन, २ हरि कीर्तन, भजन आदि।

कीर्त्ति-(सं०)-१ यश, ख्याति, नामवरी, २ पुग्य, ३. विस्तार, फेलाव । उ० १ कीर्त्ति बड़ो, करतृति बड़ो जन, बात बड़ो, सों बड़ोई बजारी । (क० ६।४)

कील (१)-(सं०)-१. लोहे या काट की खूँटी, काँटा, २. चाक के बीच की लकड़ी, जिस पर वह घूमता है, ३ तृण, तिनका।

कील (२)-(सं० कीलक)-१ किसी मंत्र का मध्य भाग, २ वह मंत्र जिससे किसी अन्य मंत्र का प्रभाव नष्ट किया जाय। ३. ज्योतिप में प्रभव आदि ६० वर्षों में से ४२ वाँ जिसमें मंगल और सुख का प्राधान्य होता है।

कीले-(सं॰ कीलन > कीलना-१ कील लगाना, जडना,
२ मंत्र आदि के प्रभाव को नष्ट करना, ३ साँप को
ऐसा मोहित करना कि किसी को काट न सके, ४ अधीन
करना, वश में करना, ४. बंद करना, रकावट डालना,
बाँध देना) बाँध दिया है, रोक दिया है। उ॰ जानत हों
किल तेरेऊ मनु गुनगन कीले। (वि॰ ३२)

कीश-(सं०)-वंदर, लंगूर।

कीस-(सं० कीश)-१ वानर, २ हन्मान, ३. सुमीव। उ०१ कीस कुंत-अंकुर वनहि उपजत करत निदान। (स०१६६) कीसन्ह-१. बन्दरों ने, २. वन्दरों को। उ०१. विचलाह दल वलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। (मा०६।१००। छं१)

कींसनाय-१ वानरराज, हनुमान, २ सुम्रीव। उ० १. जुलसी के माथे पर हाथ फेरी कीसनाथ। (ह० ३३)

कीसपति-दे॰ 'कीसनाथ'।

कीसा-दे॰ कीस'। उ० १ जहँ-तहँ भजे भालु श्ररू कीसा। (मा॰ ६।६६।२)

कुँग्रर-(सं॰ इमार)-लढ़का, पुत्र, राजकुमार ।

कुंकुम-(सं०)-१. केसर, ज़ाफ़रान, २. रोरी, रोली, लाल रग की अबीर जिसे घोलकर होली मे एक दूसरे पर डालते हैं या योंही मुंह पर मलते हैं। ३. कुंकुमा, मिल्ली या लाख का यना हुआ पोला गोला जिसके भीतर रंग या गुलाल भरकर होली के दिनों में मारते हैं। उ० १. कुंकुम रंग सुश्रंग जितो, मुख चंद सों चंद सों होड़ परी है। (क० ७१८०)

कुंकुमा-दे० 'कुंकुम'।

कुँचित-(सं०)-घूमा हुन्रा, घुँघराला, वक्र । उ० कुचित कच मेचक छवि छाए । (मा०७।७७।३)

कुंज-(सं॰)-१. लतास्रो का मंडप, पेड़ तथा लता स्रादि से घिरा स्थान, २. हाथी का दाँत । उ॰ १. मंजु कुंज, सिलातल, दल फूल पूर हैं। (गी॰ २।४४)

कंजर-(सं०)-१. हाथी, गज, २. श्रेथ्ठ, उत्तम, ३ वाल, केश। उ० १. मत्त मंजु वर कुंजर गामी। (मा० १।२४४।३) उ० २ सुनत कोपि कपि कुंजर धाए। (मा० ६। ४०। १) कुजरहि-१. कुंजर को, २. श्रेप्ट को। उ० २. कपि कुंजरिह बोलि ले आए। (मा० ६।१६।२) कुंजरहु-ऐ हाथियो । उ० दिसि कुंजरहु कमठ श्रहि कोला । (मा० शरद्वाश) कुजरार-(सं०)-हाथी का शत्रु, सिंह। उ० महावल-पुंज क्रुजरारि ज्यों गरिज भट जहाँ-तहाँ पटके लंगूर फेरि-फेरि के। (क॰ ६।४२) कुजरारी-दे॰ 'कुंजरारि'। उ० बिकट भृकुटि, बज्र दसन नेख, वैरि-मदमत्त-कुंजर-पंज-कुंजरारी। (वि० २८) कुजरोनरो-दुविधा, सदेह। उ० स्वारथ श्रीपरमारथ हू को नहिं कुंजरोनरो । (वि० २२६) विशेष-महाभारत में जब द्रोणाचार्य कारवो के पत्त से पांडवों का संहार करने लगे तो कृष्ण ने अर्जुन से माचार्य के बध के लिए कहा। अर्जुन को इसमे हिचक मालूम हुई। दोणाचार्य को वरदान था कि पुत्र-शोक में ही उनका प्राण निकलेगा। कृष्ण ने यह सलाह दी कि सत्यवादी युधिष्ठिर यदि श्राचार्य से कह दे कि उनका पुत्र मर गया तो उनकी मृत्यु हो जाय, पर इस पर युधिष्ठिर भी तैयार न हुए। तब अरवत्थामा नाम के हाथी को, भीम ने मार डाला श्रीर युधिष्टिर ने द्रोण के समीप 'श्ररवत्थामा हतो नरो वा कुंजरो दा' कहा । बीच में कृष्ण के शंखध्विन के कारण द्रोस को केवल 'ग्रह्व-त्थामा हतो' सुनाई पडा। उनके पुत्र का नाम अरवत्थामा था ऋतः वे मूर्न्छित होकर गिर पडे श्रोर ध्प्टसुम्न ने उनका सर काट लिया। 'नरो वा कुंजरो वा' इसी आधार पर दुविधा के अर्थ से प्रयुक्त होता है।

कुंजरमिन-(सं० कुजरसिण)-गजमुक्ता, हाथी के सर में पाया जानेवाला एक बहुमृत्य रत्न । उ० कुंजरमिन कंठा कलित उरन्हि नुलसिका माल । (मा० १।२४३)

कुठ-(सं॰)-१. जो चोखा न हो, भोथर, २. मूर्छ। कुठित-(स॰)-१. जिसकी धार तेज न हो, कुंद, २ मंद, सुस्त, ४ लज्जित, ४ नाराज। उ०१ मा कुठारु कुंठित नृपघाती। (मा० १।२८०।१)

कुड़-(सं०)-१. चौढ़े मुँह के गहरे श्रोर वढ़े वर्तन, २ होज, ३ हवन श्रादि के लिए वना गड्ढा। उ० १ रावन श्रागे पर्रार्ह ते जनु फूर्टाह दिघकुंड। (मा० ६।४४)

कुंडलं-दे॰ 'कुडल'। उ॰ १. चलत्कुंडलं।श्रू सुनेत्रं विशालं। (सा॰ ७१०माण्लो॰ ४) कुंडल-(सं०)- १. सोने चाँदा छादि का बना एक मंडलाकार कानों का आभूपण, सुरकी, बाली, २. योगियों द्वारा कान में धारण किया जानेवाला सींग, लकडी, या काँच आदि का वना एक आभूपण। ३. कोई भी कडा, चूड़ा आदि गोल आभू-पण, ४. किसी लचीली वस्तु की कई गोल फेरों में सिमटकर वैठने की स्थित, मंडली, ४. वदली में चंद्रमा-सूर्य आदि के चारों और दिखाई देनेवाला मंडल, ६ मेसला, मेड्री। ३० १. कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। (मा० ११२४३।२)

कुडि-(सं० कुंडिन्)-१ कमंडलु, २ घडा, ३.लड़ाई से पहनने

की लोहे की टोपी।

कुंत-(सं०)-१. भाला, वरहा, २. एक काँटेदार वृच । उ० १. कुवलय विषिन कुंतवन सिरसा। (मा० ४।१४।२) कुदं-दे० कुंद (१) । उ० १ रुचिर सुकपोल, दर त्रीव सुख-सीव, हीर इंदुकर-कुंडमिय मधुरहासा। (वि० ६१) कुंद (१)-(सं०)-१. जूही की तरह का एक पौधा जिसमें सफेद फूल लगते हैं। किव लोग दाँतों की उपमा कुंद के फूल या कजी से देते हे। २ खराद का यंत्र, खराद। उ० १. कुलिस-कुंद कुंडमल-दामिनि-दुति दसनिन देखि लजाई। (वि० ६२) २ गढि गुढि छोलि छालि कुंड कीसी भाई वारों। (क० ७।६२)

कुँद (२)-(फा०)-क्रंठित, गुठला, संद । कुँदम-(१)-स्वच्छ सुवर्ष, वढ़िया सोना ।

कुंम (१)-(सं०)-१. घड़ा, कलाश, घट, २. हाथी के सिर के दोनों ग्रोर जपर उभड़े हुए भाग, ३. एक राशि जो कम में दसवी है। ४. एक पर्व जो प्रति वारहवें वर्ष हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन में होता है। ४. एक दैत्य जो प्रहलाद का पुत्र था। ६. कुंमकर्ण का पुत्र एक रानस। उ० २ मत्त नाग तम कुंम विदारी। (मा० ७१२।१)

कुम (२)-(सं० कुभक)-प्राणायाम का एक भाग जिसमें साँस लेकर वायु को शरीर के भीतर रोक रखते हैं। यह किया पूरक के वाद और रेचक के पूर्व की जाती है।

कुंमऊकरन-कुंमकरन भी। दे० 'कुंमकरन'। उ० कंत अकं-पन, सुखाय अतिकाय काच, कुभऊकरन आइ रह्यो पाइ आह सी। (क० ६१४३) कुभकरन-दे० 'कुंभकर्य'। उ० अतिवल कुंमकरन अस आता। (मा० १११८०।२)

कुंभकरत्न-दे॰ 'कुंभकर्ण'। उ॰ वारिदनाद अकंपन कुंभ-

करन से कुंनर केहरि-वारो। (ह० १६)

कुंमकर्ण-(सं०)-रावण का भाई एक राज्ञस जिसे घट-कर्ण भी कहते हैं। यह छः महीने सोता और एक दिन जागता था। यह उसे ब्रह्मा का वरदान था। इसने सुब्रीव को वंदी बनाया था। राम-रावण सुद्ध में राम द्वारा यह मारा गया।

कुमकर्-देर् 'कुंभकर्ए'। उ० को कुंभकर्न कीट जब राम

रन रोपिहें। (क० हार)

कुंमज-(सं॰)-१. घड़े से उत्पत्त अगस्य ऋषि जिन्होंने समुद्र सोख किया था। दे॰ 'अगस्य। २. विशिष्ट, ३. द्रोपाचार्य। उ॰ १. कुंभज लोभ उद्दि अपार के। (सा॰ ११२२१)

कुंम जातं-दे॰ 'र्क्तमजात' । उ० १. यचन सन कर्मगत सरन दुलसीदास, त्रास-पायोगि-इव कुंभजातं । (वि०१३)

कुंभजात-दे॰ 'कुंभज' । कुंभसभव-(सं०)-दे॰ 'कुंभज' । उ० १. सिले कुंभसंभव

मुनिहि, लपन सीय रघुराज् । (प्र० २।६्।७)

कुँ।भलाइ-(सं० क् + म्लान)-मुरक्ताता है।
उ० जानि परे सिय हियरे जब कुँभिलाइ। (व० ४)
कुंभीश-(सं० कुंभी + ई्श)-हाथियों के राजा, गजराज।
उ० शुंभ निःशुंभ कुंभीश रणकेशरिणि, क्रोधवारिधि
वैरिष्टुंद वोरे। (वि० १४)

कुँवर-(सं० कुमार)-१. पुत्र, कुमार, २ राजकुमार। उ० २ ये उपही कोट कुँवर अहेरी। (गी० २।४२) कुँवरि-(सं० कुमारी)-अविवाहिता कन्या, राजा की अविवाहिता कन्या, राजकुमारी। उ० कुँवरि सयानि विलोकि मातु

पितु सोचहि। (पा० १०)

कु-(सं०)-१ एक उपसर्ग जो संज्ञा के पहले लगता है। इसका अर्थ बुरा, नीच, कठिन, कड़ा तथा कुत्सित आदि होता है। कुचाव, कुचाह, कुचाल, कुचरचा श्रादि, २. पृथ्वी, धरती । उ० १. मेटत कठिन कुत्रंक भाल के । (मा० १।३२।४) २. मनु दोट गुरु सुनि कुज आगे करि सिसिहि मिलन तम के गन ग्राए। (गी० १।२३) कुग्रंक-बुरे अत्तर, बुरी रेखा। दे० 'कु'। कुचरी-(सं० कु+ वटी) बुरी घडी, वेमौका, कुसमय। उ० घरी कुघरी सुमुक्ति जियँ देखू। (मा० २।२६।४) कुचाह-(सं० कु + उत्साह)-१ अमंगल, अशुभ वात, २. बुरी ईच्छा, ३. अनिच्छित। उ० १ कठिन कुचाह सुनाइहि कोई। (मा० २।२२६।४) कुचाहें-बुरी खबरे, श्रमंगल । उ० जातुधान-तिय जानि वियोगिनि दुखई सीय सुनाइ कुचाहैं। (गी॰ ७।१३) कुजंतु-(सं० कु + जंतु)-बुरे जीव। उ० त्रिजग-जोनि-गत गीध जनम भरि खाइ कुजंतु जियो हीं। (गी॰ २।१४) कुजंत्र-(सं० कुयंत्र)-बुरा यंत्र, अभिचार, टोटका, टोना। उ० कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू। (मा० २।२१२।२) कुजन-(सं० कु + जन)-ब्रुरे लोग, दुष्ट जन, बन्दर । उ० कुजन-पाल, गुन-वर्जित, श्रकुल, अनाथ। (व० ३४) कुजाति-(सं० कु + जाति)-नीच, अष्ट, दुराचारी। उ॰ सव जाति कुजाति भए मंगता। (मा० ७।१०२।३) कुजाती–टे० 'कुजाति'। उ० करई विचारु कुबुद्धि कुजाती । (मा० २।१३।२) कुजोग-(स० कुयोग)-१. कुसंग, कुमेल, २. वुरा अवसर, प्रतिकूल च्चन्या । उ॰ २. बह भेपज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। (मा० १।७ क) कुजोगनि-कुयोगों ने, बुरे संयोगों ने । उ० घेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि 'ज्यो । (ह० ३४) कुजोगी–(सं० कुयोगी)-ग्रसंयमी, विषयी। उ० पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। (मा०६। ३४।७) कुठाट-(सं० कु + स्थात्)-१ वुरा साज, वुरा प्रयंघ, २ उपद्रव, पर्यंग्र । उ० १. काया नहि छाँडि देत ठाटिवो कुठाट को। (क० ७।६६) कुठाटु-४० 'कुठाट'। उ० २. सुर स्वारथी सलीन सन कीन्ह कुर्मत्र कुराहु। (सा० २।२६४) कुठायँ-(सं० कु +स्थान)-१. कुशैर में, बुरे स्थान में, २. कुश्रवसर, वेसमय। उ० १ सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ। (मा० २।३०) कुठाय-१ वुरा स्थान, २ वुरा अवसर।

उ० २. कटु कुठाय करटा रटिहं। (प्र० ३।१।४) कुतरू-(सं० कु 🕂 तरु)-बुरा वृत्त, बबूल आदि । उ० तह तह तरनि तकत उल्क ज्यों भटिक क़ुतरु-कोटर गहीं। (वि० २२२) कुदाँउ-दे० 'कुदाव'। कुदाँव-दे० 'कुदाव'। कुदाउ-दे॰ 'कुदाव'। उ॰ १ नृप सनेह लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह क़ुदाउ। (मा० २।७३) कुदान (१)-(सं०)-बुरा दान, कुपात्र या श्रयोग्य को दिया गया टान। कुदाम-(सं • कु + दाम (ग्रीक शब्द)-खोटा सिका, खोटा रुपया। उ० तौ तू दाम कुदाम ज्यों कर-कर न विकाती। (वि० १४१) कुदाय-दे० 'कुदाव' । मु० कुदायदेत-चोट करते। उ० १ त्योंहि रामगुलाम जानि निकास देत कुदाय। (वि० २२०) कुदाव-(सं० कु + दा (दाच प्रत्यय)-१. बुरा दाव, कुघात, विश्वासघात, धोखा, दगा, २. बुरा स्थान, विकट स्थान, ३. संकट की स्थिति, ४. दु:ख, चोट। कुदिन-(सं०)-श्रापत्ति का समय, कष्ट के दिन । उ० कुदिन हित् सो हित सुदिन, हित अनहित किन होइ। (दो० ३२२) कृदिष्टि-दे० 'कुद्दष्टि'। कुद्दष्टि-(सं०) - बुरी द्दि, पाप-इंप्टि। उ० इन्हिंह कुद्दप्टि बिलो-कइ जोई। (मा० ४।६।४) कुदेव-(सं० कु + देव)-बुरे देवता, दानव । उ० ज्यों सव भाति क़देव क़ुठाक़ुर सेए वपु वचन हिये हूँ। (वि० १७०) कुदेस-(सं० कु+ देश)-बुरे देश, जंगली प्रांत । उ० बसहि कुदेस कुगावँ कुवामा। (मा० २।२२३।४) कुघरम-दे० 'कुधर्म'। उ० तुलसी विकल विल किल कुधरम। (वि० २४६) कुधर्म-(सं० कु + धर्म)-बुरा धर्म, पाप, बुरा ब्राचरण । कुघातु--(सं०)-१. बुरी घातु, २. लोहा । उ० २. पारस परस कुघातु सुहाई । (मा०१।३।४) कुनारी~कुत्तटा, वेश्या, दुष्टा स्त्री। उ० सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। (मा० ४।७।४) (सं० कुपथ)–बुरा रास्ता। उ० चलत कुपंथ बेदमग छाँडे । (मा० १।१२।१) कृषथ (१)-(सं०)-द्वरा रास्ता, बुरा अ।चरण, कुचाल । कुपथ (२)-(सं० कुपथ्य)-अयोग्य भोजन, उस दशा में न खाने योग्य भोजन। उ० कुपथ भाग रुज व्याकुल रोगी। (मा० १।१३३।१) कुपथ्य-(सं०)-बुरा खाद्य, अयोग्य या त्रस्वास्थ्यकर भोजन । उ० बिषय कुपथ्य पाइ श्रंकुरे । (मा० ७।१२२।२) कुपूत-(सं० कुपुत्र)-कपूत, नालायक वेटा, श्रयोग्य पुत्र। उ० कुर क्रजाति, कुपूत अघी सवकी सुंधरै जो करै नर पूजो। (क० ७।४) कुफल-(सं०)-बुरा फल, कुपरिखाम । कुफेर-(सं० कु + प्रेरणा)-त्रनवसर, बुरा समय, पेचीदा चक्कर । उ० सुमति विचारे बोलिये सम्रुक्ति कुफेर सुफेर । (दो० ४३७) कुफेरे-बुरे फेर से, पेचीटा चकर से, कुचक से। उ० भाई को सो करों डरों कठिन कुफेरे। (गी० ४।२७) कुबरन-(सं० कुवर्गं)-बुरे रंग का, बुरा। उ० हीं सुबरन कुब-रन कियो। (वि॰ २६६) कुनल-(सं॰ कु+बल)-तुच्छ वल, बुरा बल, श्रनुचित दबाव। उ० मन फेरियत कुतर्क कोटि करि कुबल भरोसे भारि। (कु० २७) कुबलि-(सं॰ कु + विल)-तामसी देवों के समन्न की जानेवाली निकृष्ट वलि, बुरा वलिदान। कुबानि-(सं कु + ?)-बुरी श्रादत, कुटेव, बुरा अभ्यास, स्वभाव की दुर्बलता।

उ० दे० 'कूबरी' । कुबामा-दे० 'कुनारी' । उ० वसहि . कुदेस कुगाँव कुबामा । (मा० २।२२३।४) कुबासना∽ (सं० कु० + वासना)-बुरी इच्छा । उ० फरम उपासना कुवासना विनास्यो, ज्ञान बचन, बिराग वेष जगत हरी सो है। (क॰ ७।८४) कुविचारी-बुरे विचारवाले, जिनकी भावना खोटी हो । उ० हॅसिहर्हि क्रूर क़टिल कुबिचारी । (मा० श¤।४) क्बिहग–(सं० कु + विहग)−बुरा पत्ती, वाज। उ० कुमत कुबिहरा कुलहे जन खोली। (मा० २।२८।४) कबुद्धि-(सं०)-१. मूर्ख, अष्टबुद्धि, २. कुमं-त्रणा, बुरी सलाह, ३. मूर्खता । उ० १. करइ विचार कुबुद्धि कुजाती। (मा० २।१३।२) मुबुद्धे-(सं०)-हे कुबुद्धि वाले, हे सूर्ख । उ० रे कुभाग्य संठ मंद 'कुबुद्धे । (मा० ६।६४।३) जुबेख-दे० 'कुबेष' । जुबेष-(सं० कु + वेष)-बुरा वेष, गंदे या फटे कपड़े, बुरा हाल । उ० सव विधि कुसल कुबेप बनाएँ। (मा० १।१६१।१) क्वेषता-बुरे वेप में होने का भाव, बुरे वेप में होना। उ० कुमतिहि कसि कुवेपता फाबी। (मा० २।२४।४) कवेषू-(सं० कु + वेप)-बुरे वेप, गंदे या रही कपड़े। उ० वेगि प्रिया परिहरहि कुवेषू । (मा० २।२६।४) कुवोल-(सं० कु + ब्र)-कठोर वचन, बुरा वचन। उ० सहि कुबोल, साँसिति सकल, ग्रॅगइ अनट अपमान। (दो॰ ४६६) क्भाँति-(क्र + भेद)-ब्रुरी तरह, ब्रुरी दशा। उ० देखि कुर्माति कुमति मन माखा। (मा० २।३०।१) कुर्माती-दे॰ 'कुभाँति'। उ॰ प्रिया बचन कस कहिस कुर्माती। (मा० २।३ १।३) कुभाउ-दे० 'कुभाव' । उ० सबके उर **अंतर बसहु जानहू भाउ कुभाउ। (मा० २।२**४७) कुमाग्य– (सं० कु 🕂 भाग्य)-१ श्रभाग्य, बुरा भाग्य, २. बुरे भाग्य वाला, अभागा। उ०२ रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। (मा० ६।६४।३) कुमामिनि-(सं० कु 🕂 भामिनि)-दुष्टा, कुलटा स्त्री । उ० बचन कुभामिनि के भूपहि क्यों भाए । (गी० २।३६) कमाय-ब्रुरे भाव से। उ० भाय कुभाय यनख त्रालसहूँ। (मा० १।२८।१) कुभाय-दे० 'कुभाव'। कुभाव-(सं० कु -{- भाव)-ब्रुरे भाव, ब्रुरा बिचार । कुभोग--(सं० कु+ भोग)-दुर्ब्यसन, बुरे भोग । दे० 'भोग'। उ० मृग लोग कुभोग सरेन हिए। (मा० ७।१४।४) कुमंत– दे० 'कुमंत्र'। उ०१ कत वीस लोचन विलोकिए कुमंत-फल । (क० ६।२७) कुमत्र–(सं० कु 🕂 संत्र)–१. कुमंत्रणा, बुरी सलाह, बुरा विचार, २ बुरा या खोटा मंत्र, बुराई के लिए प्रयुक्त मंत्र। दे० 'मंत्र'। कुमत्-दे० 'कुमंत्र'। उ० १ करि कुमंत्रु मन साजि समाज्ञ । (मा० २।२२⊏।३) क्मंत्र-दे० 'कुमंत्र'। उ० २. गाहि श्रवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रु। (मा० २।२१२।२) कुमग-(सं० कु+मार्ग)-कुपथ, बुरा रास्ता, निषिद्ध मार्ग। उ० चलेहु कुमग पग परिह न खाले। (मा० २।३१४।३) कुमत-(सं० कु-मत)-बुरा विचार, बुरी राय । उ० जब तें कुमत सुना में स्वामिनि । (मा० २।२१।३) कुमति–(सं० कु + मति)-१ बुरी मिति, अष्ट बुद्धि, २, बुरी राय। उ० १ भुह भह कुमति वैक्ईं केरी । (मा० २।२३।३) कुमतिहि–१, दुर्वुंद्धि को,मूर्ख को, २ मूर्खता को। उ० १. कुमतिहि किस ङ्वेपता फायी। (मा० २।२५।४) कुमतिही-दे० 'कुम-

तिहिं । उ० १. कत समुिम सन तजहु कुमतिही । (मा० दाइदाश) कुमया-(सं · कु + माया)-अकुपा, अप्रसन्नता। उ० कुमया कछु हानि न औरन की जोपै जानकी नाथ मया करिहै। (क॰ ७।४७) कुमातॉ-दे॰ 'कुमाता'। उ० साइँ दोह मोहि कीन्ह कुमाताँ। (मा० २।२०१।३) कुमाता-(सं०)-खोटी माता, अधम जननी। कुमातु-हे॰ कुमाता । उ॰ ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तनु मरम कुवाउ। (वि० १००) कुमारग-दे० 'कुमार्ग'। उ० मारग मारि, महीसुर मारि, कुमारग कोटिक के धन लीयो। (क० ७१९६) कुमार्ग-(सं० कु+ मार्ग)-बुरा रास्ता, अनुचित मार्गं, निपिद्ध पथ । कुमित्र-(सं • कु + मित्र)-बुरा दोस्त, खोटा साथी। उ० अस कुमित्र परिहरेहि भलाई। (मा० ४।७।४) कुमुख (१)-(सं० कु + मुख)-बुरा मुख, अग्रुभ मुँह। उ० लागहि कुमुख वचन सुभ कैसे। (मा० २।४३।४) कुयाचक-(सं० कु + याचक) नीच मंगन, अपात्र भिचुकं। कुयोग-(सं० कु + योग)-१ दुष्ट योग, बुरा अवसर, दुखदायक अह, २. बुरी संगत । कृयोगिना कुयोगियों के लिए। दे० 'कुयोगी'। उ० कुयोगिनां सुदुर्त्तमं। (मा० २।४। रत्तो १०) कुयोगा-(सं क + योगी)-जो योगी या संयमी न हो, भोगी, नियमित व्यवहार न रखनेवाला। कुराई -दे० 'कुराह'। उ० कुस कंटक कॉकरी कुराई। (मा० २।३११।३) कुराज-(सं•्क + राज्य)-बुरा राज्य, जिस राज्य में व्यवस्था न हो। उ० करम, धरम, सुख संपदा त्यों जानिवे कुराज। (दो० ४१३) कराय-दे० 'कुराह'। उ० काँट कुरायँ लपेटन ठाँबहि ठाँउँ वभाऊ रे। (वि॰ १८६) कुराइ-(सं॰ कु + फा॰ राह)-१. बुरा रास्ता, तंगरास्ता, २ रही स्थान, ऊँचा-नीचा स्थान। कुरीति-(सं० कु + रीति)-कुप्रथा, अनीति, कुवाल । उ० सांति सत्य सुख-दू रीति गई घटि, वही क़रीति कपट-कलई है। (वि० १३६) कुरुवि-(सं॰ कु + रुचि)-बुरी प्रवृत्ति, नीच अभिलापा, बुरी इच्छा। उ० जों पे कुरुचि रही अति तोही। (मा० २।१६१।४) कुगेग-(सं० कु + रोग)-बुरा रोग, बुरी वीमारी। उर्राम वियोग कुरोग विगोए। (सार २।११८।४) करोगाँ-दे० छुरोगों मे, छुरोग से । उ० हहरि मरत सब लोग कुरोगाँ। (मा० २।३१७।१) कुनच्य-(सं०)-१ द्वरा लक्षा, द्वरा चिह्न, २ कुचाल, बद-चलनी । कुनच्छन-दे० 'कुलचर्ण' । कुलपन-दे० 'कुल-च्या'। उ० १ मिटे कलुप कलेस कुलपन कपट कुपथ कुचाल। (गी० ७।१) कुलिपि-१ वुरी लिपि, अम्पप्ट लिपि, २ श्रयुभ लिपि, खोटी लिपि। उ०२. लोपित विज्ञोकत कुलिपि भोड़ें भाल की। (क० ७।१८२) कुलोग-(सं॰ कु + लोक)-दुष्ट लोग, दुरे लोग। उ॰ गेगनिकर तनु, जरठपनु, तुलसी संग कुलोग। (टो॰ १७५) कलागनि-बरे लोगां ने, बरे लोगां उ० घेरि लियो रोगनि कुचोगनि कुजोगनि ज्यों । (ह० ३४) कुवरन-(सं०कु 🕂 व्ण)-तुरा, नीच जाति का। कवामा-(सं कु + वामा) खाटी छी। कुवेप-(सं कु + वेप)-तुरा वेप, रही पोणाक । कुवेपता-वेश का बुरा होना, वेप के बुरेपन का भाव । कुसँ कर-(सं० कु + संकट)-ब्रोर-ब्रोरे संकट, महान्

दुःख। उ० सिटहि कुसंकट होहि सुखारी। (मा० १।२२।३) कुंसघट-(सं० कु + संघट)-बुरा योग, अशुभ संयोग, ब्रॅनुचित मेल । कुसमय-(सं० कु+समय)-नुरे दिन, ञ्चापत्ति काल, बुरा समय। उ० कुसँमय दसरथ के दानि, तें गरीब निवाजे। (वि० ८०) कुँसर-(सं० कु + सर)-बुरा तालाव। कुसाज-(सं० कु + फा० साज)-१. बुरे सामान, ब्ररी सजावट, २. ब्ररी तैयारी, ३. ब्ररी बात, बुरा काम, ४. बुरी हालत, बुरा वेप, ४. बुराई। उ० ३ राज करत विनु काजही, करे कुचालि कुसाज। (दो॰ ४१६) कुसाज्र-दे० 'कुसाज'। उ० ४. जाइ दीख रष्ट वंसमिन नरपति निपट कुसाज । (मा० २।३६) कुसाहिय-(सं कु + अर लाहव) - बुरे स्वामी, अयोग्य मालिक। उ० च्योम रसातल भूमि भरे नृप कृर कुसाहिव से तिई खारे। (क० ७११२) कुस्त-(सं० कु + सूत्र)-कुप्रबंध, कु व्योत, असुविधा, उलमन। उ० रोग भयो भूत सो, . कुसूत भयो तुलसी को। (क० ७१६७) कुर्क्रर-(सं० कुमार)-१ लडका, पुत्र, वालक, २ राज-कुमार, राजपुत्र। उ० २. त्रायउँ कुसल कुश्चर पहुँचाई। (मा० २।१४६।४) कुर्य्रार-कुँग्रर का खीलिंग, पुत्री, राज-कुमारी। उ० सादर सकल कुन्निर समुक्ताई। (मा० ११३३४।४) कुग्रॅरोटा-(सं० कुमार)-वेटा, लडका, राज-पुत्र। उ० कोसलराय के कुत्रॅरोटा । (गी० १।६०) कुत्रॉरी-दे॰ 'कुत्रारि'। कुग्रारि-(सं० कुमारी)-ग्रविवाहिता, जिसका विवाह न हुत्रा हो। उ० कुर्स्रेरि कुत्रारि रहउ का करऊँ। (मा० શરકરાર) कुआरी-(सं० कुमारी)- कुमारी, पुत्री, राजपुत्री। उ० बरडें संभु नत रहउँ कुत्रारी । (मा० १।८१।३) कुकरम-(सं०) कु + कर्म)-बुग काम। कुँकरमू-दे॰ 'कुकरम'। उ० आरत काह न करह कुकरम्। (मा० रार०४।४) कुक्कुट-(सं०)-सुर्गा, एक चिड़िया। उ० बोलत जल कुक्कुट कल हंसा। (मा०३।४०।१) कुघाइ-दे॰ 'क़ुघाव'। उ० पलक पानि पर स्रोडिश्रत समुिक कुघाइ सुघाइ। (दो० ३२४) कुघाउ-दे॰ 'कुघाव'। उ० ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तनु मरम कुघाउ। (वि० १००) ু कुंघात-(सं० कु + घात)-१. बुरा दाँव, बुरी चाल, छल-कपट, २. वेमीका, कुत्रवसर, ३. बुरी चोट। कुवातु-दे० 'कुघात'। उ० बड़ कुघातु वरि पातिकिनि कहेसि कोप गृह जाहु। (मा० २।२२) कुघाय-दे० 'कुघाव'। कुँघाव-(सं॰ कु + घाव)-बुरा घाव, बुरे जगह का भयानक घाव, गहरा जख्म, गहरी चोट। कुच-(सं०)-स्त्न, छाती। उ० श्रीफल कुच, लताजाल। (वि १४) कुचाल-(सं॰ कु +चलत्)-बुरा याचरण्, दुष्टता, पाज़ी-पन । उ० कलि सकोप लोभी सुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई। (वि० १६४) कुचालि-दे॰ 'कुचाली' । कुचालिहि-१. कुचाली को, दुष्ट

को, २. कुचाली ने । उ० देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं। (मा० २।४१।२) न्चाली-१ उपद्रवी, कुकर्मी, २. उप-व्रव, कुकर्म। उ० २. फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। (मा०् रारणर)

कुजा-(सं कु + जा)-पृथ्वी से उत्पन्न सीता, श्रवनिजा। कुॅटिल-(सं०)-१. वक, टेड़ा, लच्छेदार, २. कपटी, छली, खल। उ० २. हॅंसिहर्हि कूर कुटिल कुविचारी। (मा० शनार)

कटिलई-दे॰ 'कुटिलाई'। कटिलपन-दे० 'कुटिलाई'।

कॅटिलपनु-दे॰ 'कुटिलपन'। उ० कैक्स्यनंदिनि मदमित कठिन कुटिलपनु कीन्ह । (मा० २।६१)

क्टिलाई-कुटिलता, वक्रता, क्षेपट, छल । उ० हरउ भगत मन के कुटिलाई। (मा० २।१०।४)

कुटी-(सं०)-घास ऋादि का बना हुऋा छोटा घर, कुटिया। कॅटीर-(सं०)-छोटी कटी, कुटिया। उ० सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटोर। (मा० २।३२१)

कटीरा-दे० 'कुटीर'। उ० नंदिगाँव करि परन कुटीरा। (मा० २।३२४।१)

कुटुंब-(सं • कुटुम्ब)- परिवार, कुल, ख़ानदान । उ० बरे तुरत सत सहस वर वित्र कुटुंब समेत । (मा० १।१७२) कट्बी-(सं० कुटुम्बन्)-१ परिवारवाला, कुटुंबवाला, २ सम्बन्धी, रिश्तेदार । उ० १ - श्रबुध कुटुंबी जिमि धन-हीना।(मा० ४।१६।४)

कटुम-दे० 'कुटुंब'।

कुटेब-(सं०कु + ?)- हुरी आदत्, खराव वान । उ० ही जग-नायक लायक त्राजु, पै मैरियों टेव कुटेव महा है। (क०

क्ठार-(सं०)-१ कुल्हाडी, २. परश्च, फरसा, ३. नाशक, समाप्त करनेवाला। कुठारी-कुठार का स्त्रीलिंग। दे० 'कुठार'। उ० १ जिन दिनकरकुल होसि कुठारी। (मा०

कुठारघर-कुठार या परशु को धारण करनेवाले परशुराम। उ० जय कुठारधर टर्पटलन, दिनकर कुल-मंडन। (क०

कुठारपानि–(सं० कुठार ┼-पाणि)−परश्चराम्, हाथ में कुठार लेनेवाले। उ० बीर करि-केसरी कुठारपानि मानी हारि। (क० ६।११)

कुठारा-दे॰ 'कुठार'। उ० २. व्यर्थ धरह धन्यान कुठारा। (मा० १।२७३।४)

कुठार-दे० 'कुठार'। उ० २ धनु सर कर कुठार कल काँधे। (मा० शरदमाध)

कुठारू-दे० 'कुठार'। उ०२ पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। (सा० १।२७३।१)

कुठाहर-(सं० कु+स्थल)-१. कुठौर, बुरा स्थान, २ मर्मस्थल, नाजुक जगृह, ३ बेमौका, बुरा श्रवसर। उ० २. भयउ कुठाहर जेहि बिधि बामू । (मा० २।३६।४)

कुडमल-(सं० छुड्मल) - १ कली, अधिखला फूल, मुकुल, २ इक्कीस नरको में से एक। उ०१ कुलिस कुंदकुडमल-दामिनि-दुति दसनिन देखि लजाई। (वि० ६२)

कुण्प (१)-(सं०)-्१. शव, मृतक, र. भाला, वरस्रा ।

कुँगप (२)-(सं॰ कौणप)-रात्तस, निशाचर। कुतरक-(सं॰ कु + तर्क)-बेढंगा तर्क, बकवाद, व्यर्थ की दलील । उ० कुपथ कुत्तरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाषंड । सा० श३२ क)

कुतरकी-कुतर्क करनेवाला, वकवादी, वितंडावादी। उ० हरिहर पदरित मलिन कुतरकी। (मा० १।६।३)

कुतके-(सं०)-बुरा तर्क, वितंदा, वकवाद । उ० नहीं कुतर्क ्भयंकर नाना। (मा० ११६८१)

कृतस-(सं० कुतः)-कहाँ से ।

कुँतसित-दे॰ 'कुत्सित'। उ० उदित सदा अथवत न सो कुतसित तमकर हान। (स० १२)

कुत्र-(सं०)-कहाँ, कही। उ० यत्रकुत्रापि ममजन्म निज कर्मवण अमत जगयोनि संकट अनेकस्। (वि० ४७)

कुत्सित-(सं०)-नीच, गर्हित, खराब।

कुथि-(सं० कथ्)-कहता हुन्रा, कहकर। उ० कुथि रटि **अटत विमूद लट घट उदघटत न ग्यान। (स० ३७२)** 

कुदान (२)-(सं० स्कुंदन)-१. कूदने की क्रिया, कूदने का भाव, २ कृद्ने का स्थान।

कुदाना-बुरे दान । उ० मेलि जनेऊ लेहि कुदाना । (मा० (१।३३।७

कुदारी-(सं०कुदाल)-कुदाली, मिट्टी खोदने का एक श्रोजार । उ० मर्मी सज्जन सुमित क़ुदारी। (मा० ७।१२०।७)

कुधर–(स॰ कुध) पर्वत, पहाड । उ० पूरहि न त मरि कुधर विसाला । (मा० शश्रशः३) कृधर-कुमारिका-पर्वत की कुमारी, हिमालय की पुत्री, पार्वती, उँमा । उ० चाहति काहि कुवर-कुमारिका। (पा० ४४) कुधरघारी-पर्वत को धारण करनेवाले, १ हनुमान, २ कृप्ण।

कुनप (१)-(सं० कुराप)-१ मृतशरीर, शव, २ शरीर, देह, ३ भाला। उ० १ कुनप-श्रभिमान-सागर भयंकर भोर विपुल अवगाह दुस्तर चपारम् । (वि० ४८)

कुनप (२)-(सं० कौराप)-राचस ।

कुँनय−(सं० कु ┼ नय)−बुरी नीति, अनीति । उ० मर्राह कुनृप करि करि कुनय सो कुचालि भव भूरि । (दो०५१४)

कृपित-(सं०)-कुद्ध, क्रोधित, अप्रसन्न, रुप्ट ।

कुंबरिहि−१ क़बरी को, २ क़बरी ने, क़बरी से । टे० 'क़ुबरी'। उ० १ कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । (मा० २।२३।१) कुवरीं-कुवरी ने, मंथरा ने। उ० कुवरी करि कबुली कैकेई। (मा० २।२२।१) कुबरी-(सं० कुञ्ज)-१ कंस की एक कुटजा नामकी नाई जाति की दासी जिसकी पीठ टेड़ी थी। २ मंथरा, कैनेयी की टासी। उ० १. पंह-सुत, गोपिका, विदुर, कुचरी सर्वाहं सोध किए सुद्धता लेस कैसो। (वि० १०६)

कुवलय-(सं० कुवलय)-१ नील कमल, २ एक प्रकार के त्रसुर । उ० १ कुवलय विपिन कुंतवन सरिसा । (मा० **કા**૧કા૨)

कुवेर-(सं०)-एक देवता जो इंद्र की नौ निधियों के भंडार तथा शंकर के मित्र सममें जाते है। इनके पिता विश्रवस् ऋषि तथा माता इलविला थी। ये रावण के सौतेले भाई थे। कुवेर ससार के समस्त घन के स्वामी समके जाते हैं। उ० एक वार कुवेर पर घावा। (सा० १।१७६।४) कुवेरे-१. कुवेर से, २. कुबेर को। उ० १. कुपानिधि को मिलों पे मिलि के कुवेरे। (गी० ४।२७)

कुमाच-(त्रर० कुमाश)-एक प्रकार का रेशमी कपड़ा। उ० काम ज आवे कामरी, का ले करें कुमाच। (दो० ४७२) कुमार-(सं०)-१ पाँच वर्ष की आयु का बालक, २.छोटा या अविवाहित लड़का, ३ पुत्र, बेटा, लड़का, ४. राजकुमार, युवराज, ४ सनक, सनंदन, सनद् और सुजात आदि कई ऋषि जो सदा बालक ही रहते हैं। उ० १. भए कुमार जबहि सब आता। (मा० ११२०४११) कुमारिका-(सं०)-कुमारी, लड़की, कन्या। कुमारी-(सं०) १. बारह वर्ष की अवस्था तक की कन्या, लड़की, २. पुत्री, बेटी, ३. बीकुआँर, ४. नवमिह्नका, ४ बढी इलायची, ६. सीता, ७. पार्वती, ८. भारत के दिल्ला में एक प्रसिद्ध अंतरीप, ६ चमेली, १०. बिना व्याही लड़की। उ० १ सब लच्छन संपन्न कुमारी। (मा० ११६७१२)

कुमारा–दे० 'कुमार' । उ० ४. एक रास श्रवधेस कुमारा । (मा० १।४६।४)

कुमारि-दे॰ 'कुमारी'। उ॰ सैलकुमारि निहारि मनोहर मूरति। (पा॰ ७६)

कुमुख (२)-(सं०)-रावण का एक योदा, जिसका नाम दुर्मुख भी था। उ० कुमुख अकंपन कुलिसरद घृमकेतु अतिकाय। (मा० १११८०)

कुमुद-(सं०)-१ कुमुद्दनी, कोई, निलनी। एक फूल जो कमल के उलटे रात में खिलनेवाला माना गया है। इसे चन्द्रमा का स्नेही माना जाता है। २. एक वंदर का नाम जो राम-रावण युद्ध में लडा था। ३ दिलेण पश्चिम कोण में रहनेवाला दिगाज, ४ छुपण, कंजूस, ४ लोभी, लालची। उ० १. रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। (मा० २१२०६११) कुमुदवधु-(सं०)-चंद्रमा। उ० कुमुद्दं बु कर निंदक हाँसा। (मा० ११२४२१३) कुमुदिनी-कुमुदिनी ने। उ० जनु कुमुदिनी कोमुदी पोर्पा। (मा० २१११८२१२) कुमुदिनी-(सं०)-कुमुद, कुई, कमलिनी, निलनी। उ० नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेस। (मा० ७१६ क)

कुमुदिनि-रे॰ 'कुमुदिनी' । उ॰ विलखित कुमुटिनि चकोर चक्रवाक हरप भोर । (गी॰ १!३७)

कुमुलानी-दे॰ 'कुम्हिलानी'। उ० हृदय कंप मुखदुति कुमु-लानी। (मा० ११२०मा१)

कुम्हड-(सं॰ वृष्माण्ड) कुम्हडा, सीताफल, काशीफल, एक वेल और उसमें लगनेवाला भारी गोल फल। कुम्हडविश्रा-(स॰ कृष्माण्ड | चित्तक) -कुम्हडे के फल का गिछु रूप। कुम्हटे का नया फल जो चहुत कमज़ोर माना जाता है और लोगों का विस्वास है कि श्रॅंगुली दिखा देने में भी सूख जाता है। इसी आधार पर निर्वेल या अशक आदमी के लिए भी इसका प्रयोग होता है। उ॰ इहाँ कुम्हट चित्रिया कोड नाहा। (मा॰ ११२७३।२) कुम्हडे-दे॰ 'कुम्हड'। उ॰ सहप चरनि तीजिए तरजनी, कुम्हडे-दे॰ कुम्हडे की जई है। (वि॰ १३६)

कृत्या-(सं कंभवार)-मिट्टी का बरतन बनानेवाली

एक जाति, कुम्हार । उ० जे वरनाधम तेलि कुम्हारा । (मा० ७।१००।३)

कुम्हिलानी-(सं० कु + म्लान)-म्लान हो गई, कुम्हला गई, सूख गई। कुम्हिलाहीं-कुम्हलाती है, सूखती हैं, सूख रही है। उ० यागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाही। (मा० राम्३।४) कुम्हिलैहै-मुरमा जायगा, सूख जायगा। उ० दे० 'कुम्हड़े'।

कुरंग—(सं०)-हिरण, मृग। उ०कोल किरात कुरंग बिहंगा।
(मा० २।६८।४) कुरगिनि—हिरणी, मृग की स्त्री। उ०
चितवत चिकत कुरंग कुरंगिनि सव भए मगन मदन के
भोरे। (गी० ३।२)

कुरंगा-दे० कुरंग'। उ० १. करि केहरि कपि कोल कुरंगा।
(मा० २।१३ मा१)

कुरेरी-(स॰)-१. एक जलपची, टिटिहरी, २. क्रोंच पची, कराँकुल। उ॰ १. विलपित अति कुररी की नाई । (मा॰ ३।३१।२)

कुरव-(सं० कुरवक)-कटसरैया नामक पेड़, जिसके फूल सुन्दर होते है। उ० कुसुमित तरु-निकर कुरव तमाल। (गी० २।४८)

कुरी-(सं॰ कुर्ल)-वर्ग, वंश, घराना, खान्दान । उ॰ हरिषत रहिंह लोग सब कुरी । (मा० ७१९४१४)

कुर (१)-(सं०)-१ कौरवों के वंश का नाम, या उस बंश में उत्पन्न पुरुष। २ कर्त्ता, करनेवाला, ३. पका चावल, भात।

कुरखेत-(सं० कुरुचेत्र)-सरस्वती नदी के बाएँ किनारे पर अंबाला और दिल्ली के बीच में स्थित एक प्राचीन तीर्थ। अब भी अहण आदि के अवसर पर यहाँ बढ़े बढ़े मेले लगते हैं। उ० धनहीं के हेतु दान देत कुरुखेत रे। (क० ७।१६२)

कुरुपति—कौरवों का स्वामी, दुर्योधन। उ० बायों दियों विभव कुरुपति को, भोजन जाइ विदुर घर कीन्हो। (ति० २४०)

कुरराज-दुर्योधन, कुरुपति । उ० भारत में पारथ के रथ केंद्र किपराज, गाज्यो सुनि कुरुराज दल हलबल भो । (ह० १) कुरराजबधु-दुर्योधन का भाई, दुःशासन । उ० लोभ ब्राह दनुजेह कोध, कुरुराज-बंधु खल मार । (वि० ६३)

कुरूप-(सं० कु + रूप)-भहा रूप, असुन्दर, बदस्रत। उ० दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना। (सा० १।१३३।४)

कुरूपता-(सं०)-कुरूप का भाव, वदसूरती। उ० ततु-तबाग वलबारि सूखन लाग्यो परी कुरूपता-काई। (कृ० २६) कुरूपा-'कुरूप' का स्त्रीलिंग, भद्दी। उ० सूपनखा जिमि

कीन्हि कुरूपा। (मा० ७।६६।२)

कुल (१)-(सं०)-१. बंश, खान्दान, २. समूह, ढेर, ३. जाति, ४ मकान, घर । उ० २ सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा । (मा० ११३७१३) कुलघाती-कुल का हनन या नाश करनेवाला । कुलघालक-दे० 'कुलघाती' । उ० हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस । (मा० ७।२१) कुलपालक-कुल या कुटुंब का पालन या रक्ता करनेवाला । उ० दे० 'कुलघालक' । कुलरीति-(सं० कुल +रीति)-

वंश-परंपरा, कुल में बहुत दिनों से होते आए आचार-विचार, कुल के न्यवहार, कुलधर्म। उ० बेदबिहित कुलरीति, कीन्हि दुहूँ कुलगुर । (जा० १४२) कुलहि-१. कुल को, खांदान को, २. खान्दान के लिए, ३. कुल की। उ० १. देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । (मा० ४। २२।४) ३ कहुउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । (मा०१।२८४। २) कुलहीन-१. अकुलीन, नीच कुल का, नीच, २. जिसके कुल में कोई न हो, बिना जाति तथा खान्दान का। उ० १. कृर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन। (वि० २१२)

कुल (२)-(भ्रर०)-समस्त, तमाम, पूरा।

कुलटा-(सं)-बहुत पुरुषो से प्रेम रखनेवाली स्त्री।

कुलपति-(सं०) १ घर का मालिक, खांदान का मुखिया, सरदार, २ वह ऋषि जो दस हज़ार मुनियों तथा बह्मचारियों का भरण-पोषण करे और शिक्ता दे। ३

कुलवंत-(सं०)-कुलीन, श्रेष्ठ, श्रन्छे कुल का, श्रन्छे श्राचार विचार का।

कुलवति-'कुलवंत' का स्त्रीलिग । दे० 'कुलवंत' । उ० कुलवंति निकारहि नारि सती । (मा० ७।१०१।२)

कुलह-(फा॰ कुलाह)-रोपी, आँखों पर की टोपी। उ॰ कुमत कुविहग कुलह जनु खोली। (मा० २।२८।४)

कुलही-(फा॰ कुलाह)-लडकों की टोपी। उ० कुलही चित्र-विचित्र भॅगूली। (गी० १।२८)

कुलाल-(सं०)-मिटी का बरतन बनानेवाला, कुम्हार। उ० मृत-मय घट जानत जगत विन कुलाल नर्हि होइ। (स० ४०४)

कुलाहल-दे॰ 'कोलाहल'।

कुलि-(श्रर० कुल)-समस्त, सब, पूरा। उ० हरि-विरंचि हरपुर सोभा कुलि कोसलपुरी लोभानी। (गी० ११४)

कुलिश–(सं०)–१ हीरा, हीरा की भाँति कठोर, २ वज्र,

विजली, ३ इंद्र का एक हथियार।

कुलिस-दे० 'कुलिश'। उ० १. ताकी पैज पूजि आई यह रेखा कुलिस पषान की। (वि० ३०) कुलिमहु-बज्र से भी। उ० कुलिसह चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। (मा० ७।१६ ग)

कुलीन-(सं०)-१. उत्तम कुल में उत्पन्न, खानदानी, २. पवित्र, शुद्ध । उ० १ जिमि कुलीन तिय साधु सयानी ।

(मा० राग्रहशा)

कुलीना-दे० 'कुलीन' । उ० १. कहहू कवन में परम कुलीना । (मा० शणध)

कुछु−(सं० कुल)-कुल, खानदान। उ० जौ घर बरु कुलु होह अनुपा। (मा० १।७१।२)

कुनलय-(सं०)-१ नील कमल, कमल, २ कुमुद, कोई। कुवेर-(सं०)-दे० 'कुवेर'।

कुश-(सं०)-१. कास की तरह की एक वास जो यज्ञादि के समय काम में आती थी। कुश बहुत पवित्र घास मानी जाती है और कर्मकांड की लगभग सभी कियाओं में इसकी श्रावश्यकता पड़ती है। कुशा। २, जल, पानी ३. ्तीप्ण, तेज़, ४. रामचन्द्र का एक पुत्र ।

कुशकेत-(सं०)-कुशध्वज, राजा जनक के छोटे भाई, जिनकी कन्याएँ मांडवी और श्रुतिकीर्ति भरत और शत्रु-म को ब्याही गई थी।

कुशल-(सं०)-१. भलाई, कल्याण, मंगल, २. चत्र, दन्न, ३. श्रेप्ट, भला अच्छा, ४. शिव का एक नाम।

कुशा-(सं०)-१ कुश, २. रस्सी।

कुष्ठी-(सं० कुष्ठिन्)-कोडी, ङ्वाट रोग से पीड़ित। उ० जैसे कुटी की दसा गलित रहत दोउ देह। (स० १७४) कुसंग-(सं० कु + संग)-बुरा साथ, निन्दित सग, बुरां का साथ । उ०कठिन कुसंग कुपंथ कराला । (मा० १।३८।४) कुसंगति-दे० 'कुसंग'। उ० यह बिचारि तजि कुपथ कुसंगति । (वि० ८४)

कुस-दे० 'कुन्न'। उ० १. कुस किसलय साथरी सुहाई। (मा० शहहात्र)

कुसकेतु-दे॰ 'कुशकेतु'। उ॰ कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई। (मा० १।३२४। छं०२)

कुसर्ल-दे॰ कुशल'। उ० २. खल बृंद निकंद महा कुसलं। (मा० ६।११३। छं० ४)

कुसल–दे॰ 'कुशल'। उ० २. करिहहि चाह कुसल कवि मोरी। (मा० २।१२।४)

कुसलाई-कुशल-मंगल, शुभ समाचार । उ० करि प्रनाम पुँछी कुसलाई। (मा० ४।६।३)

कुसलात-कुशल, शुभ-समाचार। उ० गई समीप महेस त्व हॅंसि पूछी कुसलात। (मा० १।४४)

क्सलाता-दे॰ 'कुसलात'। उ॰ दच्छ न कछ पूछी कुस-लाता। (मा० १।६३।२)

क्षली-(सं० कुशल)-सुखी, सानंद। उ० तुलसी करेह सोइ जतनु जेहि कुसली रहिंह कोसलधनी। (मा० રા૧૮૧ા છું૦ ૧)

कुसुँभि-(सं ० कुस्ंभ)-वरें के फूल या केसर के रंग का, लाल और पीला मिला हुआ रंग, जुर्द । उ० कुसुँभि चीर तनु सोहहि भूषन विविध सँवारि । (गी० ७।१६)

कुसुम-(सं०)-१. फूल, पुष्प, २ एक प्रकार का जर्ट रंग का पुष्प विशेष, जिससे रंग वनाया जाता है। कुसंभ। उ० १. बार-वार कुसुमांजिल छूटी। (मा० १।२६१।२) क्सुमहु-फूल से भी। उ० कुलिसहु चाहि कठोर श्रति कोमल कुमुमहु चाहि। (मा० ७।१६ ग)

क्सुमित-(सं०)-खिला हुआ, फूला हुआ। उ० कुसुमित नव तरुराज विराजा। (मा० शन्दाई)

कहड-दे० 'कुम्हड'।

कुँहत-(सं० कुं + ईनन।कुहना = मारना)-मारता, पीटता। उ० कासी कामधेनु कलि कुहत कसाई है। (क० তারদর)

कुहर–(सं०)-छेद, विल, गड्ढा, गुहा, गुफा । कुहरनि– कुहर में, छेद में । उ० रहे कुहरनि, सलिल नमें उपमा अपर दुरि डरनि । (गी० १।२४)

कुहबर–दे० 'कोहवर' ।

कुंहु-(सं०)-दे० 'कुहू' ।

कुहू-(सं०)-१. श्रमावस्या की रात, जिसमें चन्द्रमा विस्कुल न दिखाई दे। २. मोर या कोयल की फूका उ० १.

मोहमय कृत-निसा विसाल काल विपुल सोयो। (বি০ ৩৪)

कुही-१. मारो, मार डालो, २. मारे, मार डाले। उ० २ त्रापु व्याघ को रूप धरि, कुहो कुरंगहि राग। (दो०३१४)

कॅूच-(तुर० कृच)-प्रस्थान, रवानगी, सफर।

कूँड़ि-(सं कुंड)-सिर पर रखने का एक टोपी की भाँति का लोहा, टोप। उ० ग्रॅगरी पहिरि कृंडि सिर धरहीं। (मा० २।१६५।२)

क्र- (सं॰ कृ)-ध्वनि, दु खपूर्ण ध्वनि, मोर या कोयल

की ध्वनि।

क्कर-(सं० कुन्तुर)-कुत्ता, रवान। उ० जनि डोलिह लोलुप कृकर ज्यो, तुलसी भज्ञ कोसल राजिह रे। (क॰ ভাই০)

क्कर-दे॰ 'कृकर'। उ॰ ताका कहाय, कहें तुलसी, तू

लजाहि न माँगत कूकुर कौरहि । (क॰ '७।२६)

क्च-(तुर०)-प्रस्थान, यात्रा, चला जाना, पयान करना। उ० तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच सुनाम

को। (वि० १४६) क्जत-(सं ॰ कूजन)-१. कोमल और मधुर शब्द करते है, २ कृजते हुए, कोमल और मधुर शब्द करते हुए। उ० १ कूजत कल बहुवरन विहंगा। (मा० शर१२१४) विशेष-अमर कोकिल तथा कुछ अन्य पत्तियों की मधुर श्रीर कोमल ध्वनि को कृजना कहरते हैं। कृजहिं-कृजते है, योलते हैं। उ० कूजिंह कोकिल गुंजिंह भृंगा। (मा० वावरहाव)

क्ट (१)-(सं०)-१ पहाड की चोटी, २ देर, समृह, राशि, ३ हलकी लकडी, जिसमें फल लगता है, ४ लोहे का हथोडा, १ हिरन ग्रादि फँसाने का एक जाल, ६ लकडी के म्यान में छिपा हथियार, ७. छल, धोखा, न मिथ्या, ग्रसत्य, ६ ग्रगस्य मुनि का एक नाम, १० वडा, १९ गुप्त वैर, १२ रहस्य, गुप्त भेट, गृड, १२ वह हास या व्यंग्य जिसका ऋथे आसानी से समक में न त्रावे । १४ निहाई, १४ भँड़ेती, १६ नकली, क्रन्निम, १७ निरच्ल, १८ विष, १६ धर्मश्रप्ट, २० गुप्त मारण प्रयोग त्रादि। २३ श्रेष्ठ, २२ कूट नाम की स्रोपिध। उ० १ कुमठ पीठि पवि कृष्ट कठोरा । (मा० १।३१७।२) २०.जयति पर-जंत्रमंत्राभिचार-ग्रसन् कारमनि-ऋट-कृत्यादि हेता। (वि० २६)

कुटन)-कूटकर, दुकड़े-दुकड़े कूट (२)–(सं० मारकर्।

क्टस्य-(सं०)-१ सर्वोपरि स्थित, सबसे ऊँचा, २ अचल, श्रदल, ३ त्रविनाशी, ४. श्रंत न्यांस, छिपा हुआ। उ० १ सवरत्तक सर्वभन्तकाध्यन कृटस्थ गृदाचि भक्तानुकृतं। (वि० ४३)

कूटि (१)-रे० 'कूट (१)'। उ० १३. कर्राह कृटि नारदिह

सुनाई। (सा० १।१३४।२)

क्टि (२)-(सं० ट्रुट्न)-क्टूकर, पीटकर ।

क्टा (१)-(स० कूट)-व्यंग्य वचन ।

च्टी (२)-(सं० इहन)-क्टी हुई, कुचली या पीसी हुई। क्टो (२)-(सं० क्टो)-क्टिया, फोपडी ।

कूट्यो-नष्ट किया, मारा, संहार किया, कृटा। उ० हाँकि हनुमान कुलि कटक कूट्यो । (क० ६।४६)

कृदि-(सं० स्कुंदन)-कृदकर, उछल कर, उल्लंघनकर, लाँघ कर । उ० कौतुक कृदि चढ़ेउ ता ऊपर । (मा० १।१।३) कृदिए-उछ्जिए, छलाँग मारिए। उ० कृदिए कृपाल तुलसी सुप्रेम पव्यइ तं। (ह० २३) क्दे-कृद पढ़े, उछले, प्रवेश किया। उ० कृटे जुगल विगत श्रम त्राए जहॅं भगवंत। (मा० ६।४४)

कूप-(सं॰)-१. कुर्यां, इनारा, २ छिद्र, छेद, सूराख, ३. कुंड, गहरा गड्ढा। उ० १. परठ कूप तुत्र वचन पर संकड पूत पति त्यागि । (मा० २।२१) कृपहि-कृप या कूएँ के, कूएँ को। उ० सिधु कहिय केहि भाति सरिस सर कूपहि। (पा० १४०)

कूपक-(सं०)-छोटा कुर्आं, कृप। क्पकहिं-छोटे कृप मे, कुएँ में। उ० नरक अधिकार मम घोर संसार-तम-कूपकहि।

(वि० २०६)

कूवर-(सं०)-१ पीठ का टेइापन, २ किसी चीज़ का टेइा-पन, वकता। उ० १ कृयर टूटेड फूट कपारू। (मा० २।१६३।३) कूवर की लात-कुछ ऐसा जिससे विगड़ा काम भी वन जाय । उ० भइ कृवर की लात, विधाता राखी वात वनाइके। (गी० शरू क्वरे-जिनकी पीठ टेडी हो, वक्र। उ० काने खोरे कृवरे कुटिल कुचाली जानि। (मा० २।१४)

कूवरीं-दे 'कूंबरी'। उ० १ वरी कूबरी सान बनाई! (मा० २।३ १।१) क्वरी-दे० 'कुवरी'। १ कैकेयी की दासी मंथरा, २. कंस की दासी कुटजा। क्वरीरवन-कुवरी के साथ रमण करनेवाले, कृष्ण । उ० कृबरीरवन कान्ह कही जो मधुप सों। (कु० ३७)

कूबहा-(सं० कुञ्ज)-टेडा ।

कृर (१)-(सं० क्रूर)-१. निर्दय, भयंकर, २ मूर्ख, अक मेग्य, निकम्मा, ३. नीच, दुंण्ट, बुरा, ४. टेढ़ा, वक्र । उ० ४ गति कूर कविता सरित की ज्यो सरित पावन पाथ की। (मा० १।१०। छं० १)

कूर (॰) (सं॰ कूट)-कूड़ा, कतवार, मैल, गंदगी। कूरम-दे० 'कूमें'।

कूरो-हे॰ 'कूर(२)'।

कुर्म-(सं०)-कच्छप, कछुआ। उ० कुलिस कठोर कूर्म पीठ त कठिन ऋति । (क० १।१०)

कूल-(सं०)-१ किनारा, तीर, २. समीप, नज़दीक, ३. नहर, नाला, ४ तालाब। उ० १. दोउ बर कूल कठिन हरु धारा । (मा० २।३४।२)

कूला-दे॰ 'कूल'। उ० १. लोक वेद मत मजुल कूला। (मा० श३श६)

क्वरी-दे॰ 'कुवरी'।

कृ-कृत्तिका नसत्र। उ० उत्तुन पूगुन वि अजकृ म, आ भ त्र मू गुनु साथ । (टो० ४४७)

कृकलास-(सं०)-गिरगिट, गिरगिटान। उ० वितु अवगुन कृक्लास कूप-मज्जित कर गहि उधरयो। (वि० २३६) कृकाटिका-(सं०)-कंधे श्रीर गले का जोड़ । उ० सुगद पुष्ट उन्नत कुकाटिका कंबु कंठ सोभा मन मानति। (गी० ७।१७)

कृज्जातना-(सं० कृत | यातना) - दुर्दशा किया हुआ, दु.खमस्त ।

कृतं-(सं०)-किए हुए, कर लिए। उ० तेन तसं हुतं दत्त-मेवाखिलं, तेन सर्चे कृतं कर्मजालं। (वि० ४६) कृत-(सं०)-१. किया हुआ, रचित, संपादित, २ तत्संबंधी, संबंध रखनेवाला, ३ चार युगों में से प्रथम युग, सत-युग, ४. एक प्रकार का दास, ४ चार की संख्या, ६ कर्ता, करनेवाला, ७ उपकार, एहसान, म किया। उ० म जनु वरपा कृत प्रगट बुढाई। (मा० ४।१६।१)

कृतकाज-(सं० कृतकार्य)-जिसका मनोरथ सिद्ध हो चुका हो, कामयाब। उ० मन-मलीन, कलि किलविपी होत

सुनत जासु कृतकाज। (वि० १६१)

कृतकृत्य-(सं०)-सफलमनोरथ, निहाल, धन्य। उ० मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाईं।(मा० १।२८६।३) कृतग्य-दे० 'कृतज्ञ'। उ० तग्य कृतग्य अग्यता भंजन।

(मा० ७।३४।३)

कृतध्न-(सं०)-किए उपकार को न माननेवाला, श्रकृतज्ञ, नमक-हराम।

कृतजुग–(सं० कृतयुग)–सत्तयुग, प्रथम युग। उ० कृत-युग सब जोगी विज्ञानी।(मा० ७।१०३।१)

कृतंश-(सं०)-एहसान माननेवाला, उपकार को स्वीकार करनेवाला, कृतविज्ञ ।

कृतयुग- (सं०)-सत्ययुग, पहला युग। इसकी श्रायु सन्नह लाख श्रद्वाइस हज़ार वर्ष है।

कृतात-(सं॰)-१ श्रंतकर्ता, समाप्त करनेवाला, २. यम, धर्मराज, ३. पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मो का फल, ४ सिद्धान्त, ४. मृत्यु, ६ पाप, ७. देवता, ८ दो की संस्था। उ० २. श्रावत देखि कृतात समाना। (मा॰ ३।२६।६)

कृतारथ-दे॰ 'कृतार्थ'। उ॰ १ भए कृतारथ जनम जानि सुख पावहिं। (पा॰ १४१)

कृतार्थ-(सं०)-१ कृतकृत्यं, सफल, संतुष्ट, २ कुशल, निपुरा, ३ सुक्त, मोच-प्राप्त ।

कृति-(सं०)-१ करतूत, करनी, काम, २ त्राघात, चृति, ३' जादू, इंद्रजाल, ४ कटारी, ४ चुडेल, डाकिनी, ६. विप्णु।

कृतिन:-(सं०)-पुरयवानं, योग्य, पंडितं। उ० धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनासामृतम् । (मा० ४।१। रत्नो०२)

कृतु−दे॰ 'कृतु'। कृत्र∫ बनाया हुआ । दे० 'कृत'।

कृत्य-(स॰)-१ कर्म, वेदविहित कर्म, २ भूत, प्रेत जिनका पूजन अभिचार के लिए होता है। ३ बीद्धां के मताजुसार प्रतिसंधि, भवांग श्रादि १४ प्रकार के कृत्य होते है।

कृत्या—(सं०)—१ तंत्रानुसार एक राज्ञसी जिसे तांत्रिक लोग अपने अनुष्ठान से उत्पन्न करके किसी शृष्ठु को विनष्ट करने के लिए भेजते हैं। यह बहुत भयंकर मानी जाती है। इसका वर्णन वेदों तक में आया है। कही-कही इसकी उत्पत्ति बाल से होने का भी वर्णन मिलता है। २ अभिचार, ३ दुष्टा तथा कर्कशा स्त्री। उ०११ जयति पर- जंत्रमंत्राभिचार- असन, कारमनि-कूट-कृत्यादि हंता। (वि० २६)

कृत्रिम-(सं०)-१ जो श्रसली न हो, नकली, वनावटी, २. रसौत, रसांजन, ३ कचियानमक, एक प्रकार का नमक। कृपण्-(सं०)-१. कंजूस, सूस, २. नीच, जुद्र।

कुपन-दे॰ 'कृपण'। उ० १ ते उदार, मैं कृपन, पतित में,

तें पुनीत स्तृति गावै। (वि० ११३)

क्वपनाई-'क्वपनाई' का बहुबचन । उ० श्रगम लाग मोहि निज क्वपनाई । (मा० १।१४६।२) क्वपनाई-क्वपणता, कंजूसी । उ० दानि कहाउब श्ररु क्वपनाई । (मा० २।३४।३)

कृपनु-दे॰ 'कृपण्'। उ० कृपनु देह, पाह्य परो, विन साधन

सिधि होइ। (प्र० ७।४।३)

कृपा-(सं०)-१ अनुप्रह, दया, मेहरवानी, २ जमा, माफी। उ० १ तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी। (वि०३४) कृपानिधे—हे कृपा के घर, हे कृपा-निधान। उ० कहु केहि कहिए कृपानिधे भवजनित विपति अति। (वि० ११०) कृपापात्र-(सं०)-जिस पर कृपा की जाय, कृपा का अधिकारी। उ० जेहि निसि सकल जीव स्तहि तव कृपापात्र जन जागे। (वि० ११२) कृपाभाजन-दे० 'कृपापात्र'। उ० राम कृपाभाजन तुम्ह ताता। (मा० ७।७४।२) कृपायतन-(सं० कृपा + आयतन)-कृपा के घर, अत्यन्त कृपावाले, कृपा के धाम। उ० तो मैं जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोह। (मा० १।६१) कृपाहिं-१ कृपा से ही, २ कृपा के लिए ही। उ० १ रामसीय-रहस्य तुलसी कहत राम कृपाहिं। (गी० ७।२६) कृपाहीं-दे० 'कृपाहिं'। उ० १ तात बात फुरि राम कृपाही। (मा० २।२५६)

कृपार्ग-(सं०) तलवार, कटार, छुरा, एक शस्त्र विशेष । कृपान-दे० 'कृपार्ग'। उ० सूल कृपान परिध गिरि खंडा । (मा० ६।४०।४)

कृपाना-दे० 'कृपाण' । उ० कटिहर्डे तद सिर कठिन कृपाना । ं(मा० १।१०।१)

कृपोनि-दे० 'क्रपांगा'।

कुँपाल-दे॰ 'कृपालु'। उ०तिनकी गति कासी पति कृपाल । (वि॰ १३)

कृपोला-देर्॰ 'कृपालु'। उ॰ ईस म्रंस भव परम कृपाला। (मा॰ ११२८।४)

कृपालु-(सं०)-कृपा करनेवाला, व्यालु । उ० सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि सम कृपालु । (मा० १।२८ क्र) कृपालुहि-कृपा करनेवाले को । उ० दे० 'केवट पालहिं' । कृपालू-दे० 'कुपालु' । उ० कहु सुमंत्र कहें सम कृपालू । (गा० २।१४४।१)

कृपिरा-दे॰ 'कृपरा'।

कृॅपिन–दे॰ 'कृपण'। उ॰ प्रेमहू के प्रेम, रंक कृपिन के धन हैं। (गी॰ २।२६) कृपिनतर-श्रिधिक कृपिण, श्रपेचाकृत ज़्यादा कंजूस। उ॰हमिरे वेर कस भयो कृपिनतर। (वि०७) कृमि–(सं॰)–छोटा कीढ़ा, कीडा। उ॰ तुम्ह सां कपट करि कलप कलप कृमि ह्वहों नरक घोर को हो। (वि॰ २२१) कृश–(सं॰) १. दुवला-पतला, चीण, २. श्रल्प, छोटा। कृशानु-(सं०)-त्राग, पावक, त्रप्ति। कृशानु:-दे॰ 'कृशानु'। उ० मोहविपिन घन दहन कृशानुः। (मा० ३:११।३) कृषक-(सं०)-१. किसान, खेतिहर, २. हल का फाल। कृषानु-दे० 'कृशानु'।

कृषि-(सं०)-खेती, कारत, किसानी।

कृपी-दे॰ 'कृपि'। उ॰ कृपी सफल भल सगुन सुभ, समउ

कहव कमनीय। (प्र० ७१६१७)

कृष्ण-(सं०)-१ श्याम. काला, २. नीला, २. वसुदेव के पुत्र, कन्हैया, विष्णु का पूर्णावतार, ४. हर महीने का पहिला पत्त, कृष्ण पत्त, ४ वेदन्यास, ६. ग्रर्जुन, ७ कोयल, ८. कौवा, ६. सुरमा, १०.लोहा, ११ एक राज्स का नाम, १२ कलियुग, १३. चन्द्रमा का धव्या, १४. सवको त्राकवित करनेवाला । उ० ३ तुलसी को न होइ सुनि कीरति कृष्ण कृपालु-भगतिपथ राजी। (कृ० ६१) विशेष-यद्वंशी वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण नाम से विष्णु का पूर्ण अवतार हुआ था। इनकी माँ का नाम देवकी था जो भोजवंशी कन्या थी। कृप्ण के मामा कंस ने वसुदेव च्रीर देवकी को मृत्यु-भय से बंदी वना रखा था। वहीं कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल में नंद के घर इनका पालॅन-पोषण हुआ। बाद में कंस दे कृष्ण को मरवा डालने के बहुत से उपाय किए पर अंत में स्वयं वही मारा गया। रुक्मिणी से कृष्ण का विवाह हुन्ना। महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवों के पत्त में थे। एक बहेलिए के तीर लगने से इनकी मृत्यु हुई। ये विष्णु के दस अवतारों में से आठव माने जाते हैं। इनके पुत्र का नाम प्रद्युग्न था जो कामदेव का अवतार था। इनका युग द्वापर है। कृष्णतनय-कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न जो कामदेव का अवतार था।

कृष्णा-(सं०)-१ काले रंग की स्त्री, २ द्रोपदी जो जन्म के समय काली थी अतः इस नाम से पुकारी गई।

कृष्न-दे० 'कृष्ण'। उ० ३ जव जदुवंस कृष्न अवतारा। (मा० ११८८१) कृष्नतनय-दे० 'कृष्णतेनय'। उ० कृष्नतनय होहिह पति तोरा। (मा० ११८८१)

कृत-दे॰ 'कृण'। उ॰ १ कृस ततु सीस जटा एक वेनी। (सा॰ शामाध)

कृषानु-दे० 'कृशानु'। उ० हेतु कृसानु भानु हिमकर को।
(मा० १।१ ६।१) कृषानुहि-ग्रक्षि को, पावक को। उ०
दनुज गहन घन टहन कृसानुहि। (मा० ७।३०।४)

कृषानू -दे॰ 'कृशानु'। उ॰ को दिनकर कुल भयउ कृसानू। ्(मा॰ २।१४।३)

फेचुरि-(स॰ कंचुक)-सर्प ग्रादि के शरीर पर की खोल जो प्रति वर्ष ग्राप से ग्राप ग्रलग हो जाती है। उ॰ तुलसी केचुरि परिहुरे होत साँपहूँ डीठि। (दो॰ ८२)

केंचुरी-दे॰ केंचुरि'। उ० तेजे केंचुरी उरग कहूँ होत अधिक

्यति दीठि। (स॰ १३०)

के (१)-(स॰ कृत )-संबंध कारक का चिद्ध, का। के (२) (सं॰ कः)-१. कोन, किसने, २ क्या। उ० १. कुहहु कहिहि के कीन्ह भ्लाई। (मा॰ २।१८१३)

र्देरें (सं०क) किसने, कीन। उ० अनहित तोर प्रिया केहूँ किन्हा। (मा० शश्हाऽ)

केइ-दे० 'केंड्'।

केउ-कोई, कोई भी। उ० मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा। (मा० २।६८।३)

केकइ-दे० 'कैकेयी'।

केकई-दे॰ 'कैकेयी'। उ॰ काई कुमति केकई केरी। (मा॰ ११४१४)

केकय-(सं०)-कारमीर या उसके श्रास-पास के देश का प्रा-चीन जनपद। केकयी इसी देश के राजा की राजकुमारी थी। वे कि-(सं० केकिन्)-मोर, मयूर। उ० केकिकंठ दुति स्यामल श्रंगा। (मा० ११६१६११) केकिहि-मोर को। उ० सुंदर केकिहि पेखु, वचन सुधासम श्रसन श्रहि। (मा० १।१६१ ख) केकी-दे० 'केकि'। उ० तुलसी कामी कुटिल कलि, केकी काक श्रमंत। (वै० ३२)

केत-(सं०)-१. घर, भवन, २ केतु, ध्वजा, ३. बुद्धि । केतिकि-दे० 'केतकी' । उ० सीय बरन सम केतिक अति हिंग

हारि । (व० ३२)

केतकी-(सं०)-एक प्रकार का छोटा सा पौधा जिसकी
पितयाँ लंबी नुकीली और काँटेदार होती हैं। बरसात में
इसमें फूल लगते हैं, जो लंबे सफेद रंग के बहुत सुगंधित
होते हैं। प्रसिद्धि के अनुसार इस पर भौरा नहीं बैठता।
इसका पुष्प शिवजी को नहीं चढ़ाया जाता।

केतन-(सं०)-१. निमंत्रण, श्राह्वान, २. ध्वजा, भंडा, ३.

चिह्न, ४. घर, ४. कीड़ा, ६. काम।

केतिक-(सं० कित + एक)-कितना, कितने, किस कदर।
उ० कालि लगन भलि केतिक बारा। (मा० २।११।२)
केतु-(सं०)-१. ज्ञान, २ दीप्ति, प्रकाश, ३ ध्वजा, पताका,
विष्णु के पेर का पताका, ४ निशान, चिह्न, ४. पुराणानुसार एक राज्ञस कबंध। यह राज्ञस समुद्र मंथन के
समय देवताओं के साथ बैठकर अमृतपान कर गया था,
इसलिए विष्णु ने इसका सर काट डाला। अमृत-पान के
कारण राज्ञस अमर हो गया था अतः सिर और कबंध
दोनो जीवित रहे। सिर का नाम राहु हुआ और कबंध का
केतु। पान करते समय सूर्य और चंद्रमा ने पहचनवाया
था अतः अव तक ये उनके अहण का कारण बनते हैं।
६ एक पुच्छल तारा, जिसका उद्य अशुभ माना जाता
है। ७ नवत्रहों में एक अह, म श्रेष्ठ, शिरोमणि। उ०
३ कुलिस-केतु-जव-जलज रेख वर। (वि० ६३) ६ उदय

्केतु सम हित सवही के । (मा० शश३) केतुमती–(सं०)–रावण की नानी प्रर्थात् सुमाली राचस

्की पत्नीका नाम ।

केतुजा-(सं० सुकेतु + जा)-सुकेतु यत्त की पुत्री ताइका राज्ञसी। उ० वाहुक-सुवाहु नीच, लीचर-मरीच मिलि, मुँहपीर केतुजा, कुरोग-जातुवान हैं। (ह० ३६)

केर्नू-दे॰ 'केनु'। उ०६. प्रगट भये नभ जहूँ तहूँ केतू। (मा०६।१०२।४) = कहि जय जय जय रघुकुल केनू।

(मा० शरूराध)

केतो-कित्ना। उ० काहू कान कियो न मैं कह्यो केतों कालि है। (क० ४।१०)

केंदली-**(सं०** कदली)-केले का पेड़।

केंदार-(सं०)-१. खेत के छोटे छोटे भाग, कियारी, २ श्रालवाल, थाला, थाँवला, ३ हिमालय का एक शिखर जहाँ केदारनाथ नाम का शिवलिंग है। उ० २. कनक कुधर-केदार, बीज सुंदर सुरमनिवर । (क । ७।११४)

केन-(सं०)-१ किससे, किसी से, २. एक प्रसिद्ध उप-निषद्। उ० १. जेन केन विधि दीन्हें दान कर इकल्यान।

(मा०७।१०३ ख)

केयूर-(सं०)-वाह में पहनने का एक आभूषण, विजावट, श्रंगद । उ० सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार किंकिनी-

रटनि कटितट रसालं । (वि० ४१)

कर-(सं कृतः, प्रा केरो)-संबंध कारक का चिह्न, का, की, के। विशेष-कर करे, या केरो आदि संबंध सूचक चिह्न केवल अवधी में प्रयुक्त होते हैं। उ० निसि संदरी केर सिंगारा। (मा० ६।१२।२)

करा (१)-दे॰ 'केर'। उ० परम मित्र तापस नृप केरा। (मा०१।१७०।२) केरी-दे० 'केर', की । उ० सगुन प्रतीति मेंट प्रिय केरी। (मा० २।७।३) केरे-दे० 'केर', के। उ० समय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। (मा० ४।४६।१)

केरा (२)-(सं० कदल)-केला। उ० सफल रसाल पूराफल

केरा। (मा० २।६।३)

केरि-दे॰ 'केर'। उ० नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकइ केरि। (मा० २।१२)

केरो-दे॰ 'केर'। उ० ठौर ठौर साहिबी होति है ख्याल

कालकलि केरो। (वि० १४६)

केलि-(सं०)-१. खेल, कीड़ा, २. रति, मैथुन, स्त्री प्रसंग, ३. हॅसी, मजाक, ४ पृथ्वी, धरित्री । उ० १ भोजन सयन केंखि लरिकाई। (मा० २।१०।३)

केलिगृह-(सं०)-१. नाटक का घर, रंगशाला, २ कोहवर, ३. स्त्री-प्रसंग करने का सुसज्जित भवन । उ० २ सोमा सील सनेह सोहावनो, समउ केलिगृह गौने। (गी०

शाव०४)

केंषट--(सं०केवर्स)-१.चत्रिय पिता श्रौर वेश्य माता से उत्पन्न जाति-विशेष, मल्लाह, निषाद। २ राम का भक्त गुहराज या निषाद, जिसने अपनी नाव पर उन्हें गंगा पार किया था। उ० २.सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे।(मा०२।१००) केवटपाल हि-केवट के पालनेवाले राम को, भगवान को। उ० सोकि कृपालुहि देइगो केवटपालहि पीठि १ (दो० ४६) केनटहि-केनट का, सञ्जाह का। उ० सोइ कृपाल केवटिंह निहोरा। (मा० २।१०१।२)

केवडु-दे॰ 'केवट'। उ० मागी नाव न केवडु श्राना। (मा०

२।१००।२)

केवल-दे॰ 'केव्ल'। उ० १. तुरीयमेव केव्लं। (मा० २। । छं० ६) केवल-(सं०)-१ एकमात्र, अकेला, सिर्फ, २ श्रुब, पवित्र, ३ श्रसहाय, ४. एक प्रकार का ज्ञान, ४. निश्चित । उ० १. जौ जप-जाप-जोग-व्रत-बरजित केंपल प्रेम न चहते । (वि० ६७)

केश (१)-(सं०)-१. रहिस, किरण, २. बाल, कच, ३.

बहा की एक शंक्ति, ४. वरुण, ४. विश्व, संसार, ६. विष्णु, ७. सूर्य, म. संपूर्ण ।

केश (२)-(सं० क + ईश)-१. शहा और महादेव । क= वहाा, ईश = महादेव। २ पृथ्वी के ईश, भगवान। उ० १ केशवं क्लेशहं केश-वंदित पद्दंह-मंदाकिनी-मूलभूतं। (वि० ४६)

केशरिणि-सिंह की स्त्री, शेरनी। उ० शुंभ नि:शुंभ कुंभीश रणकेशरिणि, कोध बारिधि वैरिवृद बोरे। (विं १४) केशरी-दे० 'केंमरी'।

केशरीकुमार-दे॰ 'केसरीकुमार'।

केशव-दे॰ 'केशव'। उ॰ १. दे॰ 'केश (२)'। केशव (सं०)-१. विष्णु का एक नाम, कृष्ण, २ 'सुंदर वाल-

केस (१)-दे० 'केश'। उ० १ जयति मंदोदरी केस कर्पन विद्यमान-दसकंठ-भटमुकुट-मानी । (वि० २६)

केंस (२)-ढे॰ 'केश (२)'।

केंसरि-दे॰ 'केंसरी'। केंसरिहि-केंसरी को, सिंह को। उ० हरष विषाट न केसरिहि, क्ंजर-गंज निहार। (दो०

केसरिकिसोर-दे० 'केसरीकिसोर'। उ० नाम कलिकामतरु

केसरिकिसोर को। (ह० ६)

केसरी-(सं० केसरिन्)-१. सिंह, शेर, २ घोड़ा, ३ हनु-मान के पिता का नाम । उ० १. दे० 'केसरीसुवन' । केसरीकिसोर-(सं० केसरीकिशोर)-इनुमान।

केसरीकुमार-(सं०)-हनुमान । उ० सर्के ना विलोकि वेप

केसरीकुमार को । (क० ४।१२)

केंसरीसुवन-(सं०-(केंसरी+सुत)-केंसरी के पुत्र हनु-मान । उ० जयति निर्भरानंद-संदोह, कपिकेसरी केसरी-सुवन भुवनैकभर्ता। (वि० २६)

केसव-दे० 'केशव'। उ० १. केसव किंह न जाय का

कहिए १ (वि० १११)

केसा-दे० 'केश'। उ० २. श्रवन समीप भए सित केसा। (साः शशक)

केहरि-(सं • केंसरी)-१ सिंह, शेर, २. घोड़ा, इनुमान के पिता केसरी। उ० १. मन्हूँ मृगी सुनि केहरि नाट्। (মা০ বাধধাৰ)

केहरी-दे॰ 'केहरि'। उ० १ आयउ कपि केहरी असंका। (मा० ६।३६।२)

केहिं-दे॰ 'केहि'। उ० ३. श्रसि मति सठ देहिं तोहि सिखाई। (मा० ६।१०।१)

केहि(१)-(सं० कः)-१. किस, कौन, २. किसे, कीन को, ३. किसी ने, किसने, ४ कोई भी। उ० १. जिमि गर्वे तक इ ले उँ के हि भाँती। (मा० २।१६।२)

केहि (२)-(सं० कर्च)-'के' का कर्म, संप्रदान तथा आधि-

करण कारक में अवधी रूप।

केहीं-दे० 'केहि'। उ० १. सो मैं यरनि कहों विधि केहीं। (भा० रा१३६।४)

केही–दे० 'केहि' । उ० २. उतरु देउँ केहि विधि केहि केही । (मा० २।१८१।२)

केंहूँ-(सं० कथम्) १. किसी प्रकार, २. वहीं भी।

केंहू-१. किसी को, २. कोई, २. किसी भी, किसी। उ० १. काहुहि लात चपेटन्हि केंहु। (मा० ६।४४।४)

कें-दे॰ 'के (१)'। उ० १. नर नाग सुरासुर जाचक जो

तुम सों मन भावत पायों न के । (क॰ ७१३ म)

कै (१)-(सं० क')-१. कौन, किसने, २. किसके । उ० कहु जह जनक धनुप के तोरा। (जा० ११२७०१२) २. तुलसी प्रभु तर तर विज्य किए प्रेम कनोड़े के न। (गी० २१२४) के (२)-(सं० कति<प्रा० कह्)-कितना, कितनी संख्या में। के (३)-(सं० कि)-या, अयवा, या तो। उ० वल कैथों वीरस, धीरज के, साहस, के तुलसी सरीर धरे सवनि को सार सो। (ह० ४)

के (४)-(सं० कृतः)-का, की, के, संबंध कारक का चिह्न। उ० धोवी के सो कृकर न घर को न घाटको। (क० ७।६६) रामकथा के मिति जग नाहीं। (मा० १।३३।३)

के (५)-(फा॰ कि)-कि। उ॰ तुलसी सरल साय रघुराय माय मानी, काय मन यानी हूँ न जानी के मतेई हैं। (क॰ २।३)

कै (६)-(सं॰ कृते)-के लिए, को।

कै (७)-(सं० कृ)-करके, काम करके, काम कर। उ० गीतम सिघारे गृह गौनो सो लिवाइ कै। (छ० २।६) कै कइ-दे० 'कै केई'। उ० भूप प्रीति कैंछइ कठिनाई। (मा० २।३७।२) कैकइहि-कैंकेई को, रानी केंकयी को। उ०

जह तह देहि कैकइहि गारी। (सा॰ २१४७)१)

कै कई -दे ॰ 'कै के ई'। उ॰ साँक समय सानंद नृषु गयउ कै कई गेहँ। (मा॰ २।२४)

कैकय (१)-(सं० केकय)-याज के कारमीर के पास का प्राचीन देश या जनपद। कैकेयी यहीं की राजकुमारी थीं।उ विस्वविदित एक कैकय देस्। (मा० १११४२११) कैकय (२)-(सं० केकेय)-केकय देश का राजा। कैकेयी के पिता। कैकयनिदिन-कैकय की प्रत्री, कैकेयी। उ० यावत सुत सुनि कैकयनिदिन। (मा० २११४६११) कैकयसुता-कैकेयी। उ० कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। (सा० १११६११)

कैकेड-टे॰ केकेडे'।

कैकेई-(सं॰केंकेयी)-राजा दगरथ की सबसे छोटी रानी श्रोर भरत की माता जिसने श्रपनी दासी संथरा के बहकाने से रामचंद्र को बनवास दिलवाया था। यह केंक्यराज की पुत्री श्रोर श्रानिन्द्य सुन्दरी थी। उ॰ गए जेहि भवन भूप कैंकेई। (मा॰ २।३८॥३)

कैकेय-(म॰)-कैक्य गोत्र उत्पन्न पुरुष, केक्य देश का राजा।

कैकेयी-(सं०) - डे० 'केकेई'।

कैटम-(सं०)-सधु नामक देत्य का छोटा भाई जिसे विष्णु ने मारा था। उ० श्रित वल मधुकेटम लेहि मारे। (मा० ६१६१४) कैटमारे-(सं० कैटम + श्रिर)-केटम को मारने-वाले भगवान, हे भगवान! उ० वद्त 'जय जय जय जयित केटमारे'। (गी० १।२६)

वेनव-(सं०)-१ घोखा, छल, २ जुत्रा, घूत, क्रीडा, ३. ूण्कु मण्णि, ८ धनुरा ।

रेषीं-(सं० पि + ?)-श्रथवा, वा, वा, किथीं। उ० सुखमा हो देर केथीं, सुकृत सुमेर केथीं। (क० ७१३६)

कैर-(?)-कोई।
केरव (१)-(सं०)-१. कुमुदिनी, कमिलनी, कोई, २. सफें द कमल, ३ शतु, ४. जुआरी, ४. धूर्त । उ० १. सखी रम्बहुँ विधु-उदय सुदित कैरव-कली। (जारू १२४) कैरव (२)-(सं० केरवी)-चाँदनी रात।

केरव (२)-(सं कर्स्या)- वाजुना राता । केलास-(सं०)-१ हिमालय की एक चोटी का नाम । पुराणों के चनुसार यह रिवजी का रथान है। शिव-लोक। एक पर्वत जिस पर शिवजी निवास करते हैं। २ कुवेर का निवास। उ० १ कौतुक्हीं कैलास पुनि लीन्हेंसि जाइ उठाइ। (मा० ११९७६) केलासहि-केलास पर, कैलास पर्वत के ऊपर। उ० जवहिं सभु केलासहिं आए।

(मा० १११०२१२) केलासा-दे० 'केलास' । उ० १, गनन्ह समेत बसर्हि

कैलासा। (मा० १।१०२।२)

कैलास्-दे॰ 'कैलास'। उ०१ परम रम्य गिरिवह कैलास्।

(मा० १।१०५।४)

कैवल्य-(सं०)-१. शुद्धता, निर्तिप्तता, २. मोच, निर्वाण, मुक्ति, श्रपवर्ग। उ० २. सो कैवल्य परमपद लहुई। (मा० ७११६११) कैवल्यपति—मोच के स्वामी, भगवान। उ० कैवल्यपति, जगपति, रमापति, प्रानपति गति कारनं। (वि० १३६) कैवल्यम्—दे० 'केवल्य'। उ० २. यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमति दुर्लभम्। (मा० ६१९। ठलो० ३)

कैस्ड-कैसा भी, किसी प्रकार का भी। 'कैसउ'। कैसा-(सं० कीदश)-१ किस प्रकार का, किस द्इ का। २. की भाँति। उ० १. तुम्हिह रघुपतिहि ग्रंतर कैसा। (मा॰ ६।६।३) कैसी-'कैसा' का स्नीलिंग। दे॰ 'कैसा'। किस प्रकार की। उ० भरतदसा तेहि अवसर कैसी। (मा० २।२३४।४) कैसे-दे० 'कैसे'। उ० १. उभय वीच सिय सोहति कैसें। (मा० २।१२३।१) कैसे-1 किस् प्रकार, किस प्रकार से, २. क्यो, किस लिए। उ॰ १. कैसे कहे तुलसी हुवासुर के बरदानि ! (क० ७१९०) कैसेउ-कैसे भी, किसी प्रकार भी। उ० कैसेउ पाँवर पातकी जेहि लई नाम की श्रोट! (वि॰ १६१) कैसेहूँ-१ किसी भी प्रकार से, कैसे भी। २. कैसा भी, किसी भी प्रकार का। उ० १ कैसे हुँ नाम लेहि कोड पामर सुनि साटर आगे हैं लेते। (वि॰ २४१) के हे हु-है॰ 'कैसेहुँ'। उ० २. ज्ञान परसु दे मधुप पठायो बिरह बेित केंसेहु कठिनाई। (कृ० ४६)

केसंहु कार्रनाइ। (कृ॰ १६) कैसो-१ का सा, की माँति, को तरह, के समान, २. कैसा, दिस प्रकार का, किस प्रकार से। उ० १. नीच निसाचर वैशी को वंधु विभीपन कीन्ह पुरंदर कैसो। (क॰ ७१४)

केहूँ (१)-(सं० कुहः)-किसी जगह, किसी स्थान पर। केहूँ (२)-(१)-१. किसी तरह, किसी प्रकार, २. किसी भी। उ०१ पठयों है छपद छवीले कान्ह केहूँ कहूँ।

(क॰ ७१३४) कोंक्रें–दे॰ 'कोछ' । गोट में । उ॰ गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली।(मा॰ ७।१८।१)

को (१)-(सं० कः)-१ कौन, किसने, २ क्या, ३. किसमे, ४. किसे। ७० १. उपमा को को हैं ? (गी० ११८०) - को (२)-(सं० कर्च)-के लिए, को, कर्म तथा संप्रदान कारक का चिन्ह। उ० उपमा को को है ? (गी० १।८०) को (३)-(सं० कृतः)-का. के, संबंध कारक का चिह्न। उ० मनहूँ को मन मोहै। (गी० १।८०)

कोइ—दे० 'कोई'। उ० ४. गुप्त रूप श्रवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ। (मा० ११४८ क) कोइ कोई—विरले, कम लोग, शायद ही कोई। उ० कहें कौन रसन मौन जाने कोइ कोई। (कु० १) कोई—(सं० कोपि)—१ ऐसा एक जो श्रज्ञात हो, न जाने कौन एक, २ बहुत में से चाहेजो एक, ऐसा एक जो श्रनिर्दिष्ट हो। ३. एक भी, एक भी श्रादमी, ४. बिरले ही, बहुत कम, ४. लोग। उ० ३. यह कुचालि कबु जान न कोई। (मा० २।२३।४)

कोउ-दे० 'कोई'। उ० ४. सबु कोउ कहंद् रासु सुठि साधू।
(सा० २।३२।३) कोउ कोऊ-दे० 'कोइ कोई'। उ० यह
प्रसंग जानइ कोउ कोऊ।(सा० ७।४।२) कोऊ-दे० 'कोई'।
उ० ६ मिलत धरें तन कह सबु कोऊ। (मा० २।१११।१)
कोए-(सं० कोण)-धाँख के देले, धाँख के कोने। उ०
रुचिर पत्रक-लोचन जुगतारक स्थाम, भरुन सित कोए।
(गी० ७।१२)

कोक-(सं०)-१ चकवा पत्ती, चक्रवाक, सुरख़ाब, २. विष्णु, ३. मेडिया, ४ रतिशास्त्र के एक प्रसिद्ध त्राचार्य, ४ मेडक। उ० १. मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि। (मा० २।८६) कोकी-कोक या चकवा की स्त्री। उ० दे० 'कोक'।

कोकनद-(सं०)-१. लाल कमल, कमल, २. लाल कुमुद । उ० १ लोक-लोकप-कोक कोकनद-सोकहर-इंस हनुमान कुल्यानकर्ता । (वि० २६)

कोका-१ चकवा-चकई, र दे० कोक'। उ० १ निसि दिनु नहिं श्रवलोकहिं कोका। (मा० १।८४।३)

कोिकल-(सं०)-कोयल पत्ती, कोिकला। इसकी वाणी बड़ी मधुर होती है। उ० गावहि मंगल कोिकल वयनी। (मा० राष्ट्राध) कोिकलन-कोिकल का बहुवचन, कोयलें। उ० तुलसी पावस के समय धरी कोिकलन मौन। (दो० ४६४)

कोकिला-(सं०)-कोयल, पिक । उ० मधुप निकर कोकिला प्रबीना । (मा० ३।३०।४)

कोक्-दे॰ 'कोक'। उ० ससि कर छुअत विकल जिमि कोक्। (मा॰ २।२६।२)

कोखि-(सं० कुचि)-१ उदर, पेट, जठर, २ गर्भ, गर्भाशय। उ० २ कौसिला की कोखि पर तोषि तन वारिये री। (का०१।१२) यु० कोखि जुडानी-पुत्रवती हुई।उ० धानँट अवनि, राजरानी सब् माँगहु कोखि जुडानी। (गी०१।४)

कोछ-(सं० कक्त)-१ गोद, २ स्त्रियों के श्रंचल का एक कोना।

कोट (१)-(सं )-१ दुर्ग, गढ़, किला, २. शहर-पनाह, शाचीर, परकोटा, ३. राजमहल । उ० २. कनक कोट कर परम प्रकासा । (मा० ४।३। छं० १)

कोट (२)-(सं॰ कोटि)-समूह, भुंड।

कोटर-(सं०) पेड का खोखला भाग, खोखली जगह, पेड

का तने आदि का वह खोखला भाग जिसमें पत्ती रहते हैं। उ० महा विटप कोटर महुँ जाई। (सा० ७।१०७।४)

कोटि-(सं०)-१ सौ लाख की संख्या, करोड़, २ ग्रमित, मुंड, बहुत ऋधिक, ३. धनुष का ऋगला भाग, ४. त्रिक्षुज की एक भुजा, ४ किसी अस्त्र की नोक या धार, ६ उत्तमता, उत्कृष्टता, ७ किसी वादविवाद का पूर्वपन्न, न वर्ग, श्रेणी, दर्जा। उ० २.कहइ करहु किन कोटि उपाया। (मा १२३३३) कोटिक-(सं० कोटि)-करोडों, श्रमित, बहुत। उ० गिरिसम होहि कि कोटिक गुंजा। (मा० २।२८।३) कोटिन-करोडों, श्रनेक। कोटिन्ह-करोड़ो, कोटि का बहुबचन । उ० हय गय कोटिन्ह केलि मृग पुर पसु चातक मोर। (मा० २।८३) कोटिहुँ-करोडों भी, असंख्य भी। उ० जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी। (मा० १।१००।४) कोटिहु-करोडों भी। उ० मोहजनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई। (वि० ८२) कोटिहॅ-करोडों भी, अनेक भी। उ० जेवँत जो बढ्धी अनदु सो मुख कोटिहूँ न परै कह्यो । (मा॰ १।६६। छं०१) कोटिह-दे॰ 'कोटिहु'।

कोटी-दे॰ 'कोटि'।

कोठरी-(स॰ कोण्ठक)-छोटा कमरा, छोटा घर । उ० धघ श्रदगुनन्हि की कोठरी करि कृपा मुदसंगत भरी । (गी॰ ३११७)

कोठि-(सं० कोष्ठ)-१ श्रनाज रखने का कोठिखा, वखार, गंज, २ ढेर, समृह । उ० २ सोक कवंक कोठि जिन होहू । (मा० २।४०।१)

कोठिला-(सं० कोष्ठ) श्रनाज भरने का वड़ा सा कच्ची मद्दी का बना वर्तन । कच्ची बखार । उ० चुपिक न रहत, कह्यो कछु चाहत, ह्वेहें कीच कोठिला घोए । (कृ० ११)

कोढ-(सं० कुष्ठ)-एक प्रकार का रक्त श्रीर त्वचा संबधी रोग जो प्राय संक्रामक श्रीर पुरुपानुक्रमिक होता है। वैद्यक शास्त्रानुसार यह १८ प्रकार का होता है। गिलत कोद मे श्रंग सह-गलकर गिरने लगता है। कुष्ट रोग। नोढ की खाज-[कोढ़ तो स्वयं श्रत्यंत दुखदायी रोग है, उसमें भी खुजली हो जाय तो परिस्थिति श्रीर भी दुख-दायी हो जाती है ] दु.ख पर दु.ख, विपत्ति पर विपत्ति। उ० एक तो कराज किलकाज सूज-सूल तामें, कोढ में की खाज सी सनीचरी है भीन की। (क० ७।१७७)

कोतल-(फा॰)-१ सजा-सजाया घोडा, जिस पर कोई सवार न हो, जलूसी घोडा, २ राजा की सवारी का घोडा। उ॰ २ कोतल संग जाहि डोरिश्राए। (मा॰ २।२०३।२)

कोतवाल-(फा॰ कुतवाल, तु॰ सं॰ कोष्ट्रपाल) नगर में पुलिस का एक बढ़ा श्रफसर। उ॰ कालनाथ कोतवाल, टंडकारि टंडपानि, सभासद गनप से श्रिमित श्रनृप है। (क॰ ७।९७१)

कोदड-(सं०)-धनुष, कमान। उ० कोटंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही। (मा० ११२६१। छं० १) कोदंडा-दे० 'कोदंड'। उ० कटि निपंग कर सर कोटंडा। (मा० १११४७।४)

कोद्व-(सं० क्षोत्रव) -कोदो, एक प्रकार का धान जिसका

खाना बुरा समका जाता है। वैद्यक के अनुसार भी इसका खाना वर्जित है। उ० फरइ कि कोदव वालि सुसाली। (मा० २।२६१।२)

कोदो-दे॰ 'कोदव' । उ॰ हुतो ललात कृसगात खात खरि मोद पाइ कोटो-कनै । (गी० ४।४०)

कोन (१)-(सं० कोण)-कोना।

कोन (२)-(प्रा० कवर्ण)-कौन्।

कोना-किनारा, छोर, गोंशा, कोए। उ० लोचन जलु रह

लोचन कोना । (मा० शर४६।१)

कोने (१) कोना, किनारा, एक छोर । उ० तैसिये लिलत उरमिला, परसपर लखत सुलोचन-कोने । (गी० १।१०४) कोने (२)-(प्रा० कवण)-किसको, किसे ।

कोप-(स्०)-क्रोध, गुस्सा । उ० जब तेहि जानेउ मरम तव

श्राप कोप करि दीन्ह। (मा० १।१२३)

कोपर (१)-(सं० कपाल)-किसी धातु का बढ़ा थाल, जिसमें एक श्रोर उसे सरलता से उठाने के लिए कुंढा लगा रहता है। उ० कनक कलस भिर कोपर थारा। (मा०१।३०१।१)

कोतर (२)-१. कोपल, श्रकुर, कुल्ला ।

कोपहिं - क्रीध करें, क्रोध करते है। उ० जौं हिर हर कोपहि मनमाही। (मा० १।१६६।२) कोपि (१) - क्रोधित होकर। उ० सुनत कोपि कपि कुंजर धाए। (मा० ६।४७।१) कोपिहिं - १ क्रोधित होंगे, २. कोधित हुए। उ० १. जबहिं समर कोपिहिं रघुनायक। (मा० ६।२७।३) कोपे- १ क्रोधित हुए, २ कुपित, क्रोधित। उ० १. रिपु परम कोपे जानि। (मा० ३।२०। छं० ४) कोपेड - क्रुद्ध हुए, कुपित हुए। उ० कोपेड समर श्रीराम। (मा० ३।२०। छं० १) कोपा-दे० 'कोप'। उ० सुनहु वचन पिय परिहिंग कोपा। (मा० ७।६।२)

कोपि (२)-१ कोई, कोई भी, २ कौन। उ०१ गुन दूपक

त्रात न कोपि गुनी। (मा० ७।१०१।१)

कोपी-(सं कोपिन्)-कोप करनेवाला, क्रोधी। उ० रन दुर्मद् रावन् श्रति कोपी। (मा० ६। ८२। २)

कोपु-दे॰ 'कोप'। उ॰ वीरभट्ट करि कोपु पठाए। (मा॰

शहशा१) <del>होदिस</del> (च

कोविद-(सं० कोविद)-पंडित, विद्वान्। उ० सत्यसार कवि

कोविद् जोगी। (मा० ३।४४।४)

कोमल-दें कोमल'। उ०१. कृपालु शील कोमलं। (मा० ३।४। छं०१) कोमल-(सं०)-१. नरम, मुलायम, नाजुक, २. श्रपरिपक्ष, कच्चा, ३ सुंदर, ४ स्वर का एक भेद, ४. नम्र। उ०१ सुनि उमा यचन विनीत कोमल सकल श्रयला सोचहीं। (मा०१।६७। छं०१) कोमली-दोनों कोमल। उ०कोसलेन्द्र पदकंजमंजुलो कोमलावज महेश-यन्दिती। (मा०७।१। श्लो०२)

कोमलता-(सं०)-१ मृदुलता, नरमी, २. मधुरता, नम्रता। ३०१ मति थोरि कटोरि न कोमलता। (मा०

०१५०२११)

कोमलताई-दे० 'कोमलता'। उ० १ भरत भाग्य प्रमु

कोय-(सं० कोषि)-१ कोई, र कोई ही, शायद ही कोई।

उ० १. सकत काम पूरन करे जाने सब कोय। (वि॰ १०८) २. तुलसी कहत सुनत सब ससुभत कोय। (व॰

कोये-(सं॰ कोण)-ग्रांख का कोना । उ० तुलसी नेवझाविर करति मातु श्रति प्रेम-मगन मन, सजल सुलोचन कोये ।

(गी० १।१२)

कोर (१)-(सं० कोण)-१. किनारा, छोर, २. कोना, अंत-राल, ३ बेर, द्वेप, ४. दोप, ऐव, ४. पंक्ति, कतार । उ० २. लोकपाल अनुकूल विलोकियो चहत विलोचन-कोर को। (वि० ३१)

कोर (२)-(सं० कवल)-कलेवा, छाक, मजबूरों या कुलियों

को दिए जानेवाला जलपान।

कोरि (१)-(सं० कोण)-किनारा।

कोरि (२)-(सं० कुंड>कोइना = खोदना, कुरेदना)-कुरेदकर, खोटकर, खुरचकर, छीलकर। उ० चीरि कोरि पचि रचे सरोजा। (मा० ११२८८।२)

कोरी (१)-(सं॰ कोटि)-करोड़, अनेक । उ० रघुपति बिमुख

जतन कर कोरी। (मा० १।२००।२)

कोरी (२)-(मुं० कोडी)-वीस।

कोरी (३)-(१)-हिन्दू जुलाहा, कपडे बुननेवाली एक जाति।

कोरी (४)-(१)-जो काम में न लाई गई हो। अछूती। कोरें-(१)-कोरा, सादा, जिस पर कुछ न किया गया हो, अछूता। उ० सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें। (मा० १।६।६)

कोरे-दे० 'कोरे'।

कोल-(सं०)-१. एक जंगली जाति, भील, २ सूत्रर, शूकर, ३. गोद, उत्संग, ४ शनैश्चर ग्रह, ४. बेर । उ० १ उलटा जपत कोल ते भए भूम्पिराउ। (व० ४४) २. कोल कराल दसन छवि गाई। (मा० १।१४६।४) कोलनी-भीलनी, शवरी। उ० आगे परे पाहन कृपा, किरात, कोलनी, कपीस निसिचर अपनाए नाए माथजू। (क० ७।१६) कोलिन्ह-कोलो ने, भीलों ने। उ० सब समाचार किरात कोलिन्ह आइ तेहि अवसर कहे। (मा० २।२२६। छं० १) कोलिनि-कोल जाति की स्त्री। उ० कोलिनि कोल किरात जहाँ तहाँ विलखात। (गी० ३।२)

कोला-दे॰ 'कोल'। उ०२ दिसि कुंजरहु कमठ श्रिह

कोला। (मा० १।२६०।१)

कोलाइल-(सं)-बहुत से लोगों की श्रस्पष्ट चिल्लाहट, शोर, हल्ला। उ० काक कंक बालक कोलाइल करत हैं। (क॰ ६।४६)

कोलाहलु-दे॰ 'कोलाहल'। उ॰ राउर नगर कोलाहलु होई। (मा॰ २।२३।४)

कोल्इ-दे॰ 'कोल'।

कोल्हुन-कोल्हू का बहुवचन। उ० भूल्यो सूल कर्म-कोल्हुन तिल ज्यों बहु बारिन पेरो। (वि०१४३) कोल्हू-(१)-तेल या ऊख पेरने का यंत्र जो उसर के आकार का, पत्थर या काठ का होता है। कष्ट देने के लिए कोल्हू में पेलना या पेरना आदि का प्रयोग होता है। उ० पेरत कोल्हू मेलि तिल तिली मनेही जानि। (वो० ४०३) कोविद-(सं०)-१. पंडित, विद्वान, २. काम्यकार। उ० १. सिद्ध कवि-कोविदानंददायक पदद्वंद, मंदात्ममनुजैर्द्र-रापं। (वि० ४४)

भंडार, ख़ज़ाना, समूह, २. फूलों की कोश-(सं०)-१ बंधी कली, ३ तलवार या कटार ऋादि का स्यान, ४ श्रभिधान, वह अंथ जिसमें अर्थ तथा पर्याय श्रादि दिए गये हो। १. श्रंडकोश, ६ रेशम का कोया, रेशम, ७. खोल, थैली।

कोशल-(सं०)-१. सरयू के दोनों किनारो पर बसा एक प्राचीन जनपद, जिसकी राजधानी श्रयोध्या थी। २ श्रयोध्या नगर, ३ कोशल देश में वसनेवाली प्रत्रिय जाति। उ० १ रघुनंद ग्रानेंदकंद कोशल चंद दशरथ-नंदनं। (वि० ४४)

कोशलपुर-अयोध्या।

कोशलयुता-कौशल्या, राम की माता। उ० जयति कोशला-केवल्य-फल चारु कोशलसुता-कुशल, धीश-कल्याण, चारी। (वि० ४३)

कोशला-(सं०)-कोशल की राजधानी, श्रयोध्या।

कोशलाधीश-१ दशरथ, २ राम।

कोष-दे॰ 'कोश'।

कोषला-दे॰ 'कोशला'।

कोस (१)-दे॰ 'कोश'। उ० ६ हिंठ सठ परबस परत जिमि कीर, कोस-कृमि, कीस। (दो० २४३)

कोस (२)-(सं० क्रोशे)-दूरी की एक नाप जो लगभग २. मील के बराबर होती है।

कोसल-दे॰ 'कोशल'।

कोसलधनी-कोशल के राजा, दशरथ। उ० १. सुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसली रहिं कोसलधनी। (मार् रावस्वा छं० १)

कोसलपुर-दे॰ 'कोशलपुर'। उ० बहा भयउ कोसलपुर भूपा। (सा० ३।३४३।३)

कोसलसुता-दे॰ 'कोशलसुता'।

कोसला-दे॰ 'कोशला'। उ॰ प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। (मा० २।१०३)

कोसा-(सं॰ कोश-खज़ाना)-दे॰ 'कोश'। उ॰ १. मागह भूमि धेनु धन कोसा। (मा० १।२०८।२)

कोसिला-दे कौशल्या'।

कोषु-(सं० कोश)- खजाना। दे० 'कोश'। उ० १ देसु कोसु परिजन परिवारः। (मा० २।३१४।४)

कोइ-(सं कोध)-गुस्सा, क्रोध। उ० किंकर कंचन कोह काम के। (मा० १।१२।२)

कोहबर्-(सं० कोष्ठवर्)-ब्याह का घर जहाँ कुल देवता स्थापित किए रहते हैं। उ० वर् दुलहिनिहि लेवाइ सखी कोहबर गहें। (जा० १६४) कोहबरहि-कोहबर में। उ० कोहबरिह आने कुँ अर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै। (मा० १।३२७।छ० २)

कोहा-दे॰ 'कोह'। उ॰ ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा।

(मां ४।१८।३)

कोहाती-क्रोध करते, क्रोधित होता । उ० काल करम कुल कारनी कोऊ न कोहातो। (वि० १४१) कोहानी-क्रोधित हो गई। क़ुद्ध हो गई। उ० कीरति, कुसल, भूति, जय ऋधि सिधितिन्ह पर सबै कोहानी। (गी० १।४) कोहाब-(सं कोघ)-कोहाना, मान करना, रूठना, क्रोधित होना। उ० तुम्हिह कोहाब परम प्रिय ग्रहर्ह (मा० २।२८।१)

कोही-कोधी, कोध करनेवाला । उ० खर कठार में अकरन कोही । (मा० १।२७४।३)

कौ-(सं कर्च)-को। कर्म तथा संप्रदान का चिह्न । उ० धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहं अति कल्यान। (मा०

कौ-(दे॰ 'कब')-कब। उ० क्यो कहि जात महा सुखमा, उपमा तिक ताकत है किव की की। (क० ७।१४३)

कौडिह -कौड़ी भी। उ० लहैं न फूटी कौडिह, को चाहै, केहि काज ? (दो॰ १०८) कौड़ी-(सं॰ कपर्दिका)-१. समुद्र का एक कीड़ा जो घोंचे की तरह एक अस्थिकोश के श्रंदर रहता है। वराटिका। २. धन, द्रव्य, ३ मुच्छ, व्यर्थ, ४ कम मूल्य, थोड़ा लाभ। उ० ४. कौड़ी लागि लोभ बस करिह वित्र गुर घात। (मा० ७।१६क) मु० दू कौड़ी को-तुच्छ, निरर्थक। उ० कूर कौड़ी दू को हौं ग्रापनी श्रोर हेरिए। (ह० ३४)

कौतुक-(सं )-१ कुतूहल, २. अचंभा, आश्चर्य, ३ विनोद, दिल्लगी, ४ आनंद, खुशी, ४ तमाशा, खेल, दृश्य, बिना परिश्रम किया गया काम। उ० २. कहहु मोहि म्रिति कौतुक भारी। (मा० ७।४४।१) ४ कौतुक सागर सेतु करि आये कृपानिधानु । (प्र० ४।३।४) कौतुकहिं-दे० 'कौतुकहि'। कौतुकहि–खेल ही में, हॅसी में ही। उ० गहि करतल, मुनि पुलक सहित, कौतुकहि उठाइ लियो। (गीरशमम) कौतुकहीं-खेल ही में, श्रासानी से। उ० कोतुकही प्रभु काटि निवारे। (मा० ६।१११३) कोतुकही-दे० 'कोतुकही'।

कौठुकित्रान्द-खिलवाड करनेवालों को, कौतुकियों को । उ० तौ कौतुकिञ्चन्ह् ञ्रालसु नाही। (सा० ११८१) कौतुकि-

त्र्यन्ह<del>ि दे</del>० 'कौतुकिञ्चन्ह' ।

कौतुकी-(सं०)-कौतुक-प्रिय, खिलवाडी, विनोदप्रिय । उ० मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ। (मा० १।१३०।४) कौतुकु-दे॰ 'कौतुक'। उ॰ सती दीख कौतुक सग जाता।

(मा० शश्थार)

कौत्हल-१. तमाशा, लीला, खेलवाड, २. श्राश्चर्य, ३. उत्सुकता। उ० १ यह कौतूहल जानइ सोई। (मा० ६।४४।२)

कौन-(सं० कः पुनः, प्रा० कवर्ग)-एकप्रश्न वाचक सर्व-नाम जो अभिप्रेत न्यक्ति या वस्तु की जिज्ञासा करता है। उस मनुष्य या वस्तु को स्चित करने का शब्द जिसको पूछना होता है। उ० तहें तुलसी के कौन को काको तकिया रे ? (वि० ३३)

कौनप-(सं० कौराप)-१ राचस, निशाचर, २ पापी। उ० ९ केवट कुटिल भालु कपि कौनप कियो सकल सँग

भाई। (वि० १६४)

कौनि-'कौन' का स्रीलिंग। उ॰ तुलसिदास मोको बड़ो सोच है तु जनम कौनि विधि भरिष्टै। (गी० २।६०) कोर्ने-किसने, कौन ने । दे० 'कोने' । उ० रघ्यीर चरित

अपार यारिवि पार किय कौनें लहो। (मा० १।३६१। छं० १) कौने-१. किसने, २. कौन, किस, ३ किससे। उ०१. कासों कहीं, कोने गित पाहनिह उई है १ (वि०१८१) कौनेउ-किसी भी। कौनो-१. कौन, २ कोई भी, किसी भी। उ०१ कौन जाने कौनो तप, कोने जोग जाग जप, कान्ह सो सुवन तो को महादेव दियो है। (क्र०१६)

कौमार-(सं०) कुमार अवस्था, जन्म से पाँच वर्ष तक की अवस्था। उ० कौमार, संसव अरु किसोर अपार अघ को

कहि सकै। (वि० १३६)

कौमुदी-दे॰ 'कौमुदी'। उ॰ १. जनु इसुदिनी कौसुदी पोषी। (सा॰ २।११८।२) कौमुदी-(सं॰)-१. चाँदनी, घन्द्रप्रभा, २ कार्तिकी पुर्णिमा, ३ इसुद, इसुदिनी। कौमोदकी-(सं॰)-विष्णु की गदा। उ॰ वसन-किजल्क-घर

गमादका−(स०)−विष्णु को गदा । उ० वसन-किजल्क-घर चक्र सारंग-दर-कज-कौसोदकी ऋति विसाला । (वि० ४६)

कौर-(सं॰ कवल)-ब्रास, निवाल, उतना भोजन जितना एक वार मुँह में डाला जाय। उ॰ तुलसी परोसो त्यागि मांगै कूर कौर रे। (वि॰ ६७)

कौरव-(सं॰)-कुरु राजा की संतान, कुरु-वंशज, दुर्योधन

नौल-(सं०)-१. वासमार्गी, शराबी, २ श्रन्छे कुल में उत्पन्न, कुलीन। उ० १ कौल कासवस कृपिन विसूदा। (सा० ६।३१।१)

कौशल-(सं०)-१ कुशलता, चतुराई, निपुणता, २.

मंगल, ३. अयोध्या का निवासी।

कौशलेश-(सं०)-ग्रयोध्या केराजा। १ राम, २ दशरथ। कौशल्या-(सं०)-कोशल के राजा दशरथ की प्रधान स्त्री श्रीर रामचंद्र की माता।

कौशिक—(सं०)—१. विश्वामित्र (कुशिक राजा के वंशज), २ कुशिक राजा के पुत्र गाधि, जो इंद्र के श्रंश से उत्पन्न हुए थे। २ इंद्र, ४. उल्लू पची, ४ गूगुल, ६ मदारी, साँप पकड़नेवाला।

कोशेय-(सं०)-रेशमी वस्त्र। उ० नीलनव-वारिधर सुभग सुभ कांतिकर पीत कौशेय-वर वसन-धारी । (वि० ४१)

कौं मलेस-दे० 'कौंगलेश'। उ० १ को है रन रारि को ्जों कोंसलेस कोपिहें ? (क० ६।१)

कौसल्यहि—१ कौशल्या को, २ कौशल्या ने । उ० १ कौस-लयहि सब कथा सुनाई। (मा० २। १४४। २) कौसल्याँ— कौशल्या ने । उ० कौसल्याँ श्रव काह विगारा। (मा० २। ४६। ४) कौसल्या—दे० 'कौशल्या'।

कौसिक-दे० 'कोनिक'। उ० १ कौसिक, मुनि तीय, जनक मोच-ग्रनल जस्त। (वि० १३४) कौसिकहि-कौशिक को, विर्यामित्र को। उ० जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा।

(मा० १।२८६।३)

कोसिकी-(सं० कोशिकी)-१ चंडिका, २ राजा कुशिक की पोती घोर घटचीक सुनि की छी, जो अपने पति के साथ मदेद स्वर्ग गई थी। ३ काच्य में चार प्रकार की वृत्तियों में में पहली वृत्ति । इसमें करुण, हास्य या श्रंगार रस का वर्णन रहता है। वर्णों में केवल कोमल वर्णों का प्रयोग होता है।

कोिसलाँ-कौशल्या ने । उ० जस कौसिलाँ मोर भल ताका । (मा० २।३३।४) कौसिला-टे० 'कौशल्या'। कौसिलाहु-कौशल्या भी। उ० कोसिलाहु ललिक लपन लाल लए हैं। (गी० १।११)

कौसेय-दे॰ 'कौशेय'।

कौस्तुभ-(सं०)-पुराणानुसार एक रत्न जो समुद्र मंथन से निकला था। इसे विष्णु अपने वक्त्थल पर पहने रहते हैं। क्या-(?)-एक प्रश्न वाचक शब्द जो उपस्थित या अभिष्रेत वस्तु की जिज्ञासा करता है।

क्यों-(असं क्वेव) श्रप्त केव) - किस कारण, किस कारण से, किस लिए। उ० तौ क्यों बदन देखावतो कह बचन इया रे। (वि० २३) क्योकर-१ किसलिए, २ कैसे, किस तरह। क्योंकरि-हे० 'क्योकर'। उ० २ सकुचत हों श्रति, राम कृपानिधि ' क्योंकरि विनय सुनावी ? (वि० १४२) क्योंहूँ - कैसे भी, किसी प्रकार भी। उ० सीमि रीकि विहसि श्रमस क्योंहूँ एक बार, 'तुलसी त् मेरो' बलि, कहियत किन १ (वि० २४३)

क्यों-दे॰ 'क्यो'।

कतु-(सं०)-१ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, २ निश्चय, ३. इच्छा, ४ विवेक, ४ इंद्रिय, ६ विष्णु, ७ जीव, आत्मा, म कृष्ण के एक पुत्र का नाम, ६ ब्रह्मा के एक मानस पुत्र का नाम जो सप्तिपियों में से एक है। उ० १ सुमिरिए छाँडि छल भलो कतु है। (वि० २४४)

क्रम (१)-(सं०)-१ पैर रखने की क्रिया, २. तरतीय, सिलसिला शैली, ३ वामन अवतार का एक नाम। क्रमक्रम-शनै: शनै, धीरे-धीरे, एक-एक करके।

क्रम (२)-(सं॰ कर्म)-कर्म, काम। उ॰ मन क्रम बचन सत्य ब्रह्म (मा॰ १।१६।४)

क्रमनासा-दे॰ 'करमनासा'। उ॰ कासी मग सुरसरि क्रम-नासा। (मा॰ ११६१४)

क्रय-(सं०)-मोल लेने की क्रिया, खरीदने का काम। क्रव्याद-(सं०)-१ मांसभन्नी, रान्तस, सिंह, गिड, २ चिता की श्राग।

क्राति—१ एक दशा से दूसरी दशा में परिवर्तन, उत्तट-फेर। २ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन।

कियन-'किया' का वहुवचन । कियन्ह-दे० 'कियन'।
किया-(सं०)-१ किसी प्रकार का व्यापार, किसी काम
का होना या किया जाना, कर्म, २ प्रयत्न, ३ अनुष्ठान,
आरम्भ, ४ व्याकरण का एक अंग, जिसमें किसी व्यापार
का होना या करना पाया जाय, जैसे आना, जाना आदि।
२ शोच, स्नान आदि नित्य के कर्म, ६ श्राद्ध आदि
भेतकर्म, ७ प्रायश्चित आदि कर्म, में. उपचार, उपाय,
६ मुकदमें की कार्रवाई। उ० १ नित्य किया करि गुरु
पहिं आए। (मा० १।२३६।४)

क्रीड़त-१. खेलते हैं, खेल रहे हैं, २ खेलते हुए, खेल में 13° १ प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि ट्याकुल देखि कलेस । (मा० ६।१०१ ख) क्रीड़हिं-खेलते हैं, क्रीडा करते हैं। उ० यहुविधि क्रीड़िहें पानि पतंगा। (मा० १।१२६।३) कीड़ा-(सं०)-१. कल्लोल, तमाशा, खेल-फूद, २. हॅसी, ३. ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक, ४. केलि, संभोग। उ० १ सोहि सन करिह विविध विधि कीडा। (मा० তাততাধ)

मुद्ध-(सं०) - कोपयुक्त, क्रोध में भरा हुरा । उ० भए मुद्ध तीनिउ भाइ। (मा० ३।२०। छं० २)

कृदा-दे॰ 'कृद्ध'। उ॰ सन्मुख चला काल जनु कृद्धा। (मा० दादणाः)

कुद्धे-क्रोधित हुए। उ० कुद्धे कृतांत समान कपि, तन स्नवत सोनित राजही। (मा॰ दानश छं॰ १)

कूर-(सं०)-१ निष्दुर, निर्देय, कठोर, पर-पीड़क, तीखा, तेज़, २ भात, पका चावल, ३. बाज़ पत्ती। उ० १ हेप मत्सर-राग प्रवल प्रत्यूह प्रति, भूरि निर्दय, क्रूर कर्स-कर्ता। (वि० ६०)

क्रोड़-(सं०)-१. आर्तिगन में दोनों बाहों के बीच का भाग, श्रंक, गोद, २ वसस्थल, ३. ग्रुकर, सूत्रर । उ० सकल यज्ञासमय उप्र-विम्रह कोड, मर्दि द्वुजेस उद्धरन उर्वी । (वि० ५२)

क्रोध-(सं०)-१. कोप, रोप, गुस्सा, २. साठ संवत्सरों मे से ४६ वाँ संवत्सर । इस संवत्सर में आकुलता और कोध की वृद्धि होती है। उ० १ शुभ निःश्भ कुंभीश रण-केशरिणि, क्रोध बारिधि बैरिवृ द बोरे। (वि० १४)

कोधवत-(सं कोध + मत्)-कोधवाला, कोधी, कोधपूर्ण। उ० क्रोधवंत स्रति भयउ कपिंदा । (मा० ६।३२।१)

कोधा-दे कोध'। उ० सुनत बचन उपजा अति कोधा। (मा० १।१३६।३)

क्रोधिहिं-क्रोधी के लिए, क्रोधी को, क्रोधी से। क्रोधिहि-कोधी के लिए, कोधी से। उ० कोधिष्टि सम कामिहि हरि कथा। (मा० शश्नार) क्रोधी-(सं०)-गुस्सावर, क्रोध करनेवाला। उ० कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी। (सा राश्यमाश)

कोधु-दे० कोध'।

न्लेश-(सं०)-१ दुःख कष्ट, व्यथा, २ भगदा, लढाई, टंटा। क्लेशह-क्लेश हरनेवाले, दुखों को दूर करनेवाले। उ० केशवं क्लोशहं केश-वंदित-पदद्वंद्व-मंदािकनी-मुलभूतं। (वि० ४६)

क्लेशित-न्यथित, दुखित, जिसे कष्ट हो, पीड़ित।

**क्लेस**~दे० 'क्लेश'। उ० १ तब फिरि जीव बिविध बिधि पावइ संस्रति क्लेस । (मा० ७।११८ क)

कचित्-कुछ, बहुत कम, कोई। उ० नाना पुराण निगमा-गम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्विदन्यतोऽपि। (मा० १।१। रलो० ७)

कारा-(सं॰ कुमार)-विना व्याहा, कुँआरा, जिसकी शादी न हुई हो।

क (१)-(सं कोपि)-कोई। उ० धन-धाम-निकर, करनि हू न प्लै के । (क॰ ७।१६३) को (२)-(सं॰ क्॰)-कौन, क्या, कहां।

कौ-(सं० कः) कोऊ, कोई। उ० निहं मानत को अनुजा त्नुजा। (मा० ७।१०२।३)

च्हें-(सं० जय)-राजयक्मा, तपेदिक।

च्चण-(सं०)-काल का एक छोटा भाग, छन. थोडी देर । त्तृणिक-(सं०)-चणभंगुर, श्रनित्य, श्रस्थायी। च्त-(सं०)-धाव, जरम, आघात, चोट। च्रति-(सं०)-हानि, नुकसान, चय ।

च्त्र-(सं०)-१ चल, ज़ोर, २. राष्ट्र, ३. धन, ४. शरीर, ४ पानी।

चत्रिय-(सं०)-हिंदुओं के चार वर्णों में से वूसरा वर्ण! इन लोगों का काम देश का शासन तथा रचा करना है। क्तम-(सं०)-१ समर्थ, योग्य, उपयुक्त, २ पराक्रम, शक्ति। च्रमता-(सं०)-योग्यता, सामर्थ्य।

च्नमा-(सं०)-१ चित्त की एक वृत्ति जिससे मनुष्य दूसरे द्वारा पहुँचाए गए कप्ट को चुपचाप सह लेता है, श्रीर बदला या दंड की भावना नहीं होती। २. सहनशीलता, ३ पृथिवी, ४. दत्त की एक कन्या का नाम, ४ दुर्गा। च्चय-(सं०)-१ नाश, हास, २ प्रखय, कल्पांत, ३ राज-

यदमा, तपेदिक, ४ अन्त, ४. मकान। चर्ण-(स०)-१ धीरे धीरे चूना, स्नाव होना, २ छलना, भोखा देना, ३ नाश होना ।

चाम-(सं०)-१. चीण, कृश, पतला, २ कमज़ोर, निर्वेल, ३ थोडा।

चार-(सं०)-१ छार, खार, नमक, २ भस्म, राख, १ सजी। चालित-(सं०)-धुला हुत्रा, साफ किया हुत्रा, शुद्ध ।

चिति-(सं०)-१. प्रथिवी, २ नाश, ३. रहने की जगह। चितिपति-राजा, भूपाल ।

चितिपाल-दे॰ 'चितिपति'।

चीण-(सं०)-१. बुबंल, पतला, घटा हुआ, २ सूच्म । ची गता-(सं०)-१. दुर्यं लता, कमज़ोरी, २. सूचमता।

चीर-(सं•)-१. तूध, दुग्ध, २ पानी, जल, ३. वृत्त का पूध, ४ दूध में पंका चावल।

त्तं।रसागर-(सं०)-दे० 'त्तीरसिंधु' । उ० उरग-नायक-सयन, तरुन-पंकज-नयन, चीर सागर-ष्रयन, सर्ववासी। (वि० ४४)

चीरसिंधु-(सं०) पुराणो के अनुसार सात समुद्रों में से एक जो दूध से भरा माना जाता है। विष्णु इसी समुद्र में शेप-शय्या पर सोते हैं।

चीराब्धि-(सं०)-दे० 'चीरसिंधु । चीराब्धिवासी-चीर के समुद्र में वास करनेवाले, विष्णु । उ० यत्र तिष्ठंति तत्रैव श्रज शर्व हरि सहित गच्छंति चीराव्धिवासी। (वि० ५७)

क्कुण-(सं० प्रुग्ण)-्पिसा हुन्ना, चूर-चूर, टूटा। जुद्र-(सं०)-१ छोटा, २ नीच, ३ कृपण, ४ निर्दय, करू, ४ दरिद, कंगाल।

त्तुधा-(सं०)-भूख, भोजन करने की इच्छा।

चुधित-**भूखा, जिसे भू**ख लगी हो।

ज्जुर्−(स०)−१ छुरा, उस्तरा, चाक्, २ तेज वाण, ३ गोखुरु। उ० १ विकटतर वक द्वरधार प्रमदा, तीन दर्प कंदर्प खर खंगधारा। (वि० ६०) सुरधार-तेज, छुरे की तरह धारवाला । उ० टे० 'चुर' ।

चेत्र-(सं०)-१ खेत, अन वोने की जगह, २. स्थान, प्रदेश, ३. तीर्थ, ४. शरीर, ४ पत्नी।

وسيلاية

त्तेम-(सं०)-१. कल्याण, कुशल, मंगल, २. श्रानंद, २. मोत्त, ४. उन्नति, ४. हिफाज़त, सुरत्ता। त्तेमकरी-(सं० हेमंकरी)-एक प्रकार की चील जिसका गला सफेद होता है। सगुन का पत्ती। कुशल करनेवाला पत्ती। होभ-(सं०) १. घवराहट, न्याकुलता, रंज, २. शोक, ३. कोध, ४ भय । होभित-१ न्याकुल, घवराया, २ भयभीत, ३. कुद्ध, ४. शोकाकुल। हमा-(सं०)-पृथ्वी, धरती।

## ख

ख-(सं० खम्)-शून्य, त्राकाश। उ० कारन को कंजीव को खंगुन कह सब कोय। (स० २७७)

खंग-(सं०)-१.तलवार, कटार, २. गेंडा । उ०१. खंगकर चर्मवर वर्मधर, रुचिर कटितूण. सर-सक्ति-सारंगधारी । (वि० ४४)

खेँचाइ-खींचकर, खिचवाकर। उ० रेख खँचाइ कहउँ यलु भाषी। (मा० २।१६।४)

खंजन—(स॰)—एक प्रसिद्ध पत्ती जिसके ऊपर काली तथा सफेद धारियाँ होती हैं। चंचलता के कारण इसकी उपमा नेत्रों से दी जाती है। खँडरिच, ममोला। ड॰ वालमृग मंजु-खंजन-विलोचनि, चंद्रवदनि, लिख कोटि रितभार लाजै। (वि॰ १४)

खंजरीट-(सं०)-खंजन, खँडरिच, ममोला। दे० 'खंजन'। उ० मनहुँ इंदु पर खंजरीट दोउ कछुक अरुन विधि रचे सँवारी। (कृ० २२)

खंड-(सं०)-१. भाग, दुकड़ा, हिस्सा, २. ग्रपूर्ण, छोटा, ३ शक्कर, चीनी, ४ दिशा, ४ देश, प्रांत, ६ नौ की संख्या, ७ काला नसक। उ० १ प्रभु दोउ चाप खड महि डारे। (मा० १।२६२।१)

खंडन-दे० 'खंडन'। खडन-(सं०)-१ तोड्ना, तोडने फोडने की किया, भंजन, २. किसी बात को काटने या प्रमाणित करने की किया, निराकरण, प्रतिवाद, ३ खंडन करनेवाला, नाशकर्ता। उ०३.कारुनीक व्यलीक मद संडन। (मा० ७।४१।४) खंडनि-खंडन करनेवाली, नाश करनेवाली। उ० चंड-भुजदंड-खंडनि विहंडनि, महिप मद्-भंग करि प्रंग तोरे। (वि०१४)

खंडिं हि-तोडते हैं, दुकड़े दुकड़े कर डांबते हैं। उ० रघुवीर यान प्रचंड खंडिंह भटन्ह के उर भुज मिरा। (मा०२।२०। छं०१) खंडि – तोड करके, पांडित करके। खंडेउ - खंडन क्रिया, तोडा। उ० कोटंड खंडेउ राम तुलसी जयित यचन उचारहीं। (मा० १।२६१।छं० १) खड्यौ - खंडित किया, तोडा। उ० भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोटंड खंड्यो। (क० १।१८)

र्संडा-डे॰ 'संड' । उ॰ १ स्ल कृपान परिध गिरिखंडा । (मा॰ ६।४०।४)

खंदिन-(सं॰) १. ट्रटा हुम्रा, भन्न, २. जो पूरा न हो, त्रपूर्ण, २ ग्रयुट जिसका निगकरण किया जा चुका हो। ४ संडन करनेवाला, नाग करनेवाला । उ० ४. भुजवल विपुल भार महि खंडित। (मा०७। ४१।३)

खंभ-(सं० स्कंभ)-१. स्तंभ, खंभा, २ सहारा, श्रासरा। उ० १.कनक खंभ, चहुँ श्रोर मध्य सिंहासन हो।(रा०४) खंभा-दे० 'खंभ'। उ० १ विरचे कनक कदित के खभा। (मा० १।२८७।४)

खभार-(सं० जो म, प्रा० खोभ)-१. चिता, २ ववगहर, खलवली, व्याकुलता, २, डर, भय, ४ शोक। उ०१० कौतुक विलोकि सुरपाल हरिहर विधि, लोचननि चका-चौधी चित्तनि खँभार सो । (ह०४)

ख-(सं०)-१ गड्डा, गर्त, २ शून्य, खाली जगह, ३. त्राकाश, ४ इंडिय, ४. शरीर, ६. मुख।

खई—(सं० चयी)—१. चयी रोग, २ लडाई, भगडा। उ० १ याते विपरीत अनहितन की जानि लीबी, गति, कहें प्रगट खुनिस खासी खई है। (गी० १।६४) २. काहू सों न खुनिस खई। (गी० ४।३७)

खग-(सं०)-म्राकाश में चलनेवाला, १ यह, २. हवा, ३. तीर, ४ पत्ती, ४. वादल, ६ देवता, ७ सूर्य, म जटायु। उ० ४. खग मृग चरनसरोरुह सेवी। (मा० २। ४६।२) म निज लोक दियो सबरी खग को। (क० ७।१०) खगी-(सं०खग)-पत्ती की स्त्री, चिडिया। उ० 'हा धुनि'- खगी लाज-पिजरी महँ राखि हिए बढ़े बिधक हिंठ मीन। (गी० ४।२०)

खगकेतु-(सं०)-पिचयों में श्रेप्ठ, गुरुड़ !

खगकेत्-दे॰ 'खगकेतु'। उ॰ बर्रान न जाइ समर खगकेतू। (मा॰ ६।७२।६)

खगनाथ-(सं०)-गरुड़। उ० खगनाथ जथा करि कोप गहा।(मा० ७।१११।२)

खगनायक-गरुइ।

खगनायकु-दे॰ 'खगनायक'। उ॰ गति बिलोकि खगनायकु लाजे। (मा॰ ११३१६।४)

खगनाहा-(सं० खगनाथ)-गरुड। उ० सुनि सब रामकथा खगनाहा। (मा० ७।६८।४)

खगपति-गरुड । उ० आरत गिरा सुनत खगपति तजि चलत विलंब न कीन । (वि० ६३) खगपतिनाथ-गरुड़ के नाथ अर्थात् विप्णु । उ० चाहत अभय भेक सरनागत खगपति-नाथ विसारी । (वि० ६२)

खगराऊ-(सं० खग + राजा, प्रा० राव)-पित्रयों के राजा,

गरुड़ । उ॰ पुनि सप्रेम बोलेंड खगराऊ । (मा॰ ७।१२१।१)

खगराज-गरुड़। उ० सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपालु खगराज । (मा० ७।११० ग)

खगराया-दे॰ 'खगराऊ'। उ॰ नट कृत विकट कपट खगराया।

(सा० ७।१०४।४)

खगसाई -(सं॰ खग + स्वामी)-गरुड । उ॰ तुम्ह निज मोह कही खगसाई। (मा॰ ७।७०।३)

खगहा-(सं वंग)-खाँगवाला, गेंडा । उ० खगहा करि

हरि बाघ बराहा। (मा० २।२३६।२)

लगे-(सं॰ लंग)-धंसे, धँसने से, धुसने से। उ॰ तुलसी करि केहरि-नाद भिरे, भट खगा खगे खपुवा खरके। (क॰

खगेश-(स॰ खग + ईश)-गरुड।

खगेस-दे॰ 'खगेश'। उ॰ सुनु खगेस नर्हि कछु रिपि दूषन। (मा० ७।११३।१)

खगेसा–दे० 'खगेश'। उ० चतुरानन पहि जाहु खगेसा। (सा० ७।४६।४)

ख्या (१)-(सं० खड्ग, प्रा० खग्ग)-तलवार, कटार । उ०

खाग (२)-(सं० खग्)-पत्ती, चिडिया । उ० खप्परिन्ह खगा अलुजिम जुज्महिं सुभट भटन्ह दहायही। (मा० হাদদান্ত্ৰ १)

खचा-(सं० खच्)-१ खचित, जिंहत, २ खींचा हुआ। खचाई-जहवाई, सुन्दर रूप से बनवाई, खिंचवाई।

खचित-जडा हुन्रा, खींचा हुन्रा। उ० कनककोट मनि खचित

दृढ वरिन न जाइ बनाव। (सा० १।१७८ क)

खर्ची-जडी, मढ़ी, लगी, खिंची। उ॰ मनिखंभ भीति विरंचि विरचीं कनक मिन मरकत खर्ची (मा० ७।२७।छं०१) खचे-जहे, महे, लगाए, खींचे हुए। उ० प्रति हार हार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्रन्हि खचे। (मा० ७।२७।छं०१) खन्चर-(?)-गदहे और घोड़े के संयोग से उत्पन्न एक पशु जो घोड़े से मिलता जुलता होता है। उ॰ गज वाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथिन्ह को गनै। (मा० ४।३।छं०१) खटाइ-(सं॰ कटु)-परीचा में पूर्ण उतरे, ठीक उतरे, स्थिर रहे, टिके रहे, निभा लिया। उ० द्वंद-रहित, गत-मान, ज्ञानरत, विषय-विरत् खटाइ नाना कस । (वि० २०४) खटाहि-टिक् सकती हैं, परीचा में उत्तीर्ण हो स्कती है, रुक सकती हैं, स्थिर रह सकती हैं, स्थिर रहते हैं। उ० सहज एकाकिन्द्र के भवन कबहुँ कि नारि खटाहि । (मा० १७६)

खटाई-(सं कदु)-वह वस्तु जिसका स्वाद खट्टा हो, जैसे दही, नीव, तथा इमली छादि। उ० विलग होइ रसु

जाइ, कपट खटाई परत पुनि । (मा० १।४७ ख) खटोला-(सं• खट्वा)-छोटी चारपाई, छोटा खाट। उ॰ वाँस पुरान साज सब श्रदखट सरल तिकोन खटोला रे।

(वि० १८६)

खता-(ऋर० ख़ता)-१. घोखा, २. छपराध । उ० १. राम-राम रटियो भलो, मुलसी खता न खाय। (स॰ ११६) खद्योत-(सं०)-१. जुगनू, रात को चमकनेवाला एक कीढा, २. सूर्य । उ० १ सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । (मा०

शहाध)

खनत-(सं० खनन)-१.खनते हैं, २. खोदते हैं,३. खोदते समय, खोदते ही । उ० १. कृप खनत मंदिर जरत श्राए धारि ववृर । (दो० ४८७) खनतिं -खोदते ही, खोदते समय, खोदने में ही। उ० तुलसिदास कव तृपा जाइ सर खनतिह जनम सिरान्यो । (वि० ८८) खिन (१)-खोदकर, खन-कर । उ० जयति पाकारिसुत-काक-करतूति-फलदानि, खनि गर्त्त गोपित बिराधा। (वि० ४३) खने-खोदे, गर्त्त बनाये । उ० जासु प्रसाद जनिम जग पुरपनि सागर सजे, खने अरु सोखे। (गी० ४।१२) खनै-खोद डाले, समूल नष्ट कर दे। उ० मंगल मूल प्रनाम जासु जग मूल अमं-गल से खनै। (गी० ४।४०) खनैगो-खनेगा, खोदेगा। उ० जो-जो कृप खनैगो पर कहूँ सो सठ फिरि तेहि कृप परै। (वि० १३७) खन्यो-खोदा। उ० यह जलनिधि खन्यो, मथ्यो, लॅंग्यो, वॉंध्यो, ब्रॅचयो है। (गी० ६।११) • खनावत-खुदवाते, खनवाते । उ० नतरु सुधासागर परिहरि कत कृप खनावत खारे। (गी० १।६६) खनावी-खुदवाता हूँ, खनवाता हूँ, खुदवाऊँ । उ० हाटक घट भरि धरधौ सुधा गृह तजि नभ कृप खनावौँ। (वि० १४२)

खनि (२)-(सं०)-खान, रतादि निकलने का स्थान, कान। खप-(सं० त्तेपग्>खपना = न्यय होना)-खपकर, लगकर, पचकर । उ० जापकी न, तप खप कियो न तमाइ जोग, जाग न, विराग त्याग तीरथ न तन को। (क० ७।७७) खपत-खप जाता है, समा जाता है, समाप्त हो जाता है। उ० कलिजुग वर वनिज बिपुल नाम नगर खपत। (वि०

१३०)

ख्यर-दे० 'खप्पर'। उ० २ कमठ खपर मिं खाल निसान बजावहि। (पा० १११)

खपुत्रा–दे० 'खपुवा' ।

खपुवा-(सं० चेपरा)- भगनेवाला, कायर, दरपोक। उ० दे० 'खगे'।

खप्पर-(सं० खर्पर)-१ तसले के ब्राकार का मिट्टी का पान, भिन्नापान, २ खोंपड़ी। उ० २. जोगिनि भरि-भरि खपर संचहि। (मा० ६।८८।४) खप्परिन्ह-खोपिंडयों में, खषरों में। उ० दे० 'खगा (२)'।

खबर-(श्रर० खबर)-समाचार, हाल, वृत्तांत ।

खबरि-दे० 'खबर'। उ० भूपहार तिन्ह खबरि जनाई। (मा० १।२६०।१)

खभार–दे० 'खँभार'। उ० २. देखि निविद तम दसहुँ दिसि कविदल भयउ खभार। (मा० ६।४६)

खमारू-दे० 'खॅमार'। उ० ा. फिरहुत सय कर मिटें खभारू। (मा० २।६७।२)

खयकारी-(सं० चयकारिन्)- नाश करनेवाला, चय करने-वाला । उ० दुसह-रोप-मूरति मृगुपति स्रति नृपति-निकर-खयकारी। (गी० १।१०७)

खये-(सं कंघ)-वाहुमूल, भुजा । मु खये ठोकि-ताल ठोककर । उ० कंद्रक-केलि-कुसल हय चढ़ि-चढ़ि, सन कसि-मसि, ठोकि-ठोकि खये। (गी० ११४३)

खर (१)-(सं०)-एक राज्ञस । यह सुमाली मुनि की कन्या

राखा, तथा विश्ववस् मुनि का पुत्र था। दूपण, रावण एवं सूर्पण्खा का भाई लगता था। लप्मण हारा सूर्पण्खा की नाक काटे जाने पर यह पंचवटी में युद्धार्थ आया और राम द्वारा मारा गया। उ० सखर सुकोमल मंजु दोप-रहित दूपन सहित। (मा० १।१४ ख)

खर (२) (सं०)-१ कड़ा, सख्त, २ तेज, तीषण, ३. 

शशुम, श्रमांगलिक, ४ गदहा, ४ खच्चर, ६ बगला, ७ कौवा, म तृण, घास, ६ सफेद चील, १० कुरर पष्ठी, ११ उत्तम, श्रेष्ठ । उ० १ श्रमय-श्रमोधि-कुंभज, निशा-चर-निकर तिमिर-घनघोर-खर-किरणमाली । (वि० ४४) ४ तदिष न तजत, स्वान, खर ज्या फिरत विषय-श्रनुरागे। (वि० १४०) खरखीकी-(सं० खर = तृण + खद्)-तृण खाने वाली, श्राग, श्रिया । उ० लागि दवारि पहार ढही लहकी पि लंक जथा खरखोकी। (क० ७।१४३) खरतर-श्रपे चाकृत श्रिक खर, बहुत तेज, श्रिक तीषण । उ० श्रवलोकि खरतर तीर । (मा० ३।२०। छं०२) खरनि-खरो पर, गदहां पर । उ० चट् खरनि बिद्षक स्वाँग साजि । (गी० ७।२२) खरो (१)-१ तृण भी, २ गदहा भी।

खरकें-(ध्व०)-१. भगे, चल दिए, सरके, २ खर-खर ध्वनि किए। उ०१ दे० 'खपुचा'।

खरखोट-(सं० खर + खोट)-खरा-खोटा, भला-बुरा। उ० गाँठी बाँध्यो दाम सो परधो न फिरि खरखोट। (वि० १६१)

खरगोस-(फा॰ ज़रगोश)-खरगोश, खरहा। उ॰ चहत केहरि-जसर्हि सेद्द सगाल ज्यों खरगोसु। (वि॰ १४६)

खरव-(सं॰ खर्व)-नाश, श्रंगभंग। उ॰ खरव त्रातमा बोध वर खर् विनु कवहुँ न होइ। (स॰ ४७१)

खस्तर-दे॰ 'खरभर'।

खरमर-(६२०)-१. हलचल, खलवली, उथल-पुथल, गडवड, २. चोभ।

खरमर-दे० 'खरभर'। उ० १ होनिहार का करतार को रखतार जग खरभर परा। (मा० शहर छं० १)

खरभरे-खलवला उठे। उ० चिक्राहि दिगाज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। (मा० १।३१। छ० १)

खरारि-(सं० खर + श्रारि)-खर नामक राचस के शत्रु, राम, २. विष्णु, ३. कृष्ण, ४. बलराम।

ग्वरारी-दे॰ 'खरारि'। उ० १ भए बहुरि सिसुरूप खरारी। (मा॰ ११२०२१३)

खरि (१)-(सं॰ खिल)-तेल निकाल लेने पर तेलहन की विची हुई मीटी, खली। ट॰ देन्डे सुमन तिल वासि के श्रुरू खरि परिहरि रस लेत। (वि॰ १६०)

खारे (२)-(सं० खर)-१ तेज़, कटोर, श्रिधिक कटु, २ गडही। उ०१ पदि, पाइन, टामिनि, गरज, भरि, भकोर, खरि खीिक। (टो० २८४)

खरे (१)-(मं॰ खटी)-खरिया मिटी।

खारेया-(म० खटिका)-खिंडया सिटी। उ० खरिया, खरी, कपूर सब, उचित न पिय । तिय त्याग। (दो० २४४) रागे (१)-(मं० खर)-१ पकी हुई, २ तेज़, चोखी, ३ उत्तम, ४. गर्डभी, गर्डी। उ० ४ खरी सेव सुर्धेनुहि । यार्ग। (मा० ७।११०।४)

खरी (२)-(?)-एक प्रकार का चंदन जिसे गोपी चंदन कहते हैं। उ० दे० 'खरिया'।

खरी (१)-(सं० खिल)-खली, तेल निकालने के बाद बची हुई सीठी।

खरीं (४)-(प्रा० क्ष्खड) - खडी, खडी हुई। उ० मंदिरित पर खरी नारि श्रानंद-भरी। (गी० ७।४) खरे (१)-(प्रा० क्ष्खड) - खडे। उ० जनु चित्रलिखित समेत लिष्ठमन जह सो तह चितवह खरे। (मा० ६। प्रा०१) खरो-(२) - खडा।

खरं-दे॰ 'खर'।

खरे (२)-(सं॰ खर)-उत्तम, श्रच्छे, चोखे।

खरो (३)- अच्छा, चोखा, श्रेष्ठ, निष्कपट । उ० राम सों खरो है कौन मोसो कीन खोटो ? (वि० ७२)

खर्पर-(सं०)-१. खोंपडी, सिर, पीठ, २. खप्पर, ३. एक धातु विशेष, उ० १ कटकटिं जंडुक भूतपेत पिसाच खपर संचही। (सा० ३।२०। छं० १) १ जनु कमठ खपर सर्प-राज सो लिखत श्रविचल पावनी। (सा० ४।३४।२)

खर्य-(सं० खर्य)-१. लघु, तुच्छ, २ सौ अरव, खरब, ३ वानन, बौना। उ०१ रे कपि बर्बर खर्ब खल अब जाना तव ग्यान। (मा० ६।२४)

खरथो-१. खडा, २ खडा होकर। उ० २ तुलसिदास रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खरथो। (वि० २३६) खरथौ-दे० 'खरथो'।

खर्वीकरन-मुच्छ करनेवाला, तोडनेवाला । उ० राहु-रिव-सक्त-पवि-गर्व-खर्वीकरन । (वि० २४)

खल-(सं०)-१ कर, कठोर, २ नीच, अधम, दुष्ट, ३ धोखेवाज, ठग, ४. खरल, खरल में घोटने की किया। उ० १ श्वपच खल भिन्न यवनादि हरिलोक-गतनाम बल विपुल मित मिलन-परसी। (वि० ४६) खलउ-खल भी, दुण्ट भी। उ० खलउ करिंह भल पाइ सुसंगू। (मा० (१७०१) खलनि-खलों के लिए, दुण्टों को। उ० रष्टुबर की रित सज्जनि सीतल, खलि सुताति। (दो० १६४) खलन्ह-दुण्टों के, खलों के। उ० खलन्ह हद्यें अति ताप विसेषी। (मा० ७१३६१२) खलहु-१ ऐ खलों, दुण्टो, २० खल भी। उ० १. खलहु जाहू कहूँ मोरें आगे। (मा० ६१६७१४) खलाना-(सं०)-दुण्टों के। उ० खलानां ठंड-कृशोऽसी शंकरःशं तनोतु मे। (मा० ६१९। रलो० ३) खलो-खल भी, दुण्ट भी।

खलई-दुप्टता, पाजीपन। उ० सीदत साधु, साधुता सोचिति, खल विजसत, हुलसति खलई है। (वि० १२६)

खलक-(श्रर॰ खलक)-संसार, सृष्टि। उ० कियो कलि-काल कुलि खलल खलक ही। (क० ७।६८)

खलतो—खल या खरल में डालकर घाट डालता। कृटता। उ० रावन सो रसराज सुभट-रस सिंहत खंक खल खलतो। (गी० १।१३)

खलल-(भ्रर॰ ख़लल)-गडबद्, वाधा, विम्न, श्रस्त-व्यस्तता। उ॰ दे़॰ 'खलक'।

खलाई (१)-दुप्टता, खलता । उ० कान्ह कृपालु बढ़े नत-पालु, गए खल खेचर खीस खलाई । (क० ७१३३१) खलाई (२)-(भ्रर० ख़ाली)-१ खाली करके, रिक्त करके, २. खलाकर, गढ्ढा बनाकर, पचका कर । खलाय-खला-कर, धँसाकर, गहराकर । उ० तय लों उमैने पाय फिरत पेट खलाय । (क० ७।१२४) खलाये-१. पचकाए, नीचे की श्रोर धँसाए, २ पचकाकर, नीचे की श्रोर धँसा-कर । खलायो-गहरा किया, नीचे की श्रोर धँसाया, पच-काया । मु० पेट खलायो-श्रपने को भूला प्रकट किया । उ० महिमा मान प्रिय प्रान ते तिज खोलि खलिन श्रागे खिनु-खिनु पेट खलायो । (वि० २७६)

खलु-(सं०)-१. एक निश्चयसूचक ग्रन्यय, निश्चय, २. प्रार्थना, ३. नियम, ४. प्रश्न, ४. निपेध। उ० १. स्राजु

करउँ खलु काल हवाले। (मा० ६।६०।४)

खलेल-(सं० खिल + तैल)-तेल की मैल, खली श्रादि का तेल में मिला भाग। उ० सुख सनेह सब दियो दसरथिह खिर खलेल थिरथानी। (गी० ११४)

खत्रास—(अर० ख्वास)—नीकर, राजाओं आदि के यहाँ कपडा पहनाने, पान आदि लगाने के लिए रक्खे हुए नौकर। उ० पठ्यो है छपट छबीले कान्ह केहू कहूँ खोजि के खत्रास खासो कृत्ररी सी वाल को। (क० ७१२१)

खस (१)-(सं०)-गढ़वाल के आस-पास प्राचीन काल में रहनेवाली वात्य चित्रयों से उत्पन्न एक जाति। उ० कोल, खस, भिल्ल जमनादि खल राम कहि नीच हैं ऊँच पद को न पायो। (वि० १०६)

खस (२)-(फा॰ ख़स)-एक घास जिसकी जड सुगिधत होती है।

खम (३)-(प्रा॰ खस)-गिर पडा, सरक पडा। खसत-खसकता है, गिर पडता है. सरक जाता है। उ॰ पट उडत भूगम खसत हँसि हँसि अपर सखी मुलावहीं। (गी॰ ७११६) खसि-खसक, सरक, गिर। उ॰ मोर कठोर सुभाय, हदय खिस आयउ। (पा॰ ४६) खसी (१)-सरकी, खसकी, नीचे आहें। उ॰ खसी माल मूरित मुसु-कानी। (मा॰ ११२६६३) खसे-गिर पडे, गिरे। उ॰ डोलत घरनि सभासद खसे। (मा॰ ६१३२१२) खसेउ-दे॰ 'खसेऊ'। खसेऊ-खसका, गिर पडा। उ॰ जब ते अवनपूर कि खसेऊ। (मा॰ ६११४१३) खसे-गिरे, खसके। उ॰ न्हात खसे जिन बार, गहरु जिन लावहु। (जा॰३२) मु॰ बाल खसै-थोडी हानि हो। उ॰ दे॰ 'खसे'।

खसम-(श्रर॰ खस्म)-१. स्वामी, मालिक, २ त्राकाश, सूक्म। उ० लंसम के खसम तुही पे दसरत्थ के। (क०

७(२४)

खसाई-(प्रा॰ खस)-फेंकना, नष्ट करना, वर्वाद करना।
उ॰ मीचु वस नीच सोऊ चहत खसाई है। (क॰ ७।१८१) खसैहीं-फेंकूँगा, गिरने दूंगा जाने दूंगा। उ॰ पायो
नाम चारु चितामनि, उर-कर ते न खसैहीं। (वि॰ १०४)

खरी (२)-(अर॰ खासा)-अच्छी, सुंदर, बढ़िया।
खाँगि-कमी, घाटा। खाँगे-कमी के लिए, न्यूनता के
लिए। उ॰ राखौं देह नाथ केहि खाँगें। (मा॰ ३।३१।४)
खाँगिहै-(सं॰ खंज)-कम होगा, घटेगा। उ॰ तुलसिदास
स्वारथ परमारथ न खाँगिहै। (वि॰ ७०) खाँगो-कमी
हो गई है, कमी है। उ॰ नांगों किंगे कहै माँगतो टेखि
"न खाँगों कछ जनि माँगिए थोरो"। (क॰ ७।१४३)

खाँचि-(सं० खच्)-खींचकर । खाँची-१ खीचा, बनाया, २ खींचकर । उ० २. पूँब्लेडँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । (मा० २।२१।४) खाँचो-खींचो । उ० स्वामि सहित सबसों कहों सुनि गुनि बिसेपि कोउ रेख दूसरी खाँचो । (वि० २७७)

खाँड (१)-(सं० खंड)-कच्ची चीनी, शक्कर। उ० ध्रयमय खाँड न अखमय ध्रजहुँ न वृक्ष श्रवृक्ष । (मा० ११२७१)

लॉंड (२)-(सं० खड्ग)-एक प्रकार की तलवार । उ० दे० 'खॉंड (१)'। लॉंडे-तलवार के। उ० एक कुसल प्रति स्रोइन खॉंडे। (मा० २।१६१।३)

खाइ-(सं० खादन)-१. खाकर, भोजन करके, २ भोजन किया, २. खा जायगा। उ०३ धाइ खाइ जनुजाह न हेरा। (मा० २।३८।२) खाई (१)-१ खाई हुई, २ खाया, भोजन किया, ३ खाकर। उ० २. तह बसि कंद मुलफल खाई। (मा० २।१२४।२) खाउँ-१ खाता हैं, २ खाऊँ। उ० १ जूरुनि परइ ऋजिर महें, सो उठाई करि खाउँ। (मा० ७।७४ क) खाउ-१ खाये, खा जाय, २. खान्नो, भन्नण करो। उ० मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ। (वि० १००) खाएसि-खाया, भोजन किया। उ० फल खाएसि तरु तोरें जागा। (मा० ४।१८।१) खात (१)-१. खाता है, भोजन करता है, २ खाते हुए। उ०२ चलत पयार्दे खात फल पिता दीन्ह तजि राजु। (मा० राररर) खाती-खा जाती, भत्तरण करती, खाती है। उ० खाती दीप मालिका टठाइ-यत सूप हैं। (क० ७।१७१) खाते उँ-खाता, खा ढालता। उ० पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही। (मा० ६।२४।१) खातो−१ खाता, २ खाना पडता। उ०२ वाजी-गर के सूमज्यों, खल खेह न खातो। (वि० १५१) खाव-खा लेंगे, खायेंगे। उ० सो भनु मनुज खाब हम भाई। (मा० ६।६।३) खायउँ-खाया, खाये। उ० खायउँ फल प्रभु लागी भूखा । (मा० १।२२।२) खायगो-खा जायगा, भत्तग करेगा। उ० हुँहै विप भोजन जो सुधा सानि खायगो। (वि० ६८) खाया-भन्नर्ण किया, खा लिया। उ० चिता साँपिनि को नर्हि खाया । (मा०७।७१।२) खाये-खाया, भोजन विया। खायो-खाया, खा लिया । उ० खायो हुतो तुलसी कुरोग राद राकसनि । (ह० ३४) खायौ-दे० 'खायो'। खावा-खाना, भोजन करना, भक्तग करना । उ० पुरोडास चह रासभ खावा । (मा० ३।२६।३) खाहिँ–खाते हें, खा लेते हैं। उ० अव सुख सोवत सोचु नहि भीख मागि भव खाहि। (सा० १।७६) खाहिगो-खायगा, भोजन करेगा। उ० ग्राए नाथ । भागे तें खिरिरि खेइ खाहिगो । (क० ६।२३) खाहीं-खाते हैं, भोजन करते हैं। उ॰ जी ए कंट् मूल फल खाही।(मा०२।१२०।१) खाहु-खान्नो, भोजन करो । उ० रघुपति चरन हृदयँ धरि तात मधुर फल खाहु। (मा० १।९७) खाहू-दे॰ 'खाहु' । उ॰ जो मन भाव मधुर क्षु खाहू।(मा० रा४३।१)

खार्ड –खाइँयाँ । उ० खाई सिंधु गभीर श्रति चारिहुँ दिसि फिरि श्राव। (सा० १।१७८ क) खाई (२)–(सं• खानि)-नगर या किले के चारों और रचा के लिए खोदी गई नहर।

खाको-(फा॰ खाक)-खाक भी, धूल भी, राख भी। उ॰ वालिस वासी अवध को वृक्तिए न खाको। (वि॰ १४२) खाज-(सं॰ खर्ज़)-खुजली, एक रोग जिसमें शरीर खुज-लाती है। उ॰ नीच जन, मन ऊँच जैसी कोड़ में की खाज। (वि॰ २१८) सु॰ कोढ़ की खाज-दुःख में दुःख वदानेवाली वस्तु।

खाजी-(सं॰ खाद्य)-भोजन, खाद्य पदार्थ । मु॰ खाजी खाइ-मुँहकी खाकर । उ॰ सानुज सगन सिस्चन सुजोधन भए

मुख मलिन खाइ खल खाजी। (कृ० ६९)

खाटी-(सं॰ करु) खटा, श्रम्ल के स्वाद का । खाटी मीठी-खटा-मीठा, भला-बुरा । उ॰ रहि गए कहत न खाटी मीठी । (मा॰ १।२१०।३)

खात (१)-(सं०)-१ खोदना, खोदाई, २ तालाव, ३ कुँग्रा, ४. गर्ने, गढ्ढा।

खान (१)-(सं वर्)-१ खाना, भोजन करना, खाने की किया, २ खाने की सामग्री। उ० १. मुखित्रा मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक। (मा० २१३१)

खान (२}-(सं॰ खानि)-वह स्थान जहाँ से धातु, पत्थर त्रादि खोदकर निकाले जायँ। खदान।

खान (३)-(मं॰ काङ)-सरदार, उमराव ।

लानि—(सं०)—१. उत्पंति स्थान, खान, २. खज्ञाना, भंडार, ३ ग्रोर, तरफ, ४ प्रकार, ढंग। उ० १ तुलसी किप की कृपा-विलोर्नान खानि सकल क्ल्यान की। (वि० २०) खानिक—खानि का, खदान का, खानि। उ०गुपुत प्रगट जहूँ जो जेहि खानिक। (मा० ११९१४) खानि चारि—चार प्रकार के जीव। स्वेदज, ग्रंडज, पिंडज तथा उप्मज। उ० खानि चारि संतत ग्रवगाही। (वि० १३६)

खानी-१ खान, खदान, १ भंडार, घर। उ०२ रुचिर हरिसंकरी-नाम मंत्रावली हंद्रदुख हरनि आनंद खानी।

(वि० ४६)

खारा-(मं॰ चार) १ चार या नमक के स्त्राद का, २ कडुआ, कडु, अरचिकर, बुरा। उ० १ रूख कलपतरु नागर खारा। (मा॰ २।११६।२) खारे-हे॰ 'खारा'। उ० २ व्योम रसातल भूमि भरे नृप कृर कुसाहिय से तिहुँ खारे। (क० ७।१२)

बारी-दे॰ 'बारा'। उ० १ हारयो हिय, खारो भयो भूसुर-

इरिन । (वि० २४७)

खाल-(सं े जात) मानव-गरीर या वृत्त श्रादि का ऊपरी धावरण, चमड़ा, छाल । उ० खाल कटाइ विपति सहि मर्ग्छ । (मा० ७।१२९।६)

खालें-(य॰ ज़ानी) गड्हें में, नीचे गहराई में। उ॰ चलेंहुँ कुमग पग पर्नीहं न खाले। (मा॰ २।३११।३)

सास-(श्रर॰ ज़ास)-६ विशेष, सुख्य, प्रधान, २ श्रात्मीय, प्रिय, ३ स्वय, ख़ुट। ड०६ खास टाम रावरो, निवास वेरो तासु उर। (ह० २४)

पासी-(श्वरं जामा) श्रन्था, भला, उमटा । उ० खोजि के गम्य पामो ट्वरी भी बालको । (क० ७१३४) जिमार-(मॅ० कियते, श० खिलहुन)-चिदाकर, टिक करके, परेशान कर। उ० यह तो मोहि खिकाइ कोटि बिधि उलटि विवादन आह आगाऊ। (क् १२) खिकावतो— चिडाता, खिकाता, श्राप्रसन्न करता। उ० तो हो वार-बार प्रभुहि पुकारि के खिकावतो न। (वि० २५०) खिकावे— चिडाव, अप्रसन्न करें। उ० जरे वरे अर खीकि खिकावे। (वै० १७)

खिसे-१. क्रोधित हुए, २. क्रोध करने, खीसने। उ० १. किए निहारो हँसत, खिसे ते डाटत नयन तरेरे। (कृ०३) खिन (१)-(सं० चीण)-दुर्वत, पतला, वलहीन, चीण। उ० उप्णकाल श्रक् देह खिन, मगपंथी, तन ऊख। (दो० ३११)

खिन (२)-(सं॰ च्रण)-समय का एक छोटा भाग, च्र**ण**,

लमहा ।

खिनु-हे ॰ 'खिन(२)' । मु॰ खिनु खिनु-प्रत्येक च्रण, हरदम, सर्वदा । उ॰ महिमा मान प्रियपान ते तिज खोलि खलिन स्थाने खिनु खिनु पेट खलायो । (वि॰ २७६)

खिन्न-(सं०)-१ उदास, चितित, २ थिनत, ३. दीन, असहाय। उ०३ वंदर्डें सीताराम पद जिन्हिह पर्म

प्रिय खिन्न । (सा॰ १<u>।</u>१=)

खिलवार-(सं० केलि)-क्रीडा, खेल, तमाशा, दिल्लगी। उ० संपति चकई, भरत चक, मुनि आयसु खिलवार। (दो० २०६)

खिलार्थे (१)-(सं० केलि) खेलाया, खेल में नियोजित किया। उ० जियत खिलाये राम, रामियरह तनु परिहरेउ। (दो० २२१)

खिलार्ये (२) भोजन कराए, खाना खिलाए । खिलोना-टे॰ 'खेलोना' ।

खिसित्राइ-(सं० किक)-रुट होकर, क्रुद्ध होकर। उ० जगदाधार शेष किमि उठ चले खिसित्राइ। (मा० ६।४४) खिसित्राई-टे० 'खिसित्राइ'। उ० छाडिसि तीन्न सिक्त खिसित्राई। (मा० ६।६१।२) खिसित्रान-खिसित्राया हुत्रा, गुस्से में। उ० परुप वचन सुनि काढि ग्रसि बोला ग्रित खिसित्रान। (मा० ४।६) खिसित्रान-खिसित्राया हुत्रा, रुट होकर। उ० तुरत ग्रान रथ चिह खिसिग्राना। (मा० ६।६२।२) खिसिग्रानि-नाराज, खिसियायी हुई। उ० तव खिसिग्रानि राम पिर्ह गई। (मा० ३।१७।१०) खिसियाना-टे० 'खिसिग्राना'।

र्याजन-दे० 'खीमन'।

लीम-खीमना, रुष्ट होना। उ० खीमह में रीमवे की

वानि। (क० ७।३३६)

खीमत-१ कोधित होता, कोधित होता है, खीजता, २ खीमते हुए, रुप्ट होते हुए। उ० १. दारो बिगारो में काको कहा ? केहि कारन खीमत हों तो तिहारो। (६० १६) खीमति-खीमती है, रुप्ट होती है । उ० खीमति मॅदोवें सविपाद देखि मेघनाद। (क० १।१२) खीमन-खीमने, रुप्ट होने। उ० निज सारिथ सन खीमन खागा। (मा० ६।१००।४) खीमि-१. खीमना, रुप्ट होना, रोप, २. रुप्ट होकर। उ० १. रीमि भापनी वृक्ति पर, सीमि

विचार-विहीन। (दो० ४८४) खीिकवे-खीकने, अप्रसन्न होने । उ० खोमित्रे लायक करतब कोटि कोटि कटु । (वि० २४२) खाभिय-खीमिये, अप्रसन् होइए। उ० काहे को खीिकय रीकिय पै, तुलसीहु सोहै विल सोइ सगाई। (क॰ ७।६३) खींसे-१. चिढ़े, रुष्ट् हुए, २ नाराज होने पर । उ० २. रीमे बस होत, खीमे देत निज धाम रे ! (वि०७१)

खान-(सं॰ चीण)-पतला, दुर्बल, चीण, कमज़ोर, अस-हाय । उ० निज निज अवसर सुधि किए वर्षि जाउँ, दास

ञ्चास पूजि है खासखीन की। (वि० २७८)

स्वीर-(सं० चीर)-१ दूध, २.दूध में पकाया हुआ चावल। उ० १. खीर नीर विवरन गति हंसी । (मा० २।३१४।४) र्खारे-बीर को, दूध को । उ० उपमा राम-लपन की प्रीति को क्यो दीजै खीरै-नीरै ।(गी० ६।१४)

खीर-दे॰ 'खीर'। उ॰ १. सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता।

(सा० रारइराइ)

लास (१)-(स॰ किष्क) नष्ट, बरबाद। उ० वखसीस ईस जू की खीस होत देखियत। (क॰ ६।१०)

खास (२)-(सं० कीश)-श्रोठ से बाहर के दाँत।

खीस (३)-(फा॰ खिसारा)-घाटा, हानि, कमी, न्यूनता। खीस (४)-(फा० कीसा)-यैला, थेली, जेब।

ख सा–दे॰ 'खीस'।

खुश्रार-(फ्रा॰ ख्वार)-वर्बाद, दुर्दशा-प्रस्त, खराव, बुरा। उ० बचन विकार, करतवउ खुआर, मन, निगत-विचार कलि मल को निधानु है। (क॰ ७।६४)

खुत्रारी-(फा० ख्वारी)-१. बरवादी, ख़राबी, नाश, २ यनादर, स्रप्रतिष्ठा ।

खुग्रारू–दे० 'खुत्रार'। उ० हमहि सहित सबु होत सुत्रारु। (मा २।३०४।३)

खुटानी-(सं बुड्)-समाप्त हो गई, ख़तम हो गई। उ० सो जानइ जन् आह खुरानी। (सा० १।२६६।२)

खुन -(सं० खिन्नमनस्)-क्रोध, गुस्सा, रिस ।

खुनसात-क्रोधित होते है, गुस्सा करते हैं। उ० खात खुन-सात सोंधे दूध की मलाई है। (क॰ ७।७४)

खुनिस-दे॰ 'खुनस'। उ॰ खेलत खुनिस न कबहूँ देखी । (मा० रार६०।३)

खुनुस-दे॰ 'ख़ुनस'।

खुर-(सं०)-१ चौपायों के पैर का कड़ा नाखून, सूम, २. सुर का भूमि पर चलने से यना हुआ चिह्न। खुरनि-१ खुरों में, २ खुर के बने निशानों में। उ० २. मुंभज के किंकर विकल बूढ़े गोखुर्नि । (इ० ३८)

खुलहिं-(सं० खुल्)-१. खुल जाते हैं। २ निकल आते हैं। स्पष्ट हो जाते हैं। ३.खुल जायगा। उ० ३.जो कछु करिय सो होइ सुभ, खुलहिं सुमंगल खानि। (प्र० १।१।१) खुलहि-१ खुलती है, २. खुल जायेगी, खुले, ३ सुन्द्र लगती है, सुन्दर लगे। उ० २ महरि महर जीवहि सुख-जीवन खुलहि मोद मनि खानी। (कृ० ४८) खुलि-सुलकर, स्वतंत्रता के साथ, बिना ढर-भय के। उ० जो दससीस महीधर ईस को, बीस भुजा खुलि खेलन हारो। (क॰ ६।३८) खुली-१ खुल गई, उन्मुक्त हुई, २. सुशो- भित हुई, फबी। उ० २ पियरी भीनी भॅगुली साँबरे सरीर खुली। (गी॰ १।३०) खुलेउ-१. खुले, खुल गए, २. सुन्दर लगे, फवे। उ० १. भरत दरसु देखत खुलेड मग लोगन्ह कर भागु। (मा० २।२२३) खुत्तेगो–खुलेगा, उन्मुक्त होगा।।उ० तुलसी को खुलैगो खजानो खोट दाम को। (क० ७।७०)

वाल-विनोद-मोद-मंज्ञुलमनि खुलावी-खुलवाऊँ । उ० किलकिन खानि खुलावौँ। (गी० १।१४)

खुवार−दे० 'खुआर' ।

खुट (१)-(सं० खंड)-छोर, कोना, खंड, दुकड़ा।

लॅंट (२)-(सं० चोड)-१ ल कड़ी का छोटा टुकड़ा जो कपड़ा टाँगने या,पशु बाँधने के लिए गाडा जाता है। २ फसल काट लेने के वाद खेत में लगा हुआ डंठल का निम्न भाग, खूँटी। उ०, २. देखि श्रति लागत अनंद खेत खूँट सो। (ক০ ৩।৭৪৭)

लुँद-(?)-घोड़े की उछल-कूट की चाल, थोड़ी जगह मे इधर-उधर घोड़े का चलते रहना। उ० तुलसी जौ मन

खॅुद सम कानन यसहु कि गेह। (दो० ६२)

खूब-(फा० खूब)-श्रच्छा, भला, उमदा, पूर्ण । उ० कोऊ कहें राम को गुलाम खरो खूब है। (क० ७।१०८)

खूसर - (सं० कौशिक) - [उल्लू, घुध्यू । उ० राजमराल के बालक पेलि के, पालत लालत खूसर को। (क० ७।१०३) खूसरो-खूसर्अभी, उल्लू भी। उ० सुमिरे कृपालु के मराल होत खूसरो । (क० ७।१६)

खे–(सं०ख)–१ त्राकाश में,२ त्राकाश के। उ० श्रपगत खे सोई अविन सो पुनि प्रगट पताल। (स॰ १६०) २ गोखग, खेखग, बारिखग तीनों माहि बिसेक । (दो० ४३८)

खेखग–श्राकाश के पत्ती । उ० टे० 'खें'।

खेचरं-दे० 'खेचर'। उ० ३. डाकिनी-शाकिनी-खेचरं-भूचरं यंत्रमंत्र-भंजन, प्रबल कल्मपारी। (वि० ११) २ बानर-बाज बढ़े खलखेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा से। (ह॰ १८) खेचर-(सं०)-१ वह जो श्रासमान मे चले, २ पत्ती, ३ राज्ञस, ४. विमान, ४. पवन, ६ टेवता, ७ तारा, ८. शिव, ६. पारा ।

खेत-(सं० चेत्र)-१. रणचेत्र, लडाई का मैदान, २ पुराय भूमि, ३. खेती करने की मूमि, ४ योनि, ४. चौरस, वरा-बर, समतल । उ० १ हतीं न खेत खेलाइ खेलाई । (मा० ६।३४।६) मु० खेत के घोषे-फसल को हानि पहुँचानेवाले जानवरों को दराने के लिए श्रादमी के स्वरूप के बने पुतले जो खेतों में खड़े किए रहते हैं। इनका प्रयोग ऐसे लोगो के लिए किया जाता है जो देखने भर के लिए हों श्रीर कुछ कर न सकें। उ० परसुराम से सूर-सिरोमनि फल में भए खेत के धोषे। (गी० १।१२)

खेता–दे० 'खेत'। उ० १. सानुज निदरि निपातउँ खेता। (मा० रार३०।४)

खेद–(सं०)–१ श्रप्रसन्नता, दुःख, रंज, कप्ट, २. थकावट । उ० १ भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहै। (मा० ७।१३। छुं० २) २. जिन्हिं न सपनेहूँ खेद बरनत रघ्रवर विसद जसु । (मा० १।१४ स)

खेदा-हे॰ 'खेद'। उ॰ १ मम प्रसाद नर्हि साधन खेदा। (मा॰ भादराध)

लेम-(सं॰ देम)-कुसल, देम, रहा। उ॰ लेम कुसल जय जानकी, जय जय जय रघुराय। (प्र॰ शश३)

खेरे—(सं० खेट)-छोटा गाँव, दो चार गाँवों का पुरा । उ० वैरप वाँह बसाइए पें, तुलसी-धरु व्याध श्रजामिल खेरे । (क्० ७१२)

खेरी-दे॰ 'खेरे'। उ॰ श्राप श्राप को नगर बसावत, सहि न सकत पर खेरो। (वि॰ १४३)

खेल-(सं० केलि)-१ कीतुक, तमाशा, २. अत्यंत तुच्छ, हलका या बिना श्रम का काम, ३ काम-कीड़ा, ४. कोई ब्रह्मत कार्य, ४ लड़कों का खेल, तमाशा, ६. शिकार। उ० ४. हारेहुँ खेल जितावहिं मोही। (मा० २।२६०।४) खेलहीं-खेल ही में, बिना श्रम के। उ० उपजी, सकेलि, कपि, खेलही उरवारिए। (ह० २४)

खेलडँ-१ खेलूँ, २ खेलता, खेलता था। उ०२ खेलडँ तहूँ वालकन्द्र भीला। (मा० ७।११०।२) खेलत-१ खेलते हैं, व खेलता हुआ, २. खेल में, खेलने में। उ० ३. खेलत खुनिस न कवहूँ देखी। (मा० २।२६०।३) खेलिन-१. खेलना, खेलने का भाव २ खेलों में। उ० १ परसपर खेलिन भिजर, उठि चलिन गिरि गिरि परिन । (गी॰ ११२४) खेलहिं-१ खेल में, खेल ही में, विना श्रम के, २. खेलते हैं। उ० २. खेलहिं खेल सकल नृप लीला। (मा० १।२०४।३) मु० खेलहिं खेल-खेल ही खेल में, बिना परिश्रम के, इँसी-हँसी में। खेलहीं-१.खेलते हों. क्रीडा करते हों, रं. खेल में ही, विना परिश्रम के ही। उ॰ १ प्रह्लाद पति जनु विविध तनु धरि समर घंगन खेलही। (मा० ६१८१। छं० २) खेलि-१ खेल काके, २. खेल, तमाशा। उ० १ खेलि वसंत कियो प्रभु मञ्जन सरज नीर। (गी० ७।२१) खेलिवे-खेलने, विनोट करने। उ० खेलिबे को खग मृग तरु किंकर है रावरो राम हो रहिहाँ। (वि० ३३१) खेलिहिहें-खेलेगे। उ० खेलिहर्हि भालु कीस चौगाना। (मा० ६।२७।३) खेलिही-खेलोगे। उ० इगन-मगन भूगना खेलिही मिलि इमुक इमुक कब धेही। (गी० श=) खेलु-१. खेल, तमाशा, र खेलो, खेल करो। उ० २. तुलसी दुइ मह एक ही खेल, छाँडि छल, खेलु। (दो० ७६)

खेलक-खेल करनेवाले, जिलाडी। उ० व्योम विमाननि विव्यय विलोकत खेलक पेखक छाँह छुये। (गी० ११४३) खेलन-१ खेलने के लिए, शिकार करने छे लिए, २ खेल की वस्तु। उ० १ पुरुष सिंघ वन खेलन आए। (मा०

खेलवार-१. खेल करनेवाला, खिलाडी, २ शिकारी, ३. चेल, तमाणा, मन-बहलाव, ४ शिकार। उ० २. संपति चक्दं भरतु चक मुनि आयस खेलवार। (मा० २१२१४) खेला-दे० 'वेल'। उ० ४. जिमि कोड करें गरुड से खेला। (मा० ६१४१४)

म्बेलाइ-इं० 'म्बेलाई'। खेलाइ खेलाई-खेला खेलाकर, नमाशा कर करके। उ० हतीं न खेत खेलाइ खेलाई। (मा० ६।३४।६) खेलाई-१. खेलाकर, खेल करवाकर, २. खेल करवाते। खेलाउव-१. खेलाना, खेल कराना, २ खेलाऊँगा। उ० २. तहँ तहँ तुम्हिह ग्रहेर खेलाउब। (मा० २।१३६।४) खेलावत-१. खेलाते समय, खेलाने में, २. खेलाते हैं। उ० १. जुत्रा खेलावत कौतुक कीन्ह सयानिन्ह। (जा० १६८) खेलावहु—खेलाइए, खेल करवाइए। उ० ग्रव जिन राम खेलावहु एही। (मा० ६।८६।३) खेलावा—खेल खेलाया। उ० एहि पापिहि में बहुत खेलावा। (मा० ६।७६।७)

खेलारू-खेलाड़ी, खेलनेवाला। उ० चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू। (मार २।२४०।३)

खेलोना-दे० 'खेलौना'।

खेलौना—(सं० केमि)-लडकां को खेलने के लिए मिट्टी आदि की बनी छोटी-छोटी सुन्दर चीज़ें। खेलवाड। खेलने के लिए बनी मूर्ति। उ० देखि खेलौना किलकहीं। (गी॰ १।१६)

खेवाँ-खेंवे में, बार में (२)'। उ० २ प्राप्त पार भए एकहि (मा० २।२२१।२)

खेवा (१)-(सं० त्रेपण, प्रा० खेवण, हिन्दी खेना)-१० नाव का किराया, उत्तराई।

खेवा (२)-(सं० म्रेप)-१. एक बार में जितना, माल ले जाया जा सके, २. दफा, बार, समय।

खेवैया-नाव खेनेवाला, मह्लाह । उ० जहूँ धार भयंकर वार न पार न बोहित नाव, न नीक खेवैया । (क० ७।४२)

खेसभवं-श्राकाश से उत्पन्न।

खेस-(?)-पुरानी रुई का बना खुरदुरा कपड़ा, मोटां कपड़ा। उ० साथरी को सोइबो, श्रोदिबो भूने खेस को। (क० ७।१२४)

खेद-(?)-धूल, मिट्टी, राख। उ० दे० 'खाहिगो'। मु० खेद-खाहिगो-दुर्दशा-चस्त होगे, ब्रुरी दशा में होगे। उ० दे० 'खाहिगो'।

खेहर-(?)-राख, धूल, भस्म। उ० मोट न मन, तन ुपुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ। (वि० १००)

खेंचत-१ खीचते हैं, २. खीचते हुए। उ० २. लेत चड़ा-वत खेंचत गाढ़। (मा० १।२६१।४) खेंचिहिं-खीचते हैं, खीच रहे हैं। उ० खेंचिह गीध आत तट भए। (मा० ६। प्राप्ता के खेंचहु-खींचो, खींचिए। उ० खेंचहु मिटें मोर संदेहु। (मा० १।२ प्राप्ता के खेंचि-खींचकर। उ० खेंचि घुनुष सर् सत संधाने। (मा० ६।७०।४)

खैवी-१. खा लेना, २. खाञ्चोगे। उ० १. माँगि के खेबो मसीत को सोहबो, लेवे को एक न देवे को दोऊ। (क॰ ७।१०६) खैहीं-खाऊँगा। उ० सिगरिये हो ही खेहीं, यल-

दाऊ को न देहाँ। (कृ० २) लॉच-(सं० खर्ज)-किसी नुकीली चीज़ से छिलने का आघात, काँटे आदि से लगकर वस्त्र का तिकोना फट जाना। उ० तुलसी चातक प्रेमपट भरतहु लगी न खोंच। (दो० ३०२)

खोंची-(?)-वह थोड़ा अज, फल आदि जो भिखमंगो को देते हैं। उ० खामो खोंची माँगि में तेरो नाम लिया रे। (वि० २३)

खोइ-(सं० चेपण)-खोकर, गंवाकर, दूरकर, नष्ट कर, फेंककर। उ० पूँछ बुकाइ खोइ श्रम धिर लघु रूप बहोरि। (मा० ११२६) खोई-१. खोकर, गंवाकर, २. खोया, गंवाया। उ० २ रथ सारथी तुरग सब खोई। (मा० ६१११२) खोए-खोने, त्यागने, गंवाने। उ० खोए राखे श्राप्त भल, तुलसी चारु विचार। (दो० २१२)

खोज-(प्रार्व्छखोज्ज = पदिचह्न)-१. तलाश, खोजने की किया, श्रनुसंधान, २, पता, निशान, चिह्न, गाड़ी या पैर आदि का चिह्न । उ० २. सचित्र चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ। (मा०२। म१) मु०खोज मारि-चिह्न मिटा कर । उ० खोज मारि रथु हाँकहु ताता। (मा०२। म१४)

खोजइ-१. खोजते हैं, इइते हैं, २. खोजेंगे, तलाश करेंगे। उ० १. खोजह सो कि अग्य इव नारी। (मा॰ १।११११) खोजत-१. खोजते हैं, इइ रहे हैं, २ खोजते-खोजते, खोजते हुए, ३. खोज करने पर। उ० २ खोजत ब्याकुल सित सर जल बिनु भयउ अचेत। (मा० १।१४७) खोजन-१. खोजना, २. खोजने, तलाश करने। उ० २ सुभीविह तव खोजन लागा। (मा० ६।६६।२) खोजह- खोजो, तलाश करो। उ० जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। (मा० ४।२२।४) खोज-खोजकर। उ० तो जमभट साँसित-हर हम से बृषभ खोजि-खोज नहते। (वि० ६७) खोजों-खोजें, इहुँ। उ० आपु सिरस खोजों कहुँ जाई। (मा० १।१४०।१)

खोट-(सं०)-१ दुर्गुण, दोष, ब्रगई, २. ब्रुरा, कपटी, दोपयुक्त, खोटा। उ०'२ छोट कुमार खोट अति भारी।

(मा० १।२७८।३)

खोटा—हुर्गणी, बुरा, दुराचारी। खोटी—हुप्टा, बुरी, ऐबी। उ० सुनि रिप्त हन लखि नख सिख खोटी। (मा॰ २।१६३।४) खोटे—बुरे, खरे के उलटे, दुप्ट, कलुषित। उ० तुलसी से खोटे खरे होत ओट नाम ही की। (क० ७।१६) खोटेउ—खोटे भी, खराब भी, दुष्ट भी। उ० नाम प्रताप महा महिमा, अकरे किये खोटेउ, छोटेउ बाढे। (क० ७।१२७)

खोटाई-निचता, दुष्टता, बुराई, बुरा । उ० श्रहह वधु ते

कीन्हि खोटाई। (मा० ६।३६।२)

खोटो-बुरा, दुन्ट । उ० राम सो खरो है कौन ? मो सों कौन खोटो ? (वि० ७२) खोटोखरो-भला बुरा, जैसा कुछ भी। उ० तुम से सुसाहिव की खोट जन खोटो खरो, काल की करम की कुसाँसति सहत । (वि० २४६)

खोड़स-(सं० पोडश)-सोलह, १६।

खोय (१)-(सं० चेपण)-१. खोकर, गॅवाकर, २. खोया, गॅवाया, खो दिया। खोयो-खो दिया, गॅवा दिया। उ० खोयो सो अनूप रूप स्वप्तहू परे। (वि० ७४) खोवत-खोता है, गॅवाता है। उ० भयो सुगम तो को अमर-अगम तचु समुम्मि घो कत खोवत अकाथ। (वि० ५४) खोवै-१. खो हे, गॅवा दे, २ खोना, गॅवाना। उ० २. सो खोवै चह कृपानिधाना। (मा० ७।६२।४) ख्वैहौं-खोऊँगा, गॅवाऊँगा। उ० ख्वैहों न पठावनी के हेहा न हसाह के ? (क० २।६)

खोय (२)-(फा॰ ख़)-श्रादत, बान। खारि (१)-(सं॰ चालन)-नहाकर, स्नान करके। उ॰ तीर तीर बैठी सो समर सिर खोरि के। (क॰ ६।४०) खोरि (२)-(सं॰ खोर)-१. ऐब, टोप, नुक्स, बुराई, २. कोर-कसर, कमी, न्यूनता। उ० १ कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाही। (मा॰ १।२७४।२)

खोरि (३)-(१)-गली, पतली संडक, रास्ता। उ० खेलत अवध खोरि, गोली भोग चक डोरि। (गी० १।४१) खोरि (४)-(सं० चौर)-मस्तक पर लगा चंदन का त्रिपुंड,

रीका ।

खोरि (५)- सं० खुड)-खोलकर। खोरौं-१. खोलूँ, २. स्तान करूँ, नहाऊँ, ३. तोहूँ, खंडित करूँ। उ० २. आयसु भंग तें जो न डरों सब भीजि सभासद सोनित खोरों। (क० ६।१४)

खोरी-दे॰ 'खोरि (४)' । उ० तन अनुहरत सुचंदन खोरी ।

(मा० १।२१६।२)

खोरे-१. दुर्गुंगी, दोपी, ऐबी, २. लॅगडे, ३. नहाए, स्नान किए। दे० 'खोरि'। उ० ३. स्यामल तनु स्नम-कन राजत ज्यों नव घन सुधा सरोवर खोरे। (गी० ३।२)

खोलि—(सं० खुड्)—खोलकर, श्रावरण हटाकर, मुक्तकर। उ० कालि की वात बालि की सुधि करि समुिक्ति ता हित खोलि करोषे। (गी० ४।१२) खोलिए—उन्मुक्त की जिए, स्वतंत्र की जिए। मु० रसना खोलिए—उरा भला कहिए, कोध में गाली दीजिए। उ०रोप न रसना खोलिए, बक्त खोलिय तरवारि। (दो० ४३४) खोलिय—खोलिए, श्रावरण की जिए। खोली—१. उन्मुक्त की, खोल दी, २ खोलकर। उ० १.इमत इविहग इतह जनु खोली। (मा० २।२८।४) खोलें—खोलते हैं, निकाते हैं। उ० बोलें खोलें सेल श्रस चमकत चोलें हैं। (गी० १।६३)

लोह-(सं॰ गुहा)-गुफा, कंदरा। उ० लै राखेसि गिरि-खोह महुँ मायाँ करि मति भोरि। (मा॰ १।१७१)

खोहा–दे∘ 'खोह' । उ० देवन्ह तके मेरुगिरि खोहा । (मा० ा १।१म२।३)

खोही-(सं॰ खोलक)-पत्तों का बना हुन्रा छाता। उ० तैसिये लसति नव पल्लव खोही। (गी० २।२०)

र्खोदि-(स॰ ख़ुदद्)-खोदकर, नष्ट-भ्रष्ट कर, उथल-पुथल कर । उ॰ भारी भीर ठेलि पेलि रोदि खोँदि डारहीं । (क॰ १।११)

खौरि-(सं० चौर)-मस्तक पर लगा चंदन का टीका, त्रिपुंड। उ० कलित कंठ मनि-माल, कलेवर चंदन खौरि सुहाई। (गी० १।४०।३)

खौरी-दे॰ 'खौरि'।

ख्यात-(सं॰)-प्रसिद्ध, विदित, मशहूर। उ॰ रयात सुश्चन तिहुँ लोक महँ महा-प्रवल श्रति सोइ। (स॰ ४३४)

ख्याल (१)-(भ्रर० ऱ्याल)-१. ध्यान, २. श्रदुमान, श्रंदाज, ३. विचार, भाव, सम्मति, ४. लिहाज़ श्रादर, ४. एक दिशेष प्रकार का गान जिसमें श्रनेक राग श्रोर रागिनियाँ होती है। उ०३ जो जमराज काज सब परिहरि यही ख्याल उर श्रनिहै। (वि०६४)

ल्याल (२)-(सं० केलि)-खेल, क्रीड़ा, हॅसी, दिहगी।

उ० कंत वीस लोचन विलोकिए छुमंत-फल, रुयाल लका लाई कपि रॉड की सी सोपरी। (क० हार७) ख्याली-रिवलाडी, कौतुकी, तमाशा करनेवाला । उ० व्याली कपाली है स्याली, चहूँ दिसि भाँग की टाटिन को परदा है । (कः ७१११)

J

गग-हे॰ 'गंगा'। उ० तो वितु जगदंव गंग! कलिजुग का करित? (वि० १६) गंगजनक-विष्णु, विष्णु के राम, कृष्ण त्रादि श्रवतार। उ० गंगजनक, श्रनंग-श्रार-प्रिय, कृपहु वहु विल-छुग्न। (वि० २१८) विशेष-गंगा विष्णु के चरणों से उत्पन्न मानी जाती है।

गंगा-(सं०)-गंगा नदी जो हिमालय से निकलकर १४६० मील वहकर हिमालय की खाडी में गिरती है। हिन्दू इसे श्रत्यन्त पवित्र मानते हैं, श्रौर इसमें स्नान का फल मुक्ति मानते हैं। इ॰ ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। (मा॰ १। ६२।२) विशेष-पुराणों के अनुसार गंगा हिमालय और मनोरमा की पुत्री है। ये पहले स्वर्ग में थीं। सगर के साठ सहस्र पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दाला तो उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए दिलीप-उन्न भगीरथ तप करने लगे । तप के फलस्वरूप गंगा स्वर्ग से चली । वीच में शिव ने उन्हें श्रपनी जटा में धारण कर लिया। गंगा वहाँ से फिर गिरीं तो जह ऋषि ने पी लिया और भगीरथ की प्रार्थना से प्रभावित हो ऋषि ने उन्हें अपने जानु से निकाला। भगीरथ इन्हें ले जाकर सगर-पुत्रो को मुक्ति दिलाने में सफल हुए । गंगा स्वर्ग से नीचे ब्राते समय विष्णु के चरण से निकली थीं अत विष्णु इनके जनक माने जाते है। इन्ही सब ब्राधारों पर विष्णुपदी, विष्णुपुत्री, मागीरयी, जहसुता तया जाह्नवी त्रादि इनके नाम हैं। पुगर्णों के अनुसार गंगा की तीन धाराएँ-आकाश, पृथ्वी घीर पाताल में है। इसी कारण इन्हें त्रिपथगा भी कहते हैं। भीम की माता और शांतनु की वड़ी रानी का नाम भी गंगा था। इनसे उत्पन्न होने से कारण ही भीष्म गंगासुत तया गांगेय ग्राटि कहे जाते हैं।

गंगाघरं-(सं०)-गंगा को धारण करनेवाले, शिव, महादेव। ८० नौमि करणाकरं, गरल गंगाघरं, निर्मर्लं, निर्मुणं निविकारं। (वि०१२)

गगेड-(?) गंगाजन, गंगोटक ।

गंगोक-(सं० गंगोदक)-गगाजल, गंगा का पानी। उ० सुरसिरगत मोई सलिल, सुरा सिरस गंगोक। (दो० ६८) गंगोद-(सं० गंगोदक)-गगाजल, गंगा का पानी। उ० जिमि सुग्सिर गत सलिल वर सुग सरिस गंगोद। (स० ६१)

गर्ज (१)-(फ्रा॰)-१. खजाना, कोप, २. हेर, समूह,

गंत (२)-(स॰ गंतन)-नामकुग्नेवाला।

गजन-दे॰ 'राजन'। ड॰ १. नित नीमि राम अजान विय

कामादि खल ढल गंजनं। (मा० २।३२।छं० २) गंजन-(सं०)-१.नाश करनेवाला, विजयी, २ श्रवज्ञा, तिरस्कार, श्रनादर, ३. नाश करना, चूर-चूर करना । उ० १. जो भद थय भंजन, मुनिमन रंजन, गंजन विपति बरूथा। (मा० १।१८६।छं० २)

गंजना-पीड़ा, यातना, कप्ट।

गंजय-गंजन कीजिए, नप्ट कीजिए, नाश करो । उ० हिंदे विस राम काम मद गंजय। (मा० ७१३४४) गंजा-तोड़ा, नाश किया, च्र-च्र किया। उ० तेहि समेत च्रपदलमद गंजा। (मा०५१२११४) गजेउ-१.मारा, तोड़ा, नप्ट किया, २. मारा हो, नप्ट किया हो। उ० २. जनु मृग-राज किसोर महा गज गंजेड। (जा०११६)

गंजनिहार-मारनेवाला, नष्ट करनेवाला । उ० हरप विपाद न केसरिहि कुंजर-गंजनिहार । (दो० ३८१)

गंजु-डे॰ 'गज (१)'। ड॰ २. हिय हरिनख श्रद्भुत बन्यों मानो मनसिज मनि-गन-गंजु। (गी॰ १।१६)

गंड-(सं०)-१. कपोल, गाल, २. कनपटी, ३. गले में पहनने का गंडा, ४. फोडा, ४. चिह्न, निशान, लकीर, ६. गाँठ। ३० १. स्त्रवन कुंडल, विमल गंड मंडित चपल। (गी० ७१४) गंडमंडल-(सं०)-कनपटी, मान, गाल और आँख के बीच का भाग। ३० लित गंड मंडल, सुविसाल भाल तिलक भलक। (गी० ७१४)

गंडिक-(सं० गंडिकी)-एक नदी जो नेपाल से है। इसी नदी में पाये जानेवाले काले पत्थर विष्णु के प्रतीक मान कर शालत्राम नाम से पूजे जाते है। उ० गढि गुढि पाइन पूजिए, गंडिक-सिला सुभाय। (दो० ३६२)

गंता-(सं॰ गंत)-जानेवाला गमन करनेवाला। उ॰ अवट-बटना-सुबट-विघटन-विकट भूमि-पाताल जल-गगन-गंता।

(वि० २४)

गंध-(सं०)-१. मँहक, वास, २ सुगध, खुशव, ३ दुर्गध, वद्वु, ४ लेश, श्रखमात्र, ४.संस्कार, ६ संबंध। उ० १ वित्तु सिंह गंध कि पावह कोई। (मा० ७।६०।२) विशेष-न्याय शास्त्र में गंध को पृथ्वी का गुण कहा गया है। गंधन-(सं० कंदल)-सोना, स्वर्ष। उ० गंधन मूल उपाधि

वहु भूखन तन गन जान। (स॰ ४६०)

गॅघर्व-डे॰ 'गंध्व'।

गंवर्व-दे॰ 'गंघर्व'। उ० १. देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। (मा० ११७ घ) गंधर्वा-दे॰ 'गंधर्व'। उ० १. किंतर नाग सिद्ध गंधर्वा।

(मार शहशाश)

गधर्व-(सं०)-१. देवताश्चों का एक भेद । पुराणों के अनुसार ये लोग स्वर्ग में रहते हैं और वहाँ गाने का काम करते हैं। एक वार गधर्वों ने भरत के निनहाल केकय देश पर आक्रमण किया। भरत अपने निनहाल वालों की सहायता के लिए गए और उन्होंने गंधर्वों को मार भगाया। इसी कारण उन्हें गंधर्वों को जीतनेवाला कहा जाता है। २. मृग, ३. घोड़ा, ४. प्रेत, ६. एक जाति जिसकी कन्याएँ गाती और वेश्यावृत्ति करती हैं। ७.विधवा स्त्री का दूसरा पति।

गॅभीर-दे० 'गंभीर'।

गंभीर-(सं०)-१ जिसकी थाह जल्दी न मिले, गहरा, अथाह, बहुत, अर्थवाला, २. भारी, घोर, ३. शांत सौम्य, अचंचल, ४. गहन, घना, अगम्य, ४. शिव, महा- देव, ६. एक राग। उ० १ गंभीर गर्वध्न गृहार्थवित गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान चाता। (वि० ४४)

गॅमीरा-दे॰ 'गंभीर'। उ० ब्रह्मगिरा भै गगन गॅभीग।

(सा० ३।७४।४)

गँवाइ-(सं० गर्मन)-गॅवाकर, खोकर। उ० गए गँवाइ
गरूर पति, धनु मिस हये महेस। (प्र० ११४१) गॅवाई१ गँवाया, २.गँवाकर, खोकर। उ० १ मध्य वयस धनहेतु
गँवाई कृषी वनिज नाना उपाय। (वि० दर) गँवायोगँवाया, विताया। उ० जनस गॅवायो तेरेहि द्वार, में किंकर
तेरो। (वि० १४६) गँवावै-खोवे, व्यतीत करे। उ०
राग द्वेष महँ जनम गॅवावै। (वै० ४७) गॅवावै-१. खोऊँ,
व्यर्थ जाने दूँ, गँवाऊँ, २ गॅवाता हूँ। उ० १. जो तनु
धनु धरि हरिपद साधिह जन सो विनु काज गॅवावोँ।
(वि० १४२)

गॅवार–(सं० ब्राम)– गाँव का रहनेवाला, असंस्कृत, मूर्ख, देसमक । उ० गोंड़ गॅंवार नृपाल महि, यमन सहा-नहि-

पाल। (दो० ४४६)

गैंवार-गैंवार का स्त्रीलिंग। दे० 'गैंवार'। गाँव की रहने-वाली, वे सममा। उ० जुगुति धूमवघारिवे की समुिक्ति न गैंवारि। (कु० ४३)

गुँवारी-दे० 'गॅवारि'।

गॅंस-(सं॰ ग्रंथि)-१. गॉंठ, २. द्वेष, वैर, गॉंस, ३. लगने-वाली वात, ताना । उ॰ २. मानी राम ऋधिक जननी तें जननिद्ध गंस न गही । (गी॰ ७।३७)

ग-(सं०)-१. स्वर्ग, २. सुसेरु, ३. गरोश, ४. गंधर्व, ४. गीत, ७. गवैया, ८. नभ, श्राकाश, १ गमन करनेवाला,

१० गुरुमात्रा ।

गईँ—(सं० गतः)-१ गईं, जाना क्रिया का सामान्य भूत में अन्य पुरुष का आदरसूचक रूप। २. नष्ट हो गईं। उ० १. कपट नारि-वर-वेष विरचि मंदप गहे। (जा० १४७) गह-१. गई। जाना क्रिया का सामान्य भूत अन्य पुरुष एक बचन का रूप, २. नष्ट हो गई। उ० १ भए सब साधु किरात किरातिनि, राम-दरस मिटि गह कलु-पाई। (गी० २।४६) गहुउँ-१. गईं, २. नष्ट हुईं। उ० १. गहुउँ न संग न प्रान पठाए। (मा०२।१६६।३) गई — गई का चहुवचन। उ० सखीं लवाइ गईं जह गनी। (मा० १।२६७।३) गई—(सं० गतः)-१. गुज्री, हाथ से निकली, दे० 'गइ'। २. नष्ट हो गईं। उ० १. गईं वहोर गरीब नेवाजू। (मा० १।१३।४) गएँ—१. जाने पर, बीतने पर, २. गए, समाप्त हो गए। उ० १. कछु दिन गएँ भरत जुवराजू। (मा० २।३२।२) गए—१. चले गए, समाप्त हो गए। २. जाने पर, समाप्त हो जाने पर। उ० २. निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकल संदेह। (मा० ७। ११४ क) गएहु—गया हुआ भी, नष्ट हुआ भी, समाप्त हुआ भी। उ० देहि लेहि धन धरनि घर, गएहु न जाइहि काड। (दो० ४४६)

गगन-(सं०)-त्राकाश, श्रून्य स्थान। उ०जगु भय सगन गगन भइ बानी। 'सा० २।२२१।१) गगनगिरा-त्राकाशवाणी, देववाणी, वह शब्द जो खाकाश से देवता लोग वोलें। उ० गगनगिरा गंभीर भइ हरनि सोंक संदेह। (मा० १।१८६)

गच-(फ़ा॰)-१. चूने सुरखी श्रादि के मेल से वना मसाला जिससे जमीन पक्की की जाती है। २. पक्का फर्श, सुरखी श्रदि देकर पिटी हुई चिकनी जमीन। पक्की छत। उ० १. नाना रंग रुचिर गच ढारी। (मा० ७।२७।२)

गच्छात-(सं०)- जाते हैं, चलते हैं। उ० यत्र तिष्ठंति तत्रेव अज शर्व हिर सहित गच्छंति चीराव्यिवासी। (वि० १७)

गज-(१)-(सं०)-१. हाथी. करी, २. एक बंदर का नाम जो राम की सेना में था। ३. एक राचस का नाम जो महिपासुर का पुत्र था। ४. श्राठ की संख्या, ४. वह हाथी जिसको भगवान् ने ब्राह से छुडाया था। उ० १ गज वाजि खच्चर निकर पदचर रथ वस्त्र्थन्हि को गर्ने। (मा० १।३। छ० १) ४. वृत्र वित वाण प्रहलाद मय व्याध गज गृद्ध द्विज वंधु निजधर्म-त्यागी । (वि० ४७) कथा–राजा इन्द्रधुम्न किसी अपराध के कारण ऋषि-शापवश गज हो गए थे। एक दिन वे त्रिकृट पर्वत के सरोवर मे हथिनियों के के साथ विहार कर रहे थे। उसी सरोवर में ऋषियो के शापवश हू हू नामक नधर्व ब्राह होकर रहता था उसने गज (हंद्रधुम्न) को पकड लिया। युद्ध के वाट थिकत गज ने एक कमल तोषकर आर्तस्वर से भगवान की प्र थेना की स्रोर विष्णु गरुड़ को छोड स्वयं दौड स्राए श्रीर दोनों का उद्धार किया। गंधर्व (ब्राह) श्रपने लोक में गया श्रीर गज भगवान् का पार्पद हो गया। गज-गवनि—(स० राजगामिनी)-हाथियो की भाँति पस्त होकर धीरे-धीरे चलनेवाली (गयन अरनेवाली) स्त्री या स्त्रियों का समूह। सुंदरी। उ० मदनमत्त नजगवनि चली वर परिञ्जन । (पा० १३२) गजगामिनि–दे० 'राजगवनि' । उ० चली मुदित परिछनि करन गजगासिनि पर नारि। (सा० १।२१७) गजगाह-हाथी की भूल, पाखर। उ० साजि के सनाह गजगाह सउछाह दल, महावली धाये वीर जातुधान धीर के । (क० ६।३१) गजदसन-(सं० गज + दशन)-हाथी का दाँत, १. खाने के दाँत और होते हैं श्रीर दिखाने के श्रीर चत 'गजदसन' का श्रर्थ टोहरी नीतिवाला या वाहर से ग्रीर, भीतर से ग्रीर लिया जाता है। २. हाथी के वाहर निकले डॉत फिर भीतर नहीं जा मकते श्रतः गजरसन का अथे दृढ़ श्रवखद्द लिया जाता

हैं। उ० १. जिमि गज-दसन तथा मस करनी सब प्रकार तुम जान्हु। (वि ११८) २ वज्ररेख गजदसन जनक-पन वेद विदित, जग जान। (गी० ११८७)

गज-(२)-(फा गज़)-लस्वाई नापने की एक नाप जो

सोलह गिरह या तीन फुट की होती है।

गजवदन-दे॰ 'गजवदन' । उ० जय गजवदन पहानन माता। (मा० १। २३४।३)

गजमिण-(सं०)-दे० 'गजमुक्ता'।

गजमनि-दें 'गजमिए'। उ० गजमनि-माल बीच भ्राजत कहि जाति न पदिक-निकाई । (वि० ६२) गजमनियाँ-गज मिण्यों का समूह। हे॰ 'गजमिण'। उ॰ पहुँची करनि, पदिक हरिनख उर, कठुला कंठ, मंजु गजमनियाँ। (गी० ११३१)

गजमनी-दे॰ 'गजमिए'। उ॰ माल सुविसाल चहुँ पास

वनी गजमनी। (गी० ७।४)

गजमुकुता-दे० 'गजमुक्ता' । उ० गजमुकुता हीरामनि चौक पुराइय हो। (रा० ४)

गजमुक्ता-(सं॰)-एक प्रकार की मोती या मणि जिलका

हाथी के मस्तक से निकलना प्रसिद्ध है।

मजमोति-(सं० गजमौक्तिक)-दे० 'गजमुक्ता' । उ० अरुन कंज महं जुग-जुग पाँति रुचिर गजमाति । (गी०

गजराज-(सं०)-१. वडा हाथी, २. हाथियों का मालिक, पेरावत, ३. वह हाथी जिसे ब्राह ने पकड़ लिया था । दे० 'गज'। उ॰ ३. कीन घीं सोम जागी ऋजामिल ऋधम ? कीन गजराज घों वाजपेई ? (वि० १०६)

गजवदन-(सं०)-हाथी की भाँति मुँहवाले । दे० 'गर्गेश'। गजानन-(सं०)-हाथी के से सुंहवाले । टे॰ 'गरोश'।

गजाननु–दे० 'गजानन'। उ० सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । (मा० १।३३६।४)

गजारि-(सं०)-सिंह, हाथी का बैरी। उ० नहि गजारि जसु वर्ध स्माला । (मा० ६।३०।२)

गजारी-(सं • गज + अरि)-सिंह। उ॰ अजह ती भलो रघुनाय मिले, फिरि वृभिहै को गज कीन गजारी। (क० ६।४)

गजेन्द्र-(सं०)-१ वदा हाथी, गजराज, २. इन्द्र का हाथी। ऐरावत, ३ वह हाथी जिसे विष्णु ने तारा था।

गजनत-(सं० गर्जन)-गजरते है, गर्जन करते है। उ० विकट कटक विवस्त वीर बारित जिमि गडजत। (क॰

गि वें व-दे॰ 'गिठवंध'। ड॰ गिठवंध तें परतीति विड,

जेहि सबको सब काज । (दो० ४४३)

गाठवंध-(सं॰ ग्रंथिवंधन)-गठजोडा । व्याह के समय यर के दुपट्टे श्रोर वधू के श्रंचल में गाँठ ती जाती है। उ॰ वदि प्रतीति गिटियंघ तें, बड़ो जोग तें छेम। (टो॰

गइत-(सं॰ गर्त)-धॅस जाते है, गड जाते है, भीतुर चला जाना है। उ० गढ़त गोद मानो सकुच-पंक महँ, कदत मेम-चत्र धीर। (गी० शहर) गड़ी-धँसी, घुसी। उ० करल-निलक छवि गडी कवि जियरे। (गी० ११४१) गडे-

धँसे, लिजत हो। उ० तापर तिनकी सेवा सुमिरि जात जनु सक्कचिन गढ़े। (वि॰ १३४)

गढ-(सं गह)-१ खाँई, २. जिसके पास या चारों स्रोर खाँई हो, किला, कोट, दुर्ग। उ० २. सेन साजि गढ घेरेसि

जाई। (मा० १।१७६।२)

गढाइहों-गढ़वाऊँगा, वनवाऊँगा। उ० सव परिवार मेरो याही लागि, राजाजू! हों दीन वित्तहीन नैसे दूसरी गढ़ाइहों ? (क॰ २।८) गढ़ायो-१ गटाया, बनवाया, २. गढ़ाया हुआ, वनाया हुआ। उ०२. आपु हीं आपुको नीके के जानत, रावरी राम! भरायी गढ़ायी। (क॰ ७।६०) गढ़ि-गढ़कर, काट-छाँटकर। उ० सुर प्रतिमा खंभन गढि काई। (मा० १।२८८।३) सु० गढि गुढ़ि-काट-छाँटकर, भली भाँति बनाकर । उ० गढि गुढ़ि पाहन पूजिए, गंडिक सिला सुभाय। (दो०३६२) मु०गदि छोलि-सॅवारकर, अच्छी तरह बनाकर । उ० हृदय कपट, बर बेप धरि, वचन कहें गढि छोलि। (दो० ३३२) गढ़ीवै-गढ़ने में, वनाने में। उ० हो भले नग-फॅग परे गड़ीबे, अब ए गइत महरि-मुख जोए। (कु० ११) गढ़े-(सं० घटन, हिन्दी गढ़ना = १. किसी वस्तु को काट-छाँट या ठोक-पीटकर ठीक करना, रचना, २. छीलना, काटना, ३. बात वनाना, कपोल कल्पना करना)-१. गड़कर, २. गड़ा, बनाया, ३. गढ़ेंगे, काट-छाँट करेंगे। उ० ३ चतुरंग चम् पल में दलि के रन रावन राढ़ के हाड़ गढ़े। (क॰ ६।६) गढ़ु-दे॰ 'गढ'। उ० २. छेन्नु अगम गढ़ु गाइ सुहावा। (मा० २।१०४।३)

गढेया-गढ़नेवाला, बनानेवाला। उ० ज्ञान को गढेया, बिनु शिरा को पढ़ैया, बार, खाल को बढ़ैया सो बढ़ैया उरसाल

को। (क० ७।१३४)

गगा-(सं०)-१ समूह, सुंड, २. श्रेगी, जाति, ३. किसी भी प्रकार की समानता रखनेवाले मनुष्यों का समुदाय, ४ सेना का वह भाग जिसमें तीन गुरुमें हों, ४. छंदशास के = गरा, ६ शिव के पारिपद, ७. दूत, सेवक, सेवकों का दल । उ० १. यस्यगुण्गण गनति बिमलमति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी। (वि० ११)

गण्क-(सं०)-गणना करनेवाला, ज्योतिषी ।

गग्ति-दे॰ 'गनति'।

गर्गानायक-(सं०)-दे० 'गर्गेश'।

गग्पपति- (स०)-दे० 'गग्रेश'।

गग्राज-(सं॰ गण + राजा)-दे॰ 'गगेश'। गगाराज-(सं० गगा + राजन्)-दे० 'गगोश'।

गणिका-(सं०)-१ वेश्या, रंडी, २. जीवंती नाम की वेरया जो राम नाम के कारण ही मोच-गामिनी हुई ! कथा-प्राचीनकाल में एक जीवंती नाम की वेश्या हो गई है। उसने एक तोता पाल रम्खा था। वह उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक महारमा उधर से निकले थ्रीर वेश्या के घर भिचा भाँगने गए। महात्मा के कहने मे उसी दिन से वह गिणका फ़रसत के समय तोते को राम नाम पढ़ाने लगी। उसे राम नाम का प्रभाव शांत नहीं था पर अनजान में ही सही, नाम तो तैती थीं। इसका फल यह हुआ कि सरते समय भी उसके मुँह ं से राम-नाम निकलता रहा और वह भवसागर पार हो

गगोश-(सं०)-एक देवता जिनका सारा शरीर तो मनुष्य का है पर सिर हाथी का है। इनके चार हाथ श्रीर एक दाँत है। ये महादेव के पुत्र कहे जाते हैं। इनकी सवारी चूहा है। पुराणों के श्रमुसार पहले इनका सिर मनुष्य का थो पर शनैरचर की इप्टि से वह कट गया श्रौर विष्यु ने एक हाथी का सिर काटकर उसके स्थान पर जोड दिया। कुछ पुराणों के अनुसार परश्चराम, कुछ के अनुसार रावण, तथा कुछ के अनुसार कार्त्तिकेय ने इनका एक दाँत तोड़ विया था इसीलिए ये एकरदन भी कहे जाते हैं। ये महादेव के गणो के अधिपति होने के कारण गणेश नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी मंगल कामों में सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। हिन्दुओं के पाँच प्रधान देवों में इनकी गणना होती है। गर्णेश लेखक भी बढ़े भारी हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि न्यास के महाभारत को पहले पहल हैं इन्होंने ही लिखा था।

गतं-गए हुए को, चलते हुए को। उ० सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे । (मा० ३।१। रत्नो० २) गत (१)-(सं०)-१. समाप्त, नष्ट, वीता हुन्ना, २. में, गया हुआ, पडा हुआ, ३ रहित, हीन, खाली, बिना, ४ चीगा, दुर्वल, गया-गुजरा । उ० ३. शक्र-प्रेरित-घोर-मारमद-भंगकृत, क्रोधगत, बोधरत, ब्रह्मचारी। (वि०६०) गता-गई, प्राप्त हुई। उ॰ प्रसन्नतां या न गताभिषेकत स्तथा न मम्ले वनवास दुःखत.। (मा० २। श्लो०२) गती-गए हुए, जाते हुए। विचरते हुए। यह दिवचन का रूप है। उ॰ सीतान्वेपणतत्परी पथिगती भक्तिप्रदी ती हि नः। (मा० धाश रलो०१)

गत (२)-(सं॰ गति)-१ श्रवस्था, दशा, २ रूप, रङ्ग, वेप, इ सुगति, उपयोग, ४ दुर्गति, दुर्दशा, नाश, ४ श्रिप्रिय, बुरा । उ० ४. सूपनखां सब भाति गत, श्रसुभ

श्रमंगल-मूल। (प्र०३)रा४) गतिं-दे॰ 'गति'। उ० ४. प्रयाति ते गति स्वकं। (मा० ३।४। रलो॰ ८) गति-(सं०)-१. चाल, गमन, २. हिलने-होलने की किया, हरकत, ३ अवस्था, दशा, हालत, ४. रूप, रंग, वेष, ४. पहुँच, प्रवेश, दखल, ६ प्रयत्न की सीमा, श्रंतिम उपाय, ७ सहारा, श्रयलंब, म चाल, करनी, चेप्टा, ६. लीला, विधान, माया, १० उह, रीति, ११. जीव का एक शरीर से वूसरे शरीर में गमन, १२. मृत्यु के उपरांत जीवारमा की दशा, १३. मोच, मुक्ति. १४ ताल और स्वरानुसार नृत्य श्रादि में श्रह-चालन। उ० १. सूचित कटि केहरि, गति मराज । (वि० १४) १३३. जेहि उपाय सपनेहुँ दुर्लंभ गति सोह निसि वासर कीजै। (वि० ११७)

गती-दे॰ 'गति'। उ० १० गृह ग्रानिह चेरि निवेरि गती। (मा० ७।१०१।२)

गथ-(सं अन्य)-१. गाँठ मे वंधा टाम, रुपया पैसा, २ माल, ३ भुंड, समूह, गरोह। उ० १ बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु विनु गथ पाइए। (सा० ७१२। छं०१) गद-(सं०)-१. रोग, र. राम की सेना में एक बंदर जो सेनापति था। ३. एक रासस का नाम। उ० २. संगनील नल कुमुद गढ, जामवंतु जुवराज । (प्र० ३।७।२)

गदगद-(सं॰ गद्गद)-१. एक अवस्था जिसमें मनुष्य अधिक हर्ष, प्रेम, श्रद्धा आदि। के आदेग से इतना पूर्ण हो कि शब्दोच्चारण न कर सके। २ पुलकित, प्रसन्न, इ. प्रेमपूर्ण । उ० १. गद्गद कंठ नयन जल, उर धरि धीरहि। (जा० १६६) ३ गदगद बचन कहति सहतारी। (मा० રાধ્કાર)

गदा-(सं०)-एक प्राचीन। श्रस्न जिसमें एक ढंढा और उसके सर पर बडा सा जठ्ह रहता है। हनुमान का प्रधान ग्रस्र यही था। उ० गदा-कंज-दर-चारु-चॅक्रधर, नाग स्ंड

समभुज चारी। (वि० ६३)

गन-दे 'गण'। उ० १. मनिगन पुर नर नारि सुजाती। (मा० २।१।२) गनन्ह-गर्गो, 'गन' का बहुवचन । उ० गनन्ह समेत वसिंह कैलासा। (मा० १।१०३।३)

गनइ-(सं॰ गणन)गिनता है । उ॰ सो कि दोप गुन गनइ जो जेहि अनुरागद्द। (पा० ६७) गनई-गिनता, गिनता है। गिनती करता है। गनत-१ गिनते ही, २. गिनते हैं, ३.गिनते हुए। उ० २.ज्ञान-वैराग्य-विज्ञान भाजन विभो बिमल गुन गनत सुक नारदादी। (वि० २६) गनति-१ गिनती, शुमार, हिसाब, २. गिनती है, वर्णन करती है, वखानती है। उ० २. यस्यगुर्णगण गनति विमलगति शारदा निगम नारद प्रमुख बहाचारी। (वि॰ ११) गनहि-गिनते हैं, गणना करते हैं। उ० घोर निसाचर विकट भट समर्भागनिह नहिं काहु। (मा०१।३१६) गनहि-(सं० गण)-सम्ह को, सूंड को। उ० दे० 'गन-नाथिहि'। गनहीं-गिनते हैं। उ० तृन समान न्नैलोकिह गनहीं। (मा० शश्रा) गनि-गिनकर, गणना कर। उ० कहे नाम गनि मङ्गल नाना । (मा०२।६।१) गनिय्र-गिनना चाहिए। उ० रिपु तेजसी श्रकेल श्रपि लघु करि गनिस्र न ताहु। (मा०१।१७०) गनिगनि-गिन गिनकर। उ॰ नेम तें सिसुपाल दिन प्रति देत गनिगनि गारि। (वि०२१४) गर्निबी-गिर्नेगे, गणना करेंगे। उ० न्यारो कै गुनिबो जहाँ गुने, गरीब गुलाम। (वि० ७७) गनिय-१ गिनिए, २. गिनना चाहिए। गनियत-१ गिनता है, २ गिना जाता है। उ० २. सूर सुजान सपूत सुल-च्छन गनियत् गुन गरु आई। (वि०१७४) गानिहि (१)-गिनते हैं, गराना करते हैं। गनिहें-१, गिनेंगे, रे गिन सकेंगे। उ० २. तऊ न मेरे श्रव श्रवगुन गनिहें। (वि॰ ६१) गनी (१)-(सं॰ गणन)-गिना, हिसाय लगाया, जोडा । उ० गनी जनक के गनकन्ह जोई । (गा० ११३१२१४) गने-१. रिने, गिने हुए, २. गिने हैं, गिने गए है, ३. गिने-चुने, धोहे, कम संख्या में, ४ गिना, गणना की। उ० ३. यहिसुर मंत्री मातुगुर गने लोग लिए साथ। (मा॰ २।२४४) गनै-गिनता है, २. गिने, गणना करे। उ॰ गनै को पार निसाचर जाती। (मा॰ १।१८११) गुनी-गिनो, गणना करो। उ० तदपि साति-जल जिन गनी, पावकतेज प्रमान । (वै० ४६)

गनक-दे॰ 'गणक'। उ॰ सुनि खिस पाइ असीस वहि गनक बोत्ति दिनु साधि। (मा०२।३२६) गनकन्त-गणक लोग,

गनती-गय

ज्योतिपियों। उ० गनी जनक के गनकन्ह जोई। (मा० १।३१२(४)

गन्ती-गणना, गिन्ती, शुमार। उ० साधु गनती में पहि-लेहिं गनावीं। (वि० २०५)

गनन-(सं० गणन)-गिनना, गिनती।

गननाथ-(सं॰ गणनाथ)-गणेश। गननाथ ह-गणेश को। उ० विनइ गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहि गननाथिह । (पा० १)

गननायक-दे॰ 'गणनायक'। उ॰ जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करियर ददन । (मा० १११ सो० १)

गनप-(सं॰ गराप)-गरारेण। उ॰ नमासद गनप से अमित म्रनृप हें। (क० ७।१७१)

रानपु-दे० 'रानप'।

गनपति-दे॰ 'गणपति'। उ॰ गाइए गनपति जगवंदन। (वि॰ १) गनपात-द्विज-गरोश जी का दाँत अर्थात् एक। एक की सत्या। उ० ग्रहिरसना धनधेनु रस गनपति-द्विज गुरु वार । (स॰ २१) गनपतिहि—गणेश को । उ॰ मुनि त्रनुसासन गनपतिहि पूजेट संभु भवानि । (मा० १।१००) गनराउ-दे॰ 'गनगऊ'। उ॰ रामनाम को प्रभाउ पुजियत गनराउ । (वि० २४७)

गनराज-दे॰ 'गणराज'। उ॰महिमा जासु जान गनराज।

(मा० १।१६।२)

गनराज-दे॰ 'गण्गज' । गनराजहि-गण्राज ऋर्थात गणेश को । उ० चलेउ बरात बनाइ पूजि गनराजिह । (जा० १३३) गनराजा-दे॰ 'गनराज'। उ॰ सुमिरि संभु गिरिजा गन-राजा। (मा० १।३४७।४)

गना-दे॰ 'गगा'। ७०१ सुखभवन संसय समन दवन वियाद रघुपति गुन नना । (मा० ४।६०।छँ०१)

गनाए-१. तिनवाया, गणना कराया । उ० अति अनीस नर्हि जाए गनाए। (वि॰ १३६) गनावी-गिनवाऊँ, गिन-वाता हूँ। उ॰ ताहू पर निज मित-विलास सब संतन माँक गनावों । (वि० ५४२)

गनिका-दे० 'गणिका'। उ० २ गनिका अजामिल व्याध गीय गजादि खल तारे वना। (मा० ७।१३०। छं० १) गनिकाऊ-गणिका भी। दे० 'गणिका'। उ० त्रपतु स्रजा-

मिलु गजु गनिकाऊ। (ऋ० १।२६।४)

गनिहिं (२)-(अर० गनी)-धनी को, धनवान् को । उ० गनिहि गुनिहि साहिव लहें सेवा समीचीन को। (वि० २७४) गर्नी (१)-धनिक, धनवान। उ० गर्नी गरीव त्राम नर नागर। (सा० ११२८१३)

ननेस-डे॰ 'गगेश'। ड॰ सेस गनेस गिन गमु नाहीं।

(मा० राइ०श्रष्ट)

गनेसु–दे० 'गरोण'। गरोश शुभ के प्रतीक हैं। च्रतः इनका श्रये शुभ भी लिया जाता है। उ० राम भगति रस सिद्धि हित सा यह समय गनेसु । (मा० २।२०८)

गनेस्–टे॰ 'गरोग'। उ॰ वेट विरंचि महेस गनेसु। (मा०

११३४५१३)

गपकना-(ध्व० गप + हिन्दी करना)-भट से खा लेना, निगन जाना।

गपत-(सं० काप)-१. गप मारते हुए, मूठी वात कहते

हुए, २. गप सारता है, श्रनाप-शनाप बकता है। उ० १. हारहि जनि जनम जाय गा्लगूल गपत । (वि० १३०) गर्भारं-(सं॰ गंसीर) शांत, सौन्य। दे॰ 'गंभीरे'। उ० तुषारादि संकाश गोरं गभीरं। (मा० ७।१०८। छुं० ३) गमुत्रारी-(सं॰ गर्स)- गर्भ की, पेट की, जन्म से न काटी गई, घुँवराली, कुँचित । उ० गभुत्रारी त्रलकावली लसै । (गी० ९१९६) गमुत्रारे-गर्भ के, जन्म के समय से रक्खे, धुँघगले। उ० चिक्नन कच कुंचित गभुत्रारे। (मा० १।१६६।५)

गम (१)-(सं०)-१ रास्ता, पय, २ सैथुन, सहवास, ३ गमन, जाना, प्रस्थान। उ० १. सिव उदास तजि बास

ग्रनत गम कीन्हेउ। (पा॰ ३१)

गम (२)-(सं॰ गम्य)-किसी वस्तु या विषय में प्रवेश, पहुँच, पैठ, गुज़र ।

गम (३)-(त्रप्रर० गम)-दु.ख, शोक, रंज।

गमन-(सं०)-१. जाना, चलना, यात्रा करना, प्रस्थान, २. पथ, रास्ता, ३ संभोग, मैथुन । उ० १. कियो गमन जनु दिननाथ उत्तर संग मधु माधव लिए। (जा॰ ३६) गमु-दे॰ 'गम'। उ॰ (गम (२) सेस गनेस गिग गमु नाहीं। (मा॰ २।३२४।४) (गम (१) ३ जिमि जलहीन मीन गमु धरनी । (मा० २।२८६।१)

गमिहै-(अर० गम)-गम् न करेंगे, परवा न करेंगे, ध्यान देगे। उ० खल अनखैंहें, तुम्हें सज्जन न गमिहै। (क०

गम्यं-दे॰ 'गम्य'। उ ३ योगीन्द्र ज्ञान गम्यं गुण्निधि-मजितं निर्मुणं निर्विकारम् । (ना० ६।१ रलो० १) गम्य-(सं०)-१ जाने योन्य, २ पाने योग्य, ३. जानने योग्य, समसने योग्य, ४. संभोग करने योग्य, ४ साध्य, सहल । उ०३ ग्रति निर्मल वानी श्रस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई। (मा० १।२११। छं० २)

गयंद-(सं भाजेन्द्र)-१ वड़ा हाथी, गजेन्द्र, २.वह हाथी बिसे भगवान ने ब्राह से छुडाया था। उ०२ तुलसी ब्रजहुँ सुमिनि रघुनाथिह तरो नयंद जाके श्रर्द नाय । (वि॰ मर्रे)

गयंदु-दे॰ 'गयंद'। उ० १ नव गयंदु रघुवीर मनु राजु ग्रलान समान। (मा० २।४१)

गय (१)-(सं॰ गज)-हाथी। उ० अगनित हय गय सेन

समाजा। (मा० १।१३०।१)

गय (२) (सं० गम) गये, गया, नष्ट हो गया। गयउँ-१. गया, २ में गया, ३ में नष्ट हो गया। उ० १ कवने त्र्यवसर का भयउ गयउँ नारिविस्वास । (मा० २।२६) गयउ-१ गया, २. तप्ट हो गया । उ० २. नाथ कृपाँ अव गयउ विषादा। (मा० १।१२०।२) गयऊ-१. गए, २ नष्ट हो गए। उ० १. एक बार तेहि तर प्रभु ग्यऊ। (सा० १।१०६।२) गयऊँ-१. गया, में गया, २ मैं नष्ट हो गया। उ०१ काहू के गृह झाम न गयऊँ। (सा० १।१६७१२) गयहु-१ गया, २. नष्ट हो गया, समास ही गया। उ० २ गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु। (सा॰ ६।२१।३) गया (१)-(सं॰ गम्)-१. चला गया, २.बीता, ३ नष्ट, समास । गये-१. जाना क्रिया का भूत-वालिक रूप, प्रस्थान किया, २.नप्ट हो गए, ३ वीतने पर, चंले जाने पर, नष्ट हो जाने पर, ४. नष्ट, गया-बीता। गयो-दे० 'गये'। उ० १. तुलसी इहाँ जो आलसी गयो आज की कालि। (दो० १२)

गया (२)-(सं०)-बिहार का एक तीर्थस्थान जहाँ श्राद्ध तथा पिंडदान थ्रादि के लिए हिंदू जाते है। लोगों का विश्वास है कि बिना वहाँ जाकर पिंडदान ग्रादि किए पितरों को मोच नहीं होता। उ० मगहँ गयादिक तीरथ जैसे। (मा० २।४३।४)

गर (१) (सं० गल) नगला, गर्दन । उ० मरु गर काटि निलंज कुलंघाती । (मा० ६।३३।२)

गर (२)-(सं०)-१ ज़हर, विष, २. रोग, बीमारी।

गर (३)-(फा॰)-किसी काम को बनाने या करनेवाला। जैसे बाज़ीगर, सौदागर श्रादि।

गरई-(सं० गरण)-१.गल जाता है, २. लिजत होता है, ३. नष्ट होता है, ४. नम्र हो जाता है।

गरज (१)-(ग्रर० गरज़)-१ त्राशय, प्रयोजन, मतलय, २२. स्वार्थ साधने की चिंता। उ०२ गरज प्रापनी सबन को।(दो० २००)

गरज (२)-(सं०/गर्जन)-१. भयानक शब्द, घोरनाद, २ गर्जन कर, गरजकर, ३ गर्जन करो। गरजइ—गरजता है, गर्जन कर | रहा है। उ० मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। (मा०६।१३।१) गरजत—गरजता है, गर्जन करता है। उ० उपल बरिष गरजित तरिज, डारत कुलिस कठोर। (दो० २८३) गरजिन—बादल या सिंह आदि का शब्द, गह-गडाना, गर्जन। उ० मानत मनहुँ सतिबत लिति घन, धनु सुरधनु, गरजिन टंकोर। (गी०३।१) गरजिहें-दे० 'गर्जहिं'। गरिजि—गर्जन कर, गरज कर। उ० गरिज अकास बलेट तेहि जाना। (मा०६।६६।३) गर्राज तरिज-(सं० गर्जन, स० तर्जन)—डाँट डपट कर, घुढ़की आदि देकर। उ० गरिज तरिज पाषान बरिप पर्वि शिति परिख जिय जाने। (वि० ६४)

 गरजी (१)-(श्चर० गर्ज़ी)-१. चाहनेवाला, इच्छा करनेवाला, २ मतलबी। उ०१ ब्रजराज कुमार बिना सुनु भृग । श्चलंग भयो जिय को गरजी। (क०७।१२३)

गरजी (२)-(सं० गर्जन)-गरजनेवाला, केवल वर्कने या कहनेवाला, कुछ काम न करनेवाला।

गरत—(सं॰गरण)—१.गलता है, िषवलता है, २.पिवते हुए, ३. जीण होता है, गल जाता है, कृश होता है ४. जीण होते हुए, ४. बहुत सरदी आदि स ठिठुरता है, ठिठुरते हुए। उ॰३. चंधुवैर किप विभीषन गुरु गलानि गरत। (वि॰१३४) गरिहें—गलते हैं, गले जा रहे हैं। उ॰ गरिहें गात जिमि आत्प औरे। (मा॰ २।१४७।४) गरहीं—गलते हैं, गल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नाश होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उ॰ जिमि हिम उपल कृषी दिल गरही। (मा॰ १। ४।४) गरि—१. द्रवीभूत होकर, गल गलकर, पिचलकर, दुर्वल होकर, नष्ट होकर, २ गली, गल गई। उ॰ २ गरि न जीह मुहँ परेंड न कीरा। (मा॰ २।१६२।१) गरें (१)—गले, पिचले, पिचल गए, नष्ट हुए। उ॰ अंबरीप की साप सुरति किर अजहुँ महामुनि ग्लानि गरें। (वि॰ १३७) गरेगी—गल जायगी, नष्ट हो जायगी। उ॰ गरेगी

जीह जो कहीं और को हों। (वि० २२६) गरो-१. गल जाय, गले, २. गल गई। उ० १. संकर साखि जो राखि कहीं कछु तो जिर जीह गरो। (वि० २२६) गर्यो-गला, गल गया, पिघल गया। उ० तुम द्यालु चिनहें दिए विल, बिलंब न कीजिए जात गलानि गर्यो हों। (वि० २६७)

गरद (१)-(फा॰ गर्द)-धूलि, गर्द, रज। उ॰ खायो काल-कूट भयो अजर अमर तनु, भवन मसान, गथ गाँठरी गरद की। (क॰ ७।१४८)

गरद (२)- सं०)-विष देनेवाला ।

गरदन-(फ़ा॰)-गला, श्रीवा, धड और सिर को जोड़ने-वाला श्रग । गरदनि-दे॰ 'गरदन'। उ॰ सो जानइ जनु गरदन मारी। (मा॰ २।१८४।३)

गरन-१. गलनेवाला, पिघलनेवाला, २. गलना, पानी पानी होना। उ० २ तुलक्षी पै चाहत गलानि ही गरन। (वि०२४८)

गरंब-दे॰ 'गर्व'। उ० देखत गरंब रहत उर नाहिन। (मा० २।१४।२)

गरेवित-दे॰ 'गर्वित'। उ० गरबित भरत सातु वल पी के। (मा॰ २।१८)

गर्बु-दे० 'गरव'।

गरभ–दे० 'गर्भ'। उ० वाँघो हों करम जड़ गरभ गृढ़ निगड़। (वि० ७६)

गरम-(फा॰ गर्म) १. उष्ण, तष्त, जलता हुआ, २. प्रचड, तेज़, ३ उम्र, ४ आदेशपूर्ण, १ कोंधित । उ॰ १. जूडे होत थोरे ही थोरे ही गरम । (वि॰ २४१)

गरल-(सं०)-जहर, विष, माहुर । उ० गरल श्रनल किल मल सिर ज्याधू। (मा० १।४।४) विशेष-गरल या बिष समुद्र-मंथन मे निकला था। इसे शंकर ने पान किया अतः गरकंट भ्रादि कितने ही शंकर के नाम गरल पर श्राधारित हैं।

गरलकठ-जिसके कंठ में विप हो। शंकर। विशेष-शिव के चित्रों में विप के कारण ही उनका गला गरल का रंग ज्याम होने के कारण कुछ श्यामता लिए दिखाया जाता है। गरलसील-ज़हर का सहनेवाला, ज़ंहरमोहरा। उ० कीन्ह्यों गरलसील जो ग्रंगा। (वै० ४७)

गरह (१)-(सं० ब्रह)-१ ब्रह, २ ब्रारिप्ट, वाधा।
गरह (२)-(सं० गल)-गले का रोग, कंटमाला। उ० हरप
विषाद गरह बहुताई। (मा० ७१२१।१७) विशेष-इस
में प्रयुक्त 'गरह' के ब्रर्थ के विषय में लोगों के कई
मत हैं। हिंदी शब्द सागर इसका अर्थ वाधा या
अरिष्ट मानता है। डा० श्यामसुंदर दास ने इसका अर्थ
घेषा आदि गले का रोग माना है। डॉ सूर्यकांत
इसका अर्थ वायुविकार या गठिया मानते है। 'तुलसी
शब्द सागर' के संब्रहकर्ता श्री हरगोविन्द तिवारी ने भी
इसका अर्थ गठिया माना है पर गले के रोगवाला अर्थ
अधिक ठीक जान पडता है ख्रतः यहाँ वही दिया जा
रहा है।

गरिमा-(सं॰ गरिमन्)-१. गुरुव, भारीपन, बोस, २.गौरव, महत्व, महिमा, ३. गर्व, स्रहंकार, ४. शेखी, स्रपनी डीग हाँकना, १. श्राठ सिद्धियों में से एक जिससे साधक श्रपना बोम चाहे जितना भारी कर सकता है। उ० २. जनकनृप-सद्सि-सिवचाप-भंजन, उम्र-भार्गवागर्व-गरिमा पहर्ता। (वि० ४०)

गरीव-(भ्रर० गरीव)-१ नम्र, दीन, हीन, २. दिह, निर्धन, गरीव-(भ्रर० गरीव)-१ नम्र, दीन, हीन, २. दिह, निर्धन, कंगाल। उ० १ राई बहोर गरीब नेवाज्। (मा० १। १३।४) गरीव निवाज-(भ्रर० गरीव + फा० नवाज़)-दीनों पर कृपा करनेवाला, दीनदयाल। उ० सो तुलसी महंगो कियो राम गरीव निवाज। (दो० १०८) गरीव नेवाज-दे० 'गरीब निवाज'। उ० कायर क्र कप्रत्तन की हद तेउ गरीव नेवाज नेवाजे। (क० ७।१)

तन को हद तड गरीय गराज गराज एक एक हुए तड गरीवी-१ दीनता, अधीनता, २ नम्रता, ३. दरिद्रता कगाली । उ० १ । लाभ जोग छेम को गरीवी मिसकीनता । (वि० २६२)

गरोहा-(स॰ गरीयस्)-१ भार्रः, गुरु, २ महान, प्रवल । उ० १.पर निंदा सम अब न गरीसा। (मा०७।१२१।११) गरु-(स॰ गुरु)-भारी, वज़नी। उ० न टरे पग मेरुहु तें गरु भो, सो मनों महि संग विरंचि रचा। (क॰ ६।१४) गरुश्र-(सं॰ गुरु)-१ भारी, वज़नी, वोभवाला, २ श्रेष्ठ, उत्तम, भला, ३. गंभीर, शांत, सहनसील। उ० १ गरुश्र कठोर विदित सव काहू। (मा० १।२४०।१)

गिरुग्राह—भारी होता जाता है, वजनी होता है, भारी हो जाय। उ० मनहुँ पाइ भट वहु वलु अधिकु अधिक गरुग्राह। (मा० १।२४०)

गवश्राई-भारे, बोक्त, भारीपन, गुरुता । उ० ऋगुपति केरि गरव गरुश्राई । (मा० १।२६०।३)

गरुइ-(सं॰गुरु) भारी, गंभीर, महस्वपूर्ण । उ॰ जानि गरुइ गुरिगरा वहोरी । (मा॰ २।२१३।१) गरुई-टे॰ 'गरुइ' ।

गरड़-(स॰ गरुड)-एक पत्ती। विष्णु के वाहन जो।पित्यों के राजा माने जाते है। गरुड़ विनता के गर्भ से उत्पन्न कश्यप के पुत्र है। एक वार कश्यप ने पुत्रप्राप्ति की इच्छा से यज्ञ किया। इंड, वालखिल्य तथा अन्य देवता सामग्री

इक्टा करने लगे। इंद्र ने शीघ्र ही लकिवयों की ढेर लगाडी खोर वालिखल्यों को चिड़ाने लगे। इस पर वालिखल्य कोचित हुए और करवप के पुत्र रूप में दृसरा इंद्र उत्पन्न करने के प्रवत्न में लगे। अंत में कश्यप ने उन्हें शांत किया खार कहा कि तुम लोग जिस इंद्र को उत्पन्न करना चाहते हो वह पित्रयों का इंद्र होगा। तदनुसार विनता के गर्भ से कश्यप ने अग्नि और-सूर्य के समान गरुड और अरुण दों पुत्र उत्पन्न किए। गरुड विग्णु के वाहन हुए और अरुण सूर्य के सारथी। गरुड सर्पों के शत्रु है, इसीलिए उन्हें पन्न गारि खाटि नाम दिए गए हैं। उ० कहा असुंडि वखानि सुना विहगनायक गरुड। (मा० १११२०ख) गरुड़गामी—गरुड पर गमन करनेवाले, विष्णु। गरुड़िह—गरुड को।

गरुता-१ भारीपन, बोम्म, २. गौरव, वहाई, ३ गांभीर्य । गरू-भारी, गंभीर, उत्तम । उ० जोग ज्ञानहू तें गरू गनि-यत है । (वि०१८२)

उ० प्रभु प्रताप ते । गरुडि खाइ परम लघु व्याल । (मा०

गरूर -(ग्रर० गरूर)- गर्व, धमंड, ध्रिमान । उ० गोरो गरूर गुमान भरो कही कोसिक छोटो सो ढोटो है काको ? (क० १।२०)

गरे (१)-(सं० गल)-१. गले से, गर्दन मे, २. गले। उ० १ साँपनि सों खेलै, मेलें गरे छुराधार सों। (क०

११११) गरे (२)-(सं० गरण)-गले, पिघले, द्रवित्रृहुए । उ० इहाँ ज्ञाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात । (क० ४।२०)

गरे—(२) (सं० गल) –गले में।
गर्जिहें—गरजते हैं, गरज गहें है। उ० गर्जिहें मर्कट भट समुगर्जिहें—(सा० ६।४।१) गर्जी—गरजा, गर्जन किया, ज़ोर का
शब्द किया। उ० मुठिका मारि महाधुनि गर्जा। (मा०
शब्दा किया। उ० मुठिका मारि महाधुनि गर्जा। (मा०
शब्दा किया। उ० मुठिका मारि महाधुनि गर्जा। (मा०
शव्दा करके। गर्जिहीं—
गरज रहे है, गरजते हैं। उ० कहुँ माल देह बिसाल
सेल समान अतिबल गर्जिहीं। (मा० शश्हें २)
गर्जेंउ—गर्जना की, गर्जे। उ०तिनहि देखि गर्जेंउ हनुमाना।
(मा० शश्हों) गर्जेंसि—गर्जन किया, गर्जे। उ० चलत

महाधुनि गर्जेसि भारी। (म ० १।२८।१) गत्त – (सं०) – १ गड्ढा, २. दरार ३. घर, ४ रथ, ४. जलाशय, ६. एक नरक। उ० १. खनि गर्त्त गोपित विराधा। (वि० ४३)

गर्द-(फा॰ गर्द)-धूल, गर्दा, रज। उ॰ मर्दि गर्द मिलविह दस सीसा । (सा॰ शश्राध)

गर्दा-दे॰ 'गर्दे'। उ॰ कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा। (मा॰ ६।६७।२)

र्भाव पार्थ । गर्ब-देव 'गर्व'। उव तासु गर्ब जेहि देखत भागा। (माव ६।२६।२)

गर्भित-दे० 'गरिवत'।
गर्भ-(सं०)-१. पेट, हमल की दशा, पेट में बच्चे का होना, २ पेट के भीतर का वह स्थान जहाँ गर्भ रहता है, ३ गर्भ का वच्चा, ४ काँटा, ४ कटहल । उ० २. जयति अंजनी-गर्भ-अंबोधि-संभूत-विधु विद्युध कुल-कैरवानंदकारी। (वि० २४) गर्भन्ह-गर्भ का बहुवचन, गर्मों। उ० गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु सारे अति बोर। (मा० ११२७२) गर्भहिं-१. गर्भ में, २ गर्भ को। उ० १ जा दिन तें हिर

गर्भिहं त्राए। (मा० १११६०१३) गर्व-(सं०)-घमंड, त्रहकार, त्रपने को बड़ा क्रीर दूसरों को छोटा समक्तने का भाव। गर्वध्न-गर्व का नाश करने-वाला। उ० गंभीर गर्वध्न गूडार्थवित गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान ज्ञाता। (वि० ४४)

गर्वित-गर्वयुक्त, वर्मंड से भरा हुआ।

गल-(सं॰)-गला, कंठ, गरदन। उ॰ गलकंवल बहना विभाति, जनु लूम लसति सरिता सी। (वि॰२२) गले-(सं॰ गल)-गले में, कठ में। उ॰ भाले वाल विधुर्गले च गरलं यस्योरिस न्यालराट्। (मा॰ २।१। रलो॰ १)

गलकंवल-(सं०)-भालर, गाय के गले के नीचे खटकनेवाला

भागा उ० दे० 'गल'।

गलगाजे-(सं॰ गंड, गल्ल + गर्जन)-१ प्रसन्न हो, प्रसन्न हुए, २, डीग मारें, डींग मारने लगे, ३ डींग मारनेवाले, बकवादी। उ० ३. राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी, हमसे गलगाजे। (क० ७।१)

गलतो-गलता, पिघलता, पानी पानी होता। उ० तुलसी अरि उर आनि एक अब एती गलानि न गलतो। (गी० ४।१३)

गलवल-(ध्व०)-कोलाहल, खलवली, हो-हल्ला, गोरगुल। उ० निपट निसंकं परपुर गलवल भो। (ह० ६)

गलानि-दे० 'ग्लानि'। उ० २. ध्रुवॅ सगलानि जपेउ हरि-नाऊँ। (मा० १।२६।३)

गलानी-दे॰ 'ग्लानि'। उ॰ २. हस्त सकल कलि कलुप गलानी। (मा० १।४३।२)

गिलत-(सं०)-१. गला हुआ, बिगढा हुआ, २. नष्ट, समाप्त, जीर्ण-शीर्ण, खंडित, रहित, शून्य, ३ परिपक्ष, परिपुष्ट। उ०२. तुम्ह सारिखे गिलत अभिमाना। (मा० १।१६१।१)

गिलन्ह-१. गली का बहुवचन, गिलयों, २. गिलयों में। उ० २. राम-कृपा तें सोइ सुख अवध गिलन्ह रह्यो पूरि। (गी० ७१२) गर्ली-गिलयाँ। दे० 'गली'। उ० चौहट सुंदर गर्ली सुहाई। (मा० १।२१३।२) गली-(सं० गल)-घरों की पंक्तियों के बीच से होकर जानेवाला पतला रास्ता, खोरी, कूँचा। उ० सींचि सुगंध रचें चौके गृह आँगन गली बजार। (गी० १।१)

गवँ – (सं० गम्य) – १. घात, दाँव, मौका, श्रवसर, २ मतलव, प्रयोजन, ३ ढब, चाल, ४. धीरे, चुपके। उ० १. जिभि गवँ तकइ लेउँ केहि भाँती। (मा० २।१३।२) मु० गवँ तकइ – घात खोजते रहता। उ० दे० 'गवँ'। गवँहिं (१) – (सं० गम्य) – १. धीरे से, चुपके से, २ मौका देखकर, गौं देखकर। उ० १. देखि सरासनु गवँहिं सिधारे। (मा० १।२४०।१)

गवेंहिं (२)-(सं० गम्)-जाते हैं।

गवन-(सं० गमन)-जाना, कृच करना, प्रस्थान । उ० राम लखन मुनि साथ गवन तब कीन्हेंड । (जा० ३४)

गवनत-१ जाते हैं, २ जाते समय, जाते वक्त। उ० २. वरवस गवनत रावनहिं, असगुन भए अपार। (प्र०३।२।४) गवनव-१ जाइए, २ जाइएगा। उ० २. कहि गवाँइअ छिनकु असु गवमव अविहें कि प्रात। (मा०२।१४) गवनहिं—जाते हैं। उ० सकर मिन्जि गवनिं सुनि वृंदा। (मा०१।४४।१) गवनहु-गमन करो, जाओ। उ० तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। (मा०२।२४६।२) गवनि-१ चलनेवाली, २ चली गई, ३. चली, ४. चलकर। उ० ४. गृह तें गविन परिसपद पावन घोर साप तें तारी। (वि०१६६) गवने-गए, चले गए। उ० हरिष सप्तरिपि गवने गेहा। (मा०१।८२।२) गवनेउ-चला गया, गया। उ० निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपतिहि यह मत भायऊ। (मा०१।६०। छं०१) गवनिहि—चला जायगा। उ० गवनिहि राज समाज नाक असि फूटिहि। (जा०६८) गवनी-दे० 'गवनि'।

गवतु-(स॰ गमन)-जाना, प्रस्थान, गमन। उ॰ सखा श्रनुज सिय सहित वन गवनु कीन्ह रघुनाथ। (मा॰ २।१०४) गवनू-दे० 'गवन'।

गवाँ इत्र-गँवा लीजिए, सिटा लीजिए। उ० कहिं गवाँ-इत्र छिनकु श्रमु गवनब श्रविहं कि प्रात। (मा० २।११४) गवाँई-१. गॅवाया, २. गॅवाकर। उ० २. जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई। (मा० १।२४४।२) गवाँए-खोए, लो दिए, बिताये, हाथ से निकल जाने दिए। उ० सागु खाइ सत बरप गवाँए। (मा० १।७४।२) गवाँयउँ-गॅवाया, बिताया। उ० तहॅं पुनि रहि कछु काल गवाँयउँ। (मा० ७।६२।१) गवाँवा-खोया, बिताया, खत्तस किया। उ० बैठि बिटप तर दिवसु गवाँवा। (मा० २।१४७।२)

गवारी-दे॰ 'गँवारि'। उ० विलगु न मानव जानि गर्वारी।

(मा० राववहाध)

गवाँ६-(सं॰ ग्राम)-गाँव का रहनेवाला, मूर्ख, गँवार । उ॰ बरने तुलसीदासु किमि श्रति मतिमंद गवाँक। (मा॰ १।१०३)

गवासा-(सं० गवाशन)-गाय खानेवाला, कसाई। ७० मरु मारव महिदेव गवासा। (मा० १।६।४)

गव्य-(सं०)-गो से उत्पन्न, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र धादि। उ० पंचाच्छरी मान, मुद माधव, गव्य सुपंचनदा-सी। (वि० २२)

गह-(सं० ब्रहरा)-१. गहने, पकडने, २. पकडकर । उ० १. गह सिसुबच्छ अनल अहि धाई। (मा० ३।४३।३) गहइ-१ पकड़ लेती थी, स्वीकार कर लेती थी, २. पक-ढ़ता है, ब्रहण करता है, धारण करता है। ३. पकडकर, ४ पकड़ने के लिए। उ० १ गहद्द छाहँ सक सोन उड़ाई। (मा० ४।३।२) गहई-दे० 'गहइ'। उ० २. भगत हेतु जीलातनु गहर्इ । (मा० १।१४४।४) गहत्-(सं० ब्रह्र्**ग**)-पकडता है, ब्रह्म करता है, अपनाता है। उ० सुनि मन गुनि समुभि क्यो न सुगम सुमग गहत। (वि० १३३) गहति– पकडती है। 'गहत' का स्त्रीतिग। उ० छोड़ित छोड़ाये तें, गहाए तं गहति । (वि० २४६) गहते-पकडते, अपनाते, अहर्ण करते । उ० जो पै हरि जन के श्रवगुन गहते । (वि० ६७) गहनि (१)-(सं० ग्रहण)-१. पकडने या ब्रहण करने का भाव, अपनाना, २ हठ, टेक, ज़िद्र। उ० १ सील गहनि सबकी सहनि, क्हनि हीय मुख राम। (वै० १७) गहब-पकडूँगा, अहरण करूँगा, अपनाऊँगा। उ० त्यागव गहव उपेच्छनीय अहि हाटक तृन की नाहुँ। (वि० १२४) गहसि-१. पकडरा, २ पकड ली, पकडी। उ० १ गहिस न राम चरन सठ जाई। (मा० ६।३४।२) गहिंह- ब्रह्म करते है, पकड़ते हैं। उ० गहिंह न पाप पुनृ \_ गुन दोपू। (सा० २।२१६।२) गहहीं-ग्रहण करते हैं. श्रपनाते हैं, पकड़ते हैं। उ० ग्रवगुन तिज सबके गुन गहहीं। (मा० २।१३,१।१) गहहु-ब्रहण करो, पकडो। उ० दसन गहहु तृन कंठ कुठारी। (मा० ६।२०।४) गहह– दे॰ 'गहहु'। उ॰ सुनि मम वचन हृद्य दृढ़ गहहूं। (माँ० ७।४४।१) गहा-१ पकडा, ब्रह्म किया, २ जकडा हुन्रा, अस्त, पकड़ में आया हुआ। उ० १ खगनाथ जथा करि कोप गहा। (मा० ६। ११।२) गहि-पकडकर, थाम-कर, प्रसकर। उ॰ गहि पद भरत मातु सब राखीं। (मा॰ २।१७०।१) गहिवे-१. पकड़ना होगा, धारण करना

होगा, २. पकड़ने, ब्रह्ण करने । उ० १. ज्ञान गिरा कृवरीरवन की सुनि विचारि गहिवे ही। (कु॰ ४०) गहिवी-१. पकडना, पकड़ लेना, २ पकडोगे। उ० १. प्रवृत दृतुज दृत दृति पल आध में, जीवत दुरित-दृसानन गहियो । (गी० १।१४) गहियतु-पकडता, पकड़ लेता । उ॰ ताहु पर वाहु विनु राहु गहियतु है। (क॰ २।४) गहिसि-१. पकड़ ली, पकड़ी, २. पकडता। उ० १. गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना। (मा० ६।६४।३) गहिहों-पकेंड्गा। ट॰ इतनी निय लालसा दास के कहत पानहीं गहिहों। (वि० २३१) गही-ब्रहण की, पकड़ी। ट० गये विसारि रीति गोकुल की, अय निर्गुन गति गही है। (कृ० ४२) गहु-पकड़, पकड़ो, ब्रहण करो। उ० सर्खीं कहि प्रभुपद गहु सीता। (मा० १।२६४।४) गहे-१. पकडे हुए, २. पकडे, ब्रहण किए। उ० २. पुनि गहे पद पाथोज सयनाँ प्रेम परिपूरन हियो। (मा० ११९०१। छुं० १) गहेउ-पकड़ा । गहेसि-पकड़ लिए, ब्रहण कर लिए। उ० त्रातुर समय गहेसि पद जाई। (मा० ३।२।६) गहेहू-पकड़ना, पकड़िएगा। उ० वार वार पद पंकज गहेहू। (मा० २।१११) गहोंगी-ब्रहण करूँगा, पक-हॅगा। उ० श्री खुनाथ-कृपाल-कृपा ते संत सुभाव गहोंगो। (वि॰ १७२) गही-ब्रहण किया, पक्डा । उ० तुलसिदास त्रैलोक्य मान्य भयो कारन इहें गह्यों गिरिजा-वर । (कृ० ३१)

गहगह-(सं॰ गद्गद)-प्रसन्नतापूर्वक, त्रानंद से भरा, वमा-वस । उ० गहगह गगन दुंदुभी वाजी । (कृ० ६१)

गहगहि-दे० 'गहगह'। उ० गहगहि गगन दुंदुसी वाजी। (मा० १। १६१।४)

गहगही–दे॰ 'गहगह'। ड० सुर सुमन वरपिंह हरप संकुल वाज दुंदुमि गहगही। (मा० ६।५०३। छं० २)

गहगहे-हें० 'गहगह'। उ० अति गहगहे वाजने वाजे। (मा० ११२८६।१)

गहडोग्हिं-(?)-मयकर गटला कर दूँगा। उ० सुधा सो सिंज सुकरी ज्यों गहडोरिहीं। (वि॰ २४८)

गहन (१)-(सं० ब्रहण)-१. ब्रहण, पकदना, २. सूर्य तथा चंद्र ग्रादि का ग्रहण, २. कलक, ४. दु.ख, कप्ट, ४. वंघक, रेहन।

गहन (२)-(सं०)-१. गम्भीन, गहरा, २ दुर्गम, घना, ३. कठिन, भयंकर, दुरुह, ४. जुंज, निकुज, १ जल। उ०३ सकल संबर पोच, सोचवस सर्वदाँ दास तुलसी विषय-गहन-ग्रस्तम् । (वि० ४६)

गहनि (२)-(सं० गहन)-घोर, विकराल, भयंकर। उ० ब्राह ब्रित गहनि गरीबी गाटे गस्रो हैं। (वि॰ २६०)

गहनु (१)-(मं० ग्रह्ण)-ग्रहण, पकड़ना । दे० 'गहन(१)'। ट॰ समद राहु रवि-गहनु-मत, राजर्हि पुजहि क्लेस। (প্রত্তাহার)

गहनु (२)-(सं० गहन)-गंभार, कठिन । डे० 'गहन (२)'। गहवर-(सं० गहर)-१ दुर्गम, विपम, २ व्याकुल, उद्दिग्न, हुखी, ३ वेसुध, ७. किसी ध्यान में मग्न, १. गुफा, ६. र्षुत्र, बृद्धों से दका स्थान। ट० १. नगर सफल वनु गह-पर मारी। (मा० शवधाः)

गहवरि-दुःख से भरकर, न्याकुल होकर। उ० गहबरि हियँ कह कौसिला सोहि भरत कर सोचु। (मा॰ २।२५२) मु० गहवरि त्रायो-गला भर जाया, करुणा से पूर्ण हो गए। उ० कपि के चलत सिय को मनु गहवरि श्रायो। (गी० श१४)

गहर-(?)-देर, विलंब ।

गहरु-दे 'गहर'। उ० वृक्तिए विलंब कहा कहूँ न गहरू। (वि० २४०)

गहाए-पकदाए, धराए। उ० छोड़ित छोड़ाए तें, गहाए तंं गहति । (वि० २४६)

गहागह-(सं० गद्गद)-वडी घूमधास से। उ० वाज गहा-गह अवध वधावा। (मा० २।७।२)

गहागहे-धूमधाम से वजने लगे, धूमधाम होने लगी। उ० नम पुर मंगल गान निसान गहागहे। (जा० ११८) गहिराए (सं॰ गंभीर)-गहरे हो गए। अथाह हो गए। ड० गए सोक-सर सूखि, मोद-सरिता-समुद्र गहिराए। (गी० ६।२२)

गर्हाले-(सं॰ ब्रहरा)-१. गहनेवाले, पकड़नेवाले, श्रपनाने-वाले, २. ज़िही, २. घमंडी। उ० २. सो वल गयो, किवीं

भए अब गर्व-गहीले । (वि० ३२)

गहुर-(सं०)-१. श्रंधकारमय या गूढ़ स्थान, गुप्त स्थान, २. विल, माँद, ३ गुफा, कंदरा, ४ लतागृह, कुंज, रे. क्ताड़ी, ६. जंगल, ७. पाखंड, ८. जल, ६. कठिन, दुर्गम, १०. गुप्त, छिपा ।

गॉठ-(सं॰ ब्रंथि)-१. रस्सी डोरी या तागे आदि में पड़ी उलमन जो खिचने पर कड़ी और दह हो जाती है, गिरह, २ कपड़े आदि में दी गई गाँठ जिसमें पैसा या कोई अन्य चीज़ वॅघी हो। ३ मनमोटाव, वैर-भाव, ४. श्रंग का नोड़, ४ गठरी, गहर ।

गाँठरी-(सं॰ ग्रंथि)-गॅठरी, गहर । उ॰ भवन ससान, गय गाँठरी गरद की। (क० ७।१४८)

गाँठि-दे० 'गाँठ'। उ० १. गाँठि विनु गुन की कठिन जड़ चेतन की। (गी० ११८६)

गाँठी-दे॰ 'गाँठ'। उ० २. मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी।

(मा० १।१३४।३) गाँडर-(सं॰ गंडाली)-मूँज की तरह की एक घास जिसकी पत्ती पतली और लम्बी होती है। इसी की जह को खम कहते हैं। उ० वाज सुराग कि गाँडर ताँती। (मा० રાર૪૧ાર)

गाँवे-(सं॰ ग्रंथन)-गूथे, गूँधे। गाँव-(सं॰ ग्राम)-देहात में वह स्थान जहाँ बहुत से किसानों-मजदूरा आदि का घर हो, छोटी वस्ती। उ॰ गाँव वसत, वामदेव, में कवहूँ न निहोरे। (वि॰ ८)

गाँसी-(स॰ अंयन)-हथियारों के आगे का तेज़ भाग, धार, नोक ।

गाँहक-दे॰ 'गाहक'। उ० १. गाँहक गरीय को दयालु दानि दीन को । (वि० ६६)

गा-(सं॰ गम्)-१ गया, जाना क्रिया का भूतकालिक रूप, २ जाना, ३ गामिनी, जानेवाली। उ०१ नाम लेत क्लिकाल हूँ हरि पुरहि न गा को ? (वि॰ १४२)

२. जो द्रभु पार अवसि गा चहहू। (मा० २।१८०।४) ३. त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पापछालिका । (वि० १७) गाइ (१)-(सं० गान)-गाकर, गुणगान कर, प्रशंसा कर । उ० तरे तुलसीदास भव तन-नाथ-गुन गन गाइ। (वि० ४१) गाइए-दे० 'गाइय'। उ० १. जह भूप रमानिवास तहें की संपदा किमि गाइए। (मा० ७।२८। छं० १) गाइबी-गाऊँगा, यश का वर्णन करूँगा। उ० तुलसी सो तिहुँ भुवन गाइबी नंद सुवन सनमानी। (कृ० ४८) गाइय-१. गाइए, बखानिए, वर्णन कीजिए, २. गाता हूँ, वर्णन करता हूँ। गाइयत-गाता है, गाते हैं। उ० बाँकी विरुदाविल विदित बेद गाइयत। (ह०३१) गाइये-दे० 'गाइए'। गाइहैं-गान करेंगे, वर्णन करेंगे। उ० भूरि भाग तुलसी तेउ जे सुनिहें, गाइहें, बखानिहें। (गी० १।७८) गाइहीं-गाऊँगा । उ० चार चरित रघुवंस-तिलक के तह तुलसी मिलि गाइहों। (गी० १।१८) गाई (१)-(सं० गान)-१. गीत गाया, वर्णन किया, २ गाई हुई, बखानी हुई, ३ गा करके, बखान कर। उ० १. मुनिन्ह प्रथम हिर कीरति गाई। (मा० १।१३।४) गाउ-गान्त्रो, वर्णंन करो । उ० परम पावन प्रेम-परिमिति समुक्ति तुलसी गाउ। (गी० ७।२४) गाउब-गार्वेगे, गाऊँगा। उ० ब्याह उछाह सुमंगल त्रिभुवन गाउव। (जा० ७६) गाऊँ (१)-गान करूँ । गाए–१ गाया, गाया है. २ गाने से । उ० १ भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए । (मा० १।३३।४) गायंति-गाते हैं, गान करते हैं। उ० गार्यति तव चरित सुपवित्र श्रुति सेस सुक संभु सनकादि मुनि मननसीला । (वि० ४२) गायऊ-गाया है, गाते हैं। उ० यह चरित कलिमलहर जथा मित दास तुलसी गायऊ। (मा० १।६०। छु०१) गाया-गान किया, गान किया है। उ० सिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। (मा०९।१०६।२) गाये-१ गान किया, वखाना, २. गाने से, वर्णन करने से । गायो-गान किया, बखाना, प्रशंसा की। उ० बाजिमेध कव कियो ख्रजामिल, गज गायो कब साम को ? (वि० ६६) गाव-(सं० गान)-गाते हैं, कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। उ० संत कहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। (मा० १।४४) गावई-गाता है, बखानता है, कहता है । उ० रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। (मा० ४।३०। छं० १) गावउँ-१ गाता हूं, बतलाता हूं, र गाऊँ, बतलाऊँ। उ० १. परस रहस्य मनोहर गावउँ। (मा०७।७४।२) गावत-१. गाता है, वखानता है, २. गाते हुए, वर्णन करते हुए, ३. गाने पर । उ० १. श्रिलगन गावत नाचत मोरा । (मा० २।२३६।४) गावति-१ गाती है, २. गाते हुए, बखान्ते हुए, ३. गाने पर, वर्णन करने पर । गावतीं-१. गाती हैं, र. गाती हुई। उ० २ आरती सँवारि ब्र नारि चलीं गावतीं। (क० १।१३) गावहिं-गाते हैं, वर्णन करते हैं। उ० रामकथा गावहि श्रुति स्री । (मा० ७।१२६।१) गावहि-१. गाता है, २. गा । उ० २. तजि सकल श्रास भरोस गावहि सुनहि संत्त सठ मना। (मा० श६०। छं० १) गावहीं-गाते हैं, वर्णन करते हैं। उ० उपवीत व्याह उछाह जे सिय राम

मंगल गावहीं। (जा० २१६) गावा-गाते है, गान किया है, कहा है । उ० संत पुरान उपनिपद गावा । (मा० ११४६।१) गावै-१. गाता है, २. गाये। गावौ-१. गान करता हूँ, वर्णन करता हूँ, २ गाऊँ, बखानूँ। उ०्२. तौन सिरार्हि करूप सत लगि, प्रभु, कहा एक खुल गावों ? (वि० १४२)

गाइ (२)-(सं० गो)-गाय, धेनु । गाइगोठ-दे० 'गाय-गोठ'। उ० गाइगोठ महिसुर पुर जारें। (मा० २।१६७।३) गाइन्ह-गाय का बहुवचन, गायों । उ० ग्रंबर ग्रमर हर-पत वरषत फ़ूल, सनेह-सिथिल गोप गाइन्ह के टट हैं। (कृ० २०)

गाई (२,-(सं० गो)-गाय, धेनु। उ० राम कथा कलि कामद गाई। (मा० १।३१।४)

गाउँ–(सं॰ ब्राम)–गाँव, छोटी बस्ती । उ० नगर गाउँ पुर म्रागि लगावहि । (सा० १।१⊏३।३)

गाऊँ (२)-गाँव, छोटी वस्ती । उ० करि ग्रनाथ जन परि-जन गाऊँ। (मा० २।४७।२)

गाज (१)-(१)-पानी त्रादि का फेन, साग।

गाज (२)-(सं० गर्ज)-१ गर्जन, शोर, २ विजली। उ०

२ गाज्यो कपि गाज ज्यों। (क० १।८)

गाजत-(सं० गर्ज)-१. गरजते हैं, प्रसन्न होते हैं, २. गर्जन करते हुए, हुंकारते हुए, ख़ुश होते, हुए। उ० २. तुलसी ते गाजत फिरहि राम-छत्र की छाँह। (स॰ ७२) गाजहि-प्रसन्न होते हैं, गरजते हैं। उ० हय गय गाजहिं हने निसाना । (मा० १।३०४।२) गाजी-गरजी, तडतडा कर गिरी, प्रसन्न हुई। उ० लाज गाज उनवनि क्रचाल कलि परी बजाइ कहूँ कहुँ गाजी। (कु० ६१) गाजे-१. गर्जे, २. प्रसन्न हुए, ३ गर्जने पर, प्रसन्न होने पर। गाज्यो-गर्जना की, हुंकारा, प्रसन्न गाज्यो किपराज रघुराज की सपथ किर। (क० ६।६) गाज्यी-१ गर्जन किया, प्रसन्न हुन्ना, २ गरजता हुन्ना, प्रसन्न होता हुआ। उ० २ गाज्यो मृगराज गजराज ज्यों -गहतु हों । (क० ३।१८)

गाजन-(सं० गर्जन)-१ प्रसन्न होना, गर्जना, २. गर्जने-वाला, ३. नाश करनेवाला।

गाडर (१)-(सं० गहुरी)-भेंड। उ० गाडर लाए जन कों लाग्यो चरन कपास । (स० ४३) मु० गाडर के ढरन– र्भेडियाधसान । विना सोचे समके किसी एक को एक छोर जाते देख सभी का उधर ही चल देना। उ० तुलसी गांडर के ढरन जानो जगत विचार। (स॰ ३४८)

गाडर (२)-(सं० गंडाली)-मूंज की तरह की एक घास। गाड़-(सं० गर्ते)-गड्ढा, खत्ता । उ० रुधिर गाड़ भरि-भरि जम्यो जपर धृरि उडाइ । (२७० ६।४३)

गाड़हि-(सं० गर्त)-गाड देते हैं, गाड़ते हैं। उ० निसिचर भट महि गाइहि भालू। (मा० ६। म१।४) गाडि-१. गाड् कर, २. गाड़ दिया। उ० २ गाड़ि श्रवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रु। (मा० २।२१२।२) गाडे-१ गाड़ दिया, ढक दिया, १. गाड्ना, ढकना, तोपना । उ० २ गाडे भली, उखारे अनुचित, वनि घाए वहिवे ही। (कृ० ४०)

गाड़ी-(सं० शकट)-पहियो के ऊपर ठहरा हुन्ना ढाँचा जिसे

त्रादमी, वैल, घोड़े, या सशीन श्रादि से खींचा जाता है। यान, शकट। उ॰ गाडी के स्वान की नाईं माया मोह की, वड़ाई छिनहिं तजत, छिन भजत वहोरिहों। (वि०

गाइँ-गद्दे । उ० कमठ की पीठि जाके गोद्दिन की गाहैं

मानौ। (ह० ७)

गाढ़-(सं०)-१. श्रतिशय, बहुत, २. दृढ़, मज़बूत, ३. घुना गाढा, ४ गहरा, अधाह, ४ विठन, विकट, ६ आपत्ति, संकट, ७. जुलाहों का करण। गाडी (१)-'गाड' का स्त्रीलिंग। उ० २ देखी साया सव विधि गाढी। (मा० १।२०२।२)

गाढ़ा–दे० 'गाढ'। उ० २. कह सीता घरि धीरज्ञ गाढा । (मा० ३।२८।७)

गाढ़ी (२)-(सं० घटन)-गढी हुई।

गाढ़ें-दे॰ 'गाढ़'। ज़ोर से, दृदता से। उ० लेत चढ़ावत र्खेचत गाढे। (मा० १।२६१।४)

गात-(सं गात्र)-शरीर, श्रंग। उ० गरिह गात जिमि श्रापतप श्रोरे । (मा० २।१४७।४) गातहि-शरीर को। उ० जलज विलोचन स्यामल गातिह। (मा० ७।३०।२)

गाता (१)-(सं० गान)-गवैया, गानेवाला । उ० जयति रानग्रजिर-गंधर्वगनगर्वहर फेरि किये राम-गुन गाथ-गाता । (वि० ३६)

गाता (२)-दे॰ 'गात'। उ॰ सतिहि विलोकि जरे सव गाता। (मा० शदशर)

गातु-डे॰ 'गात' । उ॰ नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि-पुनि हरपत गातु । (मा० १।८१)

गात्र-(सँ०)-शरीर, गात ।

गाय-(सं०)-१. गान, गीत. २. स्तोत्र, प्रशंसा, स्तुति, ३. गाया कया । उ० ३ देहि असीस जो हारि सव गावर्हि गुन गन गाथ। (मा० १।३४१)

गाया-(सं०)-१. स्तुति, प्रशंसात्मक गीत, स्तोत्र, २. गीत, गाना, ३ कथा, ४ कथनी, वार्ता। उ० ३. वरनउँ विसद

तासु गुन गाथा। (मा० १।१०१।४)

गार्थे-(सं ॰ ग्रंथन) १ गुँथे हुए, लगाए हुए, २. गूँथे। उर्व मंगलमय सुकुता मनि गार्थे। (मा०१।३२७।४) गाये-दे॰ 'गाथ'। द० १. गाथे महामनि मौरमंजुल झंग सव वित चोरहीं। (मा० १।३२७। छं० १)

गादुर-(?)-चमगादड । उ० ते नर गादुर जानि जिय करिय

न हरप विषाट । (टो० ३८७)

गाधि-(सं०)-विरवामित्र के पिता का नाम। ये कुशिक राजा के पुत्र थे। उ० जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुन चंदु। (सा०,१।३६०)

गाघा-दे० 'गाघि'।

गाचे १-(सं०)-विरवासित्र, गाधि-पुत्र। उ० जयति गाधेय-गोतम जनक सुखजनक विस्वकंटम-कृटिल कोटिहंता। (वि० ३**८**)

गानं-(मं )-१. गाने की किया, गाना, २. गाने की चीज, गीत। दः १. अमत श्रामीट वस मत्त मधुकर-निकर मधुग्तर मुग्रा दुर्जेति गानं । (वि० ११) गानहिं-१. गान

को, २. गान । उ० २. पुनि पुनि तात करहु गुन गानिह । (मा० ७।४२।३)

गाना-(सं० गान)-१. ताल-स्वर के नियम के साथ शब्दो-च्चारण करना, २. मधुर ध्वनि करना, ३ वर्णन करना, ४, प्रशंसा करना, ४. गीत, ६. गाने की किया। उ० ३. कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। (मा० १।१११४)

गापत-(स॰ कर्प)-१ गप सारता है, वकता है, २. गप मारते हुए।

गामिनि–दे० 'गामिनी'। उ० १. चलीं सुदित परिछनि करन गजगामिनि वर नारि। (सा० ११३१७)

गामिनी-(सं०)-१. चलनेवाली, चालवाली, २ जाने-वाली। उ० २. ग्रमित महिमा ग्रमितरूप भूपावली मुक्कुटसनि-वंदिते लोकन्नयगासिनी । (वि० १८)

गामी-(सं॰ गामिन्)-१ चलनेवाले, चालवाला, २. गमन करनेवाला, संभोग करनेवाला । उ० २ सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी। (सा० ७।११२।२)

गाय-(सं गो)- एक सादा चौपाया जिसके नर को साँड या वैल कहते हैं। उ० रोगर्सिधु क्यों न डारियत गाय-ख़ुर के। (ह० ४३)

गायक-(सं०)-गवैया, गानेवाला । उ० पदर्हि भाट गुन गावहिं गायक। (सा० २।३७।३)

गायों के रहने की गायगोठ-(गो + गोप्ठी)-गोशाला, जगह।

गारा-(सं॰ गालन)-१. मिट्टी या चूने ऋादि को पानी में सानकर वनाई गई गीली चीज़, जिससे ईंट की जुड़ाई होती है। २ निचोडा, ३ गलाया।

गारि (१)-(सं० गालन)-१. गारकर, निचोडकर, २. गलाकर, घोलकर । उ० १. स्रमिय गारि गारेड गरल, गारि कीन्ह करतार । (दो० ३२८)

गारि (२)-(सं० गालि)-गाली । निंदा या न्यंग्य भरे शब्द । उ० दे० 'गोरि (१)' ।

गारी-दे॰ 'गारि (२)'। उ॰ दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी। (मा० २।१३०।२)

गारुड-(सं॰ गारुड)-वह मंत्र जिसका देवता गरुड हो। साँप का विच उतारनेवाला मंत्र।

गारुडि-(सं० गरुडिन्)-सर्प का विप उतारनेवाला, साँप भाडनेवाला। उ० तबस्वरूप गारुडि रघुनायक। (मा० ७।६३।४)

गारुड़ी-दे॰ 'गारुडि'।

गारो (१)-(सं० गर्व)-१ घमंड, अहंकार, २. मान, गौरव, 2 गुरु, वड़ा, । उ० १ ती हिर रोस भरोस दोस गुन तेहिं भजते तजि गारो। (वि० ६४)

गारो (२)-(सं० गालन)-१. गलाया, २. गार दिया, निचोडा ।

गारो (३)-(सं० गाति)-निन्दा, द्वराई, गाती टेना । ्उ० गए ते प्रभुहि पहुँचाइ फिरे पुनि करते करम गुन गारो । (गी० शहद)

गारो (४)-(श्वर० गार)-गड्डा, कन्द्रा, गुफा। गाल-(सं० गल्ल) १. कपोल, चेहरे के दोनों खोर का कोमल भाग, २. वडवडाने का स्वभाव, बक्रवाद करने की आदत, ३. मध्य, वीच, ४. मुँह, ४. ब्रास, कौर, वह अन्न जो एक वार मुँह में डाला जा सके। मु० गाल करव-मुँहजोरी करूँगा, बढ बढ़ कर बातें करूँगा। उ० गालु करब केहि कर बलु पाई। (मा० २।१४।१) सु० गाल फुलाउव-१. श्रीममान प्रकट करूँगा, २ नाराज हूँगा । उ० २. हँसव ठठाइ फुलाउब गाला। (मा० २।३४।३) गाल बजाई—डीग मार कर, बढ़ बढ़ कर बार्ते कर । उ० न्यर्थ सरह जिन गाल बजाई। (मा० १।२४६।१) गाल वड-बढ़ बढ़ कर बात करनेवाला । उ० हँसि कह रानि गाल वड तोरे । (मा० २।१३।४) गाल मारै-डींग मारे, सीटे, बढ़ बढ़कर बातें करे। उ० क्यों न सारै गाल बैठो काल-डाढ़नि बीच। (गी० श६)

गालगूल-(स॰ गल्ल)-च्यर्थ की बात, गपशप, अनाब शनाव । उ० हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत ।

(वि० १३०)

गालव-(सं०)-पुराणों में गालव नाम के कई व्यक्तियों का उल्लेख है। जो गालव श्रधिक प्रसिद्ध हैं, विश्वामित्र के र्थ्यतेवासी थे। विद्या समाप्त करने पर इन्होने अपने गुरु विश्वामित्र से दिश्या भाँगने का आग्रह किया। इनके हठ से चिढ़ कर विश्वामित्र ने ५०० स्यामकर्ण घोड़े माँगे। गालव ने श्रपने मित्र गरुड के साथ जाकर राजा ययाति से इसके लिए प्रार्थना की। ययाति ने ऋपनी पुत्री माधवी को उन्हें सींप दिया। गालव ने क्रमशः हर्य्यश्व, दिवोदास और उशीनर को माधवी को देकर उनसे दो दो सौ घोडे लिए। इस प्रकार ६०० घोड़े तो इकट्ठे हो गए पर २०० का प्रयंध वे न कर सके। अंत में ६०० घोडे और माधवी उन्होंने गुरु विश्वामित्र को दिए। इस प्रकार वे गुरुद्विग्ण से मुक्त हुए। अपने इस हठ के कारण उन्हें इतना परेशानी उठानी पड़ी ऋत. उनका यह हठ प्रसिद्ध है। उ० हठ वस सव सक्ट सहे गालव नहुष नरेस। (मा० २।६१)

गाला–दे० 'गाल'। उ० दे० 'गाल फ़लाउब'।

गालु-दे० 'गाल'।

गालू-दे० 'गाल'।

गावन- गान करना, गाना, बखानना। उ० हरिषत लगीं सुवासिनि मंगल गावन। (पा० ६६) गावनि-गान करना, गाना । उ० सो निसि सोहावनि, मधुर गावनि, वाजने, बाजिह भले। (जा० १८०)

गाह (१)-(सं० ब्रह्ण)-१. पकड, २. घात, ३ ब्राहक,

चाहनेवाला ।

गाह (२)-(सं॰ ब्राह)-मगर, पानी का एक जानवर। गाहक-(स॰ ग्राहक)-१ बरीदार, मोल लेनेवाला, ग्रिभ-लापी, प्रेमी, २. श्रवगाहन करनेवाला । उ० १ जन गुन गाहक राम दोप दलन करुनायतन। (मा०१।३३६)

गाहकताई-म्राहकता, कृंद्रदानी। उ० कह कपि तव गुन

गाहकताई। (मा० ६।२४।३)

गाहा (१)-(सं० गाथा)-कथा, वर्णन, वृत्तांत । उ० करन चहउँ रघुपति गुन गाहा । (मा० १।८।३)

गाहा (२)-(सं० ग्रहण)-खरीददार, ग्रहण करनेवाला। उ० खल श्रघ श्रगुन साधु गुन गाहा (मा० १।६।१)

गिद्ध-(स॰ गृध)-१. एक अकार का वडा पत्ती जो मांसा-हारी होता है। २. जटायु। रामायण का प्रसिद्ध गिद्ध। दे० 'जटायु'। उ० २ सदगति सवरी गिद्ध की सादर करता को ?

गिनत-(स॰ गणन)-१. गिनता है, २. समकता है, ३. प्रतिष्ठा करता है, ४. गिनते हुए, ४ समभते हुए, ६. प्रतिप्ठा करते हुए। उ० २ सम अंचन काँचै गिनत, सन्न मित्र सम दोहाँ (वै०३१) गिन्यौ-१ गणना की, गिना, २. प्रतिष्ठा की ।

गिनती-गणना, शुमार, सख्या, तादाद । उ० केहि गिनती महॅ गिनती जस वनघास। (व० ४६)

गिर (१)-(स॰ गिरि)-१ पहाड, पर्वत, २. एक प्रकार के गोसाई।

गिर (२)-(सं० गिरा)-वाणी, ज्वान । गिरहु (१)-(सं० गिरा)-वाणी में, जवान में, भाषा में। उ० हरि-हर-जस सुर-नर-गिरहु, वरनहि सुकबि-समाज । (दो० १६७)

गिरजा–दे० 'गिरिजा'।

गिरन-गिरने, नीचे श्राने । उ० रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावही । (मा० ६।६२) गिरहिं-९ गिरते है, २ गिर पढती। उ०२ गिरहिन तव रसना श्रभि-मानी। (मा० ६।३३।४) गिरहु (२)-(सं० गलन)--गिरो । गिरि (१)-१. गिरकर, नीचे ब्राकर, २ ब्रवनित-कर । उ० १ गिरि घुटुरुवनि टेकि उठि अनुजनि, तोतरि बोलत पूप देखाए । (गी० १।२६) गिरिंगो-गिर गया । उ० गिरिगो गिरिराज ज्यों गाज को मारो । (क० ६।३८) गिरि परनि-गिर पडना, लुढ़क जाना। उ० परसपर खेलनि श्रुजिर, उठि चलनि, गिरि गिरि परनि । (गी० १।२४) गिरिहहिं-गिरेंगी, गिरेंगे। उ० गिरिहहि रसना संसय नाही। (मा० ६।३३।४) गिरी (१)-(सं० गलन)-१. गिर पडी, २ गिरी हुई। गिरे-१. गिरने में, गिरने से, २ गिरे हुए, ३ गिर पडे, असफल हुए। उ० १ सिरउ गिरे संतत् सुम जाही। (मा॰ ६।१४।२) गिरौ-(स॰ गलन)-गिरूँ, गिर पहुँ, गिर पहुँगी। उ० दे० भिरिं।

गिरवान-(सं० गीर्वाण)-देवता, देव, सुर । गिरह-(फ़ा०)-१. गाँठ, ब्रन्थि, २ कलैया, उत्तटी। उ० २ गगन गिरह करिबो कवै तुलसी पढ़त कपोत । (स॰

१४६)

गिरा-(सं०)-१ बोलने की शक्ति, २ जीभ, जवान, ३. वाणी, भाषा, बोली, बोल, बचन, ४ सरस्वती देवी। उ० थ. गिरा अरथ जल बीचि सम कहि अत भिन्न न भिन्न। (सा॰ १११८) १ सकहिं न वरनि गिरा ग्रहिनाहू। (मा० १।३६१।३) गिरापति-(स०)-सरस्वती के पति, ब्रह्मा, विधाता। उ० गुरु गनपति गिरिजापति गिरापति। (जा० १)

गिरिंद-(सं० गिरि + इन्द्र)-१. वड़ा पहाड, २ सुमेर पर्वत,

३ हिमालय।

गिरिदा-दे॰ 'गिरिद्'। उ० २. भए पच्छज्त मनहुँ गिरिदा। (मा० श३श२)

गिरि (१)-(सं०)-१. पर्वत, पहाड, २. एक प्रकार के संन्यासियों का संप्रदाय, ३. पार्वती के पिता, ४. हिमाचल, थ. चित्रकृट पर्वत । उ० १. तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं पावक जरो जलनिधि महुँ परों। (मा० १।६६। छं० १) ३. कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए। (मा० शहहा३) गिरिन-१. गिरि का बहुवचन, २ पहाडों से। उ० २. मानहुँ गिरिन गेरु-भरना भरत है। (क॰ ६।४६) गिरिनाथा-(सं॰ गिरिनाथ)-१ शिव, महादेव, २. हिमाचल पर्वत । उ० १. कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा । (मा० १।৪८।३) गिरिनारि-(सं०)-हिमाचल की स्त्री तथा पार्वती की साता। मैना। उ० भई विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि । (मा० १।६६) गिरि-नारिहि-मैना (पार्वती की माता) को । उ० जुत्रा खेला-वत गारि देहिं गिरिनारिहि। (पा० १४०) गिरिन्ह-पर्वतों, गिरि का बहुवचन । उ० मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा। (मा० धा३०।ध) गिरिपतिहि-गिरिपति को, हिमा-चल को। उ० सबु प्रंसंगु गिरिपतिहि सुनावा। (मा० ११६१।१) गिरिभव-पर्वत से उत्पन्न । उ० सत्य कहे हु गिरिभव तनु एहा । (मा० १।८०।३) गिरिसुता-पार्वती । उ० विज्ञान-भवन, गिरिसुता-रमन। (वि० १३) गिरिहिं-दे॰ 'गिरिहि'। गिरिहि-गिरि को, हिमाचल को। उ॰ सपन सुनायउ गिरिहि हॅंकारी । (मा० १।७३।३)

गिरिजोइ-गिरिजा को, पाउँती को। उ० ग्रस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजोह दीन्हि ग्रसीस। (मा० ११७०) गिरिजा-(सं०)-१. हिमालय की कन्या, पाउँती गौरी, २ गगा। उ० १ गिरिजा-मन-मानस-मराल, कासीस, मसान-निवासी। (वि० ६)

गिरिजापति-(सं०) पार्वती के पति, शंकर, शिव। उ० गिरिजा-पति कल आदि इक नक्खत हरि जुध जान। (स० २४८)

गिरिजारमन—(सं॰ गिरिजारमण)—महादेव। उ॰ चरित्त सिंधु गिरिजारमन वेटन पार्वाह पारः। (मा॰ १।१०३) गिरिजावर—पार्वती के वर या पति, महादेव। उ॰ तुलसि-टास त्रेजोक्य मान्य मयो कारन इहै गह्यो गिरिजावर। (कृ॰ ३१)

गिरिधारी—(सं॰ गिरिधारिन)—पहाड को धारण करनेवाले, श्री कृग्ण। विशेष—व्रज पर जव इन्द्र रुप्ट हो गए, श्रीर मुसलाधार वर्षा करने लगे तो कृग्ण ने अपनी उँगली पर पर्वत उठाकर व्रजवालों की रक्ता की थी। तभी से इनका नाम गिरिधर तथा गिरिधारी श्रादि पडा।

गरिवर-(सं० गिरिवर)-१ हिमालय, हिमाचल, २. चित्र-छूट, २ सुमेर, ४ केलाश, ४. गोवर्द्धन पर्वत, ६ कामट-नाथ पर्वत, ७ कोई वड़ा पहाड़। ३० १ चले मुदित सुनिराज गए गिरिवर पहें। (पा० ६१) २. रामदेहु गौरव गिरिवरहू। (मा० २।१३२।४) गिरिवरहू-गिरिवर को भी। ३० दे० 'गिरिवर'।

गिरिवर-डे॰ 'गिरिवर' । उ॰ ६ गिरिवर दीख जनक पति जवहीं । (मा॰ २।२७४।१)

गिरिराज-(सं०)-१. वडा पर्वत, २. हिमालय, पार्वती के पिता, ३ सुमेरू, ४. गोवर्द्धन । गिरिराजकुमारि-दे० 'गिग्गिजकुमारी' । उ० सुन्न गिरिराजकुमारि अम तम रिय पर यचन मम । (मा० १।११४) गिरिराजकुमारी-

हिमाचल की वेटी, पार्वती। उ० धन्य धन्य गिरिराज-कुमारी। (मा० १।११२।३)

गिरी (२)-(सं० गिरि)-१. पहाड़, पर्वत, २. एक प्रकार के संन्यासी। उ० १. जो करत गिरी तें तरु तुन तें तनक को। (क० ७।७३)

गिरीशं-दे० 'गिरीश'। उ० ४. गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। (मा० ७।१०८। रलों० २) गिरीश-(सं०)-१. वडा पर्वत, २. सुमेरु, ३. हिमालय, हिमाचल, ४. कैलाश, ४. शिव, महादेव।

गिरीस-दे॰ 'गिरीश'। उ० ३. होइहि यह कल्यान श्रव संसय तजहु गिरीस। (मा० १।७०)

गिरीसा-दे॰ 'गिरीश'। उ० ४. चलीं तहाँ जहें रहे गिरीसा। (मा० १।४४।४)

गिलई—(सं० गिरण)—िकसी चीज को बिना दाँतों से तोड़े निगल जाय, लील जाय, भीतर कर ले, छिपा ले। उ० तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई। (मा० २१२२२१९) गिलहि—िनगल जाय, निगल जाते हैं। उ० सहवासी काचो गिलहि, पुरजन पाक-प्रवीन। (दो० ४०४) गिल्यो—िनगल लिया, खा लिया। उ० नाम सों प्रीति-प्रतीति विहीन गिल्यो कलिकाल कराल न चूको। (क० ७१६०) गीत—(स०)—१. गाने की चीज, गाना, २. यश, कीर्त, वड़ाई, ३. जिसका यश गाया जाय। उ० १. नाचिह गाविह गीत परम तरंगी भूत सव। (मा० ११६३)

गीता-दे॰ 'गीत'। उ॰ १. गावहिं सुंदरि मङ्गल गीता। (मा॰ १।२६७।४)

गीध-(सं० गृध)-१. पत्ती विशेष, गिद्ध, २. जटायु। उ० २. कीस, केवट, उपल, भालु, निसिचर, सबिर, गीधसम-दम-दया-दान-हीनै। (वि० १०६) गीधपित-गिद्धों के राजा जटायु। उ० तुलसी पाई गीधपित मुकुति मनोहर मीच। (दो० २२२) गीधराज-दे० 'गीधपित'। उ० गीधराज सुनि ग्रारत बानी। (मा० ३।२६।४) गीधिह- गिद्ध की, गीध पत्ती की। उ० में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधिह दृष्टि ग्रपार। (मा० ४।२८)

गीरवान-दे० 'गीर्वाण'। उ० तेरे गुनगान सुनि गीरवान पुलकित । (ह० ३३)

गीर्वाण-(सं०)-देवता, सुर।

गीवाँ - ब्रीवा पर, ब्रीवा या गर्दन में । उ० रेखें रुचिर कंड-कल गीवाँ। (मा०१।२४३।४) गीवा - दे० 'ब्रीवा'। गर्दन। उ० उर मनिमाल कंडुकल गीवा। (मा० १।२३३।४)

गुंज (१)-(सं०)-१ भौरो के भनभनाने का शब्द, गुंजार, ज्ञानंद, ध्वनि, २ गुंजार करते हैं। उ० २. गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। (मा० २।१३७।४)

गुंज (२)-(सं॰गुंजा)-घुँघची। गुंजनि-गुंजा का बहुवचन, घुँघुचियों का समूह। उ॰ उलटे-पलटे-नाम-महातम गुजनि जितो ललामो। (वि॰ २२८)

गुंजत-गुंजार करते हैं, गूँजते हैं, हर्पध्विन करते हैं। उ० विक्से सरिन्ह बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। (मा० १।८६। छं० १) गुंजहि-गुंजार करते हैं। उ० कृजहिं कोकिल गुंजहिं भृंगा। (मा० १।१२६।१)

गुंजन-(सं०)-भेवरों के गृंजने की किया, भनभनाहट।

गुंजा-(सं०)-घुँघुची, एक लता जो माडियों पर चढती है। इसके फल का कुछ भाग लाल और कुछ काला होता है। उ० गुंजा ब्रह्इ परम मिन खोई। (मा० ७।४४।२) गुंजारहीं-गुंजार करते हैं, गुजन कर रहे हैं। उ० बहुरंग कंज अनेक खग कूजर्हि मधुप गुंजारहीं। (मा० ७।२६। छं० १) गुंजारे-गुंजार किए, गुंजन किए। उ० मंजुतर मधुर मधुकर गुंजारे। (गी०१।३४)

गुड-(?)-मलार राग का एक भेद । उ० राम-सुजस सब

्गावहीं सुसुर सुसारंग गुंड। (गी० ७।१६)

गुंइयॉ-दे॰ 'गोइयाँ'।

गुँच्छ-(सं०)-एक में लगे या बॅधे कई फूलो, फलों या पत्तों का समृह, गुच्छा। उ० गुच्छ बीच विच कुसुमकली के। (सा० १।२३३।१)

गुड़ी-(?)-गुड़ी, पतंग, चंग, कागज़ की वनी एक चौकोर चीज़ जिसे लोग सूत में बाँधकर उडाते हैं। उ० संग्राम पुर वासी मनहुँ वहु बाल गुडी उड़ावहीं। (मा० ३।२०। छं० २)

गुड्डो-दे० 'गुडी'।

गुढ़ि-(स॰ घटन)-गड़कर, काट-छाँटकर। उ॰ गढ़ि गुढ़ि पाहन पूजिए, गंडिक-सिला सुभाय। (दो॰ ३६२)

गुण-(स॰) १. किसी चीज़ में पाई जानेवाली वह वात जिसके द्वारा वह चीज़ दूसरी चीज़ से पिहचानी जाय। धर्म, स्वभाव, सिफ़त, २. निपुणता, ३. कला, हुनर, ४. तासीर, प्रभाव, फल, ४. अच्छा स्वभाव, शील, सद्वृत्ति, ६. रस्सी, सूत, ढोरा, ७. प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज और तम, ५ वह रस्सी जिससे मल्लाह नाव खींचते हैं। ६. किवता के गुण (त्रोज, प्रसाद, माधुर्य) विशेष, १०. वासना, ११ धनुष की रस्सी, १२. तीन की संख्या, १३. गुना (जैसे दुगुना)। उ० ४. यस्य गुण गण गनित बिमल मित शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी। (वि० ११)

गुण्ज-(सं०)-गुणों को जाननेवाला, गुणों को पहचानने

. वाला, गुणों का आदर करनेवाला।

गुणद-(सं०)-गुण देनेवाला,गुणकारी, लाभकर ।

गुगातीत-(सं॰) सत्व, रज और तम गुगों से परे, निर्गुण । यह शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है।

गुयये-(सं गुत्सन)-पिरोये, गुँथे हुए। उ० कहत संशोक

विलोकि वंधु-मुल बचन प्रीति गुयये हैं। (गी० ६।१)
गुदरत-(फा० गुज़र)-१. श्रलग करना, छोड़ना, श्रलग
करता है, २ निवेदन करना, हाल कहना, निवेदन करता
है। उ० १ मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई। (मा०
२।२४०।३) गुदरि-१. निवेदन कर, कहकर, २ श्रलग
कर, टालकर। उ० १. चीन्हों चोर जिय मारिहै गुलसी
सो कथा सुनि, प्रभु सों गुदरि निवर्यो हों। (वि०२६६)
गुदारा-(फा॰ गुज़ारा)-नाव पर नदी पार करने की
किया, उतारा। उ० २. भा भिनुसार गुदारा लागा।
(मा० २।२०२।४)

गुन—दे० 'गुर्ण' । उ० ६ धुनि श्रवरेच कवित गुन जाती । (मा०१।३७।४) १३. देत एक गुन लेत कोटिगुन भरिसो । (वि० २६४) गुनउ (१)—गुर्ण भी । उ० गुनउ बहुत कलि- जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। (मा०७।१०२ क) गुनद-दे० 'गुणद'। उ० स्थाम सुरिभ पय बिसद अति गुनद करिंह सब पान। (मा० १।१० ख०) गुनाने—गुन का बहुवचन, गुणों। उ० भवपंथ अमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुनिन भरे। (मा० ७।१३। छं०२) गुन-वर्जित—निर्गुण, गुणरहित। उ० छजन-पाल गुन-वर्जित, अछुल, अनाथ। (व० ३४) गुनिहें (१)—१. गुण को, २ गुण में। उ० २. तब तजि दोष गुनिहं मनु राता। (मा० १।७।१) गुनानी—(सं० गुण + अणी)—गुणों के समूह। उ० राम अनंत अनत गुनानी। (मा० ७।४२।२)

गुनइ-(सं० गुणन) विचार करता है, सोच रहा है। उ० अस मन गुनइ राउ नहि बोला । (मा०२।४४।२) गुनउँ-विचारता, विचारता हूँ । सोचता था । उ० समक्तउँ सुनउँ गुनडॅ नहिं भावा। (मा० ७।११०।३) गुनडॅ-विचारता, सोचता था। उ० एहि विधि श्रमिति जुगुति मन गुनऊँ। (मा०७।११२।६) गुनत-१ सोचते हुए, सोचते, २.विचार करता है। उ० १ ग्रसमन गुनत चले मग जाता। (मा० २।२३४।२) गुनहिं (२)-सोचते हैं। गुनहुं (१)-(सं० गुण) बिचारी, समको, समक लेना, सोच लेना। गुनह (१)-दे० 'गुनह (१)'। उ० त्रान भाँति जियाँ जिं कछु गुनहू। (मा० २।६१।१) गुनि-विचार कर, समभकर, सोचकर। उ० धरित्र नाम जो मुनि गुनि राखा। (मा० १।१६७।२) गुनिश्र-१ गुनो, विचारो, २. विचारने में। उ० १. देखित्र सुनित्र गुनित्र मन माहीं । (मा०२।६२।४) गुनिए-सोचिए, विचारिए। उ० मेरे जान और कछु न मन गुनिए। (कृ० ३७) गुनिय-१. विचारिए, २. विचारना चाहिए, ३. विचारता हूँ, बिचारा । उ०३ ्सुनिय, गुनिय, समुभिय, समुभाइय दसा हृदय नहिं श्रावै। (वि० ११६) गुनु-समभ लो, विचार लो। उ० उगुन पूगुन वि अज क म, आ भ अ भू गुनु साथ । (दो० ४४७)

गुन्गय-दे॰ 'गुण्ज्'। उ० सोइ गुनग्य सोई वढ़ भागी।

(मा० ४।२३।४)

गुनिनिधि—(सं० गुणिनिधि)—१ गुणों का घर, २. एक बाह्मण का नाम, जिसने शिवरात्रि के दिन दर्शन के बहाने शिव मंदिर में जाकर श्रंगार के आभूपण चुराए और भाग निकला। पुजारियों ने उसका पीछा किया और पकड़कर इतना मारा कि वह मर गया। शंकर ने दया करके यह समसकर कि उसने अपने प्राण सुसको अर्पित कर दिए, उसे यम-यातना से सुक्त करके कैलाश पर स्थान दिया। उ० २. कवनि भगति कीन्हीं गुननिधि द्विज। (वि० ७)

गुनवत-गुणवाला, गुणी। उ० कलिजुग सोइ गुनवंत बलाना। (मा० ७।६८।३)

गुनवता—दे**० 'गुनवंत' । उ० धरमसील ग्यानी गुनवंता ।** मा० १।२१२।३)

गुनह-(फ़ा॰ गुनाह)-श्रपराध, पाप, कुस्र, दोप। उ॰ गुनह लखन कर हम पर रोषू। (मा॰ १।२८१।३) गुनहु (२)-गुनाह भी, दोप भी। गुनहू (२)-टे॰ 'गुनहु' (२)'। गुनातीत-दे॰ 'गुणातीत'। उ॰ गुनातीत सचराचर स्वामी। (मा०३३६।१) गुनानि-दे० 'गुनानी' । गुनित-गुना, गुणित । उ० गृह ते कोटि-गुनित सुख मारग चलत, साथ सचु पावांगी। (गी० श६) गुनिन्ह-गुणियों से । उ० पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । (मा॰ २।२१।४) गुनिहिं-गुणी को, गुणवान को। उ॰ गनिहिं गुनिहिं साहिव लहैं सेवा समीचीन को। (वि० २७४) गुनी-गुणी, गुणवाला, कारीगर । उ० पठए वोलि गुनी तिन्ह नाना। (मा० १।२५७।४) गुपुत-दे॰ 'गुप्त'। ड० १. तातें गुपुत रहउ जग माहीं। (मा० १।१६२।१) गुप्त-(सं०)-१. छिपा हुआ, पोशीदा, २. रचित, ३ गृढ। उ० १ गुप्त रूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सबु कोइ। (मा० १।४८ क) गुमान-(फा०)-१ अनुमान, अंदाज, क्यास, विचार, २. गर्व, घमंड, घहंकार, ३ संदेह। उ०२. ताहि मोह माया नर पावॅर करहि गुमान । (मा० ७।६२ क) गुमानी-(फा॰ गुमान)-घमंडी, गर्व करनेवाला । उ॰ सुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी। (मा० २।१७२।३) गुमानु-दे॰ 'गुमान'। उ० २. कलपांत न पास गुमानु त्रसा। (सा० ७११०२।२) गुर-(सं० गुरु)-१ गुरु, त्राचार्य, २. मूल संत्र, वह साधन जिससे कार्य शीव्र सिद्ध हो जाय। उ० १ धाइ धरे गुर चरन सरोरुह। (मा० ७।४।२) गुरहि-गुरु को। उ० तुम्ह तें अधिक गुरहि जियँ जानी। (मा० २।१२६।४) गुरूं-(सं०)-गुरु को । उ० वन्दे वोधमयं नित्यं गुरु शंकर रुपिणम्। (मा० १।१। रलो० ३) गुरु-(स०)-१ गुरू, ब्राचार्य, विद्या सिखानेवाला, उस्ताद २. देवतात्रों के गुरु बृहस्पति, ३ अपने से बढ़े, पिता आदि, ४ बढ़ा, भागी, वज्नी, ४ गरिष्ट, जो खाने पर शीव न पचे, ६ बह्या, ७ विष्णु, म महेश । उ० १ वंदर्ट गुरु पद कंज कृपार्सिधु नररूप हरि। (मा०१।१। सो० ४) ३ हरगिरि तं गुरु सेवक धरम् । (सा० २।२४३।३) गुरुहिं-गुरु को । गुर्वाहे-गुरुको । गुरुया-(सं० गुरु) गुरु का हीनता द्योतक रुप, बरे गुरु, अयोग्य और डॉगी आचार्य । उ० ते तुलसी गुरुत्रा वर्नार्ट किं इतिहास पुरान । (स॰ ३६४) गुरुता-१ भारीपन, गुरुत्व, २ बढुप्पन । उ० १. करहु चाप गुरुता ऋति थोरी । (मा० १।२४७।४) गुरुमुख-दीनित, जिसने गुरु से मंत्र लिया हो। गुरुविनी-(स॰ गुविंखी)-गर्भवती, संगर्भा। उ० गुरुविनी चुकुमारि सिय तियमनि समुिक सकुचाहि । (गी००।२६) गुरू-दे० 'गुरु'। उ० १ कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई। (मा० २।२७।३) गुवि-(सं॰ गुर्वी)-१. गर्भवती, २ वडी, महान, भारी, टत्तम, ३ श्रेप्ट न्त्री । उ० ३ निगम-त्रागम-त्रागम, गुर्वि त्व गुण क्यन टर्बिधर करें सहस जीहा। (वि॰ १४) गुर्विण्।-(मं०)-गमवती, सगर्भा। गुर्वी-दे॰ भूर्विं । ट॰ २. वारिचर-वपुपध्र, भक्त-निस्तार-

पर, पर्रान कृत नाव महिमाति गुर्वी । (वि० ४२)

गुल (१)-(फ़ा॰)-१. गुलाब का फूल, २. फूल, पुष्प। गुल (२)-(फा॰ गुल)-शोग, हल्ला। गुलाम-(अर०)-मोल लिया हुआ दास, नौकर, दास, सेवक । उ० सुभाव समुकत मन मुदित गुलाम को । (क० ७।१४) गुलामनि-गुलाम का बहुवचन, गुलामों, सेवकों। उ० कामरिषु राम के गुलामनि को कामतरु। (क॰ ७।१६७) गुलुफ-(सं० गुल्फ)-एडी के ऊपर की गाँठ। उ० चरन पीठ उन्नत नत-पालक, गृह गुलुफ, जंघा कदली जित । (गी० ७११७) गुल्म-(सं )-१. ऐसा पौधा जो जड से कई होकर निकले, २. सेना का एक समुदाय जिसमें ६ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़े और ४४ पैदल होते हैं। ३. पेड़ का एक रोग। गुसाँई-(सं॰ गोस्वामी)-१. जितेन्द्रिय, संन्यासी, वहुत बड़ा साधु, २. स्वासी, मालिक, ३. प्रभु, ईश्वर, ४. श्रेष्ठ, वड़ा, ४ गौत्रों का स्वामी। गुहॅ-गुह ने, निपाद ने। उ० यह सुधि गुहँ निपाद जब पाई। (मा॰ २।८८।१) गुह-(सं०)-१. कार्तिकेय, २ घोड़ा, ३. निपाद जाति का एक नायक जो श्रंगवेरपुर में रहता था त्रौर राम का भक्त था। ४ भील, ४. मल्लाह, माँसी। गुहहि-गुह को, निपाद को। उ० ग्राम वासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु। (मा॰ २।८८) गुहा (१)-(सं०)-गुफा, कंदरा । उ० हिस गिरि गुहा एक अति पावनि । (मा० १।१२४।१) गुहा (२)-(सं० गुह)-निपाद, मल्लाह, केवट । उ० सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल। (सा० ६।१२१।४) गुहारी-दे॰ 'गोहारी'। गुहिवे-(सं॰ गुंफन)-गृथने, एक में पिरोने । उ॰ तेइ अर्ज-राग ताग गुहिबे कहँ मित मृगनयनि बुलावौँ। (गी॰ १।११) गुहौँ-गूथॅं, बनाऊँ, पिरोऊँ । उ० उबटौँ न्हाहु, गुहों चोटिया, विलें, देखि भलो वर करिर्हि वड़ाई। (कृ॰ १३) गूँगेहि-(फा॰ गुंग)-गूँगे पर, न बोलनेवाले पर। उ॰ भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू । (मा० २।३०७।२) गूँजहिं-(सं॰ गुजन)-गुजार करते हैं, मधुर ध्वनि करते हैं। गूढ-(सं॰ गूढ)-गुप्त, छिपा हुग्रा, रहस्ययुक्त, जटिल, त्रवोधगम्य । उ० गृद कपट प्रिय वचन सुनि तीय अधर बुधि रानि। (मा०२।१६) गूढउ-गूढ भी, रहस्यमय भी। उ० गृढउ तत्त्व न साधु दुराविह् । (मा० १।११०।१) गूडा-दे॰ 'गृह'। उ० चाहहु सुनै राम गुन गूड़ा। (मा॰ ૧ાષ્ટ્રહાર) ्गूदा-(सं॰ गुप्त)-१ किसी चीज का सार भाग जो छिलके या ऊपरी त्रावरण के भीतर रहता है। २. भेजा, मग्जू, खोपडी का सार भाग। उ० २. सोनित सों सानि सानि गूदा खात सतुग्रा से। (क॰ ६।४०) गून–(सं॰् गुर्सा)–१ गुर्सा, हुनर, २. गुना, गुर्सा, जैसे हु-गुना, चौगुना ग्रादि । उ० २. श्रंक रहित कछु हाथ नर्हि, श्रंक सहित दस गून। (स॰ १३४) गूलर-(उदुंबर)-बट-पीपल वर्ग का एक पेड़ जिसमें गोल गोल फल लगते हैं। पकने पर फल लाल और सुंदर होते हैं, पर भीतर फोड़ने पर बहुत से कीड़े निकलते हैं। इन कीडों का संसार वह गूलर का फल ही होता है। इसी लिए बाहरी बातों को न जाननेवाले को 'गूलर का कीट' कहा जाता है।

गूलरि-दे० 'गृलर'। उ० गूलरि फल समान तव लंका।

(मा० ६।३४।२)

गृष्ट्र-(सं॰)-१. गिद्ध, गीध, चील से वड़ा एक पत्ती, २. जटायु। उ० २ गृध-शवरी-भक्ति-विवश करुणासिंधु। (वि॰ ४३) गृधराज-गिद्धों में श्रेष्ठ त्रर्थात् जटायु।

गृह-(सं०)-१. घर, मंदिर, मकान, २ वंश, कुटुंब। उ० १. गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाह कै। (क० २।६)

यहप-(स०)-१. घर का मालिक, २ चौकीदार, घर का रक्तक। यहपश्च-दे० 'गृहपसु'। यहपश्च-(स० गृहपश्च)-घर का जानवर, कृता। उ० जोलुप अम गृहपसु ज्यों जह तह सिर पदन्नान बजै। (वि० ८१)

गृहपाल-(सं०)-१. घर का रत्तक, चौकीदार, २. कुत्ता। उ० १. या २. गृहपाल हू तें श्रति निरादर, खान पान

न पावई। (वि० १३६)

ग्रहस्य-(सं०)-१. ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर, विवाह करके घर में रहनेवाला न्यक्ति, घरवाला, बाल-बच्चोंवाला श्रादमी, २. वह जिसके यहाँ खेती श्रादि होती हो।

यहस्वामिनि-(सं॰ गृहस्वामिनी)-घर की मालकिन, स्त्री, घरनी। उ॰ सादर सासु चरन सेवहु नित जो तुम्हरे त्रित

हित गृहस्वामिनि । (गी० २।४)

गृही—(सं॰ गृहिन्)-गृहस्थ, गृहस्वामी, घरवाला, बाल-बच्चों वाला । उ॰ गृही विरति रत हरष जस विष्तु भगत कहुँ देखि । (मा॰ ४।१३)

गेडु्य्रा-(सं॰ ग्ंडुक)-तिकया, सिरहाना। उ० करत गगन

्की गेंडुआ सो सठ तुलसीदास। (दो० ४६१)

गे-(सं० गम्)-१. गए, गमन किए, २. नप्ट हुए। उ० १. सुर सुनि गंधर्या मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका। (मा० १११ मधाई० १) गेते-गए थे, गए रहे। उ० तिन्ह के काज साध-समाज तिज छुपासिंध तब तब उठि गेते। (वि० २४२) गै-गई, जाती रही, नष्ट हो गई। उ० गै अम सकज सुली नृप भयऊ। (मा० १११ १६११) गो (१)-(सं० गम्)-१. गया, चला गया, २. नष्ट हो गया। उ० १. उचके उचकि चारि अंगुल अचलु गो। (क० ४११)

गेर्-(स॰ गवेरक)-एक प्रकार की लाल मिट्टी। उ॰ मानहुँ

गिरिन गेरु-फरना फरत हैं। (क॰ ६।४६)

गेरू-दे० 'गेरु'।

गेहँ-गेह को, गेह में। दे० 'गेह'। उ० साँक समय सानंद नृषु गयंउ कैकई गेहँ। (मा० २।२४) गेह-(सं० गृह)-घर, मकान, धाम, महल। उ० देह गेह सब सन ृत्तु तोरें। (मा० २।७०।३)

गहनी-दे० 'गेहिनी'।

गेहा-दे॰ 'गेह'। उ॰ जदिप मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। (मा॰ ११६२।३)

गेहिनी-गृहिणी, घरनी, स्त्री। उ० ज्ञान अवधेस,

गृह-गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार हर्ता । (वि॰ ४८)

गेहु–दे० 'गेह'। उ० बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु । (मा० २।१३१)

गेहू–दे॰ 'गेह'। उ० भयउ पुनीत ब्रार्जु यहु गेहू। (मा० २।६।४)

गैन-(श्चरं भैन)-श्चरबी, फारसी तथा उर्दू का एक धत्तर (१)। उ० विन्दु गए जिमि गैन ते रहत ऐन को ऐन। (स० ३६२)

गैहिंहि-(सं॰ गान)-गावेंगे। उ० तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहिंहि। (मा॰ १।१६।३) गैहें-गावेंगे। उ० प्रेम पुलिक आनंद सुदित सन तुलसिदास कल कीरित गैहें। (गी॰ १।११) गैहें-गावेगा। उ० तुलसिदास पावन जस गेहै। (गी॰ १।१०) गैहों-गाऊँगा, बलान करूँगा। उ० स्नवनिन श्रोर कथा नहि सुनिहों, रसना श्रोर न गैहों। (वि॰ १०४)

गोंड़-(सं॰ गोएड)-१. एक जंगली जाति, २. एक राग। उ॰ १. गोंड़ गैंवार चुपाल महि, यमन महा-महिपाल।

(दो० ४४६)

गो (२)—(सं०)—१ गाय, २. किरण, २ वृपराशि, ४. इंदिय, ४. बोलने की शक्ति, वाणी, ६. सरस्वती, ७. व्रांस, इट्टि, ८. विजली, ६. पृथ्वी, १०. दिशा, ११. माता, जननी, १२ दूध देनेवाले पश्च । वकरी, भेंस आदि, १३. जीभ, १४. बेल, १४ घोड़ा, १६. सूर्य, १७. चंद्रमा, १८ वाण, १६ गवैया, २० प्रशंसक, २१. श्राकाश, २२ स्वर्ग, २३ जल, २४ वज्र, २४. शब्द, २६. नौ का ग्रंक, २७. शरीर के रोम । उ० १ सँग गोतनुधारी सूमि विचारी परम विकल भय सोका । (मा० १।१८४। छं० १) ६. गोखग, खेखग, वारिखग तीनों माहि विसेक । (दो० ४३८)

गो (१)-(फा०)-१. यद्यपि, २ कहनेवाला।

गोइ—(सं० गोपन)—१. छिपाकर, २. छिपा हुआ, गुप्त, ३. छिपा लिया, छिपाया। उ० २ नाथ जथामित भाषेउँ राखेउँ निह कछु गोइ। (मा० ७।१२३ ख) गोइहिं— छिपावेंगे। उ० निरिख नगर नर नारि बिहँसि मुख गोइहिं। (पा० ६४) गोई—दे० 'गोइ'। उ० ३ ऐसिउ पीर बिहसि तेहिं गोई। (मा० २।२७।३) गोऊ—छिपायो, छिपाइए। उ० कृपन ज्यों सनेह सो हिए-सुगेह गोऊ। (गी०२।१६) गोए—१. छिपाए, छिपाए हुए, २. छिपे रहते हैं, ३ छिपाने से। उ० २. जे हर हदय कमल महुँ गोए। (मा० १।३२म। ३) गोवित—(सं०गोपन)—छिपाती है। उ० सकुचि गात गोवित कमठी ज्यों हहरी हदय, बिकल भइ भारी। (कृ० ६०) गोये—(सं०गोपना) छिपाए। गोयो—छिपाया, दुग्या। उ० तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब मैं निज दोष कछू नहिं गोयो। (वि० २४४)

गोइयॉ-(सं॰ गोधन)-साथ गाय चरानेवाले, साथ खेलने-वाले, साथी, सहचर । उ॰ सरजुतीर सम सुखद भूमि-थल, गनि गनि गोइयाँ वाँटि लये । (गी॰ ११४३)

गोकुल-(सं०)-१. गौत्रों का मुंड, २ गोशाला, गौत्रों के रहने की जगह, २. मधुरा के पूर्व-दित्य एक प्राचीन गाँव

जहाँ कृष्ण ने अपनी वाल्यावस्था विताई थी। उ० ३. गोकुल प्रीति नित नई जानि। (कृ० ४२)

गोखुर-(सं०)-१. गाय के पैर का नाखून, २. गाय के खुर का ज़मीन पर बना हुआ निशान। गोखुरनि-गायों के खुर के चिह्नों में, खुर के वने चिह्नों में भरे हुए जल में। उ० कुंभज के किंकर विकल वृहे गोखुरनि । (ह० ३८) गोघात-गोहत्या, गाय मारना। उ० होइ पाप गोधात

समाना। (मा० ६।३२।१)

गोचर-(स०)-१ गौत्रों के चरने का स्थान, चरागाह, २. वह विषय जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो सके, इन्द्रियों का विषय। उ० २. गो गोचर जहुँ लगि मन जाई। (मा० ३।१४।२)

गोठ-(सं० गोष्ठ)-गायों के रहने का स्थान, गोशाला। उ० गाइ गोठ महिसुर पुर जारें। (मा० १।१६७।३)

गोड़-(सं० गम्)-पैर, पाँव, टाँग। उ० माँगि मधुकरी खात ते, सोवत गोड़ पसारि । (दो० ४६४) गोड़नि-पैरों । चरणों। उ० कमठ की पीठि जाके गोड़िन की गाडें मानौ। (ह० ७) सु० गोड़ पसारि-निश्चित होकर । उ० दे० भोड'। गोड़ की किए-दूध दूहते समय गाय के पैर र्याघने से। उ० हाथ कडू नहि लागिहै किए गोड़ की याइ। (दो० ४१२)

गोड़ियाँ गोड़ का छोटा रूप, छोटे पैर, छोटी टाँगे । उ० छोटी-छोटी गोड़ियाँ ग्रॅंगुरियाँ छवीली छोटी । (गी० १।३०) गोड़िये-कोड़िए, मिट्टी को उलटिए, पेड़ की सेवा कीजिए। उ० तुलसी विहाइ कै ववूर रेंड गोड़िये। (क० ७।२४)

गोत-दे॰ 'गोत्र'। उ॰ साह ही को गोत गीत होत है

गुलाम को। (क० ७१०७)

गोतीत-हे 'गोतीत'। उ० अविगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा । (मा॰ १।१८६। छं०३) गोतीत-(सं०) इंदिया से परे, अगोचर, जो इंदियों से न जाना जा सके। उ० सुख संदोह मोह पर ग्यान गिरा गोतीत। (मा० १।१६६)

गोतो-(ग्रर॰ गोतः)-पानी में इवने की किया, खुवकी। उ० ल्यों मुद्मय वसि मीन वारि तिन उन्नरि भभरि लेत

गोतो । (वि० १६१)

गोत्र-(सं०)-मुल, वंश, खान्दान, एक प्रकार का जाति विभाग।

गोद-(सं कोड़)-वह स्थान जो वत्तस्थल के पास एक या दोनों हाथो को घेरा बनाने से बनता है। उत्संग, कोरा, त्रोली। उ० गोद राखि पुनि हद्यँ लगाए। (मा० रा४२।२) गोदहिं-गोदावरी नदी नो । उ॰ पंचवटी गोदहिं प्रनाम करि इटी दाहिनी लाई। (गी० ३।११)

गोदावरि-दे॰ 'गोदावरी' । उ॰ मेकल सुता गोदावरि

घन्या। (मा० २।१२८।२)

गोदावरी-(सं०)-टिच्ण भारत की एक नदी विशेष। यह

पतित्र मानी जावी है।

गोप-(सं०) नायों की र्चा करनेवाला, खाला, अहीर, मज के थहीर । उ० तौ कत सुर सुनियर विहाय ज्ञ गोप गेह् चिस रहते ? (वि० ६७) गोपहिं (१)-गोप को, ग्नाखे को।

गोपद-(सं० गोष्पद)-१. गौत्रों के रहने का स्थान, २. पृथ्वी पर बना गाँग के खुर का चिह्न जिसमें पानी भर जाता है। उ० २. भववारिधि गोपद इव तरहीं। (मा॰ १।११६।२)

गोपनीय-(सं०)-छिपाने योग्य, गोव्य ।

गोपर-इन्द्रियों से परे। उ० गोविंद गोपर द्वंद्वहर विग्यानधन

धरनीघरं। (मा० ३।३२।छं० १)

गोपहिं (२)-(स॰ गोपन)-छिपाते हैं, छिपाते थे। उ॰ प्रेम प्रमोद परस्पर प्रगटत गोपहिं। (जा० ६४) गोपि (१)-छिपाकर, दुरा कर, ख्रोट करके।

गोपार-इन्द्रियों से परे, गोपर । उ० ज्ञान-गिरा-गोतीत,

श्रज, माया-गुन-गोपार । (दो० ११४)

गोपाल-(सं०)-१. गो का पालन करनेवाला, त्रहीर, २.

कृष्ण, ३. इन्द्रियो का पालनेवाला, मन ।

गोपि (२)-(सं० गोपी)-म्वालिन, वर्ज के ब्रहीरों की स्त्रियाँ, गोपिका ।

गोपिका-(सं०)-गोप की स्त्री, गोपी । उ० पंडस्त, गोपिका, विदुर, कुवरी सवहिं सोध किए सुद्धता बेस कैसो। (वि० १०६)

गोपित-(सं०)-छिपा हुआ, गुप्त । उ० जयति पाकारि सुत-काक-करतूति-फलदानि, खनि गर्त्त गोपित विराधा।

(वि० ४३)

गोपी-(सं०)-गोप की स्त्री, गोपिका, अहिरिन, ग्वालिन। उ॰ सीत-सभीत पुकारत ज्ञारत गो गोसुत गोपी ग्वाल। (কু০ १८)

गोप्य-(सं०)-छिपाने योग्य, गोपनीय, रचणीय । गोप्यमू-दे॰ 'गोप्य'। उ॰ पाइ उमा ऋति गोप्यमपि सजन करहि

प्रकास । (सा० ७।६६ ख)

गोविंद-(सं॰ गोपेन्द्र)-१. कृष्ण, २. परव्रह्म, परमेश्वर, २ वेदान्तवेत्ता, ४. इन्द्रियों का नियंत्रण करनेवाला, इन्द्रियों का ज्ञाता, ४. वेदों द्वारा जानने योग्य। उ० ४. गोविद गोपर द्वंद्वहर विग्यानवन धरनीधरं। ३।३२। छं० १)

गोमतीं-गोमती नदी में । उ० सई उतरि गोमतीं नहाए। (मा० २।३२२।३) गोमती-(सं०)-एक नदी, जो पीली-भीत के निकट एक पहाडी भील से निकलकर गाज़ीपूर

जिले में गंगा से मिलती है।

गोमर-गाय्को मारनेवाला, कसाई। उ० गोमर-कर सुरधेतुः नाथ ! ज्यों न्यों पर-हाथ परी हों । (गी० ३।७)

गोमाय-दे॰ 'गोमायु'। उ॰ गोमाय गीध कराल खर रव स्वान वोलर्हि अर्ति घने । (मा० ६।७८।छं० १)

गोमायु-(सं०)-गीदड, सियार, श्रुगाल ।

गोमुख-(सं०)-१. गाय का मुख, २. सीधा, दीन मुख-वाला। गोमुख नाहर न्याय जपर से गाय की तरह सीघा, पर् असल में न्याघ की तरह कर। उ० देखिई इनुमान गोमुख-नाहरनि के न्याय । (वि॰ २२०)

गोर-(सं॰ गोर)-गोरा, उज्ज्वल वर्ग का, साफ । उ॰ काहे रामजिंड सॉवर, लिंछमन गोर हो। (रा० १२) गोरख-(सं० गोरच)-गोरखनाथ, एक प्रसिद्ध सिंख जो ११ वीं शताब्दी में हुए थे। इनका चलाया संप्रदाय श्रव तक जारी है। उ० गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। (क० ७।८४)

गोरस-((सं०)-१. दूध, २. इन्द्रियों का रस या सुख। उ० १. गोरस-हानि सहीं न कहीं कछु यहि व्रजवास वसेरे। (कृ०३)

गोरी-(सं० गौरी)-गोरे वर्ण की सुन्दर छी, सुन्दरी। उ० साँवरो किसोर, गोरी सोभा पर तृण तोरि। (क० १११४) गोरे-दे० 'गोर'। उ० सहज सुभाय सुभग तन गोरे। (मा० २।११७।३)

गोरो-दे॰ 'गोर'। उ॰ गोरो गरुर गुसान भरो कही कौसिक

छोटो सो ढोटो है काको। (क० १।२०)

गोरोचन-(सं०)-पीले रङ्ग का एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य जो गो के हृद्य के पास उसके पित्त से निकलता है। यह बहुत पिवत्र माना जाता है, और इसका तिलक आदि दिया जाता है। उ० आजत भाल तिलक गोरोचन। (मा० ७।७७।३)

गोलक-(सं०)-श्रांख का ढेला, पलक से ढक्कनेवाले श्रांख के सफेद श्रोर काले भाग। उठ पलक विलोचन गोलक

जैसें। (मा० रावधरार)

गोला—(सं॰ गोल)—१. जिसका घेरा या परिधि वृत्ताकार हो, २. तोप श्रादि में भरा जानेवाला गोला जिससे शत्रुश्रों को मारते हैं। उ॰ २ ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिविध बिधि गोला चले। (मा॰ ६।४६। छुं॰ १) गोली—१. किसी चीज़ का छोटा गोलाकार पिंड, २. दवा की बटी, ३. मिट्टी, काँच श्रादि के छोटे गोले जिसे लड़के खेलते हैं, ४. सीसे श्रादि का गोल या लंबा पिंड जो बंदूक में भरकर मारा जाता है। उ॰ ३. खेलत श्रवध-खोरि, गोली भौरा चक डोरि। (गो॰ १।४१)

गोष्ट-(सं०)-गोशाला, गाय का बाडा ।

गोसाँ हि - गोस्वामी के, प्रभु के। उ० स्वामि गोसाँ इहि सिरस गोसाँई। (मा० २।२६ मा२) गोसाँई - दे० 'गुसाँई'। उ० २. बिहसि कहा रघुनाथ गोसाँई। (मा० ६।१० मा६) गोस्वामी - (सं०) - १. इंद्रियों को वश में करनेवाला, जिते- न्द्रिय, २. वैष्णव संप्रदाय में प्राचार्यों के वंशधर या उनकी गद्दी के प्रधिकारी, ३ गुरु, ४. ईश्वर, ४. राजा। गोहार - (सं० गो - हरण) - १. पुकार, दुहाई, २. हल्लागुरुला, शोर, ३ वह भीड़ जो रचा के लिए पुकार सुनकर हकट्ठी हुई हो।

गोहारी-१ सहायक, रक्तक, २. पुकार, ३ पुकारा, ४. शोर । उ० १. बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी। (मा० २।३१७।२) गौं—दे० 'गवॅं'। उ० ३ कल कुंडल, चौतनी चारु श्रति, चलत मत्त-गज-गों हैं। (गी० १।६१) ४ स्याम सो गाहक पाइ स्यानी खोलि देखाई है गों हीं। (कृ० ४१)

गौड-दे॰ 'गोंड़'। उ॰ २. मूलहि मुलावहि श्रोसरिन्ह

गावें सुहो गौंड-मत्तार। (गी० ७।१८)

ग़ी-(सं॰ गो)-गऊ, गाय।

गौतम-(सं०)-एक ऋषि जिन्होंने श्रपनी छी श्रहल्या को इंद्र के साथ श्रनुचित संबंध करने के कारण शाप देकर पत्थर बना दिया था। दे० 'श्रहल्या'। गौतमतिय-गौतम की खी श्रहल्या। उ० गौतमतिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । (मा० १।२६४) गौतमनारि-गौतम की स्त्री त्रहल्या । उ० गौतमनारि श्राप वस उपलदेह धरि धीर । (मा० १।२१०) गौतमनारी-दे० 'गौतम-नारि' ।

गौन (१)-(सं० गौण)-१. श्रप्रधान, जो प्रसुख न हो, २. श्रधीन, ३. कम, घटी हुई। उ०३ तुलसिदास प्रसु! दसा सीय की मुख करि कहत होति श्रति गौन। (गी०

श२०)

गौन (२)-(सं॰ गमन)-१. गमन करना, जाना, २. गौना, पत्नी का विवाह के बाद अथम वार,पति के घर जाना, ३. गति।

गौनु-दे॰ 'गौन (२) '। उ० १. भरतिह विसरेउ पितुमरन

सुनत राम बन गौनु। (मा० २।१६०)

गौने—(सं० गमन)—१. गए, चले, चले गए, २ गौना, ज्याह के वाद स्त्री का पति के घर जाना। उ० १. गौने मौन ही वारहि बार परि-परि पाय। (गी० ७।३१)

गौरं-गोरा, गौर वर्ण । उ० तुपाराद्धि संकाश गौरं गमीरं । (मा० ७।९०८। छं० ३) गौर (१)-(सं०)-१. गोरा, साफ चमढ़े का, २. श्वेत, उज्ज्वल, ३ लाल रङ्ग, ४. पीला, ४ चंद्रमा, ६. कैलास के उत्तर में स्थित एक पर्वत । उ० १. कर्पूर गौर, करुना उदार । (वि० १३)

गौर (२)-(श्रर० गौर)-सोच-विचार, चिंतन, ख्याल । गौरव-(सं०)-१. वडण्पन, महत्त्व, २. गुरुता, भारीपन, ३. सुम्मान, श्रादर, ४. उन्नति, वड़ती, उ० १. राम देहु

गौरव गिरिवरहू। (मा० २।१३२।४) गौरा-(सं० गौर)-१. पार्वती, गौरी, २. गोरे रङ्ग की छी।

गौरानाथ-पावती के पति, शंकर।

गौरि-(सं० गौरी)-पार्वती, शंकर की स्त्री। उ० सपनेहुँ साचेहुँ सोहि पर जौँ हर गौरि पसाउ। (मा० १११४) गौरी-(सं०)-१ पार्वती २ गोरे यह की स्त्री। उ०१

गौरी-(सं०)-१. पार्वती, २. गोरे रङ्ग की छी। उ० १. सुये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गौरी। (वि० २४०)

गौरीनाथ-शिव, शंकर।

गौरीश-(सं०)-पार्वती के पति, महादेव, शंकर । गौरीस-दे० 'गौरीश'। उ० सिंधुसुत-गर्व-गिरि-वज्ञ, गौरीस, भव, दत्तमख-ग्रखिल-विध्वंसकर्ता। (वि० ४६)

गौरीसा—दे॰ 'गौरीश'। उ॰ तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा। (मा॰ १।१०४।२)

गौरोचन-दे० 'गोरोचन'।

रयाता-(सं॰ ज्ञातृ)-जाननेवाला, ज्ञानी। उ॰ तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता। (सा॰ २।१४३।१)

ग्याति–(स॰ जाति)–भाई-बंधु । सगोत्रीय, जाति या कुंदुव के लोग । उ॰ श्रस विचारि गुहँ ग्याति सन कहेउ सजग

सव होहु। (मा० १।१८६)

ग्यान-(सं ज्ञान)-१. बोध, जानकारी, प्रतीति, २. श्रातम-ज्ञान, तत्वज्ञान, ३. पहिचान। उ० २. प्रनवज्ञ पवनकुमार खल वन पावक ग्यान घन। (मा० १।१७) ग्यानहि-ज्ञान में, तत्वज्ञान में। उ० ग्यानहि भगतिहि श्रंतर केता। (मा० ७।११४।६)

ग्यानवंत-ज्ञानवान, ज्ञानवाला। उ० ग्यानवंत ग्रपि सो नर पशु वितु पूँछ विपान। (मा० ७।७८ क) ायाना-दे॰ 'ज्ञान'। उ० १. कवनेउ जन्म मिटिहि नर्हि ग्याना। (मा० ७।१०६।४)

ग्यानातीत—(सं॰ ज्ञानातीत)—ज्ञान से परे, जो ज्ञान द्वारा न जाना जा सके। उ॰ माया गुन ग्यानातीत श्रमाना वेद पुरान भनेता। (मा॰ ११९२। छुं॰ २)

ग्यानिन्ह-ज्ञानियों, ज्ञानी का बहुवचन। उ० जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई। (मा० ७।४६।३) ग्यानिहु-ग्यानी भी। उ० ग्यानिहु ते अति थ्रिय विग्यानी। (मा० ७।८६।३) ग्यानी-(सं० ज्ञानी)-ज्ञानवाले, बुद्धिसान। उ० कथा अलौकिक-सुनीहं जे ग्यानी। (सा० १।३३।२)

ग्यानु-दे॰ 'ग्यान' । उ० अवला विवस ग्यानु गुन गा जनु । (मा० २।४८।२)

ग्रंथ-(सं०)-पुस्तक, किताव। उ० सद्ग्रंथ पर्वत कंद्रन्हि महुँ जाइ तेहि श्रवसर दुरे। (मा० ११८४। छं० १) ग्रथन्द्रि-ग्रंथ का बहुवचन, ग्रंथों, पुस्तकों। उ० सृद्धि हेतु सव ग्रंथन्हि गाए। (मा० १।११।२)

ग्रंथि-(सं०)-१. गाँठ, दो रस्सी या किसी चीज का ग्रापस में उलम जाना। २. वंधन, माया, जाल, ३. विवाह की एक रीति, गठवंधन, जिसमें पित का द्धपटा ग्रीर पत्नी का ग्रंचल वाँध दिया जाता है। उ० १. जड चेतनहि ग्रंथि पिर गई। (मा० ७।११७।२) ३. वंदन वंदि ग्रंथिविधि करि धुव देखेड। (पा० १४६)

ग्रंथित-(सं॰ ग्रंथन)-१. गूँथा हुन्रा, पिरोया हुन्ना, २.

गाँठ दिया हुआ, जिसमें गाँठ लगी हो।

प्रथित-दे॰ 'ग्रंथित' । उ० २. संगलमय दोउ, अंग मनोहर अथित चूनरी पीत पिछोरी । (गी० १।१०३)

असइ-(सं॰ असन)-१. असता है, पकड़ता है, २. पकड़े, असे। उ०१. वक चंद्रमहि असइ न राहू। (मा०१। २८११३) प्रसत-पकड़ता है, प्रसता है, निगलता है। उ० जय लगि प्रसत न तय लगि जतनु करहु तजि टेक। (मा॰ १।३६) प्रसिन् १. पकडे, पकड़ ले, २. खाले । उ० २. असिस न मोहि कहेउ हनुमाना। (मा० शशह) प्रसि-१. पकड्कर, २ खाकर, भन्नग्यकर। उ०१. जुनु वन दुरें सिसिंह यसि राहू। (मा० १।११६१३) ग्रसे-१. पकड़े, पकड़ लिए, दवा लिए, २. जकडे हुए, पकड़े हुए। उ० १. कहाँह सुनाई श्रस अधम नर बसे जे मोह पिसाच। (मा० १।११४) ग्रसेड-ग्रस लिया, भच्या कर लिया, जकड़ लिया था। उ० संसय सर्प यसेउ सोहि ताता। (मा० ७१६२।३) ग्रसै-पकड़े, जकड़े, पकड़ लेता है। उ० वदनहीन सो असै चराचर पान करन जे जाहीं। (वि॰ १११) प्रसी-पकड़ लिया । प्रस्यी-पकड़ लिया, पकड़ा। उ० पत्तु पाँवर श्रीभमान-सिंधु गज अस्यो आह जब बाह । (वि॰ १४४)

प्रसन-(सं०)-१. प्रहण, पकड़, २. भच्या, निगलना, २. इतनी दहता से एकड़ना की छूट न सके। ४. एक असुर का नाम। उ० १. संगय सर्प प्रसन उरनादः। (सा०

देशश्र)

अखित-पर्रुश हुमा, बस्त, फँसा हुमा। उ० किमि समुक्तें मैं जीव जद कित मल अस्तित विमुद्द । (मा० ११२० ख) १स्त-(मं०)-१. परदा हुमा, २ पोदित, २.सामा हुमा। ग्रस्तम्-दे॰ 'ग्रस्त' । उ॰ १. सकल संघट पोच, सोच वस सर्वदा दास तुलसी विषय-गहन-ग्रस्तम् । (वि॰ ४१)

ग्रह-(सं०)-१. स्यादि नवग्रह। ये कभी कभी विपरीत स्थान पर ज्ञाकर ज्ञादिमयों को कप्ट देते हैं, २. नच्छ, तारे, ३. द्वरी तरह सतानेवाला, ४. ग्रहण, पकड़, थाम, ४. वालकों के एक प्रकार के रोग, ६. ६ की संर्या। उ० १. प्रतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत, भूत ग्रह वेताल खग मृगालि-जालिका। (वि० १६) विशेष- स्यं, चंद्र, मंगल, द्वध, चृहस्पति, श्रुक्त, शनि, राहु श्रीर केतु, ये नवग्रह हैं।

ग्रहर्-पकड़ता है, ग्रहण करता है। उ० गुंजा ग्रहर परस सिन खोई। (मा० ७१४।२) ग्रहत-पकड़ता है, ग्रहण करता है, खाता है। ग्रहै-१. पकड़े, स्वीकार करे, ले, २. पकड़े हुए, लिए हुए, २. पकड़ता है, ग्रहण करता है। ग्रहण-(सं०)-दे० 'ग्रहन'।

ग्रहदसा-(सं • ग्रह + दशा)-१. नवग्रहों की स्थिति के श्रनुसार किसी मनुष्य की भली या तुरी श्रवस्था, २. श्रभाग्य, ३. ग्रहों का तुरा होना। उ० ३. जनु ग्रह दसा दुसह दुस-दाई। (मा० २।१२।४)

ग्रहन-(सं० ग्रहण)-१. स्यं तथा चंद्र का ग्रहण, उनका या उनके किसी भाग का छाया पढ़ने से दृष्टि से ग्रोमल होना। २. पकड़ना, पकड़ने की किया, ३. स्वीकार, मंजूर। उ० २. पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। (मा० १।१०१।२)

ग्रहीत-(सं॰ गृहीत)-ग्रस्त, पकड़ा हुन्ना, ग्रहण किया हुन्ना। उ॰ ग्रह ग्रहीत पुनि वात वस तेहि पुनि बीक्री मार। (मा॰ २।१८०)

प्राम-(सं०)-१ छोटी बस्ती, गाँव, २. समूह, मुंड। उ० १. गनी गरीव ग्राम नर नागर। (मा० ११२८१३) ग्रामहिं-१ ग्रामों को, २. समूहो को। ग्रामहि-१ ग्राम को, गाँव को, २. समूह को। उ० २. प्रेम समेत गाव गुन-ग्रामहि। (मा० ७।१०२।३) ग्रामै-१. गाँव को, २. समूह को। उ० २. जाको जस सुनत, गावत गुन ग्रामै। (गी० ४।२४)

ग्रामा—दे॰ 'ग्राम'। उ० २. सुनेडँ पुनीत राम गुन ग्रामा। (मा० ७।११४।४)

ग्रामु—दे॰ 'ग्राम'। — ग्राम्य—(सं॰)—१ श्रामीण, ग्राम का, २ गँवार, मूर्ख, ३. ग्रसली, छल-कपट रहित, ४. एक काव्य दोष, ४ श्ररलील वाक्य या शब्द, ६ मैथुन। उ० १. गिरा ग्राम्य सिय राम जस गार्वाह सुनहिं सुजान। (मा० १।१० ख)

यास-(सं०)-१. उतना भोजन जो एक वार मुँह में हाला जा सके, कौर, २ पकड़, गिरफ़्त, पकड़ने की क्रिया, २. सूर्य या चंद्रमा का यहण जगना। उ० २. जयित जय वाल कपि-केलि-कौतुक-उदित-चंडकर मंडल-ग्रासकर्ता। (वि० २४)

ग्रासन-१ ग्रसनेवाते, २ ग्रसने के लिए। उ०१.,२. श्रज्ञान-राकेस-ग्रासन विधुंतुर, गर्व-काम-करिमत्त-हरि दूप नारी। (वि० ४८)

ग्राह**-(स॰)-१. मगर, घड़ियाल, २. ग्रह**ण करना, पन-

् दुना, ३. वह ब्राह जिसने गज को पकड़ा था श्रीर जिसे विष्णु ने मारकर गज को मुक्त किया था। दे० 'गज'। उ० १. लोभ ब्राह दनुजेस क्रोध, करुराज-बंधु खल मार। (वि० ६३)

ग्राह्क-(सं०)-ग्रहण करनेवाला, खरीददार। -

ग्राही-(सं०)-१. वह जो ब्रहण करे, संब्रही, २. प्रशंसा करनेवाला, पहचाननेवाला, चाहनेवाला, ३. कब्ज करने-

वाली चीज़, ४. कपित्थ, केंत ।

ग्रीव-दे॰ 'ग्रीवा'। उ॰ सोभा सीवँ ग्रीव चिबुकाधर बदन

श्रमित छवि छाई। (वि॰ ६२)

ग्रीवाँ-दे॰ जीवा । ग्रीवा-(सं०)-सिर और घड को जोड़नेवाला अंग, गर्दन, गला। उ० चारु कपोल चिब्रुक दर जीवा। (मा० १।१४७।१)

ग्रीपम-दे॰ 'ग्रीप्म'। उ० ग्रीपम दुसह राम बन गवन्।

(मा० १।४२।२)

ग्रीष्म-(स०)-१ गर्मी की ऋतु, गर्मी। यह ऋतु कुछ लोगों , के अनुसार वैसाख और जेठ तथा कुछ लोगों के अनुसार - जेठ और अपाद में मानी गयी है। २. उप्ण, गरम।

ग्लानि-(सं०)-१. शारीरिक या मानसिक शिथिलता अनु-त्साह, २. खेद, दुःख, ३. मन की एक वृत्ति जिसमें अपने किसी कार्य की बुराई या दोप छादि को देखकर अनुःसाह, अरुचि और खिनता उत्पन्न होती है। अरुचि, अनास्था। ४. लन्जा । उ० २. अंबरीय को साप सुरति करि अजह महामुनि ग्लानि गरै। (वि०,१३७)

ग्लानी-दे॰ 'ग्लानि'। उ०३. श्रतिसय देखि धर्म कै

ग्लानी। (मा० शायप्रधार)

ग्वाल-(सं गोपाल)-श्रहीर, गोप, वज के श्रहीर। उ॰ करतल ताल बजाइ ग्वाल जुवतिन तेहि माच नचायो। (वि० ६८) ग्वालिन-ग्वाल की स्त्री, श्रहिरिन, गोपिका। उ० विनु श्रापर को गीत गाह गाह चाहत खालिनि ग्वाल रिकाए। (कु० ४०) ग्वालिन -दे० 'ग्वालिनि'। उ० जोग-जोग ग्वालिनी वियोगिनि जान-सिरोमनि जानी।

ग्वालि-म्वालिनी, गोपी। उ॰ म्वालि वचन सुनि कहित जसोमिति भलो न भूमि पर वादर छीवो ।

(কৃ৹ু ६)

घंट-(सं घट)-१. घडा, मिट्टी या लोहे का बढ़ा वर्तन, गगरा, २. मृतक-क्रिया में प्रयुक्त होनेवाला वह जल-पात्र जो पीपल के पेढ़ में टाँगा जाता है। ३. धातु का बना श्रोंधे वर्तन के श्राकार का घंट या घंटी जिसमें एक जलरी लटकती रहती है और जो हिलने से घंट की दीवाल से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है। ऐसे घंट शिवमंदिरों में टॅंगे रहते हैं तथा हाथियों पर लटकाए जाते हैं। घंटि या घंटी गाय-बैल आदि जानवरों के गले में बाँधी जाती है। घंट से टन्-टन् और घंटी से उन-उन की आवाज निकलती है। थे. समय की सूचना या पूजा आदि के लिए बजाया जानेवाला चपटा एवं वृत्ताकार धातुखंड, घुड़ियाल। यह मुँगरी या लकडी से बजाया जाता है । उ० ३, चले मृत्त गज घंट बिराजी। (मा० श३००११)

घंटा-दे॰ 'घंट'। उ॰ ३. लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन,

करनघंट घंटा सी। (वि०२२)

घटि-दे॰ 'घंट'।

घ-१ घंटा, २. घुँ घुरू, ३. तीर, ४ वाद्ल । घई (१)-(गंभीर)-१. गंभीर भँवर, पानी का चककर, २. जिसकी थाह न लग् सके, अत्यंत गहरा, अथाह । उ० २. मीति-प्रतीति-रीति-सोभासिर थाहत जह जह तह घई। ं(गी० श३८)

घई (२)-(?)-थूनी, टेक । घट (१)-(सं०)-१ कुंभ, कलश, घड़ा, २. शरीर, पिंड, ूर, उर, हद्य, मन, ४. कुंभ राशि। उ० १. यथा पट-तंतु, घट-मृत्तिका, सर्प-स्नग, दारु-करि, कनक-कटकांगदादी।

घटे (२)-(सं० कर्त्तन)-घटा हुआ, कम, थोड़ा, छोटा। उ० अट घट लट नट नादि जह तुलसी रहित न जान। (स॰

घट (३)-(सं॰ घट)-नदी का घाट, नदी का किनारा। उ० तो घर घट वन बाट महें कर्तहुँ रहे किन देह। (स०

घट (४)-(सं॰ घटन्)-सटीक, सुन्द्र, श्रोभायमान्। घटइ (१)-(सं० कर्तन)-१. कम होता है, कटता है, २. कम होगा, ३ कम हो जाय। उ० १. घटह बढ़ह विरहिनि दुखदाई। (मा० १।२३८।१) घटत (१)-(सं० कर्तन)-कम होता है। उ० साँवरे विलोके गर्व घटत घटनि के। (क॰ २।१६) घटति (१)-(सं॰ कर्त्तन)-घटती है, कम होती है। उ॰ राम दूरि माया बढति, घटति जानि मन माँह। (दो० ६६) घटहु-(सं० कर्त्तन)-कम हो, घट जाय । उ० स्रवन घटहु, पुनि द्दग घटहु, घटहु सकर्ज बल देह। (दो॰ ४६३) घटा (१)-कम हुआ, चील हुआ। घटि-१. घटकर, कम होकर, कम, २ नीच, छुद्र, ३ हानि, नुकसान। उ० १. चातकु रटनि घटें घटि जाई। (मा० २।२०४।२) २. तो सृहि निपट निरादर निसि दिन रटि लट ऐसी घटि को तो। (वि॰ १६१) घटिहै-घटेगा, कम होगा। उ० दे० 'घटे'। घट-घटने से, घटने पर । उ॰ दे॰ 'घटि' । घटे (१)-१. घटने से, कस होने से, चीण होने पर, २. घट गए, कम हो गए। उ०

१ इते घटे घटिहें नहा जो न घटै हिर-नेह? (दो० १६३) घटे-(१)-घटे, कम हो। उ० दे० 'घटे'। घटो (१)-कम हुआ, चीण हुआ, घट गया। घट्यो (१)-

घटा, कम हुआ।

घटइ (२)-(सं॰ घटन)-१. उपस्थित होता है, लगता है, २. ग्रा जायगा, लगेगा, ३. लगे, हो जाय। उ० २. दारुन दोप घटइ अति मोही। (मा० १।१६२।२) घटत (२)-१. काम ज्याता है, २. होता है, घटित होता है। उ० १. काय, वचन, मन सपनेहु कवहुँक घटत न काज पराए। (वि॰ २०१) वर्टात (२)-होती है, घटित होती है। घटव-कर्गूंगा, उपस्थित हुँगा। उ० सव विधि घटव नाज में तोरें। (मा० **४।७।४) घटा (२)–१. उप-**स्थित हुत्रा, हुत्रा, रे. सटीक वैठा, मेल मिल गया। यटिहि-लग जायगा, करेगा। उ० सो सव भाँति घटिहि सेवकाई । (मा० २।२४८।३) घटे (२)-घटित हुए, हुए। घटै (२)-घटित हो, हो । उ० सपने नृप कहूँ घटै विप्रवध, विकल फिरे अब लागे। (वि० १२२) घटो (२)-हुआ, घटित हुआ, घटा। घट्यो (२)-१. लगा, उपस्थित हुआ, २. हुआ। उ० २.समी पाइ कहाइ सेवक घट्यो तौ न सहाय। (गी० ६।१४)

घटकरन-(सं० घटकर्ण)-क्रॅमकर्णं। रावण का भाई। उ० जयति दसकंठ-घटकरन-वरिदनाद-कदन-कारन, कालनेमि-

हंता। (वि० २४)

घटज-(सं०)-घड़े से उत्पन्न होनेवाले अगस्य मुनि। हे० 'अगस्त्य'। उ० वदत विधि जिमि घटज निवारा। (सा० २।२१७।१)

घटजोर्ना-(सं० घट + योनि)-घड़े से पैदा होनेवाले अग-स्य ऋषि।दे० 'अगस्ति'। उ० वालमीक नारद घटजोनी। (मा० ११३।२)

घटन (१)-(सं०)-१. होना, उपस्थित होना, २. उपस्थित करनेवाला, २. गढ़ा लाना, ४. गढ़नेवाला। उ०२ अघटित-घटन, सुघट-विघटन ऐसी विरुदाविल निर्हे श्रान की। (वि०३०)

घटन (२)-(सं० कर्तन)-घटना, कम होना।

घटना (१)-(सं०)-कोई बात जो हो जाय, वाक्रया, वार-दात । उ॰ अघट-घटना-सुघट, सुघट-विघटन-विक्ट। (वि० २१)

घटनि-(सं॰ घटा)-घटाओं। उ॰ दे॰ 'घटत (२)'। घटा (३)-(सं॰)-१. यादल, मेघमाला, २ समृह, मुंह, ३. श्रॅंघेरा। ट॰ २ रजनीचर मत्तगयंद-वटा विघटे मृगराज के साज लरें। (क॰ ६।३६)

घटगोनि-दे॰ 'घटनोनी'।

घटरं मय-(सं॰)-दे॰ 'बटसंभव'। ड॰ तज्ञमज्ञानपाथोधि-घटसंभवं, सवेगं, सर्वसोभाग्य-मूलं। (वि०१२) घटसंभव-(सं॰)-अगस्य ऋषिं। ड॰ जहँ घट संभव मुनियर ग्यानी। (सा॰ ७।३२।४)

बटाइ-घटा फरने, कम करके। उ० अपने-अपने को तौ

कर्रेगो घटाइ को ? (क० ७१२)

पटाटी -(सं०)-१ बादलों की घटा जो चारो चीर से घेरे हो, र गादी या पालकी ग्रादि टकने के लिए एक प्रकार का कपडा, ग्रोहार, ३. वादलों की भाँति चारों श्रोर से ढक लेनेवाला दल या समूह। उ० ३. घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। (मा॰ ६।३६।४)

घटित-(सं०)-रचित, निर्मित, वना हुआ। उ० हाटक-घटित जटित ।मनि कटितट रट मंजीर । (गी॰

હાર ૧)

घट्टा—(सं॰ घटा)—१. वादलों का समृह, २. समृह, मुंढ। उ० २. प्रलयकाल के जनु घन घट्टा। (सा॰ ६।८७।१) घटा—(सं॰ घट्ट)—शरीर पर वह उभरा हुआ चिह्न, जो किसी वस्तु की रगड़ लगते-लगते पड़ जाता है। उ॰ कमठ कठिन पीठि, घटा परो मंदर को। (क॰ ६।१६)

घन-(सं०)-१. मेघ, वादल, २. लोहा, ३. वहा भारी हथोड़ा, ४. मुख, ४ समूह, ६. कपूर, ७. घंटा, घड़ि-याल, म. लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, तीनों का विस्तार, ६. घना, गहन, १०. ठोस, ११. दृढ़, १२. निरंतर, १३. पिंड, शरीर, १४. अद्भुत, १४ वड़ा हथोड़ा, १६. गहरा। उ० १. वेद पुरान उद्धि घन साधू। (मा० ११३६१२) ४. नित्य निर्मम, नित्य मुक्त निर्मान हरि ज्ञान घन सच्चिदानंद मूलं। (वि० ४३) घनहिं-१. घन से, हथोड़े से, २. घन को। उ० १. अनल दाहि पीटत घनिंद परसु वद्न यह दंड। (मा० ७१३७) घने-घन को, बादल को। उ० सो तुलसी चातक भयो जाँचत राम स्याम सुंदर घने। (गी० ४१४०)

घनघोर-(सं० घन + घोर)-१. भीषण ध्वनि, २. विकट, विकराल, भयावना, ३. वादल की गरज, ४. श्रत्यन्त ्रघना। उ० २. पाप संताप घनघोर संस्रति दीन अमत

जगयोनि नहिं कोपि त्राता । (वि॰ ११)

घननाद—(सं०)—१. वादलों की गरज, २. रावण का पुत्र मेघनाद। उ०२. कुंभकरन घननाद कर वल पौरूष संघार। (मा० ६।६७ ख) घननादिह—१. मेघनाद को, २. मेघ की गर्जना को। उ०१. कुंभकरन घननादिह मारेहु। (मा० ६।६०।३)

घननादा-दे० 'घननाद'। उ० २. रघुपति निकट गयउ

घननादा । (मा० ६।४१।३)

घनपदवी-(सं० घन + पदवी)-आकाश, श्रंतरित्त, नम । घनश्याम-(सं०)-दे० 'घनस्याम' । उ० ४ राम घनश्याम तुलसी पपीहा । (वि० १४)

घनस्याम-(सं० घनश्याम)-१ यादल की तरह काला, २० कृष्ण, ३. राम, ४. काला यादल। उ०१. लोचनामिराम घनस्याम रासरूप सिसु। (क०१।१२) धनस्यामहि-१ यादल की तरह काले का, २. कृष्ण का, ३.
राम का, ४. काले वादल का, ४. यादल की तरह काले को, ६. कृष्ण को, ७. राम को, = काले वादल को।
उ०१. सीता लखन सहित घनस्यामहि। (मा०२।११३।३)

घना-(सं० घन)-१. सघन, गिस्तन, २. घनिप्ट, नज़दीकी, निकट का, २. अधिक, ज्यादा, अनेक। उ० ३. गिनिका अज्ञामिल व्याघ गीघ गजादि खल तारे घना। (मा० ७।१२०।ॐ०१)

धनी-(सं वन)-१. सधन, अविरल, २. ज़ोर से, ३. बहुत,

त्र्राधिक। उ० २. श्रति हरषु राजसमाज दुहुँ दिस दुंदुभी वाजहिं घनी। (मा० १।३१७। छं० १)

धनु (१)-(सं० घन)-१. वादल, २. घना, श्रधिक।

धनु (२)-(सं० शत्रुष्ट) लंप्सिण के छोटे भाई। उ० रघु-नंदन विनु बंधु कुश्रवसर जद्यपि घनु दुसरे हैं। (गी० ६।१३)

घने-(सं० घन)-१. बहुत, ऋधिक, २. सघन, ऋविरत्त, ३. श्रनेक, ऋगणित । उ० ३. कह दास तुलसी कर्हि न सक छवि सेष जेहि श्रानन घने । (सा० ६।७१। छुं० १)

घनेरा-(सं० घन)-वहुत, श्रधिक, अत्यन्त, श्रगणित (संख्या में) । उ० जानइ सो श्रति कपट घनेरा । (मा०१।१७०।२) घनेरी-घनेरा का स्त्रीखिंग, बहुत, श्रधिक । उ० सुनु मुनि बरनी कविन्ह घनेरी । (मा० १।१२४।२) घनेरे-दे० 'घनेरा' । उ० सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे । (मा०१।१४०।१) घनेरो-दे० 'घनेरा' । उ० जद्यपि श्रति पुनीत सुरसरिता तिहुँपुर सुजस घनेरो । (वि० ८७)

घबरि-दे० 'घवरि'।

धमड-(?)-१. श्रभिमान, गर्व, २. उमड्कर, घुमड्-घुमड् कर, उमंग से भरकर । उ० २. घन घमंड नभ गरजत घोरा । (मा० ४।१४।१)

धमह-देर्व 'धमंड'। उर्व २. सावनधन धमंह जनु ठयऊ। (मा० ११३४७।१)

घमोइ-(१)-१. एक काँटेदार जंगली पौधा, भड़माँड, सत्यागाशी। यह पौधा खंडहरों में उगता है। २. बाँस का एक रोग, ३. घमोइ रोग से पीढ़ित बाँस। उ० १. कहत मन तुलसीस लंका करहु सघन घमोइ। (गी०४१४) घमोई-दे० 'घमोइ'। उ० ३. बेनुमूल सुत भयहु घमोई। (मा० ६।१०।२)

घर-(सं॰ गृह)-१. दीवाल आदि से घेरकर वनाया हुआ रहने का स्थान, मकान, श्रावास, २ निवासस्थान, जहाँ घर के लोग रहते हों, ३. स्वदेश, जन्मस्थान, ४. वंश, कुल, खान्दान, ४. कार्यालय, तफ्तर, ६. कोप, खज़ाना, भंडार, ७. गृहस्थी, घरवार, म. उत्पत्ति स्थान, मूल कारण, जड़। उ० २ हठ परिहरि घर जापहु तबहीं। (मा०१।७४।२) मु॰घर को न घाटको-कहीं का भी नहीं, जिसके लिए कहीं जगह न हो। उ० धोबी कैसो कूकर न घर को न घाट को। (क०७।६६) घरत्र-श्रेष्ठ घर, श्रच्छा घर । उ॰ ते तुलसी तिज जात किमि निज घरतर प्र-देस। (स० ७) घरनि (१)-१. घरों में, २. घरों को। उ० १. जग जगदीस घर घरनि घनेरे हैं। (वि० १७६) २ घरनि सिधारिए सुधारिए आगिलो काज। (गी० १।८२) घर बन बीच-गृहस्थाश्रम श्रीर वानप्रस्थ के बीच। तपस्वीवत् गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए। उ० तुलसी घर बन बीच ही राम-प्रेमपुर छाइ। (दो० २४६) घर बसी-(सं० गृह + वास)-१. घर बसानेवाली, २. व्यंग्य अर्थ में घर उजाड़नेवाली । उ० २. डारि दे घर-बसी लकुटी बेगि कर तें। (कु० १७) घरवात-घर की सामुत्री, घर की सम्पत्ति । उ० घरवात घरनि समेत कन्या भानि सब आगे धरी। (पा० ६२) घरवात-घर का सा-मान, घर की संपत्ति । उ० कुसगात ललात जो रोटिन को,

घरवात धरे खुरपा खरिया। (क० ७।४६) घरहि-घर ही। उ० द्विजदेवता घरिं के बाढ़े। (मा० १।२७६।४) घरे— १. घर में, २. घर को। उ० १. दे० 'घरवात'। घरे—दे० 'घरे'। घरो (१)—(सं० गृह)—१. घर, २. घर भी। घरणी—दे० 'घरनि'।

घरनि (२)-(सं० गृहिणी)-घरनी, छी, गृहस्थिनी। उ० मैना तासु घरनि घर त्रिभुवन तियमनि। (पा० ६) घरनिहिं-स्त्री को। उ० प्रभु रुख पाइ के बोलाइ वाल घरनिहिं। (क० २।१०) घरनी-दे० 'घरनि'। उ० स्त्रवहिं गर्भ रजनीचर घरनी। (मा० ४।३६।४) घरन्यी-घरनी भी, स्त्री भी। उ० सीस बसै बरदा, बरदानि, चढ़्यो बरदा, घरन्यों वरदा है। (क० ७।१४४)

घरफोरी-(सं० गृह + स्फोटन) घर में फूट डालनेवाली, घर में कगड़ा डालनेवाली। उ० पुनि श्रस कवहुँ कहिस घरफोरी। (मा०२।१४।४)

घरा-(सं॰ घर)-घड़ा, कर्लश।

घरि-दे॰ 'घरी (१)'।

घरिक-दे॰ 'घरीक'। उ॰ घरिक विलब्ब कीन्ह वटछाही। (मा॰ २।११४।२)

घरी (१)-(स॰ घटी)-१. समय का एक मान, २ श्रवसर, समय, ३. श्रच्छा श्रवसर, ठीक समय। उ० २. सुभ दिन, सुभ घरी, नीको नखत, लगत सुहाइ। (गी॰ ७।३४) ३. घरी कुघरी समुक्ति जियँ देखू। (मा॰ २।२६।४) घरी कुघरी-मौक़ा वे मौक़ा, समय कुसमय। उ० दे० 'घरी (१)'।

घरी (२)-(?)-तह, परत, लपेट। उ० है निर्मुणसारी वारिक, वलि, घरी करी, हम जोही। (कृ० ४१)

घरीक-(सं॰ घटी + एक)-एक घडी, थोड़ी देर । उ॰ जल को गए लक्खन हैं लरिका परिखी, पिय! छाँह घरीक हैं ठादें। (करूर। १२)

घर-दे॰ 'घर'। उ॰ २. घरु न सुगमु वनु विषमु न लागा। (मा॰ २।७८।३)

घरी (२)-दे॰ 'घरा'। उ० विगरत मन संन्यास लेत जल नावत ग्राम घरो सो। (वि० १७३)

घरोंघा-(सं॰ गृह)-१ छोटा घर, साधारण घर, २ कागज़, मिट्टी, धूल या ऐसी ही चीज़ों का घर जिसे लड़के बनाकर खेलते हैं। उ॰ २. वापुरो विभीपन घरोंघा हुतो बालु को। (क॰ ७।१७)

धर्मासु-(सं०धर्माशु) सूर्य, रिव । उ० जयित धर्मासु-संदग्ध स्पाति-नवपच्छ-लोचन-दिन्य-देह दाता । (वि० २८)

धर्म-(सं०)-धाम, धूप।

घलतो-(?)-वर्बाद करता, मिटयामेट करता। उ० करि पुटपाक नाक-नायक हित घने-घने घर घलतो। (गी० १।१३)

घवरि-(?)-१. फलों का गुच्छा, २. पत्तियों का गुच्छा। उ० १. हेम बौर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरि। (मा० ११२८८)

घसीटन-(सं॰ पृष्ट) घसीटने, बुरी तरह खींचने । उ० लगे घसीटन घरि-घरि मोंटी । (मा॰ २।१६३।४) घहरात-(ध्व॰)-१. चिग्वाइते हैं, गरजते है, शब्द करते हैं। २. गरजते हुए, भयंकर शब्द करते हुए, ३. गरजते ही, चिग्वाडते ही। उ० १. घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के वादले। (मा० ६।४'६।छ०१)

घाउ-दे॰ 'घाव'। उ॰ हतर्हि कोपि तेहि वाउ न वाजा।

(मा० ६।७६।४)

घाऊ-दे॰ 'घाव' । उ॰ यह सुनि परा निसानहि घाऊ । (मा॰ ११३१३)

घाए-दे॰ 'घाव'। उ॰ ग्रोडिग्रर्हि हाथ ग्रसनिहु के घाए।

(मा० २।३०६।४)

घाट (१)-(सं० वर्ष्ट)-१ नदी, तालाव या पोखरे आदि के किनारे जहाँ लोग स्नान आदि करते हैं, या घोवी कपड़े घोते हैं। कहीं कहीं घाट पक्के होते हैं, और सीदियाँ वनी होती हैं। २ नदी का वह किनारे का स्थान जहाँ लोग पार करते हैं या नाव पर चढ़ते, उतरते हैं। ३. ओर, दिशा, तरफ, ४. रंग-ढंग, तौर-तरीका, ४. भेद, मर्म, ६. तलवार की धार, ७. तंग पहाडी रास्ता, उ० १. तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। (मा० १।३६) घाटारोह-नदी आदि के घाट को रोक देना, घाट बंद कर देना। घाटारोह-दे० 'घाटारोह'। उ० हथवाँसहु वोरहु तरनि, कीजिं घाटारोह तरही। (मा० २।१८६)

घाट (२)-(सं॰ घात)-१ धोखा, छल, कपट, २. बुरा

काम, कुकमें, नीचता।

घाट (३)-(सं० कर्त्तन)-१. कम, थोड़ा, २. न्यूनता, कमी।

घाटा—दे॰ 'बाट (१), घाट (२), घाट (३)'। उ॰ १. का७.

धावहिं गर्नाहे न अवघट घाटा । (मा० ६।४१।३)

घाटि (१)-दे० 'घाट (३)'। उ० १ स्वारथ को परमारथ को, परिपूरन भो फिरि घाटि न हो सो । (क० ७।१३७) घात-(सं०)-१ प्रहार, चोट, मार, २ वध, हत्या, ३ घहित, बुराई, ४ अभिप्राय सिद्ध करने का उपयुक्त स्थान घौर अवसर या, ताक, ४ दाँव-पेंच, चाल, छल, घोखा। उ० २ कौडी लागि ते मोहबस करिंह विप्र-गुरु-घात। (दो० ४४२) ४. चित्रकृट अचल अहेरि वैट्योघात मानों।

घातक-(सं०)-१. मार डालनेवाला, हत्यारा, हिंसक,

वधिक। २ शत्रु, वैरी।

घाता—दे॰ 'घात'। उ॰ २ देखि भालुपति निज दल घाता। (मा॰ ६।१८॥८)

धातिनी-(सं॰)-मारनेवाली, वध करनेवाली। उ॰ वीर

वातिनी छाड़िसि साँगी। (मा॰ ६।४४।४)

धाती-मारनेवाला, विधिक । उ० हम जर्ड जीव जीवगन धाती । (मा० २।२४१।२)

घान-(सं॰ घन)-१. उतनी वस्तु जितनी कोल्हू में एक वार डालकर पेरी जाय या चक्की में पीसी जाय, २. उतनी वस्तु जितनी एक वार में भूनी या पकाई जाय। घानी-दे॰ 'घान'। उ॰ १ मारि दहपट कियो जम की घानी। (फ॰ ६।२०)

धाम-(म॰ धर्म)-१. ध्र्म, सूर्यातप, २. गर्मी, उपल्ता, ३. संकट, दुरा। ड॰ ३. सुमिरे त्रिविध घाम हरत, पूरत

काम। (वि० २४४) घामो-घाम भी। उ० १ राम नाम-जप-निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो। (वि० २२८) घामा-दे० 'घाम'। उ० मध्य दिवस अति सीत न घामा। (मा० १।१६१।१)

घाय-दे॰ 'घाव'। उ॰ नाम लै राम दिखावत बंधु को,

घूमत घायल घाम घने हैं। (क॰ ६।३६)

घायल-जिसको घाव लगा हो, श्राहत, ज्यमी । उ०दे० धाय'। घाल (१)-(१)-घलुत्रा, सौदे की उतनी वस्तु जो श्राहक को तौल, नाप या गिनती के ऊपर दी जाय। मु० घाल न-

गिन्यो-कुछ न समभा।

घाल (२)-(सं० घटन)-१. नष्ट करके, घाल कर, २. बुराई, विगाड, अपकार । उ० २. घरघाल चालक कलह-त्रिय कहियत परम परमारथी । (पा० १२१)

घालइ-(सं॰ घटन)-१. नष्ट करता, नष्ट करता था, र. विगाड़ता है, विध्वंस करता है। उ० १. आपुनु उठि वावह रहे न पावह धरि सब घालइ खीसा। (मा॰ १। १८३। छुं० १) घालत-१. विगाडता है, नष्ट करता है, २. नष्ट करते हुए, ३. कर डालता है, । उ० ३. कोप तेहि कलिकाल कायर मुएहि घालत घाय। (वि॰ २२०) घालति-१. नष्ट करती, २ रखती, ३. फेंकती, डालती। उ० १. तुलसी यही कुर्भांति घने घर घालि आई, घने घर घालति है घने घर घालिहै। (क० ७।१२०) घालसि-१. नप्ट-भ्रष्ट कर, २ नष्ट करता है। उ० १. बातन मनिह रिकाइ सठ जिन घालिस कुल खीस। (मा० ४।४६ क्) घालहिं-१. नष्ट करते हैं, २. करते हैं, ३. डालते हैं, रखते हैं । उ० १. त्रापु गए ग्रह घालहि त्रानहि । (मा० ७।४०।३) घाला-१. नष्ट किया, २.रखा । उ० १ चित्र-केतु कर घरु उन घाला। (मा० १।७६।१) घालि (२)-१ नष्ट कर, २ डालकर, धरकर, रखकर। उ० दे॰ 'घालति' । २ कबहुँ पालने घालि कुलावे । (मा॰ ११२००१४) घालिहै-१. नष्ट करेगी, २ धरेगी, रक्लेगी। उ० १. दें 'वालति' । घाली-१ डाली, फेंकी, रे. उजाड़ा, नष्ट किया, २. की, कर ली। उ० ३. राम सेन निज पाछुँ घाली। (मा० ६।७०।३) घाले–१. नष्ट किए, नष्ट करने से, २.रक्खे, धरे । उ० १. तेरे घाले जातुधान भए घर घर के। (ह॰ ३३) घालेसि-१. नष्ट-भ्रष्ट किया, उजाड़ा, २. रखा, डाला, ३, किया, कर दिया । उ० ्३० घालेसि सब जगु बारह बाटा । (मा० २।२१२।३) घालै-दे० 'घांले' ।

घालक-नष्ट करनेवाला, नाशकर्ता, विगावनेवाला । उ० परघर घालक लाज न भीरा । (मा० ११६७।२)

घालि (२)-(१)-दे॰ 'घाल (१)' । मु॰ घालि नहिं गनै-कुछ न समसे। उ॰ रघुवीर वल दर्पित विभीषनु घालि नहिं ताकहुँ गनै । (मा॰ ६।६४। छु॰ १)

घाव-(सं० घात)-चोट, बर्ण, जख्म ।

घाधी—(सं० घास)—घास, चारा, तृए। उ० चारित चरित करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी। (वि० २२) घाहें—(सं० गमस्ति)—उँगलियों के बीच की संघि, गहुआ, गावा, घाई। उ० घारें बान, कुल धनु, भूपन जलचर, भवर सुभग सब घाहें। (गी० ७१३) घिन-(सं० घृणा)-नफरत, घृणा । उ० काल-चाल हेरि होति हिये घनी घिन। (वि० २४३)

धिनात-प्रणा करते हैं, नफरत करते हैं। उ० आप से कहुँ • सौंपिए मोहि जौ पै अतिहि घिनात । (वि० २१७)

घिय-दे॰ 'घी'। उ॰ स्वासिदसा लखि लपन सखा कपि, पिघले हैं आँच माठ मानो घिय के। (गी० ४।१)

घी-(सं० घृत)-घृत, दूध का सार जो मक्खन या नवनीत से तपाकर पानी का श्रंश निकालकर बनाया जाता है। सरिप । उ० जानि श्रंध श्रंजन कहै वन-वाधिनि-धी को । (वि० २६४)

घींय-दे॰ 'घीं'। उ० १. हुँहों साखी घीय की। (वि॰ २६३) मु॰ घीय की माखी-१ शीघ नष्ट हो जानेवाली चीज़। घी में मक्खी गिरकर तुरत मर जाती है। २. व्यर्थ या फेंक देने लायक वस्तु । उ० १. दे० 'घीय'।

घुँघुरारि–**दे० 'घुँ**घुरारी' ।

घुं घुरारी−(१)−घुँघाराले, कुंचित, घूसे हुए। उ० घुँ घुरारी ल्टें लटके मुख उपर, कुंडल लोल कपोलन की। (क॰ ૧ાર)

घुटुरुवनि–(सं० घुट)–घुटनों के वल, घुटनों से । उ० गिरि घुडुरुवनि टेकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत पूप देखाए। (गी० शरह)

धुणात्त्र न्याय-(सं०)-ऐसी कृति या रचना जो अनजान में उसी प्रकार हो जाय जैसे घुनों के खाते-खाते लकडी में अचर की तरह कुछ लकीरें पढ़ जाती हैं। अकस्मात सिद्ध कार्य । विना परिश्रम के प्राप्त कोई वस्तु ।

धुन्−(सं∘ धुर्ए)–एक प्रकार का लाल-लाल छोटा कीड़ा जो अनाज, पौधे और लकड़ी आदि में लगता है और उसे अदर ही अंदर खोखना कर देता है। भीतर ही भीतर खोखला करके नाश कर देनेवाला । उ० जेहि न लाग घुन को त्रस धीरा। (मा० ७।७१।३) घुनाचर न्याय-दे॰ 'घुणाचर न्याय'। उ० होइ घुनाचर न्याय जी, पुनि मृत्यूह अनेक। (दो० २७३)

खनिए−भीतर ही भीतर खोखला होते रहिए, नष्ट होते रहिए। उ० सुमिरि-सुमिरि वासर निसि घुनिए। (कृ०

धुम्मरहिं-(?)घोर श्रावाज कर रहे हैं, गरज रहे हैं।

धुर-(सं० कूट)-१ कूड़ा करकट, रही चीर्जे, २. वह जगह जहाँ कृड़ा फेंका जाय। उ०२ तुलसी मन परिहरत नहि धुर विनित्रा की वानि । (दो० १३) वुरविनित्रा-कृडेखाने या घूरे पर से दाना चुनना, गंदी जगह से अन्नादि विनना या लेना। उ० दे० 'घुर'।

धुरुधुरात−(५३०)-१. घुर-घुर का शब्द करता हुन्ना, २ ॔ धुरघुराता है। उ० १ घुरुघुरात हय त्रारी पाएँ। (सा० शावसदाध)

धाम-(सं० घूर्णन)- घूमकर, चक्कर खाकर । उ० धुर्मि-धुर्मि चायल महि परही। (मा० ६।६८।३)

धोंमूत्−चकर साया हुन्रा, घूमा हुन्रा। उ०परा भूमि धुमित सुरभाती। (मा० ६।०४।४)

धुम्मर्हि-चोर् शब्द कर रहे हैं, गरज रहे हैं। उ० निद्रि घनहि घुर्मितहै निसाना। (मा० १।३०१।१)

वूँघट-(सं० गुंठ)-स्त्रियों की साडी या चादर के किनारे का वह भाग जिसे वे लज्जावश सिर से आगे मुँह ढकने के लिए खींच लेती हैं। उ० का घूँघट मुख मूँदहुँ नबला नारि ? (ब० १६)

घॅट-(ध्व०) पानी या किसी अन्य दव का उतना ऋंश जितना एक बार में गले से नीचे उतारा जा सके।

घॅटक-एक घॅट। दे० 'घॅट'। उ० देत जो भूभाजन भरत, लेत जो घूटक पानि। (दो० २८७)

घूघरवारे-घूँघराले, कूँचित । उ० विकट भृकुटि कच घृघर-वारे। (मा० १।२३३।२)

घूटी-(दे॰ घूँट)-बालकों की एक ओपिं जो उनके स्वास्थ्य को ठीक रखती है। उ० लोचन-सिसुन्ह देह **अभिय घटी। (गी० २**। २१)

घूमत-(सं घूर्णन)-१ घूमता है, चक्कर लगाता है, २. लौटता है, बापस आता है, ३. सैर करता है, टहलता है। उ० १ नाम लै राम दिखावत यंधु को, घूमत घायल घाय घने हैं। (क० ६।३६) घूमि-१. घूमकर, चक्कर लगाकर २ लौटकर, ३. टहलकर । उ० १. भूमि परे भट घूमि कराहत । (क॰ ६।३२)

घूर्मि-(सं० घूर्णेन)-घूमकर, चक्कर लगाकर।

घूर्मित-दे० 'घुमित'।

घृत-(सं०)-घी, दे० 'घी' । उ० घृतपूरन कराह श्रवतरगत ससि-प्रतिविव दिखावै। (वि० ११४)

वृतु–दे० 'वृत'। उ० सतकोटि चरित् अपार दयानिधि मथि लियो काढ़ि बामदेव नास-घृतु है। (वि० २४४)

घेरइ-घेरता है, रोकता है, छेंकता है। उ० सावन सरित सिंधुरुख सूप सों बेरइ। (पा० ६६) घेरत-(१)-बेरते हैं, रोकते है, चारो और से छेकते हैं। घेरहिं-घेर लेते है, चारो श्रोर से छेक लेते हैं। उशकोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहि। (मा० धारधाश) घेरा-१ घिरा हुआ, वश में, २. घेर लिया, चारो श्रोर से छुकु लिया, ३. चारो त्रोर की सीमा, परिधि, वह वस्तु जो किसी के चारो श्रोर हो । उ० १ काल कर्म सुभाव गुन घेरा । (मा०७।४४।३) घेरि-घेरकर, चारो ग्रोर से छॅककर । उ० घेरि सकल वहु नाच नचावर्हि। (मा० ६।४।४) घेरी-घेर लिया, घेरा, छेक लिया। उ० घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी। (मा० ६।३६।४) घेरे–१ घेर लिए, ३. घेरे हुए, चारो श्रीर से रोके हुए। घेरेन्हि-घेर लिया, छेंक लिया। उ० घेरेन्हि नगर निसान बजाई। (मा० १।१७४।३) घेरेसि-घेरा, चारो स्रोर से घेर लिया। उ० सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई। (मा०१।१७६।२) घेरो-१ घेरा, छेका, वश में कर लिया, चारो श्रोर से रोक लिया, २ घिराव, वह वस्तु जो किसी के चारो श्रोर हो, परिवि। उ०१ भगति हीन, वेद-वाहिरो लखि कलिमल-घेरो । (वि० २७२) घेरोइ-चिरा हुआ ही। उ० घेरोइ पे देखियो लंक गढ़ विकल जातुघानी पछितेहैं। (गी० ४।४१)

घैया (१)-(१)-कोख, पेट, उदर। उ० मधि मधि पियो वारि चारिक में भूख न जाति अवाति न घैया। (कृ०

38) घैया (२)-(१)-धन से निकली हुई दूध की धार। उ० तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घनी घैया। (गी॰ ११९७) -

घैया (३)-(१)-ग्रोर, तरफ, दिशा।

घैर-(?)-१ तिन्दामय चर्चा, वदनामी, २. चुगुली, गुप्त शिकायत, ३. लहर, हाहाकार । उ० ३. समुमि तुल-

सीस कपिकर्म घर घर घेर । (क॰ ६।४)

घोर (१)-(सं०)-१. भयंकर, हरावना, २. सघन, दुर्गम, ३. ळठिन, कडा, ४. गहरा, गाडा, ४. दुरा, ६ अधिक, ज्यादा । उ० १. पाप संताप धनघोर संस्रति दीन अमत जगयोनि निह कोपि त्राता । (वि० ११) घोरतर-अधिक घोर । दे० 'घोर (१)'।

घोर (२)-(सं० घुर)-गर्जन, ध्वनि, शब्द ।

घोर (३)-(सं० घोटक)-घोड़ा, ग्रह्य ।

घोरत (१)-(सं० घोर)-१ गरजते है, शब्द करते हैं, २. शब्द करते हुए। उ० २. सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रँगमने संगनि। (गी० २१४०) घोरि (१)-(सं० घोर)-१. गरज, भीषण शब्द करना, २. घ्वनि करना। उ०१. वर्षे मुसलाधार वार वार घोरि कै। (क० ४१९६) घोरि घोरी (१)-(सं० घोर)-१. गरज गरजकर, घोर शब्द करके, २. ध्वनि करके। उ० १. कंद-वृंद वरपत छवि मधुर घोरि घोरी। (गी० ७७०)

घोरत (२)-(सं० घूर्णन)-१. घोलते है, सिलाते हैं, २. घोलते हुए। घोरे (२)-(सं० घूर्णन)-घोलकर, किसी द्रिय पदार्थ में मिलाकर। उ०देड आपने हाथ जल मीनहिं माहुर घोरि। (दो० ३१७) घोरि घोरी (२)-(सं० घूर्णन)-घोल घोल कर, द्रिय में मिला-मिला कर। घोरी (२)-(सं० घूर्णन)-१. घोला, किसी द्रव में मिलाया, २. वोलकर, मिलाकर। उ० २. देति मनहुँ मधु माहुर घोरी। (मा० २।२२।२) घोरे (२)-(सं० घूर्णन)-घोला,

मिलाया ।

घोरमारी-महामारी; ताउन, हैज़ा श्रादि रोग। उ॰ ईति श्रति भीति-ब्रह प्रेत-चौरानल-व्याधि वाधा समन घोर-मारी। (वि० २८)

घोरमारही—(सं॰ घोटक + शाला)—घोडसार में ही, घोड़ा वाँघने के स्थान में ही। उ॰ हाथी हथिसार जरे, घोरे घोरसारही। (क॰ १।२३)

घोरा (१)-(सं० घोर)-दे॰ 'घोर (१)' तथा, 'घोर (२)'।

घोरा (२)-(सं० घोटक)-घोड़ा। उ० हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिप वृपभ छोरो। (क० ४।६) घोरी (१)-घोडी, घोड़ा की छी। घोरे (१)-घोड़े, अरव। उ० चरफ-रार्हि मग चलर्हि न घोरे। (मा० २।१४३।३)

घोरी (३)-(सं० घोर)-१. भयंकर, २. घना, सघन, ३.

कठिन, कड़ा, ४. गहरा, ४. बुरा । घोष-(सं०)-१. ग्वाला, गोप, ग्रहीर, २. ग्रहीरों की वस्ती, ३. गोशाला, गौथों के रहने का स्थान, ४. तट, किनारा, ४. शब्द, ग्रावाज,६. उच्च स्वर से किसी बात की घोषणा, ज़ोर-ज़ोर से कहना ।

घोषू-दे० 'घोष'।

घोष-दे॰ 'घोष'।

घोसु-दे॰ 'घोप'। उ० ६. संसु-सिखवन रसन हुँ नित राम

्नामहिं घोसु। (वि० १५६)

घौरि-(?)-फूल या फलों का गुच्छा। उ० तोरन वितान पताक चामर धुज सुमन फल-घौरि। (गी० ७।१८)

श-(सं॰)-मारनेवाला, हत्या करनेवाला, नाशक । जैसे शत्रुघ, कृत्रघ ।

वार्ग-(सं०)-१. नाक, नासिका, २. सूंघने की शक्ति, ३. गंध, सुगंध, ४. सूँघना।

वान-दे॰ 'वाण'। उ॰ १. ब्रहइ वान बिनु बास असेषा। (मा॰ ११११८)

च

चंग (१)-(फ़ा॰)-१. डफ के आकार का एक छोटा सा याना, मुरचंग, २ सितार का चढ़ा हुआ सुर, ३. ज़िंद, हठ।

चंग (२)-(१)-पतंग, गुड्डी, कायज ग्रोर वाँस की पतली सीर्दियों में बनी एक चीज़ जिसे होरे में बाँधकर उढ़ाते हैं। उ० चड़ी चंग जनु देंच खेलारू। (सा० २।२४०)३) चंगु-(सं० चनुर्+ग्रंगुल)-१ चार श्रगुलियाँ, चंगुल, पंजा, २. पकड़, वर्ग, श्रधिकार। उ० १ चरग चंगुगत चातकहि नेग प्रेन की पीर। (दो० २०१)

चगुल-(सं० चतुर् - ग्रंगुल)- श्रे चार श्रेंगुलियाँ, पंजा, २ श्रिकार, पद्ध, यश। उ०१ गिह चंगुल चातक चतुर टार्यो वाहिर बारि। (टो० २०२)

भन्दीर-डे॰ 'चंचरीक'। द० कांगलेंड नव-नील कंजाभ

ततु मदनरिपु-कंजहद-चंचरीकं। (वि० ४६) चंचरीक-(सं०)-अमर, भौरा। उ० चंचरीक जिमि चंपक वागा। (मा० २।३२४।४)

चंचल-(सं०)-१ चलायमान, हिलता-होलता, अस्थिर, २. अधीर, जो एकाय न हो, ३ घवराया, उद्विग्न, ४. नटलट, चुलवुला, ४ वायु, हवा, ६. पारा, ७. खेलाड़ी, ८. लोल। उ० १. कपि चंचल सवहीं विधि होना। (मा० ४।७।४) ६. चंचल तिय भच्च प्रयम हिर जो चाहिस परधाम। (स० २८०) ८ रिव चंचल अरु ब्रह्म-द्रव बीच सु-वास विचारि। (स० २६४)

चंचला-(सं०)-१. लक्मी, २. विजली, ३. स्त्री, वामा। उ०३. चंचल सहितऽरु चंचला ग्रंत ग्रंत-जुत जान। (स० २१४) चंचु-(सं०)-१ चोंच, चिड़ियों का मुँह, ठोर, २. मृग, हिरन, २. रेंड़ का पेड़। उ० १. चरग चंचु-गत जातकर्हि नेम प्रेम की पीर। (सं॰ १०३)

चंड-(सं०)-१. तेज, प्रखर, घोर, २. वलवान, शक्तिशाली, ३ कठोर, कठिन, विकट, ४. कोधी, उद्धत, ४. गर्मी, ६. एक दैत्य जिसे दुर्गा ने मारा था। उ०१ चंड बेग-सायक नौमि राम-भूपं। (वि० ४२) ६. चड-भुजदंड-खंडनि विहंडनि, महिषमद-भंग करि श्रंग तोरे। (वि० १४)

चंडकर-(सं०)-तीष्ण किरणवाला, सूर्य । उ० चंदिनि कर

कि चंडकर चोरी। (मा० रारश्राह)

चंडाल-(सं०)-१ चांडाल, स्वपच, डोम। मनु के अनु-सार शूद्र पिता और बाह्यणी माता से उत्पन्न हुई संतान जो अत्यन्त नीच मानी जाती है। २. कुकर्मी, पतित, दुरात्मा।

चंडाला-दे॰ 'चंडाल'। उ॰ सपदि होहि पच्छी चंडाला।

(मा० ७।११२।८)

चंडिका-(सं०)-१ दुर्गा, काली, देवी, २. लड़ाकी या क्रोध करनेवाली स्त्री, कर्कशा।

चंडी-(सं०)-दे० 'चंडिका'।

चंडीपति-महादेव, शिव।

.चंडीश-(सं०)-शिव, महादेव **।** 

चंडीस-दे॰ 'चंडीश'। उ० चंड बाहुदंड वल चंडीस-कोदंड

खंड्यो । (क० १।२१)

चंडोल-(१)-एक प्रकार की पालकी जो हाथी के हौदे की तरह खुली और ढंडे के ऊपर छाई रहती है। चौपहला। चंद (१)-(सं०)-चंद्रमा, चाँद, शिश। उ० धाननु सरद चंद छिव हारी। (मा० १११०६१४) चंदिनिस-(सं० चंत+ निशि)-चाँदनी रात। उ० चकहिह सरद चंदिनिस जैसें। (मा० २१६४११) चंदवदन-चंद्रमा के समान सुन्दर मुख। चंदवदनि-चंद्रमा की तरह सुन्दर मुखवाली खी, चंद्रमुखी। उ० चंदवदिन दुखु कानन भारी। (मा० २१६३१४) चंदवदिनयाँ-चन्द्रमा की तरह सुन्दर मुखवाली खियाँ। उ० सुनि कुलवधू भरोखिन भाँकित रामचंद्र-छिव चंदवदिनयाँ। (गी० ११३१)

चंद (२)-(फ्रा०)-थोड़े से, कुछ।

चंदन—(सं०)—एक पेड़ जिसके हीर की लकड़ी बडी सुगंधित होती है। इस पेड़ की लकड़ी या उसके हीर या पानी मिलाकर विसे लेप को भी चंदन कहते हैं। पूजा आदि में उसका उपयोग होता है। लोग इसके लेप का शीश, वाहु, कंठ तथा उर आदि में तिलक भी लगाते हैं। उ० मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। (मा० १।१६४।४)

चंदिनि-दे॰ 'चंदिनी'। उ॰ जय जय भगीरथ नंदिनि,

सुनिचय-चकोर चंदिनि । (वि॰ १७)

चंदिनी-चाँदनी रात, उजेली रात। उ० श्रचय श्रकलंक सरद-चंद-चंदिनी। (गी० २।४२)

चंदु-दे॰ 'चंद (१)'। उ० रामचंद्र मुख चंदु निहारी। (मा॰ २।१।३)

चंद्र-दे॰ 'चंद्(१)'। उ० देखि भाजुकुल कैरव चंदू। (मा॰ २।१२२।१)

चॅदोवा-(सं॰ चंद्रा)-एक प्रकार का छोटा मंडप जो

राजाओं या वर के आसन के उपर तना रहता है। चँदवा, वितान। उ० रतनदीप सुठि चारु चँदोवा। (आ०१।३४६।२ चंद्र—(सं०)—१. चंद्रमा, शिश, २ सोना, स्वर्ण, ३ मोर की पूँछ की चंद्रिका, ४. कपूर, ४. सुंदर, ६. एक द्वीप, उ० १ रामचंद्र चंद्र तू! चकोर मोहिं की जै। (वि०८०) चद्रअवतंस—चंद्रमा जिसके भूषण हों, महादेव, शिव। चद्रअवतसा—दे० 'चंद्रअवतंस'। उ० भए असक चंद्र अवतंसा। (मा० १।८८।३)

चंद्रभूषण- (सं०)-महादेव, शिव।

चद्रभूषन-दे॰ 'चंद्रभूषण्'। उ० सित् पास बाइति चंद्रिका

जनु चंद्रभूषण भालहीं। (पा० ६)

चेंद्रमहि-चंद्रमा को, चाँद को। उ० बक्र चंद्रमहि असइ न राहू । (मा०१।२८१।३) चंद्रमा–(सं० चंद्रमस्)-१. चन्द्र, शशि, २. एक मुनि । उ० २ मुनि एक नाम चंद्रमा शोही । (मा० ४।२८।३) कथा-पुराणानुसार चंद्रमा समुद्र-मंथन के समय निकले चौदह रहों में से एक हैं। मंथन के बाद एक असुर देवों की पंक्ति में बैठकर अमृत पी रहा था। चंद्रमा श्रीर सूर्य ने इसका पता विष्णु को दिया तो विष्णु ने उसके दो खंड कर दिए, पर वह श्रमृत पी चुका था स्रतः दोनों खंड जीवित रहे शौर राहु-केतु कह-लाए। उसी पुराने बैर से राहु चंद्रमा को असता है जिसे अहरण कहा जाता है। चंद्रमा के वीच के धव्वे के संबंध में कई तरह की बातें प्रचलित हैं। १. चंद्रमा ने श्रपनी गुरुपत्नी के साथ भोग किया था, ख्रतः शापवश काला दाग पड़ गया। २. अहल्या का सतीत्व भंग करने में चंद्रमा ने मुगों बनकर इंद्र की सहायता की थी, ग्रतः गंगा से लौटने पर क्रोधित होकर गौतम ने त्रिशूल या कमंडल और मृगचर्म से उन्हें मारा और दाग पड गया। कवि लोग कुमुदिनी को चंद्रमा की प्रेमिका मानते हैं। इसी प्रकार चकोर का भी चंद्रमा से प्रेम प्रसिद्ध है। चंद्रमललाम-शिव, महादेव। उ० चपरि चढ़ायो चाप

चंद्रमोललाम को । (क॰ ११६) चंद्रमौलि-शिव, महादेव, मस्तक प्रू चंद्रमा को धारण

करनेवाला। उ० उरधरि चंद्रमौलि वृपकेत्। (मा० १।६४।४)

चंद्रहास-(सं०)-१ तलवार, खंग, २. रावण की तलवार का नाम, ३. चमेली, ४. कुमुदिनी। उ० २. चंद्रहास हरु मम परितापं। (मा० १।१०।३)

चंद्रिका-(सं०)-चाँदनी, चंद्रमा का प्रकाश, ज्योत्स्ना। उ० कहॅ चंद्रिका चंद्र तिज जाई। (मा० २।६७।३)

चंपक-(सं॰)-मक्तोलें क़द का एंक पेड़ या उसका फ़ल।
फूल हलके पीलें रंग के होते हैं, जिनमें यदी तेज गंध
होती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि चंपक के पुष्प पर भ्रमर
नहीं बैठते। उ० जनु तनु दुति चंपक क़ुसुममाल।
(वि॰ १४)

चँवर-दे॰ 'चवॅर'।

च-(सं०)-१ कच्छप, कछुत्रा, २. चंद्रमा, ३ चौर, ४. दुर्जन, ४ और, तथा। उ० ४ मंगलानां चकर्त्तारी वंदे व वाणी-विनायको। (मा० १।१। रत्नो० १)

च उहट्ट-(सं॰ चतुर + हट)-चीराहा, चौहट्ट। उ॰ चउहट

हृह सुवह वीथीं चारु पुर वहुविधि बना। (मा० १।३। छं० १)

चए-(सं॰ चर्यन)-समूह, राशि, हेर। उ॰ नाचिह नभ अपसरा मुदित मन पुनि-पुनि चरपिह सुमन चए। (गी॰

૧ાર)

चक (१)-(सं० चक)-१ चकई नाम का खिलौना, २. चकवाक पत्ती, चकवा, ३. चक्र नाम का अस्त्र, चक्का, पहिया, ४. भूमि का एक भाग, ६ छोटा गाँव, ७ अधि-कार, दखल, म. भरपूर, अधिक, ज्यादा। उ० १. खेलत अवध खोरि, गोली भौरा चकडोरि। (गी० ११४१) २. संपति चकई भरत चक्र, मुनि आयस खेलवार। (मा० २१२१४)

चक (२)-(सं०)-चकपकाया हुआ, भीचक्का, आंत । चकइहि-चकई को । उ० चकइहि सरद चंद निसि जैसे । (मा० २।६४।१) चकई (१)-(दे० 'चकवा') चकवा की स्त्री । उ० सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ।

(मा० २।७८)

चकई (२)-(सं० चक्र)-धिरनी या गडारी के आकार का एक खिलौना जिसके घेरे में डोरी लपेटकर लडके नचाने हैं।

चकचौंधी-(सं० चक् (= चमकना) + चतुः, प्रा० चड + श्रंघ)-चकाचौंघ, श्रधिक चमक के कारण पूरी श्रांख से न देख सकना, प्रकाशाधिक्य के कारण नज़र का न ठहरना। उ० चाहे चकचौंधी लागै, कहा का तोही? (गी० २१२०)

चकडोरि-(सं० चक + डोर)-चकई नामक खिलौने में लपेटा हुआ सूत। चकई और उसे नचाने का सूत या डोरा। उ० खेलत अवध खोरि, गोली भौरा चकडोरि। (गी० १।४१)

चकवा-(सं० चक्रवाक) निदयों या जलाशंयों के किनारे रहने-वाले एक प्रकार के पत्ती। इस पत्ती के जोडों में वड़ा प्रेम रहता है, पर ऐसा प्रसिद्ध है कि रात्रि के समय ये अलग-अलग हो जाते हैं। इसी कारण चाँदनी रात इन्हें बहुत सताती है। चकवा-चकई को लेकर कवियों ने बहुत कल कहा है।

है। चकवा-चकई को लेकर कवियों ने वहुत कुछ कहा है। चकार-(सं०)-किया, बनाया। उ० भाषा बद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। (मा० ७।१३१। श्लो० १)

चिक-चिकत होकर, विस्मित होकर । उ० तुलसी प्रशुमुंख निरिष रही चिक, रह्यों न सयानप तन मन ती के। (कु० १०)

चिकत-(सं०)-१. चकपकाया हुन्रा, विस्मित, भौचक्का, हैरान, घवराया हुन्रा, २. चौकन्ना, सावधान, सर्गिकत, ३. दरपोक, कायर, ४. न्रारांका, व्यर्थ भय, ४. कायरता । उ० १. चिकत विष्र सव सुनि नभवानी। (मा० १।१७४।३)

चकें-१. चिकत होते है, २ चिकत होकर। उ० १ भ्रव लोकि श्रलोकिक रूप मृगी मृग चौंकि चकें चितवें चित

है। (क् शर७)

चकोट-(?)-चुटकी काटना, चिकोटी काटना, छिउकी याटना। उ० चंचल चपेट चोट चरन चकोट चाहें। (क० ६१४०)

चकोर-(सं०)-एक प्रकार का वहा पहाडी तीतर। इसके जपर का रंग कुछ कालिमा लिए होता है, जिस पर सफ़ेद सफेद चित्तियाँ होती हैं। भारत में यह प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इसे चन्द्रमा का प्रेमी कहा जाता है। रात को यह चन्द्रमा की छोर उड़ता है। इसका चंद्रमा के प्रति प्रेम इतना विचित्र है कि लोक-प्रसिद्ध के अनुसार यह आग की चिनगारी को चंद्रमा की किरण समभकर खा जाता है। यह चंद्रमा के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। उ० पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर। (मा० २।८३) चकोरी-चकोर की छी। दे० 'चकोर'।उ० चंद्रिकरन रस रसिक चकोरी। (मा० २।४६।४)

चकोरक-दे॰ 'चकोर'। उ॰ केसरी-चारु-लोचन-चकोरक-सुखद, लोकपन-सोक संतापहारी। (वि॰ २४)

चकोरा-दे० 'चकोर'। उ० रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। (मा० २।११४।३)

चकोरू-दे (चकोर'। उ० सनु तव श्रानन चंद चकोरू। (मा० २।२६।२)

चक (१)-(सं० चक)-१. चक्र, पहिया, २. चाक का वर्तन बनाने के लिए कुम्हारों का चपटा गोला पत्थर का दुक्डा, ३. चक्कर, ४. सुद्र्शन चक्र, विष्णु का एक हथियार।

चक (२)-(सं० चक्रवाक)-चकवा पत्ती। उ० चक्र चिक्र जिमि पुर नर नारी। (मा० २।१८६।१)

चक्कवइ-दे॰ 'चक्कवे'। उ॰ ससुर चक्कवह कोसल राज। (मा॰ २।६८।२)

चक्कवृति-चकवों को, चक्रवाक पित्रयों को। उ० ज्यों चकोर-चय चक्कवित तुलसी चाँदिनि राति। (दो० १६४)

चक्कवै-(चक्रवर्तिन्)-चक्रवर्ती राजा, श्रासमुद्रांत पृथ्वी का राजा। उ० चक्कवै-लोचन राम रूप-सुराज-सुख भोगी अए। (जा० १४३)

चिक्क-चकई, चकवा की स्त्री। उ० दे० 'चक्क'। चक्र-(सं०)-१ सुदर्शन चक्र, विष्णु का अस्त्र विशेष, २

पहिए के आकार का एक लौह अस्त्र, ३. पहिया, चक्का, ४ कुम्हार का चाक, ४. चकवा पत्ती, ६ सेना, दल, भुंड, ७. एक ससुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ प्रदेश, मधासा, भुलावा, ६. आवर्त, धुमाव, १०. गाँवों का समुह, ११ वृत्त, घेरा, १२ दिशा, प्रांत, १३. कछुआ, १४ कोल्हू, १४. राजचक, राजपुरुषों के साथ राजा। उ० १ कालदंड, हरिचक कराला। (मा० ७। १०६।७) १४ कलि-कुचालि सुभ मित हरिन, सरले दंडे चका। (दो० ४३७)

चक्रधर-(सं०)-१ जो चक्रधारण करे, २ विष्णु, ३. राजा, ४. सर्प, साँप, ४ कृग्ण, ६ वाजीगर, इन्द्रजाल करनेवाला। उ० २. देहि अवलंब न विलंब श्रंभोजकर-चक्रधर तेज-वलशर्म-राशी। (वि० ६०)

चक्रपाणि-(सं०)-जिसके हाथ में चक्र हो । विष्णु । चक्रपानि-दे० 'चक्रपाणि'। उ० वारी वरानसी विनु कहे चक्र चक्रपानि । (क० ७।१७२)

चक्रपानी-दे॰ 'चक्रपाणि'। उ॰ दत्त्त्, समदक स्वदक विगत-त्रुति-स्वपरमति तव विरति चक्रपानी । (वि॰ ४७) चक्रवर्ति-दे० 'चक्रवर्त्ती'। उ० चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। (मा० १।१४६।२)

चक्रवाक-दे० 'चक्रवाक'। उ० चक्रवाक वक खग समुदाई। (मा० ३।४०।२)

चक्रवर्ति-दे० 'चक्रवत्ती'।-

चक्रवर्ती-(सं० चक्रवर्त्तिन्)-बहुत बडा राजा, श्रासमुद्रांत पृथ्वी पर राज्य करनेवाला । उ० जयति रुदात्रणी, विश्व विद्यात्रणी, ब्रिश्वबिख्यात भट चक्रवची । (वि० २७)

चक्रवाक-(सं०)-चकवा पत्ती । उ० देखिश्रत चक्रवाक खग नाहीं। (मा० धावसार)

चक्राकुल-(सं०)-१. भँवर से भरा हुन्रा, २ जहाँ बहुत कछुये हों। चक्राकुला-(सं०)-१. भवरवाली, २. कछुत्रों से भरी हुई। उ० १. मकर पड्वर्ग, गो नक चक्राकुला, फूल सुभ-असुभ दुखतीव धारा। (वि० ४६)

चित्रत-चिकत, अचंभित।

चतु-(सं०)-आँख, नेत्र।

चल-(सं॰ चन्न)-ग्राँख, नेत्र। उ॰ लेहि दससीस श्रव बीस चख चाहिरे। (क॰ ४।१६) चखकोर-कटाच् कृपादष्टि। उ० कीजै राम बार यहि मेरी श्रोर चखकोर। (क० ।।१२३) चख चारिको-दे० 'चख चारिखों'। चख चारिखो-दो भीतर और दो वाहर चार आँखवाला । बुद्धि-मान् । चखपूतरि-दे० 'चषपूतरि'।

चट (१)-(सं० चटुल)-तुरत, जल्दी से, मट, शीघ्र। चट (२)-(सं० चित्र)-१ दाग, धब्बा, २ ऐव, दोष। चटक-(सं०)-गौरैयां, गौरा पत्ती। उ० ते नृप-म्रजिर जानुकर धावत धरन चटक चल काग । (गी० १।२६)

चटकन-(ध्व०)१. तमाचा, थप्पड, २ चट-चट की ध्वनि, चटकना । उ० १. विकट चटकन चपट, चरन गहि पटक महि। (क० ६।४६)

चटाक-(ध्व०)-त्रोड़ने का शब्द, लकडी आदि हूटने का शब्द। चटाक दै-चट से, तोड़ने का शब्द करके। उ० महाभुज-दंढ है अंड कटाह चपेट की चोटचटाक है फोरों। (क० ६।१४)

चढ-१ चढ़कर, ऊपर जाकर, उन्नति कर, २ असर कर, ३. देवता की भेंट चढकर, ४ आक्रमण कर । उ० १. मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई। (मा० शरहा१) चढ्इ-(सं० उच्चलन्)-१. चढ़ता है, उपर जाता है, बढ़ता है, उन्नति करता है, २ असर करता है, ३. देवता आदि की भेंट चढ़ता है, ४. आक्रमण करता है। उ० १ कनकहिं वान चढ़ जिमि दाहें। (मा० २।२०४।३) चढत-१. चढ़त् है, उन्नति करता है, उपर जाता है, २. अस्र करता है, प्रभावित कर्ता है, ३. देवता की भेंट चढ़ता है, ४. आक-मण् करता है। उ० २. चढ़त न चातक-चित कबहुँ त्रिय पयोद के दोख। (दो० २८१) चढा-१ चढ़ गया, ऊपर चला गया, २. उन्नति की । दे० 'चड़त'। उ० १ मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। (मा॰ ४।१६।४) चढि-१. चढ़कर, २. चढ़ गए। उ० १. चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई। (मा० रामर्।१) चृढि्हहिं-चढ़ेंगे, चढ़ेंगी। उ० त्रिय चिहहि पतिवत श्रसिधारा। (मा० १।६७।३) चढ़ी-१. चढ़ गईं, २. चढ़ीं हुईं । उ० १. बहुतक चढ़ी श्रटारिन्ह

निरखिंह गगन विमान। (मा ७१ ख) चटी-१. ६ ढ़ गई, २. चढ़कर, चढ़ी हुई। उ० २. चढी ग्रटारिन्ह देखिह नगर नारि नर वृंद। (मा० ७।८ ख) चढ्-चढ़ो, चढ़ जास्रो। उ० चढु मम सायक सैल समेता। (मा० ६। ६०।३) चढ़े-उपर गए, बढ़े। उ० चढ़े दुर्ग पुनि जह-तहँ बानर। (मा० ६।४२।१) स्० चढ़े न हाथ-हाथ नही श्राता, हाथ नहीं लगता । उ० हरो धरो गाढो दियो धन फिर चढ़ न हाथ। (दो० ४१७) चढ़ेउ-चढे, चढ़ गए। उ० रन बाँकुरा बालिसुत तरिक चढ़ेउ किप खेल। (मा० ६।४३) चढ्यो-१. चढ़ा, २. चढ़ा हुआ। उ० २ सीस बसै वरदा, वरदानिं, चढ़यो बरदा, धरन्यौ बरदा है। (ক০ ৩। १ ২ ২ )

चढाइ-१. चढाकर, २. उन्नति कराकर । दे० 'चढ्त' । उ० १. रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि। (मा०२। म१) चढाइन्हि—चढायी। उ० भार्था बाँधि चढ़ाइन्हि घनही । (मा० २।१६१।२) चढाइहि-१ जो गंगाचल चढ़ावेगा । उ० २ चढ़ाइहि । (मा॰ ६।३।१) चढाइहा-चढ़ाऊँगा । उ० बरु मारिए मोहि, बिना पग घोए हो नाथ न नाव चढ़ा-इहीं जू। (क॰ २।६) चढाई -चढ़ाया। उ॰ कुर्यंरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस। (मा० १।३३८) चढाई-१ चढ़ने की क्रिया या भाव, २ ऊँचाई की स्रोर ले जानेवाली धरती, २. श्राक्रमण, धावा, ४. किसी देवता को अर्पण की हुई वस्तु, ४. चढ़ाकर, ६ चढ़ाया। उ० ४. कटि भाथीं सर चाप चढ़ाई। (मा० २।६०।२) चढाउब-१. चढ़ाउँगा, २ चढ़ाना । उ० २. रहउ चढ़ा-उघ तोरव भाई। (मा० १।२४२।१) चढाए-चढ़ाया। उ० करि बिनती रथ रामु चढ़ाए। (मा० २।८३।१) चढावत-चढ़ाते, चढ़ातें हुए। उ० लेत चढ़ावत खेँचत गाढे। (मा० १।२६१।४) चढावा-चढ़ाया। उ० काहुँ न संकर चाप चढ़ावा। (मा० १।२४२।१) चढावौ-चढ़ाऊँ। उ० कमल-नाल जिमि चाप चढ़ावौँ। (मा० વારક્રાષ્ટ્ર)

चतुरंग-(सं०)-१. घोड, हाथी, रथ और पैदल चार श्रंगों में बटी हुई सेना। चतुरंगिनी, २. सेना के घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल चार श्रंग। उ० २ सेन संग चतुरग न थोरी। (मा० २।२२७।१)

चतुरंगिणी-(सं०)-हाथी, घोडे, रथ और पैदल चार श्रंगों-वाली सेना।

चतुरगिनि–दे० 'चतुरंगिखी' ।

चतुरगिनी–दे० 'चतुरंगिर्णी'। उ० चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें। (मा० ३।३८।४)

चतुर-(सं॰)१ टेढी चाल चलनेवाला, २ फुरतीला, तेज़, ३ प्रवीस, होशियार, निपुस, ४. धूर्त, चालाक। उ० ३. चतुर गॅभीर राम महतारी। (मा० २।१८।१)

चतुरता-चतुराई, चतुर होने का भाव, होशियारी। उ० मोहि तोर्हि पर श्रति शीति सोइ चतुरता विचारि तव। (मा० १।१६३)

चतुराई-चतुरता, होशियारी, चतुर होने का भाव। उ० लखहि न भूप कपट चतुराई । (मा० २।२७।३)

चतुरानन-(सं॰)-चार मुखवाला, ब्रह्मा । उ० श्रगनित रिव सिस लिव च्तुरानन । (सा० १।२०२।१)

चतुर्दश-(सं०)-चौदह ।

चतुर्देस-दे० 'चतुर्द्भ'। उ० सुभट चतुर्देस-सहस-दलन त्रिसिरा खर दूपन। (द० ७।१२३)

चत्रभूज-(सं०)-चार भुजावाला, विष्णु।

चनक- (सं॰ चएक)-चना, रहिला, एक अन्न। उ॰ जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। (क॰ ७।७३)

चना-(सं० चएक)-एक अन्न, रहिला, वृट । चना चनाय हाथ चाटियत-अत्यधिक कंज्सी करते । उ० गारी देत नीच हरिचंद हू दधीचि हू को, आपने चना चवाइ हाथ चाटियत हैं । (क० ७१६६)

चनार-(सं॰ कांचनार)-एक पेड, कचनार । उ॰ वर विहार चरन चारु पाँडर चंपक चनार करनहार वार पार पुर

पुरंगिनी। (गी० २।४३)

चप-ग्रप्टाध्यायी का चप प्रत्याहार जिसमें क्रमशः च, ट, त, क ग्रवरें ग्राती हैं। उ० तुलसी वरन विकल्प तें श्रौर चप-तृतिय समेत। (स० २७६)

चपट-(सं०)-१. चपत, थप्पड, २ धक्रम-धक्रा। उ० २. विकट चटकन चपट, चरन गहि पटक महि। (क० ६।४६) चपन (१)-(सं० चपट)-१ थपड, तमाचा, २ धक्रा, ३.

हानि, नुकसान ।

चात (२)-(सं० चपन)-१. दयता है, दयता हुन्रा, २. भेंपता है, शरमाता है, शरमाता हुन्रा । उ० २. निज करना करत्ति भगत पर चपत चलत चरचाउ । (वि०१००) चपरि-(सं० चंचल)-१. शिव्र, तुरत, तेज़ी से, सहसा, २. साइस के साथ । उ० १. चपरि चलेउ हय सुदुकि नृप हाँकि न होइ निवाहु । (मा० १।१४६)

चपल-(सं०)-१ चंचल ग्रस्थिर, बहुत हिलने डोलने-वाला, २ चिएक, बहुत काल तक न रहनेवाला, ३. उतावला, जल्दबाज, ४. धट, चालाक, ४ पारा, ६. पपीहा। ३० १. जद्यपि परम चपल श्री संतत, थिर न

रहति कतहूँ। (वि॰ ८६)

चपलता-(सं०)-१ चंचलता, उतावली,२ घष्टता, दिठाई। उ० २. चूक चपलता मेरिये, तू वडो वडाई। (वि० २४) चपला-(सं०)-१ लच्मी, २. विजली। उ० २. चपला चमके घन वीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। (क० ११४)

चपेट-(सं० चपन)-१ चपत, तमाचा, थप्पड़ २. मोका, रगडा, धका, आघात, विस्सा, ३ ंड्याव, संकट, ४ डॉट, फटकार । उ० १. महाभुज-डंड हे ग्रंडकटाह चपेट की चोट चटाक दें फोरो । (क० ६।१४) चपेटन्हि—चपत, धके। उ० वानर भाल चपेटन्हि लागें। (मा० ६।३३।४) चपेटे-चपेट का बहुवचन । हे० 'चपेट'। उ० १ चपरि चपेटे देत नित केम गहे कर मीचु। (हो० २४=)

चपेटा-दे॰ 'चपेट'। उ० १ प्रान लेहि एक एक चपेटा।

(मा० धारधात)

चवेना-(सं० चर्वण)-चवाकर खाने के लिए सुखा या भुना द्वा अन । भुजा, दाना । उ०जानेहु लेइहि मागि चवेना । (मा० २१३०१३)

चमंकहिं-(अनु० चमचम, चमकन)-चमकती हैं, चमक रही है। उ० वहु कृपान तरवार चमंकहिं।(मा० ६।८०।२) चमकहि-चमकते हैं।

चमगादर-दे० 'चसगादुर'।

चमगादुर—(सं० चर्मचटका)-एक उढ़नेवाला जन्तु, चम-गादुड। उ० ते चमगादुर होइ अवतरहीं। (मा० ७।१२१।१४)

चमगीदड-दे॰ 'चसगादुर'।

चमर-दे॰ 'चवॅर'। उ० १. ध्वज पताक पट चमर सुहाए। (सा० ११२८६११)

चमुत-दे० 'मुचत'। उ० ग्रति चमुत स्रमकन मुखनि विथुरे चिकुर विलुलित हार । (गी० ७।१८)

चमुरु-(सं० चमुरु)-एक प्रकार का मृग।

चम्-(सं०)-१. सेना, फोज, २. नियत संख्या की फोज़ जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ सवार, तथा ३६४४ पेदल होते हैं । उ० १ भीपम-दोन-करनादि पालित, कालहक, सुयोधन-चम्-निधन हेत्। (वि० २८) चय-(सं०)-१. समूह, हेर, राशि, २. टीला, द्वह, ३. गढ़, किला, ४ चहार-टीवारी, कोट, ४. चव्तरा, ६ यज्ञ के लिए अग्नि आदि का एक विशेष संस्कार। उ० १. जय जय भगीरथ नंदिनि, मुनि चय चकोरिचंदिनि। (वि०१७) चयन (१)-(सं०)-१. इकट्ठा करने का कार्य, संब्रह, २ चुनने का कार्य, चुनाई, ३.यज्ञ के लिए अग्नि का संस्कार। चयन (२) (सं० शयन (१)-१. चैन, सुल, आराम, २ आनंद के लिए, आनंद मनाने के लिए। उ० २. मानहुँ चयन मयन-पुर आयउ प्रिय ऋतुराज। (गी० २/४७) चये-दे० 'चय'।

चर-(सं०)-१. राजा की ग्रोर से नियुक्त ग्रादमी जो ग्रह रूप से वातों का पता लगावे, २. दूत, किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया त्रादमी, ३. वह जो चले, चलनेवाला, जंगम, ४. कौड़ी, ४. खानेवाला, ग्राहार करनेवाला। उ० ३. रामु चराचर नायक ग्रहहीं। (मा० २।७७।३) चरनि (१)-(सं० चर)-चरों, दूतों। उ० चरचा चरनि सों चरची जानमनि रघुराइ। (गी० ७।२७)

चरइ-(सं० चर्, फा० चरीदन)-चरता है, चर रहा है। उ० चरह हरित तृन विल पसु जैसें। (मा० २।२२।१) चरत-(सं० चर्,)-चरता है, खाता है। उ० वक्कत विनहिं पास सेमर-सुमन-ग्रास, करत चरत तेह फल विनु हीर। (वि० १६७) चरति-चरती है, खाती है। उ० चारित चरति करम कुकरम कर मरत जीवगन घासी। (वि०२२) चरहिं-१ चरते हैं, खाते हें, २. चलते हैं, विचरते हैं, ३. खावें, चरें, ४. विचरे, घूमें। उ०२ जेहि वस जन ग्रनु-चित करहिं चरहिं विस्व प्रतिकृत। (मा० १।२७७)

चरग-(फा॰)-एक प्रकार का वाज पत्ती। उ० चरग चंगु-गत चातकहि नेस प्रेम की पीर। (दो॰ ३०१)

चरचा-दे॰ 'चर्चा'। उ० २. दे० 'चरिन'। चर्चाउ-चर्चा भी। उ० निज करुना करतृति भगत पर चपत चलत चरचाउ। (वि० १००) चरची-चरचा भी, जिक्र भी। उ० मिलि मुनिवृंद फिरत दंडकवन, सो चरचो न चलाई। (वि० १६४) भाँपा, घ्रनुमान किया । उ० दे० 'चरनि' ।

चरण-(सं०)-१. परा, पैर, पाँच, २. वडों की समीपता, ३. किसी छुंद का एक पद, ४. मूल, जड़, ४ किसी चीज़ का चौथाई भाग, ६. गोत्र, ७. क्रम, ८ त्राचार, ६. घूमने की जगह, १०. किरण, ११ गमन, जाना, १२. भत्तण, चरने का काम । उ० १ सिद्ध-सनकादि-योगींद-वृंदारका-विष्णु-विधि वंद्य चरणारविंद । (वि० १२) । ६. मरजादा चहुँ श्रोर चरन बर सेवत सुरपुर बासी।

चरणपीठ-(सं०)-१. चरणपादुका, खड़ाऊँ, २. पैर का

ऊपरी भाग।

चरणोदक-(सं०)-चरणामृत, पैर घोया पानी। ्चरन-दे० 'चरण'। उ० १ तजि मम चरन सरोज प्रिय ्तिन्ह् कहुँ देह न गेह। (मा० ३।४४) चरनन्हि-चरणों, चरणों पर । उ० बार बार सिसुचरनन्हि परहीं । (मा० १।१६४।३)

चरनपीठ दें 'चरणपीठ'। उ० १. चरनपीठ करुना-

निधान के। (मा० २।३१६।३)

चरना-दे॰ 'चरेण'। उ० १. बंदर्ज संत असज्जन चरना।

(मा० शश् २)

चरिन (२)-(सं॰ चल)-चलना, चलने का भाव। उ॰ लसत कर प्रतिर्विव मिन-म्रांगन घुडुरुवनि चरनि। (गी० १।२४)

चरनोदक-दे॰ 'चरगोदक'।

चरफ्राहिं-(?)-तड़फड़ाते हैं। उ० चरफराहि मग चलहिं

न घोरे। (मा० २।१४३।३)

चरम (१)-(सं०) १ ग्रंतिम, ग्राख़िरी, चोटी का, २. श्रत, ३. पश्चिम । उ० १. चरम देह द्विज के मैं पाई। (मा० ७।११०।२) -

चरम (२)-(सं० चर्म)-१ चाम, त्वचा, खाल, २. ढाल, तलवार के घाव से बचने की वस्तु विशेष, ३. मृगचर्म, मृगछाला। उ० ३. चामर चरम बसन बहुआँती। (मा० रादार)

चरवाहै-चरवाहे को। उ० ऐसे को ऐसो भयो कवहूँ न

भजे विन वानर के चरवाहै। (क॰ ७।४६)

चरवाहो-(सं० चर, फा० चरीदन)-चरवाहा, चरानेवाला। उ० कहूँ कोऊ सो न चरवाहों किप सालु को। (क्र॰ ७१३७)

चरहि-१ अमण् करे, विचरे, घूमे, २. खाय, भोजन करे। उ० १. दुइज द्वेत-मति छाँडि चरहि महि-मंडल धीर। (वि॰ २०३) चरहीं-१ विचरते हैं, घूमते हैं, २ चरते हैं, खाते हैं। उ० १. बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। (मा० २।१२४।४)

चरि-१. चलकर, अमण कर, २ खाकर, चरकर। उ० २ धरनि-धेनु चरि धरम-तिनु प्रजा-सु-वत्स पिन्हाइ। (स्०६६२) चरिए-१, चरने की क्रिया कीजिए, ? चलिए, भ्रमण कीजिए, ३.विचरता हूँ, भ्रमण करता हूँ । उ० ३ दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। (मा०६।१११।१०) चरै-१. भ्रमण करे, विचरण करे, २. खाय, भन्तण करे।

चरची-१. बातें की, चर्चा की, २. पोता, लगाया, ३. ॰ चराचर-(सं०)-१. चर और अचर, जह और चेतन, स्थावर स्रोर जंगम, २ जगत, संसार । उ० १. जीव चरा-चर जाचत तेही। (मा० ७१२१।१) चराचरराया-चर ग्रीर ग्रचर का स्वामी, ईश्वर, भगवान् । उ० वोले विहसि चराचरराया। (मा० १।१२८।३)

चरित-(सं०)-१. रहन-सहन, श्राचरण, २. काम, करनी, कृत्य, ३. किसी के जीवन की विशेष घटनाओं या कार्यों श्रादि का वर्णन, जीवनी, जीवन-चरित, ४. कथा, वृत्तांत। उ० ४. चरित-सुर सरित कवि-मुख्य-गिरि निःसरित पिवत मञ्जत सुदित सत समाजा। (वि॰ ४४)

चरिता-दे॰ 'चरित'। उ० ४. जुगल पुनीत मनोहर चरिता।

(मा० १।१४।१)

चरित्र-(सं०)-१. स्वभाव, व्यवहार, २. वह जो किया जाय, कार्य, ३. करनी, करतूत, ४. कथा, वृत्तांत, ४. भेद। उ० १. सो चरित्र लखि काहुँ न पावा। (मा० १।१३३।४)

चर (१)-(स०)-१. यज्ञ या हवनादि के लिए पकाया श्रज्ञ, हविष्याज्ञ, २.वह पात्र जिसमें उक्त श्रज्ञ पकाया जाता है, ३. पशुत्रों के चरने की ज़मीन, ४. यज्ञ, ४. यज्ञ का भाग ।

चरु (२)-दे॰ 'चर'।

चरुग्रा-दे॰ 'चर (१)'।

चरू-दे॰ 'चरु (१)'। उ० १. प्रगटे श्रगिनि चरू कर लीन्हें। (मा० १।१८६।३)

चरेरीऐ-(ग्रनु० चरचर)-१. कड़ा ही, कटोर ही, २. कर्ण-कटु ही, कर्कश ही। उ० २. यह बतकही चपल चेरी की निपट चरेरीए रही है। (कु० ४२)

चर्चा-(सं०)-१. जि़क, वर्णन, बयान, २ वात, वार्तीलाप,

३. अफ़वाह, शोर, ४. लेपना, पोतना।

चर्चित-(सं०)-१ पोता हुआ, लगाया हुआ, लेपित, २. जिसकी चर्चा की गई हो। उ० १ स्याम सरीर सुचंदन-चर्चित, पीत दुकुल अधिक छवि छाजति । (गी० ७।१७) चर्म-(सं०)-१.चमडा, चाम, खाल, २.ढाल। उ० २.चर्म-ग्रसिशूलंघर, डसरु शर चाप कर, यान वृषभेश, करुणा निधानं। (वि० ११)

चल (१)-(सं०)-१. चंचल, श्रुस्थिर, २. कंपन, कॅपकपी, ३. कपट, छल, ४. दोप, बुराई, ४. विप्णु, ६. शिव, ७.

चल (२)-(सं० चलन)-१. चलने का भाव, चलना, चल संकना, २ चलो ।उ० १ चल न ब्रह्मकुल सन यरि-ग्राई। (मा० १।१६४।३)

चलइ-(सं॰ चल्)-चलता है, जाता है। उ॰ चलइ जोंक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान। (मा० २।४२) चलई-चलता है, जाता है। चलउँ-१ चलूँ, २. चलता, जाता। उ० २. चलुँ भागि तब पूप देखावहिं। (मा० ७।७७।४) चलत-१. चलते हुए, जाते हुए, डोलते हुए, २. वरा भर, ३ चलता है, जाता है, ४ मरते हुए, महाप्रयाण करते हुए, १. मरता है। उ० ४. चलत न देखन पायउँ तोही। (मा॰ २।१६०।३) चलति-चलती हैं, चल रही हैं। उ० धरित चरन मर्ग चलित सभीता। (मा॰ २।१२३।३) चलनो-चलता, चला होता। उ० जो ही प्रभु-ग्रायसु लै ॰ चलतो। (गी॰ शावर) चलत्-हिलते हुए, डोलते हुए, चलते हुए। उ० चलत्कंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं। (मा० ७।१० मा४) चलव-१ चलूंगा, चलेंगे, २ चलना होगा। उ० १ जों न चलव हम कहें तुम्हारें। (मा० १।१६६। १) चलहिं-१. चलते हें, जाते हें, २. चलें। उ० २. हम सँग चलहिं जो आयसु होई। (मा० २।११२।४) चलहीं-१. चलें, २. चलते हैं, जाते हैं। उ० २. तर्जि श्रुंति पंंधु वाम पय चलहीं। (मा० २।१६८।४) चलहु-चलो, चलिए। उ० चलहु सफल श्रम सव कर करहू। (मा० २।१३२।४) चला-चल पड़ा, निकला, आगे वढ़ा। उ० चला विलो-चन वारि प्रवाहू। (मा० २।४४।२) चलि (१)-(सं० चल्)-१. चलकर, गमनकर, २. चलो, चलिए। उ० १. चरन राम तीरथ चिल जाहीं।(मा॰ २।१२६।३) चलिश्र-चिलए। उ॰ वेगि चिलिय प्रभु त्रानित्र भुज वल खल दल जीति। (मा० १।३१) चलिय-चलिए, गमन कीजिए। उ॰ प्रीति राम सों, नीति पथ चलिय राग रिस जीति। (दो॰ ८६) चिलहर्ज-चल्गा । उ॰ चलिहर्ज वनहि वहरि पग लागी। (मा० २।४६।२) चलिइहिं-चलेगे। उ० किमि चित्रहि सारग त्रगम सुठि सुकुमार सरीर। (मा० २। १२०) चलिहि-चलेगी, जायगी। उ० पुरवासी सुनि चिलिहि वराता । (मा० १।३३३।१) चिलिहै-चर्लेगे । उ० जबे जमराज रजायसु तें मोहि लै चलिहें भटवाँघि नटैया। (क॰ ७।४१) चलिहे-चलेगा। उ॰ जातें तब हित होइ कुसल कुल अचन राज चिलहै न चलायो। (गी० ६।२) चितही चलोगे। उ॰ पगनि कव चितही चारी भैया ? (गी॰ ११६) चलीं-'चली' का वहुवचन । चलु-चलो । उ० अय चित चेति चित्रकृष्टहि चलु । (वि० २४) चले-चल पड़े, निकले, छूटे, प्रचलित हुए। उ० राम-सरासन तं चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूटी। (क० ६। ११) चलेउँ-चला, में चला। उ० सुमिरि राम रघुवंस मनि हरिपत चलेड उडाइ। (मा० ७। ११२ क) चलेड-चला, चला गया, चल पडा। उ० चलेउ हरपि मम पद सिरु नाई। (मा॰ ण१२।३) चलेऊ-चले। उ० कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेऊ। (मा० शश्श्र) चलेसि-१. चल रहा है, चला जा रहा है, २. चला। उ० १. सो कह चलेसि मोहि निंद्री। (मा० शश्रा) चलेहूँ-चलने से भी, चलने पर भी। उ० चलेहुँ कुमग प्ग पर्राह न खालें। (मा॰ २।३११।३) चल-चलते है। चल-चलता है। उ॰ तेरी महिमा तें चले चिचिनी-चियाँ रे। (वि० ३३) चली-१. चलने लगे, चले, २ चलो, चलिए। उ० १. चरन चोच लोचन रंगी, चली मराली चाल। (दो० ३३३) २ दे॰ 'चलिहों'।

चन्दल-(सं०)-पीपल का ग्रुत । उ० चलदल को सो प्रात कर चित चर को । (गी० १।६७)

चलन-१. चलने का भाव, गति, चलना, जाना, २ रिवाज़, रस्म, व्यवहार, २. प्रचार। ७० १. सकल चलन के साज जन्म साजत भए। (जा० १८४)

चलनि-दे॰ 'चलन'। उ॰ १. परमपर खेलनि स्रजिर, उठि चजनि, गिरि गिरि परनि । (गी॰ १।२४) चलनी-चलना, चलने की रीति। उ० राम विलोकिन वोलनि चलनी। (मा० ७।१६।२)

चलाइ-१. चलाकर, वढ़ाकर, प्रचलित कर, २. चला, वढ़ा। उ० २. ग्राग किए निपादगन दीन्हें कटकु चलाइ। (मा० २।२०२) चलाइहि-१. चलावेगी, ग्रारंभ करेगी, वढ़ावेगी, २. चलाया। उ० १. ग्रहंघती मिलि मैनहि वता चलाइहि। (पा० मम)

चलाई-१. चलाया, चला दिया, वढ़ाया, शुरू किया, १. चलने का भाव, चलना। उ०१. केवट पारहिनाव चलाई। (मा० २।११२।१) चलाए-१. चलाया, वढ़ाया, प्रचलित किया, २. चलाने से, हिलाने से, वढ़ाने से। उ०२. परमधीर निहं चलिंह चलाए। (मा० १।१४१।२) चला-यहु-१. चलाना, श्रारंभ करना, २. चलाया। उ० जाहु-हिमाचल-गेह प्रसंग चलायहु। (पा० ८७) चलाये-दे० 'चलाए'। चलायो-१. चलाया, २. चलाने से। उ० दे० 'चलिहे'। चलावहिं-चलाते हें, चला रहे हें, फंक रहे हैं, प्रचलित कर रहे हैं। उ० लंका सन्मुख सिखर चलावहिं। (मा० ६।११३) चलावा-चलाया, फंका, वढ़ाया, प्रचलित किया। उ० तिक तिक तीर महीस चलावा। (मा० १।११७१)

चलाकी—(फा॰ चालाकी)—होशियारी, चतुराई, चालाकी। उ॰ जोग कथा पठई वज को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क॰ ७।१२४)

चिल (२)-(सं०)-१. चादर, ओढ़नी, २. ढका हुआ, चुपडा हुआ।

चिति—(सं०)-ग्रस्थिर, चलायमान, चलता हुग्रा। उ० चित महि मेरु, उच्छलित सायर सकल, विकल विधि विधर दिसि विदिसि भाँकी। (क० ६१४४)

चवर-(सं॰ चामर)-१. सुरा गाय की पूँछ के वालों का या अन्य वालों का ढंढे में लगा हुआ गुच्छा जिसे पीछे या वगल से राजाओं या मूर्तियों के सिर पर डुलाया जाता है। २. घोड़ों और हाथियों के सिर पर लगाने की कलगीं। उ०,१ चवर जमुन अह गंग 'तरंगा। (मा॰ २।१०४।४)

चवइ—दे॰ 'चवै'। चवहीं—खुवा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, टपका देते हैं। उ॰ लता विटप मागें मधु चवही। (मा॰ ७१२१२) चवै—(सं॰ च्यवन)—१ चृवे, बरसे, गिरे, २० चूता है, गिरता है, २. वरसावे, गिरावे, चुवावे। उ॰ २० चंदु चवे वरु अनल कन सुधा होइ विषत्ल। (मा॰ २१४८)

चप-(सं॰चन्न)-आँख, नेत्र, नयन। चपचारिखो-दे॰ 'चख-चारिखो'। उ॰दूजो को कहैया और सुनैया चपचारिखो। (क॰ १।१६) चपपूतरि-(सं॰ चन्नु + पुत्तली)-आँखों की पुतली, यहुत प्यारा।

चषु-दे॰ 'चप'। चहुँ-दे॰ 'चहुँ'।

चह-(सं॰ इच्छा का विषयेय)-चाहता है, चाहे। उ॰ गा चहपार जतनु हियँ हेरा। (मा॰ २।२४७।२) चहह-चाहे, चाहता है। चहई-चाहे, चाहता है। उ० लोभि लोलुप कल कीरति चहुई। (मा॰ १।२६७।२) चहुउँ-चाही, चाहता हूँ। उ० श्रवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा। (मा॰ रार्घश्राप्त) चहत-१. चाहता, चाहता है, चाहते हैं, २. जिसे चाहा जाय, जिसके साथ प्रेस किया जाय, ३ चाहिए। उ० १. मघवा महा मलीन, मुए मारि मंगल चहत । (मा॰ २१३०१) चहति-१ चाहती है, चाहती, २ देखती है। उ० १. बनी वात बेगरन चहति करिश्र जतनु छलु सोधि। (सा० २।२१७) चहते-चाहते। उ० जौ जप-जाप-जोग-व्रत-बर्ग्जित क्वल प्रेम न चहते। (वि॰ ६७) चहनि-चाहना, प्रेस करने का भाव। उ॰ तुलसी तिज उभय लोक राम चरन-चहिन । (गी०२।८१) चह्सि-चाहता है, चाहती है। उ० महा मंद मन सुख चहिस ऐसे प्रसुहि बिसारि ? (दो॰ १४६) चहसी-चाहता है, चाहती है। उ० छोटे बदन बात विं चहुसी। (मा० ६।३ १।४) चहहिं-चाहते हैं। उ० रामु चहहिं संकरधनु तोरा। (मा॰ ११२४८।१) चहहीं-चाहते है। उ॰ नाथ लखनु पुरु देखन चहही। (मा० ११२१८१३) चहहुँ-चाहता हूँ । चहहु-चाहो, चाहते हो । उ० पठवहु कत जो चहहु भलाई। (मा० शश्राध) चहहू-चाहते हो, चाहती हो। उ० जी प्रभु पार अवसि गा चहहू। (मा० २।१००। ४) चहिबो-१. चाहना, २. चाहता है, ३ चाहना है, ४. चाहिए, चाहना होगा। उ० ४ सोखि के खेत के, बाँधि सेतु करि, उतरिबो उद्धि न बोहित चहिबो। (गी० १।१४) चिह्य-चाहिए, त्र्यावश्यकता है। उ० तुलसी जो राम-पद चहिय प्रेम। (वि० २३) चहिहौं-चाहूँगा। उ० मोको अगम, सुगम तुम्ह को प्रभु । तउ फल चारि न चिह्हों। (वि॰ २३१) चहें-चाहें, चाहते हैं। चहै-चाहे, चाहते हैं। उ॰ उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुसकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह्र चहै। (मा० १।१६२।छं० ३) चहैगो-चाहेगा। उ० तोहि विनु मोर्हि कवहूँ न कोऊ चहैगो। (वि॰ २५६) चहों-चाहूँ, चाहता हूँ । चहोंगो-चाहूँगा। चहीं-चाहूँ, चाहता हूँ । उ० जूठिन को लालची चहीं न दूंध नह्यो हों। (वि० २६०) चहोंगो-चाहूँगा, इच्छा करूँगा। उ० यथालाभ संतोप सदा काहू सों कछु न चहोंगो। (वि० १७२) चह्यो-१. चाहना, २. प्रेमी, ३ जिसको चाहा जाय या चाहा गया हो, ४ चाहता हूँ। उ० १. अनत चह्यो न भलो, सुपथ सुचाल चल्यो। (वि० २६०) चहुँ-(सं॰ चतुर)-चार, चारों। उ॰ मरजादा चहुँ श्रोर चरन वर सेवत सुरपुर बासी। (वि॰ २२)

चहूँ-दे॰ 'चहुँ'। उ॰ चितवति चकित चहूँ दिसि सीता।

(मा० शर३२।१)

चाँउर-(सं॰ तंदुल)-चावल। छिलका उतारा हुआ धान। चॉकी-[चाँकना-(सं॰ चतुर + श्रंक)-खित्हान में अनाज की राशि पर मिट्टी, राख या टप्पे से निशान लगाना जिससे यदि कोई निकाले तो ज्ञात हो जाय। सीमा वाँधने के लिए किसी वस्तु को रेखा या चिह्न खींचक्र चारो श्रोर से घेरना, हद वाँधना ] हद बना दी गई है, सीमा वींघ दी गई है। उ० तिलक रेख सोभा जनु चाँकी। (मा० शरशहाध) चाँचर-दे॰ 'चाँचरि'। चाँचरि-(सं० चर्चरी)-वसंत ऋतु

में गाया जानेवाला एक राग। होली, फाग आदि इसी के श्रंतर्गत है। उ० चाँचरि भूपक कहें सरस राग। (गी०

चाँड़-दे० 'चाड'। उ० १ हित पुनीत सब स्वारथहि, ऋरि श्रमुद्ध विनु चाँड । (दो० ३३०)

चाँद-(सं॰ चंद्र)- चंद्रमा, शशि। उ॰ चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहारि। (व॰ १६)

चाँदिनि-१. चाँदनी, २ चंद्मायुक्त।

चाँपत-(सं॰ चंपन)-दवाते हैं, चाँपते है । चाँपन-चाँपना, दुवाना । चॉपि-१. चाँपकर, दुवाकर, २ दुवा, कमकर । उ०२ सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू। (मा०१। १२६१४) चाँपी-१. दवाया, २ दवाकर । उ० १ कुवरी दसन जीभ तब चाँपी। (मा० २।२०।१) चाँपे-१. द्वाए, चारिहू चरन के चपेट चाँपे २. दवाने से। उ०२ चिपिटि गो। (क॰ ४११)

चाउ-दे० 'चाऊ'। उ० ३ रोप्यो पाउँ चपरि चमू को चाउ

चाहिगो। (क० ६।२३)

चाउर-दे॰ 'चाँउर'। उ॰ भारी-आरी रावरे के चाउर से

काँडिगो । (क० ६।२४)

चाऊ-(सं॰ इच्छा>चाह>चाव)-१. प्रवल इच्छा, ग्रभि-लापा, ग्ररमान, २ प्रेम, ग्रनुराग, चाह, ३. उमंग, उत्साह, ४ त्रानंद। उ०३. राम चरन माश्रित चित चाऊ। (मा० शर३४।४)

चाकरी-(फा०)-१. नौकरी, पैसे के लिए कही काम करना, २ सेवा, ख़िद्मत । उ० १. चाकरी न श्राकरी न खेती न

वनिज भीख। (क० ७।६७)

चाका-(सं० चक्र)-१. पहिया, २ चाक। उ०१. सौरज धीरज तेहि स्थ चाका। (मा० ६।८०।३)

चाकि-(सं० चतुर + श्रुंक = चाँक)-घेरकर, श्रपने लिए सुरत्तित कर । उ॰सकेलि चाकि राखी रासी, जाँगर जहानी भयो। (क० श३२)

चाकी-दे॰ 'चाँकी'।

चाख (१)-(सं॰चप्)-चख, चखक्र, स्वाद लेकर। चाखा (१)-(सं॰ चप्)-१ च्खता है, २ चखा, भोगा। उ० १ जो जस करह सो तस फलु चाखा। (मा० २। २१६।२)

चाख (२)-(सं० चाप)-नीलकंठ पत्ती । चाखा (२)-(सं० चाप)-नीलकंठ पत्ती ।

चाटत-(अनु॰ चटचट=जीभ चलाने का शब्द)-चाटता, चाटता है। उ० चाटत रह्यों स्वान पातरि ज्यों कवहुँ न पेट भरो । (वि० २२६)

चाड़-(सं॰ चंड)-१. प्रवल इच्छा, गहरी चाह, २. उम्र, उद्धत, ३ वुड़ा-चड़ा, श्रेष्ठ, १ तुप्ट, संतुष्ट, १ स्वार्थ। उ० १ तोरें धनुषु चाड नहिं सरई। (मा० १।२६६।२) चातक-(सं०)-पपीहा, व्यांकाल का एक प्रसिद्ध पत्ती, इसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह केवल स्वाती का वर-सता जल पीता है। चाहे मर जाय पर श्रीर कोई पानी नहीं पी सकता । उ० धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृपित जानि मति धन की। (वि०६०) चातकही-चातक को। उ० हँसहि बक दादुर चातकही। (मा० १।६।१) चातकी- चातक की स्त्री। उ॰ जनु चातकी पाई जनु स्वाती। (मा॰ १।२६२।२)

चातिक-चातक की स्त्री। उ० जिसि चातक चातिक तृवित वृष्टि सरद रितु स्वाति। (मा० २।५२)

चातकु-दे॰ 'चातक'। उ॰ दे॰ 'घटि'।

चातुरी-(सं०)-१. चतुरता, चतुराई, २. छल, ३. चालाकी, धूर्तता, ४ शठता। ड० ३. सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि। (मा० ४।६)

चाप (१)-(सं०)-१. धनुष, कमान, २. द्वाव, २. श्राहट, पैर की श्राहट, ४. संकोच । उ० १. चर्म-श्रसिशूलधर, हमरु शर चाप कर । (वि० ११)

चाप (२)-(?)-अनुमान, अन्दाज़ ।

चापत-(सं॰ चपन)-१. चाँपते है, मीढते हैं, दबाते हैं, २. दबाते ही। उ० १. चापत चरन लखनु उर लाएँ। (मा॰ ११२६१४) चापन-(सं० चपन)-१. दबाना, मीढना, पेर दबाना, २. कम करना। उ० १. लगे चरन चापन दोउ भाई। (मा॰ ११२६१२) चापि(१)-(सं॰ चपन)-१. दबाकर, मीढ़कर, २ दबा, छू। उ० १.पुलकि गात वोले वचन चरन चापि ब्रह्मांडु। (मा॰ ११२४६) २. तिनकी न काम सकै चापि छाँह। (वि० ४६) चापी-दावी, दवायी। चापौगी-चाँपूँगी, दबाऊँगी। उ० थाके चरन कमल चापौगी, सम भए बाउ ढोलावोंगी। (गी॰ २१६)

चापधर-धनुर्धारी, धनुष धारण करनेवाला ।

चापमल-धनुषयज्ञ। उ० त्राए देखन चापमख सुनि हरर्षी-सत्र नारि। (मा० १।२२१)

चापलता-चंचलता, ढिठाई। उ० लघुमति चापलता कवि

छमहूँ। (मा० २।३०४।१)

चापा—दे॰ 'चाप (१,'। उ॰ १. राम बरी सिय भंजेउ चापा। (मा॰ १।२६४।३)

चापि (२)-(सं० च + ऋषि)-और भी, फिर भी। उ० असुर सुर नाग नर यज्ञ गंधर्ब खग, रजनिचर सिद्ध थे चापि अन्ये। (वि० १७)

चापू-चाप, धनुष । उ० भंजेड राम ब्रापु भव चापू । (मा० १।२४।३)

चाम-(सं॰ चर्म)-साल, चमड़ा। उ॰ ताके पग की पग-तरी, मेरे तनु को चाम। (वै॰ ३७)

चामर (१)-(सं॰)-दे॰ 'चवँरे'। उ॰ वामर चरम वसन बहु भाँती। (मा॰ २।६।३)

चामर (२)-(स॰ चामरी)-सुरा गाय, वह पहाड़ी गाय जिसकी पूँछ का चँवर वनता है।

चामर (३)-(सं० तंडुल ?)-चावल ।

चामीकर-(सं०)-१ सोना, स्वर्ण, २ धतूरा। उ० १. सिन चामीकर चारु थार सिज आरति। (पा० १३१)

चामुंडा-(सं०)-एक देवी का नाम जिन्होंने शुंभ धौर निगुभ नामक दो दैत्यों का वध किया था। उ० चामुंडा नाना विधि गाविह । (मा० ६।==।४)

चाय (१)-(सं॰ चय)-संचय, समूह।

चाय (२)-(मं॰ इच्छा >चाह)-१ उत्साह, उमंग, यानंद, भेम, २ उत्कंटा, इच्छा, २ शोक, रुचि। उ॰ १. हनुमान सनमानि के जेंगये चित चाय सो। (क॰ १।२४)

चाय (३)-(सं० चतुर)-१. चार, २. चार श्रंगुल । चार (१)-(सं० चतुर्)-चार की संख्या, तीन श्रोर एक। चार (२)-(सं०)-१ गति, चाल, २ .वंधन, कारागार, ३. गुप्त दूत, चर, जासूस, ४. दूत, हलकारा, ४. सेवक, दास, ६ श्राचार, रीति, ७. प्यार । उ० ३. चले चित्रकृटिंह भरतु चार चले तेरहूति । (सा०२।२७१) ४. लोभी जसु चह चार गुमानी । (मा०२।१७।८)

चार (३)-(१)-चुगुली खानेवाला, चुगला । उ० जे श्रपकारी चार, तिनकर गौरव, मान्य तेइ । (दो० ४५१)

चारण-(सं०)-भाट, बदीजन, बंश की कीर्ति गानेवाली राजपूताने की एक जाति।

चारन-दे० 'चारण'।

चारा (१)-(सं० चर)-पित्तयों स्रोर पशुत्रों का खाना, घास स्रादि। उ० चारा चाषु बाम दिसि लेई। (मा०१। ३०३।१)

चारा (२)-(फा०)-१. उपाय, इलाज, २. वश।

चारा (३)-(?)-चालाक । चारि-(सं॰ चतुर्)-१ चार, दो ग्रीर दो, २. ग्रर्थ धर्म काम तथा मोच त्रादि चर फल, ३. जात्रत, स्वप्न, सुपुति ग्रीर तुरीयावस्था, ४. ग्रंडज, पिडज, स्वेदज त्था उद्गिज् त्रादि चार प्रकार के जीव, ५ दो भीतर तथा दो वाहर के चार नेत्र । उ० १. जग पत्तिव्रता चारि विधि त्रहर्हीं । (मा॰ ३।४।६) चारिउ-चारों । उ० करत फिरत चारिउ सु<del>ङ</del>-मारा। (मा० १।२०३।२) चारिहुँ-चारो। उ० लगे भालु किप चारिहुँ द्वारा। (मा० ६।७८।२) चारिहु-चारो। उ० चारिहु को छहु को नव को दस आठ की पाठ कुकाठ ज्यों फारे। (क० ७।१०४) चारिहूँ-चारो । उ० चारिहूँ विलोचन विलोक तू तिलोक महें। (वि॰ २६४) चारों-चारो । चारो (१)-सब के सब चार । उ० पतित पुनीत दीनहित असरन-सरन देखियो कहत श्रुति चारो । (वि॰ ६४) चारथो-चारो ही। उ० राम लंबन- भावते भरत रिपुदवन चारु चार्यो भैया। (गी॰ १।८) चार्यो-चारों ही। उ० गयो र्छांढ़ि छल सरन राम की जो फल चारि चारथौं जनै। (गी० शं४०) चारथौ-चारो ही।

चारिक-कोई चार, थोड़े से।

चारित-(सं॰)-१. जो चलाया गया हो, २. स्वभाव, व्यवहार, ३ कुलाचार, ४ भवके द्वारा उतारा हुआ अर्क। चारित-चारा, घास आदि। उ० घरनि-धेनु चारितु चरत, प्रजा सुबच्छ पेन्हाई। (दो० ४१२)

चारिदसँ–चार श्रीर दसं, चौदह । उ० वरप चारिदसं विपिन वसि करि पितु वचन प्रमान । (मा० २।४३)

चारिपद-चार पदवाला, चौपाया।

चारी (१)-(सं॰ चारिन)-१ चलनेवाला, २. श्राचरण करनेवाला, ३. पैदल सिपाही।

चारी (२)-(सं० चारु)-सुन्दर, चारु । चारी (३)-(सं० चतुर्)-चार्, चारो । उ० त्रिभुवन तिहुँ

काल विदित, बदत वेद चारी । (वि० ७८) चार (१)–(सं० चतुर्)–चार, दो श्रोर दो ।

चार (२)-(सं०)-सुन्दर, मनोहर। उ० चौकें चारु सुमित्राँ पूरी। (मा० २।८।२) चारुतरं-श्रधिक सुन्दर। उ० महि- मंडल मंडन चारुतरं। (मा० ७।१४।३) चारुतर-अधिक श्रन्छा, श्रधिक सुन्दर। उ० हास चारुतर, कपोल नासिका सहाई। (गी० ७।३)

चार (३)-(सं० चरु)-बर्तन, हाँडी, चेरुआ।

चारू-दे॰ 'चारु (२)', 'चारु (३)'। उ॰ [चारु (२)] होहिं कवित मुकुतामनि चारू। (मा० १।११।५)

चारो (२)-दे॰ 'चारा (२)'। उ० २. तौ सुनिबो बहुत

थ्रब, कहा करम सों चारो १ (कृ० ३४)

चाल-(सं० चार)-१. गति, गमन, चलने की किया, २. चलने का ढङ्ग, ३ श्राचरण, चलन, बर्त्ताव, व्यवहार, ४. चलन, रीति, रवाज, ४. श्राकृति, बनावट, ६. धूर्तेता, चालाकी, ७. प्रकार, विधि, तरह, ्दक्क, म. मान्दोलन, भूम, ६. ब्याहट, खटका । उ० ६. जोगकथा पर्व्ह वज को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क० ७१३४) चाल चलाकी-चालाकी की चाल। उ० जोगकथा पर्व्ह ब्रज को, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी। (क० ७।१३४) चालि-१. चाल, शिति, नियम, २ चालाकी, भूर्ततापूर्ण चाल या पह्यंत्र, ३ चलन। उ० १ नीति प्रतीति-प्रीति-पाल चालि प्रभु मान । (क॰

चालक-(सं०)-१. चलानेवाला, संचालक, २. नटखट हाथी, ३. चालाक, धूर्त्तं, ४. डिगानेवाला, खींचनेवाला, चलानेवाला । उ० ३. घरघाल चालक कलहिशय कहियत

परम परमारथी। (पा॰ १२१)

चालत-(सं॰ चालन)-१ चलाते हैं, चलाता है, श्रागे बहाता है, २. प्रचलित, व्यवहार में श्रानेवाला । उ० १ चालत सब राज-काज, श्रायसु श्रनुसरत । (गी० २।८०) चालति-चलाती है, हिलाती हुलाती हैं। उ० चालति न भुजवल्ली विलोकनि बिरह भय वस जानकी। (मा० १।२३७। छं० ३) चालहीं-चलाते हैं। उ० निज लोक बिसरे लोकपति, घर की न चरचा चालहीं। (गी० ११४) चालही-१. चलाते हैं, २ चलात्रो, ३ चला, चली। उ० २. हिंठ फेरु रामिह जात बन जिन बात दूसरि चालही। (मा० २।४०। छं० २)

चाली-१. गति, चाल, २. चालाकी, धूर्तता, ३. धूर्त, चालवाज़। उ० सीलु सनेहु सरिस सम चाली। (मा०

रारररा१)

चालु-१. चालू, चलता ग्रादमी, २. चाल, गति, ३. चालाकी, ४. चलात्रो, चलावे, गमन करावे, ४. न्यवहार करे। उ० ४ जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दुसरी न चालु। (वि० १६३)

चाव-(सं० इच्छा, हिन्दी चाह)-१. प्रवल इच्छा, अभि-लापा, २ प्रेम, अनुराग, ३ शौक, चाव, ४. प्रेम, दुलार,

४. उमंग, उत्साह, ञ्चानंद् ।

चावल-(सं० तंंडुल)-धान के भीतर का दाना जिसका भात बनता है। ग्रहत।

चाष (१)-(सं०)-नीलकंठ पत्ती।

चाष (१)- ?)-उत्साह।

चाषु-दे॰ '(चाप (१)'। उ॰ चारा चापु वाम दिसि लेई। (मा० १।३०३।१)

चाह (१)-(सं० इच्छा)-१. इच्छा, २. प्रीति, ३. श्रादर, ४. चाहो, देखो, इच्छा करो।

चाह (२)-(सं० चार)-ख़बर। उ० पुर घर-घर आनंद

महासुहिन चाह सुहाई। (गी० १।१०१।४)

चाहइ-१. चाहे, २. चाहता है । चाहउँ-चाहता हूँ । उ० चाहउँ तुम्हिह समानसुत अभुसन कवन दुराउ। (मा० १।१४६) चाहत-१. चाहता है, प्यार करता हैं, २. चाह से देखता है। उ० २. मिले भरत जननी गुरु परिजन चाहत परम अनंद भरे। (गी० ७।३८) चाहति-चाहती है। उ० चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर। (सा० १।२१०) चाहन-१. चाहना, प्यार करना, चाहने, २. देखना, देखने । चाइनि-१. चाहना, प्यार करना, २. देखना. ३. चाह से, प्रेम से, ४. चाह का बहुवचन, चाहें, इच्छाएँ। उ० ४ जहॅ-जहँ लोभ लोल लालच वस, निज-हित चित चाहनि चै हों। (वि० २२२) चाहिस-चाहता है, इच्छा करता है। उ० तुलसी भीतर बाहेरहूँ जीं चाहसि उजिम्रार । (मा० १।२१) चाहिंहैं–१. चाहते हैं, प्रेम करते हैं, २. देखते हैं, ३. चाहना, प्रेम करना । उर् १. मधुर मनोहर मूरति सादर चाहहिं। (जा० २२) चाहहू-१. चाहो, २. चाहते हो। उ० २. चाहह सुनै रामगुन गूड़ा। (मा० १।४७।२) चाहा-१. इच्छा किया, प्रेम किया, २. देखा, ३. चाहे । उ० ३. हरिपद विमुख परमगति चाहा । (मा० १।२६७।२) चाहि–१ चाहकर, प्रेम कर, २. चाहो, ३. देखकर, देख ले, ४ अपेचाकृत श्रधिक, उससे बढ़कर, ४. चाह, इच्छा, ६ इप्टि । उ० ४ कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। (मा० १।२१८।२) चाहिश्र–चाहिए, उचित है। उ० चाहिश्र कीन्हि भरत पहनाई। (मा० २।२१३।३) चाहिए-उचित है, उपयुक्त है। उ० मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान कहुँ एक । (मा० २।३१४) चाहिगी-१ देख गया, २ चाह गया, प्रेम कर गया। उ० १. रोप्यो पाँउ, चपरि चमू को चाउ चाहिगो। (क॰ ६।२३) चाहिय-चाहिए, उचित है। चाही-१ देखी, २ देखने की इच्छा थी, ३. चाहा, इच्छा की, ४ देखकर, ४. चाहिए, ६ चाही हुई, जिसकी इच्छा की जाय. ७ चाह, म. देखना, निरीक्तण करना, ६. श्रपेक्ता-कृत अधिक। उ० ४. सखी सीयमुख पुनि-पुनि चाही। (मा० १।३४६।३) ६ मरनु नीक तेहि जीवन चाही । (मा० २।२१।१) चाहु-१. चाह, इच्छा, २. चाहो,३. देख, देखो । उ० ३ चारि परिहरे चारिको दानि चारि चल चाहु। (दो० १४१) चाहे-१. देखे, २. इच्छा करे, चाहा, इच्छा की, ३. होनहार, होनेवाला, ४. देखते ही, देखने पर । उ० २. दिए उचित जिन्ह-जिन्ह तेइ चाहे । (मा० ७।४०।२) चाहै–. चाहे, इच्छा करे, २ चाहता है। उ० १ जो घ्रापन चाहें कल्याना । (मा० ४।३८।३)

चिंचिनी-(सं० तितिडी)-१ इमली का पेड, २ का फल । उ० २. तेरी महिमा ते चले चिचिनी-चियाँ रे । *(*वि० ३३)

चिंत-(सं० चिन्ता)-चिता, चितना, ध्यान । उ० सो करउ श्रघारी चिन हसारी जानिश्र भगति न पूजा । (सा० **१**। १न६ छ० ३)

चिंतक-१ चिंतन करनेवाला, २. ध्यान रखनेवाला। उ० २. जे रघुवीर चरन चिंतक तिन्हकी गति प्रगट दिखाई। (गी० १।१)

चितत-चिता करते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं। उ० सारद सेस संभु निसि वासर, चिंतत रूप न हृदय समाई। (गी० १११०६) चिंतहिं-चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। उ० जेहि चिंतहिं परमारथवादी। (मा० १।१४४।२)

चितन-(सं०)-१. वार-वार स्मरण, ध्यान, २ गौर, विचार, विवेचना । उ० १. श्री म्युवीर-चरन-चितन तिज नाहिन ठौर कहूँ । (वि० न६)

चिता-(सं०)-१. ध्यान, भावना, २ सोच, फिक्र, खटका । चितापहारी-(सं० चिता + अपहारिन्)-चिता का नाश

करनेवाला, निर्धिचत बना देनेवाला ।

चिंतामणि—(सं०)-१ एक कल्पित मणि जिसके विपय में प्रसिद्ध है कि उससे जो अभिलापा की जाय वह पूर्ण कर देती है। २ सरस्वती का एक मंत्र जिसे विद्या आने के लिए लोग वालक की जीभ पर लिखते हैं।

चिंतामनि-दे॰ 'चिंतामणि' । उ॰ १. रामचरित चिंतामनि चारु। (मा॰ १।३२।१)

चितित-(सं०)-चितायुक्त, निसे चिता हो।

चिउरा-(सं॰ चिविट)-चिउडा, च्रा। धान से बनाया हुआ एक प्रकार का चर्षण । उ॰ दिध चिउरा उपहार अपारा । (मा॰ १।३०४।३)

चिकना-१. खुशासदी, चिकनी वार्ते वनानेवाला । २. दे० 'चिकनी'। चिकनी का पुर्लिंग। चिकनी-(सं० चिक्रण)-१. साफ और वरावर, जो खुरदरा न हो, स्निग्ध, सॅवारा हुआ, रुखाई रहित, २ धी या तेल लगी, चिकनाई युक्त। उ० २ छोटी मोटी मीसी रोटी चिकनी चुपरि के तू दे री मेया। (कृ० १) चिकने-दे० 'चिकनी'। उ० १. जे जन रुखे विषय रस, चिकने राम सनेह। (दो० ६१)

चिकनाई-१ चिकना होने का साव, चिकनाहर, चिकना-पन, २ स्निग्धता, सरसता, २. घी, तेल, चर्ची आदि चिकने पदार्थ। उ० १ जिमि खगपति जल के चिकनाई।

(मा० ७। इहा ४)

चिकार-(सं॰ चीत्कार)-चिल्लाहट, चिंघाड । उ॰ गज रथ तुरग चिकार कठोरा । (सा॰ ६।=७।२)

चिकारा-दे॰ 'चिकार'। उ॰ तव धावा करि घोर चिकारा। (मा॰ ६।७६।४)

चिकुर-(सं०)-सिर के वाल, वाल। उ० सवन चिक्कन कृटिन चिकुर विलुलित मृदुल। (गी० ७।१)

चिक्रग्-(सं०)-दे० 'चिक्रन'।

चिक्कन-(सं० चिक्कण)-१ चिक्कना, मुलायम, २. सुपारी,

२. हड । उ० १. दे० 'चिकुर'।

चिकरत-(सं॰ चोकार)-चिवाडते हें, चीखते हें। उ॰ चिकरत लागत यान। (मा॰ ३।२०।१) चिकरहिं-दे॰ 'चिकरत'। उ॰ चिकरहिं दिग्गज डोल महि ग्रहि काल एरम कनमले। (मा॰ ३।२६३। छुं॰ ३) चिकरहीं-चिग्वाउ रहे हें, गरज रहे हें, चील रहे हें। उ॰ टगमगाहि दिगाज चिक्वर्रा। (मा॰ १।३४।४) चिन (१)-(मं॰ चिन)-१ चिन, मन, ग्रन्न करग, २.

भीतर। उ० १. अय चित चेति चित्रकृटहि चतु। (वि॰

चित (२)-(सं० चित = ढेर किया हुआ)-पीठ के वल लेटा

जित (३)-(सं० चित्)-ज्ञान, चैतन्यता । मु० चित करत-ध्यान देता । उ० गुनगन सीतानाथ के चित करत न हों हों। (वि० १४८) चितहि-चित्त को, मन को । उ० चित-वत चितहि चोरि जनु लेहीं। (मा० १।२१६।४)

चितइ-(सं० चेतन)-१ देखकर, २. देखा, ध्यान दिया। उ० १ चहुँ दिसि चितइ पूँछि मालीगन्। (मा० १।२२६।१) चितइये-देखिए, अवलोकिए। उ० जौ चितवनि सौंधी लगे चितइए सबेरे। (वि० २७३) चितइही-देखोगे। उ० तुम् श्रति हित चितइहौ नाय-तनु, वार-वार प्रभु तुमहि चितेहैं। (गी० १।११) चितई-देखा, अवलोका, ध्यान से देखा । उ० साधना अनेक चितई न चितलाई है । (क० ७।७४) चितए-१. देखा, २ देखने पर । उ० २ तुलसि-दास पुनि भरेह देखियत, रामकृपा चितवनि चितए। (गी॰ ११३) चितयउँ-देखां, अवलोका । उ॰ ब्रह्मलोक लिंगि गयउँ में चितयउँ पाछ उड़ात । (मा० ७।७६ क) चित्यउ-देखा। उ० प्रियावचन मृदु सुनत नृप चितयउ र्यांखि उचारि। (मा० २।१४४) चितये-१. देखा, २. देखने पर । चितव-देखे, देखता हो, देख रहा हो । उ० सरद ससिहि जनु चितव चकोरी। (मा० १।२३२।३) चितवत-१. देखता है, २ देखते ही। उ० २. चितवत कामु भयउ जरि छारा। (मा० १।८७।३) चित्वति -१. देखते, देखते ही, २. देखती है। उ० २. चितवति चिकत चहूँ दिसि सीता। (मा० १।२३२।१) चितवहिँ-देख रहे हैं, देखते हैं। उ० चितविंह सादर रूप अनुपा। (मा॰ १।१४८।३) चितवहि-देखता है, देख रहा है। चितवा-देखा। उ० फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा। (मा० १।४४)३) चितै-१. देखकर, २. देख। उ० १. संक्र निजपुर राखिए चितै सुलोचन कोर। (दो० २३६) चितैहें-१. देखेंगे, २. ध्यान रक्लेंगे। उ० १ तुम अति हित चितइही नाध-तनु, वार बार प्रभु तुमहि चितेहैं। (गी शर्श) चितेही-१. देखूँगा, २ ध्यान रक्खूँगा। उ० १ मोको न लेनो न देनो कहू, किल ! भूलि न रावरी स्रोर चितेहीं। (क॰ ७।१०२) चितेही-देखोगे।उ० भलो बुरो जन आपनो जिय जानि द्यानिधि ! अवगुन अमित चितेहौ । (वि० २७०) चितौ-देखो, चितत्रो। उ० नेकु! सुमुखि, चित लाइ चितौ री । (गी० १।७४)

चितचही-चित्त द्वारा चाही हुई, मनोजुकूल। उ० होइगी पै सोई जो विधाता चितचही है। (गी० २।४१)

चितचाय-१ मन को श्रन्छा लगनेवाला, २ प्रसन्न मन। उ०२ सखी भूखे प्यासे पै चलत चितचाय है। (गी॰ २।र८)

चितचेता-१. चित्त या मन को जो अच्छा लगे, २. साव-धान। उ०२ वैठिई रासु होइ चितचेता। (मा०२। १९१३)

चितचोर-चित को चुरानेवाला, यच्छा। उ० माँति भाँति योलिई विहग अवन सुखद चितचोर। (मा० २।१३७) चितभंग (१)-(सं० चित्त + भंग)-चित्त का नं लगना। उ० दे० चितभंग (२)।

चितमग (२)-(?)-विद्विकाश्रम का एक पर्वत । उ० मान मनभंग, चितभंग मद, क्रोध लोभादि पर्वत दुर्ग भुवन भत्ती। (वि० ६०)

चितवन-ताकने का भाव, देखने का ढंग, नज़र, दृष्टि।
चितवन-दे० 'चितवन'। 'चितवन' का स्त्रीलिंग। उ०
चितवनि लिलत भावती जी की। (मा० ११९४७।२)
चितवनियाँ-दे० 'चितवन'। उ० वाल सुभाय बिलोल बिलोचन, चोरति चितिह चाँरु चितवनियाँ। (गी०१।३१)
चिता-(सं०)-चुनकर रखी लकडियों का ढेर जिस पर शव जलाया जाता है। उ० सरजु तीर रचि चिता बनाई। (मा०२।९७०।२)

चित्र-दे॰ 'चित'। उ० १. रघुपति पद सरोज चितु राचा। (मा० ११२१६।२)

चितेरा-(सं० चित्रकार)-चित्र वनानेवाला, चित्रकार। चितेरी-'चितेरा' का स्वीलिंग। चितेरे-चितेरा ने, चितेरे ने। उ० सून्य भीति पर चित्र, रंग निहं, तनु बिनु लिखा चितेरे। (वि० १११)

चितेरो-दे॰ चितेरा'। उ॰ पिय-चरित सिय-चित चितेरो खिखत नित हित भीति। (गी॰ ७१३४)

चित्-(सं०)-चैतन्य चानयुक्त। उ० बुद्धि सन इंदिय प्रान चित्तातमा, काल-परमानु चिन्छक्ति गुवीं। (वि० ४४)

चित्त-(सं०)-१. श्रंतःकरण का एक भेद, श्रंतःकरण की एक वृत्ति, २. वह मानसिक शक्ति जिससे धारणा, भावना श्रादि करते हैं। श्रंतःकरण, जी, मन, दिल । उ० २. चारु चित्त भीति लिखि लीन्ही। (मा० १।२३४।२) चित्तनि-१. मनों, चित्त का बहुवचन, २ मनों में, चित्तों में। उ० २. लोचनिन चकाचौंधी चित्तनि खँभार सो। (ह० ४)

चित्तवृत्ति-(सं०)-चित्त या मन की गति, सन की अवस्था।
योग शास्त्र में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति
ये पाँच प्रकार की चित्तवृत्तियाँ मानी गई हैं। उ० दीप
निज-बोध, गत क्रोध मदमोह तम, प्रौढ श्रमिमान-चित्तवृत्ति छीजै। (वि० ४७)

चित्र—(सं०)—१. चंदन आदि से माथे पर बनाया चिह्न, तिलक, २. रंगों आदि से बनाई आकृति, तसवीर, ३. अनुत, विचित्र, धाश्चर्यजनक, ४ रङ्ग विरंगा, ४ छवि, सौंदर्य । उ० २ राम बिलोके लोग सव चित्र लिखे से देखि । (मा० ११२६०)

चित्रकार-(सं०)-चित्र बनानेवाला, चितेरा । उ० चित्रकार करहीन जथा स्वारथ वितु चित्र बनावे । (वि० ११६)

चित्रकूट-(सं०)-एक प्रसिद्ध पर्वत जहाँ बन के समय राम, जड़मण और सीता ने बहुत दिनों तक निवास किया था। यह स्थान बाँदा ज़िले में प्रयाग से ४४ मील दूर है। इस पहाड़ के नीचे पयोप्णी और मंदाकिनी नदियाँ बहती हैं। इसी स्थान पर जयंत ने कीचे के चेश में सीता के पैर पर प्रहार किया था। उ० चित्रकूट चर श्रचर मलीना। (मा० २।३२१।३) चित्रकूटहि—चित्रकूट को, चित्रकूट में। उ० चले चित्रकूटहि चित्र दीन्हें। (मा० २।२१६।२)

चित्रदेतु-(सं०)- १. भागवतानुसार शूरसेन देश का एक राजा जिसे नारद ने उपदेश दिया था। २. लह्मण के एक पुत्र का नाम। १. चित्रदेतु कर घर उन घाला। (मा० १।७१।१)

चित्रसार-(सं॰ चित्रशाला)-सजाया हुष्णा क्मरा, विलास-भवन, रङ्ग-महल । उ॰ सो स्माज चित्त-चित्रसार लागी लेखन । (गी॰ १।७३)

चित्रित-(सं०)-१. खिंचा हुन्ना, बना हुन्ना, चित्र द्वारा दिखलाया हुन्ना, २ जिस पर चित्र बने हों। उ० १. चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें। (मा० १।२१३।३)

चिद-(सं० चित्)-चेतना, ज्ञान। चिद-विलास-दे० 'चिद्विलास'। उ०१ तुलसिदास कह चिद-विलास जग बूसत बूसत बूसे। (वि०१२४)

चिदाकाश-(सं०)-श्राकाश के समान निर्तिष्ठ श्रीर सव का श्राधारभूत ब्रह्म। परब्रह्म। उ० चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽह। (सा० ७।१०८। श्लो० १)

चिदानंद-(सं०-चित्+ म्रानंद) १ चैतन्य श्रीर म्रानंदस्वरूप ईश्वर, २. ज्ञान ग्रीर म्रानंद से भरा, ३ ज्ञान ग्रीर म्रानंद। उ०२ चिदानंद सुखधाम सिव, विगत मोह मद काम। (मा० १।७४)

चिदाभास-(सं०)-१ चैतन्यस्वरूप परवहा का स्राभास या प्रतिविव जो महतस्व या श्रंत करण पर पडता है। २. जीवात्मा, ३ ज्ञान का प्रकाश।

चिद्विलास-(सं० चित्- विलास)-१. चैतन्यस्वरूप ईश्वर की माया, २. मन का खेल, चित्त का खिलवाड, ३. मन की प्रसन्नता।

चिनमय-दे० 'चिन्मय'। उ०१ राम ब्रह्म चिन्मय श्रविनासी। (सा० १।१२०।३)

चिन्मय-(सं०)-१. ज्ञानमय, २. परमेश्वर, ३. भगवान् रामचड ।

चिन्ह-(सं० चिह्न)-१ वह लच्चण जिससे किसी चीज की पहिचान हो, निशान, २ पताका, भंडी, ३. किसी प्रकार का दाग या घट्या। उ०१ द्विज चिन्ह जनेउ उघार तथी। (मा० ७।१०१। छं० ४)

चिन्हारी—(सं० चिह)-जान-पहिचान, परिचय। उ० कुस-मय जानि न कीन्हि चिन्हारीहै। (मा० १।१०।१)

चिपिटि—(सं० चिपिट)-चिपटा, चिपटा होने की श्रवस्था।
उ० चारिहू चरन के चपेट चाँपे चिपिटि गोन (क० ४।१)
चिबुक—(सं०)-दुड्डी, ठोडी। उ० कंठ दर, चिबुक बर,
बचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर त्रासनासं। (वि० ११)
चियाँ—(सं० चिचा)-इमली का बीज, चियाँ। उ० तेरी
महिमा ते चलै चिचिनी-चियाँ रे। (वि० ३३)

चिरजीवि—(सं चिरंजीव)—१. दीर्घायु हो। इस राव्द से दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। २ वहुत दिन तक जीनेवाला। अश्वत्थामा, विल, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, और परअ्राम ये सात चिरंजीवि कहे जाते है। कुछ मतो से मार्कडेय भी चिरंजीवि हैं। चिर—(सं०)—१ बहुत दिनो का, दीर्घकालवर्त्ती, २. बहुत दिन, अधिक काल, ३. बिलंब, देर। उ० २. सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईस। (मा० १।१६६)

चिरजीव-दीर्घायु हों, वहुत दिन तक जीवित रहें। चिरजीवी-सर्वदा जीनेवाला। चिरजीवी मृनि-मारकराज्य सुनि। दे० 'चिरंजीवि'। उ० चिरजीवी सुनि ग्यान विकल जनु। (सा० २।२ म्हा४)

चिराना-(सं॰ चिर)-पुराना, प्राचीन, वहुत दिनों का। ड॰ सुखद सीत रुचि चारु चिराना। (मा॰ १।३६।४)

चिराव-(सं॰ चीर्ग)-चिरा डालती है। फड़वा डालती है। ड॰ सातु चिगव किंटन की नाईं। (सा॰ ७।७४।४)

जिलात-(सं॰ चित्कार) चिल्लाते हैं। उ॰ नाम लै चिलात, विल्लात श्रकुलात श्रति । (क॰ १।११)

चिवरा-(सं० चिविट)-चिउड़ा, धान का भून कर वनाया

जानेवाला एक खाद्य पदार्थ।

चीला-(सं॰ चपण)-१. स्वाद लिया, चला, २ चलना, स्वाद लेना। उ॰ २. डारि सुधा विषु चाहत चीला। (मा॰ १२।४७।२)

चीठी-(सं वीर्ष)-पत्री, पत्र, चिट्टी। उ० रामु लखनु

उर कर। वर चीठी। (मा० १।२६०।३)

चीठे-(सं० चीर्ण)-१ चिद्वा, लेखा, खाता की किताव, २ ग्राज्ञापत्र, परवानगी, इजाज़त, ३. सूची, फिहरिस्त, ४. विवरण, व्योग,। तफ़सील, ४ चिट्टी, पत्री। उ० २. नाम की लाज राम करनाकर केहि न दिए करि चीठे। (वि० १६६)

चीता (१)-(सं े चित्रक)-विल्ली की जाति का एक प्रकार

का वहुत वड़ा हिसक पशु ।

चीता (२)-(सं०, चेतन)-१ होश, संज्ञा, २. सोचा हुआ, विचारा हुआ, २. चित, हृद्य, दिल। उ० २. जाको हरि विनु कतहुँ न चीता। (वै० १४)

चीन्हें-(स॰ चिह्न)-१. लक्त्य, चिह्न, २. परिचय, पहि-

चान।

चीन्हा-१. चिह्न, निशानी, २. पहचाना, जाना। उ० २. राम भगत श्रिधकारी चीन्हा। (मा० ११२०१२) चीन्हि-परिचित होकर, पहचान कर। चीन्ही-१. पिहचानी, जानी हुई, २. जाना, पिहचाना, ३. चीन्हते हुए, जानते हुए। उ० २. तव रिपि निज नाथिह जियँ चीन्ही। (मा० ११२०६१४) चीन्हे-१ पहचाने, जाने परिचित हुए, २. पहचाने हुए, जाने हुए। उ० १. तिन्ह कहँ परिश्र नाथ किम चीन्हे। (मा० ११२६२१२) चीन्हो-पहचाना हुश्रा, जो जाना गया हो। उ० चीन्हो चोर जिय मारिहे तुलसी सो कथा। (वि० २६६) चीन्हो-पिहचाना, जाना। उ० सहस-दस चारि खल सहित-खरव्पनिह, पठ जमधाम, ते तव न चीन्हो।। (वि० १८)

चीर (१)-(सं०)-१.।वस्त, कपडा, २ वृत्त की छाल, ३ कपडे का फटा-पुराना टुकडा, ४. गो का थन, ४ मुनियों हारा पहने जाने वाला एक वस्त्र। उ० १. विसमठ हरपु न स्टर्च कसु पहिने वलक्ला-चीर। (मा० २।१६४)

चीर (२)-(सं० चीर्ग)-चीरवर, फाट कर ।

चीरा (१)-दे० 'चीर (१)'। उ० १. पहिरें बरन-बरन बर चीरा। (मा० ११३ १=११)

न्।रा (२)-फाडा, दो टुकडे किया। चीरि-चीरकर, फाइ-

कर। उ॰ चीरि कोरि पचि रचे सरोजा। (मा॰ शरममार)

चीरी (१)-(सं० चीरिका)-१. भींगुर, फिल्ली, २. चींटी,

चिउटी ।

चीरी (२) -(सं० चटक)-चिड़िया, पत्ती। उ० चीरी कों सरन खेल वालकिन को सो है। (ह० २६)

चुंवत-(सं० चुंबन)-१. चूम रहे हैं, चूमते हैं, २. चूमते हुए। उ० १. धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। (मा० ७। २०१४) चुंबति-चूमती है, चूम रही है। उ० बार बार

मुख चुंबति माता। (मा० २।४२।२)

चुकइ—(सं॰ च्युत + कृ)-१. चूकते हैं, चूक जाते हैं, चूक जाता है। २ चूक जाता, चूकता। उ० १ भलेड प्रकृति वस चुकइ भलाई। (मा॰ १।७।१) चुके—चूक जाने से, बीत जाने पर। ऊ० चुके अवसर मनहुँ सुजनहिं सुजन सनमुख होइ। (गी०४।४) चुके—१.चूक जाय, २.चूके, गलती करे, ३. वेवाक हो जाय, रुपया दे दिया जाय। उ० १. अवसर कौड़ी जो चुके बहुरि दिए का लाख। (दो॰ ३४४) चुकाहीं—चूकेंगे, हाथ से जाने देंगे। उ० तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं। (मा॰ २।४२।२)

चुचाते-(सं ॰ च्यवन)-१ चृते, टर्पकते, पसीजते, २. रसाते हुए, टपकाते हुए, चुवाते हुए। उ० २ क्सत द्वार अनेक मतंग जॅनीर जरे मदश्रंबु चुचाते। (क० ७।४४)

चुचुकारि-(ध्व०)-चुचकार कर, प्यार दिखलाकर, दुलार कर, पुचकार कर। उ० जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ। (वि०१००)

चुनइ-चुनती है, चुनती हैं। उ० मुक्ताहल गुनगन चुन्ह राम वसहु हियं तासु। (मा० २।१२८) चुनि-(सं० चयन)-चुनकर, छॉटकर, चुन चुनकर, एकत्र कर। उ० एक बार चुनि कुसुम सुहाए। (मा०३।१।२)

चुनिन-(सं चूर्ग)-छोटे-छोटे दुकढ़े । उ ् कनक-चुनिन सों

ल्सित नहरनी लिए कर हो। (रा० १०)

चुनौति-दे०'चुनैती'।

चुनौती (१)-ललकार, उत्तेजना देनेवाली वात, युद्ध के लिए श्राह्वान । उ० ताके कर रावन कहूँ मनौ चुनौती दीन्हि । (मा० ३।१७)

चुनी-(सं॰ चूर्ण)-१. मानिक, याकृत या किसी अन्य रत का छोटा दुकडा, २. किसी चीज (अन्न, लकड़ी ग्रादि) का छोटा दुकड़ा, ३ सितारा।

चुप-(सं॰ चुप्)-मौन, ख़ामोश, अवाक्। उ॰ का चुप साधि

रहेहु वलवाना । (मा० ४।३०।२)

चुपिक-१. चुपकी, मीन, ख़मोशी, २. चुप, मीन, ख़ामोश, चुप होकर । उ० २ चुपिक न रहत, कह्यो कछु चाहत, हैहें कीच कोठिला घोए । (कृ० ११)

चुपचाप-दे॰ 'चुप'। उ० मय चुपचाप चले मग जाही।

(मा० श३२२।१)

चुवन-(सं० च्यवन)-चूने, टपकने, रिसने। उ० चित चढ़िगो वियोग दसानन कहिये जोग, पुलकगात, लागे लोचन चुवन। (गी० १।४८)

चुवा (१)-(?)-हड्डी के श्रंटर की वस्तु, मज्जा। चुवा (२)-(सं-च्यवन)-टपका, करा, रसा। चुवे-चूता है, टपकता है। उ० बोलत बोल समृद्धि चुवै, श्रवलीकत सोच विपाद हरी है। (क० ७।१८०)

चुवा (३)−(स० चतुष्पद)−चौपाया, मृग त्रादि । उ० चारु चुवा चहुँ श्रोर चलैं, लपटैं सपटें सो तमीचर तौंकी। (क० ७।१४३)

चुवाइ-१. टप नाकर, २. निथार कर, ३. मीठा स्त्रीर मधुर करके। उ० ३. भेष सुबनाइ सुचि बचन कहें चुवाइ। (ক০ ভাগ গ্ৰহ)

चु६ल-(१)-हॅसी, विनोद, ठठोली ।

चूक-(सं॰ च्युत क़)-भूल, ग़लती, अपराध । उ० रहति न म्मु चित चूक किए की। (मा० १।२६।३)

चूका (१)-१. चूक गया, भूला, गिरा, खोया, २. लष्यभ्रष्ट, गिरा हुआ, ३. राखती। उ० १. अहह मंद मन् अवसर च्का। (मा० २।१४४।३) चूकी-१. चूक गई, भूल गई, र, चुक, भूल, अपराध। उ० २. नामहित गज की, गनिका की, अजामिल की चलिगै चल-चूकी। (क० ७।

चूका (२)-(सं० चुक)-एक प्रकार का खटा शाक । चूड-(सं चूड)-चोटी, कलगी। उ० ग्ररुन चूड वर बोलन लागे। (मा० १।३४८।३)

चूड़ा-(सं०)-१. चोटी, शिखा, २ कड़ा, कंकण, ३. मस्तक, माथा, ४. मोर की चोटी, ४ प्रधान नायक, सरदार।

चूड़ाकरन-(सं० चूढ़ाकरण्)-हिन्दुश्रों के १६ संस्कारों में से एक। मुंडन संस्कार । किसी बच्चे का पहले-पहल सिर सुक्वाकर चोटी रखवाना। उ० चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई। (मा० १।२०३।२)

चूडामिंग-(सं०)-१ सिर पर पहनने का शीशफूल नामक एक गहना, २. मुक्तदमिण, चोटी की मिण, ३ सर्तार मुखिया, शिरोमणि, प्रधान । चूड़ामिणम्-चूणा-मणि को। उ० ३. चन्देऽहं करुणाकरें रघुवरं मूपाल चुढ़ामणिम् । (मा० शृश्लो० १)

चूडामनि दे॰ 'चूडामिए' उ० १. चलत मोहि चूड़ामनि

दीन्ही। (मा० श३ १११)

चूनरी-(सं० चयन)-कई रंगों की या लाल रंग की एक भकार की विशेष साड़ी। रँगने के पहले चुनकर बाँधने के कारण इसका यह नाम है। उ० मंगलमय दोउ, श्रंगमनो-<sup>हर अधित चूनरी पीत पछोरी । (गी० १।१०३)</sup>

चूमत-(सं॰ चुंचन)-चुमता है, चूमते हैं। उ० लेत पग-

धूरि एक चूमत लँगूल हैं। (क० ४।३०)

चूर-(सं वूर्ण)-१ किसी चीज़ की बुकनी, २ पाचक, ३. स्रोपि ।

चूरण-दे० 'चूरन'।

चूरन-(सं० चूर्ण)-१ चुर्ण, बुकनी, २ पाचक, ३. चूर्णरूप में कोई श्रोपिं। उ० २. श्रमिश्र मूरिमय चूरन चारू। (मा० शशश)

चूर्या-(सं०)-दे० 'चूरन'।

चेटक-(सं०)-१. दास, नौकर, २. दूत, ३. चटक-मटक, टीम-टाम, ४. जादू, इन्द्रजाल, ४ फुर्ती, जल्दी, ६ मंत्र, टोटका, ७ तमाशा, खेला । उ० ७. नट ज्यों जिन पेट-कुपेटक कोटिक चेटक कीतुक ठाट ठटो। (क॰ ७१८६) चेटकी-१ नौकरानी, दासी, २. तमाशा दिखानेवाला, जादूगर, वाजीगर, इन्द्रजाली। उ० २ किसवी, किसान-कुल, बनिक, भिखारी, भाँट, चाकर, चपल, नट चोर चार चेटकी । (क० ७।६६।)

चेटुवा-(सं० चटक)-चिडिये के का बचा। उ० ग्रंड फोरि कियो चेद्ववा, तुष पर्यो नीर निहारि। (दो० ३०३)

चेत-(सं०चेतस्) १. चित्त की वृत्ति, चेतना, संज्ञा, २. ज्ञान, बोध, ३ सुध, स्मरण, ४ चेतो, चेत करो, समको। उ० २ मूरुख हृद्यं न चेत जौं गुर मिलर्हि बिरंचि सम। (मा० ६।१६ ख)

चेतन-(स०)-१ अत्मा, जीव, २ मनुष्य, आदमी, ३. प्राणी, जीवधारी, ४. परमेश्वर । उ० ३. जे जह चेतन जीव जहाना। (मा० १।३।२) चेतनहिं-चेतन में। उ० जड़ चेतनहि प्रंथि परि गई। (मा० ७।११७।२)

चेतना-(सं०)-१. बुद्धि, २. सनोवृत्ति, ३. ज्ञानात्मक मनोः वृत्ति, ४ स्मृति, सुधि, ४ चेतनता, संज्ञा, होश ।

चेता-१ चित्त, २. चैतन्य हुन्ना, ३. उपदेशक, ४. होश, याद, ४ चेता हुन्रा, सोचा हुन्रा, चाहा हुन्रा । उ० ४. बैठिहं रामु होइ चित् चेता। (मा० २।११।२) चेतु-चेतो, सावधान हो, चेत करो। उ० चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करिसो। (वि० २६४) चेते-१ चैतन्य हुए, २. ख्याल त्राया, ३ सावधान होकर। उ०३ सेवहिँ तजे अपनपौ, चेते । (वि० १२६)

चेतू-चेत, ज्ञान, होश। उ० रहत न श्रारत कें चित चेतू।

(मा० शर६६।२)

चेरा-(सं० चेटक)-१ नौकर, सेवक, दास, २ चेला, शिष्य। उ० १. करम बचन मन राउर चेरा। (मा० २। १३ १।४) चेरि-दासी, नौकरानी । उ० राम राज वाधक भई मूढ़ मंथरा चेरि। (दो० ३६६) चेरि हि-चेरी को, दासी को । उ० बहुविधि चेरिहि आदरु देई । (मा० २। २३।२) चेरी-दासी, सेविका। उ०्नासु मंथरा मंद मति चेरी कैकह केरि। (मा० २।१२) चेरे-दे० 'चेरा'। दास। उ० जे बिन् काम राम के चेरे। (मा० १।१८।२)

चेराई-गुलामी, चाकरी, सेवा। उ० जो पै चेराई राम की करतो न लजातो।(वि० १४१)

चेरो-दे॰ 'चेरा'। उ० १. बहा तू, हों जीव, तही यक्रर, हो चेरो । (वि० ७६)

चैतन्य-(सं०)-१ चित्स्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा, २. ज्ञानवान, चेतन, ३ परमेश्चर, परवहा, ४. प्रकृति, ४. होशियार, सावधान। उ० २. जो चेतन कहें जड़ करह, जहिं करइ चैतन्य । (मा० ७।११६ख)

चैन-[सं० शयन (?)]-म्राराम, सुख, त्रा्नन्द, कल । उ० कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चैन । (मा० ६।

দও) सिला कपडा, चैल-(सं०)-१. कपद्या, वस्त्र, २. पोशाक। उ० २. चैल चारु सूपन पहिराई । (मा० કાર્સ્ટાર)

चोंच-(सं॰ चंचु)-१. पित्रयो से मुख का अगला भाग जो कठोर होता है। ठोर, २. मुहॅ। उ० १. सीता चरन चोच हति भागा। (मा० ३।१।४)

चोंथे-(?)-फाड़े, खीचे, लसोटे, नोचे। उ० आयो सरन सुखद ण्द्रपंकज चोंये रात्रन वाज के। (गीं० ४।२६)

चोग्रा-(?)-एक प्रकार का सुगंधित इन्य, जो कई सुगंधित

पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है।

चोखा-(सं॰ चोच)-१. जिसमें किसी प्रकार की गन्दगी या मैल न हो, खरा, उत्तम, अच्छा, २. सच्चा, ईमानदार, ३ तेज, धारदार, ४ जल्दी । उ० १. सहित समाज सोह नित् चोया। (मा॰ २।३२४।३) चोखी-'चोखा' का स्त्रीलिंग। उ० १. ये अव लही चतुर चेरी पे चोली चालि चलाकी। (कु॰ ४३) चोखे-अच्छे। दे॰ 'चोखा' उ० लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ हित। (क॰ ७।२४) चोट (सं॰ चुट)-१. ग्राघात, प्रहार, त्राक्रमण, २. घाव, ज्दम, २. वार, दफा, मरतवा। उ० १. जाकी चित्रक चोट चृरन किय रट-सद कुलिस कठोर को। (वि०३१) चोटिया-[सं॰ चूडा (?)]-१. चोटी, शिला, सिर के मध्य के थोड़े से वाल । २. लड़कों के पूरे वाल की गुथी हुई लडी, चोटी। उ० २. उवटों न्हाहु गुहाँ चोटिया, वर्लि, देखि भलो वर करिहि वड़ाई। (कृ० १३)

चोटी-(सं॰ चूडा)-१. शिखा, चोटिया, २. शिखा, पहाड का ऊचा भाग, २. श्रीरतों के सिर का जूरा । उ० १. हाथ

कपिनाथ ही के चोटी चोर साहु की। (ह० २८)

चोप-(?)-१. चाह, इच्छा, ख्वाहिश, २. चाव, शौक, ू३. उमंग, जोश। उ० ३ मनहुँ मत्त गजगन निरित्व सिंघ किसोरहि चोप। (मा० १।२६७)

चोर-(सं०)-जो छिपकर पराई वस्तु का अपहरण करे, तस्कर। उ० चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई। (मा० २। २०।३) चोरऊ-चोर भी। उ० नाथ ही के हाय सब चोरऊ पहरु। (वि० २४०) चौरहि-चोर को। उ० चोरहि

चंदिनि राति न भावा। (मा० २।११।४)

चारत-चुराते है, चुरा लेते हैं। उ० फेरत पानि-सरोजनि सायक, चोरत चितिह सहज मुसुकात। (गी॰ २।१४) चोरि-चुराकर, छिपाकर। उ० किए सहित सनेह जे अध हृदय राखे चोरि। (वि॰ १४८) चोरे-१ चुराए, २. चुगकर । उ० १. प्रेम सो पीछे तिरीछे प्रियाहि चितै चितु दें, चले ले चित चोरे। (क० २।२६) चोर्यो-चुराया, चुरा लिया। उ० सुख सनेह तेहि समय को तुलसी जाने जाको चोरयो है चित चहुँ भाई। (गी० १।१२)

चोरा-चोर, चुराने वाला। उ० लोचन सुखद विस्व

चितचोरा। (मा० शरश्रार)

चोरी-१ अपहरण, चुराना, २ द्विपात्र की वात । उ० २. श्रीरउ एक कहर निज चोरी। (मा० १।१६६।२)

चोलना-(सं० चोल)-चोला, एक प्रकार का लंबा कुर्ता जिमे माध् लोग पहिनते हैं। उ० चौतनी चौतना काछे, सिव ! सोह जाने पाछे। (गी० ११७२)

चोराइ-१. चुराकर, २. चोरावे। चोराई-१ चुरा. चोरी कुर, २. चुराया। उ० १. हेरनि हँसनि हिय लिये हैं

चोगई। (गी० २।४०) चीं क-(सं व चमकृत)-चीं क पढ़े, चौंककर । उ० कौन की ष्ट्राँक पर चाँक चन्डीय निधि। (क० ६।४४) चौकि-घोषका । ए० अपनोकि अर्लाक्कि रूप मृगी मृग चौकि

चकें चित्रवें चित दे। (क॰ २।२७) चौंके चिकत हुए, ग्रारचर्यचिकत हुए। उ० चौंके विरंचि संकर सहित, कोल, कमठ अहिँ कलमल्यो । (क॰ १।११)

चौंतिस-(सं० चतुस्त्रिशत्)-१. तीस और चार, ३४,२ क से च तक ३४ अचरें। उ० २. चौतिस के प्रस्तार में

<sub>ऋरथ</sub> भेद परमान । (स० ३१०)

चौंध-(सं० चक् + ग्रंध)-चमक के कारण श्रांख का न ठहर सक्ना, चकाचौंच। चौंघी-'चौंघ' का स्त्रीलिंग। दे॰ 'चौध'। उ॰ चितवत मोहिं लगी चौंधी सी जानों न

कौन कहाँ तें धो त्राए। (गी० २।३४)

चौक-(चतुष्क)-१, वाजार का मध्य, ह्वौराहा, २. ग्राँगन, प्रांगण, ३. चौकोर भूमि, ४. मंगल के अवसर पर भूमि पर आदे आदि के द्वारा की गई रचना, जिस पर देव-पूजन श्रादि होता है। उ०४ राजमनि रचि बहु चौक पुराई। (मा० ७।६।२) चौक चौक का यहुवचन । दे० 'चौक'। उ० ४. रचहु मंजु मनि चौके चौक । (मा० २।६।४) चौके-दे॰ 'चौकें'। चौकें-चौक का वहुवचन। दे॰ 'चौक'। उ० ४. चौकें पूरें चार कलस ध्वज साजिह !। (जा० २०४)

चौकी-(सं॰ चतुष्की) १. चार पैरोंवाला चारपाई की शक्ल का तख्त, २. स्त्रिं के हार त्रादि में बीच में लगा चौकोर हुकड़ा जो छाती पर लटकता रहता है। संभवतः ऐसी कोई चीज आज के तमगे आदि की तरह पहले जीतनेवाले को दी जाती थी। उ० २. मानों लसी तुलसी हनुमान हिए जगजीति जराय की चौकी। (क॰ ७।१४३)

चौगान-(फा०)-१ एक खेल जिसमें लकड़ी के बल्ले से घोड़े पर चढ़कर खेलते हैं। २ चौगान खेलने का ढंडा, ३ नगाडा वजाने का डंडा, ४ उद्यान, वाग, मैदान, ४. निर्जन स्थान। चौगान-चौगान, चौगान को, दें वौगान'। उ० १. कर-कमलिन विचित्र चौगानें, खेलन लगे खेल रिक्तये। (गी० १।४३)

चौगाना-दे॰ 'चौगान'। उ० १. खेलिहर्हि भालु कीस

चौगाना । (मा० ६।२७।३)

चौ्गुन-(सं॰ चतुर्गुंग)-चौगुना, चारगुना । उ॰ मुख प्रसन चित चौगुन चाऊँ। (मा॰ २।४१।४) चौगुनी-चारगुनी, च्तुर्गुणी। उ० लिकाई वीती अचेत चित, चंचलता चौगुनी चाय । (वि॰ ८३)

चौगुनो-चार्गुना, चौगुना । उ० तिलक को बोल्यो, दियो

वन, चौगुनो चित चाउ। (गी० २।४७)

चौतनियाँ-दे॰ 'चौतनीं'। उ० भाल। तिलक मासिविंडु विराजत, सोहति सीस लाल चौतनियाँ । (गी॰ ११३१) चौतनीं-(सं॰ चतुर + तनिका)-यचों की टोपियाँ या कुल-हियाँ जिनमें चार बंद लगे रहते हैं। चौकोर टोपियाँ। उ० पीत चौतनीं सिरिन्ह सुहाई । (मा० १।२४३।४)

चौथ-(सं॰ चतूर्थी) १ पखवारे की चौथी तिथि, २. चौथा श्रंश। उ० १. चीय चारु उनचास पुर, घर घर मंगल

चार । (प्र० ४।७।७)

चौयपन-(सं॰ चतुर्थ + पर्वन् )-चौयापन, वृद्धावस्था । चीयपनु-दे (चौयपन'। उ० होइ न विपय बिराग भवत यसत भा चौवपतु। (मा० १।१४२)

चौथि-दे॰ 'चौथ'। उ॰ १. चौथि चारि परिहरहु बुद्धिमन, चित श्रह्कार । (वि० २०३)

चौथें-चौथे । उ॰ चौथें दिवस श्रवधपुर श्राए । (मा॰ २।३२२।३)

चौर्येपन-देर्० 'चौथेपन'। उ० चौथेपन जाइहि नृप कानन। (मा० ६।७।२)

चौथे-(सं० चतुर्य)-चौथा, तीन के बाद का।

चौथेपन-दे० 'चौथपन'।

चौदिसि-(सं० चतुर्दशी)-पच के १४वें दिन पड़नेवाली तिथि।चौदस । उ० चौदिस चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल। (वि० २०३)

चौदह-(स० चतुर्दश)-दस और चार, १४ । उ० दे०

'चौदसि'।

चौपट-(सं॰ चतुर् + पट-) वर्वाद, नप्ट, जिसके चारो पट बरावर हों, अर्थात् जो अरचित या छिन्न-भिन्न हो । उ॰ विस्त वेगि सब चौपट होई । (मा॰ १।१८०।३)

चौपाई -चौपाइयाँ। उ० १. सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरै। (मा० ७।१२०। छं०२) चौपाई- (सं० चतुष्पदी)-१ एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चर्या में १६ मात्राएँ होती हैं। चौपाई के कई भेद होते हैं। तुलसी ने मानस में दोहे और चौपाइयों

का प्रयोग किया है। २. चाग्पाई। उ० १. पुरइनि सघन चारु चौपाई। (मार्श्व १।३७।२)

चौवारा—(सं० चतुर + द्वार) -कोठ के जपर का ऐसा कमरा जिसमें चार दरवाज़े हों, हवादार घर, बॅगला। चौावरे— 'चौवारा' का बहुबचन। दे० 'चौवारा'। उ० मनिमय रचित चारु चौवारे। (सा० २।६०।४)

चौरानल-चारो ओर अग्नि। उ० ईति अति भीति-ग्रह-प्रेत-चौरानल-व्याधिवाधा समन धोर मारी। (वि० २८)

चौरासी-(सं० चतुराशीति)-श्रस्ती से चार श्रधिक, मध । उ० श्राकर चारि लाख चौरासी । (सा० शमाः)

चौहट-(सं० चेतुर + हृह)-जिसमें चारो श्रोर दूकानें हो, सदर वाज़ार, चौक, चौराहा। उ० चौहट सुंदर गर्ली सुहाई। (मा० १।२१३।४)

चौहरू-दे 'चौहर'।

चौहद्दा-दे॰ 'चौहट'।

च्युत-(सं॰)-१ गिरा हुत्रा, पतित, अष्ट, २. पराहसुख, विस्रख।

च्वै-(सं० च्यू)-१. गिरना, चूना, २ गर्भ गिरना । उ० १. तुलसी सुनि म्राम वधू विथकी, पुलकी तन स्रौ चले लोचन च्वै। (क० २।१८) २. जननी कत भार मुई दस मास, भई किन वाँस, गई किन च्वै। (क० ७।४०)

छ

छँगन-(?)-प्रिय वालक, छोटा और प्यारा बच्चा । उ० छॅ-गन-मँगन भँगना खेलत चारु चार्यो भाई। (गी०१।२७) छॅटि-(?)-छाँटकर, चुनकर । उ०तीखे तुरंग कुरंग सुरंगिन सानि चढ़े छॅटि क्वेल छबीले । (क० ६।३२)

छड-(सं॰ छोरण)-छोड़े, त्यागे। उ॰ जाय सो जती कहाय

विषय-वासना न छंडे। (क॰ ७।११६)

छंद-(सं० छंदस्)-१ वेदों के वाक्यों का वह भेद जो अचरो की गणना के अनुसार किया गया है, २ वेद, ३ वह वाक्य या पंक्ति जिसमें वर्ण या मात्रा की गणना के अनुसार विराम श्रादि का नियम हो। पद्य के लिए प्रयुक्त छंद। इसके मात्रिक श्रोर वर्णिक दो भेद होते हैं, फिर दोनों के दोहा-चौपाई श्रादि कितने ही भेद-विभेद होते हैं। ४ इच्छा, ४. वंधन, गाँठ, ६. कपट, छल, ७ समूह, जाल, द स्वच्छंद, स्वतंत्र, उन्मुक्त। उ० ३ छंद सोरठा सुन्दर दोहा। (मा० १।३७।३) द श्रविवर तहें छंद वास, गावतक लकंठहास। (गी० २।४३) छदसाम्-(सं०)- छंदों का। उ० वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामि। (मा० १।३। श्लो० १)

छ (१)-(सं० षट्)-गिर्नती में पाँच से एक अधिक, छः। उ० छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई। (मा० १। १७३।१) छ (२)-(सं०)-१ निर्मल, साफ, २. तरल, चंचल, ३. खंड, दुकड़ा, ४. काटना, ४ ढाँकना, ६. घर ।

छई (१)-(सं० चय)-१. एक रोग का नाम, राजयक्मा, चयी, २ नष्ट हुई, समाप्त हुई। उ० १. पर सुख देखि जरनि सोइ छई। (मा० ७।१२१।१७)

छई (२) (सं० छादन)-छाई, छा गई, टक लिया। छगत-(?)-१. छोटा बालक, प्यारा छौर भोला-भाला शिशु, २. बच्चो को छलाने के लिए एक प्यार का शब्द।

उ० २. कहित मल्हाइ लाइ उर छिन-छिन छगन छवीले छोटे छैया। (गी० १।१७)

छुळूँ दरि-दे॰ 'छुट्टूँ दर'।

छुर्जूदर-(स॰ छुछुद्री या छुछुन्दर)-चृहे की जाति का एक जंतु। कहा जाता है कि साँप यदि छुछुद्दर को पकड लेता है तो दोनों प्रकार से उसकी हानि होती है। यदि वह छोड दे तो अंधा हो जाता है श्रोर यदि खाले तो मर जाता है।

छटनि-छूटा का वहुवचन । सौन्दर्यों । उ० बिधि विरचे

बरूथ विद्युत छटनि के। (क॰ २।१६)

छटा-(सं॰)-१ दीप्ति, प्रकाश, २ शोभा, सौंदर्य, छ्वि, ३. विजली । उ० २. शिरसि संकुलित कलकृट पिंगल जटापटल शतकोटि विद्युच्छटामं । (वि॰ ११) छठ-(सं॰ पष्टी)-१ पखत्रारे का छठा दिन, प्रति पच की छुठी तिथि, २. छुठवाँ, पाँचने के वादनाला। उ० २. छुठ दम सील विरति वहु करमा । (मा० ३।३६।१)

छठि-दे० 'छठ'। उ० १. छठि पड्वर्ग करिय जय जनक-

सुता पति लागि। (वि० २०३)

छठी-(सं० पट्ठी)-१. छठ, पखवारेका छठाँ दिन, २. छटी, यालक के जन्म से छुठाँ दिन या उस दिन किया जाने-वाला संस्कार, ३ भाग्य, तकदीर । उ० ३. पिढवी परवी न छठी छमत, ऋगु, जजुर, अथर्वन, साम को। (वि॰ १४४)

छुठें-छुठवें, छुठवाँ। उ० छुठे अवन यह परत कहानी। (मा० १।१६६।१)

छुठे-दे० 'छुठें'।

छड़ाइ-(सं॰ छोरण)-छुड़ा, छीन। उ॰ लेहु छडाइ सीय कह कोऊ। (मा० १।२६६।२) छड़ाइसि-छुडाया, अलग कर दिया। उ० सठ रन भूमि छडाइसि मोही। (मा० ६। १००।४) छड़ावा-छुड़ा दिया। उ० देह जनित अभिमान छडावा। (मा० धारमार)

छड़ीला-(?)-अर्केला।

छत (१<u>)</u>-(सं० चत)-घाव, जख्म। उ० पार्के छत जनु लाग ग्रँगारु। (मा० २।१६१।३)

छत (२)-(सं॰ छत्र)-दीवालों पर कडी आदि रखकर वनाया गया, फर्श, कोठा, पाटन ।

छत (३)-(सं० सत्)-होते हुए, रहते हुए, आछत ।

छतज-१ चत या घाव से निकला हुआ खून, २. लाल, थ्ररुण। उ० २. छतज नयन उर वाहु विसाला। (मा० ६।४३।१)

छति-((सं॰ चित)-हानि, घाटा, टोटा। उ॰ नारि हानि

विसेष छति नाहीं। (मा० ६।६१।६)

छत्तीस-(सं॰ पटित्रशति)-१ तीस और छः, ३६, २. ३६ में ३ और ६ एक दूसरे से विमुख हैं अतः ३६ का अर्थ विमुख या पराङ्मुख भी लिया जाता है। उ० २. जग तें रहु छत्तीस हूं राम-चरन छव तीन। (स॰ २२०)

छत्र (१)-(सं०)-१ छाता, छतरी, धूप या पानी से वॅचने का एक साधन, २. राजात्रों का छाता जो राजचिह्नों में से है। ३ देज, राष्ट्र, ४. शरीर, ४ धन, दौलत, ६ पानी, जल, ७ मुकुट। उ० २ छत्र मुकुट तार्टक तव हते एकहीं वान । (सा० ६।१३ क) छत्रछाया-छत्र का आश्र्य, छत्र के नीचे। उ॰ छोनी में के छोनीपति छाजै जिन्हे छत्र-छाया, छोनी-छोनी छाए छिति छाए निमिराज के। (ক০ গাদ)

छत्र (२)-(सं॰ चत्रिय)-वर्ण विशेष, चत्रिय, राजपुत्र। छत्रक-(स॰)-भूकोड, खुभी, कुकुरमुत्ता । उ० तोरी छत्रक

दंड जिमि तब प्रताप बलनाय । (मा० १।२१३) छत्रवंध-(सं०)-१ नीच कुल का चत्रिय, चत्रियाधम, २. प्तित्र के नमान, ३. प्तत्रिय का भाई या सहायक। उ० १. छत्रबंदु तें विप्र यो ताई। (मा० १।१७४।१)

छित्रि-दे॰ 'छित्रिय'। उ० १. छित्र जाति रघुकुल जनसु राम ष्यतुग जगु जान। (मा० २।२२६)

छति ।-(स॰ जित्रय)-१. चार वर्णी में से दूसरा वर्ण,

चित्रय। प्राचीन काल में देश का शासन तथा रक्ता आदि इन लोगों का प्रधान कार्य समका जाता था। २. राजा। उ० १. विस्वविदित छत्रिय कुलद्रोही । (मा० १।-રહરાર)

छत्री-दे॰ 'छत्रिय'। उ० १. वैरी पुनि छत्री पुनि राजा।

(मा० १।१६०।३)

छत्रु-दे॰ 'छत्र (१)'। उ० २. छत्रु अखयबदु मुनि मनु मोहा। (मा० २।१०४।४)

छद-(सं०)-१. ढकनेवाली वस्तु, त्रावरण, ढक्कन, २. पत्त, पंखा, चिडियों का पर, ३. तमाल वृत्त, ४. तेजपात। छन-(सं॰ चर्ए)-१. काल या समय का एक बहुत छोटा भाग, थोडी देर, २. काल, समय, ३. श्रवसर, मौका, ४. उत्सव। उ० २. लोचन लाहु लेहु छन एहीं। (मा० २।११४।३) छनहिं छन-प्रतिचरा, चरा-चरा पर। उ० वरपहिं सुमन छन्हिं छन देवा। (मा० १।३४६।३) छनछन-१. थोडी-थोड़ी देर, २. घडी-घटी, जल्दी-जल्दी । छनमंग-(सं० चणमंगुर)-एक चण या थोडी देर में ही नाश होनेवाला, अनित्य, नाशवान ।

छनभगु-दे० 'छनभंग'।

छनभगू-दे॰ 'छनभंग' । उ० राम विरहँ तजि जनु छनभंगू। (मा० रार१११४)

छनिक-(सं-चणिक)-चणभंगुर, एक चण त्रनित्य, जिसका जीवन वहुत थोडा हो **।** 

छन्न-(सं०)-१ ढ्का हुआ, आच्छादित, २. तुस, गायब, ३. नष्ट, ४. निर्जन स्थान, एकांत ।

छपत-(सं० चिप)-छिपता है, गुप्त होता है। उ० मंगल मुद उदित होत, कलिमल छ्ल छ्पत । (वि० १३०)

छ १५ (सं॰ षटपद) - अमर, भौरा। उ॰ पठयो है छपद छ्यीले कान्ह केंहू कहूँ। (क० ७१३५)

छपन-(सं० चपण)-विनाश, नाश, संहार । उ० छोनी में न कुँड्यौ छ्प्यौ छोनिप को छोना छोटो, छोनिप-छपन वाँको विरुद वहुत हो। (क॰ १।१८) छपनहार-विनाशक, नाश करनेवाला । उ० कीन्हीं छोनी छत्री विनु छोनिप छपनहार। (क॰ ६।२६)

छपा-(सं० चपा)-१. रात्रि, रात, २. हल्दी। उ०१. नखत सुमन, नभ विटप वाँडि मानो छपा छिटकि छिब छाई।

(गी० १।१६)

छपाई-छिप, छिपने का भाव। उ० उठी रेनु रवि गयउ छपाई। (मा० ६।७६।४)

छुपाकर-(सं० चपाकर)-१.चंद्रमा, चाँद, २.कपूर । उ० १. निकट भए विलसत सकल एक छपाकर छाड़। (स॰ ६२४)

छुपाये-१ छिपाकर, गुप्त कर, २ छिपाए, छिपा दिये, छिपा लिया। उ० २ नील जलट पर उद्घगन निरखत तर्जि सुमाव सनों तडित छुपाए। (गी० १।२३)

छप्यो-(सं० चिप) -छिपे हुए, छिपे थे। उ० छोनी में न ढाँड्यो छुप्यो छोनिय को छोना छोटो । (क॰ १।१८)

छवि-टे॰ 'छवि'। उ० १. निज छवि रति मनोज मृदु हरही। (मा० २।६१।१) छविमय-शोभायुक्त, सुन्दर। उ० ऋषि तिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छ्विमय देह धरी। (गी॰ १११४) छुबिहि-छुवि को, शोभा को। उ० प्रभु प्रताप रिव छिबिहि न हरिही। (मा० २।२०६।२)

छुबी-दे॰ 'छुबि'। उ॰ १ तन काम अनेक अनूप छुवी।

(सा० ६। १११। छं० २)

छवीला-[सं • छवि + ईला (प्रत्यय)]-शोभा युक्त, वाँका, मुहावना, सुंदर । छवीलीं-छबीली का बहुवचन । दे० 'छुबीली'। उ० छोटी छोटी गोडियाँ अगुरियाँ छुबीलीं छोटी। (गी॰ ११३०) छवीली-सुन्दरी, छवीला का स्त्री-लिंग रूप। दे० 'छवीला'। छवीले-दे० 'छवीला'। उ० पठयो है छपद छवीले कान्ह कैहू

छम-(सं० त्रम्)-१ शक्त, समर्थ, उपयुक्त, २. शक्ति, बल्। उ० १. ब्रह्म-विसिख ब्रह्मांड दहन-छम गर्भ न नृपति जरधो।

(वि० २३६)

छमत (१)-(सं० चमा)-चमा करता है।

छ-्मत (२)-(सं॰ षट् + मत)-छः दर्शनों के मत। कगाद के परमाणु-प्रधान वैशेपिक, गौतम के द्रव्य प्रधान न्याय, कपिल के पुरुष-प्रकृति-प्रधान सांख्य, पतंजलि के ईश्वर प्रधान योग, जैमिनि के कर्स-प्रधान पूर्वमीमांसा, तथा व्यास के ब्रह्म-प्रधान उत्तर मीमासा-इन छः दर्शनों या शास्त्रों के मत । उ० छ-मत विमत, न पुरातन मत, एक मत नेति नेति नेति नित निगम करत । (वि० २४१)

छमता-(सं॰ चमता)-सामर्थ्य, योग्यता, शक्ति। छम्ब-समा कीजिएगा। उ० छमब आजु श्रति श्रभुचित मोरा। (मा० २।२६७।३) छमबि-त्तमा करना, त्तमा कीनिएगा। उ० छमवि देवि बिं अविनय सोरी। (मा० शहशरे) छम्ह-चमा करो, चमा कीजिए। उ० छमह छुमा मंदिर दोउ आता। (मा० १।२८४।३) छुमहूँ-छुमा करें, चमा कीजिए। उ० लघु मति चापलता कवि छमहूँ। (मा० २।३०४।१)

छुमा (१)-(सं॰ चमा)-चित्त की एक प्रकार की वृत्ति जिससे मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए हुए कष्ट या दूसरे हारा किये गये अपराध को चुपचाप सह लेता है और उसके हृद्य में प्रतिकार की भावना भी नहीं उठती। चांति, सहन करने की वृत्ति, सहन-शक्ति। उ० छमहु छमा मंदिर

दोउ भ्राता। (मा० १।२८४।३) छमा (२)-(सं० ध्मा)-पृथ्वी, धरती । उ० बिस्व भार भर

श्रवल चमा सी। (मा० ११३ ११४)

छमाइ-समा मँगवाकर, माफी मँगवाकर । उ० छमि अप राध, छमाइ पाँइ परि, इतौ न अनत समाउ। (वि० १००) छमाय-दे॰ 'छमाइ'। छमि-चमा कर, सहकर। उ॰ छुमि अपराध, छुमाइ पाँइ परि, इतौ न अन्त समाउ। (वि॰ १००) छुमित्र-त्तमा कीजिए, माफी दीजिए। उ० कौसिक कहा छमित्र अपराधु। (मा० १।२७४।३) छमिए-चमा कीजिए। उ॰ चित्रकृट चिलए सब मिलि, बलि, छमिए मोहिं हहा है। (गी० २।६४) छमिहिं - समा करेंगे। उ० छमिहिह सज्जन मोरि ढिठाई। (सा० रामाध) छमिहि-चमा करेंगे। उ० छमिहि देउ अति आर्ति जानी। (मा० २।३००।४) छि है-समा करेंगे, माफी देंगे। उ० सोचै सब याके अब कैसे प्रभु छमिहै। (क० ७।७१)

छमेहु-चमा कीजिएगा। उ० छमेहु सकल अपराध अब होह प्रसन्न वरु देहु। (सा० १।१०१)

छुमासील-(त्रमाशील)-त्रमा करनेवाला, शांत । उ० छमासील जे पर उपकारी । (मा० ७।१०६।३) छुमुख–(सं० पट् + मुख)-पडानन, कार्तिकेय । उ० छुमुख गनेस ते महेस के पियारे लोग। (क० ७।१६६)

छमैया-इसा करनेवाला, इसाशील ! उ० काय गिरा मन के जन के अपराध सबै छल छाँडि छमैया । (छ० ७।४३) छ्य-(सं० चय)-१. नाश, हानि, २. चय रोग, ३ प्रलय कल्पांत । उ० १. जेहिं रिपुछ्य सोइ रचेन्हि उपाऊ । (मा० १।१७०।४)

छयल-[सं ॰ छवि + इल्ल (प्रा॰ प्रत्यय)]-सुंदर ग्रीर बना-ठना श्रादमी। सुंदर वेश विन्यास युक्त पुरुष। उ० छरे छुबीले छुवल सर्व सूर सुजान नवीन । (मा० १।२६८) छर (१)-(सं० छल)-कपट, फरेब। छरनि-छलों से, छलों द्वारा। उ० बीच पाइ नीच बीच ही छरनि छरथो हो।

(वि० २६६) छरं (२)-(सं० चर)-१. नाशवान, नाश होनेवाला, २.

छुरन(१)-(सं० चरण)-१. चूना, वहना, २. नाश होना, त्त्रय होना ।

छरन (२)-(सं० छुल्)-छलनेवाला, छुलिया। उ० गंग-जनक, अनंग-अरि-प्रिय, कपटु वटु बलि-छरन। (वि॰

छुरभार-(सं० सार + भार)-पूरा भार, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी। उ॰ यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहीं। (वि० १०४)

छुरिगे–छुले गए। उ० तहँ तहँ नर नारि विनु छर छुरिगे। (गी० श३२)

छरी (१)-(सं॰ शर)-छडी, सीधी, पतली स्त्रीर छोटी लाठी। उ० लिए छरी-बेंत सोधें विभाग। (गी० ७।२२) छरी (२)-(सं० छल)-छली, छलनेवाला।

छरीला-(?)-एकाकी, अकेला।

छरुभार-दे० 'छरभार'।

छुरुभारू-दे॰ 'छुरभार'। उ० लखि श्रपने सिर सबु छुरू-भारू। (मा० रार६०।१)

छरे-(सं०छटा)-श्रन्छे, सुन्दर, श्रद्वितीय । उ० छरे छवीले छ्यल सब सुर सुजान न्वीन। (मा॰ ११२६८)

छरें-छले, धोला दें। छरेगी-छलेगी, घोला देगी। उ० बाहुबल बालक छवीले छोटे छरैगी। (ह० २४) छरो-छला, धोखा दिया। उ० गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है। (क॰ ७।८४) छरथौ-छला, छल किया, घोखा दिया। उ० वीच पाइ नीच बीच ही छरनि छरयो हों। (वि०

छल-(सं०)-१. कपट, चंचना, पूर्तता, धोखा, २. वहाना, च्याज, मिस । उ० १. सुब मिलि करहु छाडि छल छोहू। (सा० ११८१२) छलछाहँ-१. टोना-टोटका घाटि, २. धोखेवाजी। उ० १. वेदन विपस पाप ताप छलछाहँ की। (ह० २६) छल-छाउ-डे० 'छलछाय'। उ० अप- नाए सुत्रीव विभीपन, तिन न तत्यो छल-छाउ। (वि० १००) छलछाय-छन की छाया, धोखेवाजी। छलछिद्र-(सं०)-कपट व्यवहार, धूर्तता । उ० मोहि कपट छलछिट्र न् भावा। (सा० १।४४।२) छलवल-१ साया, २. छल श्रीर वल, ३. थोला, धूर्तता । उ० १. निसिचर छल-यल करइ अनीती। (सा० ६।१४।२)

छलक−(ध्व०)−हिलार, छलकने का भाव। उ० वृडि गयो

जाके वल वारिधि छलक में। (क॰ ६।२४)

छलकारी-छल करने वाली, घोलेवाज उ० होहु कपटसृग तुम्ह छलकारी। (या० ३।२४।१)

छलकिहै-छलकेगी, हिलोर लेगी, वह चलेगी। उ० सनि-खंमिन प्रतिविद-अलक, छवि छलिकहै भरि ग्रॅगनैया। (गी॰ १११) छलके-छलकते हैं, छलकती हैं। उ॰ सनहु उमेंिग ग्रॅंग ग्रॅंग छवि छलकें। (गी॰ १।२८)

छुलन-१. छुल कार्य, धूर्तता का कार्य, २. छुलने के लिए, ३. छलनेवाले । उ० ३. छलन यलि कपट बदु रूप वामन

ब्रह्म, भुवन-पर्व्यंत पद-तीनि करणं। (वि॰ ४२) छलहीं-छलते हैं, ठगते है। उ० वंचक विरचि वेष जगु छुलहीं। (मा० २।१६८।४) छुलि-छुलकर, घोखा देकर। छलाई-छल में, घोले में, छल करने में। उ॰ पांडु के पूत सप्त, कुप्त सुजोधन भो किल छोटो छलाई। (क॰ ७।

छिलिन-छुली का बहुवचन, छिलियों। उ० छिलिन की छोंडी सो निगोडी छोटी जाति पाँति। (क० ७।१८) छली-छुलनेवाला, कपटी, धोखेवाज़ । उ॰ छुली मलीन हीन सवही भ्रॅग, तुलसी सो छीन छाम को ? (वि॰ ६६) छुलु - दे॰ 'छुल'। उ० १ जहुँ जनमें जग जनक जगतपति

विघि हरिहर परिहरि प्रपंच छत्तु । (वि० २४)

छव-(सं॰ पद्)-छ., पाँच और एक, ६। उ० जग तें रहु छत्तीस हे राम चरन छव तीन। (स० २२०) छवतीन-६ और ३। इन्तीन दोनों आसपास रखने पर सन्मुख रहते हें ब्रतः इसका बर्ध सम्मुखता, समीपता ब्रादि लिया जाता है। दे० 'छव'। छहु-(सं० पट्)-१ सभी छ., २. सभी छः शास्त्र । उ० २. चारिहु को छहु को नव को दस ब्राठ को पाठ कुकाठ, ज्यों फारे। (क॰ ७।१०४) छहूँ-छत्रो, छहों। उ॰ कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। (मा० १। ४२।१)

छवनी (१)-(सं॰ शावक, या सं॰ सुत, प्रा॰ सुत्र, हि॰ सुत्रन, सुवन)-पुत्री, वन्ची, छोटी लडकी । उ० भई है प्रगट अति दिव्य देहधरि मानो त्रिभुवन-छवि-छवनी।

(गी० १।४६)

छवनी (२)-(सं० छादन)-छानेवाली, दक्तेवाली । छवा-(सं॰ गावक या वन्स, हिन्दी बछवा)-१ किसी पशु का बच्चा, २ गाय का बच्चा, बाछा । उ० १. ते रन के-हिं केहिर के बिदले ऋरि-कुंजर दें ल द्वा से । (ह॰ १८) छ्वि-(संः)-१. शोभा, सौन्दर्य, २. कांति, प्रभा, चमक । छॉट्त-(सं० छुईन)-छोटता है। उ० मूमि न छाँड्त कपि चरन देखत रिष्टु मट भाग। (मा० ६।३४ च) छाँडहिं-छोदते हैं, त्यागते हैं। उ० ऑटर्हि नचाइ हाहा कराइ। (गी० ७१२२) छाँटा-१ छोड दिया, न्यागा, २. छोडा

हुन्रा, राख । छाँडि-छोडकर, त्यागकर । उ० रामनाम छाँडिं जो भरोसो करें छौर रे! (वि०६६) छाँडिए-त्यागिए, छोडिए । उ० तह तह जिनि छिन छोह छाँडिए कमठ ग्रंड की नाई । (वि० १०३) छॉड़िगो-छोड़ गए, छोड़ गया । उ० कोपि पाँच रोपि, वस के छोहाइ छाँडिगो । (क॰ ६।२४) छाँडिहौँ-छोडूँगा । उ॰ हो मचला लै छाँदिहों जेहि लागि अरथो हो। (वि० २६७) छाँड़ी-छोड़ा । उ० सेवक-छोहते छाँड़ी छमा, तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो । (क० ७।३) छाँडू-छोडो, त्यागो । उ० क्ह तुलसिदास तेहि छाँडू मैन । (गी० २।४८) छाँड़े-१. छोडा, २. छोड़कर, त्याराकर, ३. छोड़ने से। उ० २. चलत कुपंथ वेदसग छाँहै। (स॰ १।१२।१) छाँहै,उँ-छोड़ दिया, छोड़ दिया था। उ० बूढ़ जानि सठ छाँडेडँ तोही। (मा० ६।७४।३) छाँड्यौ-(सं० छर्टन) छोड़ा, त्यागा। उ० छोनी में न छाँ छ्यो छप्यो छोनिप को छोना छोटो। (क० १।१५)

छाँइ-(सं॰ झ्या)-परछाही, छाया, साया। उ० जल को गए लक्खन है लरिका, परिखो, पिय छाँह घरीक है ठाढ़े। (क० २।१२)

छाँही-दे॰ 'छाँह'।

छाइ-(सं० छादन्)-१. छाकर, ढककर, २. छात्रो, बनात्रो, ३. फैला, ४ शोभित। उ० २. तुलसी घर वन बीच ही राम-प्रेम पुर छाइ । (दो॰ २५६) ३. सीतलता ससि की रहि सब जग छाइ। (ब॰ ३३) छाई (१)-(सं॰ बुाद्न)-१. श्राच्छादित, छाई हुई, २. हॅंकी हुई, ूरे. फैली। उ० ३. सोभा सीवँ श्रीव चित्रकाधर बदन श्रमित छिव छाई। (वि॰ ६२) छाउ (१)-(सं॰ छादन)-छात्रो, दको । छाए-फैले, फैल गए, विछ गए। उ॰ सकल लोकू सुख संपति छाए। (मा० १।१६०।३) छार्छी-१. ञ्राता हूँ, दकता हूँ, तोपता हूँ, छाउँ, दक्ँ।

छाई (२)-(सं० छाया)-दे० 'छाँह'। छाई (३)-(सं॰ चार)-राख, धूल, भस्म।

छाउ (२)- सं॰ छाया)-प्रतिविब, छाँह, परछाहीं। उ॰ अपनाए सुमीव विभीषन, तिन न तज्यो छल-छाउ। (वि॰ 900)

छाकू (१)-(१)-कलेवा, जलपान । उ० वलदाऊ देखियत दूरि ते ग्रावित छाक पठाई सेरी मैया। (कृ० १६)

छाक (२)-(सं० चकन)-मतवाला, उन्मत्त ।

छाके-(सं० चकन)-सत्तवाले, उन्मत्त, पिए हुए, श्रघाए हुए। उ० के कलिकाल कराल न सुमत मोह-मार-मद छाके। (वि० २२४)

छाग-(सं०)-वकरा, यज ।

छाछी-(सं॰ छच्छिका)-मद्दा, सही, वह पानी मिला दही या दूध जिस्का घी या मक्खन निकाल लिया गया हो। उ॰ छाछी को ललात जेते राम-नाम के प्रसाद। (क॰ ७।

छाजनि-(सं॰ छाटन)-शोभा देती है, फवती है। उ॰ स्याम सरीर सुचंदन-चिंत, पीत दुक्ल अधिक छवि छाजति। (गी॰ ७१९७) छाजा (२)-(सं॰ छादन)-१. शोभा देता है, फयता है, २.शोभित हुआ, सुन्दर लगा। उ० १.जो कर्षु करिह उनिह सब छाजा। (मा० ३।१७।७) छाजै-शोभा देती है, फबती है। उ० छोनी में के छोनीपति छाजै जिन्हें छत्रछाया । (क॰ १।८)

छाजा (२)-(सं० छाद)-छज्जा, छप्पर ।

छाजा (३)-(१)-१ डगर, रास्ता, ३ सूप।

छाड़-छोड़, छोड़ो, छोड़ दो । उ० नाहिं त छाड़ कहाउव रामा। (मा॰ १।२८१।१) छाड़इ-(सं॰ छुईन)-छोड़ता है, छोड़ रहा है। उ० छोड़इ स्वास कारि जनु साँविनि। (मा० २।१२।४) छाडन-छोडना, त्यागना। उ० भिह्निनि जिमि छाड़न चहति बचेनु भयंकरु बाजु। (मा० २।२८) छाड़ब-छोड़ना, छोड़ियेगा। उ० देवि न हम पर छाड़व क्रोहू। (मा० २।११८।१) छाड़हु-छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दीजिए। उ० छाड्हु वचनु कि धीरज धरहू। (मा० रा ३४।४) छाड़ा-छोड़ा, छोड़ता था, फॅकता था। उ० बर-षह् कबहुँ उपल बहु छाड़ा। (मा० ६।४२।२) छाडि-छोड़कर । उ॰ रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू। (मा॰ र। १४।१) छाड़िय्र-छोड़िए, त्यागिए। उ॰ छाड़िश्र सोच सकल हितकारी। (मा॰ २११४०।४) छाड़िसि-छोड़ा, च्लाया । उ॰ वीरघातिनी छाडिसि साँगी। (का॰ ६।४४। ४) छाडिहर्ज-छोड्र्गा, छोड्र्य्गा । उ० तव मारिहर्ज् कि कृद्धिहर्वं भलीभाति अपनाह । (मा० १।१८१) छाड़िहिं-छोडेंगे, त्यागेंगे । उ॰ सील सनेहन छाडिहि भीरा। (मा॰ २।७१।२) छाड़े-१. छोड़े, २. छोड़ने से । उ० १. छाड़े विषम विसिख उर लागे। (सा० ११८७।२) छाड़ेउ-छोड़ दिया, छोड़ा । उ० प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघु-वीर सम। (मा० ३।२)

छाता-(सं क्षेत्र)-पानी तथा धूप से वँचाने वे लिए व्यव-हत एक प्रसिद्ध वस्तु, छतरी। उ० कटि कै छिन वरिनियाँ

छाता पानिहि हो। (रा॰ ८)

छाती-(सं । छादिन्)-१. सीना, वत्तस्थल, कुच, २. हृद्य, उर, कलेजा, ३. इंडता, हिम्मत । उ० २ कुलिस कठोर निहुर सोइ छाती। (मा० १।११३।४)

छानि-(सं० चालन)-छानकर । उ० तुलसी भरोसो न भवेस भोलानाथ को तो कोटिक कलेस करी मरी छार

छानि सो । (क० ७।१६१)

छाम-(सं॰ चाम)-१. चीण, पतला, कृश, २. थोड़ा, श्रल्प, ३ ध्वंश, नाश, त्तय। उ० १ राम छाम, लरिका लपन, बालि-बालकहि घाल को गनत रीछ जल ज्यों न

वन सें। (गी० श२३) छाय (१)-(स॰ छाया)-छाँह, छाया, परछाह्री।

छाय-(२)-(सं॰ छादन)-आच्छादित करो, छास्रो। छायउ-छा गया, फैल गया। उ० एहि विधि व्याहि सकल सुत जग जस छायउ। (जा० २०२) छाये-१ छाए, फैले, २ शर्ण ली, ठहरे। उ० २. छो्नी-छोनी छाये छिति आए निमिराज के। (क॰ ११८) छायो-छाया, छाया हुआ है। उ० काके भए गए सँग काके, सब सनेह छल-छायो। (वि० २००)

छाया-(सं०)-१. छाँह, परछाहीं, साया, २. प्रतिकृति, थ्रक्स, परछाहीं, ३ शरण, रत्ता पनाह, ४. अनुकरण, नकल, ४. छाया हुआ, ढॅंका, ६. सूर्य की एक पत्नी का

नाम । उ० १. त्रिविध समीर सुसीतल छाया । (मा० १। १०६।२)

छार-(सं० चार)-१. राख, खाक, भस्म, २. धूल, ३. नमक, एक खारा पदार्थ। उ० १. तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा। (मा० ११६४) २. दे० 'छारें'। छारे-छार को, धूल को। उ० पव्बद्द तें छार, छारे पव्बद्द पलक ही। (क० ७।६८)

छारा-दे० 'छार'। उ० २. चितवत कामु भयउ जरि छारा।

(মা০ গাদভাই)

छाल (१)-(सं० छल्ल)-१. बल्कल, वृत्त का छिलका, २.

चर्म, चमड़ा । छाल (२)-(सं० ज्ञालन)-नहाना, धोना, सफाई करना। छाला-दे॰ 'छाल (१)'। उ० २. तन विभृति पट केहरि छाला। (सा० १।६२।१)

छालिका-धोनेवाली, स्वच्छ करनेवाली। उ० त्रिपथगासि,

पुन्यरासि, पापछालिका । (वि० १७)

छालित-साफ किया हुआ, नहस्राया हुआ। उ० रधुपति-भगति-बारि-छालित चित विनु प्रयास ही सूभौ। (वि॰

छावत-छाये हों, फैले हों, फैलता है। उ० जनु सुनरेस देस पुर प्रभुदित प्रजा सकल सुख छावत । (गी० रा४०। २) छावन-छाने के लिए। उ० गुनि गन बोलि कहेउ नृष माँड्व छावन। (जा० १२७) छावा (१)-(सं० छुादन)-१. छाया, छाया गया, दँका गया, २ छा गया, फैल गया। उ० २. सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा। (सा० शहदशह)

छावा (२)-(सं० शावक)-बच्चा, पुत्र, वेटा । छाहीं-१ दे० 'छाँह', र छाया में, छाँह में। उ० २ ते मिलये धरि-धूरि सुजोधन जे चलते बहु छत्र की छाही।

(क० ७।१३२) छाहूँ-छाया भी, परछाही भी। उ० काहे को रोस-दोस काहि धों मेरे ही अभाग मोसों सकुचत छुइ सव छाहूँ। (वि॰ २७४) छाहैं-१. छाँह का बहुवचन, २. छाँह मैं। उ० २. आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करें निज हाथ की छाहैं। (क० ७११)

छिति (१)-(सं॰ चिति)-पृथ्वी, धरती, जमीन । उ० कृदर्हि

गगन मनहुँ छिति छाँडे। (मा० २।१६१।३) छिति (२)-(सं० चय)-चय, नाश, विनाश।

छितिज-(सं० चितिज)-१ मंगल ग्रह, २ न्रकासुर, ३. केंचुत्रा, ४. पेड़, ४. वह स्थान जहाँ दृष्टि पहुँचकर क्क जाती है और ज़मीन तथा आसमान मिले झात होते हैं।

छितिपाल-(सं॰ चितिपाल)-राजा, भूपाल । उ० छाँडि छितिपाल जो परीछित भए कृपालु। (क० ७।१८१)

छिद्र-(सं०)-१. छेद, सूराख़, २ दोप, ३ क्मज़ोरी। उ० २ जो सहि दुख पर छिद् दुरावा । (मा० १।२।३) छिन-(सं॰ चर्ण)-छन, थोडा समय, चर्ण। उ॰ ज्ञान

कृपान समात लगत उर, विहरत छिन-छिन होत निनारे।

छिनि-(सं० छिन्न)-छीन, छीन कर। उ० देखि वधिक-यस

राजमरालिनि लयन लाल छिनि लीजै। (गी० ३।७) छिनु-दे॰ 'छिन' । ट॰ छिनु-छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। (सा० २।१३६)

छिनुकु-चणभर, एक चरा, थोडी देर । उ० कहाई गर्वाइअ छिनुकु श्रमु गवनव अवर्हि कि प्रात । (मा० २।११४)

छिप-(सं॰ चिप्र)-शीव, जल्दी ।

छिया-(स॰ जिस)-१ घिनौनी वस्तु, गन्दी चीज, २ पाखाना, विष्टा । उ० रे. हीं समुमत साई-द्रोहि की गति छार-छिया रे। (वि० ३३)

छिरक-(सं० चिप्त)-छिडकते हैं। उ० छिरकें सुगंध-भरे

मलय-रेनु। (गी० ७।२२)

छींटि-(सं० चिस्)-छीटे। उ० सोनित छीटि छटानि-जटे तुलसी प्रभु सोहैं, महाछवि छूटी। (क॰ ६।४१)

छीके-(सं शिक्य)-१. सीका, सिकहर, डोरी से जाल की भाँति वनी चीज़ जो छत से खटकती रहती है और जिसमें दूध-दही ग्रादि चीजें कुत्ते-बित्ली से वँचने के लिए रखते हैं, २. छीके पर, सिकहर पर। उ॰ २. अब कहि देंडें कहति किन यों किह माँगत दिहद धरयो जो है छीके । (कु० ३०)

छीजहिं-(सं० चयण)-चीण होते हैं, घटते हैं। उ० जाने ते छीजहिं कछु पापी। (मा० ७।१२२।२) छीजहीं-नप्ट होते हैं, घटते हैं, जीए होते हैं। उ० चिक्करहिं मर्कट भालु छल-यल करिह जेहि खल छीजहीं। (मा० ६।८१। छं० १) छीजै-हानि रठावे, त्रीण हो। उ० सिंह देख्यो, तुम्हसों कहा, अव नाकहि आई, कौन दिनहु दिन छीजै ? (ক্তৃ০ ৩)

छीगा-(सं० चीगा)-१. दुर्वल, कमजोर, पतला, २ शिधिल,

छीन-दे॰ 'छीए'। उ० १. छुवा छीन वलहीन सुर सहजेहिं मिलिहर्हि श्राइ। (मा० १।उँ८१)

छीन्ता-(चीणता)-१ चय, नाश, श्रंत, २. निर्बेखता, क्म-ज़ोरी, २. क्र्यता,।दुवलापन, ४. सूस्मता । उ० १. सुमि-रत होत कलिमल-छल-छीनता। (वि० २६२)

छीना (१)-(सं० चीण)-चीण, हीन, रहित । दे० 'छीण'। उ॰ उदासीन सब् संसय छीना। (मा॰ १।६७।४)

छीना (२)-(सं० छिन्न)-छीन लिया, ले लिया। छीनि-छीन, ले, हृदप। उ० छीनि लेइ जनि जान जह तिमि सुरपतिहि न लाज। (मा० १।१२४) छीने (१)-(सं छिन्न)-१. छीन लिया, ले लिया, २. छीनुने पर ले लेने पर, ३ छीने हुए। उ० २. विकल मनहुँ मास्ती मधुः छीने । (मा० २।७६।२)

छीने (२)-(सं० भीग)-१. भीग. कमज़ोर, दुर्वल, २.

कुमज़ीर होने पर।

छीयो-(सं० हुप)-इना, स्पर्श करना । उ० ग्वालि वचन सुनि वहित जलोमित, भलो न भूमि पर बादर छीवो।

र्छार-(मं॰ चीर)-१ दूध, रू. पानी, रू. खीर, दूध में पके चारन शाहि, ४ एकों में निकलने वाली लसदार वस्तु जो ग्राने पर गोंट कहलाती है। उ० १. मिले न मयत वारि एत निवृद्धीर । (वि० १६६) छीरै-द्ध को ।

छीरनिधि-(सं० चीरनिधि)-चीर सागर । पुराणों के अनु-सार सात समुद्रों में से एक जो दूध से भरा माना जाता है। विष्णु इसी में शयन करते हैं। उ० सगुन छीरनिधि-तीर वसत बंज तिहुँ पर विदित बडाई। (कु॰ ५१)

छीरसिंधु-(सं॰ चीरसिंधु)-दे॰ 'छीर सागर'। उ॰ छीरसिंध

गवने मुनिनाथा। (मा० १।१२८।२)

छीर-दे॰ 'छीर'। उ० १. होत प्रांत वट् छीरु मगावा।

(मा० रावस्वाव)

छुत्र्यत-(सं० छुप)-१. छूने, स्पर्श से, २.छूता है। उ० १. सिस कर छुञ्जत विकल जिमि कोकू। (मा० २।२६।२) छुत्र्या-छुत्रा, स्पर्श किया। उ॰ रावन वान छुत्रा नर्हि चापा। (मा० १।२४६।२) छुइ-१. छूकर, छूने से, २. छू जाता। उ० १. जासु छाँह छुइ लेइस सीचा। (मा० श १६४।२) छुए-छूत्रा, स्पर्श किया । उ० दई सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुए पछिताउ । (वि॰ १००) छुयो-१ छूत्रा, स्पर्श किया, २.स्पर्श कीजिए। छ वै-छूकर, स्पर्श कर । उ० सुर तीरथ, तासु मनावत आवत, पावन होत हैं ता तन छवै। (क० ७।३४)

ह्युह्यँदरि–दे० 'छ्रह्यँद्दर'। ड० भइ गति साँप हुर्ह्युँदरि

केरी। (मा० रा४शर)

छुट्रकाए्-(सं० छुट)- छोड़ने पर, छूटने प्र । उ० किलकि-किलकि नाचत चुटकी सुनि ढरपति जननि पानि छुटकाए।

(गी० श२६)

लुटि-सूटकर, श्रलग होकर, सूट। उ० काटत सिर होइहि विकुत छूटि जाइहि तव ध्यान। (मा० ६।६६) छुटिहिं-झूटेंगे, श्रलग होंगे। उ० झुटिहर्हि श्रति कराल बहु सायक। (मा० ६ १२७।३) क्लुटिहि-छूटती है, छूटेगी। उ० तुसिंदास् प्रभु मोह-श्रंखलाँ छुटिहि तुम्हारे छोरे। (वि॰ ११४) हुटैं-१. छूटता, २. छूटने पर। उ० १. छुटै न विपति भंजे विनु रेघुपति स्नुति संदेह निवेरो । (वि॰

खुड़ाइ—(सं० छोरगा)-१, खुड़ाकर, २. खुडा । उ० २. दीन्हों ना छुढ़ाइ किह कुल के कुठार सों। (क० ४।१९) छुडाई-१. छुड़ाने की क्रिया, छुड़ा, २ छुडाया, ३. छीन्ने की किया, छीन। उ० ३. जासु देस नृप लीन्ह छुदाई। (मा० १।१४८) छुड़ाये-छुड़वाया, मुक्त किया ।

ह्युद्धित-(स्० मुधित)-भूखा। उ० खेदखित छुद्धित तृपित

राजा वाजि समेत। (मा० १।१४७)

ह्युद्र-(सं॰ चुद्र)-१. छोटा, श्रत्प, हलका, तुच्छ, २. टरिद्र, क्याल, ३. नीच, ४ क्रूर, निर्दय, दुप्ट। उ० १. जिमि हरिवधिह छुद्र सस चाहा। (मा॰ ३।२८।८)

हुधा-(सं॰ मुघा)-मूख, खाने की इच्छा। उ० बुधाछीन वलहीन सुर सहजेहिं मिलिहर्हि श्राह । (मा॰ १।१८१) ह्युधावंत-भूखा, चुधित । उ० हुधावंत सब निसिचर मेरे ।

(मा० ६।४०।१)

हुधित-(सं॰ ছधित)-भूसा, ছघावंत । उ॰ मुदित हु<sup>धित</sup> जुनु पाइ सुनाजू। (सा० २।२३४।१)

छुभित-(सं॰ छुभित) १. विचलित, चंचलचित्त, २. घूब-राया हुआ। उ० १. छुमित पयोघि कुधर ढगमगहीं। (सा० ६।७६।३)

छुर−(सं० चुर)-छुरा, अस्तूरा, छूरी ।

छुरा−दे॰ 'छुर'। उ॰ साँपनि सों खेलैं, मेलै गरे छुराधार सों। (क॰ ४।११)

हुरी-छोटा हुरा। उ० कपट हुरी उर पाहन टेई। (मा०

रारराश)

छुहे–(१)–रँगे हुए, नाना रंगों से चित्रित किए हुए । उ० छुहे पुरट घट सहज सुहाए । (मा० १।३४४।३)

र्छूछा-(स॰ तुच्छ)-खाली, रिक्त, जिसमें कुछ न हो । उ० प्रेमु भरा मन निज्यति छूछा। (मा० २।२४२।४)

छूँ छी-छूँ छा का स्त्रीलिंग।

खूछी-दे॰ 'छूँ छी'। उ॰ बोली असुभ भरी सुभ छूछी। (मा॰ २।३८।४) छूछें -दे॰ 'छूँ छा'। उ॰ तेहि तें परेड

मनोरथु छूछें। (मा० २।३२।१)

छूट-(सं० छुट)-१ छूटा, मुक्त, २. छूटेगा । उ० १. छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान। (मा० २।४१) २ हठ न छूट छूटै वरु देहा। (मा० १।५०।३) छूटउ-छूटे, छूट जाय । उ० छूटउ बेगि देह यह मोरी । (मा॰ १।४६।४) छूटत-१. है, मुक्त होता है, २. झूटने में । उ० २. जदिप मुवा झरत कठिनई। (मा० ७।११७।२) छुटहिं-झुटते हैं, छूट जाते हैं। उ०सुनत अवन छूटहि सुनि ध्याना। (मा० श्रहशर) छूटि-छूटकर, अलग होकर । उ० मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी। (मा० १।१३४।३) छूटिवे-छूटने, मुक्त होने । उ० छूटिने की जतन विसेप बाँध्यो जायगो । (वि॰ ६८) छूटा-१. छूट गई, मुक्त हुई, २ फैली, फैलती है, ३. वेच गई। उ० २. सोनित छीटि-छटानि-जटे तुलसी प्रभु सोहैं, महा छवि छूटी। (क॰ ६।४१) छू टे-छूट जाती है, जाती रहती है। उ० जैसे दिवस दीप छेवि छूटे। (मा० १।२६३।३) छूटै–१ छूटता, २ छूटने पर, ३. छूटे, छूट जाय । उ० १.बोहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटै। (वि॰ ११४) २. हठ न छूट छूटै बरु देहा। (मा० शप्त०।३)

छूति-(सं० छुप)-छुतका, छूत, स्पर्श । उ० वचन विचार अचार तन, मन, करतव छुत छूति । (दो० ४११)

छुँका-(१)-घेरा, रोका। उ० मेघनाद सुनि श्रवन अस गहु पुनि छुँका श्राइ। (मा० ६।४६) छुँका-१. छुँका, रोका, २. छुँकी हुई, श्रलग की हुई। उ०२. तनु ति रहित छाँह किमि छुँकी। (मा० २।६७।३)

छेत्र-(सं॰ चेत्र)-१. जहाँ कुछ बोया जाता है, छन्न, २. २. योनि, उत्पत्ति स्थान, ३. पुरुयस्थान, प्रयाग, तीर्थ-

स्थान, ४. पत्नी, भार्या, ४. स्थान।

छेत्रु –दे॰ 'चेत्र' । उ० र. छेत्रु अगम गढु गाढ सुहावा ।

(मा० २।१०४।३)

छेदन-(सं०)-१. छेदना, काटना, २. काटने में, नष्ट करने में। उ० २. भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे। (मा० ७।१३। छं० १) छेदनि-छेदने या नष्ट करने की किया। उ० सहस बाहु भुज छेदनिहारा। (मा० ११२७२।४) छेदे-१. छेदा, २. छेदे हुए, छिदे हुए। उ० २. एक एकसर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। (मा० ६।६२। छं०१) छेम-(सं० चेम)-१. कल्याण, कुशल, मंगल, २. प्राप्त वस्तु की रत्ता, २. सुख, श्रानंद । उ० १. जाय जोग जग छेम बिनु, तुलसी के हित राखि । (दो० ४७२)

छेमकरी-(सं०)-१. एक प्रकार की चील जिसका गला सफ़ेद होता है। यह शुभ मानी जाती है। २. मंगल करनेवाली। उ० १. नकुल सुद्रसन दरसनी, छेमकरी चक चाप। (दो० ४६०)

छेमा-दे॰ 'छेम' । उ॰ १. तेहि विनु कोइ न पावइ छेमा ।

(मा० ७।६४।३)

छेरो-(सं॰ छेलिका)-यकरी, त्रजा । उ॰ छेरी छोरो, सोवै सो जगावो जागि जागि रे। (क॰ ४।६)

छैया-(सं० शावक)-बच्चे के लिए प्यार का शब्द, शिश्च । उ० कहति मल्हाइ लाइ उर छिन-छिन छगन छबीले छोटे छैया । (गी० १।१७)

छैल-(सं० छ्वि + इल्ल (प्रत्यय), प्रा० छ्इल्ल)-१. छ्वियुक्त, सुन्दर, रँगीला, बाँका, शौकीन, २. गुंडा, ३. सजा हुआ युवक। उ० १. तें रनकेहरि केहरि के विद्ले श्ररि-कुंजर छैल छ्वा से। (ह० १८)

छैहैं-छा जायँगे। उ० दिन्य दुंदुभी, प्रसंसिहें सुनिगन, नभतल बिमल विमाननि छेहें। (गी० श१०)

छोड़ी-(सं० शावक)-लडकी, वालिका । उ० छलिन की छोंडी सो निगोड़ी छोटी जाति पाँति । (क० ७।१८)

छोट-(स॰ चुद्र)-१. चुद्र, नीच, खोटा, २. लघु, छोटा, ३ सामान्य, साधारण, ४. ओछा, महत्त्वहीन । उ० १. भाग छोट श्रभिलापु बढ कर उँ एक विस्वास । (मा०१।म) छोटाई-१. चुद्रता, नीचता, २. लघुता, छोटापन । उ० २. बढ़े की बड़ाई, छोटे की छोटाई दूरि करें। (वि० १म३)

छोटि–दे० 'झोटी'।

छोटिऐ-छोटी ही, छोटी सी ही। उ० छोटिऐ कछौटी कटि, छोटिऐ तरकसी। (गी० ११४२) छोटी-लघु, जो बड़ी न हो। उ० प्रमु की बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी। (वि० २६२) छोटे-दे० 'छोट'। उ० २ छोटे-छोटे छोहरा अभागे भोरे भागि रे। (क० ४१४) छोटेउ-छोटे भी। उ० नाम प्रताप महामहिमा, अकरे किए खोटेउ, छोटेउ बाढे। (क० ७१२७)

छोड़र्जे-छोड़ूँ, छोड़ता हूँ, छोड़ रहा हूँ। उ० उतर देत छोड़र्जें विनु मारें। (मा०१।२७५।४) छोड़ति-छोड़ देती, छोड़ देती है। उ० छोड़ित छोड़ाये तें, गहाए ते गहति।

(वि० २४६)

छोड़ाए-(सं छोरण) छुड़ाए, छुड़ा दिये। उ० दया लागि हैंसि तुरत छोड़ाए। (मा० १।१२।४) छोडावा-छुड़ाया, मुक्त करवाया। उ० सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा। (मा० ६।२४।८)

छोना-(सं० शावक)-बच्चा, लढ़का । उ० छोनी में न ढाँड्यो छण्यो छोनिप को छोना छोटो । (क० ११९८) छोनिप-(स० चोणिप)-१ भूप, राजा, २, चत्रिय, राज-

्रेपुत्र । उ॰ १ छोनी में न छाँक्यो छप्यो छोनिप को छोना छोटो । (क॰ १।१८)

छोनी-(सं॰ घोणी)-पृथ्वी, धरती, भूमि । उ॰ सहज छमा वरु छोनी । (मा॰ २।२३२।१) छोर्न पति—(सं० चोणीपति) -राजा, भूप, नृप । उ० छोनी में के छोनीपति छाजै जिन्हें छत्रछाया । (क० ११८) छोम—(सं० चोभ)—चित्त का विचलित होना । करुणा, दु:ख, शका, मोह, लोभ ग्रादि के कारण चित्त का चंचल होना, घवराहट, खलवली । उ० लोभ न छोभ न राग न दोहा । (मा० २।१३०।१)

छोमा-दे॰ 'छोभ'। १ चोभ, २. चुन्ध हुआ। उ॰ २.पितु पनु सुमिरि वहुरि मनु छोभा। (मा॰ १।२४८।१)

छोमित-(सं॰ चोभित)-चंचल, भयभीत, विचलित, घव-राया हुआ।

छोमु-दे॰ 'छोम'। उ॰ संकर उर अति छोमु सती न जानहिं मरमु सोइ। (मा॰ ११४८ ख)

छोर-(सं० छोरण)-१. मुक्त करनेवाला, छोड़ने या छुड़ाने-वाला, २. किनारा, अंत, सीमा, ३ नोक अनी १ उ० १.

वंदि-छोर तेरो नाम है, विरुद्दैत बहेरो । (वि० १४६)
छोरइ-१- छोहे, खोले, २ खोलता है, छुड़ा देता है । उ०
२. देखी भगित जो छोरइ ताही । (मा० ११२०२।२)
छोरत-१. छोड़ता है, मुक्त करता है, २. छीनता है, अपहरण करता है, ३. खोलते हुए । उ० ३ छोरत अथि
जानि खगराया । (मा० ७११मा३) छोरन-छोड़ने,
खोलने । उ० छोरन अथि पाव जों सोई । (मा० ७।
११मा३) छोरी (१)-(सं० छोरण)-१. छोड़ा, खोला,
२ छीना, लिया, ३. छोड़, खोल, मुक्तकर । उ० ३. सोइ
अविद्यन वस जसुमित बाँच्यो हिठ सकत न छोरी ।
(वि० ६म) छोरे-१. छोड़े, खोले, २. छीन । उ० २ अवलोकत मुख देत परम मुख लेत सरद-सिस की छिव छोरे।
(गी० ३।२) छोरो-छोडो, खोलो । उ० हाथी छोरो,
घोरा छोरो, महिप वृपभ छोरो । (क० ४।६)

छोरी (२)-(सं० शावक)-लडुकी।

छोत्त-(सं छल्ल)-१. छीलते हुए, २. छीलते हैं, ३. छीलने में। उ० ३. रच्यो रची विधि जो छोलत छवि-छूटी। (गी० २।२१) छोलिछालि-छील छालकर, साफ कर, ठीक कर, काटपीट कर। उ० गढि-गुढि छोलि छालि कुंद की सी भाई याते। (क० ७।६३) छोली-१ छीला, २. छीलकर, काट कर। उ० २. सजि प्रतीति बहुबिधि गढि छोली। (मा० २।१७।२)

छोह-(सं कोभ)-१ ममता, प्रेस, स्नेह, २. दया, अनुब्रह, ३. दुःख। उ०१. भाई को न मोह, छोह सीय को न, नुलसीस। (क०६।४२)

छोहरा-(सं० शावक)-छोकड़ा, बालकों के लिए अनीदर या प्यार का शब्द । उ० छोटे-छोटे छोहरा अभागे भोरे भागि रे। (क० श६)

छोहा-दे० 'छोह'। उ०२ नाथ कीन्हि मोपर श्रति छोहा। (मा० ७।१२३।२)

छोहाइ-क्रपाकर, स्नेह कर। उ० कोपि पाँव रोपि, बस कै छोहाइ छाँडिगो। (क० ६।२४)

छोहु-दे॰ 'छोह'। उ०२. कर्राह छोहु सव रौरिहि नाई । (मा० २।३।२)

छोहू-दे॰ 'छोह'। ट॰ १. आरति मोर नाथ कर छोहू। (मा०२।३१४।३)

छौंड़ी (१)-(सं० शावक)-छोरी, लड़की।

छौंड़ी (२)-(सं० चुंडा)-श्रनाज आदि रखने के लिए मिटी का एक बहुत बड़ा बर्तन।

छौंड़ी (३)-(१)-दही मथने की मथानी।

छौना-(दे॰ छवनी)-वच्चा, छोटा लडका, बालक। उ॰ मनहुँ विनोद लरत छवि छौना। (गी॰ ११२१)

ज

जंगम-(सं०)-१. चलने फिरनेवाला, चर, चलता फिरता, २. एक विशिष्ट प्रकार के साधु। उ० १. जो जग जंगम तीरथराजू। (मा० १।२।४)

जंवा-दे॰ 'जंघा'।

जंब-दे॰ 'जंबा'। उ० कल कदलि जंब, पद कमल लाल। (वि० १४)

जंश-(सं॰)-घुटने से ऊपर का माग, रान, उरु। उ० जंबा जानु त्रानु केटलि उर. कटि किंकिनि, पटपीत सुहावन। (गी॰ ७।१६)

जंजाल-(सं॰ जंग + जाल)-१. प्रपंच, संभट, वखेडा, २. यंधन, फॅमाव, ३. वडा जाल जिसमें जीव-जंतु फॅसाए जाते हैं। उ॰ २. तुलसिदास सठ तेहि भज्ज छाडि कपट जंजान। (मा॰ १।२११)

जंजाला-रे॰ 'जंजाल'। उ०१. तथा २. गृह कारज नाना जंजाला। (सा० ११३८१४) जंता (१)-(सं०,यंत्र)-यंत्रणा देनेवाला, शासन करनेवाला। उ० साकिनी डाकिनी-पूतना-प्रेत-वैताल-भूत-प्रमथ-जूथ-जंता। (वि० २६)

जता (२)-(सं० यंत्र) -१. यंत्र, मशीन, २. कला, हुनर ।

जंता (३)-(?)-सारथी, सूत ।

जंतु—(सं॰)—जीव, प्राणी, जानवर, जन्म लेनेवाला, देहधारी, कीट-पतंग, छुद्द जीव । उ॰ कासी मरत जंतु अवलोकी । (मा॰ १।११६।१)

जंत-(सं० यंत्र)-१. कल, खोज़ार, २. तांत्रिक यंत्र, ३. ताला, ४. वाजा । उ० १. सुकृत-सुमन तिल-मोद बासि विधि जतन-जंत्र भरि धानी । (गी० ११४) २. जयति पर-जंत्र-मंत्राभिचार-यसन, कारमनि- कूट-कृत्यादि-हंता । (वि॰ २६)

जंत्रित-(सं॰ यत्रित)-१. वंद, ताला दिया हुत्रा, २. बँधा

हुत्रा, बशीभूत, ३. पीड़ित। उ० १. लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहिं बाट। (मा० ४।३०)

जत्री—(सं० यंत्रिन्)-१. वश में किया हुन्रा, २. कील किया हुन्ना, ताला दिया हुन्ना, ३. ताला, शिकंजा, ४. तार खींचने का यंत्र। उ० २. भरत भगति सब के मित जंत्री। (मा० २।३०३।१)

जबु-(सं०)-जासुन का पेड या जासुन का फल। उ० पाकरि

जंबु रसाल तमाला। (मा० २।२३७।१)

जंबुक-(सं०)-गीदड, श्रगाल, सियार। उ० कटकटिह जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचही। (मा० ३।२०। छं० १) जबुकनि-जंबुक का बहुवचन, बहुत से गीदड। उ० हाट सी उठित जंबुकिन लूट्यो। (क० ६।४६)

जैंभात-(सं० जंभन)-१. जॅभाई खेते हैं, उनीर्दे होते हैं, २. जॅंभाते हुए। उ० २. हो जॅभात श्रलसात, तान ! तेरी

वानि जानि मै पाई। (गी० १।१६)

ज-१. उत्पन्न, जात, पैदा, २ वेग, गित, ३. विप, ज़हर, ४. जन्म, उत्पत्ति, ४. पिता, ६. जीतनेवाला, ७. प्रेत, पिशाच, म. तेज, प्रकाश, ६. वेगवान, १०. विष्णु, ११. जगण। इसके आदि और श्रंत में लघु और मध्य में गुरुवर्ण होता है। जा = 'ज' का स्त्रीलिंग। जैसे 'गिरिजा' = गिरि से उत्पन्न वालिका अर्थात् पार्वती। दे० 'गिरिजा'। जहहैं—१. जायंगे, २. नष्ट हो जायँगे। उ० २. तुलसी ते दसकंघ ज्यों जहहैं सहित समाज। (दो० ४१६)

जई (१)-(सं० यंव)-१. श्रंकुर, श्रंखुश्रा, २. उन फलों की बितया जिनमें-बितया के साथ फूल भी लगा रहता है। जैसे खीरे या कुम्हडे श्रादि की जई। ३. जो का छोटा श्रंकुर, ४. एक प्रकार का श्रंज जो जो से पतला होता है। उ० २. सरुप बरिज तरिजए तरजनी, कुम्हिलैंहै कुम्हड़े की जई है। (वि० १३६)

जई (२)-(सं० जियन्)-विजयी, जीतनेवाला । उ०' तुलसी मुदित जाकों राजा राम जई है । (गी० १।८४)

जड (१)-(सं० य.)-जो, यदि, अगर।

जड (२)-(सं॰ यर्व)-जी, एक प्रसिद्ध श्रन ।

जए-(सं० जय)-१. जीत लिए, २ विजय की कामना का शब्द, जय। उ० १ निहं तनु सम्हार्राह, छ्वि निहारिंह निमिष रिपु जनु रन जए। (जा० १४३) २. उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलिंह जय जए। (मा० ६। १०२। छं० १)

जन्नपति-(सं० यन्नपति)-कुत्रेर, यन्नों के पति।

जग (१)-(संब जगत्)-१. संसार, दुनिया, २. जंगम, ३. वायु, ४. संसार के लोग। उ०१. तव प्रभाउ जग विदित न केही। (मा० २।१०२।३) जगजोनी-(संब जगत् + योनि)-१ ब्रह्मा, विधाता, २ शिव, ३. विष्णु, ४. पृथ्वी, ४. संसार की ६४ लाख योनियाँ। उ०२. हरी विमल गुनगन जणजोनी। (मा०२।२६७।२) जगयोनि-(संब)-१ ब्रह्मा, २ संसार की ६४ लाख योनियाँ। उ०२. पाप संताप घनघोर संस्ति दीन अमत जगयोनि नहिं कोपि बाता। (वि०११) जगयोनी-दे० 'जगयोनि'। जगहि—जग को, संसार को। उ० जो साया सब जगहि नचावा। (मा०७७२।१)

जग (२)-(जगमग)-जगमगाना ।

जगत (१)-(सं० जगत्)-१. विश्व, संसार, दुनिया, २. पृथ्वी, ३. वायु, ४ महादेव, ४. जंगम । उ० १. संकर् जगतवंद्य जगदीसा । (मा० १।४०।३) जगतमातु- (सं० जगत + मातृ)-१. संसार की माता, २. पार्वती, ३. सीता ।

जगत (२)-(सं० जगित)-कृष् के ऊपर का चवृतरा। जगती-(सं०)-१ संसार, भुवन, २. पृथ्वी, ३. लोग। उ० २. धन्य जनमु जगतीतल तासू। (सा० २।४६।१) जगतु-दे० 'जगत (१)'। उ० १ जननी कुमित जगतु सबु साखी। (मा० २।२६२।१)

जगत्-दे॰ 'जगत'।

जगत्र-(सं० जगत्)-संसार, विश्व। उ० करता सकल जगत्र को भरता सब सन-काम। (स० ११०)

जगदत-(सं॰ जगत् + श्रंत)-संसार को श्रंत करनेवालो, शिव।

जगदंब-दे॰ 'जगदंबा' ।

जगदवा-(स० जगत् + अंबा)-१ जगत की म ता, २ हुर्गा, भवानी, ३ पार्वती, ४. श्रादि शक्ति। उ०३. मैं पाँ परउँ कहह जगटंबा। (मा०१।८१।४)

जगदंबिका-(सं० जगत् + ग्रंबिका)-दे० 'जगदंवा'। उ० १ जगदंबिका जानि भवभामा। (मा० १।१००।४) जग-दिबके-हे जगदंबिका। दे० 'जगदंबिका'। उ० ३. छुमुख-हेरंब-श्रंबासि जगदंबिके। (वि० १४)

जगदाधार-(सं० जगत् + ब्राधार)-१. जगत के ब्राधार, २ शेष, ३. वायु, ४. धर्म, ४ ईश्वर । उ० १. जगदा-धार शेष किमि उठ चले खिसित्राइ । (मा० ६।४४)

जगदीश-(सं०)-ईश्वर, भगवान।

जगदीस-(सं० जगत् + ईश)-१ जगत के ईश, भगवान्, २ राजा, पृथ्वीनाथ। उ० १. कोसलाधीस जगदीस जगदेकहित स्रमित गुन, विपुल विस्तार लीला। (वि०४२) जगनिवास-दे० 'जगन्निवास'। उ० जगनिवास प्रभु प्रगटे स्रखिल लोक विश्राम। (मा० १।१६१)

जगन्निवास-(सं॰)-१ जिसमें सव संसार वसता है, संसार के निवास, २ भगवान, ईश्वर । उ० १ भई श्रास सिथिल जगन्निवास-दील की । (क० ६।४२)

जगमगत-(श्रनु॰)-जगमगाता है, चमकर्ता है, प्रकाशित होता है। उ॰ जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे। (मा॰ ११३१६। छु॰ १)

जगमगात-जगमगा रहा है, चमक रहा है। उ० जगमगात मनिखंभन माही। (मा० १।३२४।२)

जगाई—(सं॰ जागरण)—१. जगाया, उठाया, २ जगाकर, चैतन्य कर । उ० १ तेहि समाज रघुराज के सृगराज जगाई। (गी॰ १११०१) जगाएहि- जगाया, उठाया । उ० खब मोहि खाइ जगाएहि काहा । (मा॰ ६१६३११) जगा-वहु—जगाखो, उठाखो। उ० जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। (मा॰ २१३६११) जगावती—जगाती हैं, सचेत करती हैं। उ० जानकीस की हुपा जगावती, सुजान जीव! (वि॰ ७४) जगावा—जगाया, उठाया। उ० जागत निर्ह यहुभाँति जगावा। (मा॰ ६१४६१२)

जगु-जग, संसार, विरव। उ० जगु पेखन तुम्ह देखनि हारे। (मा० रावरणाव)

जगै-१. जगती है, २. चमकती है, ३. प्रकट होती है। उ० २. तथा ३. चपला चमके घन बीच जगै छवि मोतिन मोल श्रमोलन की। (क० ११४)

जाय-(सं॰ यज्ञ)-दे॰ 'यज्ञ'। उ० पिता जम्य सुनि कछु

हरपानी । (सा० १।६१।३)

जायउपनात-(सं० यज्ञोपवीत)-जनेऊ। उ० पीत जाय-उपवीत सुहाए। (मा० ११२४४।१)

जच्छ-दे॰ 'यच'। उ० जच्छ जीव ले गए पराई। (मा० १।१७६।२)

जच्छपति-दें० 'यत्तपति' । कुवेर । उ० रच्छक कोटि जच्छ-

पति केरे। (मा० १।१७६।१)

जच्छेस-(सं० यचेश)-कुबेर, धन के देवता। उ० तीरथ पति ग्रंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छ तेहि। (क० ७।११४) जजाति-दे॰ 'ययाति'। जजातिहि-राजा ययाति को। दे॰ 'ययाति'। उ॰ तनय जजातिहि जौबनु दयऊ। (मा० २। १७४।४)

जजाती-दे॰ 'जजाति'। उ॰ सुरपुर ते जनु खँसेउ जजाती।

(मा० २।१४८।३)

जजुर-दे़ 'यजुर्वेद' । उ० पहिंची परयो न छठी छमत, ऋगु जजुर, श्रयर्वन, साम को। (वि० १५४)

जन-दे॰ 'यज्ञ'। उ० जज्ञ, विवाह-उछाह, व्रत सुभ तुलसी सव साज। (प्र० ७।१।७)

जजेस-(सं॰ यज्ञेश)-यज्ञों के स्वामी, १ बिष्णु, २. सहादेव ।

जट-(सं॰ जटन)-ग्रासक्त होना, लगना ।

जटजूट-दे॰ 'जटाजूट'। उ॰ १. कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूट वाँधत सोह क्यो । (मा , ३।१८। छं० १)

जटनि-(सं॰ जटा)-जटा का बहुवचन, जटाएँ, वालों का समूह । उ॰ मंजुल प्रसून साथे मुकुट जटनि के । (क॰ २।१६) जटा-(सं०)-१ एक में उलमे हुए सिर के वड़े-वडे वाल । ऐसे वाल प्रायः साधू लोग रखते हैं। २. जड़ के पतले-पतले स्त, ३. नारियल वरगद आदि की जटाएँ, ४. शाखा, ४ जटामाँसी, ६ पाटजूट, ७. केवाँच, म रुद्र की जटा, १ वेदपाठ का एक भेद । उ० १. श्रनुज सहित सिर जटा वनाए। (मा० २।६४।२) जटाजूट-(सं०)-१. जटा का समूह, वहे-वहे वाल, २. शिव की जटा। उ० १. जटाजूट हद वॉर्घे मार्थे । (मा० दाम्हा४)

जराय-दे॰ 'जरायु'। उ॰ तज्यो तनु संग्राम जेहि लगि गीय जसी जटाय । (गी० ७१३१)

जरायु-(सं॰)-रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध। यह सूर्य के सारयी प्ररुण का पुत्र था और उसकी रयेनी नाम की ची मे उत्पन्न या । यह रामभक्त था । सीता को जब गापण हरका ले जा रहा. या तो जटायु उससे लड़ा था त्रात हुरी तरह घायल हुआ था। राम के आने पर इसने सीताहरण या समाचार उनको सुनाया और मर गया। राम ने घपने हाथ से इसकी खंत्येष्टि किया की। संपाती जदायु या भाई था।

जटायू-दे॰ 'जटायु'। उ॰ जाना जस्ठ जटायू एहा। (मा॰ ३।२६।७)

जटित-(सं०)-जुड़ा हुआ, युक्त। उ० रत्नहाटक-जटित मुकुट मंडित मौलि भानुसुत-सदस उद्योतकारी। (वि०४१) जटिल-(सं०)-१. जटावाला, जटाधारी, २. कठिन, दुरुह, दुर्वोध, ३. क्रूर, दुष्ट, हिंसक, ४. सिंह, ४. ब्रह्मचारी, ६. वरगद का पेड़े। उ० १. जोगी जटिल श्रकाम मन, नगन ग्रमंगल बेष । (मा० १।६७)

जटे-जड़े हुए, युक्त । उ० सोनित छीटि-छटानि-जटे तुलसी प्रभु सोहै, महा छबि छूटी। (क॰ ६।४१) जटो-जडा हुआ, जटित, युक्त । उ० कलि में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब

लागत फोकट फूँठ-जटो । (क० ७।८६)

जठर-(सं०)-१. पेट, कुचि, २. कठिन, कड़ा, मज़वूत, ३. शरीर, देह, ४. वृद्ध, वृद्धा। उ०१. कैकइ जठर जनमि जग माहीं। (मा० २।१८०।४)

जठरागी-(सं० जठरामि)-पेट की वह अमिया गर्मी जिससे श्रन पचता है। पित्त की कमी वेशी से यह चार प्रकार की मानी गई है। उ० जिमि सो ग्रसन पचवे जठरागी। (मा० ७।११६।४)

जठेरिन्ह-बडी-बूढी स्त्रियाँ । उ० जरठ जठेरिन्ह श्रासिरवाद दए हैं। (गी० १।११) जठेरी-(सं० ज्येष्ठ)-बड़ी, बूड़ी। उ० विप्रवधू कुलमान्य जठेरी। (मा० २।४६।२)

जड़-(सं॰ जड)-१. जिसमें चेतनता न हो, अचेतन, २. चेष्टाहीन, स्तव्ध, ३. मंदबुद्धि, मूर्ख, ४. शीतल, ठंढा, ४. गूँगा, ६. वहरा, ७. श्रनजान, श्रनभिज्ञ, म जिसके मन में मोह हो, ६ जो वेद पढ़ने में असमर्थ हों, १०. जल, पानी, ११. सीसा नाम की धातु, १२. नींव, बुनि-याद, १३. कारण, हेतु, १४. त्राधार, सहारा, १४ वृत्तीं या पौदों का वह भाग जो ज़मीन में रहता है, मूल, १६. त्रहिल्या, १७. नीच, बुरा, १८. पाँच जड़ पदार्थ (पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीर) जिनसे शरीर की रचना मानी जाती है। उ० ३, ज्यों गज-काँच विलोकि सेन जह छाँह आपने तन की। (वि॰ ६०) १७. पैरि पार चाहर्हि जड़ करनी। (मा० ७।११११) १८ जड़ पंच मिलै जेहि देह क्री। (क॰ ७।२७) जड़न्ह-जड़ों, बृच्च नदी आदि वेजान चीज़ों। उ० जह असि दसा जढ़न्ह के वरनी। (मा० १। प्रशर) जड़ हिं-जड को, मूर्ख को । उ० जड़ हिं बिबेक, सुसील खलहि अपराधिहि आदर दीन्हों। (वि॰ १७१) मूखँता, ३. नीचता, जड़ता-१. श्रचेतनता, २. ४. मोह्। उ॰ २. जड़ता जाड़ विपम उर लागा। (मा॰

વારફાવ) जड़ताई-१ जड़ता, म्रखेता, २. मोह। उ०१, हॅसिहहु सुनि हमारि जड़ताई। (मा० १।७८।२)

जड़ाव-(सं० जटन)-जडने का काम, पच्चीकारी। जत (१)-(सं॰ यत्)-जितना, जिस मात्रा का, जितने। उ० जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि।

(मा० १।७ ग) जत (२)-(सं० यत्न)-प्रयत्न, जतन।

जत (३)-(सं॰ यति)-ताल विशेष, होली का ठेका या ताल।

जतन-(सं० यत्न)-१. प्रयत्न, उपाय, २. श्रम, उद्योग, ३. रत्ता । उ० १. जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई। (मा०१।३।३) जतनु-दे० 'जतन'। उ० १. किर सब जतनु राखि रखवारे। (मा०२।१८६)

जित (१)-(सं॰ जिति)-जीतनेवाला। उ॰ चरन पीठ उन्नत नत-प लक, गृह गुलुफ, जंघा कदली जित । (गी॰ ७।१७) जित (२)-(सं॰ यति)-जिसने इद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, विरक्त, योगी, संन्यासी। उ॰ स्वान खग जित न्याउ देख्यो आपु बैठि प्रबीन। (गी० ७।२४) जितिह— जिती को, योगी को, संन्यासी को। उ० जोग सिद्धि फल समय जिमि जितिह श्रविद्या नास। (मा० २।२६)

जती-(सं॰ यति)-संन्यासी, योगी । उ॰ जागे जोगी जंगम-जती जमाती ध्यान धरें । (क॰ ७।१०६)

जत्र-(सं० यत्र)-जहाँ।

जत्रु-(सं०)-गले से पास की हद्दी, हॅसली। उ० यज्ञो-पवीत पुनीत विराजत गूढ़ जत्रु वनि पीन श्रंसति।

(गी० ७१९)

जया (१)-(सं॰ यथा)-१ जिस प्रकार, जैसे, ज्यों, २ सदश, प्रमुकूल, ३. जिस । उ० १ जथा प्रमल पावन-पवन पाइ कुसंग सुसंग । (दो० ४०४) ३ लागि देव माया सबिह जथा जोगु जनु पाइ। (मा० २।३०२) जथाथित-(सं० यथा + स्थित)-जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों, पूर्ववत । उ० भयउ जथाथिति सबु संसारू। (मा० १।६११) जथाविधि-(सं० यथाविधि)-विधिवत, विधि के श्रमुसार। उ० मिले जथाविधि सबिह प्रभु परम कृपाल बिनीत । (मा० १।३०८) जथार्याच-(स० यथा-रुचि)-इच्छानुसार, मनमानी। उ० बहु करि कोटि कृतकं जथारुचि बोलइ। (पा० ६४) जथालाभ-(सं० यथालाभ)-लो कुछ मिले, जो भी थोड़ा-बहुत लाभ हो। उ० श्राठ्वं जथालाभ संतोपा। (मा० ३।३६।२) जथोचित-(सं० यथोचित)-जैसा चाहिए, मुनासिब, ठीक। उ० सबिह जथोचित श्रासन दीन्हे। (मा० १।१००।१)

जथा (२)-(स॰ यूथ)-गिरोह, मुंह, समूह। जथा (३)-(सं॰ गथ)-पूँजी, धन, संपत्ति।

जिथारथ-(सं० यथार्थ)-ठीक, वाजिब, यथार्थ, तत्त्व । उ० बोध जधारथ बेद पुराना । (मा० २।४६।३)

जथारथु-दे॰ 'जथारथ'। उ॰ कीउ न राम सम जान जथा-रथु। (मा॰ २।२४४।३)

जद-(सं० यदा)-जब, जब कभी।

जदपि-(सं० यद्यपि)-ग्रगरचे, यद्यपि । उ० जदपि कवित रस एकड नाहीं । (मा० १।१०।४)

जदुनाथ-(स॰ यदुनाथ)-श्रीकृप्ण। उ॰ मधुरा बढ़ो नगर नागर जन जिन्ह जातिह जदुनाथ पढ़ाए। (कृ॰ ४०)

जदुपति-(सं॰ यदुपति)-१ श्रीकृत्य, यदुनाथ, २. ययाति । उ॰ १. जदुपति मुख छवि कलप कोटि लगि, कहि न जाइ जाके मुख चारी । (कृ॰ २२)

जदुराई-(सं॰ यदुराज)-श्रीकृष्ण । उ॰ पूछत तोतरात बात मातहि जदुराई। (कृ॰ १)

जद्यपि—(सं॰ यद्यपि)—जद्रिप, यद्यपि, श्रगरचे । उ॰ जद्यपि ताको सोद्द मारग प्रिय जाहि जहाँ वनि श्राई । (कृ॰ ४३) जन (१)-(सं०)-१ श्रादमी, लोग, मनुष्य, २. गॅवार, देहाती, ३. प्रजा, रिश्राया, ४. श्रनुयायी, ४. सेवक, दास, ६ वर, मकान, ७. सात लोकों में से पाँचवाँ लोक, जिसमें ब्रह्मा के मानस पुत्र श्रीर बढ़े-चढ़े योगीन्द्र रहते हैं। उ० १. प्रचुर-भव मंजन, प्रणत-जन-रंजन, दास- जुलसी शरण सानुकूलं। (वि० १२) जनहि—जन को, दास को, सेवक को। उ० जनहि मोर चल निज चल ताही। (मा० ३।४३।४) जनही—जन का, दास का। उ० राम सुस्वामि दोसु सव जनही। (मा० २।२३४।१) जनेषु— श्रादमियों में, मनुष्यों में। उ० कविहि श्रगम जिसि ब्रह्म सुखु श्रह मम मलिन जनेषु। (मा० २।२२४)

जन (२)-(सं० जन्य)-जनित, उत्पन्न। उ० तुरित ग्रविद्या जन दुरित वर तुल सम करि लेत। (स० ३१४)

जनक-(सं०)-१. पिता, वाप, २. सीता के पिता, मिथि-लेश, ये संसार में रहते हुए भी, संसार से विरक्त श्रीर बहुत बढे ज्ञानी थे। ३. उत्पादक, जन्मदाता, ४. मिथिला के एक राजवंश की उपाधि। उ० १. पाहि भैरवरूप राम-रूपी रुद्र, वंधु गुरु जनक जननी विधाता। (वि० १५) जनक-अनुज-राजा जनक के भाई कुशध्वज । इनकी दो पुत्रियाँ मारडची श्रीर श्रुतकीर्ति थी, जिनका विवाह भरत श्रीर शत्रुध्न से हुत्रा था। उ० जनक-श्रनुज-तन या दुइ परम मनोरम। (जा० १७२) जनकजा-(सं०)-१. सीता, जानकी, २ उर्मिला । उ० १. वाम दिसि जनकजासीन, सिहासनं कनक-मृदु पल्लवित तरु तमालं। (वि० ४१) जनकनगर-दे० 'जनकपुर'। उ० जनकनगर सर कुमु-दगन, तुलसी प्रमुदित लोग। (प्र॰ १।४।७) जनकहि-पिता की, पिता से। उ० मम जनकहि तोहि रही मिताई। (मा० ६।२०।१) जनकौ-पिता भी। उ० वल श्रपनो न, हितू जननी न जनको। (क०७।७७) जनकौर-जनक का स्थान, जनकनगर। उ० सिय नैहर जनकीर नगर नियराइन्हि। (जा० १३४) जनकौरा-जनकपुर, जनकपुर के लोग। उ० कोसलपति गति सुनि जनकौरा। (मा० २।२७३।३)

जनकपुर-(सं०)-मिथिला की प्राचीन राजधानी। राजा जनक की नगरी। उ० जनकनंदिनी जनकपुर, जब तें प्रगर्टी खाइ। (प्र० ४।४।३)

जनकु-दे० 'जनक' । उ० २ जनकु रहे पुर वासर चारी।

(मा० राइरराइ)

जनते उँ-(सं॰ ज्ञान)-जानता, मैं जानता । उ॰ जौं जनते उँ वन चंधु बिछोहू। (मा॰ ६।६१।३) जिन छिंहि जान ही पढ़ेंगे, जान पढ़ेंगे। उ॰ पल सम होहिं न जिन छों जान । (मा॰ २।२८०।४) जिन वे-जान ने, जानना। उ॰ कि हवे को सारद सरस, जिन वे को रघुराउ। (दो॰ २०२) जिन यत-१ जान पडता है, जाना जाता है, २. जानता हूँ। उ० १. तुलिस राम-जनमहि तं जिनयत सकल सुकृत को साज। (गी॰ १।४७) जिन हैं (१)-(सं॰ ज्ञान)-जानेंगे, सममेगे। उ० चिल हैं छूटि पुंज पापिन के असमंजस जिय जिन हैं। (वि॰ ६१)

जनत्राता-भक्तों की रचा करनेवाला, भगवान । उ० में वन

गयउँ भजन जनन्राता। (मा० ७११०।१)

जननि-दे॰ 'जननी'। उ॰ १. प्रेम वैर की जननि जुग, जानर्हि बुध, न गॅवार । (हो० ३२८)

जननिड-जननी भी, माता भी। उ० जो सुत तात-वचन पालन रत जननिं तात ! मानिवे लायक । (गी० २१३) जननिन्ह-माताएँ, माताग्रों ने। उ० जननिन्ह सादर यदन निहारे। (मा॰ १।३१८।४) जननिहि-माता को। उ॰ चले जनक जननिहि सिरु नाई। (मा॰ २।७६।४) जननी-(सं०)-१. उत्पन्न करनेवाली, २. माता, मा, ३. कुटकी, ४. त्रालता, महावर, ४. द्या, कृपा। उ० २. पाहि भैरव रूप रामरूपी रुद्र, वंधु गुरु जनक जननी विधाता। (वि० ११)

जनपद-(सं०)-देश। आजकल के प्रांतों की भाँति पहले देश कई जनपदों में विभक्त होता था। कसी-कभी अलग चलग जनपदों के जलग जलग राजा भी होते थे। उ० ज्यों हुलास रनिवास नरेसिहं त्यो जनपद रजधानी।

(गी० शष्ट)

जनम-दे॰ 'जन्म'। उ॰ १. जेहि दिन राम जनम श्रुति गाविह । (मा० १।३४।३) जनम-जनम-श्रनेक जन्स, कई जन्म। उ० जनम-जनम अभ्यास-निरत चित अधिक

अधिक लपटाई। (वि॰ ≒२)

जनमइ-जनमता है, जन्म लेता है। उ० जग जनमह वायस सरीर धरि। (मा० ७।१२१।१२) जनमत-१. पैदा होते ही, जनमते ही, २. पेदा होता, उत्पन्न होता, जनमता, ३. जन्म लेते हैं, ४. जन्म लेता हूँ। उ० २. सुंदर सुत जनमत भई छोऊ। (सा० १।१६४।१) जनमा-जन्म लिया, पैदा हुआ। उ० नर्हि कोउ अस जनमा जगमाहीं। (मा० १।६०।४) जनमि-जन्म लेकर, पैदा होकर । उ० श्रव जनिम तुम्हरे भवन निज पति लागि दारन तपु किया। (मा० ११६८। छुं० १) जनमी-पैदा हुईं, उत्पन्न हुईं। उ० जनमी नाइ हिमाचल गेहा। (मा० ११८२।१) जनमे-जनमे, पैदा हुए। उ० जनमे एक संग सब भाई। (मा० २।१०।३) जनमेउ-जन्म लिया, पेदा हुए। उ० तव जन-मेड पट वदन कुमारा। (मा० १।१०३।४)जनम्यो-पैदा हुआ, जन्म लिया। उ० मेरे जान जब ते हो जीव है जनम्यो जग। (क० ७।७०)

जनमु-दे० 'जन्म'। उ० १ जो विधि जनसु देह करि छोहू।

(मा० रा१श्वाह)

जनयत्री-(सं॰ जनियत्री)-जनम देनेवाली, माता। उ॰ हिज पट प्रीति धर्म जनयत्री । (मा० ७।३८।३)

जनवास-(सं॰ जन + वास)-१ वारात के उहरने का स्थान, २. नगर, ग्राम। उ० १. दिए सवहि जनवास सुहाए। (मा० ११६६।१) जनवासे-जनवासे की ग्रोर, यागत के टहरने के स्थान की श्रोर । उ० चले जहाँ दस-रधु जनवासे। (मा० ११३०७।४)

जनवासा-दे॰ 'जनवास'। उ० १. ग्रति सुंदर दीन्हेउ जन-

वासा। (मा० १।३०६।३)

जनाइ-(मं॰ ज्ञान)-१. स्चना, जनाव, इत्तुला, २ जना-बर, प्रस्ट कर । द० २. वृक्तिहें 'सो है कौन' ? वहिवीं नाम दमा जनाइ। (वि० ४१) जनाई-१. जताया, सूचित रिया, २ जनावर, यतला वर, ३ समक पटना, सालूम

होना । उ० १. श्रसुर तापसिंह खबरि जनाई । (मा० १। १७४१२) जनाउ-१. सूचना, खबर, २. जनास्रो, बत-लाग्रो। उ० १. ग्रवधनाथु चाहत चलन भीतर करह जनाउ। (सा॰ १।३३२) जनाएँ-जनाए, वतलाए। उ० प्रभु जानत सब विनहिं जनाएँ। (मा० १।१६२।१) जनाए-वतलाया, प्रकट किया। उ० राम सीय तन सगुन जनाए। (मा० २।७।२) जनायउ-जनाया, प्रकट किया। उ० दुरी दुरा करि नेगु सुनात जनायउ। (जा० १६६) जनायऊ-जनाया, वतलाया । उ० कहि गाघि सुत तप तेज कञ्जु रघुपति प्रभाउ जनायऊ। (जा०२७) जनायो-जनाया, जताया, सूचित किया। उ० श्रास-विवस खास दास हैं नीच प्रभुनि जनायो। (वि० २७६) जनाव-जनाया, वतलाया, प्रकट किया। उ० मन अति हरप जनाव न तेही। (मा० ३।२६।४) जनावउँ-जनाता हूँ, प्रकट करता हूँ। उ० अव लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावर्ड काहु। (मा० १।१६१ क) जनावत-१. ज्ञात होता है, जान पहता है, २. जनाते है, यतलाते हैं। उ० १ हरि निर्मल, मल-असित हृदय, अस्मंजस मोहि जना-वत । (वि० १८४) जनावहिं-जनाते है, अकट करते हैं। उ० वरिसर्हि सुमन जनावर्हि सेवा। (मा० १।२४४।२) जनावहु-जना दो, जनास्रो । उ० तो किह प्रगट जनावहु सोई। (मा॰ २।४०।३) जनावा-जताया, सूचित किया, प्रकट किया। उ० काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा। (मा॰ २।४४।४) जनावै-ज्तावे, स्चित करे। उ॰ तुल्सी रास सुजान को, रास जनावै सोइ। (स॰ १८१) जनावौ-जनाऊँ, वतलाऊँ। उ० पर-प्रेरित इरपा-वस कवहुँक, कियो कछु सुभ, सो जनावौँ। (वि० १४२)

जनार्देन–(सं०)–भगवान्, विष्णु ।

जिन् (१)-(सं०)-१. उत्पन्नि, जन्म, २. जिससे कोई उत्पन्न हो, नारी, स्त्री । ३. माता, जन्नी, ४ पत्नी, भार्यो, ४. पुत्रबधु, पतोहू, ६. जन्मभूमि, पैदा होने की जगह । जिन् (२)-(१)-मत, नहीं, न। उ० जिन तेहि लागि विदू-

पहि केही। (वि० १२६)

जनित-(सं०)-१. उत्पन्न, जन्मा हुन्ना, जन्य, २ वन्त्रा, ३ जो पैदा हुए हैं, संसार के प्राची। उ०१ कहु केहि कहिए कृपानिधे । सवजनित विपति अति । (वि० ११०) ३ सुपथ कुपथ लीन्हे जनित स्व-स्वभाव अनुसार। (स॰

जिनहें (२) = (सं० जनन) - उत्पन्न करेंगी, पैदा करेंगी। जनी (१)-(सं० जनन)-१. पैदा की, उत्पन्न किया, २ माता, पैदा करनेवाली। उ० १. करनि विवरत च्तुर सरस सुपमा जनी। (गी० ७१४) जने-(सं० जनन्)-उत्पन्न किए, जन्माए। जनै-उत्पन्न करे, जन्मावे, पैद्रा करे। उ॰ गयो छाँडि छल सरन राम की जो फल चारि चार्यो जने। (गी० श४०) जनेगी-उत्पन्न करेंगी, पैदा करेंगी। उ० प्रभु की विलंब-ग्रंव दोप दुख् जनेगी। (वि०

जनी (२)-(सं० जन)-१. दासी, सेविका, २. स्त्री। जनु (१)-(सं॰ ज्ञान)-मानो, जैसे । ट॰ हेमलता जनु तर तमाल दिग नील निचोल खोदाई। (वि १६२)

जनु (२)-(सं०)-उत्पत्ति, जन्म।

जनु (३)-(सं० जन)-१. जन, श्रादमी, २ भक्त, ३.सेवक, दास। उ० ३ भाग तुलसी के, भले साहेव करें जनु भी। (गी० शहश)

जनेत-(सं० जन)-१ बरात, २. बराती, ३ जनता । उ० १. श्रवध समीप पुनीत दिन पहुँची श्राइ जनेत! (मा० १।३४३) २. पछिताब भूत पिसाच प्रेत जनेत ऐहैं साजि कै।(पा० ६३)

जनेउ-दे॰ 'जनेऊ'। उ॰ चारु जनेउ माल मृगछाला। (मा० रारदमा४)

जनेऊ-(सं० यत्त)-यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्र । उ० केहरि कंधर चारु जनेऊ। (मा० १।१४७।४)

जनेषु-(सं०)-म्रादिमयों में, मनुष्यों में। उ० कबिहि म्रगम जिमि ब्रह्म सुखु अह मम मलिन जनेषु। (मा० २।२२४) जनेस-(सं० जनेश)-१ राजा, नरेश, भूपति, २. सुखिया, ३. मन । उ० १ लोचन अतिथि भए जनक जनेस के। (क० १।२१)

जनेसु-दे॰ 'जनेस'। उ० १. जेहि जनेसु देइ जुबराजू।

(मा० २।१२।१)

जन्म (सं०)-१. उत्पन्नि, पैदाइश, २. जीवन, जिन्दगी । उ० १ मुक्ति जन्ममहि जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर। (मा० धाशसो० १)

जन्मभूमि-(सं०)-जन्म स्थान, जिस स्थान पर जन्म हुआ हो। उ० जन्म भूमि सम पुरी सुहावनि । (सा० ળાશાર)

जन्मातर-(सं०)-दूसरा जन्म।

जनमु-दे॰ 'जन्म'। उ॰ १ जगु जान पन्मुख जन्मु कमुँ प्रतापु पुरुषारथु महा । (मा० १।१०३।छं० १)

जन्मों जन्म धारण करूँ, जन्म लूँ। उ० जेहि जोनि जन्मों कमें वस तह राम पद अनुरागऊँ। (मा० ४।१०।छं० २) जन्य-(सं०)-१. साधारण मनुष्य, जनसाधारण, २. अफ्र-वाह, किवदंती, ३ किसी एक देश का वासी, ४. लड़ाई, १ पुत्र, ६. पिता, ७ जन्म, म जन संबंधी, ६. राष्ट्रीय, जातीय, १० जो उत्पन्न हुआ हो, उन्हरूत।

जपंत-जपते हैं, स्मरण करते हैं। उ० जे राम मंत्र जपंतु संत श्रनंत जन मन रंजनं। (मा० ३।३२।छं० २) जपउँ-१. जपू, भजूँ, २. जपता, स्मरण करता। उ० २. जपउँ मंत्र सिवमंदिर जाई। (मा० ७।१०४।४) जपत-१ जापी, जप करनेवाला, २. जपने से, ३. जपते हैं, भजते हैं। उ० २. राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, जपत । (वि० १३०) ३ बीज-मंत्र जिपए सोई जो जपत महेस। (वि० १०८) जपति-जपती है। उ० जपति सारद संभु सहित घरनि । (वि० २४७) जपते- १ जप करते हुए, २. जप करने से। उ० राम बिहाय 'मरा' जपते, बिगरी सुधरी कवि-कोकिल हू की। (क० ७।८६) जपन-जपने, भजने। उ० अस कहि लगे जेपन हरिनामा। (मा० १।४२।४) जपने-जपना है, जप करना है। उ० सुरेस सुर्गीरि गिरा-पति नहिं जपने। (क० ७।७७) जपहिं-१. जपो, जपाकर, २. जपकर् । उ० १. जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दूसरी न चालु। (वि० १६३) जपहु-जपो, जप करो, भजो। उ०

सादर जपहु अनंग आराती। (मा० १।१०८।४) जपामि-मै जपता हूँ, मैं भजता हूँ। उ० तव नाम जपामि नमामि हरी। (मा० ७।१४।६) जपि-१ जप करो, जपो, २. जप कर, भजकर । उ० २. जपि नाम तव विनु श्रम तरहि भव नाथ सो सम राम है। (मा० ७।१३।छं० ३) जिपए-जप कीजिए, भजिए, जप करना चाहिए। उ० वीज-मंत्र जिपए सोई जो जपत महेस । (वि० १०८) जिपहे-जिपेगा, जप करेगा। उ० राम राम राम जीव जौ लो तू न जिपहै। (वि० ६८) जपु-जाप करो, जपो। उ० तुलसी वसि हर-पुरी रामजपु जो भयो चहै सुपासी। (वि० २२) जपे-१. जपा, जप किया, २ जपने से, भजने से। उ० २. राम नाम के जपे जाइ जिय की जरनि। (वि० १८४) जपेउ-जपा, जप किया। इ॰ ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। (मा० १।२६।३) जर्पे-१. ज्यं, २. जपते हें। उ० २. राम नाम को प्रताप हर कहें जपे आपु। (वि० १८४) जप्यों-जपा, जप किया। उ० जीहहू न जप्यों नाम, वक्यो ग्राउ बाउ मैं। (वि० २६१)

जप (सं०)-किसी संत्रादि या नाम का वार-वार पाठ। पूजा या संध्या श्रादि में मंत्र का माले के श्राधार पर गिन-कर पाठ करना भी जप कहलाता है। पुराणानुसार तीन प्रकार के जप हैं-मानस, उपांशु श्रौर वाचिक। कुछ लोग मानस और उपांशु के वीच में जिह्ना नामक एक श्रीर जप मानते हैं। मानस जप में जप मन में करते हैं। जिह्ना में पाठ के समय केवल जिह्ना हिलती है। उपांशु में जिह्ना श्रीर श्रधर हिलते हैं पर शब्द नहीं होता, श्रीर स्पप्ट उच्चारण के साथ किया जानेवाला जप वाचिक कहलाता है। उ० करहि जोग जप तप तन कसही। (सा० २। १३२।४) जप जाग-दे० 'जप याग'। जपयाग-(सं० जप-यज्ञ)-जप का यज्ञ । जप भी एक प्रकार का यज्ञ माना गया है। इसके तीन या चार भेद होते हैं। दे० 'जप'। जव−(सं० यः 🕂 वेला)−जिस समय, जिस वक्त। उ० तुलसि-दास भवत्रास मिटै तव जब मित यहि सरूप श्रटकै। (वि॰ ६३) जबकव-(कब<सं॰ कः + वेला)-जब कभी, जिस समय भी। उ० जब कव रामकृपा दुख जाई। (वि० १२७) जबहिं-१ जब, २ जब ही, जभी। उ० १. जबहिं जाम जुग जामिनि वीती । (मा० २।८४।४) जबहूँ –जव भी। उ॰ सुरुचि कह्यों सोइ सत्य, तात ! श्रति परुप बचन जुब हूँ। (वि॰ ८६) जवै-जभी, जिस् समय ही। उ० जबै जमराज रजायस तें मोहि लै चलिहें मट वाधि नटैया। (क० ७। ५१)

जम-(सं॰ यम)-१ यमराज, मृत्यु तथा नरक के देवता। इनका निवास नरक माना जाता है। २ योग का एक श्रंग। मन तथा इंद्रिय त्रादि को वश में कर रखना। उ० २. जप त्तप व्रत जम नियम श्रपारा। (मा० ७।१९७।१) जमहि-यम से, यमराज से। उ० अवनि जमहि जाचित कैंकेई। (मा० रारश्रा३) -

जमत-(सं॰ जन्म)-उपज याते हैं, उत्पन्न होते हैं। जिमहिं - जमेंगे, उगेंगे, निकलेंगे । उ० जिमहिंह पंख करसि जनि चिंता। (सा० ४।२८।४)

जमदूत-(सं० यमदृत)-यमराज के दृत, मृत्यु के दृत ।

जमदूता-दे॰ 'जमदूत'। उ॰ सुत हित मीत मनहुँ जमदूता। (मा॰ २१=२१४)

जमधाम-(सं॰ यमधाम)-यमराज का लोक, मृत्यु लोक, नरक । उ॰ पट जमधाम, तें तड न चीन्ह्यो । (क॰६।१८) जमधार-(सं॰ यसधार)-१. यम की सेना, २ यमलोक में ले जानेवाली विषयों की धारा ।

जमघारि है॰ 'जम्धार'। उ०२.कर्रि विचार भव तरिय, परिय

न कवहुँ जमधारि । (वि० २०३)

जमन-(सं० यवन)-ग्लेच्छ, सुंसलमान । यथार्थतः यवन (जवन) सुंसलमानों को न कहा जाकर यूनानियों के लिए श्रयुक्त होता था, पर सामान्यतः लोग इसका प्रयोग सुंसलमानों के लिए ही करते हैं। उ० स्वपर्च, सबर खस जमन जह पावँर कोल किरात। (म० २।१६४)

जमनगर-(सं० यमनगर)-नरक । उ० श्रगम श्रपवर्ग, श्रह स्वर्ग सुकृतेक फल, नाम-वल क्यों वसीं जमनगर नेरे ?

(वि० २१०)

जमिन्का-(स॰ यवनिका)-१. कनात, पर्दो, २ माया, ३ काई। उ॰ ३. हृदय जमिनका बहुविधि लागी । (मा॰ ७।७३।४)

जमपुर-(स॰ यमपुर)-नरक, यमराज का नगर। उ० को जाने को जैहे जमपुर को सुरपुर परधाम को। (वि॰ १४४)

जमराज-(सं॰ यमराज)-धर्मराज, जो मरने के वाद प्राणी के कमों का विचार कर उसे दंढ या उत्तम फल देते हैं। ड॰ सकुल सदल जमराजपुर, चलन चहत दसकंधु। (प्र॰ ४।३।६) जमराजपुर-नरक। दे॰ 'जमराज'।

जमात-(ग्रर॰ जमाग्रत)-श्रादमियों का जत्था, समूह, गरोह। ड॰ वहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत

नहि वने। (मा० १।६३। छं० १)

जमाति-दे० 'जमात'। उ० जोगिनी जमाति कालिका कलाप तोपिहें। (क० ६११)

जमाती-जमात में रहनेवाले, साधु लोग, संन्यासी। उ० जागें जोगी जंगम, जती जमाती ध्यान धरें। (क० ७। १०६)

जमानो-(फा॰ जमाना)-समय, काल । उ॰ जाहिर जहान में जमानो एक भाति भयो । (क॰ ७।७१)

जमी (१)-(सं॰ यम)-१ संयमी, संयम करनेवाला, २ यम की पत्नी। उ०१ देखि लोग सकुचात जमी से। (मा॰ २।२१४।३)

जमी (२)-(फा॰ जमीन)-पृथ्वी, मूमि।

जमुन-(सं॰ यमुना)-यमुना नदी । उ॰ उत्तरि नहाए जमुन

जल जो सरीर सम स्याम। (मा० २।१०६)

जम्हात-(सं॰जृन्मण)-जमुहाई लेते समय जँभाते समय।
द॰ सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जमुहात।
(मा॰ २१३१९) जमुहान-जँभाया, जभाई ली। द॰ उठि
विसान विकराल वड़, कुंभनरतु जमुहान। (प्र० ४१७१२)
जमोग- (प्र० जमा म सं॰ योग)-सामने का निण्चय, तस-

जमोनिए-तमदीक कराहण, समर्थन कराहण । जमन-(मं०) देवराज इंड के शची में उत्पन्न तीन पुत्रों में से एक का नाम । मेघनाद से जयंत का एक बार बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। जयंत के मामा पुलोमा उस युद्ध से भयभीत होकर भग गए थे। जयंत की स्त्री का नाम कीर्ति था। एक बार भगवान राम की परीक्षा करने के लिए इन्होंने कौवे का वेश धारण कर जानकी पर चोंच-प्रहार किया था। राम ने पहले तो इनको समाप्त कर देने के लिए धनुप उठाया पर बाद में दया कर केवल एक आँख फोडकर छोड दिया। उ० जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। (मा० २।१४१)

जयंता-दे॰ 'जयंत'। उ॰ नारद देखा विकल जयंता। (मा॰

રારામ)

जय(सं०)-१ विजय, जीत, २. श्रिप्तमंथ या श्ररणी का यूच, ३. विप्णु का एक पार्षद या द्वारपाल। जय श्रीर विजय दो भाई थे। एक वार सनकादि भगवान के दरबार में जा रहे थे, तो इन दोनों ने उनको रोका। सनकादि इस पर बहुत रूट हुए श्रीर उन्होंने दोनों को शाप दिया। शाप के ही कारण संसार में इनको तीन बार जन्म लेना पडा। जय श्रपने तीनों जन्मों में क्रम से हिरण्याच, रावण श्रीर शिशुपाल था तथा विजय हिरण्यकशियु, कुंभकर्ण श्रीर कंस। हर वार भगवान ने स्वयं श्रवतार लेकर इनका उद्धार किया। ४. एक संवत। दे० 'जय संवत'। उ० ३ जय श्ररु विजय जान सब कोऊ। (मा० १।१२२।२) जयजय-विजय की कामना करनेवाला शब्द। उ० शंभु-जायासि जय-जय भवानी। (वि० १४)

जयउ-दे० 'जयऊ'। जयऊ-जीत लिया है, विजय कर लिया है। उ० भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। (मा० २।२१०।३) जये (१)-(सं० जयन्)-जीत गए, जीत लिया। उ० एक कहत भइया भरत जये। (गी० १।४३) जयेउ-दे० 'जये (१)'। जयो (१)-१. जीत लिया, विजयी हुआ, २ जीत भी, जय भी। उ० १. तीर त उत्तरि जस क्ह्यों चहै, गुनगननि जयो है। (गी० ६।११)

जयौ–दे़० 'जयो (१ '।

जयकर-जय करनेवाले, जीतनेवाले । उ० जय जयंत-जयकर

यनंत, सज्जन जन् रंजन। (क० ७।११३)

जयति—जय हो, जै-जैकार । उ० निसि वासर ध्याविह, गुन-गन गाविह जयित सिन्चदानंदा । (मा० १।१८६। छं०२) जयमाल—(सं० जयमाला)—१. वह माला जो विजयी को पहिनाई जाती है, २ स्वयंवर में वर के गले में कन्या हारा पहिनाई जानेवाली माला। उ०२ जो विलोकि रीम कुञ्जरि तव मेले जयमाल। (मा० १।१२१)

जयमाला-दे॰ 'जयमाल'। उ० २. कुर्झेर हरपि मेलेउ

जयमाला। (मा० १।१३४।२)

जयसंवत-एक सम्वत् का नाम। पिएडत सुधाकर द्विवेदी की गणनानुसार यह सम्वत सं० १६४३ तिक्रमीय में पड़ा था। उ० जय संवत फागुन, सुदि पाँचे, गुरु दिनु । (पा॰ १)

जयसील-(सं॰ जयशील)-जीतनेवाला, जयशाली। उ॰ कपि जयसील मारि पुनि डार्टाहं। (मा॰ ६।१३।३) जये (२)-(सं॰ जाया, जनन)-उत्पन्न करते थे। उ॰ प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहि स्नादर जनु जये। (गी॰ ३।१७) जयो (२)-उत्पन्न हुन्रा, पैदा हुन्रा।

जयो (ई)-(सं० यंजन)-यंजन किया, यज्ञ किया। उ० चहत महामुनि जाग जयो। (गी० ११४४)

जर (१)-(सं० ज्वर)-ज्वर, ताप, बुखार । उ० जरिं विषम जर लेहिं उसासा । (मा० २।४९।३)

जर (२)-(सं० जरा)-बुढ़ापा, बृद्धावस्था।

जर (१)-(सं० जटा)-जड, मूल।

जर (४)-(सं०)-नाश या जीर्ण होने की क्रिया।

जरइ-(सं० ज्वलन)-जलता है। उ० रिस तन् जरइ होइ नल हानी। (मा० १।२७८।३) जरई-जलता है, जल रहा है। उ० सुनि मृदु वचन क्रमति अति जरई। (मा० २। ३३।२) जरउ–जले, जल जाय। ७० हिय फाटहु, फूटहु नयन, ज्रांड सो तन केहि काम। (दो० ४१) जरत-१. जलता है, जल रहा है, २. जलते हुए। उ० १. अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा। (मा० २।३२।३) जरति-जलती हुईं। जरती-जलती, भस्म होती। उ० घरही सती कहा-वती, जरती नाह-वियोग। (दो० २४४) जरहि-जलते-हैं, तप्त होते हैं, जल रहे हैं। उ० दे० 'जर (१)'। जरा-(१)-(सं॰ ज्वलन्)-१. जला, जल गया, जल उठा, २. जलाकर, ३. जलाया। उ० १. सुनत जरा दीन्हिस बहु गारी। (मा॰ ३।२६।१) जरि (२)-(सं॰ ज्वलन)-भस्म होकर । उ० तुलसी कान्हविरह नित नव जर जिर जीवन भरिबे हो। (कृ० ३६) जरिए-जलिए, जला कीजिए। उ० सो विपरीत देखि पर सुख बिनु कारन ही जरिए। (वि॰ १८६) जरिहि-जलेगी, जलती रहेगी। उ० नाहि त जरिहि जनम भरि छाती। (मा० २।३४।४) जरी (१)-(सं० उवलन)-१. जली, जली-भुनी, २. एक गाली। जरे (१)-(सं० ज्व-ल्न)-१. जले, भस्म हुए, २. जले हुए। उ० २. मानहुँ लोन जरे पर देई। (मा० २।३०।४) जरी-जलूं, जल मरूँ। उ० तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं, पावक जरौं, जल-निधि महुँ परौँ। (मा० १।६६। छुँ० १)

जरकसी–(फा० जरकश)–जिस पर सोने या चाँदी के तार भ्रादि लगे हों । उ० सुन्दर बदन, सिर पगिया जरकसी ।

(गी० शषर)

जरंजर—(सं० जर्जर)—१. जीर्ण, पुराना हो जाने के कारण जो बेकाम हो, २. टूटा-फूटा, खंडित, ३ चृद्ध। उ० १ जरंजर सकत सरीर पीर मई है। (६० ३८)

जरठ-(सं०)-१ कर्कश, कठिन, २ वृद्ध, बुड्ढा, ३. जीर्ण, पुराना। उ० २. मिर्लाई जोगी जरठ तिन्हाई दिखाउ निरगुन-खानि। (कृ० ४२)

जरठपनु-बुढ़ापा, वृद्धावस्था। उ० मनहुँ जरठपनु श्रस उपदेसा। (मा० २।२।४)

जरठाइ-वृद्धावस्था, बुढ़ापा। उ० जरठाइ दिसा, रविकाल उग्यो, श्रजहूँ जह जीवन जागहि रे। (क० ७।३१)

जरनि—जलन, दाह, ताप, जलना। उ० राम नाम के जपे जाह जिय की जरनि। (वि० १८४)

जरनी-दे॰ 'जरनि'। उ॰ जननी जनकादि हित् भये भूरि, बहोरि भई उर की जरनी। (क॰ ७।३२)

जरा (२)-(सं०)-१. बुढ़ापा, धृद्धावस्था, २. एक राचस

का नाम जिसने जरासंध की संधि को जोडा था। जरा-संध श्रपनी मा के पेट से दो फाँक पेंदा हुआ था। उ० १. जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जिन कोउ। (मा० १।१६४) २. श्रवधि-जरा जोरित हिंठ पुनि-पुनि, याते तनु रहत सहत दुख भारे। (कृ० ४६)

जरा (३)-(ग्रर० ज़र्रा)-थोड़ा, कम, तनिक ।

जराए (१)-(सं० जटर्न)-जड़े हुए, लगाए हुए। उ० पहुँची करिन, कंठ कठुला बन्यो केहरि नख-मनि-जरित जराए। (गी० १।२६)

जराए (२)-(सं० ज्वलन)-जलाया, जला दिया। जराय (१)-(सं० ज्वलन)- जला कर, भस्म कर।

जराय (२)-(सं० जटन)-१ जड़ाव, रत्न आदि जडने की किया, २. जड़ाकर, जड़वाकर । उ० १. श्रंग-श्रंग भूषन जराय के जगमगत, हरत जन के जी की तिमिर जालु। (गी० १।४०)

जरायुज-(सं०)-वे प्राणी जो आँवल या खेड़ी आदि में लिपटे मा के गर्भ से उत्पन्न होते हैं।

जरि (१) –(सं० जड़)–१. जड़, मूल, २ जड़ी,जड़ी-वृटी, श्रोषिध । उ० १. जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । (मा० २।१७।४)

जारत—(सं॰ जिर्टत) – जिह्नत, जड़ा हुन्ना, श्रलंकृत । उ॰ जिरत कनकमनि पर्लंग इसाए । (मा॰ १।३४६।१)

जरी (२)-दे॰ 'जरि (१)'। उ॰ २.देखी दिन्य छोपधी जहँ तहँ जरी न परि पहिचानि। (गी॰ ६।६)

जरी (३)-(अर० ज्रा)-थोड़ी, अत्यंत कम।

जरी (४)-(सं॰ जटन)-जटित, जड़ी हुई। उ॰ महाव्याल बिकल विलोकि जनु जरी है। (गी॰ १।६०)

जरे (२)-(सं० जटन)-१ बँधे हुए, जकडे हुए, २. जटित, जहे, श्रलंकृत । उ० २. सूमत द्वार श्रनेक मतंग, जँजीर जरे मद श्रंबु चुचाते । (क० ७।४४)

जर्जर-दे० 'जर्जर'। उ० १. सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन। (सा० ७।७३।४)

जर्जर—(सं०)—१.जीर्णं शीर्णं, द्रटा-फूटा, खंढित, २. वृद्ध । उ० १.सो प्रगटतनु जर्जर जरा वस व्याधि सूल सतावई । (वि० १३६)

जलंघर-(सं०)-१. एक राज्ञस, जो शिव की कोपानि से समुद्र में उत्पन्न हुआ था। पैदा होते ही यह इतने ज़ोर से रोने लगा कि देवता लोग चहुत घवराए। ब्रह्मा ने इसे अपनी गोद में विठलाया तो जलंघर ने उनकी दाढ़ी इतनी जोर से खींची कि उन्हें आँसू निकल पड़े। इसी कारण ब्रह्मा ने इसका नाम जलंघर रक्खा। बढ़े होने पर इसने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया। शिव इंद्र की ओर से इससे लड़ने लगे पर इधर इसकी स्त्री चृन्दा ब्रह्मा की पूजा करने लगी। इस प्रकार इसका मरना असंभव हो गया। अंत में विप्णु ने इसकी स्त्री के साथ छल किया और यह मारा गया। चृन्दा इसके साथ सती हो गई। २. पेट का एक रोग। उ० १ समर जलंघर सन सव हारे। (मा० १।१२३।३)

जल–(सं॰)–१ पानी, नीर, २. ख़स, उशीर, ३. सुगंध-वाला, नेत्रवाला । उ॰ १. भरी फ्रोध जल जाइ न जाई । (मा॰ २।३४।१) जलग्रिलि—(सं॰)—१. पानी का भँवर, २. पानी का भौरा, भौंतुआ। यह जलप्रवाह के विरुद्ध भी तेज़ी से तैर सकता है। उ॰ २. जल प्रवाह जलग्रिल गित जैसी। (मा॰ २।२३४।४) जलो (१)—(सं॰ जल)—जल भी, पानी भी। उ॰ पंगु अंध निरगुनी निसंबल जो न लहै जाँचे जलो। (गी॰ ४।४२)

जलकुकुट-(स॰)-सुगांची, पानी के सुगें। उ॰ बोलत जल-

कुकुट कलहंसा। (मा० ३।४०।१)

जलचर-(सं०)-पानी में रहनेवाले जंतु । सळ्ली, कळुआ, मगर आदि । उ० जलचर थलचर नभचर नाना । (मा० ११३१२) जलचरिन्ह-जलचरों, जलचरों पर । उ० अपर जलचरिन्ह ऊपर चिंद्र चिंद्र पारिह जाहिं। (मा० ६१४) जलचरकेत्-(सं० जलचर + केतु)-जिसकी ध्वजा में मछ्ली का चिह्न हो । कामदेव । उ० चलेउ हरिष हिंयँ जलचरकेत् । (मा० १११२४१३)

जलज-(सं॰)-१ कमल, पंकर्ज, २. जल से उत्पन्न सभी चीजें। उ॰ १. जलज जोक जिमि गुन विलगाहीं। (मा॰ १।१।३)

जलजाए-(सं॰ जल + जनन)-कमल। उ॰ भ्रू सुंद्र करुना रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए। (गी॰ ११२३)

जलजात-(सं०)-जो जल में पैदा हो, कमल।

जलजाता-दे॰ 'जलजात'। उ॰ पूजिह साधव पद जल-जाता। (मा॰ १।४४।३)

जलजान-(सं॰ जलयान)-नाव, जहाज । उ॰ सादर सुनिह ते तरिह भव सिन्ध विना जलजान । (मा॰ श६०)

जलजाना-दे॰ 'जलजान'। उ०भयहु तात मो कहँ जलजाना। (मा० १।१४।१)

जलद-(सं०)-१ जल देनेवाला, वादल, २ कपूर, ३. मोथा। उ० १. किएँ जाहि छाया जलद सुखद वहद्द वर वात। (मा० २।२१६)

जलदनाद-मेघमाद, रावण का पुत्र इंद्रजीत । उ० विपुल-वलमूल, गार्दूल विक्रम, जलदनादमर्दन, महावीर भारी। (वि० ३८)

जलदाता-तर्पण त्रादि क्रिया तथा पिंडदान का करनेवाला। उ॰ जलदाता न रहिहि कुल कोऊ। (मा॰ १।१७४।२) जलदातार-जल टेनेवाला, मेघ, वादल। उ॰ जग-सरवर

तर मरन-कर जानहु जलदातार । (स० १४३)

जलदानि-१ मेघ, बादल, २. जल देनेवाला। जलदु-दे० 'जलद'। उ० १. जलदु जनम भरि सुरति विसा-

रख। (मा० श२०४१२)

जलघर—(सं०)—वादल, मेच । उ० सेवक सालि पाल जल-घर ने । (मा० ११३२।४) जलघरनि—वादलों को । उ० चरित निरखत विद्वय तुलसी छोट दे जलघरनि । (गी० ११२४)

जल्धि—(सं०)—समुद्र, सिन्धु, सागर। उ० जल्धि त्रगाध मीनि यह फेन्। (सा० ११६६०१४) जल्धेः—(सं०)— समुद्र के। उ० मूलं धर्मतरोविवेक जल्धेः पूर्णेंदुमानन्द्रदं। (सा० २१११ रुले।० १)

पनिषि-(म०)-दे० 'जलिध'। उ० तुम्ह सहित गिरि

तें गिरौं पावक जरों जलनिधि महुँ परौं। (मा० शंहर। छ० १)

जलपति—(स० जल्प)—इधर-उधर की वातें करती हुई, वकती हुई । उ० उर लाइ उमहिं अनेक विधि, जलपति जननि दुख मानई। (पा० १२१)

जलपाना—(सं० जलपान)-वह थोडा ख्रोर हलका भोजन जो प्रातःकाल या सायं किया जाता है। नारता, कलेवा। उ० करि तडाग मज्जन जलपाना। (मा० ७१६३।२)

जलमल-जल का मैल, फेन इत्यादि। उ० कलि श्रघ खल श्रवगुन कथन ते जलमल वग काग। (मा० १।४१)

जलयान-(सं०)-जल में काम श्रानेवाली सवारी। नाव, जहाज श्रादि।

जलरथ –(सं०)–नाव, जहाज। उ० भवसिधु दुस्तर जलरथं, भज्ज चक्रधर सुरनायकं। (वि० १३६)

जलरह-(सं०)-कमल, जलजे। उ० हरपि रबिकुल जलरह चंदिनि (मा० २।१४६।१)

जलाशय-(सं०)-दे॰ 'जलासय'।

जलाश्रय-(सं०)-दे० 'जलासय'।

जलासय-(सं॰ जलाशय)-तालाब, सर, भील त्रादि। उ॰ विमल जलासय बिविध विधाना। (मा॰ २।२१४।२)

जलु-जल, पानी। उ० सुंदर गिरि काननु जलु पावन। (मा० २।१२४।३)

जलो (२)-(सं० ज्वलन)-जुल गया।

जल्प-(सं०)-१. कथन, वर्णन, कहना, २. प्रलाप, व्यर्थ की वात, बकवाद।

जल्पक-(सं०)-बकवादी, वाचाल, बातूनी। उ० तजर्उं तोहि तेहि त्रास कटुजल्पक निसिचर श्रधम। (मा० ६। ३३ ख)

जल्पत—(स॰ जल्प)-१. डींग मारते हुए, बकवाद करते हुए, प्रलाप करते हुए, २. बकवाद करता है। उ० १. एहि विधि जल्पत भयउ विहाना। (मा॰ ६।७२।४) जल्प!य— १ वकवाद करो, प्रलाप करो, २ तू वकबाद करता है। उ० १. जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई। (मा॰ ६।६।४) जल्पहिं—वकते हैं, बका करते हैं। उ० जल्पहि कल्पित वचन अनेका। (मा॰ १।११४।३)

जल्पना-१. वकवाद, प्रलाप, र्गपशप, १. श्रपनी वदाई करना। उ०१. छाँडहु नाथ मृषा जल्पना। (मा०६। १६।३)

जन-(सं० यव)-जी, एक अन्न। उ० होहहि जब कर कीट अभागी। (सा० १।१३।३)

जवन (१)-(सं॰ यवन)-म्लेच्छ, मुसलमान । दे॰ 'जमन'। उ॰ क्रूर कुटिल कुलहीन दीन त्रति मलिन जवन। (वि॰ २१२)

जवन (२)-(सं० यः)-जीन, जो, जीन सा। जवनि-जो, जीन सी। 'जवन' का स्त्री लिंग रूप। उ० हरि-दरसन-फल पायो है ज्ञान विमल, जाँचत भगति मुनि चाहत जवनि। (गी० ३।१)

जवनिका-दे० 'जमनिका'।

जवार (१)-(त्रर० ज्वात)-१, स्रवनित, ब्रो दिन, २, जंजाल, भंभट। उ० २ स्वारथ अगम, परमारय की कहा चली, पेट की कठिन, जग जीव को जवार है। (क॰ ७) कि

जेवार (२)-(१)-ज्वार, समुद्र का ऊफान।

जन्नोस-(सं श्येवासक)-एक प्रकार का छोटा पौदा जो निदयों के किनारे होता है। यह ब्रीप्म ऋतु में हरा-भरा रहता है छोर बरसात में पानी पडते ही सूख जाता है। उ० जिमि जवास परे पावस पानी। (मा० २।५४।१) जवासा-दे० (जवास)।

जस (१)-(सं० यश)-यश, तारीफ, नाम। उ० प्रभु प्रसाद जस जाति सकल सुख पाव्ड । (जा० १६४)

जस (२)-(सं व्यथा)-१ जैसा, जिस प्रकार का, २. जिस प्रकार से। उ०१ जस ग्रामय भेषज न कीन्ह तस। (वि०१२२) जसि-(सं०यथा)-जैसी, जिस प्रकार की, 'जस' का स्त्रीलिंग। उ० राम विरोध कुसल जिस होई। (मा०६।२१।४)

जिल्ली (सं० यश) - यशवाला, यशस्वी, कीर्तिवान। उ० तज्यो तनु संग्राम जेहि लगि गीध जसी जटाय। (गी०

'હાર્ફ ૧)

जिसु (१)-दे॰ 'जस (१)'। उ॰ निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कहो। (मा॰ ११३६१। छ॰ १) जिसु (२)-दे॰ 'जस (२)'।

जसुमति दें 'जसोमेति'। उ॰ सुनि सुत की अति चातुरी

जसुमति सुसुकाई। (कृ० ८)

जसोमित-(सं विशोमिति)-येशोदा, नन्द की स्त्री जिन्होंने कृष्ण को पाला था। उ० तुलसिदास प्रमु सा कहै उर लाइ जसोमित ऐसी विल कवहूँ निह कीजै। (कृष्ण) जहूँ-(सं वित्र)-जहाँ, जिस जगह। उ० त्रिवली उदर गॅमीर नामि-सर जह उपजे विरंचि ज्ञानी। (विष् ६३) जहर-(फा॰ जह)-१ विष, माहुर, प्राणघातक पदार्थ,

जहर-(फा॰ ज़ह्र)-४ विष, माहुर, प्रायधातक पदाय, २२ श्रप्रिय बात या काम, ३० घातक, मार डालनेवाला, ४ बहुत श्रिधिक हानि पहुँचानेवाला। उ० १ सुधा सो भरोसी पहु, दूसरो जहरु। (वि० २४०)

जहवाँ-(स्० यत्र)-जहाँ, जहाँ पर । उ० वन असोक सीता

रह जहवाँ। (मा० श्रामा३)

जहाँ (१)-(सं यत्र)-जिस स्थान पर, जिस जगह। उ० ले दियो तहँ जनवास सकल सुपास नित नूतन जहाँ। (जा० १३४)

जहाँ (२)-(फा॰)-जहान, संसार।

जहाज-(ग्रर० जहाज)-बहुत बडी नाव, एक प्रकार की बडी नाव जो लोहे की होती है ग्रोर मशीन से चलती है। उ० सहित समाज महाराज सो जहाजराज। (क०६।२४) जहाजू-दे० 'जहाज'। उ० सनहुँ बारिनिधि बूढ़ जहाजू। (सा० २।=६।२)

जहान-(फा॰ जहाँ)-संसार, विश्व। उ॰ साहव कहाँ जहांन जानकीस सो सुजान। (क॰७।१६) जहानहि—संसार को, विश्व को। उ॰ जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ जो

जारति जोर जहानहि रे। (क॰ ७।२८)

जहाना-दे॰ 'जहान'। उ॰ जे जड़ चेतन जीव जहाना। (मा॰ १।६।२)

जिह (१)-(सं • जहनं)-१. त्यांगो, छोदो, २. त्यागकर,

छोड़कर, ३. नाश करनेवाले । उ० ३. नमत राम श्रकाम ममता जिह । (मा० ७।३०।३)

जहि (२)-(सं० यस्)-जेहि, जिसे, जिसको ।

जिहिन्ना-(सं॰यद्)-जिस समय, जब। उ॰ भुजवल बिस्व जितव तुम जिहन्ना। (मा॰ १।१३६।३)

जहु-(सं०)-१. विष्णु, २ एक राजरि । जब भरीरथ गंगा को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जन्हु यज्ञ कर रहे थे । गंगा को इन्होंने पी लिया । भगीरथ के बहुत प्रार्थना करने पर पुनः इन्होंने कान के रास्ते गंगा को निकाला । तब से गंगा का नाम जाह्वी पढ़ा । इस शब्द के साथ कन्या, सुता, तनया आदि पुत्री वाचक शब्द लगा देने से गंगा के पर्याय बन जाते हैं । उ० २. नर-नाग विद्युध धंदिनि, जय जहु बालिका । (वि०१७) जन्हु-कन्या-गंगा नदी । दे० 'जहु'। उ० जहु-कन्या धन्य, पुन्यकृत सगर सुत, भूधर-दोनि-विद्दरनि बहुनामिनी । (वि०१८)

जाँगर (१)-(सं० जांगल)-उजाड, सूना, समृद्धिहीन । उ० सकेलि चाकि राखी रासि, जाँगर जहान भो। (क० ४।२३)

जाँगर (२)-(१)-शरीर, हाथ-पैर देह ।

जाँघ-(सं० जंघ)-घुटना श्रीर कमर के वीच का श्रंग, उरु। उ० महाराज लाज श्रापुद्दी निज जाँघ उघारे। (वि०

380)

जॉचत-(सं॰ याचन)-१. मांगते हुए, जॉचते हुए,२. जाँचते हैं, माँगते हैं। उ० १. देव दनुज मुनि नाग मनुज नहिं जाँचत कोउ उवरयो। (वि० ६१) २. हरि-दरसन-फल पायो है ज्ञान विमल, जाँचत अगति सुनि चाहत जवनि । (गी० ३।४) जॉन्वति-याचना करती है, माँगती है। उ० ग्रवनि जमहि जाँचति कैकेई। (मा० २।२४२।३) जॉचहीं-माँगती हैं, याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। उ० जोरी जियौ जुग जुग, सखी जन जाँचही । (क०१।१४) जाँचा-माँगा, माँगा था, याचना की थी। उ० रावन मरन मनुज कर जाँचा। (मा० १।४६।१) जाँचिए-माँगिए, प्रार्थना की जिए। उ० को जाँचिए संभु तजि छान ? (वि० ३) जाँचिये-माँगिए याचना कीजिए। उ० जग जाँचिये कोऊ न, जाँचिये जौ जिय जाँचिये जानकी-जानहि रे। (क॰ ७।२८) जाँचै-जाँचता है, माँगता है। उ॰ जाँचे बारह सास, पिये पपीहा स्वातिजल । (दो०३०७) जॉचों-माँगता हूं, माँगूँ। उ० जाँचो जल जाहि कहे श्रमिय पित्राउ सो । (वि० १८२)

जा (१)-(सं०)-१. साता, माँ, २ देवरानी, देवर की खी, २ उत्पन्न, संभूत । जैसे गिरिजा, जनकजा, श्रवनिजा श्रादि । उ० ३. विष्णु पद सरोज जासि, ईस-सीस पर १ विभासि । (वि० १७)

जो (२)-(सं० यः)-१ जो, २. जिस । उ० २ जा करि तें दासी सो श्रविनासी हमरेड तोर सहाई । (मा० १। १म४। छं० १) २. राउर जापर श्रस श्रनुरागू । (मा० २। २४६।३)

जा (३)-(फा॰)-१ मुनासिय, वाजिव, २. जगह, स्थान। जा (४)-(स॰ थान)-१ चला जा, जायो,-२.जाइ, गमन (जैसे जाकर=गमनकर या गमन करके)। जाइ (१)-(सं॰ थान)-१. चलकर, गमन कर, जाकर, २. समाप्त

होता, दूर होता, ३. दूर होती है, ४. जाती है, ४. व्यर्थ, वृया। उ० १. मंत्र सो जाइ जपहि जो जपत भे अजर श्रमर हर श्रॅचइ हलाहलु। (वि०२४) २. सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ। (मा० १।११।३) ३. राम नाम के जपे जाइ जिय की जरिन। (वि॰ १८४) जाइग्र-जाना - जाहिए, जाया जाय । उ० जाइग्र विनु योलेहुँ न सँदेहा । (मा॰ १।६२।३) जाइय-जाना चाहिए, जाय। उ० पारस जौ घर मिलै तौ मेरु कि जाइय ? (पा० ४१) जाइहि-जायना, जावेगा । उ० मुण्हुँ न मिटिहि न जाइहि काऊ। (मा० शंद्रधार) जाई (१)-(सं० यान)-१. जाइ, जाकर, २. जाता, जाता है, ३. जाइयेगा, ४. जावें। उ० १ निज मुख सुकुर विलोकहु जाई। (मा० १।१२१।३) २. मोह जनित मल लाग बिविध विधि, कोटिह जतन न जाई। (वि॰ पर) जाउँ-जाता हूँ, जाऊँ। उ॰ जौ नहिं जाउँ रहद्द पछितावा (मा॰ १।४६।१) जाउ-१. जात्रो, २. जाय, उजड़ जाय, ३. जाय, जावे। उ० २. घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हो करों। (मा० ११६६। छुं०१) जाऊँ-दे० 'जाऊ'। उ० ते तुम्ह कहहु मातु वन जाऊँ। (मा० २।४६।४) जाऊ-जाऊँ, चला जाऊँ । उ॰ नरक परौं वरु सुरपुर जाऊ । (मा॰ २।४४।९) जाऍ-१ व्यर्थ, वेमतलव, २. जावे । उ० १ भरतिह दोसु देइ को जाएँ। (मा २।२२८।४) जाए (१)-(सं० यान)-दे॰ 'जाएँ'। जाएहु-जाना, चले जाना । उ० वसह आजु ग्रस जानि तुम्ह जाएह होत विहान। (सा० १।१४६ क) जात-(१)-(सं॰ यान)-१ जाता है, २ जाते हुए। उ० १ सो क्यो भट्ट तेरो कहा कहि इत उत जात। (कृ० २) २ घोर जमालय जात निवारयो सुत-हित सुमिरत नाम । (वि०१४४) जातहि-जाते ही, पहुँचते ही। उ०मथुरा वडो 🗸 नगर नागर जन जिन्ह जातहि जदुनाथ पढ़ाए । (कृ०४०) ्जाता-(१)-(सं० यान)-१. यात्रा, जाना, २. जाते हुए, ३ गया होता। उ० १. जेहि सुद मंगल कानन जाता। (मा॰ २।४२।४) २. पथिक ऋनेक मिलहि मग जाता। (मा० २।११२।२) जाति (१)-(सं० यान)-१. जाती है, गमन करती है, २. जाते हुए, ३.जाती, जा सकती। उ० ३ होइ घाँ केहि काल दीनदयालु जानि न जाति । (वि० २२६) जाती (१)-दे॰ 'जाति (१)'। उ० ३. मनुजद्सा कैसें किह जाती। (मा० १।३३८।२) जाव-१. जाना, २. जाऊँगा, २ जाएँगे, जाश्रोगे । उ० १. मोर जाव तव नगर न होई। (मा० १।१६७।२) ३. जाय जहाँ लगि तहँ पहुँचाई। (मा॰ २।११२।४) जातेउँ-जाता। उ० लै जातेउँ सीतिह यरजोरा। (मा० ६।३०।३) जातै-जाता, जाता है। उ० नगर सोहावन लागत वरनि न जातै हो। (रा० २) ्जाय (१)-(सं० यान)-१ ज्ञाय, २ जा, जायो, २ व्यर्थ, वृथा। उ० २. कृछु हें न आइ गयो जनम जाय। (वि० ८३) जायगो-जायगा, हटेगा, दूर होगा। जाहिँ (१)-(सं॰ यान)-१ जाते हैं, जाती हैं, २ वूर होते हैं। उ० १. चढि पिपीलि-कड परम लघु विनु श्रम पारहि जाहि। (मा० १११३) जाहिंगे-नष्ट हो जायंगे। उ० पर दूपन मारीच ज्यों, नीच जाहिंगे कानि । (दो० १४४) जाहि (१)-(सं०

यान)-१. जात्रो, २. जाकर । उ० १. रान की सरन-जाहि सुदिनु न हेरै। (गी० ४।२७) जाहिगो∸जायगा, नष्ट हो जायगा । उ॰ देहि सीय नतौ, पिय ! पाइमाल जाहिगो। (क॰ ६।२३) जाहीं-१. जायॅ, जावें, २ जाते है, ३.-बीत जाँय, न्यतीत हो जार्चे। उ० २. पुनि सब निज निज आश्रम जाही। (मा०१।४४।१) जाही (१)-(सं० यान)-१. जाकर, २. जा। उ० - २. ग्रब जिन नाथ कहहै गृह जाही। (मा० ७।१८।४) जाहू-जात्रो, जाइए। उ० चतु-रानन पहि जाहु खगेसा। (मा० ७।४६।४) जाहू-दे० 'जाहु'। उ० वैनतेय संकर पर्हि जाहु । (मा० ७।६०।४) जैवे–(सं० यान)–१ जाने, २. नष्ट होने । उ० २. जैवे को अनेक टेक, एक टेक ह्वेंचे की जो। (क॰ ७।८२) जैहउँ-जाऊँगा, जा पाऊँगा । उ० कव जैहउँ दुख सागर पारा । (मा० १।४६।१) जैहसि-जायगा, नष्ट होगा। उ० जैहिस तें समेत परिवारा। (मा० १।१७४।१) जैहिह-१. जायॅगे, २. गमन करेंगे। उ० १. नत मारे जैहर्हि सब राजा। (मा०१।२७१।३) जैहें-दे० 'जैहहिं'। उ० २.गिरि कानन जैहें शाखामृग हों पुनि अनुज सँघाती। (गी०६।७) जैहै-१. जायगा, २ दूर होगा, नष्ट होगा। उ० २ हम सों कहत विरह-स्नम जैहें गगन कूप खिन खोरे। (कृ०४४) जैहीं-जाऊँगा। उ० राम-लवन-सिय-चरन विलोकन काल्हि काननहिं जैहीं। (गी० शहर) जैही-जास्रोगे, गमन करोगे। जाइ (२)-(सं० जन्न)-उत्पन्न कर, पैदाकर । जाई (२)-(सं० जा)-१. पैदा हुई, उत्पन्न हुई, २. कन्या, जाई (३)-(सं० जाती)-चमेली। जाए (२)-(सं॰ जा)-पैदा हो, जन्म लिया हो। उ॰ बोले वचन प्रेम जन् जाए। (मा० १।३४१।२) जाकर-(स॰ याः + कृतः)-जिसका। उ॰ जाकर वित श्रहिगति सम भाई। (मा० १।७।४) जाका-(सं० य: + कृतः)-जिसका, जिस व्यक्ति का। जाकी-१. जिस किसी की, २ जिसकी। उ० २. जाकी कहाने रहनि अनमिल, अलि, सुनत समुक्तियत थोरे। (इ०४४) जाकें-जिसके, जिसके पास । उ॰ तेहि कि दरिद्र परस-मनि जाकें। (मा० ७।११२।१) जाके-१. जिसके, रे जिस किसी के। उ० १. तुलसी जाके चित भई, राग हैंप की हानि । (वै० ४६) जाको-१ जिसको, २ जिसका। उ० २ जाको बाल विनोद समुमि जिय डरत दिवाकर भोर को। (वि० ४१) जाग (१)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मख । उ० समन श्रमित उत-पात सय भरत चरित जप जाग। (मा० १।४१) जाग (२)-(सं॰ जागरण)-१. जागरण, जागने की क्रिया, २ जागो, उठो, निद्रा खोलो । जागत-(सं० जागरण) १. जागता है, २ जागते हुए, ३. प्रकट होता है, मुकाशित होता है, ४. फैला हुआ है, विदित है, प्रसिद

है। उ० १ जागत सोवत सरन तुम्हारी। (मा०

२।१३०।२) ४ बीर वृङ्गे विरुद्देत वली, अजहूँ जुग

जागत जासु पँवारो । (क॰ ६।३८) जागति (१)-(सं॰

जागम्य)-१. जागती है, २. जगाती है, जगाती हो, <sup>३</sup>।

जगमगाती है, प्रकट होती है, ४. प्रफुल्लित करता है। उ० २. कपट सयानि न कहति कछु जागति मन्हुँ मसान। (मा० २।३६) ४. केस सुदेस गॅमीर वचन बर, सृति कुंडल-डोलर्नि जिय जागिति। (गी० ७।१७) जागने– जागना, जागरण, रात भर जागना । उ० ज्यों त्राजु-कालिह परहूँ जागन होहिंगे नेवते दिये। (गी॰ भ१) जागहिं-१. जागते हैं, २. जग जाते हैं। उ० १. नास जीहॅ जिप जागहि जोगी। (मा० १।२२।१) जागा (१)-१. निद्रा त्यागा, उठा, जग उठा, २. ज़ाहिर हुए, प्रसिद्ध हुए। उ० १. देखि सुएहूँ मर्न मनसिज जागा। (मा० श्रा⊏६।४) जागि-१. जगकर, उठकर, २. प्रसिद्ध होकर, ३. जग जा। उ० १ जागि करहि कट्ट कोटि कलपना। (मा० २।१४७।३) ३ जागि त्यागु मुदतानुरागु श्री हरे। (वि० ७४) जागिए-जिगए, उठिए, निद्रा त्यागिए। उ० जागिए न सोइए विगोइए जनम जाय। (क० ७।८३) जागिबो-जागना, उठना, अम से बाहर निकलना। उ० जागिबो जो जीह जपै नीके राम नाम को । (क॰ ७। ८३) जागिहै-जगेगा, जग उठेगा। उ० राग राम नाम सों, बिराग जोग जिरहै। (वि० ७०) जागी (१)-१ जगी, २. जगकर, उठकर, ३ प्रकट हुई, प्रसिद्ध हुई, ४. चमक उठी। उ०३ धर्मसीलता तव जग जागी। (मा० ६।२२।४) जागु (१)-(सं० नागरण)-जाग, जग जा। उ० श्रव नाथिह श्रनुरागु जागु जब त्यागु दुरासा जी तें। (वि॰ १६८) जागू-जाग, जग उठ। उ० महा मोह निसि स्तत जागू। (मा० ६।४६।४) जागे-१. जाग उठे, २ खड़े हो गए। उ० १ जानेउ सतीं जगतपति जागे।(मा० शह । १२) २. रोम-रोम जागे। (गी० शर्१र) जागेउ-जगा, उठा। उ० जागेड नृप श्रनभएँ विहाना। (मा० १।१७२।१) जागैं-१. जागते हैं, जागते रहते हैं, २ चितित रहते हैं, ३. जागे, ४ जगाते हैं, मंत्र से जगाते हैं, जगावे। उ० ४ काहे को अनेक देव सेवत जागें मसान। (क॰ ७।१६२) जागै-१ जागे, २ जागता है, ३ जगमगाता है, ४. बढ़ता है, ४. फैलेगा, बढ़ेगा, ६. चम्फेगा। उ० ४. विधि गति जानि न जाइ, श्रजसु जग-जागे। (जा० ७८)

जाग (३)-(फा० जायगाह)-जगह, स्थान।

जागति (२)-(सं० जागित्ते)-योगी, चैतन्य लोग। उ० मंज्जल मुकताविल जुत जागित जिय जोहें। (गी० ७१४) जागविलक-दे० 'याज्ञविल्क्य'। उ० जागविलक मुनि परम विवेकी। (मा० ११४४।२)

जागरन-(सं कागरण)-जागर्ना, निद्रा का अभाव। उ० घर-घर करहिं जागरन नारीं। (सा० ११३४८।१)

जागरुक-(सं०)-चैतन्य, सचेत ।

जागा (२)-(सं० यज्ञ)-यज्ञ, मख। उ० सतीं जाइ देखेड तब जागा। (मा० शहर।२)

जागी (२)-(स॰ यज्ञ)-यज्ञ करनेवाला। उ० कौन धौं सोम जागी अजामिल अधम? कौन गजराज धौं वाजपेई? (वि॰ १०६)

जागु (२)-(सं० यज्ञ) यज्ञ, सख ।

जाचक-(सं॰ याचक)-माँगनेवाला, भिज्ञक, मॅगता। उ॰

जीचक सकल संतोपि संकर उमा सहित भवन चले। (मा० १।१०२। छं० १) जाचकनि—याचकों की, मँगतों को। उ० देत संपदा समेत श्री निकेत जाचकनि। (क० ७।१६०)

जाचकता—(सं॰ याचकत्व)—साँगने का भाव, भिखमंगी, मंगतापन। उ॰ जेहि जाँचत जाचकता जरि जाइ। (क॰

७।२८)

जाचत-१ माँगता है, २. माँगते हें, ३. माँगने पर । उ० १ निहं जाचत, निहं संप्रहीं, सीस नाइ निहं लोइ। (दो० २६०) २. जाचत सुर निमेष, 'सुरनायक नयन-भार अकुलान। (गी० ४।२२) जाचन-१ माँगना, याचना, २. माँगने के लिए। उ० २. ईस उदार उमापित परिहरि अनत जे जाँचन जाही। (वि० ४) जाचिंह-माँगते हैं, याचना करते हैं। उ० जाचिंह भगति सकल सुख खानी। (मा० ७।११६।४) जाचा-१. माँगा, याचना की, २ जाँचना, माँगना, ३. चाहा हुआ, प्रार्थित। जाचिए-माँगिए, माँगना चाहिए, याचना करनी चाहिए। उ० जाचिए गिरिजापित कासी। (वि० ६)

जाजरो-(सं० जर्जर)-जीर्ण-शीर्ण, दुर्वल। उ० घाँघरो, ध्राधम, जह, जाजरो जरा भवन। (क० ७।७६)

जाड़-(सं॰ जाड्य)-जाडा, ठंढक। उ॰ जडता जाड विषम उर लागा। (मा॰ ११३ १।१)

जात (१)-(सं०)-१ जन्म, उत्पत्ति, २ पुत्र, वेटा, ३. उत्पन्न, जन्मा हुत्रा, ४. प्राणी, जीव।

जात (२)-(सं॰ जाति)-जाति, वर्षं । हिन्दुऋों में बाह्यण, चित्रय, वैश्य, लोहार, सोनार श्रादि जातियाँ ।

जातक-(सं०)-बच्चा, वालक, शिशु। उ० तुलसी मन-रंजन रंजित श्रंजन नयन सुखंजन-जातक से। (क० १११) जातकरम-दे० 'जातकर्म'। उ० नंदीमुख सराध करि जात-करम सब कीन्ह। (मा० १।१६३)

जातकर्म—(सं०)—हिन्दुओं के दस संस्कारों में से चौथा संस्कार जो बालक के जन्म के समय होता है। इसमें बालक के जन्म के बाद कुछ विशेष पूजन, बृद्ध-श्राद्ध श्रादि-कर बालक के जीभ पर चावल एवं जब का चूर्ण श्रीर घी श्रादि मला जाता है। उ० जातकर्म करि, पूजि पितर सुर दिए महिदेवन दान। (गी० १।२)

जातना—(सं॰ यातना)—१ पीड़ा, कंट, व्यथा, तीव वेदना, २. दंड की वह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी पड़ती है। ३ नरक। उ॰ ३ उटर उटिंघ अधगो जातना। (मा॰ ६११४।४)

जातरूप-(सं॰)-१ सोना, सुवर्ण, २. चाँदी। उ० १. जातरूप मनि रचित घ्रटारीं। (मा० ७।२७।२)

जातरूपाचल-(सं०)-सुमेरु पर्वत, सोने का पहाड । उ० जातरूपाचलाकार-विश्रह लसत-लोम विद्युत्लता-ज्वाल-माला । (वि० २८)

जाता (२)-(सं० जो)-उत्पन्न हुआ, जन्मा । उ० जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता । (मा० १।१८०।२)

जाति (२)-(सं०)-१ हिन्दुश्रों में समाज का वह विभाग जो पहले कर्म पर श्राधारित था पर वाद में जन्मानुसार हो गया। ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, सोनार, श्रहीर श्रादि। २. गोत्र, ३. कुल, वंश, ४. चमेली, ४. जावित्री, ६. जायफल, ७ एक प्रकार का कान्य जिसमें अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई पडता है। केशिकी, भारती, आरमटी तथा सालकी, जाति के ये चार भेट कहे गए हैं। म वह पद्य जिसके चरणों में मात्राओं का नियम हो। मात्रिक छंद। ६. वर्ग, खंड। उ० १ मेरे ट्याह न बरेखी जाति-पाँति न चहत हों। (वि० ७६) जाति-पाँति—(सं० जाति मं पंक्ति)—जाति वर्ण आदि, विरादरी। उ० रटत रटत लट्यो, जाति-पाँति भाँति घट्यो। (वि० २६०)

जाती (२)-दे॰ 'जाति (२)'। उ० ७. धुनि अवरेव कवित गुन जाती। (मा० १।३७।४) ६ बिप्तु विरंचि देव सव

जाती। (मा॰ १।६६।३)

जातुधान-(सं०)-१ राज्ञंस, श्रसुर, २. विभीपण। उ० १. जीते जातुधान जे जितेया विद्वधेस के । (गी० २।४३) २. जातुधान भालु किप केवट विहंग जो जो। (क० ७१३) जातुधानपित-(सं०)-रावण राज्ञंसो का राजा। उ० हरिप्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपित होइ। (मा० १।१०८ ख) जातुधानी-राज्ञंसी, संदोद्दरी श्रादि। उ० सुनत जातुधानी सव लागी करै विपाद। (मा० ६।१०८) जातुधानेस-(सं० जातुधानेश)-रावण। उ० जातुधानेस श्राता विभीपन नाम। (गी० १।४३)

जाते-(सं॰ यः +तः)-१ जिससे, २. जिस कारण से। उ॰ १. जाते छूटै भव भेद ज्ञान। (वि॰ ६४)

जादवराइ— सं० यादव + राजा) - कृष्ण, यादवों का राजा।
उ० मातु की गति दई गहि कृपालु जादव राहु। (वि०
२१४)

जादी—(सं॰ यादव)—यदुवंशी। कहा जाता है कि ये ज्ञापस में लडकर सर गए। उ॰ सकुल गए, तनु विनु भए, साखी जादों काम। (दो॰ ४२१)

जान (१)-(सं० ज्ञान)-१. ग्रवगत होना, जानना, २. जाना, ३ जानते हैं, ४ जानो, ४ जानेगा, ६. ज्ञान, जानकारी, ७ समम, अनुमान, म ज्ञानवान, बुद्धिमान। उ० १ गुप्त रूप अवतेरउ प्रभु गएँ जान संबु कोइ। (सा॰ ११४८ र) ६ व ८ जानकी जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। (क० ७।३६) जानई-जानता है, जानते है। उ० हिमवान कहेड 'इसान महिमा च्रगम, निगम न जानई'। (पा० १२१) जानउँ-१. जानूँ, २. जानता हूँ। उ० २ कह तापस नृप जानह तोही। (मा॰ १।१६२।४) जानत-१ जानता, जानता है, जान-कार है, २ जानते हुए, २. जानते ही। उ० १. जानत हों मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीरु। (मा० २।१४६) २. जानत तुम्हिह तुम्हइ होइ जाई। (मा० २।१२७।२) जानतहूँ-१. जानते हुए भी, २. जानता हूँ। उ०१. जानतहुँ श्रस स्वामि वियारी। (मा० शनाव) जानति-जानती, जानती है, जानती थी। ट॰ जानति हहु वस नाहु हमारें।(मा॰ २।१४।३) जानव-१ जानना, समसना, जानी, जानिएमा, २. जानेमा । उर् १. सो जानव सत-संग प्रभाऊ। (मा० १।३।३) जानवि-जानिएगा। उ० गौरि-मजीवनि मूरि मोरि जित्र जानवि । (पा॰ ११७) जानित-जानित हैं, जानित हो। उ० जानिस मोर सुभाउ वरोरू। (मा० २।२६।२) जानहिं-जानते है, जान लेते है। उ० नास जीहँ जपि जानहि तेऊ। (मा० १।२२।२) जानहि—जानता है। उ० केवल मुनि जड़ जानहि मोही। (सा० १।२७२।३) जानहीं-जानते हैं। <sub>चि०</sub> महिपाल मेनि को मिलन सुंख महिपाल मुनि मन जानहीं। (जा॰ १८) जानहु-१. जानो, २ जानते हो, जानते ही हो। उ० २. सो तुम्ह जानहु ग्रंतरजामी । (मा० १।१४६।४) जाना (१)-(सं० ज्ञान)-१. जानना, मालूम करना, २. जान लिया, मालूम किया। उ० १. जाना चहहिं गृह गति जेऊ। (मा॰ १।२२।२) २. जाना राम सती दुखु पावा। (मा० १।४४।२) जानामि-मे जानना हूँ। उ० न जानामि योगं जपं नैव पूजां। (सा० ७।१०८। रखो०८) जानि-१. जानकर, सममकर, २ सममत्वो, जान बे, ३. ज्ञानी, ४. जाना, सालूम हुआ। उ० १. जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जॉनि । (मा० १।७ ग) ४. निह जानि जाइ, न कहति, चाहति काहि कुधर-कुमारिका। (पा॰ ४४) जानिस्र-१. जाना चाहिए, २ जानी जाती है। उ० १. जानित्र तवर्हि जीव जग जागा। (मा० २। ह्यार) र गुरप्रसाद सव जानित्र राजा। (मा० १। १६४।१) जानिवी-जानिए, जानिएगा । उ० परिवार पुर-जन सोहि राजहि प्रानिषय सिय जानिवी। (मा॰ १। ३३६। छुं० १) जानिवे-१ समक्तनी चाहिए, २. मालूम होना, जान पडना, ३. जानिएगा, जान पड़ेंगे। उ० १. करम, धरम सुख संपदा त्यो जानिवे कुराज। (दों० ४१३) ३. तात! जात जानिवे नए दिन। (गी॰ २।७४) जानिवो-१. जाना चाहिए, २. जानना । उ० १. मेरे जान जानियो सोई नर खरु है। (वि० २४४) जानिय-१. जान लेने से, २. जान लीजिए, २. जानना चाहिए, ४. जानता हूँ। उ० १ अर्थ अविद्यमान जानिय संस्ति नहि जाइ गोसाई । (वि०१२०) जानियत-१ जानता है, सम-मता है, २ जान पड़ता हैं, जाना जाता है, २ जानते हैं, सम्मते हैं, ४ ज्ञान, समभ । उ० १ तुलसी अपनी स्रोर जानियत प्रभुहि कनौडो भरिहें। (वि० १७१) र. सीय-राम-संजोग जानियत रच्यो विरंचि वनाइकै। (गी० १।६८) जानी (१)-(सं० ज्ञान)१. जानी हुईं, प्रसिद्ध, २. ली, मालूम कर लिया, ३. जान लीजिए, जानो, ४. जान-कर, ४. ज्ञानी, विद्वान् । उ० २ जानीराम, न कहि सके, भरत लपन सिय प्रीति । (दो० २०३) ३ महावल वीर ह्नुमान जानी। (क॰ ६।२०) ४. राम भगति भूपित जियँ जानी। (मा० ११६१४) जानु (१)-(स० ज्ञान)-१. जानो, समको, विचारो। उ० १. राम नाम दुइ आखर हिय हितु जानु । (व० ४६) जानू-जानो, सममी, मानो। उ०्चाप सुवा सर बाहुति जान्। (मा० १।२८३।१) जाने-१ पहिचाने, परिचित, २. जाना, पहिचाना, जान लिया, ३ जानते हुए, ४ जानकर । उ० १ जो पै जिय जानकीनाथ न जाने। (वि० २३६) ४ जननी जनक जरठ जाने जन परिजन लोगु न छीजै। (कृ॰ ४६) जानेडँ-जाना, सममा, सममा है। उ० जानेड मरम राउ हॅसि कहई। (मा० २।२८।१) जानेउ-जाना, जाना है। उ० नारट जानेड नाम प्रताप् । (मार्० ११<sup>२६।२</sup>)

जानेसु-जानना, जान लेना । उ० निहं त्रावीं तब जानेसु
मास ।; (मा० ४।१।३) जानेहि-जाना, जान सका ।
उ० जानेहि नहीं मरसु सठ मोरा । (मा० १।४।२)
जानेहु, जाना, सममा था । उ० जानेहु लेहिह मागि
चवेना । (मा० २।३०।३) जाने १. जाने, २. जान
लेता है, जानता है । उ० २. गर्राज तरिज पाषान
बरिप पिव प्रीति परिख जिय जाने । (बि० ६१)
जानो सममो, जान लो । उ० स्याम वियोगी वज के
लोगनि जोग जोग जो जानो । (कृ० ३५) जानो १.
जान, २ जानता । उ० २ जानों न मरम पद दाहिनो न
बाम को । (क० ७।९७६) जान्यो जाना, पहिचाना,
समम में आया । उ० जान्यो तुलस(दास, जोगवत नेही
मेह-मन । (दो० ३०७)
जान, (२) – (सं० यान) – १. गाड़ी, रथ, वाहन, २. जाना
है ३ जाने के लिए। प्रवर्ग कहेंद्र बनावन पालकी

जान (२) – (सं० यान) – १. गाड़ी, रथ, वाहन, २. जाना है, ३. जाने के लिए। उ०, १. कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान। (मा० २।१६६) ३. कहेउ जान

्बन केहि अपराधा। (मा० २।४४।४)

जान (३)-(फा॰)-१. प्राण, जीव, दम, २. शक्ति, संमध्ये, ३. तत्व, सार ।

जानिक-दे० 'जानकी'। उ० बिस्व विजय जसु जानिक पाई।
(मा० ११३४७।३) जानिकरमन-जानकीरमण, राम।
उ० दससीस विभीषन अभयप्रद जय जय जय जानिकरमन। (क०७।११४) जानिकर्वन-जानकीरमण, जानकी
के पति, राम। उ० कह तुंजसिदास सुर-मुकुटमनि जय
जय जानिकरवन। क० ७।११२)

जानकिहि-जानकी को। उ० राख़ेउँ प्रान जानकिहि लाई।
(मा० २।४६।१) जानकिहि-जानकी को। उ० देखि जानकिहि सए दुखारी। (मा० १।२४२।४) जानकी-(सं०)जनक की पुत्री और राम की धर्मपत्नी, सीता, जानकी
में कत, शरण, रमण, रमन, रचन, ईश, ईस, नाथ, नाह
आदि शब्द जोड़कर राम का अर्थ लिया जाता है। जैसे,
जानकीरमण, जानकीकंत आदि। उ०जनकसुता जगजनि
जानकी। (मा० १।१८।४) जानकीजीवन-जानकी के
जीवन, राम। उ० जानकीजीवन जन है जिर जाउ सो
जीह जो जाँचत औरहि। (क० ७।२६)

जाननिहार-जाननेवाला, ज्ञाता, जानकार । उ॰ माया मायानाथ की जो जग जाननहार । (दो॰ २४४)

जाननिहारा-दे॰ 'जाननिहार'। उ० ग्रौरु तुम्हिह को जान-निहारा। (मा॰ २।१२७।१)

जानपनी-बुद्धिमानी, जानकारी, चतुराई । उ० दम दान दया नहिं जानपनी । (सा० ७।३०२।४)

जाना (२)-(सं॰ यान)-गाड़ी, रथ। उ॰ कनक वसन मनि भरि भरि जाना। (मा॰ १।३३३।४)

जानी (२)-(फ्रा॰ जान)-प्रायप्यारी, स्त्री।

जानु (२)-(सं०)-जाँघ श्रीर पिंडली के सध्य का भाग, घुटना । उ० काम-तून-तल सरिस जानु जुग, उरु करि कर करमहि विलखावति । (गी० ७।१७)

जाप-(सं०)-किसी मंत्र श्रादि की श्रावृत्ति । दे० 'जप'। उ० जाप जग्य पाकरि तर करई। (मा० ७।४७।३)

जापक-(सं०)-जपकर्ता, जप करनेवाला । उ० जापक जन

प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल। (मा० १।२७) जापकहि-जप करनेवाले को । उ० राम नाम-जप जाप-कहि, तुलसी अभिमत देत। (प्र० २।४।७)

जापकी-दे॰ 'जापक'। उ॰ जापकी न, तप खप कियो न तमाइ जोग। (क॰ ७।७७)

जापू-दे॰ 'जाप'। उ॰ अनमिल श्राखर श्ररथ न जापू। (मा॰ १।११।३)

जांप्य (१)-(सं॰ जाप)-जाप करने योग्य, इप्टटेव। ट॰ सिद्धिसाधक साध्य, वाच्य बाचक रूप, मन्न-जापक जाप्य, सुष्टि सप्टा। (वि॰ १३)

जाप्य (२)-(सं० याप्य)-ग्रधम, निकृष्ट, निन्दनीय ।
जावालि-(सं०)-कण्यपवंशीय एक ऋषि जो राजा दशस्थ
के गुरु श्रोर मंत्रियों में से ये। ये भी रामचंद्र को लौटाने
के लिए चित्रकूट गए थे, श्रोर राम को बहुत समकाया
था। उ० बामदेउ श्ररु देवस्थि बालमीकि जावालि।
(मा० १।३३०)

जावाली-दे॰ 'जावालि'। उ० कौसिक बामदेव जावाली। (मा० २।३१६।३)

जोम (१)-(सं० याम)-प्रहर, याम, ७३ घडी या तीन घंटे का समय। उ० गएँ जाम जुग भूपति आवा। (मा० १११७२।३)

जाम (२)-(फ्रा॰)-प्याला, प्याले के आकार का कटोरा। जामति-जमती है, उपजती है। उ० कामधेनु-धरनी कलिगोमर-विवस विकल, जामित न बई है। (वि०-१३६) जामिहें—१. जमता है, उगता है, २ उगता। उ० २. देव न वरषिंह धरनी वए न जामिह धान। (मा० ७। १०१ ख) जामा (१)-(सं० जन्म)-जमा, ग्रंकुरित हुआ, पैदा हुआ। उ० पाइ कपट जलु अंकुर जामा। (मा० २। २३।३) जामी (१)-(सं० जन्म)-१. पनपी, अंकुरित हुई, जन्मी, उत्पन्न हुईं, २. उपजा है, ३. जल् पक्टी। उ० १. राम भगति एहिं- तनउर जामी। (मा० ७)६६।२) जामो-१ जमा है, उपजा है, २ जन्मा, उत्पन्न हुआ। उ० १ नाम प्रभाउ सही जो कहै, कोउ सिला सरोरुह जामो। (वि० २२८) जामी-जमे, उत्पन्न हो, उगे, श्रंकुरित हो।

जामन-(स॰ यमन) -थोडा सा दही या कोई श्रौर खटी चीज़ जिसे दूध में डालकर दही जमाते हैं। जावन। जामनु-दे॰ 'जामन'।

जामवंत—(सं० जांबवंत)—सुग्रीव के मंत्री का नाम जो ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। प्रसिद्ध है कि जामवंत रीछ था। त्रेता युग में रावण के विरुद्ध राम की सहायता करनेवालों तथा लड़ने वालों में यह प्रमुख था। भागवत के अनुसार द्वापर में इसी की कन्या जीववती से कृ'ण ने विवाह किया था। सतयुग में जामवंत ने वामन भगवान् की परिक्रमा की थी। इस प्रकार यह तीनो युगों में जीवित था। जांववान। उ० जिमि जग जामवंत हनुमान्। (मा० १।७।४)

जामा (२)-(फा॰)-पहनावा, वस्र । जामाता-(स॰ जामात)-येटी का पनि हा

जामाता-(स॰ जामातृ)-वेटी का पति, दामाद । उ॰ सादर ुपुनि भेटे जामाता । (मा॰ ११३४१।१) जामिक-(सं० यामिक)-पहरेदार, रत्तक । उ० जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के। (मा० २।३१६।३)

जामिन-दे० 'जामिनी'।

जामिनि-दे॰ 'जामिनी' । उ॰ भूख न वासर नीद न जामिनि। (मा॰ २।२१।३)

जामिनी-(सं॰ यामिनी)-रात, निशा। उ॰ जिमि भानु विनु दिनु प्रान विनु तनु चंद विनु जिमि जामिनी। (मा॰ २।४०।छं०१)

जामी (२)-सं० यामी)-जाननेवाला।

जामु-याम। दे॰ 'जाम' (१)। उ॰ वैठे प्रभु भ्राता सहित

दिवसु रहा भरि जासु। (मा० १।२१७)

जाय-(सं॰ जा)-१ पेंदा कर, जन्म देकर, २. जन्मा है, ३. पेंदा किया, जन्म दिया। उ० १ मातु पिता जग जाय तल्यो, विधिहू न लिखी कछु भाल भलाई। (क० ७। १७) जाया (१)-(सं॰ जा)-१. उत्पन्न, २ उत्पन्न किया, ३. उत्पन्न हुआ, ४ पुत्र, वेटा। उ० ३. जेहि न मोह स्रस को जग जाया। (मा॰ १।१२८।४) जाये (१)-(सं० जा)-ण्दा हुआ, पुनर्जन्म पाया हुआ। उ० आजु जाये जान सव अंकमाल देत है। (क०४।२६) जायो-१. पेंदा किया, जन्माया, २. उत्पन्न हुआ, ३. पेंदा होता। उ० ५. मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे माय जायो को। (वि॰ १७६) जायो-पेंदा किया, उत्पन्न किया।

जाया (२)-(सं०)-१ पत्नी, स्त्री । उ० उदासीन धन धामु न जाया । (मा० ११६७१२)

जाये (२)-(स॰ यान)-वृथा, गया बीता।

जार-(सं॰)-किसी स्त्री का अवैधानिक पति, उपपति, यार।

जरित-१ जलाता है, भस्म करता है, २. जलाते समय। उ० २ जारत नगरु कस न धरि खाहु। (मा० ६।६।२) जारा (१)-(सं॰ ज्वलन)-जलाया, भस्मीभूत किया, जला ढाला। उ० ग्रस कहि जोग श्रिगिनि तनु जारा। (मा॰ ११६४।४) जारि-जलाकर । उ॰ विनु जल जारि करह सोइ छारा। (मा० २।१७।४) जारिङँ-जलाया। उ० जारिउँ जायँ जननि कहि काकू। (मा॰ २।२६१।३) जारिए-१. जलाइए, २. जलते हैं। उ० २ वरपत वारि पीर जाग्ए जवासे जस। (ह० ३१) जारी- १ जलाकर, २. जलाया, जला दिया। उ० २ सपने वानर लंका जारी। (मा० शाशाश) जारें-जलाने पर, जलाने से । उ० गाइ-गोठ महिसुर पुर जारें। (मा० २।१६७।३) जारे-१. जलावे, २ जलाने ही, फ़्रॅंकने ही। उ०२ जारे जीगु सुभाउ हमाग ! (मा० २।१६।४) जारो-भस्म किया, जलाया । उ॰ यह यदि त्रास टास तुलसी प्रभु नामहुँ पाप न जारो । (वि० ६४)

जारनिहारे—जलानेवाले, भन्म करनेवाले । उ० पावक-विग्ट समीर-स्वास तनु-तृत मिले तुम्ह जारनिहारे.। (कृ० ४६)

जारा (२)-(सं० जार)-डे॰ 'जार'।

जारा (३)-(सं॰ जार्त)-सुद, समृह । उ॰ ग्रस्थि संल मिना नम जारा। (मा॰ ६। ३२।४)

जाल-(मं०)-१. तार या स्त श्रादि का बुना पट जिसमें

छोटे-छोटे या कुछ बड़े-बड़े छेद होते हैं। मछली या चिहियों आदि को पकड़ ने के लिए इसको काम में लाया जाता है। पाश, २ समूह, ३. वह युक्ति जो दूसरे के फासने के लिए काम में लाई जाय। घोखा, ४. इन्द्र-जाल, ४. खिड़की, मरोखा, ६. गर्व, घमंड, ७. जंजाल। उ० १ .जलचर-चृंद जाल-श्रंतरगत होत सिमिट इक पासा। (वि० ६२) २. श्रीफल कुच कंचुिक लताजाल। (वि० १४)

जाला-(संर्वाल)-१. मकडी का जाला। इसमें मिन्खश्रों या कीडो को फँसाकर मकडियाँ खाती हैं। इसे मकडियाँ श्रपने मुँह के लार से बनाती है श्रीर फिर इसे खा जाती हैं। २. श्रांख का एक रोग, ३. मूसा श्रादि बाँधने का जाल, ४. पानी रखने का एक प्रकार का बरतन। ४. जाल, पाश, बंधन, ६. समूह, ७. जंजाल। उ० ७. सुमिरत समन सकल जगजाला। (मा० १। २०१३)

जालिका-(सं०)-१. पाश, फंदा, २. जल्दी, ३ समूह, क्षंड, ४. माला। उ० ४. प्रनतजन-कुमुद्वन-इंदुकर-जालिका। (वि० ४८)

जालु--१ जोल, फंदा, २. समूह । उ० २ श्रमिय बचन सुनाइ मेटिह विरह-ज्वाला-जालु । (गी० ४।३)

जालू - १. जाल, पाश, २ जंजाल । उ० २. जनमु मरनु जह लिंग जगजालू । (मा० २।६२।३)

जावनु—दे॰ 'जामन'। उ॰ घृत सम जावनु देह जमावै। (मा॰ ७।११७।७)

जासु-(सं॰ यस्य)-जिसका, जिसकी । उ॰ गावर्हि बेद जासु जस लीखा। (मा॰ शम्ब।१)

जास् है॰ 'जासु'। उ॰ ब्रह्मादिक गार्वर्हि जसु जास्। (मा॰ १।६६।२)

जासी-१ जिससे, २ जिस प्रकार से। उ० १ जासों होय सनेह रामपद, एतो सतो हमारो। (वि० १७४)

जाहि (२)-(सं० यः)-जिसमें। उ० कथा सुधा मिय काइहि, भगति मधुरता जाहि। (मा० ७।१२०क)

जाहि (२)-(सं॰ यः)-१. जिसे, जिसको, २. जिससे, ३. जिसमें, ४. जिस, जो । उ० १ जाहि दीन पर नेह, करउ कृपा मर्टन मयन । (मा॰ १।१८ सो॰ ४)

जाही (२)-(सं० य.)-१ जिसको, जिसे, २ जिससे। उ०

१. वरह सीलिनिधि कन्या जाही। (मा० १।१३१।२)
जिन्न उँ-(सं० जीवन)-१ जीऊँ, जीवन विताऊँ, २ जीवित
हूँ, जीता हूँ। उ० १ प्रनतपाल प्रनतोर, मोर प्रन जिन्न कमल पट देखे। (वि० ११३) जिन्नत—१ जीते जी, २, जीते हैं, जीता है। उ० १. सविह जिन्नत जेहिं भेंटहु न्नाई। (मा० २।४७।२) जिन्नन—जीने, जीवित रहने। उ० जिन्नन मरन फल्ल दसरय पावा। (मा० २।१४६।१) जिन्नव—जीना, जीवित रहना। उ० भूपित जिन्नन मरन उर न्नानी। (मा० २।२५२।४) जिन्नहि—जीता है, जीवित रहता है। उ० जिन्नसि सटा सट मोर जिन्नावा। (मा०-४।४१।२) जिन्नहुँ-दे० 'जिन्नजुँ'। जिन्नहुई—जीएँगे, जीते रहेंगे। उ० प्रजा मातु पितु जिह्नहुई कैसें। (मा०२।१००। १) जिन्नहुँ-जीते रहेंगे, जीवित रहेंगे। उ० राजु कि भूजव भरतपुर नृपु कि जिन्नहुह विन्नु राम। (मा०२।४६)

जिए-१. जीती रहे, जीवे, २. जीवित हो गए, ३ जीवित रहने से, ४. जीने पर। उ० ४. जाके जिए सुए सोच करिहैं न लरिको। (इ० ४२) जिए-दे० 'जिए'। उ० १. जिएे मीन 'बरु बारि बिहीना। (मा० २।३३।१) जिय्रौं-जीता रहूँ, जीऊँ। उ॰ जब लगि जिश्रौं कहउँ कर जोरी। (मा॰ २।३६।४) जियत-१. जीता, जीवित, २ -जीता हूँ, ३ जीते जी, ३. जीता है। उ० ३. जियत खिलाये राम। (दो० २२१) थ. राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय जियत। (वि॰ १३२) जियवे-जीने, जीवित रहने । उ० वहुरि मोहें र जियवे मरिबे की चित चिंता कुछु नाही । (गी०२।१) जिया-१. जीवित हो गया, २. जीवित । ७० १. वालकु जिया विलोकि सब, कहत उठा जनु सोइ । (प्र० ६।४।४) जिये∸१ जीने से, २ जीवित रहें । उ० १. नर ते खर सूकर स्वान समान, कही जग में फल कौन जिये। (क॰ ११६) जियें-१. जीवित रहें, जीएँ, २.जीने से । उ०१. जेहि देह सनेह न रावरे सों, ग्रसि देह धराइ कै जाय जियें। (क० ७१३८) जियें-१. जीता है, २ जीवित रहे। उ० १ मनि बिना फनि जिये व्याकुल बिहाल रे! (वि॰ ६७) जियो-१ जीवित हो उठा, सचेत हो उठा, २. बढ़ा, अधिक जीवित हुआ। उ० २. इन्हिहीं के आए ते बधाए बज- नित नए, नादत बाइत सब सब सुख जियो है। (कु॰ १६) जीजै-१. जीना, जीवित होना, जीवित होइए, २ जीवित रहे, ३ जीवित हैं, ज़िन्दा है, ४. जीवित रहें तों ा उ० १ मारें मरिश्र जिल्लाएँ जीजै। (मा० ३।३४।२) जीबी-जीना, जिन्दा रहना। उ० लीजे गाउँ, नाउँ लें रावरो है जग ठाउँ कहूँ हैं जीवो। (कृ॰ ६) जीयत-जीते जी, जब तक जीवित हैं। उ॰ जीयत राम, सुये पुनि राम, सदा रघु-नाथहि की गति जेही। (क०७।३६) जीवत-१. जीता है, जीवित है, २.जीते जी,३ जीवित,ज़िन्दा। उ०१ घर जाउ श्रपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों। (मा० शह्दा छुं । जीवहूं-जीवें, जीवित रहें। उ० सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईस। (मा० १।१६६) जिन्ननमूरि-(सं जीवन + मूल)-१. जीवन प्रदान करने वाली-जड़ी, संजीवनी बूटी, २. श्रत्यन्त प्रिय वस्तु । उ० १. जिन्नमूरि जिमि जगिवत रहकँ। (मा० २।४६।३) जिल्राइ-जिलाकर, जीवित कर । उ० कोसलपाल कृपालु चित, वालक दीन्ह जिआइ। (प्र० ६।४।४) जिल्लाइहौं-जिलाऊँगा। उ० तुलसी अवलंब न और कन्नु, लिका केहि भाँति जिल्लाइहों जू ? (क॰ २।६) जिल्लाज जिलाला, जीवित करो। उ० सुनि सुमंत ! कि आनि सुंदर सुवन सहित जिम्राउ। (गी० २।४७) जिम्राए-१. जिलाए, जीवित किया, २ पाला है।उ० १ सुधा सींचि कपि, कृपा नगर-नर- नारि निहारि जिल्लाए। (गी० ६।२२) उ० २. नाना खग बाल कन्हि जिल्लाए। (मा० ७।२८।२) जिल्ला-यउ-जिलाया, जिला लिया। उ॰ मोहि जिल्लायउ जन-मुखदायक । (मा० ७।६३।४) जित्रायो-१ जिलाया, २. जिला रक्ला है, जीवित कर रक्ला है। उ० २ साँचेहुँ सुत-वियोग सुनिवे कहूँ धिग विधि मोहि जिस्रायो । गी० २।४६) जित्राव-जिलाता है, जिला रहा है। उ० सोइ विधि ताहि जित्राव न श्राना। (मार्व ६१६६१४) जिल्लान्वत-जिला रहा है। उ० मोर श्रभाग्य जिल्लावत श्रोही। (मार्व ६१६६१३) जिल्लावनि-जिलानेवाली। उठ मृतक जिल्लावनि गिरा सुहाई। (मार्व ११४४१४) जिल्लावसि-जिलाते हो, जिला रहे हो। उठ संकर विसुख जिल्लावसि मोही। (मार्व ११४०१२) जिल्लावा-१.जिलाया, २.जिलाया हुआ। उठ २. जिल्लासे सदा सठ मोर जिल्लावा। (मार्व ४१४११२)

जिउ-(सं जीव)-प्राण, दम, जान । उ॰ जिउ न जाह उर अव्धि कपाटी । (मा० २।१४४।२)

जित (१)-(सं० यत्र)-जिधर, जिस श्रोर, जहाँ । उ० कै ए नयन जाहु जित ए री। (गी० १।७६)

जित (२)-(सं०)-१. जीता हुत्रा, पराजित, २. जीत, विजय, ३. जीतनेवाला, जेता। उ० ३. त्राजानु भुज सरचाप-धर संग्राम जित खर दूपणं। (वि० ४४)

जित (१)-(सं० जिति)-जीत लिया । जितई (१)-(सं० जिति)-१ जिताया, जिता दिया, २ जीता । उ० १. समरथ वड़ो सुजान सुसाहिव सुकृत-सेन हारत जितई है। (वि॰ १३६) जितन-जीतने के लिए। उ॰ चलिहि जितन एक गयंड पताला। (मा० ६।२४।७) जितव-जीतेंगे, जीत पायँगे। उ० पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा। (मा॰ ६।३६।२) जितहिं-जीते, जीत सके। **उ० तेहि वल ताहि न जितहि पुरारी। (मा०** १।१२३। ४) जिता-१. जेता, जीतनेवाला, २. जीत लिया। उ० १. धरम-धरधर धीरधुर गुन-सील जिता को ? (वि०१५२) २. जिता काम ग्रहमिति मन माहीं। (मा० १।१२७।३) जिति-जीतकर, विजय कर । उ० रिप्न जिति सब नृप नगर बसाई। (मा॰ १।१७४।४) जितिहिह-जीतेंगे । उ० जितिहृहि राम न संसय यामहि । (मा० ६।४७।३) जिते-(१)-१ जीत लिया, जीता है, २. जीतने पर। उ०१. देखें जिते हते हम केते । (मा० ३।११।२) जितेडँ-जीत लिया । उ० भुजवल जिते उँ सकल दिगपाला । (मा० ६। न। २) जिते हु-जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर मारि। (मा० शरश) जितै (१)-(सं० जिति)-जीते, जीत सके। उ० जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जनि कोड। (मा० १।१६४) जितो (१)-(सं० जिति)-विजय किया, जीत लिया है। उ॰ कुंकुम रंग सुत्रंग जितो, सुखचंद सों चंद सों होड़ परी है । (क० ७।१८०) जिती (१)-दे० 'जितो (१)'। जित्यो-जीता, जीत लिया, जीतता चला श्राया। उ॰ जनम जनम हों मन जित्यों, श्रव मोहि जितँहो । (वि० २७०)

जितई (२)-(सं० यत्र)-जिधर ही।

जिताए-जिताया, जिता दिया । उ० तेरे वल वान्र जिताए रन रावन से । (ह० ३३) जितावहिं-जिताते हैं, जिता देते हैं । उ० हारेहुँ खेल जितावहिं मोहीं ! (मा० २।२६०।४) जितेहो-जितायोगे, जीत करायोगे । उ० जनम जनम हों मन जित्यो, अब मोहिं जितेहो । (वि० २७०) जितेदिय-(सं०)-१ जिसने यपनी इन्द्रियों को जीत जिया हो, इंदियों को वश में करनेवाला । २. सम वृत्ति वाला, शान्त । जिने (२)-(सं० य.)-जितने, जितने भी। उ० कवहुँ न डायो निगम-मग ते पग नृग जग जान जिते दुख पाए। (वि० २४०)

जितै (२)-(सं० यत्र)-जिधर, जिस ेश्रोर ।

जितैया-नीतनेवाला, विजय करनेवाला, विजयी । उ० रूप के निधान, धनुप वान पानि, तून कटि, महावीर-विदित, जितैया बढ़े रन के। (वि० २७)

जितो (२)-(सं०यः)-जितना, जिसमात्रा का, जितना ही। द० जितो दुराउ दास तुलसी दर क्यों कहि आवत

त्रोतो। (वि० १६१)

जितौ (२)-जितना, जिनना अधिक । उ०नख सिख सुंदरता अवलोकत कहो न परत सुख होत जितौ री । (गी०१।७१) जितौहैं-जीत की ओर सुका हुआ, जीत चाहने वाला । उ० हुन्हके जितौहें मन, सोच अधिकानी तन । (गी०१।८४)

जिन (१)-(सं० छ यानां। तु० सं० यानि, येपां)-'जिस' का बहुवचन, जिन्ह, जो लोग, जिन्होने। उ० जिन जानि के गरीवी गाड़ी गही हैं। (गी० २१४१) जिनके-जिन लोगों के। उ० जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी। (वि० ४) जिनहिं-जिनको, जिन लोगों को। उ० कौन सुभग सुसील वानर जिनहिं सुमि-रत हानि। (वि० २१४)

जिन (२)-(ग्रर०)-भृत-प्रेत, मुसलमानी भूत । जिनस-दे०-'जिनिस'। उ० १ वहु ,जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत नर्हि वनै । (मा० १।६२।छु०१)

जिनिस-(फा॰ जिंस)-१ जाति, प्रकार, तरह, २ वस्तु, चीज़, सामान।

जिन्ह-(सं० अयाना)-जिन, जो लोग। उ० परहित हानि साभ जिन्ह केरें। (मा० १।१।१) जिन्हिहि—जिनको, जिन लोगो को। उ० तिन्ह कहुँ मानस ग्रगम ग्रति जिन्हिहि न प्रिय रघुनाय। (मा० १।३८) जिन्हिहा—जिनको, जिन लोगो को। उ० रामचरन पंकज प्रिय जिन्हिही। (मा० २।८४।४)

जिमि—(सं॰ यः + एवम्) - जिस प्रकार, जैसे, उद्यो । उ॰ ग्रंजिलगत सुभ सुमन जिमि समसुगंध कर दोइ । (मा॰ १३क)

जियँ-जी में, मन में । उ॰ देखि मोहि जियँ भेट वहावा ।
(मा॰ थाइ।१) जिय-(सं॰ जीव)-१. मन, चित्त, जी,
२. प्राच, जीव, ३ प्राची, शरीरधारी, १. सार, १
श्रात्मा । उ॰ १ राम नाम के जपे जाह जिय की जरिन ।
(वि॰ १८४)

जियरे-जी में, चित्त में। उ० कुडल-तिलक-छवि गडी कवि जियरे। (गी० भश्र)

जियाय-१. जीवित कर दिए, २ पालन-पोपण किया, ई.

जिन-(सं० जीव)-१ जीव, जीवातमा, २. प्राण, दम। ड॰ १. तवहीं ते न भयो हरि! थिर जवते जिव नाम धरधो। (वि० ६१)

जियन-देर जीवन'। उ० गिरिजहि लागि हमार जिवन
मुख्य संपति। (पा० २०)

जिवनमूरि-दे॰ 'जिअनमूरि'।

जिवनु—दे॰ 'जीवन' । उ॰ जिवनु जासु रघुनाथ अधीना । (मा॰ २। १४६।३)

जिल्या-(सं०)-जीतनेवाला, विजयी। जिल्यो-हे जयशील, हे विजयी। उ० भुवन भवदंस कामारि वंदित-पददंद-मंदाकिनी-जनक जिल्यों। (वि० ४४)

जिसु-(सं यस्य)-जिसका । उ० सर्व सिंधि सुलभ जपत

जिह्ना-(सं०)-जीम, रसना।

जी (१)-(सं० जीव)-१. मन, दिल, चित्त, २ हिम्मत, साहस, ३ संकल्प, विचार, ४ जीवन । उ० १. रीकित राम जानि जन जी की। (मा० १।२६।२) ४. अवधि आस सम जीवनि जी की। (मा० २।३१७।१)

जी (२)-(सं० श्रीयुत, प्रा० जुक, हि० जू)-१ नाम के पीछे लगाया जानेवाला श्रादरसूचक शब्द, २ किसी बड़े के कथन, प्रश्न या संबोधन के उत्तर रूप में प्रतिसंबी-

धन, हाँ । 🤈

जीजी-[स॰ देवी (?)]-वडी बहन। उ० "कीजै कहा, जीजी जू!" सुमित्र परि पार्य कहै। (कं० २१४)

जीत-(सं जिति)-१ विजय, फतह, सफेलता, र. लाभ, जायदा, २ जीतना, जीत संकना, ४ जीतेगा। उ०४. समरभूमि तेहि जीत न कोई। (मार् १।१३१।२)

जीतन-जीतना, जीतने । उ० जीतन कहँ न कर्तें रिपु ताकें। (मा॰ ६।८०।६) जीतहु-जीतो, जीत लो। उ॰ जीतहु समर सहित दोड भाई। (मा० १।२६६।३) जीति-१९ जीतकर, २ जीत, विजय, २. जीता । उ० ९ पु<sup>.</sup>पक जान जीति ले आवाँ। (मा० १।१७६।४) ३. अजर अमर सो जीति न जाई। (मा० शप्तराष्ठ) जीतिश्र-जीता जा सकता है। उ० सपनेहुँ समर कि जीतिश्र सोई। (मा० दारदा४) जीतिहर्हि—जीतेंगे । उ० जद्यपि उमा जीतिहर्हि श्रागे। (मा॰६।४३।१) जीता-विजय कर, जीत। उ॰ एकि ुएक सकड़ नहिं जीती । (मा० ६।४४।२) जीते–जीत लिएः जीता। उ० तेहिं सब लोक लोकपति जीते। (मा० ११-ॅ¤२।३) जीतेहु–१ जीता है, २. जीतने पर भी । ্उ० ৢ१० जीतेहु जे भट संजुग माही। (मा० ६।६०।२) जीतेहू है॰ 'जीतेहु'। उ० २ तुलसी तहाँ न जीतिये जहँ जीतेहू हारि । (टो० ४३०) जीतै-१ जीते, २. जीतेगा। उ० २० संमु सुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोइ। (मा० १।८२) जीत्याँ-दे॰ 'जीत्यो'। उ० १. जीत्यों ग्रजय निसाचर राक। (मा० ६।११२।२) जीत्यो -१. जीत लिया, जीत लिया है, २. जीता, ३. जीतना । उ०-१. मातु समर जीत्यो दससीसा। (मा० ६।१०७।४) ३. मोसे वीर सों चहत जीत्यो रारि रन मैं। (गी० र।२३)

जीन (१)-(सं व जीर्य)-१. जर्जर, टूट-फूटा, २. पुराना,

जीन (२)-(फ़ा॰ जीन)-बोड़े की पीठ पर रखने की गड़ी, काठी, चारजामा। उ॰ रचि रुचि जीन तुरगतिन्ह साजे। (मा॰ १।२६=।२)

जीम-(सं किह्न)-१. रसना, ज़वान, २. वाणी, गिरा! उठ १. काटिश्र तासु जीभ जो वसाई। (मा० ११६४१र) जीय-(सं० जीव)-१ प्राण, जीव, २ मन, चित्त, दिल। उ० २. नाथ नीके के जानिबी ठीक जन-जीय की। (वि० २६३)

जीर्ण-(सं०)-१. पुराना, वृद्ध, जर्जर, २. दूटा-फूटा, जीर्ण-शीर्ण, २.परिपनव, जठराग्नि में जिसका परिपाक हुआ हो। जीव (१)-(सं०)-१. आत्मा, जीवात्मा, २. प्राण, जान, ३. जीवधारी, प्राणी, ४ जीवन, १ विष्णु, ६. बृहस्पति। उ० १. ब्रह्म जीव बिच माया जैसें। (मा० २।१२३।१) ३ जीव भवदं ग्रि-सेवक-बिभीषन बसत मध्य दुण्टाटवी असित चिता। (वि० १८) जीवन्ह-१ जीवों ने, सारे जीवों ने, २. जीवों को, ३. जीव का बहुवचन। उ० १. सहज बयस सब जीवन्ह त्यागा। (मा० १।६६।१) २. फल्लु जग जीवन श्रमिमत दीन्हे। (मा० २।२१६।४) जीवहि-१. जीव से, जीव पर, २ जीव में। उ० १. जनु जीवहि माया लप-टानी। (मा० ४।१४।३) २. ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस। (मा० ७।७८।३)

जीव (२)-(सं० जिति)-जीयो, जीते रहो।

जीवन—(सं०)—१. जीवित रहने की श्रवस्था, ज़िन्दगी, २. प्राणाधार, परम प्रिय, ३. पानी, जल, वर्षो, ४. हवा, वायु, ४. जीविका, रोज़ी, ६. 'जीवक' नाम की श्रोषधि। उ० १ तुलसिदास श्रपनाइए, कीजै न ढील श्रव जीवन-श्रवधि श्रति नेरे। (वि० २७३) ३. जीवन को दानी धन कहा ताहि चाहिए। (वि० १७८)

ज|वनमुक्त-(सं॰ जीवन्मुक्त)-जो जीवित दशा में ही श्रात्म-ज्ञान द्वारा सांसारिक माया-वंधन से छूट गया हो। उ० जीवनमुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहिं तजि ध्यान। (सा०

७१४२)

जीवनि—(सं०)—संजीवनी वृदी। उ० श्रवधि श्रास सम जीवनि जीकी। (मा० २।३१७।१)

जीवनु—दे॰ 'जीवन'। उ॰ १. सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा। (मा॰ २।३१।२)

जीवा-दे॰ 'जीव<sup>र्र</sup>। उ० ३. प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। (मा० २।२३८।३)

जीविका-(सं०)-वह न्यापार जिससे जीवन का निर्वाह हो। अरण-पोपण का साधन। वृत्ति। उ० जीविका-विहीन लोग सीद्यमान सोच-बस। (क० ७१६७)

जीहॅं –जीह से, जीभ से। उ० नाम जीहँ जिप जागिहं जोगी। (मा० ११२२११) जीह-(सं० जिह्ना)-जीभ, ज़बान। उ० जीह जसोमित हरि हलधर से। (मा० ११२०१४)

जीहा-(१)-१ दे० 'जीह', २. हे जीम । उ०१. कान मूदिकर रद गिह जीहा। (मा० २।४८।४) २. राम राम रसु, राम

राम रहु, राम-राम जपु जीहा। (वि० ६४)

्जु–दे॰ 'जूग'। उ० २. रावरेऊ जानि जिय कीजिये जु '' श्रपने । (क० ७।७८)

जुल्ला (१) - (सं० घूत) - एक खेल जिसमें जीतनेवाले को हारनेवाले से कुछ धन मिलता है। यह बड़ी बुरी खेल मानी जाती है और कहा जाता है कि इस खेल का प्रेमी इसके पीछे श्रपना सब कुछ खो बैठता है। उ० जुल्ला खेलावत कोतुक कीन्ह सयानिन्ह। (जा० १६८) जुल्ला (२)-(सं० युत्)-गाडी या हल में वह भाग जो वैल के कंधे पर होता है।

जुम्रा (२)-(सं० यूका)-एक छोटा स्वेदज कीड़ा जो दूसरे जीवों के शरीर का खून पीकर जीता है। जूँ।

जुग्रारा-जुग्रारी, जुग्ना खेलनेवाला । उ० वाढे खल वहु चोर जुग्रारा । (मा० १।१८४।१)

जुग्रारिहि-जुत्रारी को, जुत्रा खेलनेवाले को। उ० सूक्त जुत्रारिहि त्रापन दाऊ। (मा० २।२४⊏।१)

जुग-(सं० युग)-१. युग, एक संख्या वद्ध समय, सतयुग, त्रेता, द्वापर श्रोर कलयुग, ये चार युग माने गए हैं। २. युग, जोड़ा, दोनों, ३. जत्था, समूह, ४ पीड़ी, पुरत, ४. जुग चार है अतः 'जुग' शब्द का प्रयोग ४ के लिए भी होता है। उ० १. चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। (मा० ११२७।१) २. वंदुँ सबके पदकमल सदा जोरि जुग पानि। (मा० ११७ ग) जुगजुग-चिरकाल, बहुत दिन, श्रनेक युग। उ० काम दमन कामता-कल्पतरु सो जुगजुग जागत जगतीतलु। (वि० २४) जुग-षट-छः का दूना, वारह। उ० जुग-पट भानु देखे, प्रलय-कृसानु देखे। (क० ४१२०)

जुगति-दे॰ 'जुगुति'।

जुगम-(सं॰ युग्म)-दो, दोनों। उ॰ समुक्ति तजिह श्रम भजिह पद जुगम, सेवत सुगम गुन गहम गॅभीर। (वि॰ १६६)

जुगल-(स॰ युगल)-दो, दोनों, जोडा । उ॰ कोउ कह सत्य, फूठ कह कोऊ, जुगल प्रवल करि मानै । (वि॰ १११)

जुगवत-(सं॰ योग)-१ एकत्र करता है, संचित करता है, २. सुरचित करता है, हिफाज़त करता है।

जुगुति—(सं॰ युक्ति)-१. उपाय, युक्ति, तदबीर, ढंग, २. चतुराई, न्यवहार-कुशलता, ३. तर्क-वितर्क । उ० १. जात रूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार घनावहि । (वि॰ २३७)

जुरुमहि-(सं० युद्ध)-जूमते हैं, लड़ते हैं। उ० खप्परिन्ह खग्ग श्रलुजिम जुरुमहिं सुभट भटन्ह वहावही। (मा० ६।-प्रमा छुं० १)

जुम्ताऊ—जुम्तानेवाला, लड़ाई के लिए उत्तेजित करनेवाला, लड़ाई का । उ० कहेउ बजाउ जुम्ताऊ ढोलू । (मा० २।-१६२।२)

जुमार-जूमनेवाला, शूर, बहादुर्।

जुक्तारा-दे॰ 'जुक्तार'। उ० श्रमित सुभट सय समर जुक्तारा। (मा० १।१४४।२)

जुटत-(सं० युक्त)-१ जुटते हैं, भिड़ते हैं, २. जुटते हुए, भिड़ते हुए। उ० १ मर्कट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। (मा० ६।४६। छं० १)

जुठारी-(सं० जुष्ठ)-जुठारा, जुठार रक्खा, चलकर या प्रयोग कर छोड रक्खा। उ० सव उपमा कवि रहे जुठारी। (मा० ११२३०।४)

जुड़ाई (१)-(सं० युक्त)-१. वस्तुम्रों के जोड़ने की क्रिया। २. जोड़ने की मज़दूरी।

जुड़ाई (२)-(सं॰ जाड्य)-जूड़ी, एक प्रकार का ज्वर जो

जाडा देकर ग्राता है। उ॰ जार्ताह नीद जुडाई होई। (मा॰ ११३६११)

जुड़ाऊ-(सं॰ जाड्य)-शान्त करो, ठंडक पहुँचाओ। उ॰ नेकु नयन मन जरिन जुड़ाऊ। (सा॰ २।१६८।३)

जुड़ान-भीतल हुए, ठंढे हुए, शांत हुए। जुड़ाना-दे० 'जुडान'। उ० तुरत फिरें सुर हृदय जुडाना। (मा० १।१८७।४) जुड़ानी-शांत हुई, ठंडी हुई, नृप्त हो गई। उ० देखि रामु सब सभा जुडानी। (मा० १।३४६।१) जुड़ाने-दे॰ 'जुडान'। उ॰ रामवचन सुनि कछुक जुडाने। (मा॰ ११२७७१३) जुड़ाये-१. शीतल हुए, ठंढे हुए, २. गांत किए, ठंढा किए। जुड़ायो-शीतल किया, तुस किया, संतष्ट किया। ड॰ जरत फिरत त्रयताप-पाप वस काहु न हरि ! करि कृपा जुडायो । (वि० २४३) जुड़ावइ-ठंढा करे, शांत करे, नृप्त करे । जुड़ावई-दे॰ 'जुडावह' । जुड़ावटँ—जुड़ाऊँ, जुड़ाऊँगा, ठंढी करूँगा। उ० त्राजु निपाति- जुड़ावउँ छाती। (मा॰ ६।८३।१) जुड़ावहिं— जुडाती हैं, शीतल करती हैं । उ० हृद्यें लगाइ जुडावर्हि छाती। (मा०१।२६४।३) जुड़ावहु-शांत करो, ठंढा करो, नृप्त करो । उ० मागहु आजु जुडावहु छाती । (मा० २।२२।३) जुड़ावा-शीतल किया, टंढा किया। उ० निज शीतल जल सींचि जुडावा। (मा० ४।३।३) जुडावै-दे० 'जुडावइ'। उ० तोप मस्त तव छुमाँ जुड़ावै।(मा० তার রতাত)

जुत-(सं॰ युक्त)-सहित, समेत, युक्त, पूर्वक । उ॰ सुख जुत कझुक काल चिल गयक । (सा॰ १।१६०।४)

जुत्य (सं॰ यूय) -समूह, गोल, मंडली। उ॰ जुवित जुत्थ महँ सीय सुभाइ विराजह। (जा॰ १४८)

जुद्द-(सं॰ युद्ध)-लडाई, संग्राम । उ॰ जुद्द विरुद्ध कुद्ध दो वंदर । (मा॰ ६।४४।१)

जुर्न्हया-(सं० ज्योत्स्ना, प्रा० जोन्हा)-चाँदनी, कौसुदी। जुपै-(सं० य + पर) यदि जो, परंतु जो। उ० तुलसी जुपै
गुमान को होतो कडू उपाउ। (दो० ४६३)

जुर्वति—दे॰ 'जुर्वति' । उ० जग ऋसि जुर्वति र्व्हा कमनीया । (मा॰ ऽ।२४७।२)

जुर्यतिन्ह्—'जुर्वातिन्ह्'। उ० जहुँ तहुँ जुर्वातिन्ह् मंगल गाए। (मा० १।२६२।१) जुर्वाति—युर्वातयाँ, स्त्रियाँ। उ० जुर्वाति भवन मरोखिन्ह् लागीं। (मा० १।२२०।२) जुर्वाति—दे० 'जुर्वा'। उ० पुत्रवती जुर्वाती लग सोई। (मा०२।७१।१) जुर्वाज—दे० 'जुर्वाज'। उ० १. ग्राप अछ्वत जुर्वाज पद रामहि देख नरेसु। (मा० २।१)

जुनराजा−दे० 'जुनराजे'। उ० २ पुनि सकोप योलेट जुन-राजा। (मा० ६।३३।२)

खुरगजु-दे॰ 'जुवराज'। ५० २. नृप खुवराख राम कहुँ देहू। (मा॰ २।२।४)

खुवराजू-दे॰ 'जुवराज'। ट॰ १ नाथ रामु करिग्रहिं खुवराजू। (मा॰ २।४।४)

जुग-दे॰ 'जुवा'। द० नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने। (मा॰ ३१६६१९)

उषोन−दे० 'गुर्बान' । उ० ६. याल खुवान जस्ट नर-नारी । (मा० ६।२४०।३)

जुवानू-दे॰ 'जुवान'। उ॰ १. सरिस स्वान मघवान जुवानू। (मा॰ २।३०२।४)

जुर-(सं॰ ज्वर)-ज्वर, बुख़ार, ताप। उ॰ जोवन जरत जुर परे न कल कहीं। (क॰ ७१६८)

जुरइ—(सं० युक्त, हि॰ जुटना)—जुडती, मिलती, प्राप्त होती। उ० चिहित्र श्रिमिश्र जग जुरइ न छाछी। (मा॰ ११६१) जुरन—(सं० युक्त)—जुटने, इकट्ठा होने। उ० चिह-चिह रथ बाहेर नगर लागी जुरन वरात। (मा॰ ११२६६) जुरिएकत्र होकर, इकट्ठा होकर। उ० गावित गीत सबै मिलि सुंदरि, वेद जुवा जुरि विप्र पड़ाही। (क० ११९७) जुरिहि—१. जुड़ जायगा, एक होगा, २ प्राप्त होगा, मिल जायगा। उ० १. टूट चाप निर्ह जुरिहि रिसाने। मा॰ ११२७७) २. गिरिजा—जोग जुरिहि वर अनुदिन लोचिह। (पा॰ १०) जुरी—१. जुडी, जुटी, संबद्ध हुई, २. मिली, पास हुई। उ० १ तासों क्योह जुरी, सो अभागो बैठो तोरि हों। (वि० २४८) जुरे-इकट्टे हुए, एकत्र हुए हैं। उ० परव जोग जनु जुरे समाजा। (मा॰ ११४१४)

जुराना-दे० 'जुड़ान'।

जुवति-(सं० युवति) जवान छी, नवयुवती। उ० जोबन-जर जुवती-कुपय्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन-वाय। (वि० म३)

जुवतिन्ह-युवतियाँ, जवान स्त्रियाँ । उ० जुवतिन्ह मंगल गाई राम त्रान्हवाइय हो । (रा० ३) जुवती-(सं० युवती) युवती, स्त्री । उ० उर घरहु जुवती जन विलोकि तिलोक-सोभा सार सो । (पा० १६४)

जुवराज-(सं॰ युवराज)-१ राजकुमार, राजा का वह लड़का जो राज्य का अधिकारी होता है। गद्दी का अधिकारी, २. अंगद, ३. युवराज-पद।

जुवा (१)-(सं० युवा)-जवान, नवयुवक । उ० गावित गीत सबै मिलि सुंदरि, वेद जुवा जिर बिम पढ़ाही । (क० १।१७)

जुवा (२)-(सं॰ द्यूत)-दे॰ 'जुत्रा (२)'।

जुवान-(सं॰ युवने)-१ जवान श्रीर कामी युवक, रे. सिपाही।

जुवारि—(सं० यवाकार)—ज्वार, एक श्रन्न। उ० बगरे नगर निद्यावरि सनिगन जनु जुवारि जव धान। (गी० ११२) जुवारी (१)—(सं० द्यूत, हि० जुत्रा)—जुत्रा खेलनेवाला। जुवारी (२)—(हि० ज्वार)—वढ़ना, समुद्र या नदी की बाढ़ या साँस।

जुहार-(सं० अवहार)-दंडवत, सलाम, वंदगी।
जुहारत-जुहार करते हैं, श्रभिवादन करते हैं। उ० भाँतिभाँति उपहार लेइ, मिलत जुहारत भूप। (प्र० ६।२।७)
जुहारी-(सं० अवहार)-सहायता, मदद। उ० ज्यों हिर रूप
सुताहि तें कीन जुहारी श्रानि। (दो० ४३६)
जू-[दे० जी (२)]-१. जी, एक श्रादर सूचक शब्द जो

नाम के पीछे लगाया जाता है, २. श्रादरस्वक संबोधन का शब्द । कभी कभी कविता में पादपूर्त के लिए भी इसका प्रयोग होता है । उ० २. एहि घाट तें थोरिक दूर श्रहें कटि लों जल-थाह देखाइहों जू। (क० २।६)

ज्या (१)-(सं॰ द्युत)-दे॰ 'जुमा (१)'।

ज्ञा (२)-(सं० युत)-दे० 'जुआ (२)'।

जूम-(सं० थुद्ध)-लड़ाई, युद्ध । उ० परपुर वाद-विवाद-जय, जूम जुत्राजय-जानि । (प्र० २।४।२)

जूमा-१ युद्ध, लड़ाई, २. लंड गया, ३. मारा गया। उ०
१. करव कवन विधि रिपु से जूमा। (माइ मार) जूमिवे—
युद्ध करने, लड़ने, लड़ाई करने। उ० आपिन सूमि कहों,
पिया बूमिए, जूमिबे जोग न ठाहरु नाठे। (क० ६।२८)
जूमिबो-जुम्मना, युद्ध करना। उ० के जूमिबो के बुमिबो,
दान कि काय-कलेस। (दो० ४४१) जूमे-१ जूम मरे,
लड़ मरे, २. लड़ने, लड़ाई करने। उ० २. जूमे सकल
सुभट करि करनी। (मा० १।१७४।३) २. जूमे ते भल
बूमिबो, भली जीति तें हारि। (दो० ४३१) जूमे-१
जूमने, लड़ने, २ युद्ध करे, लड़े, २ लड़ मरे। उ० १.
पुनि रघुपति सें। जूमे लागा। (मा० ६।७३।४) जूम्मयोयुद्ध किया। उ० इन्हमें न एको भयो, वूमि न जूम्योन
जयो। (वि० २४२)

जूट—(सं०)—१. लट, जटा, २ जटा की गाँठ, ३ समूह, ४. पटसन, ४ पटसन का किपड़ा। उ० ३. शिरसि संकु-लित कल जूट पिंगल जटा-पटल शत कोटि विद्युच्छटामं। (वि० ११) जूटेन—समूह से। उ० राजीवायत लोचनं घत जटाजूटेन संशोभितं। (मा० ३।१। श्लो० २)

जूठिन-(सं० जुष्ठ)-जूठा, भोजनादि करने के बाद बचा भाग, गुरु तथा पिता आदि सान्यों का जूठा। उ० तुलसी पट ऊत्तरे ओदिहों, उबरी जूठिन खाउँगो। (गी० १।३०) जूठा-जूठ, उच्छिप्ट। दे० 'जूठिन'।

जूडी-(सं॰ जाड्य)-एक प्रकार ज्वर जिसमें पहले रोगी को जाड़ा लगता है, ग्रौर वह काँपने लगता है। उ० स्वास लेहिं जनु जूड़ी त्राई। (मा० ७।४०।१)

जूड़े-१. शीतल, ठंढा, २ प्रसन्न । उ० २. जूड़े होत थोरे हीं थोरे गरम । (वि० २४६)

जूथ-(सं॰ यूथ) १. दल, समृह, मुंह, २. सेना। उ० २. लोभ मोह मृगजूथ किरातिह। (मा॰ ७।३०।३)

जूथप-(सं॰ यूथप)-सेनापति, समूह के स्वामी । उ० कपि-पति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ । (मा० ४।३४)

जूथा-दे० 'जूथ'। उ० १. राम बचन सुनि बानरजूथा। (मा० प्रा४६।१)

जून (१)-(सं॰ द्युवन्=सूर्य)-समय, काल।

जून (२)-(सं० जूर्ण)-तृर्ण, तिनका। उ० का छति लासु जून धनु तोरें। (मा० १।२७२।१)

जुन (३)-(सं० जीर्च)-पुराना।

जूरा-दे॰ 'जूरी (१)'।

जूरी (१)-(सं० युक्त)-१. इकट्टा कर, जोड़कर, २. समूह, ३. गुच्छा, मुद्दा। उ० १. कंद मूल फल श्रंकुर जूरी। (मा० २।२४०।१)

जूरी (२)-दे॰ 'जूड़ी'।

जूह-(सं० यूय)-समूह, मुंड। उ० एकहि बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जुह। (मा० ६।६६)

जूहा-दे॰ 'जूह'। उ० पठवहु जह तह वानर जहा। (मा० अ११६१२)

जेंइय-(सं० जेमन)-भोजन कीजिए।

जेंवरी-(सं॰ जीवां)-रस्सी, डोरी। उ॰ वूडो मृगवारि, खायो जेंवरी को साँप रे! (वि॰ ७३)

र्जेवाइ-भोजन कराकर, खिलाकर। उ० वित्र जेंवाइ देहि बहु दाना। (मा० २।१२६।४) जेंवाइय-भोजन कराइए, जिमाइए। उ० पेट भरि तुलसिहि जेंवाइय भगति-सुधा सुनाज। (वि० २१६)

जै–(सं० ये)–'जो' का बहुवचन, जो लोग, जिन्होंने । उ० जे कछु समाचार सुनि पावहि । (मा० २।१२२।१)

जेह — (सं० जेमन) — भोजन कर, खांकर । उ० जेह चंले हिर दुहिन सिहत सुर भाइन्ह । (पा० १४४) जेई (१) — (सं० जेमन) — खाया, भोजन किया । जेवँ इ — जीमेगा, भोजन करेगा, भोजन करे । उ० पुनि तिन्ह के गृह जेवँ इ जोऊ । (मा० १।१६८।४) जेवँत — जीमते, भोजन करते । उ० नारि बुंद सुर जेवँत जानी । (मा० १।६६।४)

जेइ-जिसने भी, जिस किसी ने भी।

जेई (२)-(सं० ये)-जो, जो ही। उ० वृद्धिं त्रानिहं योरिहं जेई। (मा० ६।३।४)

जेउ-दे॰ 'जेऊ'। उ॰ जेउ कहावत हितू हमारे। (मा॰ १। २४६।१)

जेऊ-(सं० ये)-जो भी, जो। उ० जाना चहर्हि गूह गति जेऊ। (मा० १।२२।२)

जेठ-(सं॰ ज्येष्ठ)-बहा, जेठा। उ॰ राजधनी जो जेठ सुत श्राही। (मा॰ १११४३।३) जेठि-श्रवस्था में वही खियाँ, ब्रुद्धाएँ। उ॰ कौसल्या की जेठि दीन्ह श्रनुसासन हो। (रा॰ ६) जेठे-१. बहे, उम्र में वहे, २. श्रम्रज, ३. सवसे श्रन्छा। उ० १. जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा। (मा० १। १४३।४)

जेतनेहि—(सं० यः)-१. जितने की, २. जितना ही। उ० १. विधु महि पूर मयूखन्हि रिव तप जेतनेहि काज। (मा० ७।२३)

जेता (१)–(सं० जेतृ)–जीतनेवाला, विजयी । उ० महा-नाटक-निपुन, कोटि-कविकुल-तिलक, गान गुन-गर्व-गंघर्व-जेता। (वि० २६)

जेता (२)-(सं॰यः)-जितना । उ० किंह न जाइ उर ग्रानॅटु जेता । (मा० ११३२३।२) जेते-(सं० यः)-जितने, जो जो। उ० रघुपति चरन उपासक जेते। (मा० १११८।२)

जेन-(सं० येन)-जिससे। उ० जेन केन विधि दीन्हें, दान करइ कल्यान। (सा० ७१९३)

जेर-(फ़ा॰ ज़ेर)-१. परास्त, पराजित, २ जो बहुत परे-शान किया गया हो।

जेरो-(फ़ा॰ ज़ेर)-ज़ेर किया है, वशीभूत किया है, जीत लिया है। उ॰ नाम-शोट श्रव लिंग बच्यो मलजुग जग जेरो। (वि॰ १४६)

जेवनार-(सं० जेमन)-१ भोज, वहुत से आदमी का साथ खाना, दावत, २ भोजन, रसोई। उ० २ में तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करिव जेवनार। (सा० १।१६८)

जेवनारा-दे० 'जेवनार'। उ० २. भाँति अनेक भई जेव-नारा। (मा० १।१६।२)

जेवाँए-खिलाया, भोजन कराया। उ० पृति भली विधि
भूप जेवाँए। (मा० १।३४२।२)

जेहिं—(सं॰ यस्)—१. जिनको, २. जिन्होंने, ३. जिनके, ४. जिनसे, ४. जिनके कारण, ६. जिनमें, ७. जिन, म. जिन्हें। उ० २ पारवितिह निरमयं जेहिं सोइ करिहि कल्यान। (मा॰ १।७१) जेहि—(स॰ यस्)—१ जिसको, २. जिसने, ३. जिसके, ४. जिससे, ४. जिसके कारण, ६. जिसमें, ७. जिस, म जिसे। उ० १. जहत परमपद पय पावन जेहि, चहत प्रपंच-उदासी। (वि॰ २२) जेहि-तेहि—१. जिसको तिसको, २. जिस किसी, जिस किसी भी। उ० २. राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। (मा॰ २। ३४।४)

लेहीं-दे॰ 'लेहि'। उ॰ २. विरचत हंस काग किय लेहीं।

(सा० १।१७४।१)

जेही-दे॰ 'जेहि'। उ॰ म. राम सुकृपाँ विलोकहि जेही।

(सा० १।३६।३)

ने (१)-(सं० जय)-१. जीत, विजय, २. किसी की जय जताने या जय की शुभ कामना करने का शब्द। जय-जय। ३. देवतात्रों या वडों के जिए स्तुतिस्चक शब्द। उ० २. वार्राहे वार सुमन वरषत, हिय हरषत कहि जे जे जई। (गी० ११३७)

ते (२)-(सं० य.)-जितने, जिस संरया में I

जैति—(सं॰ जयर्ति)—१. विजय, जीत, २. विजयी, जय-प्राप्त ।

जैसा-(सं॰ यादश, प्रा॰ जारिस, पैशाची प्रा॰ जइस्सो)—
जिस प्रकार का, जिस तरह का, जैसे । उ निर्मुन ब्रह्म
सगुन भएँ जैसा । (मा॰ था१४।१) जैसी-जिस प्रकार
की । 'जैसा' का स्त्रीलिंग । उ॰ मिन मानिक मुकुता छ्वि
जैसी । (मा॰ १११११) जैसे-दे॰ 'जैसे'। उ॰ साक
विनक मिन गुन गन जैसें । (मा॰ ११३१६) जैसे-जिस
प्रकार से, जिस ढंग से । उ॰ जैसे हो तैसे सुखदायक
व्रजनायक विल्हारी । (कृ॰ ६) मु॰ जैसे-तैसे-किसी भी
तरह, जिस किसी प्रकार । जैसेउ-जिस प्रकार से भी।
जैसेह-जैसे मी । उ॰ जे जैसेहिं तैसेहि उठि धार्वाह ।
(मा॰ ७।३।४) जैसेहु-दे़॰ 'जैसेउ'। उ॰ तुलसी जो
रामिहं भजे, जैसेहु केंसेहु होइ । (वै॰ ३६) मु॰ जैसेहुकैमेहु-जिस किसी भी तरह से । जैसे भी । उ॰ दे़॰
'जैमेहु-जिस किसी भी तरह से । जैसे भी । उ॰ दे़॰

जैसो-जैमा, जिस तरह का। उ० प्रेम लिख कृप्ण किए धापने तिनहुँ को, सुजस संसार हिर हर को जैसो। (वि० १०६) सु० जैसो-तैसो-मला द्वरा, जैसे भी या जैसा भी। उ० स्वामी समस्य ऐसो हो तिहारो जैसो तैसो। (वि०

२४३)

जों (१)-(सं० यदि, हि॰ ज्यों)-१. जैसे, जिस प्रकार, २

यदि जो, ३ जिससे कि।

जो (२) (मं० य.)-१. जिस, २. जिसको, २. जिसमे । जं।व-(सं० जलोका)-पानी में रहनेवाला एक प्रसिद्ध कीढ़ा जो चिपक्यर खुन चूसता है। इसमें हड्डी नहीं होती। जलूवा। ट० चलइ जोक जल वक्रगति जद्यपि सलिलु नमान। (मा० २।४२)

जो (१)-(सं॰ यदि)-धंगर, यदि। ड॰ जो तोसाँ होती

भिनी सेने हेतु हिया रे। (वि० ३३)

जो (२)-(सं० यः)-१. जो कुछ, जौन, २. जो व्यक्ति, ३. जिस, ४ जिससे। उ० १. मोपर कीवे तोहि जो करि लेहि भिया रे। (वि० ३३)

जोइ (१)-(सं॰ जाया)-जोरू, स्त्री, पत्नी ।

जोइ (२)-(सं० जुपर्गा, हि० जोवना)-१. देखकर, ताककर, २. देख, देखो। उ० २. जागे लाभ न हानि कछु,
तिमि प्रपञ्च जिय जोइ। (दो० २४७) जोइये-(सं०
जुपर्गा)-देखिए, भली भाँति समिभए। उ० जाने जानन
जोइये, विनु जाने को जान? (दो० ६८) जोइहि-१.
देखेगी, २. प्रतीचा करेगी। उ० १. जननी जिग्रत वदन
विधु जोइहि। (मा० २।६८।४) जोई (१)-१. देखा,
निहारा, २. खोजा, ढूँढा। उ० १. भरी क्रोध-जल जाइ
न जोई। (मा० २।३४।१) जोऊ (१)-१. देखो, २.
खोजो, ३. देखनेवाले। जोए-१. देखे, २. देखने पर,
देखकर। उ० १. खग सृग हय गय जाहि न जोए। (मा०
२।१४८।४)

जोइ (३)-(सं० यदि)-ज्यों, जैसे ।

जोइ (४)-(सं० यः)-१ जो भी, जो कुछ भी, २ जिसने, जो, जिस । उ० २. तुलसिदास यहि जीव मोह-रज्ज जोइ वाँच्यो सोइ छोरे । (वि० १०२)

जोई (२)-(सं० यः)-१. जो, जो भी, २. वही। जोड (१)-दे० 'जोज (२,'। उ० १. एक छन्नु एक सुकट

मनि सब बरनि पर जोउ। (मा॰ १।२०)

जोड (२)-दे॰ 'जोज (१)'।

जोऊ (र)-(सं० यः)-जों, जो भी। उ० भनिति विचित्र

सुकविकृत जोऊ। (मा० १।१०।२)

जोख-(सं० ज्रप)-तौल, जोखने या तौलने का भाव। उ० जुलसी प्रेमपयोधि की ताते नाप न जोख। (दो० २८१) जोखे-जोखा, तौला, जांचा। उ० वल इनको पिनाक

नीके नापे जोखे है। (गी० ११६३)

जोग (१)-(सं० योग)-१. योग, संयोग, अवसर, २ चित्तकी वृत्तियों को चंचल होने से रोकना भ्रौर उसे एक ही वस्त (ईश्वर) पर स्थिर करना । पतंजित के अरी-सार योग के न अंग हैं। दे० 'योग'। ३.मिलन, संयोग, थ. तप, तपस्या, ४. धन कमाना, ६. उपाय, युक्ति, ५. प्राप्त धन, शक्ति या अधिकार । =. फलित ज्योतिय में कुछ विशिष्ट काल या अवसर। उ० २. सद्गुर ग्यानु विराग जोग के। (सा० ११३२।२) ४. जोग भोग मह राखेड गोई। (मा॰ १११७।१) ७ जाय जोग जगछेम विनु, नुलुसी के हित राखि। (दो० ४७२) म. मास पाख तिथि जोग सुभ, नखत लगन ब्रह वार । (प्र० ४। शह) जोगछेम-(सं० योगचेम)-१. जो वस्तु अपने पास न हो उसे प्राप्त कर्ना श्रीर जो हो उसकी रचा करना। २. कुशल्-मंगल, ख़ेरियत। उ० २. निज निज वेद की सप्रेम जोग-छेम-मई, मुदित असीस विप्र विदुपनि दई है। (गी॰ ११६४) जोगपति-(सं॰ योगपति)-योग के स्वामी । शिव । उ० श्रर्ध-श्रंग श्रंगना, नाम जोगीस, जांग-पति । (क० ७।१११) जोगविद-(सं० योगविद) योग के ज्ञाता, योग का जाननेवाला । उ० जे सुर, सिद्ध, मुनीस, जोगविद वेदपुरान वस्त्राने । (वि० २३६)

जोग (२)-(सं० योग्य)-लायक, योग्य, उचित । उ० जथा जोग जेहि भाग बनाई । (मा० १।१८६।४)

जोगवह—(सं॰ योग)—देख-भाल करते हैं, रखवाली करते हैं। उ॰ जीवनतरु जिमि जोगवह राऊ। (मा॰ २।२०-१।१) जोगवत—१.रखवाली करता, रखवाली करते हुए, २ रखवाली करता है, ३. संचित करता है. ४ ब्राद्र करता है, ४ जाने देता है, दर गुज़र करता है, ६ पूरा करता दें, ७ देखता रहता है। उ॰ १ जिश्रनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। (मा॰ २।४६।३) जोगवित—श्राज्ञा की प्रतीचा किया करती, रुख़ देखती। उ॰ सिद्ध सची सारद पूर्जाह, मन जोगवित रहित रमा सी। (वि॰ २२) जोगविह सार-सँभार करते हैं, देख-रेख करते हैं। उ॰ जोगविह जिन्हिह प्रान की नाई। (मा॰ २।६१।३) जोगवैं—रचा करते हैं। उ॰ नयन निमेपनि ज्यों जोगवें नित रिप्न परि जन महतारी। (गी॰ १।६७)

जोगि-दे॰ 'जोगिनि'। उ॰ ३ बहु जिनस् प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बनै। (मा॰ १।६३।छं० १)

जोगिन—(स॰ योगिनी)—१ जोगी की स्त्री, २. विरक्त स्त्री, साधुनी, ३. पिशाचिनी, शिव के गणों की स्त्रियाँ, ४ एक प्रकार की रण-देवी। उ०३ सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा। (मा० ११६१। इं०१) जोगी (१)—(सं० योगी)—१ जो यौगिक कियाएँ करता हो, योगी, २. एक प्रकार के मिन्नुक जो सारंगी लेकर गाते-वजाते श्रीर भीख माँगते हैं। इनके कपड़े गेरुए रंग के होते हैं। ३. शिव, महादेव। उ० २. नाम जीहँ जिप जागीहें जोगी। (मा० ११२।१)

जोगी (२)-(सं० योग्य)-कुशल, योग्य, लायक । उ० विनु चानी वकता वड़ जोगी । (मा० १।११८३)

जोगीस—(सं० योगीश)—१० योगीश्वर, शिव, महादेव, २. महान योगी। उ० १ अर्ध-श्रंग-श्रंगना, नाम जोगीस जोग-पति। (क० ७१४१) जोगीसनि—योगीश्वरों को, महान योगियों को। उ०ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि, मुनीसनि हुँ। (वि० २४६)

जोगु (१)-दे॰ 'जोग (१)'।

जोगु (२)-दे॰ 'जोग (२)'। उ॰ जोगु जानकिहि यह बरु ग्रहर्ह । (मा॰ १।२२२।१)

जोगू (१)-दे॰ 'जोग (१)'।

जोगू (२)-दे० 'जोग (२)'। उ०जौ न मिलिहि वरु गिरि-जिह जोगू। (मा० १।७१।३)

जोजन-(सं० योजन)-दूरी की एक नाप जो कुछ लोगों के मत से दो कोस, कुछ के मत से चार कोस ख़ौर कुछ लोगों के मत से आठ कोस की होती है। उ० व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत। (मा० ७११३ ख)

जोट-दे० 'जोटा'।

जोटा-(सं॰योटक)-१.जोड़ा, युग, २ वरावरी के, वरावर । उ॰ १. वाल मरालिन्ह के कल जोटा । (मा॰ १।२२१।२) जोड़ा-(स॰ योटक)-दे॰ 'जोटा'।

जोत–दे० 'जोति' ।

जोति-(सं॰ ज्योति)-१: प्रकाश, ज्योति, किरण, २.

दीपक की ली, ३ सूर्य। उ० १. श्रहनोदयँ सकुचे कुमुद उद्देशन जोति मलीन। (मा० १।२३८)

जोतिलिंग-(ज्योतिर्हिंग)-महादेव, शिव। शिव पुराण में लिखा है कि जब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तव वे घबराकर कमलनाभ पर इधर उधर घूमने लगे। विष्णु ने उन्हें बतलाया कि तुम खृष्टि बनाने के लिए उत्पन्न किए गए हो। इसे पर ब्रह्मा विगढे छोर दोनों में युद्ध हुआ। भगड़ा निपटाने दे लिए शिव का ज्योति लिंग रूप उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा श्रीर विष्णु उसके चारो और घुमते रहे पर उसके श्रंत का पता न चला।

जोतिलिंगे—दे॰ 'जोतिर्लिंग'। उ॰ जोतिर्लिंग कथा सुनि जाको ग्रंत पाए बिसु। (गी॰ शम्ध)

जोतिष-दे० 'ज्योतिष'।

जोती (१)-दे॰ 'जोति'। उ० १ श्रीगुर पदानख सनि गन जोती। (मा० १।१।३)

जोती (२)-(१)-जोती हुई ज़मीन।

जोती (३)-(१)-घोड़े की रास, लगाम ।

जोते-भूमि पर हलच लाए, खोदकर दोने के लिए भूमि तैयार किए। उ० जोते बिनु, वए बिनु, निफन निराए बिनु। (गी० २।३२) जोतो-१ जोता हुआ, २ जोते, हल खलाए। उ० २ तेरे राज राय दसरथ के लयो बयो बिनु जोतो। (वि० १६१)

जोधा-(सं॰ योद्ध)-वह जो युद्ध करता हो, लडाका, वीर। उ॰ कहु जग मोहि समान को जोधा। (३।२६।१)

जोनि—(सं० योनि)—१. भ्राकर, खानि, उत्पत्तिस्थान, २. स्त्रियों की जननेंद्रिय, भग, ३ प्राण्यियों के विभाग या जातियाँ जो पुराणों के अनुसार कुल ५४ लाख हैं। इनमें ४ लाख मनुष्य, ३० लाख पश्च, १० लाख पत्ती, ११ लाख कृमि, २० लाख स्थावर और १.लाख जलजंतु हैं। ४. कारण, ४. उत्पन्न । उ० ३. जेहिं जेहिं जोनि करम वस अमहीं। (सा० २।२४।३)

जोनी-दे॰ 'जोनि'। उ० ४. गोपद नल बूर्ड़ार्ह घटजोनी। (मा॰ २।२३२।१)

जोपि-दे० 'जोपै'।

जौपै-(सं॰ यः + परम्)-यदि, अगर, यदि जो। उ॰ जोपे अलि अत इहै करिने हो। (कु॰ ३६)

जोवन-(सं॰ यौवन)-जवानी, युवावस्था, यौवन। उ० जोवन ज्वर केहि नर्हि वज्जनवा। (मा० ७।७१।१)

जोवनु—दे॰ 'जोवन'। उ० १. उनरतं जोवनु देखिं नृपति मन भावह हो। (रा० ४)

जोय-(सं० जाया)-स्त्री, जोरू, पत्नी। उ० तुलसी विना उपासना वित्त दुलहे की जोय। (स० ३६)

जोर (१)-(फा॰ ज़ोर)-१. वल, शक्ति, २ प्रवलता, तेज़ी, ३ वश, अधिकार, ४. आवेश, वेग, फोंक, ४. भरोसा, आसरा, सहारा, ६ परिश्रम, मेहनत, ७. कसरत, व्यायाम, म तेज़, ऊँचा, ६. जुल्म, ज़वरदस्ती, १०. ज़ोरों से। उ० म कुलिस कठोर तन्न, जोर परे रोर रन। (ह० १०) जोर (२)-(सं० योटक) जोड़, वरावरी, समानता। उ० तीनि लोक तिहुँ काल न देखत सुहद रावरे जोर को हों। (वि० २२६)

जोरत-१. जोट्ते हें, १. जोट्ते हुए। जोर-(सं॰ युक्त)
१. सम्मिलित कर, २. मिलाकर, जोट्कर । उ० २. जानि
पानि जुन जोरि जन विनती करह सप्रीति। (मा॰ ११४)
जोरिग्र-जुट्ना दिमा जाय। उ० जोरिग्र कोड वट् गुनी
योलाई। (मा॰ ११२७८१२) जोरी (१)-(स॰ युक्त) १.
जोट्ट ही, २ जोट्ट कर। उ० २. पुनि सबही विनवड कर
जोरी। (मा॰ ११२४११) जोरें-१. जोट्कर २. जोट्ट दिए,
जोट्टा उ० १. करहु कुपा विनवड कर जोरें। (मा॰
११९०६१३) जोरे (१)-(सं॰ युक्त) १. जोट्टा, एक्न किया,
२. जूता। उ० १. जोरे नए नाते नेह फोक्ट फीकै।
(वि॰ १७६)

जोरा (१)-दे॰ 'जोर (१)'।

जोरा (२)-(सं॰ युक्त) जोंडा, पहिनने के सय वस्त्र। उ॰ दरिजिन गोरे गात िक है कर जोरा हो। (रा॰ ६)

जोरिहि-जोड़ी से, अपने वरावर से। उ० भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। (मा० ६।४३।२) जोरी (२)-(सं० योटक)-१ जोड़ी, वरावर वल उन्न या ज्ञान का व्यक्ति, २. दो वरावर के घ्राटमी, २. वर-वधु, पित-पत्नी। उ० १. भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। (मा० ६।४३।२) ३ जोरी चारि निहारि असीसत निकसिह। (जा० २१४) जोरे (२)-(सं० योटक)-जोड़े, युग्म, टो-टो के जोड़े। उ० तुलसी प्रभु के विरह विवक हिंठ, राज हंस से जोरे। (गी० २।८६)

जोलहा—(फ़ा॰ जोलाह)—जुलाहा, कपड़ा युननेवाली एक जाति जो मुसलमान होती है। तंतुवाय । उ॰ धृत कही, अवधृत कही, रजपूत कही, जोलहा कही कोऊ। (क॰ ७१९०६)

जोवत—(सं० जुपण्)—देखते, प्रतीका करते, ताक्ते। उ० तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोवत पंथ खरथो। (वि० २३६) जोवन—देखने, दूढ़ने। उ० यहि भाँति व्याहु समाजु सिज गिरिराजु मगु जोवन लगे। (पा० ६६) जोविहि— देखती है, देखा करती हैं। उ० नाचिह नगन पिसाच, पिभाचिनि जोविहें। (पा० १६) जोवहू—देखते हो। उ० मनसिज मनोहर मधुर म्रति कस न सादर जोवहू। (जा० ७२) जोवा—१. देखा हुचा, २. देखा, २. खोजा, दूँदा। उ० २. कहत न वनइ जान जेहिं जोवा। (मा० ११२१६।२) जोवो—देखो।

जोपित-दे॰ 'जोपिता'। उ॰ श्रधम जाति सवरी जोपित

जुड़ लोक बेट ते न्यारी। (वि० १६६)

जोषिता-(सं॰)-म्ब्री, नारी। उ॰ जटिप जोपिता नहि ्ष्रिषकारी। (मा॰ १।११०।१)

जीपे-(मं॰ जुप)-तीला, जाँचा। उ॰ तुला पिनाक साहु नृप, त्रिमुदन भट्ट बटोरि सबके वल जोपे। (गी॰ ११९२) नोचि-(सं॰) जो हे, जो हों। उ॰ जोसि सोसि •तव चरन नुमामी। (मा॰ ११९६११३)

जोहर्-(मं० जुपण्)-१. टेन्तते हैं, टेन्ता करते हैं।२. देगता था,२ टेन्ता है। ठ० १. तिरछी चितवित श्रानँद सुनि सुप्र जोहर् हो। (ग० १४) जोहन-टेन्तने के लिए, टेन्पने। ठ० सुनत चले हिय हरिय नारि नर जोहन। (पा० १२६) जोहा-१. टेन्स, २ टेन्सा हुआ। उ० २.

सव हमार प्रसु पग पग जोहा। (मा० २।१३६।३) जोहि-दे॰ 'जोही'। उ० २. श्रीर प्रकार उबार नहीं कहुँ में देख्यां जगु जोहि। (गी० ६।९) ४. जोहि जातुषान-सेना चले लेत थाह सी। (क॰ ६।४३) जोही-(सं॰ जुपण)-१ पहिचानी, खोजी, २ खोजकर, ३. देखी, ४ देखकर, ४. देखिए, ६. देखा है। उ० २. उपमा वहरि कहउँ जियँ जोही। (मा० २।१२३।२) जोहे-देखने पर । उ० लंक जरी जोहे जिय सोच सो विभीषन को। (क॰ ७।२२) जोहेउ-देखा। उ॰ रामहि भाइन्ह सहित जवर्हि मुनि जोहेउ। (जा० २०) जोहें-१. देखते है, २. देखने सं। उ० १. मंजुल मुकताविल जुत जागित जिय जोहें । (गी॰ ७।४) जोहे-१. देखने पर, २. देखो, देख, ३. देखे, ४. खोजने पर, ४. खोजो । उ० २. जागु जागु जीव जड जोहै जग-जामिनी। (वि० ७३) ३. विरद गरीव-निवाज कौन की भौंह जासु जन जोहै ? (वि॰ २३०)

जोहार—(सं० जुषण)—श्रभिवादन, प्रणाम, नमस्कार ।
जोहारत—प्रणाम करते हैं । उ० सीय सहित श्रासीन सिहासन निरिष जोहारत हरप हिए । (गी० ६।२३) जोहारन—
प्रणाम करने, नमस्कार करने । उ० पुरजन हार जोहारन
श्राए । (मा० १।३४८।३) जोहारहिं—जोहार करके, वंदना
करके । उ० पुरजन मिलर्हि न कहिंह कळु गँवहि जोहारिहं जाहिं । (मा० २।१४८) जोहारि—१ प्रणाम करते
हुए, वंदना करते हुए, २. प्रणाम करके । उ० १. प्रमुहि
जोहारि वहोरि वहोरी । (मा० २।१३१।४) जोहारी—प्रणाम करके,
वंदना करके । उ० फेरे फिरे जोहारि जोहारी । (मा० २।३२१।१) जोहारी—।
इ२१।१) जोहारे—प्रणाम किया । उ० प्रवासिन्ह तब
राय जोहारे । (मा० १।३४८।३)

जोहार-दे॰ 'जोहार'। उ॰ पुरर्जन करि जोहारु घर आए। (मा॰ २।८६१३)

जों (१)-दे॰ 'जो (१)'। उ॰ १ जों बालक कह तोतिर बाता। (मा॰ ११=१४) २ जों विधि कुसल निवाहें काजू। (मा॰ २११०।२)

जौं (२)-दे॰ 'जों (२)'। जौ (१)-दे॰ 'जो (१)'। उ॰ १. जो कोइ कोप भरे मुख वैना। (वै॰ ४६)

जौ (२)-दे॰ 'जो (२)'।

जी (३)-(सं० यव)-एक सन्न, जव्।

जीन (१)-(सं० यः)-जो, जो कोई, २. जिस । उ० १० तुम्हरे विरह भई गति जीन । (गी० ४।२०)

जीन (२)-(सं॰ यवन)-म्लेच्छ, सुसलमान । जीनार-(सं॰ जेमन)-१. भोजन, रसोई, २. भोज, दावत ।

जीपै-(सं॰ यः + परम्)-श्रगर, यदि । जीवन-(सं॰ यौवन)-१. जवानी, युवावस्था, २. जवानी में। उ॰ २. जीवन जुवित-सँग रग रात्यो। (वि॰ १३६) श-(सं॰)-१. ज्ञान, योथ, २ ज्ञानी, जाननेवाला, पंढित,

६. घहा, ४. बुव ग्रह।

ज्ञात-(सं०)-१. विदित, जाना हुन्चा, २. ज्ञान । ज्ञाता-(सं० ज्ञातृ)-जाननेवाला, जानकार । उ० गंभीर गर्वेष्न गूडार्थवित गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान ज्ञाता। (वि० **१४)** 

ज्ञाति-(सं०)-१. एक ही गोत्र या वंश के मनुष्य, विरादरी,

भाई-बंधु, २. वर्ण, कीम ।

ज्ञान-(सं॰)-१ ज्ञात होने का भाव, वोघ, जानकारी, प्रतीति, २ त्रात्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, विवेक, चैतन्यता, ३. पहचान । उ० २. लियो रूप दै ज्ञान-गाँठरी भलो ठग्यो ठगु त्रोही। (हु० ४१) ३. ज्ञान त्रनभले को सबिह, भले भले हू काउ। (दो॰ ३४१) ज्ञानदा-(सं०)-ज्ञान देनेवाली, सरस्वती । ज्ञानपद-(सं०)-ज्ञानदाता । ज्ञान-प्रदे-हे ज्ञान देनेवाली । उ॰ स्वर्ग सोपान, विज्ञान-ज्ञान-प्रदे ! (वि॰ १८) ज्ञानव्रत-ज्ञान ही जिसका वृत हो. ज्ञान की खोज में व्यस्त। उ० जयति काल-गुन-कर्म-माया-मधन निश्चल ज्ञानवत, सत्यरत धर्मचारी। (वि॰ २६) ज्ञानहूँ-ज्ञान भी, तत्त्व ज्ञान भी। उ० ज्ञानहूँ गिरा के स्वामी बाहर-भीतर-जामी। (वि॰ २६३) ज्ञानार्तात-(सं०)-ज्ञान से परे, जहाँ तक ज्ञान न पहुँच सके। बहा।

शानवंत-ज्ञानी, ज्ञानवान । उ० ज्ञानवंत श्रपि सोइनर पसु

विनु पूँछ विखान। (दो० १३८)

ज्ञानवान-(सं॰)-ज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो ।

ज्ञानशाली-इानी, ज्ञानवाला ।

श्नानी-(सं॰ ज्ञानिन)-ज्ञानवान, जिसे ज्ञान हो। उ॰ त्रिवली उदर गाँभीर नामि-सर जहँ उपजे विरंचि ज्ञानी। (वि० ६३)

करानेवाला, ज्ञान ज्ञापक-(सं०)-जनानेवाला,

शेय-(सं०)-१ जानने योग्य, २ जिसका जानना संभव हो। उ० १ ज्ञेय ज्ञानप्रिय प्रजुर गरिमागार घोर-संसार-

परपार-दाता। (वि० ४४)

ज्याइए-जीवित रखिए। उ० ज्याइए तौ जानकी-रमन जन जानि जिय। (क० ७।१६७) ज्याए-दे० 'ज्याये'। उ०्१. सुक सारिका जानकीं ज्याएं। (मा० १।३३८।१) ज्यायबे-जिलाने, जीवित करने । उ० मीच मारिबे को, ज्यायबे को सुधापान भो। (ह० ११) ज्याये-जिलाए थे, पाल रक्ले थे, २. जिलाने से, पालने से, ३. पाल-पोसकर वडा किया। ज्यायो-जिलाया, रचा की। उ० को को न ज्यायो जगत में जीवन-दायक दानि। (दो० २६१)

ज्यो-(सं॰ यः + इव)-१. जिस प्रकार, जिस तरह, २. जैसे, तरह, ३. जिससे। उ० १. रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्र-सार हैं। (क॰ २।१४) ज्यों त्यों-जैसे तैसे, जिस किसी भी प्रकार से । उ० ज्यों त्यों मन-मंदिर वसहिं राम धरे धनु वान । (दो० ६०) ज्योंही-१. जैसे ही, २. जैसे भी। उ० १. बूम्यो ज्योंहीं, कहा में हूँ चेरो हैं ही रावरों जू। (वि० ७६)

ज्योति-(सं॰ ज्योतिस्)-१. प्रकाश, उजाला, २. श्राग् की लपट, ली, ३. सूर्य, ४ नचत्र, ४. श्रांख का मध्यविद्र, ६. दृष्टि, ७. ज्ञान, ८ विन्सु, ६. परमात्मा। उ०१. सुभग भ्रँगुष्ठ श्रंगुली भ्रविरत्त, कछुक श्ररुन नख-ज्योति

जगमगति । (गी० ७११७)

ज्योतिष-(सं०)-वह शास्त्र या विद्या जिससे आकाश में स्थित ब्रह्में तथा नचत्रो आदि की दूरी गति तथा परि-ण्म आदि का निश्चय किया जाता है। ज्योतिप के गणित श्रीर फलित दो भेद होते हैं।

ज्योतिषु-दे॰ 'ज्योतिष'। उ॰ ज्योतिषु भूठ हमारें भाएँ।

(सा० राववराइ)

ज्वर-(सं०)-१. बुख़ार, जर, एक रोग जिसमें शरीर गर्म रहता है। २. गर्मी, उप्णता, जलन। उ० २. जीवन ज्वर केहि नहिं बलकावा। (मा० ७।७१।१)

ज्वाल-(सं०)-लपट, भ्रग्निशिखा, भ्राँच। उ० वालधी बिसाल विकराल ज्वाल-जाल मानौं। (क० ४।४)

ज्वाला-(सं॰)-१ लपट, लौ, ज्वाल, ग्रप्नि, २ गर्मी, जलन, ३ तत्तक की पुत्री ज्वाला जिससे ऋज ने विवाह किया था। उ० १ रवि-रुख लखि दरपन फटिक उगिलत ज्वाला जाल । (दो० ३७४)

ज्वै-(सं० य:)-१ जो कुछ, २ जिसे। उ० २. विनय विवेक

विद्या सुभग सरीर ज्वै। (क॰ ७१६३)

升

मॅई-दे० 'महूँ'। क्संगा-(?) छोटे बच्चों को पहिनने का ढीला कुरता। उ० नवनील कलेवर पीत भाँगा मलके, पुलकें नृप गोद लिये। (क० १।२) माँगुलिया-दें 'मांग'। उ० पीत पुनीत विचित्र माँगुलिया सोहति स्याम सरीर सोहाए। (गी० १।२६) कॅंगूली-कॅंगाओं का समृह, कॅंगुलियाँ। दे॰ 'कॅंगा'। उ० कुलही चित्र-विचित्र मॅंगूलीं। (गी० १।२८) कॅंगुली-दे॰ 'कॅंगा'। उ॰ उठि कह्यो भोर भयो कॅंगुली दै।

(कु० १३) म्मूंमट-(?) व्यर्थ का मताड़ा, वखेडा, प्रपंच। में हूला-(सं॰ जट)-गर्भ का घना वाल जो श्रमी काटा न गया हो, मुंडन संस्कार के पहले का। फँड़्ले-दे० 'मँडूला'। उ० उर वघनहा कंठ कठुला, भँडूले केस। (गी० १।३०) मॅंपेउ-(१) छिप गया, ढॅंक गया। माहिं-दे॰ 'सहँ'। महँ-(सं॰ तर, अ॰ मा॰ मर=गिरना) चक्कर, आँख के त्रागे अँधेरा । उ० मुरुछित अविन परी भाई आई। (मा०

क्तककोरा-(श्रनु०) १. सटका, धक्का, २ सककोर दिया, धक्का दिया। उ० १ मंद विलंद अभेरा दलकन पाइय

दुख कककोरा रे। (वि० १८६)

मकोर-(अनु॰) १. आधी, अधड, तेज़ हवा, २. मटका, क्तांका। उ० १.पवि, पाहन, दामिनि, गरज, क्तरि, क्तकोर चरि चीमि। (दो० २८४)

मख-दे॰ 'भप'। उ॰ सर्जन-चख-भख-निकेत, भूषन मनि-

गन समेत। (गी० ७१४)

मखकेत्-(सं॰ भपकेतन) कासदेव। उ॰ प्रगटेउ विपम वान मापकेत्। (मा० शनशिष्ट)

मुखराज-दे॰ 'संपराज'। उ० मुखराज ब्रस्यो गजराज, कृपा ततकाल, विलंब कियो न तहाँ। (क॰ ७।८)

मगर-(त्र्रतु॰ मकमक)-विवाद, लढाई, टंटा, वखेडा, कलह । उ॰ नीक सगुन, विवरिहि सगर, होइहि धरम नित्राउ। (प्र॰ ६१६१२)

मगरन-१. मगड़ा करता है, २.भगड़ा करते हुए। उ० २. वग उलूक भगरत गये, अवध जहाँ रघुराउ। (प्र०६।६।२) क्तगरो-दे॰ 'क्तगर'। उ० वहुमत सुनि वहुपंथ पुराननि जहाँ-तहाँ मगरो सो। (वि॰ १७३)

म्तगराऊ-भगडालु, वात वात पर भगडा करनेवाला। उ० याहि कहा मैया मुँह लावति, गनति कि लँगरि मगराऊ। (कृ० १२)

क्तुंलिया-दे़ 'कॅंगा'। उ० पीत क्तुं लिया तनु पहिराई।

(मा० १।१६६।६)

क्तगुली-दे॰ 'क्रॅंगां'। उ॰ पीत कीनि क्रगुली तन सोही। (भा० ७।७७।४)

क्तट्र-(सं॰ क्रटिति) शीव्र, तुरंत, उसी समय। माटित-दे॰ 'माटिति'।

माटिति-(सं०)-दे़ 'माट'। उ० कटत माटिति पुनि नृतन भए। (मा० ६।६२।६)

मनकार (सं० मंकार)-मन-भन का शटड, भंकार। उ० नृपुर धुनि, मंजीर मनोहर, कर कंपन-भनकार। (गी०

कार-(सं॰ मंप) भपटने की क्रिया, खींचाखींची, लूट-रासोट। उ० भपट लपट भरे भवन भँडारही। (क०

माप्टहिं-मापटते हें, लपकते हें, टूट पडते हैं। उ० मापटिह क्ति चल विपुल उपार्ड । (मा॰ ६।३४।६) क्तपटि-म्मपटकर, जल्दी से आगे यहकर । उ० इत उत मापटि दपांटे किंप जोधा । (मा० ६।८२।३) क्तारेड-कपटा, मपटा हो, हट पडा हो । उ० जनु सचान वन भपटेंड लावा । (मा० शरहार)

क्तर्-दे० 'कर्हें'।

क्तपट-क्रपटने पर, धावा करने पर, चपेटने पर । उ० लवा ज्यों लुकान नुसमी ऋषेटे वाज के। (क॰ ६१६) मय-देव 'कर्तुं'।

मर (१)-(मं०)-१. मही, २. थाँच, ताप, लूका,

भर (२)-(सं० चरण) १. भरते हैं, वहते हैं, २. भड़कर, टूटकर । उं० १. मधुकर पिक वरहि मुखर, सुंदर गिरि निर्मर भर। (गी० २।४४) २ नख दंतन सों भुजदंड विहंडत, मुंड सो मुंड परे भर के। (क॰ ६।३४)

भरकत-(सं० भलिलका)-भलकते हैं, चमकते हैं। उ० चारु पाटि पटी पुरटकी करकत मरकत भौर। (गी॰

७।१६)

मारत-माढ़ रहा है, गिर रहा है। उ० बोलत बचन मारत जनु फूला। (मा॰ ११२८०१२) भरहिं-भर रहे हैं, वह रहे है। उ० भरना भरहिं मत्त गज गाजिहें। (मा० शश्रद्धा३) मारि-१ कर, भार सर गिरकर, २. पानी की मही लगाकर, खुव पानी वरसकर। उ० २. पवि, पाहन, दामिनि, गरज, भारि भकोर खरि खीिक। (दो० रव्ह) भरें-१. मरते हैं, गिरते हैं, २. गिराते हैं, चूते हैं। उ० २. हेरें न हुँकरि, करें फल न रसाल। (गी॰ ३।६)

मारना-(सं॰ चरण)-सोता, चरमा, पहाड में बहनेवाली पानी की पतली धारें। उ० करना करहि मत्त गज

गार्जीह । (मा० २।२३६।४)

म्रावित-(सं॰ चरण)-भरवाती है, मंत्रोपचार करवाती हैं। उ॰ ताहि सरावित कौसिला, यह रीति प्रीति की

हिय हुलसति तुलसी के। (गी० १।१२)

मरोखन्ह-[अनु॰ भरभर (=वायु बहने का शब्द)+ गौखा (सं॰ गवाच)] खिडिकयों से, भरोखों से,। उ० लागि सरोखन्ह भाँकहिं भूपति भामिनि। (जा॰ प॰) भरोखन्हि-भरोखो से । दे० 'क्ररोखन्ह'। उ० जुवर्ती भवन करोखन्हि लागी। (मा० १।२२०।२) करोखा-खिडकी, गवान, वातायन । उ० इंद्री द्वार भरोखा नाना । (मा० ७।११मा६)

मरोपे-१. खिडकी, २ हृदय का भरोखा, दिल की श्रॉख। उ० २ कालि की वात वालि की सुधि करि समुिकिहि

ता हित खोलि करोखे। (गी० ४।१२)

क्तलक-(सं॰ क्तल्लिका)-१. चमक, प्रकाश, श्राभा, २. चमकती है। उ० १ मुकुता भालरि मलक जनु राम सुजस-सिसु हाय । (दो० १६०)

मलकत-चमकता है, मलकता है। उ० मलका मलकत पायन्ह कैसें। (मा० २।२०४।१) मृलकिनि-मलकना, चमकना । उ॰ मदन, मोर के चंद की भलकनि निदरति तनु-जोति। (गी०१।१६) मलुकि-मलककर, चमककर। उ॰ वाल केलि वात वस मलकि भलमलत्। (गी॰ ११९०) मलके-१. चमकते हैं, भलकते हैं, २. फवते हैं, सुंदर लगते हैं। उ० १. तनदुति मोरचंद जिमि मलकें । (गी० ११२८) २. नवनील कलेवर पीत कँगा कलकें, पुलकें नृप गोद लिये। (क० १।२)

मलका-(सं० व्वल) छाला, फफोला । उ० मलका भलकत पायन्ह केसें। (मा०्रा२०४।१)

मालुकाहीं-मालक रहे हैं, चमक रहे है। उ० भाल विसाल तिलक कलकाहीं। (मा० १।२४३।३)

मलमलत-(घनु॰ मलमन)-मिलमिला रहे हैं, हिलते

हुए चीर्ण प्रकाश कर रहे हैं। उ० बालकेलि बातवस मलिक मलमलत। (गी० १।१०)

कप-(सं०)-मछ्जी, मत्स्य, मीन। उ० मकर नक नाना कष व्याला। (मा० ६।४।३)

भाषित (सं०भाषेकेतन) कामदेव । जिसके मंडे पर मछली हो ।

माषकेत्–दे० 'भषकेतु' । उ० प्रगटेउ विषम बान भाषकेतू । (मा० शम३।४)

भाषितकत-(सं०)-१ जल, २ भील, ३. समुद्र।

माषराज-(सं०)-मगर, ब्राह, घडियाल ।

महराने-(श्रनु॰ महराना) शिथिल होकर या लडखडा कर गिरे। महरावें-हिलावे, हिलाते हैं, भक्भोरते हैं। उ॰ बालधी फिरावे बार-बार महरावे, भरे बूँदिया सी, लंक पिछलाइ पाग पागिहै। (क॰ ४।१४)

माई — (सं० छाया) — १. परछाई, प्रतिर्बिंब, २. सलक, छाया, ३. ग्रंधकार, ४. धोखा, छल, ४ प्रतिशब्द, प्रतिश्वित, ६ रक्तविकार के कारण मुँह पर पड़े धव्वे । उ० १. सिस महुँ प्रगट भूमि के माई । (मा० ६।१२।३) माँकिन — माँकना, ग्रोट में छिपकर या ऊपर से देखना । उ० सुकिन माँकिन, छाँह सों किलकिन नटिन, हिंठ लरिन । (गी० १।२४) माँकिहें — (१) — नीचे देखती हैं, ग्रोट में होकर देखती हैं । उ० लागि मरोखन्ह माँकिहें भूपिन भामिनि । (जा० ५०) माँकी — माँका, देखा, निहारा। उ० विकल विधि विधर दिसि विदिस माँकी।

भाँखा-(सं० विद्यते, प्रा० खिजड्, हि० खीजना का विर्प-र्थय)-खीमे, कुद्ध श्रौर दुखी हुए। उ० एहि विधि राउ मर्नाहं मन माँखा। (मा० २।३०।१)

माँभ-(स॰ सल्लक) १ एक बाजा, मजीरा, काल, २ क्रोध, चिड्चिडाहट। उ॰ १ घंटा घंटि पखाउज आउज भाँभ वेनु डफ तार। (गी॰ १।२)

माँ भि-दे॰ 'भाँभ'। उ॰ १ माँ भि मृदंग संख सहनाई। (मा॰ १।२६३।१)

माँपेउ-(सं० उत्थापन, हि० ढाँपना)-ढॅंक लिया, छिपा लिया। उ० माँपेउ भानु कहिंह कुविचारी। (मा० १। ११७।१)

मार (१) (सं० सर्व, प्रा० सारो, हि० सारा) -१. सब, कुल, विल्कुल, २ समूह, भुंड।

मार (२)-(सं०भाला)-१. त्राग की ली, लपट, श्रॉच, २. जलन, दाह, ३ चरपरापन, ४ तेज़ी।

मारहीं-(सं॰ भाला)-कार में, ताप में, ज्वाला में। उ॰ तात तात! तौंसियत, भौंसियत भारही। (क॰ ४।१४) मारि (१)-(सं॰ सर्व)-१. सब, २ समूह।

मारि (२)-(सं व्हरण)-१. माइकर, २ बहता हुआ। उ०२ मरना भरत मारि सीतल पुनीत बारि। (क० ७।१४१) मारौ-माइ, माइ दूँ, साफ करूँ। उ० करौं वयारि विलंबिय बिटपतर, मारौं हों चेरन-सरोरुह-धूरि।

(गी॰ २।१३) भारी (१)-(सं॰ सर्व)-समूह, सव। उ॰ गई तहाँ जहँ सुर मुनि भारी।(मा॰ १।१८४।४) भारी (२)-(सं० भाट)भाड़ी, छोटे-छोटे पेड़ों का समूह। भारी (३)-(सं० चरण)-१ टोटीदार लोटा, गडुआ, २. कमंडल, २. सुराही।

मालरि-(सं॰ मल्लरी)-भालर, किसी चीज़ के किनारे शोभा के लिए टाँका हुत्रा, या बनाया गया हाशिया। उ॰ मुकुता भालरि मलक जनु राम सुजस-सिसु हाथ। (दो॰ १६०)

मिग-(श्रनु॰)-निद्यों के प्रवाह का शब्द। उ० वर बिधान करत गान, वारत धन मान प्रान, भरना भर किग-मिग-सिग जल तरंगिनी। (गी० २१४३)

मिल्लि (१)-दे॰ 'भिल्ली (१)'। उ॰ मिल्ल, भाँम, भरना डफ, नव मृद्ग निसान। (गी॰२।४७)

मिल्लि (२)-दे॰ ' मिल्ली (२)'।

भिल्ली (१)-(सं०) भींगुर, एक छोटा कीडा।

मिल्ली (२)-(सं० चैल)-किसी चीज़ की बहुत पतली तह, चमड़े आदि की मिल्ली।

भींगुल-दे० 'भॅगुली'।

मीनि-दे॰ 'मीनी'। उ॰ पीत भीनि मगुली तन सोही। (मा॰ ७।७७।४)

भीनी-(सं० चीर्ण)-वारीक, पतली, महीन । उ० लसत भाँगूली भीनी, दामिनि की छवि छीनी। (गी० १।४२) मुंकरे-दे० 'सुकरे'।

भुँभुन-(ध्व॰)-पैंजनी या धुँघरू का शब्द, भुनसुना। उ॰ भुँमुन भुँभुन पाँय पेंजनी मृदु मुखर। (गी॰ १।३०)

मुंडिन (सं० यूथ) - मुंडों में। उ० गुन-रूप-जोवन सीव संदरि चर्ली मुंडिन भारि। (गी० ७११८)

मुकत-(सं॰ युज्, युक्, प्रा॰ जुक)-मुक जाते हैं। उ॰ दास तुलसी परत धरिन, धरकत मुकत, हाट सी उठित जंबुकिन लूट्यो। (क॰ ६१४६) मुकिन-मुक्तना, नीचे ग्राना। उ॰ मुकिन माँकिन, छाँह सों किलकिन, नटिन, हिट लरिन। (गी॰ ११२४) मुकि-मुक्कर, नीचे मुँहकर। उ॰ किलकत मुकि माँकत प्रतिविवनि। (गी॰।२८) मुकी-(सं॰ युज्, युक्)-१ मुक गई, २ मुक्कर, ३. नाराज़ होकर, रूट होकर, ४ नाराज हुई। उ॰ १. निर्हं जान्यों वियोग सो रोग है ग्रागे मुकी तब हों, तेहिं सों तरजी। (क॰ ७१३३) मुके-१ काम की श्रोर मुक गए, प्रवृत्त हुए, २ मुद्ध हुए। उ० १ तुलसी उत मुंड प्रचंड मुके, मपटें भट जे सुरदावन के। (क॰ ६१३४)

मुकरे-(?)-सुँमलाए, खीमें। उ० रुडन के सुंड सूमि-सूमि सुकरे से नाचैं। (क० ६।३१)

मुद्ध्य-(सं० जूट)-खडे वालोंवाला, जटाधारी। उ० जोगिनी मुद्धंग मुंड मुंड वनी तापसी सी। (क० ६।४०) मुठाई-(सं० घ्रयुक्त, प्रा० घ्रज्जत, हि० मूठ)- घ्रसत्यता, भूठ। उ० घ्राधि-मगन मन, व्याधि-विक्त तन, वचन मलीन मुठाई। (वि० १६४)

भुलावहीं—भुनाती है, भूने पर भुनाती हैं। उ० पट उड़त भूपन ससत हॅसि हॅसि ग्रपर सखी मुनावहीं। (गी० ७।१६) मुनावे–(सं० दोलन)—मुनाती हैं। उ० कवहु पालनें घानि भुनावे। (मा० १।२००।४) र्क्तूठ-दे॰ 'सूठ'। उ॰ ३. स्वारय परमारथ चहत, सकल सनोरय क्रूँठ। (दो॰ ७६)

मृठ-(सं० ब्रयुक्त)-१. ब्रसत्य, मिन्या, २. न्यर्थ, १. ब्रसफ्त । उ० १. यह विचारि नर्हि करव हठ सूठ सनेहु चढाइ । (सा॰ २।४६) मूठइ-मूठ ही, ब्रसत्य ही । उ० मूठइ सोजन मूठ चवेना । (सा० ७।३६।४) सूठेट-मूठ भी, ब्रसत्य भी । उ० मूठेड सत्य जाहि विनु जाने । (सा० १।११२।१) मूठेहुँ-मूठे ही, मूठ-मूठ । उ० मूठेहुँ हमिं दोषु जनि देहू । (सा० २।२८।२)

मूठा-मूठ, वनावटी, असत्य । उ॰ जेहि इत कपट कनक मृग मूठा । (मा॰ ६१६६१४) भूठी-वनावटी, सुद्दी । उ॰ नायहू न अपनायो, लोक मृठी हैं परी, पे प्रसुहू तें प्रवल प्रताप प्रसु नाम को । (क॰ ७।७०)

भूठि-मूठी, असत्य। उ० मूठिन होड् देव रिषि वानी। (मा० ११६ना४)

भूमक-(सं॰ र्सप)-एक गीत जिसे होली के दिनों में देहात की खियाँ मूम-भूमकर नाचती हुई गाती हैं।

उ० चाँचरि भूमक कहें सरस राग। (गी० ७१२)
भूने-(सं० चीण)-मीने, माँमरे, खाँखर। उ० साथरी
को सोइयो, ओदियो मूने खेस को। (क० ७१२२)
भूमत-(सं० मंप) मूमते हें, इधर-उधर लहराते हें। उ०
भूमत द्वार अनेक मतंग जाँचीर जरे मद्श्रंतु चुचाते।
(क० ७१४९) मूमि-मूमकर, भूमते हुए, लहराते हुए।
उ० रुंडन के मुंड भूमि मूमि मुकरे से नाचें। (क० ६१३१)

मूर (१)-(सं॰ धृति)- सूख, ग्रुष्क, खुश्क। मूर (२)-(सं॰ अयुक्त, हि॰ मूठ)-१० खाली, रिक्त, २० व्यर्थ, मूठे। भूर (३)-(१)-१. जलन, दाह, २. दुःख, परिताप। भूरो (१)-दे० 'भूर (१)'।

मूरो (२)-दे० 'मूर (२)'। उ० १. विपुल-जल-मरित जग जलिं मूरो । (ह० ३)

मूरो (३)-दे० 'मूर (३)'।

भूलत-(स॰ दोलन)-१ मूलते हैं, मूल रहे हैं, २.
मूलते हुए। उ० २. मूलत राम पालने सोहै। (गी॰
११२१) मूलन-मूलने के लिए, लटकने के लिए। उ॰
मोतिन्ह मालरि लागि चहूँ दिसि मूलन हो। (रा॰
३)

मोंटा-(सं॰ जूट)-चोटी, वड़े वड़े वालों का समूह। मोटिंग-(सं॰ जूट, हि॰ भोटा)-मोंटेवाला, लंबे ग्रस्त-व्यस्त श्रीर कड़े वालोंवाला। उ॰ प्रमथ महा मोटिंग कराला। (मा॰ ६।=८।३)

मोंटी-चोटी, लट, मोंटा, वाल । उ० लगे घसीटन धरि धरि मोंटी । (मा० २।१६३।४)

भोपरी-(सं० न्नेप) घास-फूस या मिटी की बनी कुटिया, छोटा भोंपड़ा, पर्शशाला। उ० कंत वीस लोचन बिलो-किए कुमंत-फल, ख्याल लंका लाई किप रॉड की सी मोपरी। (क० ६।२७)

कोरी-(सं०े चोल)-फोली, छोटा कोला, थैली। उ० ग्रोक्सी की कोरी काँघे, ग्रांतिन की सेल्ही बाँघे। (क० ६।४०)

मोलिन्ह-मोलियों में। उ० मोलिन्ह श्रवीर, पिचकारी हाथ। (गी० ७१२) मोलियत-(सं० ज्वल + श्रंश)-मुलसे जाते हैं, जले जाते हैं। उ० तात तात! तौसियत, मोसियत मारहीं। (क० १।११)

3

टिकिका-(सं०)-पत्थर काटने का श्रोज़ार, छेनी, टाँकी। उ० सुजन, सुतरु, यन, ऊप सम; खल, टंकिका, रूखान। (टो० २४२)

टॅंकीरा-दे॰ 'टंकोर'। उ० २. प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टॅंकोरा। (मा० ६।६८।६)

टंकोर-(सं० टंकार)-१. टन-टन का शब्द जो किसी कसे हुए तार घाटि पर वँगली मारने से होता है, २. धनुप मी कसी ढोरी पर वाण रखकर खींचने से होनेवाला शब्द, ३. घातु खंट पर प्रहार करने से होनेवाला शब्द, मन-पार १ ट० २ मानत मनहुँ सतदित ललित घन, धनु सुरथनु, गरजनि टंकोर । (गी० ३१६)

टर्र-(सं० घात, हि॰ टही)-मतलब निकालने का घात, ताक, युक्ति। ड॰ बिल करनी बरनिए कहाँ लों करत रिग्न बिनु टहल टर्ड है। (बि॰ १३६)

टा-(सं श्राटक)-ऐमा तावना जिसमें देर तक पलक न

गिरे, स्थिर दृष्टि। उ० एक टक रहे नयन पट रोकी। (मा० १।१४८।३)

टकंटोरि-(सं० त्वर्क् + तोलन = ग्रंदाज़ लगाना)-हाथ के स्पर्श द्वारा पता लगाकर, टटोलकर, ग्रंदाज़ लगाकर । उ० टक्टोरि कपि ज्यों नारियरु सिर नाइ सव बैठत भए। (जा० १६)

टकोर-दे॰ 'टंकोर'। उ॰ २. प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर वोर भयावहा। (मा॰ ३।१६। छु० १)

टरइ-१, टलता, टलता है, सरकता है, हटता है, २. चंपत होता है, ३. अस्त-व्यस्त होता है। उ०१. पद न टरह वैटिंह सिरु नाई। (मा० ६।३४।६) टरई-१. टलता है, टल सकता है, हिलता है, २. चला जाता है, नष्ट हो जाता है, ३. लौट-पौट हो जाता है। उ०१. तासु दूत पन वहु किमि टरई। (मा० ६।३४।४) २. संत दरस जिमि पातक टरई। (मा० ४।१७।३) टरत-टलता है, दूर होता है, हटता है। उ० साहिब-सेवक-रीति प्रीति-परमिति
नीति, नेम को निवाह एक टेक न टरत। (वि० २४१)
टरति—टलती है, हटती है। उ० लागिये रहति, नयनि
श्रागे तें न टरति मोहन मूरति। (कृ० २८) टरहिं—टलते
हैं, हटते हैं। उ० प्रभुहि विलोकहिं टरहिं न टारे। (मा० ६।४।४) टरिहे—टालेगा, हटावेगा, उलाड़ेगा। उ० उथपे
तेहि को जेहि राम थपे ? थपिहै तेहि को हरि जो टरिहे ?
(क० ७।४७) टरे—टले, टल गए, हट गए। उ० मन हरप
सम गंधर्व सुर मुनि नाग किंनर दुल टरे। (मा० १।३१।
छं० १) टरयो—टला, टल गया, हटा। उ० सुरयो न मनु
तन्न टरयो न टारयो। (मा० ६।६१।३)

टसकतु-(सं० तस + करण)-टसकता, हटता, खसकता। उ० रोप्यो पाँच पैज के विचारि रघुबीर वल, लागे भट सिमिटि न नेकु टसकतु है। (क० ६।१६)

टहल-(सं० तत् + चलन)-१ सेवा, खिदमत, २. काम। उ०१. नीचि टहल गृह कै सब करिह्डँ। (मा० ७।१८।-४) २. कलि करनी बरनिए कहाँ लों करत फिरत बिनु टहल् टई है।।(वि० १३६)

टही-दे॰ 'टई'

टॉकी-(सं० टंक)-पत्थर तोडने का श्रीज़ार, छेनी। उ० जो पयफेन फोर पबि टॉकी। (मा० २।२८१।४)

टाँच (१)-(सं० टंकन, हि॰ टाँकना)-१. टाँका, सिलाई, २. टॅंकी हुई चकती, थिगली, पैबंद। टाँचन-टाँचों से, टाकों से। उ॰ देह-जीव-जोग के सखा मृषा टाँचन टाँचो। (वि॰ २७७)

टाँच (२)-(सं० टंक)-दूसरे का काम बिगाड नेवाली बात। टाँचो-टॅंके हुए, सिले हुए, सिले हुए हैं। उ० देह-जीव-जोग के सखा मृषा-टाँचन टाँचो। (वि० २७७)

टाँठा-(सं० स्थाणु)-१ कडा, कठोर, २. इढ़, पुष्ट। टाँठे-कठोरता से, कड़ेपन से। उ० राम सो साम किये नित है हित, कोमल काज न कीजिए टाँठे। (क० ६।२८)

टाट-(सं॰ तंतु)-सन का बना मोटा कपड़ा, बोरा। उ॰ सिश्चनि सुहावनि टाट पटोरे। (मा॰ १।१४।६)

टाटिका-(सँ॰ स्थान्नी या तटी)- टहर, टही। उ॰ विरचि हरि-भगति को वेष बर टाटिका। (वि॰ २०८)

टाटिन-(सं० स्थात्री या तटी)-टाटियाँ, कई टहर। उ० न्याली कपाली है ख्याली, चहुँ दिसि भाँग की टाटिन को परदा है। (क० ७।१४४) टाटी-टही, छोटा टहर।

टाप-(सं० स्थापन, हि० थापन, थाप)-१. घोडे के पैर का निचला भाग, सुम। २ घोड़े के पैरो का शब्द, ३. लॉघ, उल्लंघन, ४. सुरगी बंद करने का भावा, ४. मछली पकड़ने का भावा। उ० १. टाप न बूढ़ वेग अधिकाई। (मा० १।२६६।४)

टारति—रालती हैं, विताती है, न्यतीत करती हैं। उ॰ राम-बियोग श्रसोक-विटप तर सीय निमेप कलप सम टारति । (गी॰ १।१६।१) टारन—१ हटानेवाले, २ हटाने को, ३. टालना । उ॰ २. दीप वाति नहि टारन कहउँ। (मा॰ २।१६।३) टारि—१. टाल, हटा, २. टालकर, हटाकर। उ॰ १.जद्रिप मुषा तिहुँ काल सोइ अम न सकइ कोउ टारि। (मा॰ १।११७) टारा—टाला, हटाया । उ॰ संभु सरासन् काहुँ न टारा। (मा० १।२६२।३) टारि-१. टालकर, १.२ टाल, हटा। उ० २. जदिप मृपा तिहुँ काल सोह अम न सकह कोड टारि। (मा० १।११७) टारीं-टाल दिया, टाला। उ० ईस अनेक करवर टारी। (मा० १।३१७।१) टारी-१ टाल, हटा, खसका, २. हटाया, दूर किया, ३ निवारण किया, ४. विताया, ४. बचाया। उ० १ जों मम चरन सकसि सठ टारी। (मा० ६।३४।४) टारे-१. टाला, हटाया, २. टालने से, हटाने से। उ० २ प्रसुद्दि विलोकहिं टरिंह न टारे। (मा० ६।४।४) टारो-१. टाला, हटाया, २. हटाओ, टालो। उ० १. अब केहि लाज कृपा-निधान परसत पनवारो टारो। (वि० ६४) टार्यो-टाले, टालने से, हटाने से। उ० सुर्योन मनु तनु टर्यो न टार्यो। (मा० ६।६४।३)

टाइली-सेवक, टहलुवा। उ० सवनि सोहात के सेवा-सुजानि टाहली। (क० ७।२३)

टिहिम-(सं०)-टिटिहरी, कुररी। कहा जाता है कि टिटिहरी पैर ऊपर करके सोती है ताकि आकाश गिरे तो रोक ले। उ० जिमि टिहिम खग सूत उताना। (मा० ६।४०।३)

टिपारे-(सं० त्रि + फा० पारः = डकड़ा)-एक टोपी जिसमें कलगी की तरह तीन शाखाएँ निकली होती हैं। उ० सीसनि टिपारे, उपवीत, पीत पट कटि। (गी० १।६६) टिपारो-दे० 'टिपारे'। उ० सिरसि टिपारो लाल, नीरजन्यन विसाल। (गी० १।४१)

टीका (१)-(सं० तिलक)-१ जलाट पर मिटी, राख, चंदन या रोरी श्रादि विभिन्न चीज़ो का लगाया जानेवाला तिलक, २. एक सर का गहना, ३. शिरोमिण, श्रेष्ठ, ४ राजतिलक। उ० ३. गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका। (मा० २।३६।३) ४. करहु हरिप हियँ रामिह टीका। (मा० २।४।२)

टीका (२)-(सं०)-च्याख्या, अर्थ, विवरण ।

टीडी-(सं िटिट्र्म)-एक प्रकार के कीड़े जो मुंड के मुंड उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं और खेती को हानि पहुँचाते हैं। टिह्डी। उ० जनु टीडी गिरि गुहाँ समाई। (मा० ६।६७।१)

दुक-(सं० स्तोक)-१. थोड़ा, जरा, किंचित, २. दुकड़ा। मु० दुक-टूक-दुकडे-दुकड़े। उ० वरिष परुप पाहन पयद पंख करो दुक-टूक। (दो० २८२)

टूक-(सं॰ स्तोक)-हुकड़ा, खंड। उ० घर-घर माँगे हक, पुनि भूपनि पूजे पाय। (दो॰ १०६) मु॰ टूक टाक-हुकड़े इत्यादि। उ॰ बालपने सूचे मन राम सनमुख भयो, राम नाम लेत, माँगे खात हूळ टाक हों। (ह॰ ४०) टूकनि— हुकड़ों, भीख। उ॰ टूकनि को घर-घर ढोलत कंगाल योलि, वाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है। (ह॰

टूट-(सं॰ त्रुट)-१ ह्रटा हुग्रा, २ ह्रटेगा, ३ ह्रटता था। उ० ३. ह्रट न हार परम कठिनाई। (मा॰ ६।४३।२) टूटत-१ ह्रटता है, २. ह्रटने पर, ३. ह्रटते ही, ह्रटते। उ० ३. जनक मुदित मन ह्रटत पिनाक के। (गी॰ १।६२) टूटतही-टूटते ही। उ० ह्रटतही धनु भयउ विवाहू। (मा॰ १।२=६।४) टूटियो-टूटी हुई भी। उ० ह्रटियो बाँह गरे परे, फूटेहूँ विलोचन पीर होति हित करिए। (वि० २७१) ट्टिहि-ट्टेगा, हट जायगा। उ० श्रवसि राम के उठत सरासन टूटिहि। (जा० ६८) टूटे-टूटने पर। उ० होइ-हिं हुटें धनुष सुखारे। (मा० १।२३६।२) हूटे-१. हूट गए, खंडित हुए, २. टूटने पर । उ० २. श्रीहत भए भूप धनु टूटे । (मा० ११२६३१३) टूटेड-टूटा, टूट नया। उ० कृयर टूटेड फूट कपारु। (सा० राष्ट्री३) टूटयो-टूट पुडा, एक साथ कृद पड़ा। उ० निरित्त मृगराज जेनु गिरि तें दृटयो । (क॰ ६।४६)

टूठ्नि-(सं॰ तुष्ट)-मान्जाना, संतुष्ट हो जाना। उ० भजनि मिलनि रुठिन ट्रिटिन किलकिन, अवलोकिन योलिन यरिन

न जाई। (गी० १।२७)

टेई-(?)-तेज़ की, रगड़कर पैना किया। उ० कपट छुरी उर

पाहन टेई। (मा० २।२२।१)

टेक-(सं० स्थित + कृ, हि० टिकना)-१. हठ, ज़िद, प्रण, संकल्प, २. सहारा, ग्राश्रय, ग्राधार, ३. थृती, स्तंभ, ४. ब्रादत, ४. गीत की वह पंक्ति जो वार-वार गाई जाती है। उ० १. सकइ को टारिटेक जो टेकी। (मा० २)

टेका-दे॰ 'टेक'। उ० २. साधन कठिन न मन कहुँ टेका।

(मा० ७।४५।२)

टेकि-टेक्कर। उ० जातु टेकि कपि भूमि न गिरा। (मा० दामशात) टेकी-प्रतिज्ञा की, टेक की, निरचय कर लिया। उ० सक्इ को टारि टेक जो टेकी। (मा० रारश्शध)

टेढ-(सं॰ तिरस्)-१ टेडा, वक्र, २. उजहु, शरास्ती, वद-मारा । उ० १. टेढ़ जानि सव वंदइ काहू । (मा० १।-२८१।३) २. सहज टेढ़ अनुहरह न तोही। (सा० १।-२७७१४)

टेपारो-डे॰ 'टिपारे'। उ॰ तनियाँ ललित कटि, चिचित्र टेपारो सीस। (कृ० २)

टेर (१)-(सं॰ तार = संगीत में कँचा स्वर)-१. ज़ोर से बुलाना, पुकार, हाँक, २. स्वर, तान ।

टेर (२)-(सं० तार = ते करना)-निर्वाह, गुज़र।

टेरि-१. पुकार् कर, २. पुकारते हैं। उ० १. बरपें सुमन जय-जय कहें टेरि-टेरि । (क० २।१०) टेरी-पुकारा, बुलाया। उ० पल्लव-सालन हेरी, प्रान-बल्लमा न टेरी। (गी॰ २।१०) टेरॅं-दे॰ 'टेरे'। उ० २. तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरें। (मा० १।१६१।२) टेरे-१. पुकारे, बुलाए, २. पुकार कर, ३. पुकारने पर । उ० १. भ्रुंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे। (मा० ११६३।२)

टेव-(सं॰ स्थित + कृ, हि॰ टिकना)-ग्रभ्यास, श्रादत, स्वभाव, बान् । उ० सहज टेव विसारि तुहीं घौं देखे

विचारि। (वि० १६६) टेवैया-तेज करनेवाला, पैना करनेवाला। उ० जहाँ जम-जातना, घोर नदी, भट कोटि जलच्चर दंत टेवैया। (क॰

टोटक-दे॰ 'टोटका'। उ॰ स्वारथ के साथिन तज्यो तिजरा कोसो टोटक, ग्रौचट उलटिन हेरों। (वि० २७२)

टोटका-(सं ्त्रोटक)-कोई बाधा या बीमारी दूर करने के लिए या मनोरथ सिद्ध करने के लिए तांत्रिक प्रयोग, यंत्र-मंत्र, टोना । उ० श्रौपध श्रनेक जंत्र-मंत्र टोटकादि किए । (ह० ३०)

टोटुक-दे॰ 'टोटका'।

टोना-(सं वतंत्र)-दे 'टोटका'। टोने-टोटका, जादू। उ० तुलसी-प्रभु किंघों प्रभु को प्रेम पढ़े प्रगट कपट विनु टोने। (गी० रार३)

टोल-(सं॰ तोलिका)-मुंड, दल, समूह, जत्था। टोल्-दे॰ 'टोल'। उ॰ दीख निपादनाथ भल टोल्। -(मा० २।१६२।२)

टोह-(?)-पता, तलाश, खोज।

ठ

ठई-(सं० प्रमुखान, हि० ठान) १ निश्चित् की, रक्खा, इगदा क्या, ?. निश्चित किया है, ठाना है, ३ लगाई, लगाई है, ४. ठीक रहा, न्यिर या निन्चित रहा। उ० ४. तुल्सिटाम् कीन ग्रास मिलन की, कहि गए नो तौ वह प्रती न चित ठई। (कृ० ३६) ठए-(स० अनुकान) रचे, बनाए, ठाने । ट०सजि सजि जान ग्रमर किन्नर सुनि जान समय सम गान छु। (गी० १।३)

ट्युर-(मूं॰ ट्युन)-१. देवता, २ भगवान विष्यु, विष्यु सी मृति, ३, मालिक, स्वामी ।

टर्स्स्रानां-दे० 'ट्रुग्मोहाती'।

टरुग्नेशर्ना-(सं० टरुर) खुगामट, मुँहदेवी । उ० कहर्षि मचित्र सर राज्ञनोद्यानी । (सार्व हाहा १)

व्ह्यहन-स्यामिना, मालिहन ।

ठकुराइनि-दे॰ 'ठकुराइन'। उ० ठाकुर महेस ठकुराइनि उमा सी जहाँ। (क॰ ७१९७०)

ठकुराई-१ प्रभुत्व, याधिपत्य, सरदारी, र. ठाकुर का अधिकार, स्वामी होने के अधिकार का उपयोग, मलिकाई, ३. उरचता, वहप्पन । उ० २ अव तुलसी गिरिधर विनु गोकुल कोन करिहि टक्न्सई ? (कृ॰ ३२)

ठग-(सं॰ स्थग)-घोखा देकर धन म्रादि हरण करनेवाला, धूर्त, धोखेवाज । उ० भल भूलिहु छा के वौराएँ। (मा० १।७६।४) ठगिनि-टगनेवाली, ठगिनी । उ० तुलसी तेहि सन्मुख विनु विपय-रुगिनि स्मति । (गी० २।५२)

ठगति-रगती है, घोखा देती है। उ० तुलसी तेहि सनमुख विनु विषय-ठिग्नि टगति । (गी० रामर) टिग-१. ठगे से, स्तव्य, मोहित से, २. छाका । उ० १. तेउ यह चरित देखि ठिंग रहहीं। (मा० ७१६।१) ठगी-१. ठगा, ठग लिया, २. ठग गई, सोहित हो गई। उ० २ तुलसिदास ग्वालिनी ठगी, श्रायो न उत्तर कछु, कान्ह ठगौरी लाई। (क् ० ८) ठगे-१. ठगे, ठगे से, स्तब्ध, मोहे से, २. छले गए, ठगे गए। उ० १. श्रवलोकिहों सोच विमोचन को ठिंग सी रही, जे न ठगे धिक से। (क०१।१) २. किंकिनि ललाम लगामु लित विलोकि सुरनर मुनि ठगे। (मा० ११३१६। छुं० १) ठग्यो-१. ठगा, ठग लिया, २ मोहित कर लिया। उ० १. लियो रूप दे ज्ञान-गाँठरी भलो ठग्यो ठगु श्रोही। (क् ० ४१)

ठगहारी-ठगपना, ठगी, वटमारी।

ठगु-दे॰ 'ठग'। उ० तियो रूप दै ज्ञान-गाँठरी भलो ठग्यो ट्यु ओही। (ङ्ग० ४१)

ठगौती–दे० 'ठगौरी' ।

ठगौरी-(सं० स्थग) १. ठगों की विद्या, २. सोह लेने की विद्या, मोहिनी, टोना, जादू। उ०२. तुलसिदास ग्वालिनी ठगी, श्रायो न उत्तर कब्रु, कान्ह टगौरी लाई। (क्र० ८)

ठट-दे॰ 'ठट'। उ० भ्रंबर श्रमर हरपत वरपत फूल, सनेह-सिथिल गोप गाइन्ह के ठट हैं। (कृ० २०)

ठटु-(सं॰स्थातृ) ठाट, बनाव, सजावट । उ॰ परखत प्रीति प्रतीति पयज पनु रहे काज टटु ठानिहैं । (गी॰ १।७८)

ठदुिक-(सं० स्थाता)-ठिठककर, रुककर, स्तब्ध होकर। आश्चर्य में पड़कर। उ० रहेउ ठदुिक एकटक पल रोकी। (मा० ११४१२)

ठटो-(सं० स्थाता) रचो, सजो, बनाम्रो, तैयार करो। उ० नट ज्यों जिन पेट-कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट टटो। (क० ७।८६)

ठट्ट-(सं रथाता)-समूह, जमाव, सुंह।

ठहा-दे॰ 'ठह'। उ॰ मेदेहु भालु कॅपिन्ह के ठहा। (मा॰ ६।७६।६)

ठठ-दे॰ 'ठद्ट'।

ठठई-(सं० श्रद्धहास)-ठद्वा, दिल्लगी, हँसी। उ० हुतो न साँचो सनेह, मिटथो मन को संदेह, हरि परे उघरि, संदे-सहु ठठई। (कृ० ३६)

ठठकि-(सं० स्थेप्ट + करण, हि० ठिठकना)-टिठककर, प्र

टठाइ-(सं॰ श्रद्धास)-खिलेखिलाकर, कहकहा लगाकर। उ॰ हँसव ठठाइ फुलाउव गाला। (मा॰ २।३१।३) ठठाइयत-(श्रनु॰ ठक ठक)-बजाए जाते हैं, ठोके जाते हैं। उ॰ फर्लें फूलें फेलें खल, सीटें साधु पल पल, खाती दीपमालिका ठठाइयत सूप हैं। (क॰ ७।१७१) ठठाई-दे॰ 'ठठाइ'।

ठिनि—(सं० अनुष्ठान, हि० ठानना, ठनना)—ठनकर, तत्प-रता से। ठिनियत—ठानते, ठाने, ठाने हुए, उद्यत, अडा। उ० तुलसी पराये बस भये रस अनरस, दीनवंषु-हारे हठ ठिनयत है। (वि० १८३) ठिनी—ठना, ठन गया, बानक वन गया, हो गया। उ० हिय ही और कीन्हीं विधि, राम-कृपा और ठिनी। (गी० १।३६)

ठमक-(सं॰ स्तंभ)-रुककर, ठहरकर।

ठयऊ—(सं० श्रनुष्ठान)—१. छाए, छाए हों, २. निश्चय कर लिया है, विचार किया है। उ० १. सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। (मा० १।३४७।१) २. मंदोद्दि मन महुँ श्रस ठयऊ। (मा० ६।१६।४) ठयेऊ—दे० 'ठयऊ'। ठयो— बनाया, रचा। उ० राम लखन रनजीति श्रवध श्राए, कैधों काहू कपट ठयो है। (गी० ६।११)

ठवनि-(सं० स्थापन)-१. स्थिति, हाल, २. वैठने, चलने या खढे होने का ढंग, मुद्रा, धंदाज़, चाल । उ० २. ठवनि जुवा मृगराजु लजाएँ। (मा० १।२४४।४)

ठहर (१)-(सं० स्थल)-स्थान, जगह। उ० ठाकुर महेस, ठकुराइनि उमा सी जहाँ, लोक वेद हू विदित महिमा टहर की। (क० ७।१७०) मु० ठहर ठहर-स्थान स्थान पर। उ० ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठें। (क० ६।४२)

ठहर (२)-(स० स्थैर्य)-रुककर, रहकर। ठहरानी-(सं० स्थैर्य)-ठहरी, टिकी, जमी। उ० एकउ जुगुति न मन ठहरानी। (मा० २।२४३।४)

ठहरु-दे० 'ठहर (१)' ।

ठही-(सं० स्थैर्य)-१. ठहरकर, जमकर, श्रच्छी तरह, २. ठहर गई, छा गई। उ० १ लागि दवारि पहार ठही लहकी कपि लंक जथा खर-खौकी। (क० ७।१४३)

ठाँउ–दे॰ 'ठाउँ'।

ठावहिं—(स्थान)—जगह ही, जगह पर ही । उ० काँट कुराय लपेटन लोटन ठाँवहिं ठाँउ वसाऊ रे। (वि०१८६) ठाई —(सं०स्थान)—१. ठौर, जगह, स्थान, २ पास, समीप, ३ तई, प्रति। उ० ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहु सिमिटि एक ठाई। (वि०१०३)

ठाउँ-(सं० स्थान, प्रा० ठान)-ठौर, स्थान । उ० निलज, नीच, निरधन निरगुन कहँ जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ।

(वि० १४३) पर्ये के 'सर्वे

ठाऊँ–दे० 'ठाउँ'। उ० पायउ अचल अनूपम ठाऊँ। (मा० १।२६।२)

ठाकुर-(सं०ठक्कुर)-१. स्वामी, मालिक, २. धाराध्य देव, पूज्य देवता, इष्ट देव, ३ नायक, सरदार, ४. ज़मीदार, ४ चत्रियों की उपाधि, ६. नाइयो की उपाधि। उ० १ राम गरीवनिवाज निवाजिहें, जानिहें, ठाकुर ठाउँगो। (गी० ४।३०)

ठाट-(सं॰ स्थातृ)-१. तैयारी, साज, रचना, तदक-भड़क, २ भीड़-भाड, धूम-धाम, ३. दृश्य, ४ रूप, ४. व्यवस्था, प्रबंध। ७०१ मेरे जान इन्हे बोलिवे कारन चतुर जनक ठयो ठाट इतौ, री। (गी॰ १।७४)

ठाटा-१ रचा, ठाट किया, रचना की, २. दे० 'ठाट'। उ० १. मोहि लगि यहु कुठाटु तेहिं ठाटा। (मा० २। २१२।३) ठाटियो-रचना, बनाना। उ० काया नर्हि छाँडि़ देत ठाटियो कुठाट को। (क० ७।६६)

ठाडु–दे॰ 'ठाट'। उ॰ ४. सुख महुँ सोक ठाडु धरि ठाटा। (मा॰ २।४७।३)

ठाटू-दे॰ 'ठाट' । उ० ४ करहु कतहुँ ध्रय टाहर ठाटू। (मा॰ २।१२३।१)

ठाढ-(सं॰ स्थातृ = जो पड़ा हो)-खडा। उ॰ ठाड़ भए उठि सहस सुभाएँ। (मा॰ १।२४४।४) ठाढ़ा-खड़ा, दंहायमान। उ० अहमिति मनहुँ जीति जगु ठाढा। (मा० ११२ महोशे) ठाढि-खडी, खढी-खड़ी। उ० सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती। (मा० २११२।१) ठाढी-खडी, खडी हो गई। उ० नयनिह नीरु रोमा-विल ठाढ़ी। (मा० १११०१।१) ठाढ़े-खडे, खड़े-खड़े,। उ० ठाढ़े रहे एक पढ़ दोऊ। (मा० १११४१।१) ठाढ़ो-डाढ़, खड़ा। उ० ठाढो द्वार न दें सकें तुलसी जे नर नीच। (दो० २ म् २)

ठान-(सं० अनुष्ठान)-१. अनुष्ठान, किसी काम को ठानना या शुरू करना. २. शुरू किया गया कार्य, ३. दृढ़ निरचय, संकल्प, ४. शरीर की मुद्रा, अंदाज । ठाना-१ निरचय किया, दृढ़ विचार किया, २. ठान लिया, शुरू किया । उ० २ सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुरभूषा । (मा० १।१६२।छ०१) ठानि-ठान कर, निरचय कर के । उ० मरनु ठानि मन रचेसि उपाई। (मा० १।५६१३) ठानी-१ निरिचत की, २. रक्खी, ३. स्थान वाले । उ० ३. मास पाख तिथि वार नखत ब्रह जोग चगन सुभ ठानी । (गी० १।४)

ठायँ-(सं० स्थान)-स्थान, ठौर, जगह। उ० जिन्ह लगि निज परलोक विगारयो ते लजात होतं ठाढ़ ठायँ। (वि० =३)

ठार्ला-(१)-निठल्ला, वेकास। उ० ठार्ली ग्वालि जानि पठपु, चलि, कहा। है पछोरन छूछो। (कु० ४३)

ठावँ -(सं॰ स्थान)-जगह, स्थान। उ॰ ठावँ ठाव राखे श्रति प्रीती। (मा॰ २।१०।२)

ठाव-दे॰ 'ठाँवैं' । उ॰ दे॰ 'ठाईँ'।

ठाहर-(सं० स्थल)-१. ठहर, स्थान, जगह, स्थल, २. ठहरने का। उ० २. करहु कतहुँ अय ठाहर ठाट्ट। (मा० २।१३३।१)

ठाहर-दे॰ 'ठाहर'। उ० १. दोउ वासना रसना उसन वर मरम ठाहरु देखई। (मा॰ २।२१।छुँ०१)

स्थान, निवास, २. जगह, स्थान, ३. जीविका का सहारा, ग्राश्रय, ४. स्थिरता, ठहराव, ४. प्रवंध, ग्रायोजन, ६. पारावार, ग्रंत।

ठीक-(?)-१. उचित, यथार्थ, सच, शुद्ध, २. श्रच्छा, ३. निश्चित, पक्का, ४, ठीक-ठीक, जो है, ज्यों का त्यों। उ० ४. नाथ नीके के जानिची ठीक-जन-जीय की। (वि० २६३)

ठीका-१. निरिचत, ठीक, दृढ़, २. उचित, वाजिव। उ. १. करि विचार मन दीन्ही ठीका। (मा० २।२६६।४)

उमुकु-(अनु०)-उमक कर, जल्दी-जल्दी थोडी थोडी दूर पर पैर पटक कर। उ० उमुक-उमुक प्रमु चलहिं पराई। (मा० १।२०२।४)

ठेकाने-ठिकाना, आश्रय । उ० तुलसिदास सीतल नित ्यहि वल वड़े ठेकाने ठौर को हों । (वि० २२६)

ठेलि-(१)-ठेलकर, धक्का देकर, दकेलकर। उ० दकनि दकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि। (क० ४।८)

ठोकि—(श्रनु० टक टक)—ठोंककर, ेथपथपाकर, पीटकर, परीचा करके। उ० ठोंकि बजाय लखे गजराज, कहाँ लों कहीं केहि सों रद काढ़े। (क० ७।४४) ठोंकि वजाय—ठोंक बजाकर, श्रच्छी तरह परीचा कर। उ० दे० 'ठोंकि'।

ठोरी-(सं० स्थान, प्रा० ठान, हिं ठाँव +र)-ठौर, स्थान, जगह। उ० छवि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी। (मा० ११ २६४१४)

ठोसु-(सं॰ स्थास्न)-ठोस, जो भीतर से पोला या खाली न हो। उ॰ राम-प्रीति-प्रतीति पोली, कपट करतव ठोसु। (वि॰ १४६)

ठौर-(सं० स्थान, प्रा०ठान, हि० ठाँव)-जगह, स्थान। उ० तुलसिदास सीतल नित यहि बल बढे ठेकाने ठौर को हों। (वि० २२६) सु० ठौर ठौर-जगह-जगह, स्थान-स्थान पर। उ० नखसिख अंगनि ठगौरी ठौर ठौर हैं। (गी० १।७१)

ड

ढँटैया-दे० 'हरेया'।

हयर-(सं०)-१. ग्राहंचर, हकोसला, ध्मधाम, २. विस्तार, फैलार, २ एक प्रकार का चँदवा। उ० २. छन्न मेवडंचर सिर धारी। (मा० ६।१२।२)

दग-(सं० तक = चलना)-१. फाल, कदम, २. पद, चरण। द० १. पुर तें निकसी रघुवीर-वधू, धरि धीर दुवे मग में दगू दें। (क्० २१९१) मु० दग दवे-चले।

दगड-हिगता है, एटता है। उ० दगह न संभु सरासनु सैमें। (मा० ९१२४९१९) डगनि-हगती है, हटती है, धनायमान होती है। ड० राम-प्रेम-पथ तें कवहुँ होलति महि दगति। (गी० २१८२) डगही-१. डिगते हैं, २. विचलित हो गए, डिग गए। उ० १. चलत कटक दिगरिंधुर डगहीं। (मा० ६।७६।३) डिग-१. डगमगा
कर, हिलकर, २ डग, पैर। उ० १. सिथिल अंगं, पंग
मग डिग डोलिहें। (मा० २।२२१।२) डगे—डग गए,
विचलित हुए। उ० डगे दिग कुंजर, कमठ कोल कलमले। (क० ६।७) डगे—१. हिलें, कंपित हों, २. हिलते
हें, कांपते हैं। उ० २. न डगें, न भगें जिय जानि सिली
मुख पंच धरे रितनायक है। (क० २।२७) डगे—डगें,
हिलें, कांपे। डग्यो—दिगा, हटा, विचलित हुआ, हिला।
उ० क्यहें न हम्यो निगम-मग तें, पग नृग जग जान जिते
हुस पाए। (वि० २४०)

डगमग-(सं० तक + मग)-श्रस्थिर, डगमगाता हुआ। डगमगत-हिलते हैं, काँपते हैं। उ० छुभित सिंधु डगमगत महीधूर सजि सारँग् क्र लीन्हों। (गी० शरेर) डग-मगहीं-१. डगमागाते हैं, २. डगमगाने लगे। उ० २. ञ्जभित पयोधि कुधर डगमगही। (मा० ६।७६।३) डग-मंगानि-डगमगा उठी, हिल उठी। उ० डगमगानि महि दिगाज डोले। (मा० १।२४४।१) डगमगाहिं-१. डगम-गाते हैं, विचलित होते हैं। २. कंपित होकर। उ० २. उगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं। (मा० श३श१) डगमगे-डगमगा उठे, हिलने लगे। उ० व्रह्मांड दिगाज कमठ ऋहि महि सिंधु भूधर डगमगे। (मा० ६।८६। छुं० १)

डगर-(सं० तक, हि० डग)-रास्ता, मार्ग, पथ। डगरि-दगर में, रास्ते में। उ० हरव न रचत, विवाद न विगरत, दगरि चले हँसि खेलि। (कु० २६)

डगरा-दे॰ 'डगर'।

डगरो-दे॰ 'डगर'। उ॰ गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि लगत राज-डगरो सो। (वि० १७३)

डटैया-(सं दांति = वश, वश में करना)-डाँटनेवाले, धम-कानेवाले । उ० साँसति घोर, पुकारत आरत, कौन सुनै चहुँ स्रोर डटैया। (क० ७।४१)

डफ-(श्रर० दफ्)-चमड़ा मड़ा एक वाजा, डफला। उ० बाजिह मृदंग डफ ताल बेनु। (गी० ७।२२)

डफोरि-(श्रनु०)-चिल्लाकर, हाँक देकर । उ० तुलसी त्रिकूट चिंदि कहत डफोरि कै। (क० ४।२७)

डमर-(सं०)-एक बाजा जो बीच में पतला होता है और हाथ से हिलाकर बजाया जाता है। यह शिव का शिय वाजा है। उ॰ कर त्रिसूल श्ररु डमरु विराजा। (मा॰

डमस्त्रा-(सं॰ डमरु)-जोड़ों में दर्द तथा स्जन होने का एक रोग, गठिया। उ० ऋहंकार ऋति दुखदु डमरुआ। (मा० ७१२२।१८)

डमरू-दे॰ 'डमरु'। उ॰ डमरू कपाल कर, भूपन कराल व्याल। (क० ७११८)

डर्-(सं० दर)-भय, त्रांस, खौफ । उ० एकन्ह कें डर तेपि डेराहीं। (मा० ६।४।३)

डरऊँ-डरता हूँ, डरता। उ० बसउ भवनु उजरउ नहि डरऊँ। (मार्॰ श़⊏०।४) डरत-१. डरता है, डरता, २. डरते हुए। उ० १. जाको बाल विनोद समुिक जिय डरत दिवाकर भोर को। (वि॰ ३१) डरहिं-डरते हैं। उ॰ कादर देखि डर्राह तहँ सुभटन्ह के मन चैन। (सार्ध। मण) डरहीं-डरती हैं, भयभीत होती हैं। उ० तिय सुमायँ कञ्ज पूँछत डरहीं। (मा० २।११६।३) डरही-डरता है। उ॰ वायसे इव सबही ते डरही। (मा॰ ७।११२।७) डर्हु-१. डरो, २. डरते हो, डर रहे हो। उ० २ डरहु दुरिवृद्धि पारसु पाएँ। (मा० २।२१०।१) डरात-१. डरता है, २. इस्ते हुए। उ० १ तैसी कपि कौतुकी हरात ढीलो गात के के । (क० ४।३) डराती-डरती है। डरिए-डरा कीजिए, डरना चाहिए, डरते रहो। उ० निज श्राचरन बिचारि हारि हिय मानि जानि डरिए। (वि० १८६) डरिहै-डरेगा, भयभीत होगा। उ० तुलसी यह जानि हिये ग्रपने सपने नहिं कालहु तें डिरिहे। (क० ७।४७) डरीं-भयभीत हुईं, डर गईं। उ० ता्सु वचन सुनि ते सब दरीं। (मा० शाशाश) डक-१. दरी, २. दर, भय। उ० २. नाहिन डरु विगरिहिं परलोकु । (मा० २।२११।३) इरे-भयभीत हुए, दर गए। उ० दरे फ़टिल नृप प्रभुहि निहारी। (मा॰ १।२४१।३) डरेडँ-मैं ढरा, मैं डर गया था। उ० अपहर हरेडँ न सोच समृते। (मा० २।२६७।३) डरेड-हरा, हर गया। उ० निज सर्वें हरेड मनोभव पापी। (मा॰ १।१२६।४) डरौँ-१. डरूँ, २ डरता हूँ। उ० २. तेहि ते बूसत काजु हरीं मुनि नायक। (जां० २४) डरची-१. डर गया, २ डरा हुन्रा, भयभीत । उ० २ अब रघुनाथ सरन आयो जन, भवभय-विकल डरधो। (वि०६१)

डरपत-डरता है, डर रहा है। उ० एकहिं डर डरपत मन मोरा। (मा० १।१६६।४) डरपति-डरती है। उ० ताते तेहि डरपति अति माया। (मा० ७।११६।३) डरपिस-डरिए, भयभीत होइए। उ० जनि सनेह वस डरप्सि भोरें। (मा० २।४२।४) डरपहिं-डरते हैं, डर रहे हैं। उ० डरपहिं एकहि एक निहारी। (मा० शन्दे।३) डरपहु-हरो, भयभीत हो। उ० भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल। (मा० २।२१६) डरपे-डरे, भयभीत हुए। उ॰ देखि अजय रिपु हरपे कीसा। (मा॰ ६।

डरपावै-डरावे, भय दिखलावे। उ० डरपावै गहि स्वल्प सपेला । (मा० ६।५९।४)

डवॅरुग्रा-दे॰ 'डमरुग्रा'।

डसत-(सं॰ दंशन)-१ डसते ही, काटते ही, डंक मारते ही, २. इसते हुए, काटते हुए। उ० १. भव भुवंग तुलसी नकुल, इसत ज्ञान हरि लेते। (दो० १८०) डसि-इसकर,

डसाई–(सं० दर्भ ⊹त्रासन, हि० डासन)−१. विद्याया, बिछा दिया, २ विछाकर । उ० १ गुहँ सँवारि साँथरी बसाई। (मा० २। ८१४) डसाए-विद्याए, विद्यवाए। उ० जरित कनकमनि पलॅग् उसाए। (मा० १।२४६।१) डसैहीं-विद्याउँगा, विद्यौना विद्याउँगा। उ० रामकृपा भवनिसा सिरानी जागे फिर न डसैहों। (वि० १०४)

डहॅकत–दे० 'डहकत (१)'। उ० २. भक्ति, विराग, ज्ञान साधन कहि वह विधि डहॅकत लोग फिरों। (वि०

डहकायो-छला, घोखा दिया, ठगा। उ० श्रजहुँ विषय कहँ जतन करत जद्यपि वहविधि डहँकायो ।(वि०

डहक-(?)-गुफा, कंदरा, खोह, छिपने की जगह।

डहकत (१)-१. ठगता है, धोखा देता है, वहकाता है, २. धोखा देते हुए, ठगते हुए। डहिक-(सं० तक = चलना, हि॰ डाँकना, डाँका = लूट, ठगी) - आकर । मु॰ डहिक-डहिक-उग ठगकर। उ० उहिक उहिक परिचेहु सब काहु। (मा० १।१२७।२) डहकु-(सं० तक)-वहक, भुलावा में श्रा, ठगा, अम में पड़। उ०डहकु न है उजियरिया निसि नहिं घाम। (व॰ ३७) ढहके-१. टमे गए, घोखा खाए,

२. त्याना, धोखा देना। उ० १. तुलसी खोटे चतुरपन कलि ढहके कहु करें न ? (दो० ४४६) २. डहके ते डहकाइयो भलो, जो करिय विचारि। (दो० ४३१)

डहकत (२)-(त्रनु दहाड)-रोता है, विल्खता है।

डहकत (३)-(१)-छितराता है, फैलाता है, फेकता है। उ॰ खेलत खात परसपर डहकत, छीनत कहत करत रोग दैया। (कृ॰ १६)

डहकाइयो-टगाना, टगा जाना, घोखा खाना । उ० डहके ते डहकाइयो भलो, जो करिय विचारि । (दो० ४३१)

डहरूग्रा-दे॰ 'डनस्त्रा' .

डहार-(सं० दहन)-१ जलनेवाले, ईप्यां करनेवाले, २. तंग करनेवाले, डाहनेवाले। उ० २. कायर क्रूर कुपूत कलि घर घर सहस डहार। (दो० ४६०)

डाँग-(सं॰ टंक =पहाड का किनारा)-१. घना जंगल, गहन वन, २ पहाड की चोटी। उ॰ १ चित्र विचित्र विविध मृग डोलत डोंगर डाँग। (गी॰ २।४७)

डाँट-(सं॰ दांति = दमन, वश)-घुडकी, फटकार, भिडकी, धमकी।

डाँडिगो-(सं॰ दंड)-दंडित कर गया, जुरमाना लगा गया। उ॰ केसरीकुमार सो अदंड कैसो डाँडिगो। (क॰ ६।२४) डाँडियत-दंड दिण जाता है, जुरमाना दिया जाता है। उ॰ डाँडियत सिद्ध साधक प्रचारि। (गी॰ २।४६)

डाँड़ो-(सं॰ दंड)-१. डाँडी, रेखा, २. डंडा, दंड, पतली लकडी, २. खंभ, ४. नाव खेने का डाँड, ४. सीमा, ६. दंड दिया। उ०२ डाँड़ों कनक कुंकुम-तिलक रेखें सी मनसिज-भाल। (गी० ७।१८)

डाँवरे-(सं॰ डिंव)-लडके, बेरे, पुत्र।

डाँवाडोल-(सं॰ दोल)-किपत, चंचल, ग्रस्थिर। उ॰ पावक, पवन, पानी, भानु, हिमवान, जम, काल, लोक-पाल मेरे डर डाँवाडोल हैं। (क॰ ११२१) डांकिन-टे॰ 'डांकिनी'।

डाकिनि-दे॰ 'डाकिनी'। उ॰ २ लो सव पातक पोतक डाकिनी। (मा॰ २।१३२१३)

डाकिनी-(सं०)-१ एक पिशाची या देवी जो काली के गणों में समकी जाती है। २ चुडेल, ढाइन। उ० २. डाकिनी-शाकिनी-सेचरं भूचरं यंत्रमंत्र-भंजन, प्रवल कल्म-पारी। (वि० ११)

हाटत-१ डाँटते हें, घुडकते हें, २ डाँटने पर । उ० १ किए निहागे हेंसत, सिमे तें डाटत नयन तरेरे । (कृ० ३) हाटन-डाँटने, फटकारने । उ० रे किए कृटिल डीठ परु पाँतर, मोहिं दास ज्यों डाटन ग्रायो । (गी०६।३) डाटहिं— हाँटे, फटकारे, डाँटते हें, धमकाते हें । उ० डाटिह ग्रांखि देगाइ कोप टारन किए । (ला० १६६) डाटि-डाँटकर, फटकार कर । उ० मार्राह चपेटिन्ह डाटि टाँतन्ह काटि लानन्ह मीजहीं । (मा० ६।=१।छुं०१) टाटियत-डाँटता, धमकाता, धुडकता । उ० यापु हें ग्रमागी मूरिमागी राटियत हैं। (क० ७।६६) डाटे-१. डाँटने पर, धुडकने पर, २. टाँटा । द० १. विनय न मार्नाह जीव लढ़, डाटे नवाह ग्रमेत । (प्र० १।१।६) टाटेहिं-१. डाँटने पर,

फटकारने से, २ डॉटतें हैं। उ० १. विनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पद्द नव नीच। (मा० १।१८)

डाढ़त-(सं० दम्ध)-१. जलती हुई, जलती, २. चलाते हुए। उ०१. रानी अकुलानी सब डाढ़त परानी जाहि। (क० १।१२) हाढ़न-१. जलाने, दम्ध करने, २. डाढ़ा का बहुवचन, आग, ३. दावानल, ४. दाह, ताप, जलन। उ०१. तुलसिदास जग दघ जवास ज्यों अनध-मेघ लागे डाढ़न। (वि०२१) डाढ़ा-१. आग, ज्वाला, २. जलन, ३. जलाया, ४. मुँह काला किया। उ०१. जिमि तृन पाइ लाग अति ढाढ़ा। (मा०६।७२।१) डाढ़े-१. जलाए, भरम किए, २ जले, जले हुए, ३. लपके, शोले। उ०२. पोंछि पसेउ वयारि करों, अरु पाय पलारिहों भूभुरिडाढ़े। (क०२।१२) डाढ़े-जलाने, जला देती है। उ० अबल अनल वाढ़े, जहाँ काढे तहाँ ढाढ़े। (क० १।२३) डाढ़ो-जला, जल गया। उ० सब असवाव ढाढ़ो, मैं न काढ़ो तैं न काढो। (क० १।१२)

डावर—(सं० दभ्र = समुद्र या भील) १ बहुत छोटा तालाब, डवरा, गड़ही, छोटा गढ़्डा, २. गँद्ला, मैला। उ०१ डावर कमठ कि मंदर लेहीं।(मा० २।१२६।४) २. भूमि परत भा डावर पानी।(मा० ४।१४।३)

हार-(सं व दारु = लकडी)-शाखा, टहनी, ढाल । उ० प्रभु तरु पर कपि डार पर दे किए श्रापु समान । (मा०१।२६क) डारन-डालों पर, डालियों पर । उ० अवनि कुरङ्ग, विहँग द्गम-डारन रूप निहारत पलक न प्रेरत । (गी० २।१४) डार्ड्-गिरावे, फेंके गिराता हो । उ० नील-कमल-सर-श्रेनि मयन जनु डारइ। (जा० ६२) डारई-१. डालता है, २. पटकता है, पटकने लगा। उ० २. तव उठेउ क्द कृतांत सम गहि चरन वानर डारई। (मा०६।८४।छं०१) डारउ-डाले, गिरात्रे । उ० जाचत जलु पवि पाहन । इारउ । (मा० २।२०४।२) डारहि-डालते हैं, डाल देते हैं, गिराते हैं । उ० गृहि पद डार्राह सागर माहीं। (मा० ६।४७।४) डारहीं-डालते हैं, गिराते हैं । उ० धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर डारहीं है। (मा० ६।४१।छं०१) डारा-१. डाला, डाल दिया, २. गिराया। उ०१ अति रिस मेघनाद पर डारा। (मा० ६। ११। १) डारि-१ फैंक, उगल, डाल, २. डालकर, छोडकर, बहाकर । उ० १. मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं। (मा० ६।११७।४) डारिबी-डालना, ढालियेगा। उ० लपन लाल कृपाल । निपटिह डारिवी न विसारि। (गी० ७।२६) डारियत-डालते हो । ड॰ रोगर्सिध क्यों न डारियत गायख़र के <sup>१</sup> (इ० ४३) डारिहर्डे—डार्लुगा, फेंक्गा । उ० वेगि सो में ढारिहुउँ उखारी। (मा० १।१२६।३) डारिहौँ–ढालूँगा, र्फेक्गा । उ० तुलसी श्रसि मूरति श्रानि हिये, जड डारिहीं प्राने निछावरि कै। (क॰ २।१३) डारी-१. डाला, डाल दिया, गिरा दिया, फेंक दिया, २ फेंक कर, ३. फेंकी हुई । उ०१. हमहि टेखि दीन्हेड पट ढारी । (मा०४।४।४) टा६–ढाल दे, ढालो । उ० निपटहि ढाँटति निद्धर ज्यों, लुकुट कर ते डारु। (कृ० १४) डारे–१. डाला, २. गिराया । उ० १. सरन्हि काटि रज सम करि डारे । (मा० १।६६।२) हारेषि–ढाला, डाल दिया। ७० जहँ तर्हैं

पटिक पटिक सट डारेसि। (मा० ६।६४।४) डारेन्हि— डाले, गिराये। उ० डारेन्हि तापर एकिं बारा। (मा० ६।म२।१) डारों—१. ढालूँ, २. गिराऊँ। उ० १. काँचे घट जिमि डारों फोरी। (मा० १।२४३) डारयो–डाला, डाल दिया। उ० गिह चंगुल चातक चतुर डार्यो बाहिर बारि। (दो० ३०३)

डावरे-दे० 'डाँवरे'। उ० सोई वाँह गही जो गही समीर

**ढावरे । (ह० ३७)** 

डासत-(सं० दर्भ - प्राप्तन) १. विद्याता है, फैलाता है, २. विद्याते हुए, इसाते हुए, बिस्तर लगाते हुए। उ०२. डासत ही गई वीति निसा सब, कबहुँ न नाथ ! नींद भिर सोयो। (वि० २४४) डासि-१. विद्यातर, डालकर, फैलाकर, २. डाली, फेंकी, विद्यायी। उ० १. ग्राजिन बसन फल ग्रसन महि सयन डासि कुस पात। (मा० २।२११) डासी-दे० 'डासि'। उ० १. सममहि तृन तरु पल्लव डासी। (मा० २।६७)

डासन-१. विद्यौना, २. ग्रासन । उ० १ लोभइ ग्रोदन लोभइ डासन । (मा० ७।४०।१)

डिंडिम-(सं॰) १. डमरू, २. डफली, ३. सुनादी, घोपणा, ४. करौंदा, एक पेड़ का नाम, ४. डमरू का शब्द।

हिंडिमी-१. डमरू, २. डफली, डुगहुगी, ३. करौंदा । उ० २. फॉिंफ विरव हिंडिमी सुहाई । (मा० १।३४४।१) डिंम (१)-(सं०) १. बच्चा, छोटा बालक्, रू. मूर्व, ३.

पश्चर्यों के शिशु, बछड़ा म्रादि। उ० म्रापने तौ एक म्रव-लंब म्रंब डिंभ ज्यों। (क० ७।८१)

हिंम (२)-(स॰ दंभ)-१ आढंबर, पाखंड, २. गर्व, अभि-

मान, ३. श्रज्ञान।

डिगति-१. हिलती है, काँपती है, २. काँपने लगी। उ० १. डिगति उर्वि अति गुर्वि, बिकल दिगपाल चराचर।

(क॰, ३।३३)

डिठि—(स॰ दृष्टि प्रा॰ दिहि, डिहि) १. दृष्टि, नज़र, निगाह, २ नज़र, दोना। उ० २ रोवनि, घोवनि, श्रन-खानि, श्रनरसनि, डिठि-मुठि निठुर नसाहहों। (गी॰ १।१८)

डिठियारी-दृष्टिवाला, श्राँखवाला श्रादमी। उ० श्रंध कहे दुख पाइहै, डिठियारो केहि डीठि ! (दो० ४८१)

डिर्माडम-डमरु की डिमडिम त्रावाज । उ० ताडवित-नृत्य-पर, डमरू-डिमडिम-प्रवर । (वि०१०)

डिमडिमी-१. हुगी, डफली, २ मुनादी, ढिंढोरा।

डीठ-(सं॰ दृष्टि प्रा॰ दिहि, डिहि)-नज्र, दृष्टि। उ॰ दर्द पीठ विनु डीठ में, तुम बिस्व-विलोचन। (वि॰ १४६)

हीठा-१ देखा, दीखा, २ दृष्टि। उ० १. पितु वैभव विलास में डीठा। (मा०२।६८।१) डीठे-देखे, अवलोकन किया। उ० वंचक विषय विविध तनु धरि अनुभवे सुने अह डीठे। (वि० १६६)

डीठि-दृष्टि, नजर, श्रांख । उ० श्रध कहे दुख पाइहै, डिठि-

यारो केहि डीठि। (दो० ४८१)

डीठी-दक्षि, नजुर, श्रांखं। उ० नहिं पावहिं परतिय मनु -डीठी। (मा० १।२३१।४) डुलावो-(स॰ दोल) १. डुलाऊँ, हिलाऊँ, २. डुलाता हूँ, डिगाता हूँ ।

डेरा-[सं • स्थेर्य + ना (प्रत्य •)-हि • ठहरना, ठेरना] १. थोड़े समय का निवास, पडाव, २. निवास, स्थान, घर त्राश्रम, ३. तंबू, खेमा, ४. नाचने-गानेवालों का दल। उ० २. राम करहु तेहि के उर डेरा । (मा० २।१३१।४) डेराई-(स॰ दर)-१.डरकर, डर से, २.डरें, ३. डरा। उ० २.जब सिय कानन देखि हेराई। (मा०२।=२।२) हेराऊँ-डरूँ, डरता हूँ । उ० तुम्ह पूँछहु मैं कहत डेराऊँ । (मा० २।१७।२) डेराती-डरती, डरेती है, डर जाती है। उ० चित्रतिखित कपि देखि डेराती । (मा०२।६०।२) डेराना-हरा, हर गया। उ० सुनिगति देखि सुरेस हेराना । (मा० १।१२४।३) डेराने-डरे, डर गए। उ० सकल लोग सव भूष ढेराने । (मा० १।२४४।१) डेरावहिं-डराते हैं, भय-भीत करते हैं। उ० कपिलीला करि तिन्हिह डेराविह । (मा० ६।४४।३) डेराहीं-१. डरते हैं, डर रहे है, २. डर रहे थे। उ० १.एकन्ह के डर तेपि डेराही। (मा०६।४।३) डेराहू-डरो, भयभीत हो । उ० कह प्रभु हँसि जनि हृद्य डेराहू । (मा० ६।३२।४)

डेरे-दे॰ 'डेरा'। उ॰ २. दीन वितहीन हीं विकल विनु

डेरे। (वि० २१०)

डेरो-दे॰ 'डेरा'। उ॰ २. तुलसिदास यह त्रास मिटै जब हृदय करहु तुम डेरो। (वि॰ १४३)

डेल-(सं० दल, हि० डला)-ढेला, पत्थर, ईंट या मिट्टी ज्ञादि का दुकड़ा। उ० नाहिन रास रसिक रस चाख्यो, तातें डेल सो डारो। (कृ० ३४)

हेवड़-(सं० ह्यर्ड, प्रा० दिश्रह्द)-हेदा, श्राधा अधिक,

डेढ़गुना ।

डोगर-(सं तुंग=पहाड़ी) टीला, ऊँची जमीन, छोटी पहाडी। उ० चित्र विचित्र विविध मृग डोलत डोगर डॉग। (गी० २।४७)

डोरि-(सं॰ डोर)-डोरी, रस्सी, तागा। उ॰ तें निज कर्म

डोरि इंद कीन्ही। (वि० १३६)

डोरिश्राए-डोर या रस्सी से वॅधे हुए। उ० कोतल संग ्जाहि डोरिश्राए। (मा० २।२०३।२)

डोरी-दे॰ 'डोरि'। उ॰ जिन बाँधे सुर असुर नाग नर

प्रवल करम की डोरी। (वि॰ ६८)

डोल-(सं॰ दोल)-१ लोहे का एक गोल वर्तन जिससे कूएँ से पानी खीचते हैं, २. हिडोला, फूला, ३ पालकी, डोली, ४ काँपा, डोला, ४. काँपना, हिलना। उ०२. खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मडल डोल। (मा॰ १।२४८)

डोलइ—(सं॰ दोल) डोल सकता है, हिल सकता है।
उ॰ अचल-सुता-मन-अचल वयारि कि डोलइ ?
(पा॰ ६१) डालत—डोलती है, डोलने लगी। डोलत
धरिन सामसद खसे। (मा॰ ६।३२।२) डोलित—१.
डोलती है, हिलती है, हटती है, २. डोलती हुई।
उ॰ १. जासु चलत डोलित इमि धरनी। (मा॰
६।२१।४) डोलिन—डोलना, हिलना। उ॰ केस सुदेस
गॅभीर चचन वर, स्रुति कुंडल-डोलिन जिय जागति।

(गी० ७१९७) डोलहिं—डोलते हैं, डगमग करते हैं, चलायमान होते हैं। उ० सिथिल झंग पग मग डिग डोलिंह। (मा० २।२२४।२) डोला—(सं० दोल)—१. डोली, शिविका, पालकी, २. हिला, चला, कंपित हुआ। उ० २. हिले प्रेरित लिंछमन मन डोला। (मा० ३।२म।३) डोली—१. हिली, कंपित हुई, २. वदली, परि-वर्तित हुई। उ० २ माता पुनि वोली सो मित डोली तजहु तात यह रूपा। (मा०१।१६२। छं०४) डोले—हिले, ढगे, कंपित हुए। उ० डोले अराधर-धारि, धराधर धरण। (क०६।७) डाले—डोलता है, मटकता है। उ० डोले लोल वृक्तत सबद डोल तूरना। (क० ७।१४म) डोल्यो—हिगा, विचलित हुआ। उ० बहुविधि राम.कह्यों तनु राखन

परम घीर नहिं डोल्यो । (गी० ३।१३)

डोलावा—हुनाया, हिलाया, कंपित किया। उ० काहि न सोक समार ढोनावा। (मा० ७।७११२) डोलावों—१. हुलाऊँ, हिलाऊँ, २. चन्नाता हूँ, फिराता हूँ, घुमाता हूँ। उ० २ प्रभु अकृगानु कृपानु अनायक नहँ नहँ चितर्हि ढोलावों। (वि० २३२) डोनावोंगी—हुलाऊँगी, चलाऊँगी। उ०थाके चरन कमन चापोगी, सम भए वाउ ढोलावोंगी। (गी० २१६)

डोल्लहिं होलते है, घूमते हैं। उ० कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु

डोल्लहिं। (मा० ६। प्रमाछं ०१)

होत्रा-(?)-काठ का चमचा या करछुत । उ० लकडी होत्रा करछुती सरस काज त्रनुहारि । (दो०४२६)

ढ

ढंग-(सं॰ तंग=जाना, चाल)-१. शैली, पद्धति, तरीका, २. प्रकार, भाँति, २. रचना, वनावट, गढ़न, ४. युक्ति, उपाय, ४. याचरण, व्यवहार, चाल-ढाल, ६. लच्चण, याभास, ७. वहाना, हीला, पाखंड, म अवस्था, दशा। ढँढोरीं-(सं॰ ढुंढन)-खोजीं, ढूँढ़ी, तलाश की। उ॰ सारद उपमा सकल ढँढोरीं। (सा॰ ११३४६१४)

दर्कान-(त्रानु॰ दका, धक्का)-धक्कों से। उ॰ दकनि दकेलि पेलि सचिव चले लै ठेलि। (क॰ श्र=) दका-१ धक्का, २. धक्के से। उ॰ २. सुकर के सावक दका दकेल्यो मग में। (क॰ ७।७६)

दकेलि—(श्रनु० धका, दका)—दकेल कर, धका देकर। उ० दकिन दकेलि पेलि सचित्र चले लै ठेलि। (क० श्रम) दकेल्यो—दकेला, गिराया, धक्का दिया। उ० सुकर के सावक दका दकेल्यो मग में। (क० ७।७६)

ढनमनी-(त्रजु॰ ढनमनाना)-लुढक पड़ी, दुलक पड़ी। उ॰ रुचिर वमत घरनीं टनमनी। (मा॰ शश्र)

दर्के-गिरे, कुके। उ० गए कोम दुइ दिनकर दरकें। (मा० शश्रहा१) दरके-(सं० धार)-१. गिरकर यहे, दले, दुलके, र अन्ताचल की ओर चले, २. दूवने तक, अस्त होने तक। दरत-(सं० धार, हि० दाल)-१. दरता है, द्रवित होता है, यहता है, २. प्रसन्न होता है, रीमता है, अनुकृत होता है। उ० २.ताको लिए नाम राम सवको सुदर दरत। (वि० १२८) दरनि-१. कृपालुता, द्या, २. चित्त की प्रवृत्ति, कुकाव, २. गित, हरकत, हिलना, ४. पतन, गिरना। उ० १. कृपालिंधु कोसलधनी सरनागत-पालक, दरिन यापनी दरिए। (वि० १६७) दरहीं-(सं० धार)-उन रहे हैं, हिल रहे हैं। उ० व्यवन चारु चामर सिर दरहीं। (मा० ११३१०१२) दरिए-पर्साविष, द्या कीनिए, प्रमन हृतिए। उ० कृपासिंधु कोसलधनी सरनागत-पानक, दरिन घापनी दरिए। (वि० २०६) दरिये-दे० 'दरिन'। दरिहे-दर्गा, यहने लगेगा। उ० प्रभु-गुन सुनि

मन हरिष्हें, नीर नयनि दिरहै। (वि० २६८) दरी-१० दली, वही, २. द्रवित हुई, पिघली। दरेंगे-द्या करेंगे, नम्र होंगे। उ० तुलसी दरेंगे राम श्रापनी दरिन। (वि० १८४)

ढहा-(सं॰ ध्वसन, हि॰ ढहना)-गिरा, ध्वस्त हुआ, नष्ट हुआ। उ॰ धन्य मातु, हों धन्य लागि जेहि राज-समाज ढहा है। (गी॰ २१६४) ढहे-ढह गए, गिरे, नष्ट हुए। उ॰ ढहे समूल विसाल तरु, काल नदी के तीर। (प्र॰ ६। ३।४)

दहाए-गिरवाए, नप्ट-भ्रप्ट करवाए। उ० बिनु प्रयास रघु-नाथ दहाए। (मा० ४।७।६) दहाविह — दहाते हैं, गिराते हैं, फेंक्ते हैं। उ० निसिचर सिखर समूह दहाविहें। (मा० ६।४१।४) दहावहीं — गिरा रहे हैं, पछाड रहे हैं। उ० खप्परिन्ह खगा अलुिक जुड़कहिं सुभट भटन्ह दहा-वहीं। (मा० ६।८८। छुं०१) दहावा— दहा दिया, गिराया। उ० कलस सहित गहि भवनु दहावा। (मा० ६।४४।२)

ढाँकी-(सं ॰ ढक = छिपाना)-ढककर, छिपाकर । उ॰ बहुरि वद्तु विधु श्रंचल ढाँकी । (मा० २।११७।३)

ढावर-(सं॰ दभ्र = भील)-१. गँदला, मटमैला, २. गहरा, ३. छोटा गड्डा, डवरा, ४. जलमय । उ॰ १. भूमि परत

भा ढावर पानी। (मा० धा १४।३)

ढारइ—(सं॰ धार)—ढरकाती है, गिराती है। उ॰ नारिचरित करि ढारइ श्रांसू। (मा॰ २।१३।३) ढारत—फेलाता, गिराता। उ॰ दूध दृद्धों माखन ढारत हैं हुतो पोसात दान दिन दीवो। (कृ॰ १) ढारित—ढालती हैं, ढालती हैं। उ॰ वार-वार वर वारिज लोचन मिर-मिर वरत वारि उर ढारित। (गी॰ १।११) ढारि—गिरा दे, ढाल दे, उँढेल दे। उ॰ जोगिजन मुनि मंढली मों जाइ रीती ढारि। (कृ॰ १३) ढारी—१. ढाला हुआ, २ गिराया, ढरका दिया, ३. ढालू। उ॰ १. श्रित विस्तार चारु गच ढारी,। (मा॰ १।२२४।१) ढारो—गिराया, ढारा, लुडकाया। उ॰ ढारो बिगारो में काको कह केहि कारन खीमत हों तो तिहारो। (ह॰ १६) ढारयौ-१. गिराया, उँढ़ेला, २ व्यग्य किया। उ॰ १. खायो, के खवायो, के बिगारयौ, ढारयौ लरिका री। (कृ॰ १६)

ढास–(सं० दस्यु)–ठग, लुटेरा, डाकू । ढासनि–ठगों, चोरों, लुटेरों । उ० बासर ढासनि के ढका, रजनी चहुँ दिसि

चोर। (दो० २३६)

ढाहत-(सं० ध्वंसन)-१. गिराता है, २ गिराते हुए, ढाहते हुए। उ० २. ढाहत भूप रूप तर मूला। (मा० २। ३४।२) ढाहति-१ गिराती है, नष्ट करती है, २. ढाहती हुई, गिराती हुई। ढाहिगो-गिरा गया, नष्ट कर गया। उ० वंक गढ़ लंक सो ढका ढकेलि ढाहिगो। (क० ६।२३) ढाहिवे-गिराने, नष्ट करने। उ० लंक से बंक महागढ़ दुर्गम ढाहिबे दाहिबे को कहरी है। (क० ६।२६) ढाहे-गिराए, ढहाए। उ० ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। (मा० ६।४६। छं० १) हैं हैं-ढाहेंगे, गिराएँगे। उ० दे० 'ढेरी'।

हिंग-(सं विक् = च्रोर)-१ पास, समीप, निकट, २. तट

किनारा, तीर, ३. दिशा।

ढिग-दे॰ 'ढिंग'। उ० १. श्रनुज सहित मिलि ढिग बैठारी। (मा० शष्ट्रार)

ढिठाई-(सं० घष्ट)-१ घष्टता, गुस्ताखी, चपलता, २. निर्लज्जता। उ० १. जद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रभु सों करों ढिठाई। (वि० ११२)

दिमदिमी-(सं॰ डिडिम)-१. डमरू, २. खँजड़ी।

ढीटचो-ढिठोई, छएता । उ० अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीट्यो कई । (मा० ११३२६। छं० ३)

ढीठ-(सं० ध्रष्ट)-१. बढ़ों का ख्याल न करनेवाला, वे-श्रदव, शोख, २. साहसी, हिम्मतवाला। ढीठे-ध्रप्टता-पूर्ण, ढिठाई से भरे हुए। उ० तुलसिदास प्रभु सो एकहि बल बचन कहत श्रति ढीठे। (वि० १६६)

ढीठी-धष्टता, ढिठाई।

ढीउ-दे॰ 'ढीठ'। उ॰ १. दुहुँ मिलि कीन्ह ढीउ हिंठ मोहू। (मा॰ २।३१४।३)

ढीठो-ढिठाई, घृष्टता, गुस्ताखी। उ० प्रमु सों मैं ढीठो बहुत

दई है। (गी० २।७८)

ढील-(सं० शिथिल, प्रा० सिढिल)-१. मद,शिथिल, सुस्त, २. ढिलाई, सुस्ती, ३. देर, ४. बालों का कीड़ा, जूँ, ४. छोडना, त्रमा करना । उ० २. ढील तेरी, बीर, मोहिं पीर तें पिराति हैं। (ह० ३०) ४. त्यों-त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर ज्यों-ज्यों सील वस ढील दई है। (वि० १३६) ढीला—१. जो कसा न हो, २. सुस्त, धीमा, मंद, ३.गीला, ४. जो श्रटल न रहे, ४. खुला हुश्रा। ढीले—ढील, शिथिल, सुस्त। उ० भारी गुमान जिन्हें मन में, कवहूँ न भये रन में तनु ढीले। (क० ६।३२)

ढीलो-शिथिल, ढीला । उ० तैसो कपि कौन्नकी दरात ढीलो

गात के के। (क० ४।३)

ढेक-(सं०)-एक चिड़िया जिसकी चों और गर्दन लंबी होती है। उ० ढेक महोख ऊँट विसराते। (मा० ३। ३८)

ढेरी-(सं० धरण)-राशि, समूह, ढेर। उ० नेक धका देहें

हैहें ढेलन की ढेरी सी। (क० ६।१०)

ढेर-ढेर, राशि । दे० 'ढेरी' । उ० सुंखमा को ढेरु केँधों सुकृत सुमेरु कैथों । (क० ७।१३६)

ढेरै-हेर् को, समूह को। उ० रंक लूटिवे को मानों मनि

गन-ढेरै । (गी० ४।२७)

ढेलन-(सं० दल, हि० डला)-मही या ईंट के दुकडे। ढेला का बहुवचन। उ० दे० 'ढेरी'। ढेला-(सं० दल)-ईंट, मिटी या पत्थर का दुकड़ा।

ढोट-दे० 'ढोटा'।

ढोटिनिहूँ – बालकों का भी, लडकों का भी। उ० जस रावरी, लाभ ढोटिनिहूँ, मुनि सनाथ सब कीजे। गी० १।४८) ढोटा – (सं० दुहिन्न, हि० ढोटी) – लडका, वालक, वेटा। उ० रामु लखनु दसरथ के ढोटा। (मा०१।२६६।४) ढोटे – लड़के, बच्चे। उ० ढोटे छोटे छोहरा श्रभागे भोरे भागिरे। (क० ४।६)

ढोटो-ढोटा, लड़का। उ० गोरो गरूर गुमान भरो कही कौसिक छोटो सो ढोटो है काको ? (क० १।२०)

होर (१)-(सं० धार, हि० दार, द्वरना = ईधर-उधर जाना)-१. गाय-वैज श्रादि चौपाए, पशु, मवेशी, २. सिलसिला।

होर (२)-(सं० ढोल)-१. एक वाजा, ढोल, २. ध्विन । ढोल-(सं०)-एक वाजा, जिसके दोनों खोर चमडा मड़ा होता है। वड़ी ढोलकी। उ० भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई।

(मा० १।२६३।१)

ढोलू-दे॰ 'ढोल'। उ॰ १. कहेंच बजाउ जुमाऊ ढोल्। (मा॰ २।१६२।२)

होव-(सं० वोट=वहन करना)-भेट की वस्तु जो मंगल के श्रवसर पर भार श्रादि में भरकर भेजते हैं। उ० लें-ले ढोव प्रजा प्रमुदित चले भाँति-भाँति भरि भार। (गी० १।२)

त

तंडुल-(सं०)-चावल, श्रचत, चाउर । तंतु-(सं०)-१. स्त, ढोरा, तागा, २ ताँत, चमहे, या नसो की बनी ढोरी, ३. मगर, श्राह, ४. विस्तार, फैलाव, ४. संतान, वन्चे, ६. वंश की परपरा, ७. यज्ञ की परंपरा। परंपरा। तंत्र-(सं०)-१. अधिकार, हक, २. उपाय, तदवीर, ३.

श्रधीनता, ४. काम, ४. पका मत, सिद्धांत, ६. सूत, होरा, ७ ताँत, तंतु, न. कपड़ा, ६. प्रमाण, सवूत, १०. श्रीपि, द्वा, ११. कारण, १२. राज्य, शासन काल, १३. राज-क्मीचारी, राजा के नौकर, १४. राज्य-प्रवंध, १४. पद, श्रोहदा, १६. श्रेगी, वर्ग, १७. समूह, भुंड, १८. शपय, कसम, १६. घर, मकान, २०. दल, फौज़ २१. आनंद, प्रसन्नता, २२. कुल, खानदान, २३. लच्य, २४. साड्ने फॅकने का मंत्र, २४. हिंदुओं का उपासना-संवंधी एक शास्त्र जो शिव का वनाया कहा जाता है। २६. माया। उ० २६ श्रवतरेउ श्रपने भगत हित निजतंत्र नित रघु-कुल मनी। (मा० १।४१।छं०१) तंत्रशास्त्र-शिव-प्रणीत एक शास्त्र जो श्रागम, यामल तथा मुख्यतंत्र-इन तीन भागों में विभक्त है। इस शास्त्र के सिद्धांत गुप्त रक्खे जाते हैं, और इसकी शिचा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीचित होना पड़ता है। तंत्र शास्त्र अब केवल मारण, उच्चाटन, वशीकरण त्रादि मंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह शास्त्र प्रधानतः शाक्तो का है। इसके मंत्र प्रायः श्रर्थहीन तथा एक या डेट अन्तरों के होते हैं। तंत्रशास्त्र के पाँच मकार (मद्य, मांस, मत्स्य, सुद्रा, सैथुन) प्रसिद्ध हैं। तांत्रिको की उपासना भी भिन्न तरह की होती हैं। ये श्रपनी 'चक्रपूजा' में मद्य श्रीर मांस का प्रयोग करते हैं तथा नीच जाति की स्त्रियो को नंगी करके उनका प्जन आदि करते हैं। वाद में हिंदुओं की देखादेखी वौद्धों में भी तंत्र का प्रचार हुआ श्रीर अनेक प्रथ लिखे गए। तंत्री-(सं०)-१. सितार, वीन ग्रादि वाजे या उनमें लगे तार, र. गुरुच, २. देह की नसे, ४. निद्धा, नींद, ४. संपादक, ६. रस्सी।

तॅवोलिन-(सं॰ तांवूल)-पान वेचनेवाली स्त्री, पनेरिन, वरइन। उ॰ रूप सलोनि तँवोलिनि वीरा हाथिह हो।

(रा० ६)

त-(सं० तंदु)-तो । उ० नाहिं त मौन रहव दिनु राती।

(मा० राग्दार)

तह-(सं० तापन, हि० तावना—गर्म करना)-तपाकर, थाँच देकर, जलाकर, पिघलाकर। तई-१. जल रही है, तप रही है, २. जली हुई, तप्त, जली, ३. एक प्रकार की कड़ाही। उ० २ दीनव्यालु दुरित दुख दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है। (वि० १३६) तये-तपाया, गर्म किया, जलाया, कष्ट दिया। उ० पाप-खानि जिय जानि अजा-मिल जगगन तमिक तये ताको भेते। (वि० २४९) तयो-जला, जलता रहा। उ० राम विमुख सुख लहाो न सपनेहुँ, निसि वासर तयो तिहुँ ताय। (वि० =३)

तड्-(सं॰ ततः)-१. तो भी, तिस पर भी, २ त्या, तमे। उ०१. तड न तजा तनु जीव स्रभागें। (मा॰

राइह्म३)

तऊ-दे० 'तउ'। उ० १. है शिभमान तऊ मन में, जन मापिए दूसरे दीनन पाहीं। (क० शहर)

वक-(मं॰ धंन + क)-पर्यंत, तलक, लौ।

तकर-(मं० नर्क, पा० तक, हि० ताकना)-ताकता है, देगता है। उ० तिमि गर्च तकइ लेड केहि मौती। (मा० २।१२।२) तकत-ताकने हैं, देखते हैं, प्रतीज़ा करते हैं।

उ० जटा मुकुट सिर सारस-नयननि गौं हैं तकत सुभौंह सकोरे। (गी॰ ३।२) तकहीं-ताकते हैं, देखते हैं। उ० भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। (मा० १।२६७।४) तिक-१. ताककर, देखकर, २. लच्य कर, ३. निशाना साधकर। उ० ३. हुमगि लात तकि फूबर मारा । (मा० २।१६२।२) मु० तिक तिक-देख-देखकर, लच्य कर, निशान साध-कर। उ० दोउ तन तकि तकि सथन सुधारत सायक। (जा० ६४) तकु-१. देख, निहार, ताक, २. श्राश्रय ले, पनाह ले । उ० २. तुलसी तकु तासु सरन जाते सब लहत । (वि॰ १३३) तके-१. देखे, खोजे, २. शरण ली। उ० २. देवन्ह तके मेरुगिरि खोहा। (मा० १।१८२।३) तकेउ-१. लक्ष्य किए, २ लक्ष्य करके चले, देखकर उधर ही चले, ३. ताका, देखा । उ० २. मन्हुँ सरोवर तकेंड् पित्रासे। (मा० १।३०७।४) तकैं-देखते हैं, देखा करते हैं। उ० ताहि तकें सब ज्यों नदी वारिधिन बुलाई। (वि॰ ३४) तक्यो-देखा, देख लिया। उ॰ चले जर्ज तक्यों तड़ाग तृषित गज घोर घाम के लागे। (गी रा

तिकया—(फा॰)—१. आश्रय, सहारा, शरण, २. कपड़े का एक थेला जिसमें रुई श्रादि भरी होती है और जिसे सोत समय सर के नीचे या यों हाथ या पीठ के सहारा के लिए विस्तर पर रखते हैं। उ० १ तह तुलसी के कौन

को काको तकिया रे १ (वि० ३३)

तगर्ग-(सं०)-छंद शास्त्र में तीन वर्णों का वह समूह जिसमें पहले दो गुरु और फिर एक लघु वर्ण होता है। इसका चिक्क ऽऽ। है। संतोष में भी गुरु, गुरु तथा लघु है इसी आधार पर तगर्ण का संतोष की जगह तुलसी ने प्रयोग किया है। उ० तुलसी तगन विहीन नर सदा नगन के वीच। (स० २८६)

तग्य-दे॰ 'तज्ञ'। उ॰ तग्य कृतग्य अग्यता भंजन। (मा॰

ષારકાર)

तज (१)-(सं व्यजन, हि वजना)-१. त्यागो, छोड दो, २. छोड़कर, ३. त्याग । तजइ-छोड़ता, छोड़ता है, त्यांग देता है। उ० लुबुध मधुप इव तजह न पास्। (मा० १। १७१२) तजई-छोड़ता है, छोड़ता, त्यागता । उ० सिख परंतु पंतु राउ न तजई। (मा॰ शश्रश्श) तजउँ-१. छोड़ता, २. छोड़ें। उ० १ तजरुँ न तन निज इच्छा मरना । (मा० ७) ६६।३) तजत-१ छोड़ता, छोड़ता है, २ छोड़ते हुए। उ० १. बिनु हरिभजन हॅनारन के फल, त्जत नहीं करुग्राई । (वि॰ १७४) तजन-तजना, छोड़ना । उ० तजन चहत सुचि स्वामि सनेही । (मा० २। ६४।२) तजहिं-छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। उ० सुमिरत रामहि तजहि जन तृन सम विषय विलासु । (मा० २। १४०) तजहि-छोड़ो, छोड़ दो । उ० अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा । (मा० ६।६६ छं १) तजहीं - छोड़ते, छोड़ते हैं। उ०पाएहुँ ग्यान भगति नर्हि तजहीं। (मा० ३।४३।४) तजहु-छोडो, त्यागो, त्यागोगे। उ० जो तुम तजहु भजों न स्त्रान प्रभु, यह ममान पुन मोरे। (वि० ११२) तजहू-छोडो, छोड़ हो। तजा-छोड़ा, त्यागा। उ॰ तउ न तजा तनु जीव

अभागें। (मा० २।१६६।३) तजि-छोडकर, त्यागकर। उ॰ तौ तजि विपय विकार सार भजु, श्रजह जो मैं कहीं सोइ कर्। (वि० २०४) मु० तजि तजि-छोड छोडकर। उ० जेहि वाटिका वसति तहँ खग मृग तजि तजि भजे पुरातन भौन । (गी० ४।२०) तजिश्र-छोडना, छोड देना । उ० नीति न तजिद्य राजपदु पाएँ । (मा० २।१४२-२) तजिय-छोडो, छोड् दो, छोड् देना । उ० तात तजिय जनि छोह मया राखबि मन । (जा० १८८) तजिहउँ-त्याग दँगा, छोड्ँगा। उ० तजिहउँ तुरत देह तेहि हेतू। (मा० शेहशश) तंजी-त्यागा छोड़ा। उ० विनु ग्रघ तजी सती श्रसि नारी। (म ० १।१०४४) तजु-छोड, छोड दे, त्याग । उ० करु विचार, तजु विकार,भजु उदार रामचंद्र । (वि० ७४) तजे-छोड़ा, छोड़ दिया, छोड़ दिया है। उ० तजे राम हम जानि कलेसू। (मा० २।८६।२) तजेउँ-त्याग दिया, छोड़ दिया। उ० पुनि प्रयास विर्नु सो तनु तजेउँ गएँ कछ काल। (मा॰ ७।१०६ख) तजेउ-१ त्यागा, त्याग दिया, २ त्यागकर । उ०२. तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। (मा० २।३०।४) तजेहिं-त्यागने में ही। उ० हरि-वियोग तनु तजेहि परम सुख ए राखहि सोइ है बरियाई। (कु॰ १६) तजेहु-तजा, छोडा, छोड दिया। उ० सम हित लागि तजेहु पितु माता। (मा० ६। ६११२) तर्जी-तर्जू, त्यामू, छोड्ँ। उ० भागों तुरत तजी यह सेला। (मा॰ शें।१।३) तज्यी-छोड़ा, त्याग दिया। उ० ताहु ते परम कठिन जान्यो ससि तज्यो पिता तव भयो ब्योमचर । (कु० ३१)

तज (२)-(सं० त्वच्)-तम्ल का वृत्त्।

तज्ञ-(सं०)-तत्त्वज्ञानी, पंडित, ज्ञानी। उ० तज्ञ, सर्वज्ञ, यज्ञेश, अच्युत, विभो। (वि० १०)

तट—(सं०)—१ किनारा, कूल २ नज़दीक, समीप, ३ खेत, चेत्र, ४. प्रदेश । उ० १. वस मारीच सिंधुतट जहवाँ। (मा० ३।२३।४) तटन्हि—किनारों पर । उ० डारहि रत तटन्हि नर लहहीं। (मा० ७।२३।४)

तिटिनि-दे॰ 'तिटिनी'। उ॰ मंदािकिन तिटिनि तीर, मंजुल

मृग विहग भीर । (गी० २।४४)

तिंदिनी-(सं०)-नदी, सिरिता। उ० चिल री श्राली देखन लोयन-लाहु पेखन ठाढ़े सुरतरु-तर-तिंदिनी के तट हैं। (कु० २०)

तटी-(सं॰)- १. तीर, किनारा, २ नदी, सरिता, ३

घाटी, तराई।

तडाग-(सं० तडाग)-तालाव, सरोवर, पोखरा । उ० वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही । (मा० १।६४।छं०१)

तङ्गागा-दे॰ 'तङ्गग'। उ० ते सब जलचर चारु तङ्गा।

(मा० श३७।४)

तड़ागु-दे॰ 'तड़ाग'। उ॰ बागु तडागु विलोकि प्रभु हरपे वधु समेत। (मा॰ १।२२७)

तड़ित-(सं ० तडित्)-विजली, विद्युत । उ० तडित विर्नि-दक पीत पट उदर् रेख वर तीनि । (मा० १।१४७)

तत (१)-(सं० तत)-१ उतने, २. उस, वह । उ० १ जत समान तत जान लघु अपर बेद गुरु मान । (स० २४)

तत (२)-(सं०)-१. वायु, २. विस्तार, ३. पिता, ४ पुत्र, ४ सारंगी, सितार श्रादि तारवाले वाजे।

ततकाल-दे॰ 'तत्काल'। उ॰ ततकाल तुलसिदास जीवन जनम को फल पाइहै। (वि॰ १३४)

ततकाला-दे॰ 'ततकाल'। उ॰ मज्जनफल पेखिछ ततकाला। (मा॰ ११३११)

तति—(सं०)—१ श्रेणी, पंक्ति, २ ससूह, मुंड, ३ विस्तार, ४ विस्तीर्ण, चौडा । उ० ४ यज्ञोपवीत पुनीत विराजत गृह जञ्ज वनि पीन श्रंस तित । (गी० ७।१७)

तत्-(सं॰)-१. उस, २. ब्रह्म का एक नाम, ३. हवा, वायु। उ० १. मत्वा तद्रधुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्मः शान्तये। (मा० ७।१३।१लो० १)

तत्काल-(सं०)-तुरत, उसी समय।

तत्त्व-(सं०)-१ वास्तिविक स्थिति, यथार्थता, श्रसं तियत, २ जगत का मूल कारण, ३. पंचभूत, ४ ब्रह्मा, पर-मात्मा, ४. सार, सार वस्तु. ६. सारांश, ७. उद्देरय। उ० ३. ब्रह्म निरूपन धरम विधि बरनिह तत्त्व विभाग। (मा० १।४४)

तत्पर – (सं०) – १. सज्ञद्ध, सुस्तेद, उद्यत, तैयार, २. निपुण, चतुर, होशियार, ३ लीन, निरत। तत्परौ – दोनों तत्पर, - दोनो लीन। उ० सीतान्वेपण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदो तौहिनः। (मा० धारलो० १)

तत्र—(स०)-वहाँ, उस जगह, उस स्थान पर । उ० तत्र त्वद्गक्ति सज्ञ न-समागम सदा भवतु में राम विश्राम-मेकम् । (वि० ४७) तत्रैव-वहीं पर, उसी जगह। उ० यत्र तिष्ठंति तत्रैव श्रज शर्व हरि सहित गच्छंति सीराव्धि-वासी। (वि० ४७)

तत्व-दे० 'तत्त्व'।

तत्वज्ञ-(सं॰ तत्त्वज्ञ)-दे॰ 'तत्त्वदशीं'।

तत्वदरसी-दे० 'तत्वदर्शी'। उ० एहि श्रारती निरत सन-कादि श्रुति सेप सिव देव ऋषि श्रिखल मुनि तत्वदरसी। (वि० ४७)

तत्वदर्शी-(स॰ तत्वदर्शिन्)-तत्वज्ञानी, वह्यज्ञानी, जो वह्य, सृष्टि तथा आत्मा आदि के संवंध में यथार्थ ज्ञान रखता हो।

तथा-(सं०)-१ श्रोर, व, २.इसी तरह, ऐसे ही, इस प्रकार, ३ सत्य, ४. सीमा, हद, ४ निश्चय, ६ समानता। उ० १ जिमि गज-दसन तथा मम करनी सब प्रकार तुम जानहु। (वि० ११८)

तथापि-(सं॰)-तो भी, तिस पर भी, तव भी। उ॰ प्रभुहिं तथापि प्रसन्न विलोकी। (मा॰ १।१६४।४)

तथारत-१ एवमस्तु, ऐसाही हो, इसी प्रकार हो, २.वैसा ही, उसी प्रकार ।

तथ्य-(सं०)-सत्यता, सन्चाई, यथार्थता। तदनतर-(सं०)-उसके पीछे, उसके वाद, उसके उपरात। तदिप-(सं०)-तो भी, तिस पर भी, तथापि। उ० जानत निज महिमा, मेरे श्रघ, तदिप न नाथ सँभारो। (वि० ६४) तदा-(सं०)-उस समय, तव, उस काल।

तदि-तो,तं व।

तद्-(सं०)-१ वह, २. उसका, ३. तव, उस समय। उ०

२. मोह टसमौलि, तद्भात श्रहंकार, पाक पारिजित्-काम विश्रामहारी। (वि० ४८)

तन-(फ्रा॰, तु॰ सं॰ तनु)-१. शरीर, देह, जिस्म, २. तरफ, श्रोर। उ० १ दुसह सांसित कीजै श्रागे देया तन की। (वि॰ ७४) २ हॅसे राघो जानकी जपन तन हेरि-हेरि। (क॰ २।१०) तनहि—तनको, शरीर को। उ० श्रव नंद्- लाल-गवन सुनि मधुवन तनहि तजत नहि वार लगाई। (कु॰ २४)

तनक-(संर्वतनु, हि॰ तनिक)-थोडा, छोटा, तुच्छ । उ० तो करत गिरी तें गरु तृन तें तनक को। (क॰ ७।७३) तनकाऊ-थोडा भी, जरा भी, कुछ भी। तनकी-तनिक भी। उ॰ तप तीरथ साधन जोग विराग सों होइ नहीं

दृढता वत्वा । (क॰ ७।८७)

तनत्रान-(सं॰ तनत्राण)-कवच, ज़िरहवख्तर।

तनय-(सं०)-पुत्र, वेटा, लडका । उ० पवन तनय संतन हितकारी। (वि०२६) तनया-(सं०)-लडकी, पुत्री। उ० तात जनक तनया यह सोई। (मा० १।२३१।१)

तात जनक तनवा चह साजा (नाज गरर गर)
तनकह-(सं० तन्रह)-वाल, रोम, रोग्राँ। उ० हरपवंत
चर अचर भूमि सुर तनरुह पुलक जनाई। (गी० १।१)
तनाए-(सं० तान = विस्तार)-तनवाए। उ० कलस चँवर
तोरन धुजा सुवितान तनाए। (गी० १।६)

तनिक-(सं॰ तनु = अल्प)-थोडा, अल्प, कम।

तिनयाँ – (सं० तिनका) – १. लॅगोर, कौपीन, २ कछनी, जाँविया। उ०२ तिनयाँ लिलत कटि, विचित्र टेपारो सीस। (कृ०२)

तनी (१)-(सं॰ तान, हि॰ तानना)-तानी, फैलाई। उ॰ कलित कला काति अति भाँति कछु तिन्ह तनी। (गी॰

श्राः

तनी (२)-(सं ० तनिका)-अंगरखा आदि वाँधने की डोरी,

बंद ।

तनुं-शरीर को। उ० शंखे द्वाभमतीत सुंदर तनुं शार्दृंख समीम्बरं। (मा० ६१९१४ लो०२) तनु—(सं०)—१. शरीर, देह, २ दुवला, कृश, ३ चमडा, खाल, ४ केचुली, ४. कोमल, ६. सुंदर, ७. थोडा, श्रव्प, म विस्तार, ६. दिगा, ग्रोर, १०. सूदम, ११ स्त्री, १२. ज्योतिप में श्रव्यस्थान। देउ० १ श्रव्यस्थात तनुं निर्हं संसारा। (मा० १। ३११२) ६ घोए मिटं नेन, मरे भीति-दुख, पाइय यहि तनु हेरे। (वि० १११)

तनु ना-(सं॰)-कन्या, वेटी। -उ० नर्हि मानत कौ अनुजा

तनुजा। (मा० ७।१०२।३)

तनुरुह-(संश्तन्रह)-वाल, रोम, रोम्रा ।

तन् (१)-(सं०)-गरीर, वेह।

तन् (२)-(सं० तनु)-थोडा, द कम।

तन्त्रो-(मं॰ तन्त्र)-वेटा, लंडका । उ॰ मीत पुनीत कियो किप मालु को, पाल्यो ज्यों काहु न,वाल तन्त्रो । (क॰ ७।४)

तनि-(मं॰ ननय)-पुत्र, येटा। ड॰ कोड उलटो कोड मुरो जपि भए राजहंस यायम-तने। (६१४०)

गनोति-प्रिन्तृत करता है, विस्तार करता है। ड॰ स्वांतः गुरुष्य गुलमी ग्युनाय गायाभाषानिवंधमति मंजुल

मा तनोति। (मा० १।१।१लो०७) तनोतु-विस्तार करें, फैलावे। उ० संतत शंतनोतु मन रामः। (मा० ३।११।८) तनोरुह-(सं० तन्रुह)-वाल, केश, रोम, रोर्ग्रां। उ० श्रनुज सहित श्रिति पुलक तनोरुह। (मा० ७।४।२)

तन्मय-(सं०)-लीन, मम्र, निरत, लगा हुआ।
तप (१)-(सं० तपस)-१. शरीर को कप्ट देनेवाले ने वतनियम आदि जो चित्त की शुद्धि तत्त्वज्ञान तथा ब्रह्म की
प्राप्ति आदि के लिए किए जाते हैं। तपस्या। २. शरीर
या इंद्रिय को वश में रखने का धर्म, ३. नियम, ४.
प्रिन, ४ एक लोक का नाम, ६. एक कल्प का नाम।
उ० १. किल न विराग जोग जाग तप त्याग, रे! (वि०
६७) तपहिं-तप में, तपस्या में। उ० विसरी देह तपिंह
मन् लागा। (मा० १।७४।२)

तप (२)-(सं०)-१. ताप, गरमी, २. भ्रीप्म ऋतु, ३.

बुख़ार, ज्वर ।

तपइ—(सं॰ तप)—तपता है, जलता है, जलने लगा। उ॰ तपइ अर्वा इव उर अधिकाई। (मा॰ ११४८।२) तपत—१. तपता है, जलता है, र॰ कप्ट सहता है, मुसीबत मेलता है, ३. प्रभुत्व दिखलाता है, आतंक फैलाता है, ४, गर्म, तपा हुआ। उ॰ १ तुलसी तपत तिहुँ ताप जग, जनु प्रभु छठी छाया लही। (गी॰ ११४) तिपहैं—तपेगा, जलेगा। उ॰ तो लो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तिपहैं। (वि॰ ६८)

तपन-(सं०)-१ ताप, दाह, जलन, आँच, २. तेज, २. सूर्य, ४. गरमी, श्रीप्म, ४. घाम धूप, ६. सूर्यकांत मणि, सूरजमुखी, ७. एक नरक का नाम, म. मंदार, आक। ड० २. तपन तीछन तरुन, तीवतापःन तपरूप तनुभूप तमपर तपस्वी। (वि० ४४) तपनि-दाह, गर्मी, जलन। उ० तुलसी कोटि तपनि हरें, जो कोउ धारें कान। (वै० २१)

तपसालि-(सं० तपःशालिन्)-तपशाली, तपस्वी। उ० आए मुनिवर निकर तब कौसिकादि तपसालि। (मा० १।

३३०)

तपसिन्ह —तपस्वियों, मुनियो। उ० मम पुर वसि तपसिन्ह पर श्रीती। (मा० १।४१।३) तपसी—(सं० तपस्वी)—तप करनेवाला, तपस्वी। उ० तपसी धनवंत दरिद्र गृही। (मा० ७।१०१।१)

तपस्या-(सं०)-तप, व्रतचर्या, तपरचर्या। उ० मूरतिमंत

तपस्या जैसी। (मा० १।७८।१)

तपस्वी-(सं॰ तपस्विन्)-जो तप करता हो, तपस्या करने-वाला । उ॰ तपन तीछन तरुन, तीव तापह्न तपरूप ततु-भूप तमपर तपस्वी । (वि॰ ४४)

तिपत-१. गर्भ, तप्त, जला हुआ, २. आग।

तपी-तप करनेवालां, तपस्त्रीं, योगी। उ० द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी। (मा० ७।१०१।४)

तपु-तप, तपस्या । उ० घाजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। (मा० २।१०७।३)

तपोधन-जिनका धन तप है, तपस्वी, तपी। उ० सिद्ध तपोन्धन जोगिजन सुर किंनर सुनि वृंद। (सा० १।१०४) तसं-१. तपाया, जलाया, २. तपस्या में तपाया। उ० २. तेन तसं हुतं दत्तमेवाखिलं, तेन सर्वं कृतं कर्मजालं। (वि० ४६) तप्त-(सं०)-१. तपाया या तपा हुत्रा, जलता हुत्रा, गर्म, २ दुखी, पीड़ित। उ० १. तप्त कांचन-वस्न शस्त्रविद्या-निपुन सिद्ध सुर-सेन्य पाथोज नामं। (वि० ४०)

तव-(?) १. उस समय, उस वक्त, २. इस कारण, इस वजह से। उ० १. तुलसिदास भव त्रास मिटै तब जब मित यहि सरूप ग्रटकें। (वि० ६३) तबहिं—उसी समय, तब ही। उ० तबहिं सप्तरिषि सिव पिंह ग्राए। (मा० १। ७०।४) तबहीं—तभी, उसी समय। उ० हठ पिर हिर घर जाएहु तबहीं। (मा० १।०४।२) तबहुँ—तब भी, उस समय भी। उ० तबहुँ न बोल चेरि बिह पापिनि। (मा० २। १३।४) तबहुँ—तब भी, तभी, उसी समय। उ० चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ। (मा० १। १२०।४) तबहीं—तभी, तब ही। उ० तुम ग्रपनायो हों तबहीं परि जानिहों। (क० ७६३)

तमः—श्रंघकार । उ० मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्त स्तमः शांतये । (मा० ७।१३१। श्लो० १) तम (१)— (सं० तमस्)—१. श्रंघकार, श्रंधेरा, २. श्रज्ञान, श्रविवेक, ३. कोघ, गुस्सा, ४. राहु, ४ पाप, ६ सुश्रर, वाराह, ७, कालिमा, श्यामता, म. नरक, ६. तमाल वृत्त, १०. तीनों गुणों में से एक, तमोगुण, ११ शोक, शोच, १२. श्रशांति । उ० १. कबहुँ दिवस महँ निविद् तम कबहुँक प्रगट पतंग । (मा० ४।१४ ख) २. नखदुति भगत हृद्य तम हरना । (मा० १।१०६।४)

तम (२)-(सं०)-एक प्रत्यय जो 'अत्यंत' अर्थ में विशेषण शब्दों के श्रंत में लगता है। जैसे सुन्दरतम=अत्यंत

सुन्दर, सबसे सुन्दर।

तम (३)-(स०)-उसको । उ० तमेकमद्धतं प्रभुं । (मा० ३। ४। छं० ६)

तमिक—(श्रमु॰ तमकना)—क्रोध का श्रावेश दिखलाकर, त्योरियाँ चढ़ाकर, तमककर, तमतमाकर । उ॰ सो सुनि तमिक उठी कैकेई । (मा॰ २।७६।३) तमके—१. गर्म हुए, २ गर्जें, ३. वेग से फपटे । उ॰ १. तमके घननाद से बीर पचारि के, हारि निसाचर सैन पचा। (क॰ ६।१४) तमक्यो—क्रोधित हुश्रा। उ॰ यों मन गुनति दुसासन दुर-जन तमक्यो तिक गहि दुहुँ कर सारी। (कृ॰ ६०)

तमकूप-ियना पानी का कूर्यों, श्रंधा कूर्यों। उ० जानत श्रर्थ श्रनर्थ-रूप, तमकूप परव यहि लागे। (वि० ११७) तमचुर-(सं० ताम्रचूड)-मुरगा, कुक्कुट। उ० तमचुर मुखर,

सुनहु मेरे प्यारे ! (गी० शहर)

तमसा-(सं०)-दौंस नाम की नदी विशेष। उ० तमसा तीर

तुरत रेथु त्रावा। (मा० २।१४७।१)

तमा (१)-(सं० तमस्)-१. राहु, २. लोभ, लालच। तमाइ (१)-लोभ, लालच। उ० जापकी न, तप खप कियो न तमाइ जोग। (क० ७।७७) तमाहि-तम ही, लालच ही। उ० तुलसी तमाहि ताहि काहु बीर आन की। (ह० १३)

तमा (२)-(सं०)-रातं, रजनी।

तमाइ (२)-(?)-तैयार होकर, सन्नद्ध होकर।

तमारि—(सं०)-सूर्य, श्रॅंधेरे का शत्रु। तमारी-दे॰ 'तमारि'। उ॰ गनप गौरि तिपुरारि तमारी। (मा०। २।२७३।२)

तमाल-(सं०)-१. एक वृत्त विशेष, जो आबन्स की तरह काला होता है। २. एक अकार की तलवार, ३. काले कत्थे का पेड़,। ४. मोरपंखी, ४ वरुण वृत्त, ६. चंदन का टीका।।उ० १. तरुन तमाल वरन तनु सोहा। (मा० २।११४।३)

तमाला-दे॰ 'तमाल'। उ॰ १. पाकरि जंबु रसाल तमाला। (मा॰।२।२३७।१)

ताम-(सं॰ तमी)-रात, निशा, यामिनी। उ॰ भानु गोत्र तमि तासु पति कारन अति हित जाहि। (स॰ २४६)

तमी-(सं॰)-ग्रॅथेरी रात, रात । उ॰ तहँ न मोह भय-तम तमी, किल कज्जली विलास । (दो॰ ४७१)

तमीचर-(सं०)-रात में घूमनेवाले, राजसं, निशाचर। उ० मिटे घटे तमीचर तिमिर भुवन के। (क० ६।३)

तमागुण-१. ३ गुणों में से एक, सांख्य शास्त्रां नुसार प्रकृति का तीसरा गुण जो भारी और रोकनेवाला माना गया है। जिस व्यक्ति या जीव में इस गुण की अधिकता होगी वह बुराइयों की पुत्रोर कुकेगा। २. श्रॅंधेरा, श्रज्ञान, तमस।

तरंग—(सं०)—१ लहर, हिलोर, मौज, २. चित्त की मौज, श्रानंद, मस्ती, ३. उत्साह, ४. संगीत के स्वरो का उतार-चढ़ाव, ४ वस्त्र, कपड़ा। उ० १. पावन गंग तरंग माल से। (मा० ११३२।७) २ नाचिह नाना रंग, तरंग बढ़ा-विहे। (पा० १०४)

तरगा—दे॰ 'तरंग' । उ॰ १. रामु विलोकहिं गंग तरंगा। (मा॰ २।८७।३)

तर्गिण-दे॰ 'तरंगिनि'।

तरंगिनि-(सं॰ तरंगिणी)-तरंगवाली, नदी, सरिता। उ॰ सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। (मा॰ ११३१।४)

तरगा-मौजी, मनमौजी, जो जी में श्रावे, वही करनेवाला, मस्त । उ॰ नाचिहिं गाविहें गीत परम तरंगी भूत सब । (मा॰ ११६३)

तरंति—(सं०)—तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। उ० १. हिरं नराभजंति येऽतिदुस्तरं तरंति ते। (मा० ७१२२ ग) तर (१)—(स०)—१ (क) तरना, पार करना, पार करने की क्रिया, (ख) पारकर, तरकर, (ग) तरता है, २ स्रिप्त, १ वृत्त, ४ रास्ता, मार्ग, ४ गित, ६ पिछे, ७ कठिन, म महान्। उ० १ (ग) गाइ राम गुन-गन विमल भव तर विनिर्ह प्रयास। (दो० ४६२) तरत—१ तर जाता है, पार होता है, मुक्त हो जाता है, २ तर रहे हैं, ३ तर गए, ४ तरते हुए, ४ तरने में, पार करने में। उ० ४ यह लघु जलधि तरत कित बारा। (मा० ६१९११) तरन—१ तरनेवाला, मुक्त होनेवाला, पार करनेवाला, २ पार करना, तरना, ३ उद्धार, निस्तार, ४ वेड़ा, पानी का वेड़ा, ४ स्वर्ग, ६ तारनेवाला। उ० १ होत तरन तारन नर तेऊ। (मा० २१२१७१२) तस्हि—तरते हैं, तर जायँगे। उ० सादर सुनिर्ह ते तरिह भव-सिधु विना जल जान। (मा० ४१६०) तरिह—तर जायगा,

मुक्त हो जायगा। उ० तुलसिटास भव तरहि, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पाविह। (वि०२३७) नरही-तर जाते हैं। उ०सोइ जस गाइ भगत भत्र तरहीं। (मा० १११ २२११) तरिए-तर जाऊँ, तर्हेंगा । उ० जानत हूँ मन वचन कर्म पर हित कीन्हें तरिए। (वि॰ १८६) तरिगे-तर गए, मुक्त हो गए। उ० श्रनायास मवनिधि नीच नीके तरिगे। (गी० २।३२) तरित-त्रता, पार जाता । उ० घोर भव अपार-सिंध तुलसी कैसे तरित ? (वि॰ १६) तरिवे-तरना, पार उतरना । उ० हसहुँ निदुर-निरुपार्ध-नेह निधि निज भुज-वल तरिवे हो । (कृ॰ ३६) तारय १. तरिए, पार उत्तरिए, २. पार होता हूँ, उतरता हूँ, ३. तरेगा, पार होगा । उ० ३ करि उपाय पिच मरिय, तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया। (वि॰ ११६) तारेहउँ-तर जाऊँगा। उ० पद पंकज विलोकि भव तरिहउँ। (मा० ७।१८।४) तरिहहिं-तरेंगे, तर जायेंगे। उ० गाइ-गाइ भवनिधि नर तरिहर्हि । (मा० ६।६६।२) तरिही-तर जायगा। सो विनु श्रम भवसागर तरिही। ६।३।२) तरी (१)-तर गईं, मुक्त हो गईं। उ० जे चरन सिव यज पूज्य रज सुभ परिस मुनि पतिनी तरी। (मा० ७।१२। छं० ४) तरे (१)-पार उतरे, पार हुए, तरे। उ० श्री रघुवीर-प्रताप तें सिंधु तरे पापान। (दो० १२६) तरै-तरे, पार करे, तर जाय। ड० जो न तरे भव-सागर। (मा० ७।४४) तरो-तर जाय, पार हो जाय। उ० राम-नाम वोहित भवसागर, चाहै तरन तरो सो। (वि॰ १७३) नरी-तर जाऊँ, पार हो जाऊँ । उ० तुलसि-दास प्रभु-कृपा-विखोकनि गोपद ज्या भवसिधु तरौँ। (वि॰ १४१) तरथी-तर गया, तर गया था।

तर (२)-(फा॰)-१. भीगा, गीला, २. शीतल, ठंढा, ३. हरा।

तर (२)-(सं॰ तल)-तले, नीचे । उ० एक बार तेहि तर प्रभु गयज । (सा॰ १।१०६।२)

तर (४)-(सं०) एक प्रत्यय जो विशेषणो में दूसरे की अपेचा आधिक्य सूचित करने के लिए लगाया जाता है, जैमे श्रेप्ठतर । उ० अमत आमोद यस मत्त मधुकर-निकर मधुरतर मुखर कुर्वन्ति-गानं। (वि०४३)

तरक-दे॰ 'तर्क' । उ॰ ३. तासु तरक तिनगन मन मानी । (मा॰ २।२२२।३)

तरक्स-(फा॰ तरकश)-तीर रखने का चोंगा, तुणीर । उ॰ तन तरकस से जात हैं, स्त्रास सरीखे तीर । (स॰ १२०) तर्म - छोटा तरकश । उ॰ घरे धनु सर कर, कसे किट तरकसी, पीरे पट योढे चले चारु चालु । (गी॰ ११४०) तरका-तर्क काके हज्जन काके । उ॰ मार्टिने काके व

तरका-तर्क करके, हुज्जत करके। उ० पर्राह जे दूर्पाई स्रुति करि तरका। (मा० ७१००।२) तरिक (१)-(सं०तर्क)-१. तर्क कर, हुज्जत कर। उ० १. तरिक न सर्काई सकल त्रमुमानी। (मा० ११३४९।४) तर्की-तर्क की, विचार की। उ० प्रीति प्रतीनि जाइ नीई तरकी। (मा० २। २८६१३)

तरि (२)-(ध्रनु॰ नग्फना)-उछलकर, कृदकर। उ॰
मुमिरि गम, तिक नरिक तोयनिधि लंक लूक सो ध्रायो।
(गी॰ ४१९) तरकेउ (१)-(ध्रनु॰ तरकना)-कृदा,

उछ्जा। उ० तरकेंड पवन तनय बल भारी (मा० श १।३)

तर्कि (३)-(ग्रर॰ तर्क = छोडना, त्याग)-छोडकर, त्याग-कर। उ॰ मोह वस वैठो तोरि तरिक तराक हों। (ह॰ ४०)

तरकेउ (२)-(ध्व॰ तडकना)-तडका, टूटा, चटक गया। तरज-(सं॰ तर्जन)-१. तड़प, डॉट, डपट, २. डॉटकर, डपट कर।

तरजत-१. तड़पता है, गरजता है, २. तरजना, तड़पना। तर्जात-डाँटती है, धमकाती है। उ० गरजित कहा तरजिमन्ह तरजित बग्जित सैन नयन के कोए। (कृ० ११) तरजि-तरजकर, तड़पकर, डराकर। उ० उपल बरिष गरजत तरिज, डारत कुलिस कठोर। (दो० २८३) तर्जा-डाँट दीजिए, डाँटिए। उ० सरुष बरिज तरिजए तरजिन, कुम्हिलैहैं कुम्हड़े की जई है। (वि० १३६) तरजी-१. डाँटा, तर्जन किया, निरादर किया, २. तड़पकर उत्तर दिया, ३. मना किया। उ० २. निहं जान्यों वियोग सो रोग है आगे मुकी तव हों, तेहि सों तरजी। (क० ७।१३३)

तरजन-तर्जन, डाँट, भिड़की।

तरजनी-(सं० तर्जनी)-ग्रॅगूठे के पास की उँगली। उ० सरुप वरिज तरिजिए तरजनी, कुम्हिलैहै कुम्हड़े की जई है। (वि० १३६)

तरजिभिन्ह-तर्जनियों से, श्रॅगूठे के पास की उँगुली से । उ० गरजित कहा तरजिभन्ह तरजित बरजित सैन नयन के कोए। (कृ० ११)

तरण-(सं०)-१. नदी के पार जाना, पार होना, २. उद्धार, निस्तार, ३. पानी पर तैरनेवाला तख्ता, बेहा, ४. स्वर्ग, ४. सुक्ति पानेवाला, मुक्त, तैर जानेवाला, पार करनेवाला। उ० ४. जयित संग्राम-सागर-भयंकर-तरण-रामहित-करण वरवाहु-सेतू। (वि० ३८)

तरिण-(सं०) १. सूर्य, भानु, २. नाव, नौका, तारनेवाली, पार करनेवाली, ३. उद्धार, ४. तरना, पार करना।

तरणी-दे॰ 'तर्गण'।

तरिन दे० 'तरिण'। उ० १ भजहु तरिन-ग्रिर-ग्रादि कहँ तुलसी त्रात्मज ग्रंत। (स० २२७) २. स्रवन-सुख करिन भवसरिता तरिन, गावत तुलिसदास कीरित पविन। (गी० ३।४) तरिनड—नाव भी, नौका भी। उ० तरिन सुनि घरिनी होइ जाई। (मा० २।१००।३) तरिन हि—सूर्य को, तरिण को। उ० तिमिर तरुन तरिन हो मकु गिलई। (मा० २।२३२।१)

तरिनसुता-(सं॰ तरिणसुता)-यसुना, रिवनिदिनी। उ॰ विधि उलटी गति राम की तरिनसुता अनुमान। (स॰

तरनी-(सं० तरिण)-१. नौका, २. सूर्य, ३. तरने की वस्तु । उ० १. चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरनी । (मा॰ ६।२१।४) २ मे पुनीत पातक तम तरनी । (मा॰ २।२४=१)

तरपन-दे॰ 'तर्पण'। उ॰ तरपन होम करहि बिधि नाना।

(मा० २।१२६।४)

तरपहिं-तडपते हैं, गर्जते हैं।

तरल-(सं०)-१ हिलता-होलता, चंचल, २. चणभंगुर, श्रस्थिर, ३. द्रव, पानी की तरह पतला, ४. चमकीला, ४. पोला, खोखला, ६. हार के बीच की मणि, ७. हार, ८. हीरा, ६ लोला, १० घोडा, ११ तल, पेदा। उ० १. तरल-तृष्ण-तमी-तरिण धरनीधरन सरन-भय-हरन करुनानिधानं। (वि०४४)

तरवारि-(सं॰) तलवार, खंगी उ० मनहुँ रोष तरवारि उघारी। (मा० २।३१।४)

तरसखा अत्यंत मित्र, श्रन्छा मित्र, सन्चा मित्र। उ० सो स्वामी सो तरसखा सो बर-सुखदातार। (स०६०६)

तरसत-तरसं रहे हैं, ललच रहे हैं। उ० हस पॅख पाइ पींजरिन तरसत, अधिक अभाग हमारो। (गी० २।६६) तरस्यो-तरसा, ललचा। उ० त्यों रघुपित-पद-पदुस परम को तनु पातकी न तरस्यो। (वि० १७०)

तराक-(ध्व॰ तडाक)-चट से, तड़ाक से। उ॰ मोह वस बैठो तोरि तरिक तराक हों। (ह॰ ४०)

तरि-(सं० तरी) नाव, नौका । उ० बहुत पतित भवनिधि तरे बिनु तरि बिनु वेरे । (वि० २७३)

तरी (२)-(सं०) नौका, नाव ।

तरीवन-(सं० ताड, हि० ताड, तरिवन)-कान का एक गहना, कर्णफूल। उ० काने कनक तरीवन, वेसरि सोहइ हो। (रा० ११)

तर्क-(सं०)-१ पेंड, वृत्त, २ यमलार्जुन का पेट, ३. कल्पवृत्त । उ० १ हेमलता जनु तरु तमाल दिग नील निचोल
ओढ़ाईं। (वि० ६२) ३ मिह पत्री करि सिंधु मिस, तरु
लेखनी बनाइ। (वै० ३४) तरुजीवी-वृत्त से जीविका
प्राप्त करनेवाले। तरुहिं-पेड़ में, वृत्त में। उ० जो फलु
चिह्न सुरतरुहि सो बरबस बबूरिह लागई। (मा०
१।६६। छं०१) तरुहि-पेड़ से, वृत्त से। उ० कनक तरुहि
जनु भेंट तमाला। (मा० ३।१०।१२) तरोः-वृत्त का, पेड़
का। उ० मूलं धर्मतरोविवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं।
(मा० ३।१। श्लो० १)

तरुण-(सं०)-१. जवान, युवा, २ नवीन, नृतन, ३ प्रफुल्जित, ४. वडा ज़ीरा, ४. रेंड, ६. मोतिया। ७० २. तरुण रमणीय राजीव लोचन वदन राकेश, करनिकर हासम्। (वि० ६०)

तरुणी-(सं०) युवर्ती, जवान स्त्री।

तरन-दे० 'तरुण'। उ०३. उरग-नायक-सयन, तरुन-पंकज-नयन, चीर सागर-श्रयन सर्ववासी। (वि० ४४) तरुनतमी-पूर्ण श्रॅधेरी रात। उ० समता तरुनतमी श्रॅधि-श्रारी। (सा०४।४७।२) तरुनतर-श्रिधक तरुण, विल्कुल ताजा। उ० सरदभव सुंदर तरुनतर श्ररुन बारिज-वरन। (वि० २१८)

तरुनता-तरुणाई, तरुनाई, जवानी, योवन । उ० तौ तोहि जनमि जाय जननी जढ़ तनु-तरुनता गॅवाई । (वि० १६४)

तरनाई-जवानी, यौवन, तरुणाई'। उ० बिधवा होइ पाइ तरुनाई। (मा० ३।४।१०) तरुनी-दे० 'तरुगी'। उ० नृप किरीट तरुनी तनु पाई। (मा० १।१९।१)

तरे (२)-(सं० तल) नीचे, तले।

तरेरी-तरेर कर, श्राँखें दिखाकर । उ० कहत दसानन नयने तरेरी । (या०६।२२।२) तरेरे-(सं० तर्ज = डाटा + हिं० हेरना = देखना) त्यौरी चढाकर देखे, घूरे, श्रांख दिखाए, कुपित दृष्टि से देखा । उ० सुनि लिछमन विहसे वहुरि नयन तरेरे राम । (मा० १।२७८)

तर्क-(सं॰)-१. विचार, २. वादिववाद, दलील, ३. युक्ति, ४. चमत्कारपूर्ण उक्ति, चतुराई भरी बात, सुन्दर उक्ति, ४. व्यंग्य, ताना । उ० २. रामहि भजिह तर्क सब त्यागी ।

(मा० ६।७४।१)

तर्कि-तर्ककर, विचार कर। उ० तर्कि न जाहि ब्रुद्धि यल बानी। (सा० ६।७४।१)

तर्क्य-जिस पर कुछ सोच-विचार किया जा सके, विचार्य। तर्जत-(सं० तर्जन)-जलकारता हुआ, तर्जन करता हुआ। उ० गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। (मा० ६।६०।१) तर्जहिं-जलकारते हैं। उ० गर्जहिं तर्जहिं गगन उड़ाहीं। (मा० ३।१८।४) तर्जहीं-जलकारते हैं। उ० नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्ह तर्जहीं। (मा० १।३। छं०२) तर्जा-गरजा, गर्जन किया, धमकाया, जलकारा। उ० भिरे उभी वाली अति तर्जा। (मा० ४।८।१)

तर्जन-(सं०)-१ धमकाने का कार्य, भय-दर्शन, २. क्रोध, । गुस्सा, ३. तिरस्कार, फटकार, डॉट-डपट । उ० ३. तर्जन क्रोध लोभ मद कामः । (मा० ३।११।८)

तर्जनी-(सं०)-ग्रॅगूटे के पास की अँगुली।

तर्पण-(सं॰)-कर्सकोड की एक क्रिया जिसमें देव, ऋषि, श्रीर नितरों को संतुष्ट करने के लिए हाथ या श्ररधे से पानी देते हैं।

तर्पन-दे॰ 'तर्पण'। उ॰ तात न तर्पन कीजिए विना वारि-ध्यस्-धार । (दो॰ ३०४)

तर्ष-(सं०) १. असंतोप, तृःग्णा, २ अभिलापा, ३. वेडा, ४ समुद्र, ४ सूर्य । उ० १ सोक संदेह भय हर्पतम तर्प-गण साधु-सद्युक्ति विच्छेदकारी । (वि० ४७)

तर्षण-(सं०)-१. प्यास, पिपासा, २. इच्छा, श्रभिलापा । तल-(सं०)-१. पेंदा, तला, नीचे का भाग, २. गड्ढा, ३. प्रज्जदेश, सतह, ४. याधार, सहारा, ४. सात पातालों में से पहला, ६. स्वथाव, ७ स्वरूप, म हथेली, करतल, ६ पैर का तल्लक्षा। उ०३. परेंड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ वलानि। (सा०२।११०)

तलफत-१ कष्ट से तड़पती हुई, २ तढ़पती हैं। उ० १ तलफत मीन सलीन जनु सीचत सीतल यारि। (मा० २।१४४) तलफित-(शर० तलफ़) कष्ट देता है, पीडित करता है, नष्ट करता है, वर्बाद करता है। उ० कनक-कराही लंक तलफित ताय सों। (क० ४।२४) तलिफ-तड़पकर, कष्ट पाकर। उ० मीन जल विनु तलिफ तनु तज़, सिलिल सहज असंग। (कृ० ४४)

तलाई -(सं॰ तन्त, हिं॰ ताल)-छोटे तालाय, यावलियाँ। उ॰ संगम करहि तलाय तलाई । (मा॰ ११८४।३) तजाव-(सं॰ नृह्न)-तालाव, बड़े ताल । उ॰ संगम कर्रीह तनाय तलाई। (ना० शनशा)

तलावा-दे॰ 'तलाव' । उ॰ देखि राम अति रुचिर तलावा। (सा० ३।४१।१)

तलु-दे (तल्त'। उ॰ ३. काम दमन कामता-कल्पतरु सो जुगजुग जागत जगनीतलु । (वि० २४)

तत्त्र-(सं०)-१ शय्या, पत्तंग, सेज, २. श्रद्धालिका, श्रदारी। उ० १. सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांत कृत कल्पनातीत म्ब्रहि तल्पवासी । (वि० ४४)

तव-(सं०)-तुम्हारा, त्रापका । उ० तरै तुलसीदास भव तव-नाथ-गुनगन गाइ। (वि० ४१)

तवा-(सं ताप, हि तवना) लोहे का गोल छिछला वर्तन जिस पर रोटी संकते हैं। उ० तुलसी यह तनु तवा है, तपत सदा त्रय ताप। (वै० ६)

त्तर-(सं॰ तादश)-तैसा, वैसा। उ॰ तस फलु उन्हि देंडें करि साका । (मा०२।३३।४) तसि-तैसी, वैसी । उ० तसि मति फिरी प्रहद्द जस भावी। (सा० २।१७।१)

तसकर-(सं० तस्कर) चोर, डाकृ।

तत्कर-(सं०)-चोर, चुरानेवाला । उ० लूटहि तत्कर तव धामा। (वि० १२४)

तहँ-दे॰ 'तहाँ'। उ॰ तह तह तू विषय-सुखिह चहत, लहत नियत। (वि॰ १३२) तहुँई-वहीं, उसी जगह। उ॰ तहॅर्इ मिले महेस, दियो हित-उपदेस। (गी० ४।२७) तहेँ उँ-वहाँ भी । उ० तहें उतुम्हार अलप अपराधू । (मा० २।२०७।४) तहॅं हुँ -वहाँ भी, उस जगह भी। उ० तहें हु सती संकरिह विवाही। (मा० शहना३)

तहें वाँ - बहाँ, उस स्थान पर। उ० करि सोइ रूप गयड पुनि तहवाँ। (म.० शना३)

तहस-नहस-(?) वर्वाद, नाश, चौपट। उ० तहस-नहस कियो साहसी समीर को। (क० ४।२)

तहाँ-(सं तत्स्थाने)-वहाँ, उस स्थान पर। उ० यह सामर्व्य ब्रह्नत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो । (वि॰ • ६४) तहाँ अ—वहाँ भी, उस जगह भी। उ० तहाँ अँ कुचालि कलिकाल की कुरीति कैघी। (क० ७१९७१) तहीं (२ -(सं ० तत्याने)-वहीं, उसी जगह। उ० दुखु चुचु जो लिखा लिलार हमरे जाय जहूँ पाउव तहीं। (मा० ११६७। छुं०१) तहूँ (२)-वहाँ भी, उस जगह भी। उ॰ तहूँ गए मट मोह लोभ अति सरगहुँ मिटति न सावत । (वि० १८१)

तहिया-उस दिन, तव। ड० धरिहहि विष्नु मनुज तनु वहिया। (मा० ११३३ हा३)

तर्दी (१)-(स॰ तत्र + हिं॰ ही)-तूही, तुम्हीं । उ० ग्रंगट् तरी यालि कर बालक। (मा०६१२९१३) तहूँ (१)-चू भी, तुम भी। उ० यो ने सुगुपति सरुप हसि तहूँ यंधु सम बाम। (मा० ११२=२)

वाडय-(मं०)-निम का नृत्य, इसे लाम्य के विरुद्ध पुरुषों का नृत्य माना जाना है। नाउप में उछल-कृद अधिक रहर्ना है।

तों के भ्य-नाट्य करते हुई, नाट्य मृत्य में मग्न । उ॰ तांड-ित कृष पर, उसर-दिमंडिंग प्रवर । (वि० १०)

ताँति-(सं तंतु)-१ पशुत्रों की श्रॅतड़ी श्रादि को बटकर ब्नाया गया सूत, ताँत, २. धनुष की प्रत्यंचा, कमान की डोरी ।

ताँती-दे॰ 'ताँति'। उ० १. वाज सुराग कि गाँडर ताँती।

(सा० रारधशार)

ताँया-(सं वाम्र) एक लाल रह की धातु। ताँबे-ताँबा धातु । उ० ताँवे सों पीठि मनहुँ तनु पायो । (वि०२००)

तावूल-(सं०)-१. पान, पान का बीड़ा, २. सुपारी । उ० १ प्रेम तांवूल, गतसूल संसय सकल, विपुल-भव वासना-वीज हारी। (वि० ४७)

ता (१)-(सं ० तद्)-वह, उस, तिस। उ० प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें। (मा० २।४६।१) तापर-१. तिस पर, उस पर, २. उस पर भी। उ० १. तापर सानुकृत गिरिजा, हर, लघन, राम ऋरु जानकी। (वि०३०) २. तापर सोकों प्रभु करि चाहत, सब बिनु दहन दहा है। (गी॰ रा६४)

ता (२)-(फा०)-पर्यंत, तक।

ता (३)-(सं०)-एक भाववाचक प्रत्यय जो संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के श्रंत में लगाया जाता है। जैसे शत्रुता,

ताइ (१)-(सं० ताप)-तपाकर, गर्म करके। उ० और भूप परिव सुलाखि तौलि ताइ लेत । (क॰ ७।२४) ताए (१)-(सं० ताप)-१. तपाया, गर्म किया, २. दुःख दिया, सताया। उ०१ नाथ वियोग ताप तन ताए। (मा० २।२२६।२) २. प्रभु, प्रताप-रिव ऋहित ऋमंगल-श्रघ-उंलूक-तम ताए । (गी॰ ६।२२) ताय (१)-(सं॰ ताप)-१. जलाकर, गर्मकर, २. ताप, गर्मी, वाम, धूप, ३ क्रोध, ४. गर्व, घमंड, ४. कप्ट, ६. दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीन दुःख। उ० ६ राम विमुख सुख लह्यो न सपनेहुँ, निसि वासर तयो तिहुँ ताय। (वि॰ न३) ६ तुलसी जागे तें जाइ ताप तिहुँ ताय रे। (वि॰ ७३) तायो (१)-(सं॰ ताप)-१. जाँचा, २. तपाया, ताव दिया, ३ तपाए हुए। उ० १. स्वन नयन मन मन लगे सव थलपति तायो। (वि० २७६)

ताइ (२)-(?)-तोपकर, छिपाकर । ताई (१)-तोपी हुई, ढकी हुई। ताए (२)-छिप गए, आँखो से ओमल हो गए। उ० प्रभु प्रताप-रिव अहित-ग्रमंगल-ग्रघ-उलूक तम ताए। (गी॰ ६।२२) ताओं-तोपता हूँ, दकता हूँ, छिपाता हूँ। ताय (३)-१ तोपने या छिपाने की किया,

२. ढक्करें। तायो (२)-छिपाया।

ताई (२)-(सं० ताप)-१. हलका बुखार, मंद ज्वर, २.

तपाया, गरमाया ।

ताउ-(सं॰ ताप)-१. श्राँच, गर्मी, २ घमंड लिए हुए गुस्से की मोक, ताव। मु॰ खाइ गए ताव-क्रोधित हो गए। ट॰ भवधनु मंजि निद्रि भूपति भृगुनाथ खाइ गए ताउ । (वि० ३००)

ताकत (१)-(थर० ताक़त)-यल, ज़ोर, शक्ति। ताकन (२)-(सं॰ तकण)-देखता है, देखता फिरता है। उ० ताकत सराध के विवाह के उछाह करू। (क० ७।

१४८) ताकहिं-१.देखते हैं, २.ताक में रहते है। उ० २.जे ताकहि पर धनु पर दारा। (मा० २।१६८।२) ताका-१. देखा, श्रवलोकन किया, २ विचारा, सोचा, ३.चाहा, इच्छा की। उ॰ ३. जेहि राउर श्रति श्रनभत्त ताका। (मा॰ २।२१।३) ताकि-१.. देखकर, निहारकर, २. निशाना लगाकर। उ० १. तुलसी तमकि ताकि भिरे भारी जुद्ध क्रुद्ध। (क०६।३१) ताकिसि-देखा, सोचा। उ०तव ताकिसि रघुनायक सरना। (मा० ३।२६।३) ताकिहै-ताक्गा, देखेगा, देख सकेगा । उ० ताकिहै तमकि ताकी श्रोर को। (वि० ३१) ताकी (१)-(सं० तर्कण)-१. देखी, निहारी, २. देखकर, विचारकर । उ० २. क़ुटिल कुर्बेधु कुश्रवसरु ताकी। (मा० २।२२८।२) तार्के-१. देखने से, २.चाहने से, ३.देखते। उ० २.कबहूँ कि दुख सब कर हित ताकें। (मा० ७।११२।१) ३. नरपित संकल रहिं रुख ताकें। (मा० २।२४।३) ताके (१)-(सं० तर्कण)-देखे, विचारे। उ० जो सुनि सरन राम ताके मैं निज वामता चिहाह कै। (गी० शरम) ताकेउ-देखा, देखा है, ताका है। उ० लखन लखें रघुवंसमनि ताकें हर को-दंह । (मा० १।२४६) ताक ()-(सं० तर्कण)-१. देखने से, २. देखे, देखते हैं। ताकों (१)-१ देखो, विचारो, २ विचारा है। उ० १ साखी वेद पुरान है तुलसी तन ताको । (वि० १४२)

ताकी (२)-उसकी। उ० ताकी पैज पूजि आई यह रेखा कुलिस पपान की। (वि० ३०) ताके (२)-उसके, उस व्यक्ति के। ताके (२)-उसके यहाँ, उसके पास। ताको (२)-१. उसको, २. उसका। उ० २. ताको कहाय, कहै तुलसी, तूल जाहि न माँगत कुकुर कौरहि। (क०

७।२६)

ताग-(सं० तार्कव, प्रा० ताग्गो, हि० तागा)-होरा, सूत, तार। उ० जुगुति बेधि पुनि पोहिस्रहि रामचरित बर-ताग। (मा० १।११)

ताज-(अर०)-१. बादशाह की टोपी, राजमुक्ट, २. कलगी,

तुर्ग ।

ताजी-(फ़ा॰ ताज़ी)-१ नवीन, जो कुम्हलाया या पुराना न हो, २. श्ररव में पाये जानेवाले घोड़ो की एक नस्ल, एक प्रकार के घोड़े। उ॰ २. पारावत मराल सब ताजी। (मा॰ ३।३८।३)

ताटक-(सं०)-कान में पहनने का एक गहना, कर्णफूल। उ० छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकही वान। (मा० ६।

१३ क)

ताटंका-दे॰ 'ताटंक'। उ० मंदोदरी श्रवन ताटंका। (मा०

६।१३।३)

ताड़का-(सं॰ ताडका)-एक राचसी। यह सुकेतु नामक एक वीर यच की कन्या थी। सुकेतु ने तप द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्नकर यह बलवती कन्या प्राप्त की, जिसे हज़ार हाथियों का बल था। इसका विवाह सुंद से हुआ था। अगस्त्य ने एक वार कुद्ध होकर सुंद को मार डाला तो ताडका अपने पुत्र मारीच के साथ उन्हें खाने दौडी। अगस्त्य ने उसे राचसी होने का श्राप टे दिया। तब से यह ताडका वन में रहने लगी और मुनियो को तंग करने लगी। अंत में

विश्वामित्र ने राम को लाकर इसका वध करवाया। उ० सुनि ताडका क्रोध करि धाई। (मा० १।२०१।३)

ताड़त-(सं० ताडन)-१. मारता है, डाँटता है, २ मारते हुए, ताड़ना करते हुए। उ०२ सापत ताडत परुप कहंता। (मा० ३।३४।१)

ताइन-(सं॰ ताडन)-१. मार, प्रहार, श्राघात, २. घुडकी, धमकी।

ताड़ना–(सं० ताडन)–मार,दंड, घुडकी । उ० सकल ताडना के प्रिष्ठिकारी । (मा० १।१६।३)

ताड़िका-दे॰ 'ताडका'।

ताडुका-दे॰ 'ताडका'। उ॰ ख्याल दली ताडुका, देखि ऋषि देत असीस अघाई। (गी॰ ११४३)

तात (१)-(सं०)-१ पिता, बाप, २. पूज्य व्यक्ति, ३. प्यार का एक संबोधन, ४. मित्र। उ० १. काल कलि-पाप-संताप - संकुल-सदा-प्रनत - तुलसीदास तात-माता। (वि० २८)

तात (२)-(सं॰ तप्त)-गर्म, तपा हुआ। उ० लागिहि तात वयारि न मोही। (मा०२।६७।३) ताती-तातका स्त्रीलिंग। ताते (१)-गरम, संतप्त। उ० पिय विनु तियहि तरनिहु ते ताते। (मा० २।६४।२)

तातप्यमान-जलता हुन्ना, वलेपित । उ० जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं । (मा० ७।१०८।रलो० ८)

ताता (१)-दे॰ 'तात (१)'। उ॰ ३. मागहु वर प्रसन्न में ताता। (मा॰ ११९७७।१)

ताता (२)-दे॰ 'तात (२)'।

ताति (१)-(सं०)-पुत्र, लड्का ।

ताति (२)-(सं॰ तप्त)-तप्त, तात, गरम। उ० अति
अनीति कुरीति भइ भुइँ तरिन हूँ तें ताति। (वि॰ २२१)
तातें (१)-उससे, इसलिए, इसी कारण से। उ० ताते
कब्रुक बात श्रानुसारी। (मा॰ २।१६।४) ताते (२)-उस
कारण से, उसी से, इसीलिए। उ० निर्हे एकी श्राचरन
भजन को विनय करत हों ताते। (वि॰ १६८)

तातें (२)-'त' श्रचर से । उ० वनतें गुन कहि जानिए तातें

दि्ग दिग तीन। (स० ३१२)

तातो–तप्त, जलता हुन्रा । उ० तुलसी रामप्रसाद सों तिहुँ ताप न तातो । (वि० १ ४१)

तान-(सं०)-१ तानने का भाव या क्रिया, खीच, फैलाव, विस्तार, २. संगीत का एक छंग, लय का विस्तार, छालाप। उ० २. करहिं गान बहु तान तरंगा। (मा० १।१२६।३)

तानत-(सं०)-१. तानते हुए, खींचते हुए, २. तानता है। उ० १ लख्यों न चढ़ाचत, न तानत, न तोरत हू। (गी० ११६०) तानि-तानकर, खींचकर। उ० तानि सरासन श्रवन लिंग पुनि छाँडे निज तीर। (मा० ३।१६ ए) तानिहें-तानगे, ताननेवाले हैं, तानने में समर्थ हैं। उ० वय किसोर वरजोर वाहुवल मेरु मेलि गुन तानिहें। (गी० १।७८) तानी-१ ताना, फैलाया, २ तानदर, ३. तानें। उ० ३. कोपि रघुनाथ जय वान तानी। (क० ६।२०) ताने-खींचे, फैलाए, विरतृत किए। उ० छति रिस ताकि श्रवन लिंग ताने। (मा० १।८०।१) तानेट-१. ताना,

खींचा, २. तानकर, खींचकर। उ० २. तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े विसिख कराल। (मा० ६।६१) तान्यो-विस्तृत किया, फैलाया। उ० निसि दिन अमत विसारि सहज सुख जह तहुँ इंद्रिन-तान्यो। (वि० नन)

ताना-(सं तान = विस्तार)-१. कपहें की बुनाई में वे सूत जो लंबाई में होते हैं। २. दरी श्रादि बुनने का करवा।

ताप-(सं०)-१. आँच, दाह, गरमी, तेज, २. ज्वर, खुखार, ३. कप्ट, पीडा, ४. प्राकृतिक गर्मी, ४. देहिक, देविक और मौतिक नामक तीन प्रकार के दुःख। उ० ३. जयित वैराग्य-विज्ञान-वारांनिधे नमत नर्मद पाप-ताप-हर्जा। (वि० ४४) ४. तौलौं त् कहूँ जाय तिहूँ ताप तिपहें। (वि० ६८) तापहन-कप्टनाशक, दुःख का नाश करने वाला। उ० तपन तीछन तरुन, तीव्रतापक्ष तपुरुप तमुप तम पर तपस्त्री। (वि० ४४) तापहम्-तापों को हरनेवाले की। उ० वैराग्यांवुज भास्करं ह्यघ वन ध्वान्तापहं तापहम्। (मा० ३।९। रुलो० १) तापहर-दुःख या जलन आदि को दूर करनेवाला। उ० त्रिविध तापहर त्रिविध वयारी। (मा० २।२४६।३) तापही-ताप को हरनेवाला। उ० वदन सुपमा सदन, हास त्रय-तापही। (गी० ७)६)

ताप्स-(सं०)-तप करनेवाला, तपस्वी, मुनि। उ० तापस वेषे बनाइ, पथिक पथे सुहाइ। (क० २१९७) तापस ग्रंघ-अवण्कुमार के पिता। कथा के लिए दे० 'श्रवण्कुमार'। उ० तापस श्रंघ साप सुधि ग्राई। (सा० २१९४११२) तापसिह—तपस्वी को, ऋषि को। उ० ग्रसुर तापसिह स्वविर जनाई। (मा० ११९७४१२) तापसी-(सं०)-तपस्या करनेवाली स्त्री, तपस्त्रिनी। उ० जोगिनी सुदुंग सुंड मुंड वनी तापसी सी। (क० ६१४०)

तापसु-दे॰ 'तापस' । उ० तेहि अवसर एक तापसु आवा । (मा॰ २।११०।४)

तापा-दे॰ 'ताप'। उ० ४. देहिक दैविक भौतिक तापा। (मा॰ ७१२९।६)

तापे-१. तपे, जले, २. याग के सामने वैटकर गर्झी ली। ताम-(सं वाम्र)-तावा धातु!

तामरत-(सं०) १ कमल, २. ताँवा, २. सोना, स्वर्ण, ४. धत्रा, ४. सारस पन्नी।उ० १ चारु चाप तुनीर तामरम करनि सुधारत वान हैं। (गी० श १३)

तामरसु-दे॰ 'तामरस'। उ॰ १ परसत तुहिन तामरसु वैसँ। (मा॰ २७११४)

तामस-(सं०)-१ जिसमें तमोगुण अधिक हो, असात्विक, २ त्रोब, गुम्मा, ३ अज्ञान, मोह, ४. अधिकार,
४. दुष्ट, ६ सर्प, ७ उल्लु, म अहंकार । उ० १ तासस
असुर देह तिन्ह पाई। (मा०१।१२२।३) तामसी-तमोगुणी
भी, तमोगुणुक भी। उ० जाके भने तिलोक-तिलक
भए विज्ञा-जोनि तनु ताममो। (वि० १४७)

तामर्धः-(सं०)-१. तमागुण्वाना, श्रज्ञानी, दुष्ट, २ महा-यात्री, कालिका, ३. श्रंधेरी गत, ४. जटामामी । वान (३)-ताहि, उमे उसका ।

नार-(मं नाच)-१ नाल, मजीर, काल, २ परताल,

खटतार । उ० २. घंटा घंटि पखाउज आउज काँक बेनु डफ तार् । (गी० १।२)

तारक-(सं०)-१. नत्तत्र, तारा, २. मल्लाह, कर्ण्धार, ३. एक असुर का नाम, ४. राम का पढाचर मंत्र (ऊँ रामाय-नमः) जो तारनेवाला कहा जाता है। १. तारनेवाला, पार उतारनेवाला, मुक्ति देनेवाला, ६. ऋष्व, नेत्र, ७. र्त्रांखों की पुतली। उ० १. स्नम-सीकर साँवरि देह लसें मनो रासि सहातम तारक मैं। (क॰ २/१३) ७. रुचिर पत्तक-लोचन जुग तारक स्याम, श्ररुन सित कोए। (गी॰ ७।१२) कथा-तारकासुर बज्रांग दैत्य का पुत्र था। उम्र तपस्या के कारण इसे बहाा ने वर दिया था कि सात दिन से अधिक आयुवाला इसका वध नहीं कर सकेगा। वर पाकर तारकासुर बहुत ग्रत्याचार करने लगा। सभी देवता इसके कारण वहुत आशंकित रहने लगे। अंत में शिव के पुत्र कार्तिकेय ने इसका वध किया। वध करने के समय कार्तिकेय की अवस्था ७ दिन की थी। तारकासुर के सेनापतित्रों में शुंभ, कुंजर, जंभ, कालनेमि, कुभज त्रादि अधिक प्रसिद्ध हैं।

तारकु-दे० 'तारक' । उ० ३ तारकु श्रसुरु समर जेहि मारा । (मा० १।१०३।४)

तारेण-(सं०)-१ तारना, दूसरों को पार उतारने का काम, २. उद्धार, निस्तार, ३. उद्धार करनेवाला, पार उतारनेवाला, मुक्तिदाता, ४ वेग, ४. विष्णु। उ० ३. मोहमूपक-मार्जार, संसार-भय हरण, तारण तरण, करण, कर्ता। (वि० ११)

तारति—१. तरेरा या पानी की घारा देती है, २. पार लगाती है। उ० १. मनहुँ विरह के सद्य घाय हिये लिख तिक तिक घिर धीरज तारित। (गी० १११६) तारय—पार कीजिए, तारिए। उ० वारय तारय संस्मृति दुस्तर। (मा० ६१९१६) तारि—तार कर, मुक्त कर उवार कर। तारिवी—तारना, मुक्त करना। उ० तुलसी श्रौ तारिवी वसारिवी न श्रंत, मोहिं। (क० ७। १८) तारिही—तारोगे, तार दोगे। उ० तौ तुलसिहिं तारिही विश्व ज्यों दसन तोरि जम गन के। (वि० ६६) तारी (१)—(सं० तारण)—१. उतार दिया, पार कर दिया, २. मुक्त कर दिया, मुक्ति दे दी। उ० २.राम एक तापस तिय तारी। (मा०११२४।२) तारे—(१) तारा है, उद्घार किया है।

तारन-देर्ि तारण'। उर् ३. होत तरन तारन नर तेऊ। (मा० २।२१७।२)

वारा-(सं०)-१. नचत्र, सितारा, २ आँख की पुतली, ३० वालि की स्त्री का नाम, ४० एक राचस का नाम, ४० ताली वजाने का शदद, ६० तालाव, ७० मजीरा। उ० १० मंदिर मनि समूह जन्न तारा। (मा० १११६४।३) २० तारा सिय कहाँ लिछमन मोहि चताउ। (व० ३१) ३० नाना विधि विलाप कर तारा। (मा० ४१९१।६) कथां- तारा वालि की स्त्री तथा सुसेन की कन्या थी। इसके पुत्र का नाम अंगद था। तारा ने अपने पति वालि के वध के वाद रामचंद्र की आज्ञा से सुग्रीव से विवाह कर लिया। यह पंच देवकन्यायों में गिनी जाती है और प्रातःकाल इसका नाम लेना अभ माना गया है। तार

(२)-श्राँख की पुतिलियाँ। उ० एकटक लोचन चलत न तारे। (मा०१।२४४।२)

तारी (२)-(?)-समाधि, ध्यान्।

तार-(सं० तुला)-तौल, तौलो । उ० पन श्रौ कुँवर दोउ प्रेम की तुला धौं तारु। (गी० १।८०)

तार्ण्य-(सं०)-तर्णाई, जवानी । उ० जानकीनाथ रघुनाथ रागादितम-तरिण, तारुण्यतनु तेज धामं । (वि०४१)
ताल (१)-(सं०)-१. तालीया थपड़ी बजाने का शब्द, २.
ताड का पेड़ या उसका फल, ३.करताल, ४. हरताल, ४.
जॉघ या बाँह पर मारने या ठोकने का शब्द, ६. काँम,
मँजीरा, ७. नाचने गाने में उसके मध्यवती काल और
किया का परिमाण, ८. चश्मे के पत्थर या काँच का एक
पल्ला, ६. ताला, १०. तलवार की मूँठ। उ० १. उड़त
अघ विहग सुनि ताल करतालिका। (वि०६२) ३ करतल
ताल बजाइ ग्वाल-जुवतिन तेहि नाच नचायो। (वि०६८)
तालऊ-ताड के पेड़ भी। उ० तालऊ विसाल बेधे, कौतुक
है कालि को। (क० ६।११)

ताल (२)-(सं॰ तेल्ल)-तालाब, जलाशय, पोखरा। ताला (१)-(सं॰ तल्ल) तालाब। उ॰ बसहि निरंतर जे

तेहि ताला। (मा० ७१४७१)

ताला (२)-(सं त्रे तलक)-लोहें पीतल आदि की बनी वह कल जिसे दरवाजा, संदूक आदि में लगाते हैं। कुल्फ़ । तालु (१)-(स॰)-तालू, मुँह के भीतर की ऊपरी छत । तालु (२)-(स॰ ताल)-१. ताह का पेड, २. ताली वजाना।

तालु (३)-(सं० तल्ला)-तालाब।

तालुक (१)-दे॰ 'तालु (१)'।

तालुकः (२) - दे॰ 'तालु (२)'।

तालुक (३)-दे 'तालु (३)'।

तालू (१)-दे॰ 'तालु (१)' । उ० निज ताल्गत रुधिर पान करि मन संतोष धरयो । (वि० ६२)

तालू (२)-दे॰ 'तालु (२)'। उ० १. दामिनी हनेड मनहुँ तरु तालू। (मा० २।२६।३)

तालू (३)-दे॰ 'तालु (३)'।

ताय-(संश्ताप) १ ताप, जलन, ज्वर, २. दैविक, दैहिक और भौतिक तीन प्रकार के दुख। उ० सींचिए मलीन भो, तयो है तिहुँ तावरे। (ह० ३७)

तावत-(स॰ ताप)-तपाता है, जलाता है, कष्ट देता है। तावों (१)-(सं॰ताप)-१ ताव देता हूँ, २. मूछों पर ताव देता हूँ, ३. गर्म कर दूँ, पिघला दूँ, ४ उकसा दूँ, १ उत्तेजित कर दूँ, ६ परखता हूँ, जाँचता हूँ।

तावत्-(सं०)-उतने काल तक, तब तक । उ० न तावत्सुखं

शांति सन्तापनाशं । (मा० ७।६।७)

तावों (२)-(?)-१. मिट्टी लगाकर मूंदूँ, वन्द करूँ, २. छिपाता हूँ, वंद करके यह से रखता हूँ। उ० १. भेदि भुवन करि भाजुबाहिरो तुरत राहु दे तावों। (गी॰ ६।८) तावौ-दे॰ 'तावों (२)'। उ० २ तिन्ह! खबनन पर दोप निरंतर सुनि सुनि भिर भिर तावों। (वि० १४२) तास-(?)-सोने या ज्रिश का काम किया हुआ वस्त्र। तासु-[स॰ तद्, हि॰ ता + सु (प्रत्यय)] उसका, उसकी,

उसे। उ० करहु तासु श्रव श्रंगीकारा। (मा॰ १।८१) तास्-दे० 'तासु'। उ० नित नृतन मंगल गृह तास्। (मा० १।६६।२)

तासों-उससे। उ० तासों क्यों हुजरी, सो श्रभागो वैठो तोरिहों। (वि० २४८)

ताहि—१. उसको, उसे, २. उसकी । उ० १. सर निंदा करि ताहि बुकावा । (मा० १।३६।२)

ताही-दे॰ 'ताहि'। उ॰ १. पुनि स्रवडेरि मराएन्हि ताही। (मा॰ १७६।४)

ताहु-१. वह, उस, २. उसको भी, ३. उसका, उसका भी, ४ उसने । उ० १. ताहु पर वाहु बिनु राहु गहियतु है। (क० २।४)

ताहू—दे॰ 'ताहु'। उ॰ १ तजे चरन श्रजहूँ न मिटत नित बहिबो ताहू केरो। (वि॰ ८७)

तितिड़ी-(सं वितिडी)-इमली।

तिकाल-(सं० त्रिकाल)-भूत, भविष्यत् द्यौर वर्तमान तीनों काल । उ० भयो न तिकाल तिहूँ लोक तुलसी सो मंद । (क० ७।१२१)

तिकोन-दे॰ 'त्रिकोण'। उ॰ १. वाँस पुरान साज सब श्रट-खट सरल तिकोन खटोला रे। (वि॰ १८६)

तिक्खन-(सं॰ तीक्स)-तेज, तीक्स, प्रचंड, उग्र। उ॰ लक्ख में पक्खर तिक्खन तेज जे सूर समाज में गाज गने हैं। (क॰ ६।३६)

तिक्त-(सं०)-१. तीत, तीता, कडुआ, २. छः रसों में से एक, ३ पित्तपापडा, ४. वरुण वृत्त । विशेप-तिक्त रस अरुचिकर और कटुरस रुचिकर होता है। दोनों में केंबल इतना अंतर है।

तिच्छन—(सं० तीषण)—तेज, प्रखर, प्रचड, तीषण।
तिजरा—(सं० त्रि + ज्वर)—तीन दिन पर आनेवाला एक
विशेष ज्वर। उ० रथारथ के साथिन तज्यों, तिजरा कौसो
टोटक औचट उलटि न हेरो। (वि०) विशेष—सोरों के
आस पास पॅसली चलने के रोग को तिजरा कहते हैं।
इस रोग में आँटे का एक पुतला चौराहे पर रखकर चले
जाते हैं, फिर घूमकर उसे नहीं देखते। ऐसा विश्वास है
कि इससे रोग ठीक हो जाता है।

तित-(सं॰ तत्र)-वहाँ, उधर, उस छोर्।

तितीर्षावता-(सं०)-तरने के इच्छुकों के लिए, मुक्त होने की इच्छा रखनेवालों के लिए। उ० यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवारभोधेस्तितीर्पावता। (मा० १।१। २लो० ६)

तित्तर-(सं०)-तीतर पची।

तिथि—(सं०)—१. चाद मास के अलग अलग दिन जिनके नाम संख्यानुसार होते हैं। प्रत्येक पत्त में प्रायः ११ तिथियाँ होती हैं। २ पन्द्रह की संख्या। उ० १. तिथि सब-काज-नसावनी। (दो०४१८)

तिन (१)-(सं० तेन)- 'तिस' शब्द का बहुवचन, जैसे तिनने, तिनको आदि। १ उन, २ उन्होंने। उ० १. कहा भगभीर परी तेहि धो, विचरे धरनी तिनसो तिन तोरे। (क० ७।४६) २ तिन कही जग में जगमगित जोरी एक । (क०१।१६) तिनहिं— १. उनको, उन्हों को, २. उनमें। उ० १. परम प्रनीत

संत कोमल चित तिनहिं तुमहिं यनि आई। (वि०११२)
तिनहीं-१. उन्हें, उनमें, २. उन्हों। उ० १. राम कृपा
आतुलित वल तिनहीं। (मा० १।११।१) २ मत तिनहीं
की सेवा, तिनहीं सो भाव नीको। (क० ७।७०) तिन्हउन, उन्होंने। उ० तामस असुर देह तिन्ह पाई। (मा०
१।१२२।३) तिन्हिं-इन सवको, इनको। उ० तिन्हिंहिं
निदिर अपने हित कारन राखत नयन नियुन रखवारे।
(कृ० १६) तिन्हहूँ-वेभी, वह भी। उ० फिरि एहिं चरित
तिन्हेंहुँ रित मानी। (मा० ७।२२।२) तिन्हहूँ—उन्हेंभी,
उनको भी। उ० देहिं राम तिन्हहूँ निज धामा। (मा०
६।४११) तिन्हें-उनको, उन्हें। उ० तिरहें किर नैन दें
सेन तिन्हें समुक्ताइ कछू मुसुकाइ चली। (क० २।२२)
तिन (२)-(सं० तृण्)-तिनका, घास। मु० तिन तोड़ेनाता तोड़े हुए। उ० कहा भव-भीर परी तेहि धों, विचरे
धरनी तिन सों तिन तोरे। (क० ७।४६)

तिसुवन-(सं० त्रिसुवन)-दे० 'त्रिसुवन'। उ० तुम तिसुवन

तिहुँकाल विचार विसारद । (पा॰ १४)

तिमि (१)-(सं० तद् + इव)-उस प्रकार, उस भाँति, तैसे, वसे ही। उ० तिमि श्रवध तुलसीदास प्रभु विनु समुिक धौं जियँ भामिनी। (मा० २।१०। छं० १)

तिमि (२)-(सं०)-समुद्र में रहनेवाला मछली के आकार का एक बहुत वडा जंतु, ह्वेल मछली। उ० महामीन वास

तिमि-तो मिन को थल भो। (ह॰ ७)

तिमिर-(सं०)-ग्रंधकार, ग्रंधेरा। उ० श्रंग ग्रंग भूपन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर जालु।, (गी० ११४०)

तिमुहानी-(सं॰ त्रीणि + फा॰ मुहानी)-वह स्थान जहाँ तीन त्रोर से तीन नदियाँ ग्राकर मिलती हैं। उ॰ त्रिविध

ताप त्रासक तिसुहानी। (सा० ११४०१२)

तिय-(सं० छी)-१ खी, छौरत, २ पत्नी, जोरू। उ० १ किय भूपन तिय भूपन तीको। (मा० १।१६।४) २. तनु तिय तनय धामु धनु धरनी। (मा० २।३१।४)

तिया-(सं क्वी)-१ खी, श्रीरत, २ भार्या, पत्नी, ३ ताडका । उ० ३. कोसिक गरत तुपार ज्यों तिक तेज तिया

को । (वि० १४२)

तिरहें -(सं० तिर्यक या तिरस्)-टेड़े, ग्राड़े, वक्र। उ० तिरहें करि नेन दें सैन तिन्हें समुकाइ कछ मुसुकाइ चली। (क० २१२२) तिरहेहूँ-तिरही दृष्टि से ही, तिरहे भी। उ० हुपा, कोप, सितभाय हूँ धोखहुँ, तिरहेहुँ राम तिहारेहि हेरे। (वि० २७२)

तिरहींहैं-तिरहीं, देही। उ० तुलसी कटि तून घरे धनु यान,

्रश्रचानक दीठि परी निरद्धीहै । (क० शरेश)

तिरहुत-दे॰ 'तिरहुति'। द० भूमितिलकसम तिरहुत त्रिभु-ूवन ज्ञानिय। (ज्ञा० ४)

निरहति-(सं० तीरभुक्ति)-मिथिना प्रदेश । प्राजकल इसके स्थान पर विहार के मुजफ्फरपुर ,श्रीर दरमंगा जिले हैं।

निर्देशिनाय-राजा जनन । उ० मचि तिरहतिनाय साखि हैनि मही है। (गी : अम्ह) जिस्कि-हैं (निर्वृति । तिरा-(सं० तरण)-तेर गया। उ० तुलसी कृपा रघुबंसमिन की लोह ले लोका तिरा। (मा० २।२४१। छं० १) तिरीछे-तिरछे, टेढ़े, वक्र। उ० खंजन-मंजु तिरीछे नयनि।

(सा० २।११७।४)

तिर्येक-(सं०)-१. टेढा, तिरछा, त्राडा, २. पशु-पत्ती। या कृमि आदि।

तिहुत-दे॰ 'तिरहुति'।

तिल-(सं०)-१. एक श्रन्न जो प्रधानतः तेल निकालने के काम श्राता है। गुड श्रादि में मिलाकर इसे लोग खाते भी है। यह बहुत छोटा-छोटा होता है, २ काले रंग का तिल की तरह छोटा दाग जो शरीर पर होता है, ३ थोड़ा, ज़रा। उ० १ तिन्ह के श्रायुध तिल सम करि काटे रघु- बीर। (मा० २।१६ ख) २. सरद प्रकास श्रकास छाड़ चारु चित्रुक तिल जासु। (स० ३२) तिल-तिल-१. थोड़ी थोड़ी, २. नि शेप, बिल्कुल। उ० २.जाके मन ते उठ गई तिल-तिल तृष्ना चाहि। (वै० २६) तिली-तिल भी, तिल भर भी। उ० तुलसी तिली न भयो वाहिर श्रगार को। (क० १।१२)

तिलक-पु०-(सं०)-१. टीका, चंदन, मस्तक का त्रिपुंड, २ शिरोमणि, श्रेष्ठ, ३. पुष्प विशेष, ४. शरीर पर का तिल, ४ घोड़े का एक भेद, ६. एक पेट का रोग, ७. राज्याभिषेक, गद्दी, म. सगाई का रस्म जो विवाह के पूर्व होता है, ६. पुस्तकों की व्याख्या, १०. सिर का एक गहना। ३० १ लक्ष्मणानुज, भरत-राम-सीता-चरनरेनु-भूषित-भाल तिलक धारी। (वि० ४०) २. रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई। (मा० १।४म७।३) ७. राम तिलक हित मंगल साजा। (मा० १।४९।४)

तिलकु-दे॰ 'तिलक'। उ० ७. राम तिलकु सुनि भा उर

्दाहू। (मा० राष्ट्राष्

तिलांजिलि—(सं० तिलांजिली)—हिन्दुओं के यहाँ मृतक-संस्कार का एक श्रंग, जिसमें मुखे के जल चुकने के बाद लोग स्नान करके हाथ में पानी श्रोर तिल लेकर मृतक के नाम पर छोड़ते हैं। उ० मोहि ले जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजिल ताहि। (मा० ४।२७)

तिलाजुलि-दे॰ 'तिलांजिलि'। उ॰ विधिवत न्हाइ तिलांजुलि

दीन्ही। (मा० २।१७०।३)

तिर्ला-दे 'तिल'। उ० १. पेरत कोल्हू मेलि तिल तिली सनेही जानि। (टो० ४०३)

तिलु-दे॰ 'तिल'। उ॰ ३. तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। (मा॰ १।२४२।१)

तिलोक-(सं० त्रिलोक)-तीनो लोक, श्राकाश, पाताल श्रोर मृत लोक। उ० चारिहूँ विलोचन विलोकु तू तिलोक महँ। (वि२ २६४) तिलोकिए-तीनों लोको में ही। उ० मानहु रह्यो है भरि वानर तिलोकिए। (क० १।१७)

तिलोकनाय-(सं विलोकनाय)-तीनों लोकों के मालिक, भगवान् रामचंद्र। उ० लोक एक भाँति को, तिलोकनाथ

लोक वस । (क० ७।१२३)

तिलोचन-(सं॰ त्रिलोचन)-तीन नेत्रवाले, महादेव। उ॰ समुद्धि सुलोचनि, हर् मुखपंच, तिलोचन। (पा॰ ४८) निष्ठति-(सं॰)-वंठते हॅं, टहरते हं। उ॰ यत्र तिष्ठति तत्रव

श्रज शर्व हरि सहित गच्छंति चीराब्धिवासी। (वि०४७) तिष्ठ-(सं॰)-बैठो, शांत हो, ठहरो । तिष्ठइ-ठहरना, ठहर सकना। उ० भूत द्रोह तिष्ठइ नहिं सोई। (मा० १।

तिसिर-(सं॰ त्रिशिर)-तीन सिरोंवाला एक राजस जो रावण का भाई था ग्रौर खरदूपण के साथ दंडक वन में रहता था। श्रन्य सत से इस नाम का एक रावण का पुत्र भी था जो लंका के युद्ध में हनुमान के हाथ से मारा गया था। उ० ग्रवलोकि निजदल विकल भट तिसिरादि

खरदूषन फिरे। (मा० ३।२०। छं० २)

तिहारिए-(प्रा॰ तुम्हकरको, हि॰ तुम्हारा)-न्त्रापकी ही, त्रापकी ही है, तुम्हारी ही है। उ० मोसे दीन दूबरे को तिहारिए। (ह० २२) तिहारिय-त्राप ही की। उ० हो प्रवलों करत्ति तिहारिय चितवत हुतो न रावरे चेते। (वि॰ २४१) तिहारी-तुम्हारी, आपकी। उ॰ आदि श्रंत मध्य राम साहिबी तिहारी। (वि० ७८) तिहारे-तुम्हारे, आपके। उ० महरि तिहारे पाँय परों अपनो बज-लीजे। (कु० ७) तिहारेहि-तुम्हारे ही, आपके ही। उ० तिनर्हि मिले मन भयो कुपथ-रत फिरै तिहारेहि फेरे। (वि॰ १८७) तिहारो-तुम्हारा, श्रापका। उ॰ सुजान सिरोमनि हो हनुमान ! सदा जन के मन बास तिहारो। (ह॰ १६) तिहारोइ-तुम्हारा ही, श्रापका ही। उ॰ उधोजू कह्यो तिहारोइ कीवो । (कृ॰ ३४)

तिहि-(सं० ते)-उसे, उसको।

तिहुँ-दे॰ 'तिहूँ'। उ॰ होइहि तिहुँ पुर रास बड़ाई। (मा॰

रा३६।२)

तिहूँ-(सं॰ त्रीणि + हूं)-तीनों, तीनों हीं, तीनों में ही। उ० तौ लौं तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तिपहै। (वि० ६८) ती-(सं • स्त्री)-स्त्री, श्रीरत। उ॰ किय भूवन तिय भूवन तीको। (मा०१।१६।४)

तीद्रण-(सं०)-१. तेज़ नोंक या धारवाला, पैना, २ तीव, प्रवर, २. प्रचंह, उम्र, ४. तीते स्वाद का, ४. कर्णकहु, ६. ग्रसहा, ७.गरमी, उत्ताप, प्र. विप्, ज़हर, ६ युद्ध, लढाई, १०. मृत्यु, ११. परोपकारी, दूसरों के लिए अपना स्वार्थ

छोड़नेवाला, १२. महामारी, १३. लोहा।

तीखा-(सं तीषण)-तेज़, पैना, तीषण। तीखे-१ तेज़, तेज़ दौड़नेवाले, २ पैने । उ० १ तीखे तुरंग कुरंग सुरं-गिन् साजि चढ़े छँटि छैल छबीले। (क॰ ६।३२) तीखी-१. तेज, पैनी, तीपण। उ० तीखी तुरा तुलसी कहतो, पै

हिये उपमा को समाउ न श्रायो। (क० ६।४४) तीछन-तेज़, तीचण । उ० तपन तीछन तरुन, तीवतापण्न

्रतपुरूष तमपर तपस्वी । (वि॰ ४५)

तीर्छी तेज़, भयानक। उ॰ तर्जीह विषम बिषु तामस

तीर्झी । (मा० शर६श४)

तीछी-१. तीचण, अप्रिय, तीखी, २. पैनी, जोखी, ३. रूखी, खरी। उ० १. नगर व्यापि गद्द बात सुतीछी। (मा० २। ४६।३) तीछें-१. तीष्ण, तेज़, पैने, २. रूखे, ३. फ्रोधी। ं उ० १ राम वियोगि विकल दुख तीछें। (मा० २। १४३।३)

तीज-(स॰ तृतीया)-पत्येक पत्त की तीसरी तिथि। उ॰

तीज त्रिगुन-पर परम पुरुप श्री रमन सुकुंद । (वि० २०३) तींजे-दे॰ 'तीजै'। उ॰ मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे। (मा० १।१६६)

तीजै-(सं॰ तृतीय)-तीसरे, तीसरा।

तीत-(सं • तिक्त)-तीता, अमधुर, कड़ आ।

तीतर-(सं॰ तित्तिर)-एक प्रसिद्ध पत्ती जिसे लोग लडाने के लिए पालते हैं। इसे लोग खाते भी हैं। उ० तीतर तोम तमीचर-सेन समीर को सून बडी वहरी है। (क॰

तीतिर-दे॰ 'तीतर'। उ० तीतिर लावक पदचर ज्था।

(मा० ३।३८१४)

तीन-(स॰ त्रीणि)-दो त्रौर एक, गिनती में चार से एक कम। उ॰ तीन लोक महँ जो भजे। (स॰ २६७) तीन-लोक-(सं॰ त्रिलोक)-त्राकाश, पाताल श्रीर मृतलोक। उ॰ तीनलोक महँ जो भजै, लहै तासु फल ताहि। (स॰

तीनि-तीन । उ० तुलसिदास परिहरें तीनि अम सो त्रापन पहिचाने । (वि॰ १११) तीनि ग्रवस्था-जागृति, स्वप्न ग्रौर सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ। उ० तीनि अवस्था तीनि गुन तेंहि कपास तें काढ़ि। (मा० ७११७ ग) तीनिय-तीनों, तीनों ही। उ० राम बिवाह समान व्याह तीनिउ भए। (जा० १७४) तीनिकाल-(सं० त्रिकाल)-भूत, भविष्यत् ग्रीर वर्तमान, ये तीन काल । उ० तीनिकाल कर ज्ञान कौसिकहि करतल। (जा॰ ८६) तीनि-गवनी-(सं॰ त्रीणि + गमन)-त्रिपथगा, गंगा। उ० परिस जो पाँय पुनीत सुरसरी सोहै तीनि-गवनी। (गी० १।४६) तीनि-गुन-(सं विगुण)-सत्व, रज और तम ये तीन गुण। उ० दे० 'तीनि अवस्था' । तीनिहुँ-तीनों ही, तीनों । उ० कीन्ह बिविध तप तीनिहुँ भाई । (मा॰ १।१७७।१) तीनी-तीन । उ० जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । (मा०

વાવહરાય) तीव-(सं॰ तीव)-दे॰ 'तीव'। उ॰ २. तब प्रमु कोपि तीव सर लीन्हा। (मा० ७।७१।२) ७. मकर पहुँचर्ग, गोनक, चक्राकुला, कूल सुभ-श्रसुभ, दुख तीव घारा। (वि॰

५६)

तीय-(स॰ स्त्री)-स्त्री, अवला, नारी। उ॰ तीय, तनय, सेवक, सखा, सन के कंटक चारि। (दो० ४०६)

तीर (१)-(सं०)-१ नदी का किनारा, तट। तीर श्रीर तट ्में ग्रंतर है। तीर ग्रास-पास की भूमि को कहते हैं, पर तट पानी के अत्यंत समीप की भूमि कहलाती है। २. समीप, पास । उ० १. सुरसरि-तीर विनु नीर दुख पाइहै । (वि॰ ६८) तीरहु-किनारे पर भी। उँ० तुलसी तीरह के चले समय पाइवी थाह। (दो० ४४६)

तीर (२)-(फ़ा॰)-वाण, शर। उ॰ तीर तें उतिर जस

कह्यों चहै, गुन गननि जयो है। (गी० ६।११)

तीरथ-दे॰ 'तीर्थ'। उ० १. पूजि जधाविधि तीस्य देवा। ्(मा० २।१०६।३) १, जोग, जाग, जप, विरांग, तप सुतीरथ अटत । (वि०१२६) तीरथन्ह-तीर्थों में । उ० सव तीरथन्ह विचित्र वनाए। (मा॰ १।१११।४) तीरथपति-(सं॰ तीर्थपति)-प्रयाग । उ० ग्रंस तीरथपति

देखि सुहावा। (मा॰ २।१०६।१) तीरथपतिहिं-तीर्थराज प्रयाग को, प्रयाग में। उ॰ तीरथपतिहिं आव सव कोई। (मा॰ १।४४।२)

तीरथराज-दे॰ 'तीरथराज्'। उ॰ अकथ अलौकिक तीरथ-

राज। (मा० ११२१७)

तीरयराज-दे॰ 'तीर्थराज' । उ॰ तीरथराज समाज सुक-रमा । (मा॰ ११२१६)

तीरथराजा-दे॰ 'तीरथराजू'। उ० कीन्ह निमज्जनु तीरथ-राजा। (मा॰ २।२१६।१)

तीरथराजू-(सं०तीर्थराज)-तीर्थों का राजा प्रयाग, इलाहा-वाद। उ० जो जग जंगम तीरथराजू। (मा० १।२।४)

तीरा (१)-हे॰ 'तीर (१)'। उ॰ १. पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा।(मा॰ ३।३ ६।३)

तीरा (२)-दे॰ 'तीर (२)'। उ॰ सोहर्हि कर कमलिन धनु

तीरा। (मा० २।११४।४)

तीर्थ-(सं०)-१ वह पवित्र स्थान जहाँ घर्मभाव से लोग यात्रा, पूजा, स्नान ग्रादि के लिए जाते हैं। हिन्दु कों के काशी, प्रयाग, गया ग्रादि तीर्थ हैं। शास्त्रों में तीर्थ ३ प्रकार के माने गए हैं। क जंगम-त्राह्मण, साधु ग्रादि। य. स्थावर-काशी प्रयागादि। ग. मानस-सत्य, चमा, दया दान ग्रादि। २. शास्त्र, ग्रागम, ३. यज्ञ, ४. ई वर, ४. माता-पिता, ६ ग्रातिथ,७ गुरु, ग्राचार्य, म. व्राह्मण का दायाँ हाथ भी तीर्थ कहा गया है। ग्राँगुठे का ऊपरी भाग व्रह्मतीर्थ, ग्राँगुठे ग्रोर तर्जनी का मध्य भाग पितृतीर्थ, तथा कनिष्य का विचला भाग प्रजापत्यतीर्थ एवं उँगलियों का ग्रमभाग देवतीर्थ कहलाता है। तीर्थनि-तीर्थों में। उ० ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन-दानि द्यों दारिद दावि दले हैं। (क० ६१३३)

तीर्थपति-(सं०)-प्रयाग । तीर्थराज-(सं०)-प्रयाग ।

तीर्याटन-(सं॰)-तीर्थयात्रा । उ॰ तीर्थाटन साधन समुदाई । (मा॰ ७१३२६।२)

तीन-(सं०)-१. श्रतिगय, श्रत्यंत, २ तीष्त्य, तेज़, नोकीला, २ यहुत गरम, ४. वेहद, ४. कटु, कडुश्रा, ६. न सहने योग्य, ७ प्रचंड, प्रखर, डरावना, म. तीखा, ६. वेगयुक्त, १० लोहा, ११ शिव।

तीस-(सं र्विशति)-जो गिनती में २६ के वाद और ३१ के पहले हो । ३० । उ० तीस तीर रघुवीर पवारे । (मा०

दाहराूर)

तीसर-[सं त्रीणि + सरा (प्रत्यय)]-तीसरा, तृतीय । उ० तय सिव तीसर नयन उद्यारा । (मा० ११८०१३) तीसरि-तीसरी । उ० गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । (मा० ३।३४) तीसरे-दृसरे के वादवाला, तीसरा । उ० तीसरे उपास यनवास सिधु पास सो । (क० ४।३२) तु-दे० तृ'।

तुँग-(स०)-१. उन्नत, र्जचा, २. उम्र, प्रचंड, ३. प्रधान, सुन्य, ४ पुनाग वृद्ध, ४. कमल का केसर, ७. शिव, महादेव । ट० १. तिपुल विकराल मट भालु कपि पात्र संग तर तुंग गिरि सु ग लीन्हें । (क० ६।११)

तुड-(सं०)-१. मुख, वदन, २. चोंच, ३. नोक, ४. राचस, १. शिव, ६. निकला हुआ मुँह, थूथुन, ७. तलवार का श्रगला हिस्सा। ३० १. पिक वयनी मृगलोचनी सारद ससि सम तुंड। (गी० ७।१६) २ चारु चिबुक, मुक तुंड-विनिदक सुभग सुउन्नत नासा। (गी० ७।१२) तुंवारे-दे० 'तुवरी'। ३० ते सिर कद्र तुंबरि समतूला।

(मा० १।११३।२)

तुंबरी-(सं॰ तुंबी)-छोटा कड्टुश्रा कद्दू, तितलौकी। तु-दे॰ 'तू'।

तुश्र−(सं० तव)–तुम्हारा । उ० तौ तुश्र-ुवस विधि⁻विष्तुः महेसा । (मा० १।१६४।२)

वुच्छ-(स॰)-१. चुद्द, हीन, नाचीज़, २. थोडा, कम, ३. श्रोछा, खोटा, ४. खोखला, भीतर से खाली, ४. सार-हीन, छिलका।

तुपक-(तु० तोप)-१. छोटी तोप, २. बंदूक । उठ ११. काल तोपची, तुपक महि, दारू-अनय कराल । (दो॰ ११४)

तुम्यं-(सं॰)-तुमे, तेरे लिए। उ॰ नतोऽहं सदा सर्वदा

शंभु तुभ्यं। (मा० ७।६।८)

तुम-(सं० त्वम्)-तू शब्द का बहुवचन पर प्राय: के स्थान पर ही प्रयुक्त । वह सर्वनाम जिसका न्यवहार उस पुरुष के लिए होता है जिससे कुछ कहा जाता है। 'ग्राप' के स्थान पर भी तुम का प्रयोग होता है। उ० तुम अपनायो तब जानिहीं जब मन फिरि परिहै। (वि० २६८) तुमहिं-तुमको । उ० देखो देखो बन वन्यो त्राजु उमाकंत । मनो देखन तुमहि त्राई ऋतु वसंत । (वि॰ १४) तुमहि-तुम्हीं, ग्राप ही। उ॰ तुलसिदास यह विपति-वाँगुरो तुम्हिह सों वनै निबेरे। (वि० १८७) तुमहीं-त्महीं, त्राप ही । उ० तुलसी तिहारो, तुमहीं तुलको हित। (वि० २६३) तुम्ह-तुम, श्राप । दे० 'तुम'। उ० तुम्ह बिनु अस बतु को निरवाहा। (मा० १।७६।२) तुम्हइ-तुम्हीं, श्रापही । उ० जानत तुम्हिह तुम्हइ होइ जाई। (सा० २।१२७।२) तुम्हउ-तुमको भी, तुम्हें भी। उ० हमरें चयर तुम्हउ विसराईं। (मा० १। ६ॅ२।१) तुम्हिह्-तुम्हें, तुम्हें ही, त्रापको ही। उ० सुमि-रिहि सुकृत तुम्हिं जन तेह सुकृती वर। (पा॰ ८४) तुम्हिहि तुम्हें, तुमको, श्रापको । उ० अव जौ तुम्हिहि सुता पर नेहू । (मा० १।७२।१) तुम्हही-तुम्हीं, छापही । उ० तुम्हही सुत स्व कहँ श्रवलंवा। (मा० २।१०६।२) तुम्हहू-तुम भी, त्राप भी। उ० तुम्हहू तात कहत श्रव जाना। (मा० शरणाध)

तुम्हरिहि-तुम्हारी ही, श्रापकी ही। उ० तुम्हरिहि कृपीं तुम्हिह रघुनंदन। (सा० २।१२७।२) तुम्हरी-तुम्हारी, श्रापकी। उ० मरजावा पुनि तुम्हरी कीन्ही। (मा० ४। ४६।३) तुम्हरे-(प्रा० तुम्हकरको)-तुम्हारे, श्रापके। उ० तुम्हरे श्रासम श्रविह ईस तप साधिह। (पा० २३) तुम्हरेहि-तुम्हारे ही, श्रापके ही। उ० जानत हूँ श्रनुराग तहाँ श्रति सो हिर तुम्हरेहि प्रेरे। (वि० १८७)

तुम्हरी-तुम्हारा। उ० तुम्हरी सब भाँति, तुम्हारिय सी, तुम्हही, बिल, हो मोको ठाहर हेरे। (क० ७।६२) तुम्हार-(प्र॰ तुम्ह्करको)-तुम्हारा, आपका । उ० नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। (मा० १।३०) तुम्हारा-त्र्रापका, तेरा । उ० देखि तात विधुवदन तुम्हारा । ्(मा० १।३४७।४) तुम्हारि-तुम्हारी, स्रापकी। त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । (मा० १। ६६) तुम्हारिय-तुम्हारी ही, आपकी ही। उ० तुम्हरो सब भाँति, तुम्हारिय सौ, तुम्हही, बलि, हौ मोकों ठाहरु हेरे । (क॰ ७१२) तुम्हारिहि-तुम्हारी ही, आपकी ही। उ० कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई । (मा० १।४६।१) तुम्हारिही-तुम्हारी ही, त्रापकी ही। उ० केवल कृपाँ तुम्हारिही कृपानंद संदोह । (मा० ७।३६) तुम्हारी-तेरी, भापकी। उ० कहिउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी। (मा० १। ११४) तुम्हारें-तुम्हारे, आपके, तेरे । उ० किए सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारें रिपु हयो। (मा० ६।१०६। छं० १) तुम्हारे-दे० 'तुम्हारें'। उ० नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। (मा० १।१४६।१) तुम्हारेहि-तुम्हारी ही, आप की ही। उ॰ गयउ तुम्हारेहि कों छें घाली। (मा॰ ७।

तुम्हारी-तुम्हारा, त्रापका। उ० पायो विभीपन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो। (मा० ६।१०६। छं० १) तुम्हे-तुमही । उ० जानिकै जोर करी परिनाम, तुम्है पछि-तैहो पे में न हितेहों। (क० ७।१०२)

तुरग-(सं०)-१. जल्दी चलनेवाला, २. घोडा, अरव ! उ० २. तीखे तुरंग हमनोगति चंचल, पौन के गौनहुँ ते बढ़ि जाते। (क० ७।४४)

तुर्गा-दे॰ 'तुरंग'। उ० २. जात नचावत चपल तुरंगा।

(मा० श३ १६।३)

तुरत-(सं • तुर)-शीघ्र, फौरन, तत्त्रण । उ • बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत। (मा० ४।२२)

वरता-दे॰ 'तुरंत'। हिंड॰ चलेड सो गा पाताल तुरंता। (मा० शशक)

त्र्रग-दे॰ 'तुरंग'। उ० २. बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा। (सा० १।१६०।१)

तुरगा-दे॰ 'तुरंग' । उ॰ २. प्रथमहि हतेउ सारथी तुरगा।

(मार्व ६।६२।१)

तुरत-दे॰ 'तुरत' । उ॰ भए तुरत, सब जीव सुखारे । (मा॰ शन्दार) तुरतहिं-तुरंत ही, शीघ्र ही। उ० तुरतिह र्राचर रूप तेहिं पावा । (मा० ३।७।४)

छरा-(सं॰ त्वरा)-जल्दी, शीघ्रता, उतावली । उ॰ ती्खी तुरा तुलसी कहतो, पे हिये उपमा को समाउ न श्रायो। (क० ६।४४) '

उराइ (१)–दे० 'तुराई (१)' ।

उराइ (२)−दे० 'तुराई (२)'। वराई (१)-(सं वृत्तिका = गद्दा)-१ मोटा और गुदगुदा गहा, तोशक, २ तकिया। उ० १. नीद बहुत प्रिय सेज

तुराई। (मा० २।१४।३) तुराई (२)-(सं० त्वरा)-१. जल्द, २ वेग्।

तुरावति-(सं• स्वरा)-वेगवती, शीझगामिनी । उरित-तुरंत, शीघ। उ० गंगाजल कर कलस तौ तुरित मॅगाइय हो। (रा० ३)

तुरीय-दे॰ 'तुरीय (१)'। उ० २. निराकारमोंकार मूलं · तुरीयं। (मा० ७।१०८। रलो० २) ४. प्राकृतं प्रकट पर-मात्मापरमहित प्रेरकानंत वंदे तुरीयं। (वि०४३) तुरीय (१)-(सं०)-१. चौथा, चतुर्थ, २. निर्गुण ब्रह्म, १. वेदां-तियों ने प्राणियों की चार अवस्थाएँ मानी हैं-जामत, स्वप्न, सुपुप्ति ग्रीर तुरीय । तुरीयावस्था मोच्।वस्था है जिसमें समस्त भेद-ज्ञान का नाश हो जाता है और आत्मा श्रनुपहित चैतन्य या ब्रह्मचैतन्य हो जाती है। ४ त्रिगुणात्मक विपयों से परे, ४ मोचरूप। उ० ३. तूल तुरीय सॅवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि। (मा० ७।११७ग) तुरीय (२)-(सं० त्वरा)-शीघ्र ही।

तुल-(सं॰ तुल्य)-१. सदृश, बराबर, २. समदृशी, ३. शुद्ध । उ० २ तुलसी पति-पहिचान वितु कोउ तुल कवहूँ

न होय। (स० २८८)

तुलना–(सं०)–मिलान, वरावरी, समता । तुलसि–दे० 'तुलसी'। उ० १. मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा। (मा० १।३४६।३) २. तुलसि श्रमिमान-महि-पेस बहुकालिका। (वि॰ ४८)

वुलसिका-१ तुलसी का वृत्त, २. जालंघर की पतिवता पत्नी वृंदा, ३. जिसके समान सृष्टि में कोई न हो। उ० १. सुमन-सुविचित्र-नवतुलसिका-दलजुतं मृदुल वनमाल उर आजमानं। (वि॰ ४१) २ जस गावत सुति चारि **अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय । (दो० ४४२)** 

तुलसिदास-दे॰ 'तुलसीदास'। उ॰ तुलसिदास इन्ह पर जो द्रविह, हरि तो पुनि मिलों बैरु विसराई। (कृ॰ ४६)

तुलसी-१ तुलसी वृन्, २ तुलसीदास। दे० 'तुलसीदास', ३. जालंघर की पतिवता स्त्री वृंदा, ४. जिसके समान कोई न हो। उ०१ जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी तुलसीदासु। (मा० १।२६) २. तुलसी चातक प्रेमपट मरतहु लगी न खोंच। (दो० ३०२) क्था-एक छोटा सा पौधा जिसे वैदणव वहुत पवित्र सानते हैं, श्रौर जिसकी पूजा करते हैं। तुलसी की पत्तियाँ भगवान् को भोग लगाने के भोजन तथा पानी में डाली जाती हैं। पुराखो के अनुसार तुलसी नामक एक गोपिका गोलोक में राधा की सखी थी। एक दिन राधा ने उसे कृप्ण के साथ विहार करते देख लिया और मनुष्य योनि में जाने का शाप दिया। तुलसी राजा धर्मध्वज की कन्या हुई त्रौर रूप में अनुलनीय होने के कारण इसका नाम नुलसी पड़ा। शंखचूड़ राचस से इसकी शादी हुई। शंखचूड़ को वर था कि बिना उसकी स्त्री के सतीत्व के नष्ट हुए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती । उसके अत्याचारों से तंग धाकर देव-ताओं के कहने से विष्णु ने शंखचूड का रूप धारणकर तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। इस पर तुलसी ने विष्णु को पत्यर हो जाने का शाप दिया। बाद में तुलसी विष्णु के पैर पर गिरकर रोने लगी तो विष्णु ने कहा कि तुम यह शरीर छोडकर लक्सी के समान मेरी प्रिया होगी। तुन्हारे शरीर से गंडकी नदी और केश से तुलसी वृत्त होगा। तभी से णालग्राम की पूजा होने लगी श्रीर तुलसी की पत्ती उन पर चढ़ाई जाने लगी तथा तुलसी अत्यंत पवित्र मानी जाने लगी। तुलसीक-तुलसीदास को भी। उ० जो यह साँची है सदा तौ नीको तुलसीक। (दो० १०१) तुलसीहु-तुलसी से भी। उ० काहे को खीकिय रीकिय पे, तुलसीहु सो है बिल सोइ सगाई। (क० ७। १३)

तुलसीदास-हिंदी के सर्व प्रधान भक्त कि । इनका जन्म संबत् १६३१ में तथा इनकी मृत्यु संबत् १६८० में हुई थी। इनके जीवन के विषय में बहुत सी किंवडंतियाँ हैं। तुलसी-डास के प्रामाणिक जन्य हैं-रामलला नहन्नु, वैराग्य संडीपनी, वरवे रासायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्ररन, दोहावली, किंवतावली, हनुमान वाहुक, गीतावली, कृण्ण गीतावली, विनय पित्रका, तुलसी सत-सई तथा रामचिरतमानस। तुलसीदास ने अपनी किंव-ताओं में, तुलिस, तुलसी, तुलिसदास, तुलसीदास तुलसी-दासु आदि नामा को अपने लिए प्रयुक्त किया है। उ० साहिय सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। (मा० १। २८ ख)

तुल्सीडांसु-दे॰ 'तुलसीदास'। उ॰ जो सुमिरत भयो भाँग

तें तुलसी तुलसीदासु । (मा० १।२६)

तुला—(सं०)—१ तराज, काँटा, २ सान, तौल, ३. साहज्य, तुलना, मिलान, ४. ज्योतिष की ७वी राशि, ४. प्राचीन-काल की एक तौल। उ० १. तुला पिनाक, साहुनुप, त्रिभुवन भट वटोरि सबके बल जोपे। (गी० १।१२)

तुल्य-(सं०)-समान, वरावर, सदश ।

तुन-(सं॰ तन)-तुम्हारा, श्रापका। उ॰ जो कलिकाल भवल श्रति होतो तुन निदेस तें न्यारो। (वि॰ ६४)

तुप-(सं०)-१. छिलका, भूसी, चोकर, २. ग्रंडे के उपर का छिलका। उ० २ ग्रंड फोरि कियो चेटुवा, तुप पर्यो नीर निहारि। (दो० २०३)

तुपार-(सं०)-१. त्रोस कुहरा, २ पाला, शीत, ३ वरफ, हिम। उ० ३ तुपाराद्रि संकाण गौरं गमीरं। (मा० ७।१०८। छुं०३)

तुपार-दे॰ 'तुपार'। उ॰ १ मनहुँ मरकत-मृदु-सिखर पर लसत विसद तुपारु। (कृ॰ १४)

तुसार – टे॰ 'तुपार'। उ० २ कनक कलप वरवेलि वन मानहुँ हनी तुसार । (मा० २।१६३)

वुसाल-दे॰ 'तुपार'। उ० २ मनहुँ कमल वन परेंड तुसारू। (मा॰ २।२६३।१)

तुहिन-(सं०)-१. पाता, २ हिम, वरफ, २. कुहरा, श्रोस, ४ चाँवनी । उ० २ राष्ट्र सकत तुहिनाचन गेहा । (मा० ११६८१३) २. जपति जप सन्नु-करि-केसरी सन्नुहन सन्नु-तम तुहिनहर-किरनकेन्। (वि० ४०)

तुर्ग-तुर्म्मा, तुमही, शापहीं। उ० रामह की विगरी तुहीं मुबानि नहें हैं। (क० ७१३७६) तुर्ही-तुर्म्ही, श्राप ही। उ० नौमित तुनमीवाम की सुनि सुजस तुही लें:। (वि० ३२) तुर्ने-तू मी, तुम भी। उ० तुहूं सराहिस करिस मनेहूं। (मा० २१३२१४)

गॅ-रे॰ 'तूं। उ॰ जननी तुँ सननी मई विधि सन कछु

हें पर स्वत्रहान वृत्री, काई लोकी जो खोराती की गई रहती है और जिसे साधु लोग अपना क्संडल वनाकर रखते हैं। २ साँपवालों का तुंबी का बना वाजा। ३ लोकी।

तू-(सं व्यस्)-तुम, आप। उ० सेवक को परदा फटै, तू समस्थ सीले। (वि० ३२)

त्ठहिं-(सं व तुष्ट)-तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उ॰ त्ठहिं निज रुचि काज करि, रूठिं काज बिगारि। (दो॰ ४७६)

त्ण-(सं०)-तरकश, तीर रखने का चोंगा।
त्णीरं-दे॰ 'तूर्ण'। उ० पाणि चाप शर कटि तूणीर।
(मा० ३११११) तूणीर-(सं०)-दे० 'तुणीर'।

तून-दे० 'तूगा'। उ० प्रवल-सुजदंड-परचंड कोदंड धर, तूनवर विसिप, वलमश्रमेयं। (वि० ४०)

त्नीर-दे॰ 'तूर्ण'। उ० किट तुनीर पीतपट वाँघे। (मा॰ ११२४४।१) त्नीरहि-तूर्णीर की, तरकश की। उ० घृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। (मा० ७।३०।२)

त्नीरा-दे॰ 'तूरा'। उ॰ सुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा।

(मा० २।११४।४)

त्मरि-(सं० तुम्बक)-एक तरकारी, लौकी।
तूर-(सं० तूर्य)-१ तुरही, सिघा, २ नगाडा। उ०१.
पान्ने लागे बाजत निसान होल तूर हैं। (क० १।३)

त्रना-दे० 'तूर'। उ० डोलै लोल वूसत सबद ढोल त्रना। (क० ७।१४८)

तूरि (१)-दे० 'तूरी (१)'।

तूरि (२)-दें व्यसि (२) ।

त्रि (३)-दे॰ 'तूरी (३)'।

त्रि (४)-दे० 'त्री (४)'। त्री (१)-(सं० त्र्री)-तुरही वाजा।

तूरी (२)-(सं॰ त्वरा)-जल्दी, तुस्त ।

त्री (३)-(सं० तुल्य)-समान । उ० मन तन बचन तजे तिन तूरी । (मा० २।३२४।३)

तूरी (४)-(सं० त्रुट)-१. तोडा, खंड खंड किया, २. तोड

तूर्ण-(सं०)-शीव्र, जल्दी।

तूल (१)-(सं०)-१. आकाश, २. रुई, ३. तूत का पेड, उ० २ तूल अध-नाम पावक-समानं । (वि० ४४)

तूल (२)-(सं० तुल्य)-समान, वरावर । उ० चंदु चवै वरु अनल कन सुधा होइ विषतूल । (मा० २।४५)

तूल (३)-(सं० तुन्नक)-एंक चटकीला लाल रंग का कपड़ा

तूल (४)-(फ्रा०)-विस्तार, लंबाई।

तूला-दे॰ 'तूल (२)'। उ॰ जासु नाम पावक अघ तूला। (मा॰ २।२४=।१)

तृतीय-(सं॰)-तीसरा, दूसरे के वाद का।
तृजग-(सं॰ तिर्यक)-पशु पत्ती ग्रादि।

तृग्-(सं०)-तिनका, घास।

तृन-दे॰ 'तृष्'। उ॰ जो करत गिरीतें गरु तृन तें तनक को। (क॰ ७।७३) मु॰ तृन तोरी = तिनका तोड़ती हैं। दे॰ 'तृन तोरे'। उ॰ निरखिंह छुवि जननीं तृन तोरी। (मा॰ १।१६८।३) मु॰ तृन तोरे-ग्रनिष्ट हटाने के लिए तृष तोडा। [टोना-टोटका, या श्रनिष्ट श्रादि से वचाने के लिए तिनका तोड़ने की कहीं-कहीं प्रथा है।] उ॰ लोचन लोल चलें भ्रुकुटी, कल काम-कमानहु सो तृन तोरे। (क॰ २।२६)

तृनु—दे॰ 'तृषां'। उ॰ देह गेह सब सन तृनु तो रें। (मा॰ २।७०।३) मु॰ तृनु तोरें—नाता तोड़े हुए। उ॰देह गेह सव सन तृनु तोरें। (मा॰ २।७०।३)

तृपत-(सं० तृप्ति)-संतोष, तृप्ति ।

तृषित-तृष्त, भरा, संतुष्ट । उ० दरसन तृषित न ग्राजु लगि, प्रेम षित्रासे नैन । (मा० २।२६०)

तृप्त-(सं०)-१ अवाया हुआ, तुप्ट, २. प्रसन्न, खुश।
तृप्ति (सं०)-१ संतोष, अवाना, २ खुशी, प्रसन्नता। उ०
१. तृष्ति न मानिह मनु सतरूपा। (मा० १।१४८।३)
तृमुहानी-दे० 'त्रिमहानी'।

तृषा-(सं०)-१ प्यास, २. इच्छा, श्रिभेलाघा, ३. लोथ, लालच। उ०१ तुलसिदास कव तृषा जाइ सर खन-तर्हि जनम सिरान्यो। (वि० मम)

तृषावत-प्यासा । उ० तृषावंत सुरसरि बिहाय सठ फिरि फिरि बिकल अकास निचोयो । (वि० २४४)

तृपित-१ प्यासा, २ इच्छुक, ३ लालची। उ० १. घृम समृह निरिष्ठ चातक ज्यो तृपित जानि मित घन की। (वि० ६०)

तृष्णा-(स०)-१ इच्छा, लोभ, लालच,२ प्यास । उ० १ तरल-तृष्णा-तमी तरिण धरनी धरन सरन-भय-हरन करुनानिधानं । (वि० ४४)

तृष्ना-दे॰ 'तृष्णा'। उ॰ १ जाके मन ते उठ गई, तिल तिल तृष्ना चाहि। (वै॰ २६)

तृस्ना-दे० 'तृष्णा'। उ० १. तृस्ना केहि न कीन्ह बौराहा। (मा० ७।७०।४)

तें (१)-[सं० तस् (प्रत्यय)]-से, द्वारा । उ० नीलकंज बारिद तमाल यनु इन तनु तें दुति पाई । (वि० ६२) ृते (१)-दे० 'ते (१)' । तेर (१)-दे० 'ते (१)' ।

तें (२)-(सं० ते)-१. वे सब, वे ही, वे भी, २ उनका, उसका, ३. वह, सो। ते (२)-दे० 'ते (२)'। उ० १. जिन्ह लगि निज परलोक विगारयो ते लजात होत ठाढ ठायॅ। (वि०८३) तेइ (२)-दे० 'तें (२)'। उ० १ ह्वें गए, हैं, जे होहिंगे आगे तेइ गनियत वडभागी। (वि० ६४) तेई-१ वे ही, २ उन्हीं को । उ० १. तेह पायँ पाइकै चढ़ाइ नाव धोए बिनु । (क० २।६) तेउ-१ वे भी, २. उसका । उ० १ सुक सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अजहूँ। (वि॰ ८६) तेऊ-वे भी, वह भी। उ० नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ। (मा० १।२२।२) तेपि-(ते + अपि)-वे भी। उ० तेपि कामबस भए वियोगी। (मा० शादशक्ष) तेहिं-दे० 'तेहि'। तेहि-(सं० ते -१. उसे, उसको, २. वह, उस, ३ उसी में, ४ इसी, यही, उसी। उ० १. तेहि विनु तजे, भजे विनु रघुपति। (वि० १२०) २ गाधि सुवन तेहि अवसर अवध सिधायउ। (जा० १६) ४ तेहि तें कहिंह संत श्रुति टेरें। (मा० १।१६१।२) तेही-१. उसको, उसी को, रे. वह, उस, तेहू-उस, उसी। उ० तेहू तुलसी को लोग भलो भलो कहै ताको। (क० ७। ६४)

ते (३)-(सं० त्वेम्)-१. तुमको, २. तुम्हारा, तेरा, श्रापका,

३. तेरे लिए। ते (३)-दे० 'तें (३)'। उ० २. भजामि ते पदांबुजं। (सा० ३।४। छं० १) तेइ (३)-दे० 'तें (३)'। तें (४)-(१)-थे। उ० कीने को विसोक लोक लोक पालहु तें सब। (क० ७।१०) ते (४)-दे० 'तें (४)'। उ० माँगि मधुकरी खात ते, सोवत गोड पसारि। (दो० ४६४)

तेज (१)-(सं० तेजस्)-१. कांति, चमक, आमा प्रकाश, २ पराक्रम, वल, ३ ताप, उप्णता, ४. तत्व, हीर, १. बीर्य, ६ प्रताप, द्वद्वा, ७. उम्रता, तेज़ी, प्र. मक्खन, ६ सोना, स्वर्ण, १०. सत्वगुण से उत्पन्न लिंग शरीर, ११ मेद, चर्ची, १२ पंच महाभूतों में से तीसरा भूत जिसमें ताप और प्रकाश होता है। अग्नि। उ०१. विमल-विज्ञानमय, तेज-विस्तारिनी। (वि० ४८) तेजपुंज-(सं०)-१ तेजयुक्त, वडा प्रतापी, २ सूर्य, भानु। २०१. वूसर तेजपुज अति भ्राजा। (मा० ११३०११४) तेज-राशि-(सं०)-दे० 'तेजपुंज'। तेजरास्,-दे० 'तेजराशि'। उ० २ कीस-कौतुक-केलि-लूम-लंका-दहन दलन-कानन-तक्त तेजरासी। (वि० २६) तेजवत-तेजस्वी, तेजवाला, प्रतापी। उ० तेजवंत लघु गनिय न रानी। (मा० १. २४६१३) तेजहत-तेजहीन, विना कांति या प्रताप का। उ० भयउ तेजहत श्री सव गई। (मा० ६१३११२)

तेज (२)-(फा॰ तेज़)-१ तीच्ण, जिसकी धार तेज़ हो, २ शीव्रगामी, २ फ़रतीला, ४ श्रिधक, ज्यादा, ४.

चंचल, चपल, ६. सहँगा, गिराँ।

तेजु (१)-दे॰ 'तेज (१)' । उ॰ ११. घटह तेजु वलु मुख-छुवि सोई। (मा॰ २।३२४।१)

तेजु (२)-दे०'तेज (२)'।

तेजिं में (सं वेजिस्वन्) - तेजवाला, तेजस्वी, प्रतापी। उ० रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिस्र न ताहु। (मा० १।१७०)

तेर्जा-(फा॰ तेज़)- महॅगी, गिरानी । उ॰ तेजी साटी सगहू की मृगमद साथ जु। (क॰ ७११६)

तेते-(सं श्तावत्)-उतने, उस कदर, तितने । उ० सिकन्ह सिंहत सकल सुर तेते । (मा० ११४४)

तेन-(स०)-१ उसके द्वारा, उससे, २ वे, वे सव, उन. सब ने। उ २ तेन तसं हुतं दत्तमेवाखिलं, तेन सर्वं कृतं कर्मजालं। (वि० ४६)

तेरसि-(सं व्योदशी)-किसी पच की तेरहवीं तिथि। उ० तेरसि तीन श्रवस्था तजहुँ भजहु भगवंत। (वि०२०३) तेरहृति-दे० 'तिरहुति'। उ० जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी। (मा० १।२८१४)

तेरहूति–दे० 'तिरहुति'। उ० चले चित्रकृटहि भरत चार चले तेरहूति। (मा० २।२७१)

तेरि-दे॰ 'तेरी'। उ॰ नीको तुलसीटास को तेरि ही निकाई। (वि॰ ३१)

तेरिए-तेरा ही, तेरा ही है। उ० वृक्षिण, विलंब श्रवलंब मेरे तेरिए। (ह० ३४) तेरी-(प्रा० नुःहकरको, हि० तेग)-तुम्हारी, श्रापकी। उ० तुलसी पर तेरी रूपा निर-पाधि निरारी। (वि० ३४) तेरे-तुम्हारे, श्रापके। उ० तेरे देखत सिंह को सिसु-मेडक लीले। (वि० ३२) तेरेज- तेरे ही, त्रापके ही। ड० जानत हों किल तेरें मनु गुन-गन कीले। (वि० ३२)

तेरो-तुम्हारा, तेरा, आपका । उ० ् खायो खोची माँगि में

तेरी नाम लिया रे। (वि० ३३)

तेल-(सं० तैल)-१. तैल, रोगन, २. स्नेह, ३. चिकनाई।ड० १. तेल नाव भरि नृप ततु राखा। (मा० २।१५७।१)
मु० तेल चढ़ावर्हि-विवाह के नियमानुसार हल्दी मिला
तेल अंग पर मलते हैं। ड० करि कुल रीति, कलस थिप
तेल चढ़ावर्हि। (जा० १२६)

तेला-तेल, रोगन्। उ० रहा न नगर वसन घृत तेला।

(मा० शर्शर)

तेलि-(सं० तेल)-तेली, तेल पेरकर वेंचनेवाली एक जाति। उ० ते वरनाधम तेलि कुम्हारा। (मा० ७१९००१३)

तेपां-(सं०)-उनपर, उनसे । उ० ये पठंति नरा मक्त्या ्तेपां गंभुः प्रसीदति । (मा० ७१०ना रखो० ६)

तें (१)-(सं॰ त्वं)-१. तू, तुम, २. आप, ३. तेंने, तूने । उ० १. ग्रहंवाद में तें ' नहीं दुप्ट संग नहिं को है। (वै॰ ३०)

तें (२)-(सं० तस)-से।

ते लेक्यंत्र-(सं०)-कोल्हू । उ० समर-तेलिक्यंत्र तिल-तमी-चर-निकर पेरि ढारे सुभट घालि घानी । (वि० २४)

तैसइ-(सं॰ ताद्द्य, प्रा॰ ताइस, हि॰ तैसा)-वैसे ही, उसी प्रकार। उ॰ तैसइ सील रूप सुविनीता। (मा॰ ३। २४।२) तैसिये-वैसी ही, उसी तरह, उसी तरह है। उ॰ तैसिये लसित नव पल्लव खोही। (गी॰ २।२०) तैसी-वैसी, वैसी ही। उ॰ तैसी वरेखी कीन्हि पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी। (पा॰ २२१) तैसें-वे॰ 'तेसे'। उ॰ ईस यनीसिह श्रंतरु तैसें। (मा॰ १।७०।१) तैसे-वैसे, उसी प्रकार से। उ॰ तैसे ही गुन-दोख-गत प्रगटत समय सुभाय। (स॰ १६४) तैसेहिं-वेसे ही, उसी प्रकार। उ॰ तैसेहिं भरतिह सेन समेता। (मा॰ २।२३०।४)

तैसो-वैसा ही, वैसा, उसी प्रकार का । उ० स्वामी सीय सिंदन्ह लखन तुलसी को तैसो । (गी० १।६६)

तें है – (सं० ताप) – संतप्त करेगी, जलावेगी।

तो (१)-(सं० तव)-तेरा, तुम्हारा। उ० तो विनु जगदंव गंग! किलिजुग का करित? (वि० १६) तोकहॅ-तुमें, तुमको। तोको-तुमको, तुम्हें। उ० मयो सुगम तोको स्मर-स्थाम तनु समुम्मि धों कत खोवत स्थकाध। (वि० म्ध) तोहिं-१ तुम्हें, २ तुममें, तुमसे। उ० २ तोहिं मोहिं नाते स्थनेक मानिये जो भावे। (वि० ७६) तोहि-तुमको तुमें, तुमको। उ० मोपर कीवे तोहि जो करि लेहि त्रिया रे। (वि०२२) तोही-१. तुमको, स्थापको, २. स्थापमे। तोही-१. तुमसे, स्थापसे, २. तुमको, स्थापको। उ० १. रामु कवन प्रमु प्छुडँ तोही (मा० १।४६।२) तोहूँ-तुम्हें भी स्थापको भी। उ० ताते हो देत न दूपन नोहुँ। (गी० २१६१) तोहु-तुमको भी, तुम्हें भी। उ० नोहुँ जिदिन यल सहायली बालि को। (द० ६।१९) न्। (२)-(मं० तद)-त्य, रम दशा में, तय फिर्।

ो (३)-(हि॰ हतो)-था, रहा। २० देखी में दसकंट-सभा सब, माने को उन सबल नो। (गी॰ ११९३)

तोखपोख-(सं० तोप + पोपण)-भरण-पोपण । उ० रसना मंत्री दसन जन तोखपोख सब काज । (स० ७००)

तोतर-(श्रनु॰ तुतुलाना)-तुतला या श्रस्पष्ट बोलनेवाला। तोतरी-तुतली, तोतली, तुतलाती हुई। उ॰ तोतरी बोलनि, विलोकनि मोहनी मन हरनि। (गी॰ ११२४) वोतरे-तुतले, तोतले। उ॰ श्रति प्रिय मधुर तोतरे बोला। (मा॰ १११६६।४)

तोतरात-नुतलाते हुए। उ॰ पूछत तोतरात वात मातिह

तोतरि-तोतली, अस्पष्ट । उ॰ जौं वालक कहँ तोतरि वाता । (मा॰ ११८१)

तोपची-[तु॰ तोप + ची (प्रत्यय)]-तोप चलानेवाला, गोलं-दाज । उ॰ काल तोपची तुपक महि, दारू-ग्रनय कराल । (दो॰ १११)

तोपिहें-(सं० छोपन)-तोपेगे, डक लेंगे, पाट देंगे। ड० तुलसी बढ़े पहार ले पयोधि तोपिहें। (क० ६११) तोपें-तोपते हैं, पाट रहे हैं, डक रहे हैं। ड० तोपें तोय-निधि, सुर को समाज हरपा। (क० ६१७) तोप्यो-तोपा, डक दिया, घेर लिया। ड०वरिं वान रष्ट्रपति रथ तोप्यो।

तोम-(सं॰ स्तोम)-समूह, हेर । ड॰ तीतर-तोम तमीचर-सेन समीर को सूजु बड़ो वहरी है। (क॰६१२६) तोमनि-समूहों, तोम का बहुबचन। ड॰ महामीन बास तिमि-

तोसनि को थल भी । (ह० ७)

तोमर-(सं०)-१. भाले की तरह का एक पुराना हथियार २. एक छंद, ३. वरछा, साँग। उ० १. सर चाप तोमर सिक्त सूल कृपान परिध परसु धरा। (मा०३।१६। छं० १) तोय-(सं०)-पानी, जल।

तोयनिधि-(स॰)-समुद्र। उ० सत्य तोयनिधि कंपति

उद्घि पयोधि नदीस । (मा० ६।४)

तोर-(प्रा॰ तुम्हकरको)-तुम्हारा, श्रापका। उ॰ प्रनतपाल प्रन तोर मोर प्रन जिञ्चउँ कमलपद देखे। (वि० ११३) तोर्इ-(सं ० तुट)-तोडता है, दो खंड करता है। तोर्न (१)-तोड़ने के लिए, २. तोडनेवाला, २. तोडना। तोख-१. तोहींगे, २. तोहाँगा २. तोहना । उ० १. राम चाप तोरव सक नाहीं । (मा० १।२४४।१) ३. रहउ चढाउब तोरव भाई। (मा०१।२४२।१) तोरहूँ-तोडें, तोड डाले। उ॰तोरहुँ राम गनेस गुसाईँ।(मा०१।रू४श४) तोरा(१)-तोडा, हुक हुक किया, भंग किया। तोरि (१)-तोडकर। ड॰ तोरि जमकातरि मँदोटरी कड़ोरि श्रानी, रावन की रानी मेधनाद महतारी है। (ह० २७) तोरिवे-तोडने, संद-संद करने । उ० में तव दसन तोरिये लायक । (मा० ६।३४।१) तोरी (१) १. तोडकर, २. तोड दी । तोरें (१)-तोड़े, खंडन निए। उ० बिनु तोरें को कुयरि विचाहा। (मां० १।२४४।३) तीरे (१)-१. तो हे, तो हा, २. तो डने पर, ३. तोटने से । तोरेडँ-तोडे, तोड डाले । उ० कपि सुभाव ते तोरेडँ रूखा। (मा० श२२।२) तोरेहुँ-तोटने पर्। उ० तोरेहुँ धनुषु व्याहु श्रवगाहा । (मा०१।२४४।३) नोर-तोटने, हक हुक करने । उ० फल खाएसि तर तोरी लागा। (मा० शश्मार) तोरी-तोह, तोउ डालूँ। उ०

श्रुसि रिस् होति दसउ मुख तोरौं। (माँ० ६।३४।१) तोरयो-तोड़ा, तोड़ ढाला । उ० राज सभा रघुवर मृनाल ज्यों संभु-सरासन तोरथो। (गी० १।१००)

तोरण-(सं०)-१. एक काठ का दुकड़ा जो विवाहादि के श्रवसर पर द्वार पर बाँधते हैं, २. फूल माला या पत्ती श्रादि से युक्त रस्सी जो शुभ श्रवसरों पर दरवाज़े पर बाँधते हैं, वंदनवार, ३. बाहरी फाटक।

तोरन (२)-दे॰ 'तोरण'। उ०२. तोरन वितान पताक चामर

धुज सुमन फल-घौरि। (गी० ७।१८)

तोरा (२)-(प्रा॰ तुम्हकरको)-तुम्हारा, श्रापका । उ॰ कृष्न तनय होइहि पति तोरा । (मा० शनमा१) तोरी (२)-तेरी, तुम्हारी, आपकी। उ० तब धरि जीभ कढ़ावउँ तोरी । (मा० २।१४।४) तोरे (२)-तुम्हारी, श्रापकी। उ० देवि मागु वरु जो रुचि तोरें। (मा० १११४०१२) तोरे (२)-तेरे, तुम्हारे। उ० मम समान पुन्य पुंज बालक नहिं तोरे। (कु० १)

तोरा (३)-(सं॰ त्वरा) शीघता, वेग, जल्दी। तोराई-१. तोड़ा कर, तोडकर, तुड़ाती हुई, २. तोडाया। उ० १. छुद्र नदी भरि चलीं तोराई। (मा० ४।१४।३) तोरावति-(सं० त्रुट)-१.तोड़ाती है, २. तोड करनेवाली, ज़ोरदार। उ० २. विषम विषाद तोरावति धारा। (मा०

तोरि (२)-(प्रा॰ तुम्हकरको) तुम्हारी, श्रापकी, तेरी । उ० काम-लोलुप भ्रमत मन हरि-भगति परिहरि तोरि।

(वि० १४८)

तोष-(सं०)-१. अघाने या भरने का भाव, तुष्टि, संतोष, २. श्रानंद, खुशी, ३ श्रल्प, थोड़ा, ४ श्रीकृष्ण के एक सखा का नाम। उ० १. वीर वर विराग तोष सकल संत श्रादरे । (वि० ७४) तोष-पोष-भरण पोषण । उ० रसना मंत्री, दसनजन, तोष-पोष निज काज। (दो० ४२४)

तोषक-(सं०)-प्रसन्नया संतुष्ट करनेवाला, तृप्त करनेवाला। उ० भव श्रम सोषक तोषक तोषा। (मा० १।४३।२)

तोषन-१. तोषना, तृप्त करना, संतुष्ट करना, २. प्रसन्न करनेवाला, संतुष्ट करनेवाला, ३. तृप्ति, संतोष । उ० २. हरि तोपन व्रत द्विज सेवकाई। (मा० ७।१०६।६)

तोषनिहारा-संतुष्ट करनेवाला, प्रसन्न करनेवाला। उ० तनय मातु पितु तोषनिहारा । (मा० २।४१।४)

तोषये--(सं०)-तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए। उ० रुद्राष्ट्रकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोपये। (मा० ७।१०८। श्लो०१) तोषा-क. दे० 'तोष', ख तुष्ट किया, प्रसन्न किया । उ० क १ भव श्रम सोपक तोपक तोषा । (मा०१।४३।२) तोषि-संतुष्ट कर, प्रसन्न होकरं । उ०माँग कोषि तोषि पोषि फैलि फूलि फरिकै। (गी० १।७०) तोषिए-१. संतुष्ट कीजिए, २. प्रसन्नता के लिए, ३. जिसके द्वारा संतुष्ट तुरें। उ० १ तुलसिदास हरि तोपिए सो साधन नाहीं। (वि० १०६) तोषि पोषि-प्रसन्न होकर । उ० दे० 'तोपि'। तोषिहैं-संतुष्ट् करेंगे। उ॰ जोगिनी जमाति कालिका कलाप तोपिहैं। (क॰६।२) तोषे-१. तृप्त हुए, प्रसन्न हुए, २.संतुष्ट किया, ३ तुष्ट करने से । उ० २.लाले पाले पोपे तोपे त्रालसी ग्रभागी श्रवी । (वि॰ २४३) तोषेउ-प्रसन्न हुए। उ० प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। (मा० १

तोहारा–तुम्हारा, भ्रापका। उ० परसु सहित वड नाम तोहारा। (मा० १।२८२।१)

तौंकी-(सं० ताप) तौंक कर, गर्म होकर । उ० चारु चुवा चहुँ स्रोर चलें, लपटें सपटें सो तमीचर तौंकी । (क० ७। १४३)

तौंसियत-(?)-तपे जाते हैं, जले जाते हैं। उ० तात तात,

तौंसियत, भौंसियत भारहीं। (क॰ ४।१४)

तौ (१)-तो, तो फिर। उ०तौ प्रसन्न होइ यह वर देहू। (सा० १। १४६।२)

तौ (२)-(सं०) वे दोनों । उ० सीतान्वेपणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः । (सा० ४। रलो० १)

तौ (३)-तव । तौलगि-(सं० तद् + लग्ने) तौलों, तब तक, उस समय तक।

तौलि-(सं॰ तौल) तौलकर, जोखकर। उ॰ में मति-तुला तौलि देखी भद्द, मेरिहि दिसि गरुआई। (वि० १७१) तौलिए-१, तौला करती हैं, २ तोलिए, वजन कीजिए। उ० १. देव, पितर, ब्रह पूजिये तुला तौलिए बी के। (गी० शावर)

त्यक्त-(स०)-त्यागा हुआ। उ० गुरु गिरा-गौरवामर सुदु-स्त्यज-राज त्यक्त श्री सहित, सौमित्रि आता। (वि० ४०) त्याग-(सं०)-१. छोडना, तजना, उत्सर्ग, २. दान, ३. विरक्ति, वैराग्य। उ० १ संब्रह त्याग न विनु पहिचाने।

(सा० शहाश)

त्यागइ-त्याग देता है, छोडता है। उ० मनि विनु फनि, जलहीन मीन तनु त्यागइ। (पा०६७) त्यागत-त्यागते हैं, छोड़ देते हैं। उ० मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। (मा० ७।१४।७) त्यागव-१ त्यागना, छोडना, २ त्यागूंगा, ३. त्यागना चाहिए। उ० ३. त्यागब गहव उपेन्छनीय श्रहि हाटक तृन की नाईं। (वि॰ १२४) त्यागहिं-त्यागते, त्यागते हैं। उ० सम सीतल नहि त्यागहि नीती। (मा० ३।४६।१) त्यागहु-१ त्यागो, छोड़ो, छोड दो, २. छोड रहे हो। ७० १. सखा सोच त्यागहु वल मोरें। (मा० अधर्म बहुमत सोकप्रद सब त्यागहू। (मा० ३।३६।छं०१) त्यागा-छोडा, छोड दिया। उ० जवर्ते सतीं जाइ तनु त्यागा। (मा० १।७४।४) त्यागि-१ त्यागकर, छोडकर, २. छोड, छोड़ो। १ त्यागि सब श्रास संत्रास भव पास-श्रसि-निसित हरिनाम जपु दास तुलसी । (वि० ४६) त्यागहै-त्यागेगा, छोडेगा । उ० कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, क़ुटिल कपट कव त्यागिहै। (वि०२२४) त्यागी-१. छोड-कर, त्यागकर, २ त्यागनेवाला, ३ साधु, विरक्त, संन्यासी। उ॰ १ बृत्र विल वाण प्रहलाद मय न्याध राज गृद्ध द्विज-बंधु निज धर्मे त्यागी । (वि०४७) त्यागू-१. त्याग, उत्सर्ग, छोड्ना, २. त्यागो । उ० १ आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। (मा० २।१०७।३) त्यागे–१. छोड़े, छोड दिए, २. २. छोड दिया है, ३. छोडने पर। उ०१. तिन्ह सव भोग रोग सम त्यागे। (वि० १२८) त्यागेउ-छोडा, छोड दिया । उ० वरप सहस दस त्यागेड सोऊ । (मा०

१।१४१।१) त्यारी—छोडे, छोडता। उ० देखत सुनत विचा-रत यह सन निज्ञ सुभाव निह त्यारी। (वि० ११६) रू: -त्याराँगा, छोडेँगा। उ० जो तुम त्यारी सम हीँ तो निह त्यारों। (वि० १७७) त्यारा—छोडो, छोडोरो, छोड भी दोरो। उ० दे० 'त्यारों'।

त्या-(सं० तत् + एवम्)-१. उस प्रकार, उसी तरह, २ उसी समय, तत्काल । उ० १. सादर वार्राह बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे । (क० २।२१) मु० त्यों-त्या-वैसे ही वैसे उसी प्रकार। उ० त्यों-त्यों सुकृत सुभट किल मुपहिं निटरि लगे वहि काटन । वि० २१)

त्रपा-(सं०)-लज्जा गर्स। उ० भव धनु दुर्लि जानकी विवाही भए विहाल नृपाल त्रपा है। (गी० ७।१३)

त्रय:-तीन । ट० त्रयः शूल निमृलनं शूलपाणिम् । (मा० ७१६। रुलो० १) त्रय-(सं०)-तीन । उ० त्रयनयन मयन-मर्डन महेल । 'वि० १३) त्रयकाल-मृत, भविष्यत श्रीर वर्तमान काल। उ० तह सगन मज्जसि पान करि त्रयकाल जल नाही जहाँ। (वि॰ १३६) त्रयताप-दैहिक, दैविक, भौतिक नामक तीन दुःख या ताप। उ० विमल विपुल बहसि वारि, सीतल त्रयताप हारि। (वि॰ १७) त्रयनयन-(सं०)-तीन र्याखवाले । शिव। उ० त्रयनयन सयन-मर्दन महेस । (वि० १३) त्रयरेग्ग-पेट पर पड जानेवाली तीन रेखाएँ, त्रियली। उ० वटि किंकिनी उद्दर त्रयरेखा। (सा० १।१६६१२) त्रयलोक-दे० 'त्रैलोक'। त्रयवर्ग-१ अर्थ. धर्म और काम, २ बाहारा, चत्रिय और वैश्य, ३ वृद्धि स्थिति ग्रीर नाश, ४ त्रिफला, ४ त्रिकुटा। उ०१ संत संसर्ग त्रयवर्ग पर परमपद प्राप, निःप्राप्य गति त्विय प्रयत्ते। (वि० ४७) त्रवन्याधि-ग्राधिदैहिक, ग्राधिभौतिक तथा ग्राधिदैविक नाम की तीन व्याधियाँ या रोग।

त्रयं,-(सं०)-तीन का समूह। उ० ग्रद्धत त्रयी किथों पठई है विधि मग-लोगन्हि सुख दैन। (गी० २।२४)

त्रिन-(सं० त्रम्त)-१ हरा हुन्ना, भयभीत, २ दुखित, २ मताया हुन्ना। उ०१ त्रिसित परेड ग्रावनी त्रकुलाई। (मा०१।१७४।४)

त्रमें-डरे, दर गए। उ० मंदोवरी दर कंप कंपति कमठ भू भू में त्रमें। (सा०दा६९। छं०९) त्रस्यों-९ त्रस्त, भयभीत, दग हुआ, २ दरा। द०१. करम-कपीस यालि वली त्रास त्रस्यों हो। (वि० १८९)

प्रस्तं-दे० 'इनित'। उ० १ त्राहि रघुवंस भूपन कृपान्र कठिन काल-विकाल-कजि-त्रास प्रस्तं। (दि० ४६) तस्त-(सं०)-दे० 'प्रसित'।

याग-(सं०)-१. ग्या, यचाय, २ कवच, ३ ग्लित। त्रात-दे० 'द्राता'।

त्रातांश-रा क्रनेपाले को । उ० पत्रक नयन इय सेवक बातिश (मा० ७३०।२) त्राता- (सं० ब्रातृ)-रजक, रज्ञा प्रानेपाला । उ० पाप संताप शनयोर संस्रति, दीन असत जगयोनि नर्ति स्रोपि ब्राता । (वि० ११)

पार रहा परं, प्रचावे । उ० त्रातु सदा नोभव खग बाज । (मार २।५६।३)

ांग-देश 'बार्गा'। द० ६ महि पदबान सीस मिं छाया। (सार शर्बदाउ)

त्राना-दे॰ 'त्राण्'। उ॰ १. नाथ न स्थ नहिं तन पद त्राना। (मा॰ ६।८०।२)

त्राम-(सं०)-१ भय, डर, २ कप्ट, तकलीफ । उ० १. त्राहि रघुवंस भूपन कृपाकर कठिन काल-विकराल-कलि-त्रास त्रस्तम् । (वि० ४६)

त्रासइ—हराता, त्रास देता । उ० तेहि वहु विधि त्रासइ देस निकासइ जो कह वेद पुराना । (मा० १११८२। छ० १) त्रासहु—हरात्रो, भय दिखलात्रो । उ० सीतहि बहुविधि त्रासह जाई । (सा० १११०।४)

त्रासक—हरानेदाला भयंकर, हराकर भगानेवाला। उ॰ त्रिविध ताप त्रासक तिसुहानी। (सा॰ ११४०।२)

त्रासकारा-दे॰ 'त्रासक'। उ० रिच्छ मर्कट विकट सुभट उद्भद, समर सैल संकासरिपु-त्रासकारी। (वि० ४०)

त्रासन-१ भग्नीत, २ त्रास का बहुवचन, ३ त्रास देने-वाला, डरानेवाला । उ० १ को न लोभ दृढ फंद वाँधि त्रासन करि दीन्हों । (क० ७।११७)

त्रासा-त्रास, उर भय। उर भागि भवन पैठीं श्रति त्रासा। (मार्० ११६६१३)

त्रासित-भयभीत, डरा हुत्रा। उ० एक एक रिपु ते त्रासित जन तुम राखे रघुवीर। (वि० ६३)

त्राहि-रंजा करो, वचात्रो । उ० त्राहि रघुवंस भूषन कृपाकर कठिन काल विकराल-कलि-त्रास त्रस्तम् । (वि॰ १६)

त्रि-(सं०)-तीन ।

त्रिकाल-(सं०)-१. तीनों काल, भूत, वर्तमान और भिवाय, २ प्रातः मध्याह्न और सायं। त्रिकालग्य-(सं० त्रिका लज्ञ)-भूत, भविष्य और वर्तमान तीनो कालों को जानने वाला। उ० त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। (सा० ११६६) त्रिकालदर्सा-(सं० त्रिकालदर्शिन्)-दे० 'त्रिकालग्य'। उ० तुम्ह त्रिकालदरसी सुनिनाथा। (मा० ११२२।४)

त्रिकृट-(सं॰)-१. तीन चोटियोंवाला पर्वत, २ वह पर्वत जिस पर लंका बसी हुई मानी जाती है। ३. एक कल्पित पर्वत जो सुमेरु पर्वत का पुत्र माना जाता है। ४. योग शास्त्रानुसार शरीर के छः चक्रों में से प्रथम। उ०२ कोसलराज के काज हों श्राज त्रिकृट उपारि ले वारिधि वोरों। (क० ६।१४)

त्रिकोण-(सं०)-१ जिसमें तीन कोण हों, २. योनि,

त्रिगुण-(सं०)-१. सत्व, रज और तम इन तीन गुणों का समूह, २ तीन गुना।

त्रिगुणा-(सं०)-१ दुर्गा, भगवनी, २ तन्त्र में एक प्रसिद्ध बीज।

त्रिगुन-दे॰ 'त्रिगुण'। उ॰ १. तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन मुकुंट। (वि॰ २०३)

त्रिजग (१)-(सं० त्रिजगत)-श्राकाश, पाताल श्रीर पृथी नामक तीनों लोक।

त्रिजग (२)-(सं० तिर्थक्)-टेड़ा चलनेवाला जीव, पशु तथा कीड़े सकोड़े। उ० त्रिजग देव नर श्रमुर समेते। (मा० ७।म७।३) त्रिजटा-(सं०)-सीता की अशोकवाटिका में सेवा करने-वाली एक राज्सी। उ० त्रिजटा नाम राज्सी एका। (मा० ११९ ११९) कथा-त्रिजटा विभीपण की बहन थी। -यह बड़े अच्छे स्वभाव की थी। सीता जब अशोकवाटिका में थीं तो यह उनकी सेवा किया करती थी तथा उनसे तरह-तरह की बातों कर उनका दुःख दूर किया करती थी। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि यह प्रायः एक बार में तीन बातों कहा करती थी।

त्रिताप-दैहिक, दैविक श्रौर भौतिक तीन ताप या दुःख। उ॰ नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए। (क॰ ७।७६)

त्रिदश-(सं०)-देवता सुर।

त्रिदस-दे॰ 'त्रिदश'। उ॰ तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर,

त्रिपुर सथन जय त्रिदस वर । (क्० ७।१४०)

त्रिदोष-(सं०)-१ बात, पित्त छोर कफ ये तीन दोष, २. बात, पित्त छोर कफ जिनत रोग, सिन्नपात । इसमें रोगी श्रकबक करता है। उ०२ भाल की, कि काल की, कि रोष की, त्रिदोष की है। (ह०२६) त्रिदोष-त्रिदोषयुक्त, सिन्न-पात से पीडित। उ० कैथों क्रूर काल बस तमिक त्रिदोष हैं। (गी० ११६२)

त्रिधा-(सं०)-तीन तरह से, तीन प्रकार से। उ० त्रिधा देहगति एक विधि कवहूँ ना गति स्रान। (स० १७६)

ति प्रथात प्रकाशीय कथहूं ना नात आना (सण 194) त्रिपथ—(सं०)—१ तीन पथ, द्याकाश, पाताल, प्रथ्वी, २ कर्म, ज्ञान और उपासना इन तीनों मार्गी का समूह। उ० १ ईस सीस बससि, त्रिपथ लसिस नभ-पाताल-धरनि। (वि० २०) २. तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दीन। (दो० ६६)

त्रिपथगा-(सं०)-स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इन तीनों लोकों से बहनेवाली, गंगा। उ० त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पाप-

छालिका। (वि० १७)

त्रिपथगामिनि-दे॰ 'त्रिपथगा'। उ॰ त्रिपथगासिनि-जसु बेद कहै गाह कै। (क॰ २।६)

त्रिपथगामिनी-(सं०)-दे० 'त्रिपथगा'।

त्रिपुंड-(सं ित्रपुंडू)-तीन श्राड़ी रेखाओं का तिलक जो शोव या शाक्त लोग ललाट पर लगाते हैं। उ० भाल

बिसाल त्रिपुंड विराजा। (मा० १।२६८।२

त्रिपुर-महाभारत के अनुसार वे तीनों नगर जो तारकासुर के तारकाच, कमलाच और विद्युन्माला नामक तीनों पुत्रों ने मय दानव से अपने लिए बनवाये थे। इनमें एक नगर सोने का और स्वर्ग में था। दूसरा चाँदी का और अंतरिच में था श्रोर तीसरा लोहे का मर्त्यलोक में था। जब इन तीनों राचसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो शिव ने एक ही वाण से तीनो लोकों को नष्ट कर ढाला और फिर उन राचसो को मार ढाला। इसीलिए शिव का नाम त्रिपुरारि है। उ० दारुन दनुज जगत-दुखदायक जारथो त्रिपुर एक ही वान। (वि० ३) त्रिपुरआराती-शिव, महादेव। उ० तदिप न कहेड त्रिपुरआराती। (मा० १। १०।४)

त्रिपुरमथन-शिव, महादेव। उ० तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर त्रिपुरमथन जय त्रिदसवर। (क० ७११४०)

त्रिपुरारि-(सं०)-महादेव। दे० 'त्रिपुर'।

त्रिप्रारी-दे० 'त्रिपुरारि'।

त्रिवली-(सं०)-पेट पर पडनेवाली तीन रेखाएँ। ये रेखाएँ सुन्दर सानी गई हैं। उ० त्रिवली उदर गॅंभीर नाभि-सर जहँ उपजे विरचि ज्ञानी। (वि० ६३)

त्रिविक्रम-(सं० त्रिविक्रम)-वामन भगवान, विष्णु के एक अवतार । उ० जबहि त्रिविक्रम भए खरारी । (सा० ४।

२६।४)

त्रिबिध-(सं विविध)-दे 'त्रिविध'। उ० १. सुनहु नाथ! मन जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत बौराई। (वि०८१) ४. चली सुहावनि त्रिबिध बयारी। (मा० १।१२६।२)

त्रिविधि-तीन गुना, तिगुना । उ० त्रिविधि एक-विधि प्रभु-

श्रगुन प्रजिह सर्वारहि राउ। (स॰ ६८६)

त्रिबेनिहि—(सं० त्रिवेणी)—त्रिवेणी पर, गंगा, जमुना ग्रौर सरस्वती के संगम पर। उ० कीन्ह प्रनामु त्रिवेनिह ग्राए। (मा० २।२ ४।२) त्रिवेनी—त्रिवेणी में । दे० 'त्रिवेणी'। उ० २. सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनी। (मा० १।४४।२) त्रिवेनी—दे० 'त्रिवेणी'। उ० २ भरत वचन सुनि माभ त्रिवेनी। (मा० २।२०१।३)

त्रिभग-(सं०)-१ तीन जगई से टेड़ी, २ खड़े होने की एक सुद्रा जिसमें पेट, कमर और गरदन में कुछ टेड़ापन रहता है। उ०२ मुरली तान-तरंग मोहे कुरंग विहंग, जोहें सूरत त्रिभंग निपट निकट हैं। (कृ० २०)

त्रिमुवन-(सं०)-तीनो लोक श्रर्थात् स्वर्ग, पृथ्वी श्रीर पाताल । उ० श्रॅंधियारे मेरी वार क्यों त्रिभुवन उजि-

यारे ! (वि० ३३)

त्रिसुवनपति-(सं॰)-विष्णु, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी। उ॰ विश्वंभर, श्रीपति, त्रिसुवनपति वेद-्विदित यह लीख । (वि॰ ६८)

त्रिमुहानी-(सं० त्रि + फ़ा० सुहाना)-१ वह स्थान जहाँ तीन त्रोर से नदियाँ त्राकर मिलें। तिसुहानी। २ वह स्थान जहाँ तीन रास्ते मिलें।

त्रिय-(सं० स्त्री)-स्त्री, औरत। उ० रे त्रिय चोर कुसारग-गामी। (मा० ६।३३।३)

त्रिया-(सं॰ स्वी)-स्वी, औरत, वामा।

त्रिरेख-(सं०)-उदर पर पडनेवाली तीन रेखाएँ, श्रिवली। उ० उदर त्रिरेख मनोहर सुंदर नाभि गॅभीर। (गी० ७।२१)

तिलोक-(सं०)-स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये तीन लोक, त्रिभुवन। उ० एतनो परेखो सब भाँति समस्य झाजु, किपनाथ साँची कही को त्रिलोक तोसो है? (ह० २६) त्रिलोकपित-(सं०)-विष्णु, तीनो लोको के त्यामी। उ० जुलसी विसोक हैं त्रिलोकपित-लोक गयो। (क० ७।७६) त्रिलोचन-(सं०)-१. शिव, महादेव, २. काणी में एक तीर्थस्थान। उ० १. तुलसीस त्रिलोचन, त्रिगुन-पर, त्रिपुर मथन जय त्रिदसवर। (क० ७।११०)

त्रिवलि-दे॰ 'त्रिवली । त्रिवली-दे॰ 'त्रिवली' ।

त्रिविध-(सं०)-१. तीन प्रकार की, तीन तरह की, २. सात्त्विक, राजसिक और तामसिक, ३ मन कर्म और यचन, ४. शीतल, मंद और सुगंध, ४. दैहिक, दैविक, और मौतिक, ६. तन, जन और धन, ७. जन्म, जरा, और मरण, म. न्यापक, ध्वन्यात्मक, श्रीर वर्णात्माक। त्रिवेणी—(सं०)—१. तीन निदयों का संगम, २. गंगा, जसुना श्रीर सरस्वती का संगम जो प्रयाग में है। ३. हठयोग में इडा, सुपुन्ना श्रीर पिंगला, इन तीन नाडियों का संगम। त्रिशिर—(सं०)—१. त्रिशिरा। तीन मस्तकवाला एक राचस जो रावण का भाई था। खर-दूपण के साथ दंडकवन में राम के हाथ से यह मारा गया। २. ज्वर पुरुष जिसे वाणासुर की सहायता के लिए शिव ने उत्पन्न किया था श्रीर जिसके तीन सिर, तीन पैर, छः हाथ श्रीर नो आँखें थीं। उ० १. जयतिखर-त्रिशिर दूवण-चतुर्दश सहस-

सुभट मारीच-संहारकर्ता । (वि० ४३) त्रिष्टिंग-दे० 'त्रिशिर' । उ० १. खर दूपन त्रिसिरा श्रव

वाली। (मा० शरशर)

तिशंकु—(सं॰)—एक राजा । राजमद से इनकी सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। इन्हाने चिशप्ठ से यह कहा, पर उन्हाने इसे असंभव वतलाया। फिर इन्होने चिशप्ठ के पुत्र से कहा पर उन्होने भी इसे अशक्य कहा। विशप्ठ के पुत्र ने इन्हें चांढाल होने का श्राप भी दिया क्यों कि ये पिता-पुत्र में विरोध खडा करना चाहते थे। त्रिशंकु चांढाल होकर विश्वामित्र के यहाँ पहुँचे। विश्वामित्र ने इनका कहना मान लिया और इसके लिए सभी ऋपियों को बुलाकर यज्ञ आरंभ करवाया। यज्ञ भाग लेने देवता लोग न आए, इस पर रुप्ट हो विश्वामित्र अपने तप के वल से उन्हें सदेह स्तर्ग भेजने लगे। पर उधर से इन्द्र ने त्रिशंकु को नीचे ढकेला। पर विश्वामित्र की शक्ति के कारण वे नीचे पृथ्वी पर न आ सके और तभी से उसी प्रकार वीच में लटके हैं। इनका मुख नीचे तथा पेर उपर है। ये प्रसिद्ध सूर्यवंशी हरिश्चंद्र के पिता थे।

त्रिशूल-(सं०)-१ शिव का अस्र जिसके सिरे पर तीन फल होते हैं। २ देहिक, दैविक और भौतिक दुःख।

त्रिसंक्-दे॰ 'त्रिणंकु' । उ॰ सहस वाहु सुरनाथु त्रिसंकू । (मा॰ २।२२६।१)

त्रिंसिगरि-(सं० त्रिशिरारि)-राम । उ० तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध कर्राह त्रिसिरारि । (मा० ४।३०क)

त्रिस्न-दे॰ 'त्रिश्र्ल'। उ० कर त्रिस्ल श्रह डमह विराजा। (मा॰ ११६२।३) त्रिस्लिन्हि-त्रिश्र्लों से। उ० व्योक्त क्पि भालु कपि परिघ त्रिस्लिन्हि मारि। (मा॰ ६।४२) त्रुटि-(सं०)-१. कमी, न्यूनता, २. ग़लती, श्रशुद्धि, १. शंका, संशय, ४. छोटी इलायची।

त्रेता—(सं०)—चार युगो में से दूसरा युग जो १२६६००० वर्षों का होता है। इस युग में पुराणानुसार आदिमयों की उम्र १०,००० वर्ष तथा मनु के अनुसार ३०० वर्ष की होती थी। उ० एक बार न्नेता जुग माहीं। (मा० ११४८।१)

त्रै-(सं० त्रय)-तीन।

त्रैलोक-(सं त्रैलोक्य)-तीन लोक, त्राकाश, पाताल और मर्त्यलोक। उ० तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। (मा० ४। ३०।२)

त्रैलोका-दे० 'त्रैलोक'। उ० भयउ कोषु कंपेउ त्रैलोका।

(মা০ গদভাই)

त्रैलोक्य-१. तीनों लोक की, २. तीनों लोक में । उ० १. संग जनकात्मजा, मनुज मनु सत्य, अज, दुष्ट वधनिरत, त्रैलोक्य-माता। (वि० ४०)

त्रोण-(सं०)-तरकश, तुणीर।

त्रोन-दे॰ 'त्रोख'। उ० काल त्रोन सजीव जनु त्रावा। (मा० ६।७१।२)

त्र्यंवक-(सं०)-तीन आँखवाले, शिव।

त्वं-त्। उ० ग्रादिमध्यांत भगवंत त्वं सर्वगतमीस पश्यंति ये ब्रह्मवादी। (वि० ४४)

त्व (१)-तुम, तू, आप।

त्व (२)-(१)-१. काल, समय, २. श्रन्य, भिन्न ।

त्वक्-(सं०)-चमडा, खाल।

त्वच-(सं० त्वचा)-चमडा, छाल, खाल। उ० झत्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। (मा० ७। १२।छुं०४)

त्वत्-(सं०)-तुम्हारा, ग्रापका । उ० त्वदंघि मूल ये नराः। (मा० ३।४।छं०७)

त्वदीय-(सं०)-तुम्हारा, त्रापका । उ० त्वदीय भक्ति संयुक्ताः । (मा० ३।४।छ०१२)

त्वमू-(सं०)-तुम, त्राप।

त्वयि-१. तुम्हारी, आपकी, २. तुम्हारे, आपके। ३. तुममें। उ० २. सत संसर्ग त्रयवर्ग पर परमपद प्राप, निः प्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। (वि० १७)

स्वरा–(सं०)-शीव्रता, जल्दी । स्वरित–(सं०)-शीव्र, तुरंत ।

थ

थ-(मं॰)-१ रचण, २. मंगल, ३. भय, ४. मन्ण, ४. ण्व रोग।

यकान-(सं॰ न्यानं कृ॰, प्रा॰ थवन)-थकावट, शिथिलता। परि-पक्कर, द्वार क्र, लाचार होकर, निरुपाय होकर। य॰ ज्द-नदें रदें पथिक थकि नाना। (सा॰ ४।१२।६) यिकत-१. थका हुआ, श्रांत, २. मुग्ध, मोहित, ३. धारचर्य-चिकत, श्रचंभित, ४. यके हुए हैं। उ० २. थिकत होत जिमि चंद्र-चकोरा। (मा० ११२१६१२) ३. यिकत होहि सच लोग लुगाई। (मा० ११२०४१४) थके-१. थक गए, २. यके हुए, ३. मोहित हुए, लुभा गए,

४ टिक गए, ठहर गए। उ० १. थके नयन पद पानि सुमति बल, सग सकल बिछुरथो। (वि० १००)

थन-(सं० स्तन)-गाय, भैंस, बकरी छादि चौपायों का स्तन। उ० ग्रंतर ग्रयन ग्रयन भल, थन फल वच्छ बेद-बिस्वासी। (वि० २२) थन-धेनु-४ की संख्या। उ० अहि-रसना थन-धेनु रस गनपति-द्विज गुरु वार। (स०२१) थपत-(सं ॰ स्थापन)-स्थापित हो जाता है, ठहर जाता है, शांत हो जाता है। उ० नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत । (वि० १३०) थपि-स्थापना करके, स्थापित करके। उ० करि कुल रीति, कलस थिप तेलु चढ़ावहि। (जा० १२६) थपिहै–स्थापित करेगा । उ० उथपै तेहि को जेहि राम थपै ? थपिहै तेहि को हरि जौ टरिहै ? (क॰ ७।४७) थपे-१ स्थापित, जमे हुए, स्थापित किए हुए, २ स्थापित किए। उ० १ उथपे-थपन थपे-उथपन पन विबुध वृंद-बंदिछोर को। (वि०३१) थपै-स्थापित करे, थापे, जमावे। उ० उथपे तेहि को जेहि राम थपे ? थिपहे तेहि को हिर जौ टरिहै ? (क०७।४७) थप्यो-दे० 'थप्यौ'। उ० २ बालि से बीर बिदारि सुकंठ थप्यो, हरषे सुर वाजने बाजे। (क॰ ७।१) यप्यौ-१. स्थापित किया, जमा दिया, २. राज्य दिया, गद्दी पर विठलाया ।

थपति-१. थवई, मकान बनानेवाला, २. स्थापित करने-वाला। उ० १ चले सहित सुर थपति प्रधाना। (मा०

२।१३३।३)

थपन-१ स्थापन, टहराने या जमाने का काम, २. बैठाना, ठहराना, ३. स्थापन करनेवाला । उ० ३.उथपे-थपन, थपे-उथपन पन बिबुध वृंद-बंदि छोर को।(वि० ३१)

थर-थर-(अनु०)-डर से काँपने की मुद्रा। उ० बोली फिरि लिख सिखिहि काँपु तन् थर-थर। (पा० ६६)

थर-दे॰ 'थल'। उ॰ प्रतीति मानि तुलसी विचारि काको थर है। (क॰ ७।१३६)

थल-(सं० रथल)-१ स्थान, जगह, स्थल, २. पृथ्वी। उ० १ ग्रापनी भलाई थल कहाँ कौन लहैगो ? (वि० २४६) थलहि-स्थल ही, भूमि ही। उ० जे जल चलाई थलिह की नाईं। (मा० १।२६६।४) थलो-स्थल भी, भूमि भी, स्थान भी। उ० तुलसी सुमिरत नाम सबनि को मगल-मय नभ जल थलो। (गी० १।४२)

थलचर-(सं० स्थल + चर)-स्थलचारी, मनुष्य आदि भूमि

पर रहनेवाले जीव।

थलपति—(सं० स्थलपति)—राजा। उ० स्रवन नयन सन मग लगे सब थलपति तायो। (वि० २०६)

थलरुह-(सं॰ स्थलरुह)-पृथ्वी परं उगनेवाले वृत्त स्रादि। उ॰ उक्ठेंड हरित भए जल-थलरुह, नित नृतन राजीव सुहाई। (गी॰ २।४६)

यलु-दे॰ 'थल' । उ॰ १. थलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा ।

(मा० २।१३३।३)

थवई-(सं ् स्थपति, प्रा० थवइ)-मकान बनानेवाला,

कारीगर, मेमार।

यहाइबी-(सं० स्था, हि० थाह)-थहाना, गहराई का पता लगाना । उ० घाइ न जाइ थहाइबी सर सरिता अवगाह । (दो० ४४६) यहाओं-दे० 'थहावो'। थहावों-थाह लगाऊँ, थाहूँ, गहराई का श्रंदाजा लूँ। उ० गोर्पद बूडिवे जोग करम करों वातिन जलिध थहावों। (वि० २३२)

थाका—(सं० स्थ + कृ, प्रा० थक्कन)—थक गया, थका, ढीला पढ गया। उ० गर्जा स्रित स्रंतर यल थाका। (मा० ६।६२।१) थाकी—१. थकी, थक गई, २ ठहर गई, टिक गई। याके—१. थक गए, थके, २. थक जाने पर, ३. ठहर गए। उ० २. थाके चरन कमल चापौंगी, स्तम भए वाउ डोलावोगी। (गी० २।६) थाकेउ—१ थक गए, थके, २. ठहर गए, रुक गए। उ० २. रथ समेत रिव थाकेउ निसा कवन विधि होइ। (मा० १।१६४) थाको (१)—(सं० स्था + कृ, प्रा० थक्कन)—थका, थक गया, थक गया है, शिथिल पढ गया। उ० सो पाँवर पहुँचो तहाँ जहाँ सुनि मन थाको। (वि० १४२) थाक्यो—थका, थक गया, थक गया है। उ० श्रव थाक्यो जलहीन नाव ज्यों देखत विपति जाल जग छायो। (वि० २४३)

थाकु-(सं॰ स्था, हि॰ थाक)-सीमा, हद। उ॰ मेरे कहीं थाकु गोरस, को नवनिधि मंदिर यामहि। (कु॰ ४) थाको (२)-(१)-तुम्हारा। उ॰ खर्च कियो सर्व को गर्व

थाको । (क॰ ६।२१)

थाति—दे० 'थाती'। उ० २. भजे बिकल बिलोकि कलि स्रघ-स्रवगुननि की थाति । (वि० २२१)

थाती—(सं० स्थातृ)—१ घरोहर, श्रमानत, २. पूँजी, ३ स्थिरता, ठहराव । उ० १ थाती राखि न मागिहु काऊ । (मा० २।२८।१)

थान-(सं० स्थान)-जगह, स्थान।

थाना—(सं॰ स्थान)—१. स्थान, जगह, २. बैठक, श्रहा, जमाव। उ॰ २. तहँ-तहँ सुर बैठे करि थाना। (मा॰ ७।११८)

थापन-(सं॰ स्थापन)-स्थापित करनेवाला, जमानेवाला, बसानेवाला । उ॰ रघु-कुल-तिलक सदा तुम्ह उथपन थापन। (जा॰ १६३)

थापना-(सं० स्थापना)-१ किसी मूर्ति की स्थापना या प्रतिष्ठा, कहीं कोई नई मूर्ति स्थापित करना, २ रखना, वैठाना। उ०१. करिहडँ इहाँ संभु थापना। (मा०६। २।२)

थापनो-स्थापित करनेवाला, जमाने या वसानेवाला। उ० राय दसरथ के तू उथपन-थापनो। (वि० १७६)

थापहिं—वसाते हैं, स्थापित करते हैं। उ० असुर मारि थापिं सुरन्ह, राखिं निज श्रुति केता। (मा० १११२१) थापि— स्थापित कर, जमाकर। उ० थापि अनल हर वरिह वसन पिंहरायउ। (पा० १३७) थापिए—स्थापना कीजिए वैठा-इए, वसाइए। उ० वाँह बोल दें थापिए जो निज विर-आईं। (वि० ३४) थापिय—प्रतिप्ठा वड़ाइए, वडाई दीजिए। उ० थापिय जनु सन्नु लोगु सिहाऊ। (मा० २। महा४) थापे—स्थापित किए, निरिचत किए, टिकाए, टह-राए। उ० थापे सुनि सुर साधु आलम वरन। (वि० २४८) थापेउँ—स्थापना की, स्थापित किया। उ० इहाँ सेतु वाँध्यों अरु थापेउँ सिव सुल्धाम। (मा० ६।११६क) थाप्यो—दे० थाप्यो। उ० २. निज लोक दियो सवरी लग को कपि थाप्यो सो मालुम है सवही। (क॰ ७१९०) याप्यो-१. स्थापन किया, २. प्रतिष्ठा दी।

थार-(सं० त्याली, हि० थाली)-चडी थाली, थाल । उ० कंचन थार सोह यर पानी । (मा० १।६६।२)

थारा-दे॰ 'थार'। उ० कनक कलस भरि कोपर थारा।
(मा॰ ११३०१११)

थाला-(सं॰ स्थल)-पेड आदि के चारों ओर पानी देने के लिए बनाया गया गड्डा, थावला, आलवाल।

यालिका-छोटा याला । दे॰ 'थाला' । उ॰ पुरजन-पूजो-पहार सोभित ससि-धवल थार, भंजनि-भवभार भक्तिकलप यालिका । (वि॰ १७)

थाह-(सं० स्था)-१ नदी, ताल आदि के नीचे की ज़मीन, पानी के नीचे की धरती, तला, पदा, गहराई का। अंत, २० आधार, २० आहट, ४० ख़बर। उ० १० विषम-विषाद-वारि निधि बूडत थाह कपीस कथा लही। (गी० ४।३१)

थाहत-थाह लेते हुए। थाई-१. थाह पाकर, ऐसे स्थान पर जहाँ थाह है, २ थाह लगाते हैं। उ १. होत सुगम भव उटिध अगम अति, कोड लॉंघत, कोड उतरत थाहें। (गी० ७।१२)

थाहा-दे॰ 'थाह'। उ॰ १. सावत नर पावर्हि भव थाहा। (मा॰ ७।१०३।२)

थिति-(सं० स्थिति)-१. स्थान, जगह, २. ठिकाना, ठहराव, रहना, टिकाव, २. रोक, ४. रजा, ४. अवस्था, दशा, स्थिति, ४. यने रहने का भाव। उ० १. प्रसु चित हित थिति पावत नाहीं। (मा० २।२२७।२) २ तुलसी किये इसंग-यिति होहि टाहिने वाम। (दो० ३६१)

थिर-(सं० स्थिर)-१. ठहरा हुआ, श्रवंचल, स्थिर, २ शांत, धीर, २. एक अवस्था में सर्वदा या अधिक दिन तक रहनेवाला, टिकाऊ, अचल, ४. निन्चित। उ० १. लपन क्यो थिर होहु धरनि धरु। (गी०१।==१४) २.तवही ते न भयो हरि! थिर जब जिब नाम धर्यो। (वि० ६१)

थिरताइ-स्थिरता को प्राप्त हो, स्थिर हो। उ० सेइ साधु
गुर, नमुिक, सिखि, राम भगित थिरताइ। (दो० १४०)
थिरानो-म्पिर हो जाता, नीचे वैठ जाता। उ० जनम
कोटि को कॅंडेनो हद-हदय थिरातो। (वि०१४१) थिरानाथिरा गया, स्थिर हो गया। उ० भरेड सुमानस सुयल

थिराना। (सा०१।३६।४) थिराने-१. स्थिर हुए, २. निर्मल हुए, साफ हुए। उ० २. सदा मलीन पंथ के जल ज्यों कवहुँ न हृदय थिराने। (वि० २३४)

थीर-दे० 'थिर'।

थीरा—दे॰ धिर'। उ॰ २. निज सुख वितु मन होइ कि थीरा। (मा॰ ७।६०।४)

थूनि-(सं॰ स्थूण)-छप्पर आदि में लगाने की लकडी, थूनी, साधारण खंभा, टेकनी। उ॰ जनु हिरदय गुन-म्राम थूनि थिर रोपहि। (जा॰ १४)

थैली-(सं० स्थल = कपड़े का घर, खेमा, रावटी) छोटा थैला, कुपड़े या टाट म्रादि का बना बहुमा। उ० तुरत

देडँ मैं थैली खोली। (मा० १।२७६।२)

थोर (१)-(सं० स्तोक, प्रा० थोस्र)-थोडा, न्यून, ऋल्प । उ० मातु मते महुँ मानि मोहि, जो कबु करहि सो थोर। (मा० २।२३३) मु० थोर थोर-थोडा-थोडा, धीरे-धीरे। उ० बोल घनवोर से बोलत थोर थोर हैं। (गी०१।७१) योरि-१. लघुता, छोटाई, २. थोडी, तुनिक । उ०२. बहुत् प्रीति पुजाइवे पर, पूजिवे पर थोरि। (वि० १४८) थोरिउ-तनिक भी, जरा भी। उ० मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी।(मा०२।१२।१) थोरिक-थोडी ही, थोडी सी। उ० एहि घाट तें थोरिक दूर ऋहै कटि लों जल-थाह देखाइहों जू। (क॰२।६) योरिकै-थोडी ही, थोडी सी ही। उ॰ दिवस छः सात जात जानिबे न,मातु धरु धीर,ग्रारि श्रंत की अवधि रही योरिकै। (क॰ १।२७) योरिहिं-थोडी सी ही, तनिक सी ही। उ० थोरिहिं वात पितहि दुख भारी। (मा० २।४२।३) थोरे-थोड़े, अलप, न्यून, ज़रा सा । उ० थोरे महुँ, जानिहर्हि सयाने । (मा० १।१२।३) थोरेहि-थोडा सा ही, ज़रा सा ही। उ० थोरेहि कोप कृपा पुनि थोरेहि, बैठि कै जोरत तोरत ठाढे। (क॰ ७।४४) थोरेहीं-थोड़ा ही, जरा सा ही। उ० साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल। (मा० ७१०८ घ)थोरेहुँ-थोड़े ही, ज़रा। उ० जस थोरेहुँ धन खल इतराई। (मा० ४।१४।३)

थोर (२)-(१)-१. केले के बीच का गाभा, २. थूहर का

थोरा-दे॰ 'थोर (१)'। उ०सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा। (मा॰ १।२४।२)

द

दं-(सं०)-वाता, देनेवाला। उ० मूलं धर्म तरोविवेक जनधे पूर्णेन्दु मानंदरं। (मा० २।१। म्लो० १) दंद- (सं०)-१. रंटा, सोटा, लाठी, २. क्सी ध्रपराध के प्रतियोध रूप में ध्रपराधी को पहुँचाई गई पीटा, सज़ा, ३. नामन, शमन, दमन, ४ ध्यजा का बाँम, ४. दमराज, ६. धर्म, साठ पर वा समय, धाधे घंटे से दुछ कम का

समय, ७. विष्णु, म. कृष्ण, ६ शिव, १० कुवेर का एक पुत्र, ११. इस्वाकु के १०० पुत्रों में से एक जिसके कारण दंडक वन या दंडकारण्य नाम पडा था, १२. दंडवत करना, १३. सेना, फोज, १४. बोड़ा, १४ अर्थदंड, जुरमाना। उ० १. दंडपानि भैरव विपान, मलक्षचि खलगन, भय-दा सी। (वि०२२) ६. दुइ दंट मिर ब्रह्मांड भीतर काम- कृत कौतुक ग्रयं। (मा० १।८४। छं० १) १२ दंड-प्रनाम सबिह नृप कीन्हे। (मा० १।३३१।१) १४. लै लै दंड छाडि नृप दीन्हें। (मा० १।१४४।४)

दंडक-१. रामायण काल का एक प्रसिद्ध जंगल। यहाँ पहले इच्वाकु के पुत्र दंडक राज्य करते थे। इन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की कन्या से व्यभिचार किया जिससे रूट हो शुक्राचार्य ने इनको राज्य के साथ जला हाला। तभी से पूरा राज्य जंगल हो गया और दंडकारण्य कहलाने लगा। इसके पेड पहले सूखे थे पर रामावतार में राम के दर्शन से वे हरे-भरे हो गए। सूर्पण्ला की नाक यहीं कटी थी तथा मारीच-वध और सीता-हरण भी यहीं हुआ था। २. इच्वाकु के एक पुत्र का नाम, ३ शासक, दंड देनेवाला, ४. एक छंद। उ० १. दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन। (मा० १।२४।४)

दंडकारएय-(सं०)-दंडक नामक वन । दे० 'दंडक' । दंडकारन्य-दे० 'दंडकारण्य'। उ०दंकडारन्य-कृत-पुन्य-पावन-चरन, हरन-मारीच-माया कुरंग । (वि० ४०)

दंडकारि-दंड देनेवाले, न्याय करनेवाले । उ० कालनाथ कोतवाल, दंडकारि ढंडपानि । (क० ७।१७१)

दंडपानि—(सं० दंडपाणि)—१. यमराज, २ काशी में शिव के गण भैरव की एक मूर्ति। यह एक हरीकेश नामक यच को मूर्ति है जो शिव की तपस्या कर वरदान पाकर काशी का दंडधर हुआ था। उ०२. कालनाथ कोतवाल दंड-कारि दंडपानि। (क० ७।१७१)

दंड-प्रनाम-(सं० दंड + प्रणाम)-पृथ्वी पर डंडे के समान पडकर प्रणाम करने की सुद्रा, दंडवत् । उ० दंड-प्रनाम सबिह नृप कीन्हे । (सा० १।३३१।१)

दंडवत्-(सं॰ दंडवत्)-साप्टांग प्रणाम, दंड-प्रणाम । उ॰ बोले मनु करि दंडवत् प्रेम न हद्यँ समात । (मा॰ ११ १४४)

दंडा-र्दे० 'दंड'। उ० १ किर कर सरिस सुभग सुजदंडा। (मा० १।१४७।४)

दंडें-दंड देता है, सजा देता है। उ० कलि-कुचालि सुभ-मति-हरनि, सरले दंडे चक्र। (दो० ४३७)

दंत-(सं०)-१ दाँत, दशन, २. ३२ की संख्या। उ०१. ब्रार दंत की पंगति छुंदकली, श्रधराधर-पल्लव खोलन की। (क०१।१) दंतटेवैया-खाने के लिए दाँत तेज़ करने वाला, फाड खाने को उद्यत।

दंतकथा—(सं०)—ऐसी वात जिसे बहुत दिनों से लोग एक दूसरे से सुनते चले आए हों पर जिसका कोई पुष्ट प्रमाण न हो । जनश्रुति । उ० इति वेद वदंति न दंतकथा। (मा० ६।१११। छं० =)

दंति-(सं॰ दंत)-हाथी, जिसके दाँत हों। उ॰ कमठ कोल दिग-दंति सकल खँग, सजग करहु प्रभु काज। (गी॰ १। मम)

दॅतियाँ – (सं० दंत) – छोटे छोटे दाँत, दँतुली। उ० दमकें दँतियाँ दुति दासिनि ज्यों। (क० १।३)

दुँतुरियाँ-(सं॰ दंत)-छोटे-छोटे हाल के निकले हुए दाँत। उ॰ दमकति है है दँतुरियाँ रूरी। (गी॰ ११२८)

दंपति-(सं०)-स्त्री-पुरुप का जोड़ा, पति-पत्नी । उ०

सुनि सहमे परि पाइँ, कहत भए दंपति। (पा० २०) दपतिहि-स्त्री-पुरुष को, पति-पत्नी को। उ० दुख दंपतिहि उसा हरपानी। (सा० १।६८।१)

दंभ-(सं॰)-१. पाखंड, जपरी दिखावट, २ श्रिभमान, घमंड, ३. जवान बैल । उ० २. महिप मत्सर कूर, लोभ सुकर रूप, फेरु छुल, दंभ मार्जार-धर्म्मा । (वि० ५६)

दंभा-दे० 'दंभ'। उ० २. सुनत नसाहि कोम मद दंभा। (मा० १।३४।३) दभापहन-दंभ को दूर करनेवाले। उ० दन्ज सूदन दयासिंधु दंभापहन दहन-दुर्दोष दुःपाप हत्तां। (वि० ४६)

दिभन्ह-दंभियों, घमंडियों । उ० जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा । (मा० ४।११।३) दिभिहि दंभी को, घमंडी को। उ० मोहि उपजद्द श्रिति कोध दंभिहि नीति कि भावई। (मा० ७।१०४) दभी-१ पाखंडी, छुली, २ घमंडी।

दंश-(सं०)-१. दाँत से काटने का घाव, २. व्यंग्य, कट्ट्रिंक, ३ द्वेष, शत्रुता, ४. विषैले जंतुओं का डंक मारने या काटने का घाव, १. दाँत, ६ डॅस, बगदर, वर्मि, ७. दाँत से काटने की किया।

दष्ट्र-(सं०)-दाँत, दंत ।

दंष्ट्री—(सं॰)—१. बड़े दाँत, दाइ, २. बड़े दाँतवाला। दंस—दे॰ 'दंश'। उ॰ ६. बिपय-सुख-लालसा दंस-मस-कादि खल क्षिल्लि, रूपादि सब सर्प स्वामी। (वि॰ ४६) द—(सं॰)—१ दाँत, २. पर्वत, ३. खी, ४. रचा, पनाह, ४. खंडन, निराकरण, ६ दाता, देनेवाला। उ० ६. रंक धनद पदवी जनु पाई। (मा॰ २।४२।३)

दह (१)-(सं० दैव)-१ विद्या, विधाता, २. ईंग्वर, पर-मेरवर ।

दइ (२)-(सं० दान)-दिया, प्रदान किया। उ० दइ जनक तीनिहु कुँविर कुँवर विवाहि सुनि छानँद भरी। (जा० १७१) दई (१)-(सं० दान)-१. दिया, दी, २. दी हुई, प्रदत्त। उ० १. दई सुगति सोन हेरि हरप हिय, चरन छुए पछिताउ। (वि० १००) २. जहाँ साति सत गुरु की दई। (वै० ४१) दए-दिए, दिया। उ० तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचिरासन दए। (जा० १४३)

दहग्र-दैव, विधाता, भगवान । उ० ग्राहे दह्य में काह नसावा । (मा० २।१६२।३)

दइउ–देव भी, ईरवर या विधाता भी। उ० वर किसोर धनु घोर दहुउ नहि दाहिन। (जा० ११४)

दई (२)-(सं० दैव)-१. देव, विधाता, २. भगवान, ३. दयालु । उ० २. पतित-पावन, हित ग्रारत ग्रनाथिन को, निराधार को ग्रधार दीनवंधु दई । (वि० २४२)

दत्त-(स०)-१. निपुण, द्धशल, चतुर, होशियार, २. वायाँ का उत्तटा, दाहिना, २ समर्थ, योग्य, ४. श्रनुकूल, मुवाफिक, ४. एक प्रजापित, दत्त प्रजापित जो सती या पार्वती के पिता थे। ६. दित्तिण। उ० ६. सकत-सामाग्य संयुक्त त्रेलोक्य श्री, दत्त दिसि रुचिर वारीश कन्या। (वि० ६१)

दत्तमुत-(र्सं०)-दत्त प्रजापित के पुत्र, प्रचेता। दत्तमुता-१. दत्त प्रजापित की श्रन्टा, मैत्री, ट्या, गाति, तुप्टि, पुष्टि, किया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, पूर्ति, तितिन्ना, ही, स्वाहा, स्वधा श्रौर सती नामक १६ कन्याएँ, २. सती, पार्वती।

दित्त्त् (सं॰)-१. दित्त्व् दिशा, उत्तर के विपरीत की दिशा, २. दिशा, वार्यों का उलटा, २. निपुण, चतुर, ४. अनुकूल, ४. उदार, सरल, ६. विष्णु। उ० २ आजानु भुजदंड, कोदंड, मंडित वाम वाहु, दित्रण पानि यानमेकं। (वि॰ ४१)

दित्त्त्गा-(सं०)-१. दित्त्य दिशा, २. धर्म-कर्म का पारितो-पिक, दान, ३. नायिका-विशेष, ४. भेंट, पूजा ।

दित्त्रणायन (सं॰) सूर्य का दृत्तिण की श्रोर जाने का समय जो श्रावण से पौप मास अथवा कर्क की संक्रांति से धन की संक्रांति तक रहता है।

दिखन-(सं॰ दिच्छ)-दे॰ 'दिच्छा'। उ॰ १. देखि दिखन दिसि हय हिहिनाहीं। (मा॰ २।१४२।४)

दगा—(ग्रर० दगा)—छल, कपट, घोखा। उ० तुलसिदास तय ग्रपहुँ से भए जड़, जब पलकिन हठ दगा दई। (कृ० २४) दगाई—दग़ा ही, घोखा ही। उ० करुनाकर की करुना करुना-हित नास-सुहेत जो देत दगाई। (क० ७। ६३)

दगावाज-(फा॰ दगावाज़)-छली, कपटी, धोखा देनेवाला, धूर्त, ठग। उ॰ नाम तुलसी पै भोड़े भाग, सो कहायो दास, किए श्रंगीकार ऐसे वड़े दगावाज को। (क॰ ७।१२)

दगायाजि-(फ़ा॰ दगायाज़ी)-छल, कपट, घोखा। उ० सुहृद-समाज दगायाजि ही को सौटा सूत। (वि० २६४) दगो-दे॰ 'दगो'। उ० लोक वेद हूँ लों दगो नाम भले को पोच। (दो॰ २७२) दगौ-[सं॰ दग्ध+ना (प्रत्यय) हि॰ दगना-तोप या यंद्क छूटना]-प्रसिद्ध है। उ०लोक वेदहूँ लों दगो नाम भले को पोच। (स॰ ७१२)

दच्छ-टे॰ 'टच'। उ॰ १. सापवस-मुनि वध्-मुक्त कृत्, विप्रहित-यज्ञरच्छन-दच्छ पच्छकर्ता। (वि॰ १०) १. जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। (मा॰ ११६८१३) दच्छिहि— दच प्रजापति को। उ॰ दच्छिहि कीन्ह प्रजापति नायक। (मा॰ ११६०१३)

दच्छकृमारि-दे॰ 'टचसुता'। उ० २.किह देखा हर जतन यह रहह न दच्छकुमारि। (मा॰ १।६२)

दच्छं समरी-दे० 'दं समुता'। च०२ कं छुन दीख तहेँ दच्छ समरी। (मा० शश्श्रः)

दच्छसुन-दे॰ 'दनसुत'।

दच्छेसुतन्द्र-च्य के पुत्रों को । उ० उच्छसुतन्द् उपदेसेन्द्रि आई। (मा० १७६।१)

दच्छमुना-दे० 'दत्तसुना'। उ०२. दच्छसुता कहुँ नहिं रूप्याना। (सा० ११४२१३)

दन्छिन-दे॰ 'दिनिम्'। उ॰ १. सकत सुभट मिलि दन्छिन जाहू। (सा॰ ११२३।१)

परिनों-दे॰ 'दिन्स्सा'। उ० २, जिप्रन्ह पुनि दिखना बहु पारं। (स॰ ११२०३१२)

दर्ग-रियो, रे टिया, टान स्र टिया। उ०तेन तसं हुतं दन-मेपानित्रं नेन सर्वे छतं कमे जानं। (वि० ४६) टन्-(म०)-रिया हथा, रिया गया, समर्पित।

ददाति-दे डालते हैं। उ० यो ददाति सतां शंभुः कैवल्य-मिष दुर्लभम्। (मा० ६।१। रलो० ३)

दद्र-(सं०)-दाद का रोग।

दिध (१)-(सं०)-१. दही, जमाया हुत्रा दूध, २ वस, कपड़ा। उ०१. मंगल विटप मंजुल विपुल दिध दूब श्रन्छत रोचना। (जा०२०७)

दघि (२)-(सं० उदघि)-समुद्र, सागर्।

दिधकाँदी-(सं० दिध + कर्टम)-एक पर्व जो जन्माप्टमी के बाद पड़ता है। उस दिन लोग हलदी मिला दही एक दूसरे पर डालते हैं।

द्धिनिधि-१. सागर, ससुद्र, २. दही का ससुद्र, द्धि सागर, ३. चीर सागर। उ० १ तुलसी सिय लगि भव द्धिनिधि मनु फिर हिर चहत महयो है। (गी० ४।२) द्धिवल-सुद्रीव के पुत्र का नाम।

दिधि-सुत-(सं० उदिधि + सुत)-चड़मा। दिधि-सुत-सुत-समुद्र के पुत्र चंड़मा का पुत्र बुध। बुद्धि। उ० जिनके हिर वाहन नहीं दिधि-सुत-सुत जेहि नाहिं। (स० २६३)

दधीच-दे॰ 'दधीचि'। उ॰ सिबि दधीच हरिचंद नरेसा। (मा॰ २१६ ४१२)

दधीचि-(सं०)-एक ऋषि । एक बार इंद्र को गर्व हो गया कि में त्रिलोकी का स्वामी हूँ। गर्व से उनकी बुद्धि मारी गई और उन्होंने कुलगुरु बृहस्पति का अपसान कर दिया। रूठकर वृहस्पति चले गए। इसका पता पाकर असुरों ने देवों पर चढाई कर दी । व्रह्मा की सलाह से त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप पुरोहित वनाए गए और उनके कारण नारायण कवच से देवताओं की किसी प्रकार विजय हुई। विजय के उपलक्ष्य में एक यज्ञ हुआ। यज्ञ में विश्वरूप धीरे से दैत्यों को भी चाहुति दे दिया करते थे। इंद्र को इसका पता लगा तो वे वड़े विगड़े और उन्होने विश्वरूप का सिर काट डाला। उन्हें ब्रह्महत्या लगी, पर किसी प्रकार वे इससे मुक्त हुए। उधर त्वष्टा वहुत विगडे और उन्होंने यह कर वृत्रासुर को पैदा किया। वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारा। इंद्र भागते-भागते फिर ब्रह्मा के यहाँ पहुँचे। इस वार बह्या ने वतलाया कि दधीचि की हड़ी से बने वज्र से इसकी मृत्यु संभव है। इस पर इंद्र दधीचि के पास गए। दुधीचि ने सहर्प ग्रपनी हब्ही दे दी श्रीर उससे विश्वकर्मा ने वज्र वनाया जिससे वृत्रासुर मारा गया। दुधीचि के पिता के विषय में विभिन्न मत हैं। वेदों में उनका नाम दृष्यंच मिलता है। उ० सिवि द्घीचि यति जो कल्लु भाषा । (मा० २।३०।४)

दनुज-(सं०)-१ टनु से उत्पन्न, राज्स, श्रमुर, २. द्रच प्रजापित की कन्या टनु श्रीर कम्यप मुनि से उत्पन्न पुत्र जो संख्या में ४० थे। श्रमुगें के पूर्व पुरुप ये ही थे। ३. हिरययक्णिपु। उ०१ टनुज-वन-धूमन्वज, पान-श्राजानु-भुजदंद कोदंदवर-चंद-वानं। (वि० ४६) ३. श्रतुलितयल मृगराज-मनुज तनु टनुज हन्यो श्रुतिसाखी। (वि० ६३) दनुजस्दन-दानवां के संदारक, १. देवता, २ विष्णु। उ० २ टनुजस्दन टयासिधु टंभापहन टहन-दुर्दीप दु-पापदन्तां। (वि० ४६)

दर्जुजारि-(सं०)-दानमे के शत्रु, १. देवता २. विष्णु।

दनुजारी-दे॰ 'दनुजारि'। उ० २. वसनपूरि, अरि-दरप दूरि करि सूरि कुंपा दनुजारी। (वि॰ ६३)

दनुजेस-(सं० दनुजेश)-१ रावण, २ हिरणयकशिपु, ३. हिरण्याच । उ० १ दुष्ट-दनुजेस निर्वंस कृत दास हित विश्व दुख-हरन बोधैकरासी। (वि० ४८) २. सक्ल यज्ञांसमय उग्रविग्रह क्रोड, मर्दि दनुजेस उद्धरन उर्वी । (वि० ५२)

दपटि-(?)-डपटकर, डॉटकर। उ० इत उत मापटि दपटि

कपि जोघा। (मा० ६।=२।३)

दपट्टहिं-डपटते हैं, घुड़कते हैं, डाँटते हैं। उ० खार्हि हुआहिं अघाहि दपदृहिं। (मा० ६।८८।४)

दबिक-(सं॰ दमन, हि॰ दबाना)-१. दाबकर, २. डॉटकर। उ० र. दविक दबोरे एक, बारिधि में बोरे एक। (क० ६१४१)

दवत-१. दबने से, २. दबती हैं, ३. दबते हुए। उ० १. महाबली वालि को दवत दलकतु भूमि। (क॰ ६।१६) दवि-१ दवकर, दाव में बाकर, बोक्त के नीचे पड़कर, र. दबा, दबोच, ३ दबाया, ४. पिछडाया, ४. भेंपाया। उ० १ मैं तो दियो छाती पबि, लयो कालि काल दबि। (वि० २४६)

दबा-(?)-दाव, पेंच, घात।

दबाई-दबाया, दबा लिया। उ० दारिद-दसानन दबाई दुनी, दीनवंधु । (क० ७।६७)

दवीरे-(सं ० दमन)-दबोचा, दबाया। उ० दबिक दबोरे एक, बारिधि में बोरे एक। (क॰ ६।४१)

दमंकहिं-१. चमक रही हों। उ० जनु दहें दिसि दामिनी दमंकिह । (म० ६।८७।२) दमंका-१ दमक, चमक, २ चमके, दमके, ३. चमक रही हो। उ० सोइ प्रभु जन् दामनी दमंका। (मा० ६।१३।३)

दम (१)-(सं०)-१ इंद्रियों का दमन, इद्रियों को वश में रखना तथा बुरे मार्ग पर न जाने देना, २. दंड, सज़ा, ३ विष्णु । उ० १. दम श्रधार रज्ज सत्य सुवानी । (सा० ভাগ গভাহ্ন)

दम (२)-(फ्रा)-१ साँस, २ प्राण, जी, ३. तहमा, पत्न, ४ बोलना, कहना, ४. जीवनी शक्ति, ६ घोखा, छल, फरेब।

दमक-(?)-श्राभा, चमक, द्युति। उ० कहत बचन रद

लसिंह दमक जनु दामिनि। (जा० प्र०) दमकति चमकती हैं, चमक रही हैं। उ० दमकति हूँ हैं दुँतुरियाँ रूरीं। (गी० १।२८) दमकहिं-चमक रही हैं। उ० चारु चपल जन् दमकहि दामिनि। (मा० १।३ ४७।२) दमकेउ-चमका । उ० दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। (मा॰ १।२६१।३) दमकै-दमकते हैं, चम-कते हैं। उ० दमकें देंतियाँ दुति दामिनि ज्यों। (क० १।३)

दमन-(सं०)-१. दबाने की क्रिया, रोकने या वश में रखने की किया, २ दम, इंदियों को वश में रखना, ३ महादेव, ४. विष्णु, ४. एक ऋषि जिनके यहाँ दमयंती पैदा हुई थी। ६ एक राचस का नाम, ७ .दौना, म इन्द्र पुष्प, ६. द्वाने या नाश करनेवाला, १० नाश करना । उ०

६. देहि अवलंव कर कमल कमला रमन दमन दुख समन-संताप-भारी। (वि० ४८)

दमनीय-(सं०)-१ दबाने, रोकने या नष्ट करने के योग्य, २. तोड्नेवाला, नप्ट करनेवाला, नप्ट करने की शक्ति रखनेवाला। उ० २ पावनिहार विरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय। (मा० १।२४१)

दमनु-दमन करनेवाला, दबाने या नष्ट करनेवाला। लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुवरी उर सालु । (मा० २।१३)

दमनू-दे० 'दमनु'।

दमशील-(सं०)-जितेन्द्रिय, इंद्रियों के दमन करनेवाले। दमसीला-दे॰ 'दमशील'। उ० कहिंह महा सुनिवर दम-सीला। (मा० ७।२२।३)

दमानक-(१)-तोपों की याद । उ॰ मोहि पर दन्नरि दमानक सी दई है। (ह० ३८)

दमामा-(फा॰)-नगारा, धौंसा, बडा ढोल।

दमैया-(सं॰ दम, दमन)-दमन करनेवाला, नाशकर्ता। उ० तुलसी तेहि काल कृपालु बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया। (क० ७।५३)

दया–(सं०)-कृपा,रहम । उ० तजि ञ्रास भो दास रघुप्पति को, दशरत्य को दानि दया-दरिया। (क० ७।४६)

दयाकर-दया करनेवाले, दयालु । उ० दीन दयाकर श्रारत बंधो। (मा० ७।१८।१)

दयाधाम-ऋत्यत दयालु, दया के घर।

द्यानिकेत-दे० 'द्याघास'। उ० देव तो द्या निकेत, देत दादि दीनन की । (क० ७।१८)

दयानिधान-(सं०)-दया का खज्ञाना, बहुत दयालु। उ० तुलसी न दूसरो दयानिधान दुनी में। (कॅ० ७।२९)

दयानिधि-दे० 'दयानिधान' । उ० निज दिसि देखि दया-निधि पोसो । (मा० १।२८।२)

दयालं-दयालु, दया करनेवाले । उ० प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। (सा० ७११०मा छं० ४) दयाल-दे० 'दयालु'। उ० दीनत्याल अनुत्रह तोरें। (मा० २।१०२।४)

दयाला-दे॰ 'दयाल'। उ॰ सत्यधाम प्रभु दीनंदयाला। (मा० १।४७।४)

दयालु-(सं०)-दयावान्, दयावाला । उ० गाँहक गरीव को दयालु दानि दीन को। (वि० ६६)

दयावने-जिनको देखकर दया उत्पन्न हो, दया के पात्र। उ० दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर नार्वे । (क० ७।२)

दयावनी-दया उपजानेवाला। उ० तव लौं दयावनी दुसह दुख दारिद को। (क० ७।१२४)

द्यासिधु-टया के समुद्र, श्रत्यत दयातु । उ० दन्ज सूदन दयासिंधु दंभापहन दहन-दुरोप दुःपापहर्ता। (वि० ४६) दये- दिये । उ॰ पुरतें निकसी रघुवीर-वधू, धरि धीर दये मन में हग हैं। (क॰ २।११)

दर (१)-(सं०)-१ शंख, २ छेद, ३. गुफा, क्दरा, ४ डर, भय, ४ प्रतिज्ञा, ६. फाड्ने की किया, ७. दलनेवाला, हरनेवाला, नाश करनेवाला। उ० १. कटि मेखल, वर हार, श्रीवटर, रुचिर वाँह भूपन पहिराए। (गी० १।२३) ४. दारुन दुसह दर-दुरित हरन । (वि० २४८)

द्र (२)-(सं० दल)-१. समृह, २. सेना।

दर (३)-(फ़ा॰)-१ द्वार. दरवाजा, २. खिडकी।

दरिक-(सं०दर)-१. फट, फटकर, २ फटना । ७०१. दरिक दरार, न जाई । (गी० ६।६)

दरद-(फ़ा॰ टर्ड)-पीड़ा, व्यथा। उ० दोख दुरत हर दरद

दर्ंदर्ेवर विमल्दिविनीत । (स॰ ३०८)

दरन-(सं॰ दलन)-१. दलना, पीसकर दुकड़े-दुकड़े-व्हरना, २. दलनेवाला, नाशक। ड॰ २. तिलक दियो दीन-दुख-दोप-दारिद-दरन। (गी०४।४३) दरनि-दलनेवाली, नाश करनेवाली। ड॰ देखता दुख-दोप दुरित-दाह-दारिद-दरनि। (वि॰ २०)

दरंप-(सं॰ दर्प)-गर्व, अहंकार । उ॰ वसन पूरि, अरि-दरप दूरि करि भूरि:कुपा दनुजारी । (वि॰ ६३)

दरपन-(सं॰दर्पण)-चारसी, शीशा, म्राहना । उ॰ रवि-रुख लखि दरपन फटिक उगिलत ज्वालाजाल । (दो॰३७४)

दरवार-(फा॰)-१ वह स्थान या कमरा जहाँ, राजा अपने दग्वारियों के साथ वैठते हैं, राजसभा, २ दरवाजा, फाटक, द्वार । उ० १. शीति-पहिचानि यह रीति दरवार की । (वि० ७१)

दरवारा-दे॰ 'दरवार'। ४० २. भइ विद भीर भूप दरवारा। (मा० २।७६।३)

दरश-(सं० टर्ग)-१ टर्शन, श्रवलोकन, देखा-देखी, देखना २. रूप, छ्वि, सुंदरता ।

दरशन-दे॰ 'दरसँन' । उ॰ दरशनारत दास, त्रसित-माया-पास, त्राहि त्राहि । दास कष्टी । (वि॰ ६०)

दरस-दे० 'दंग्म'। उ० १ दरस परस मजन अरु पाना। (सा० ११३४।१)

दरंतन-(सं॰ दर्शन)-देखना, श्रवलोकन, दर्शन। ड॰ तुलसी दरसन लोभु मन हरु लोचन लालची। (मा॰ ११४८ स)

दरसनी-(सं० दर्शन)-दर्पण, शीशा। ७० नकुल सुदरसन दरसनी, द्येमकरी चक चाप। (दो० ४६०)

दरचनु-दे॰ 'दरसन'। उ॰ पावा दरसनु राम प्रसादा। (मा॰ २।२१०।३)

दरसाइ-(सं॰ दर्शन)-दिखाई पढ़ता है। उ॰ निसि मलीन, यह म्फुलित नित दरसाइ। (य॰ २६)

दर्सी-१. देखनेवाला, २ दिखाई पडी, सुकी। उ० १. सर्पेंद्रामी जानीई हरिलीला। (मा० १।२०।२)

दरमु-दे॰ 'दरम'। उ॰ १ दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा। (मा॰ २११३१।२)

दराज-(फा॰ टराज)-१ चड़ा, भारी, लंबा, टीर्घ, २. बहुत ष्यिक । २०१. टमिंग्टराज सहाराज तेरी चाहिए। (ए॰ ७।०१)

दरार-(न॰ टर)-दिसी, चीत के फटने पर बीच में हो जानेपाली साली जगह, 'शिगाफ । ड॰ टरिक टरार न लाई। (गी॰ ६१६)

दराग-देव 'दमार'। उ० मुनि बादर दर जाहि दगरा। (माव ९१४९१२)

दिन्द्र (१)-(संर्०) रिर्धन, एंगान, नक, दिनि । उ० जया दिन्द्र (ए)दनर पाएँ। (मा० १।११६।३) दरिद्र (२)-(सं० दारिद्र्य)-दरिद्रता, निर्धनता। उ० श्रिभमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे १ (वि० म०) दरि-द्रिह-दरिद्रता से, निर्धनता से। उ० दरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ। (सा० २।२१०।१)

दर्वि-(सं ) दर्ग)-दलने, कुचलने। उ० दसमुख दुसह

दरिद्र दरिवे को भयो। (ह० ८)

दरिया-(फ़ा॰)-१. नदी, सरिता, २. समुद्र, सागर । उ॰ २. तिज श्रास भो दास रघुपति को, दशरत्थ को दानि द्या-दरिया। (क॰ ७।४६)

दरेरा-(सं० दरण)-१. रगड़ा, धक्का, २. तेज वर्षा, ३. वहाव का ज़ोर, तोड ।

दरेरो-दे॰ 'दरेरा'। उ० १. तापर सिंह न जात करुना-निधि, मन को दुसह दरेरो। (वि॰ १४३)

दर्भ-(सं०)-१ घमंड, गर्व, ग्रहंकार, २. ग्रातंक, दवाव, रोव, ३. उद्दर्खता, श्रक्खडपन, ४. मान, श्रहंकार के लिए किसी पर कोप। उ० १ जयति गतराज-दातार, हरतार-संसार-सकट, दनुज-दर्पहारी। (वि० २८)

दर्पण-(सं०)-१ ग्राह्ना, श्रारसी, शीशा, २. उत्तेजना, उभारने का कार्य।

द्र्पन-दे० 'दर्पण'।

दर्पा-दर्प से भर गया, गर्वित हुआ। उ० १. रन मदमत्त निसाचर दर्पा। (मा० ६।६७।३)

दर्पित-घमंड से भरे, गर्वित । उ० वानर निसाचर निकर मर्टीह राम बल दर्पित भए। (मा० ६।८८। छं० १)

दर्पी-(सं॰ दर्पिन्)-घसडी, श्रहंकारी।

दर्भ-(सं॰)-कुश, एक प्रकार की घास । उ॰ बैठे कपि सब दर्भ इसाई। (सा॰ ४।२६।४)

दश्-(सं०)-१ दर्शन, २. अमावस्या तिथि।

दर्शन-(सं०)-१. चाज्ञुप ज्ञान, श्रवलोकन, २. एक विद्या या शास्त्र जिसमें तत्वज्ञान हो। इसमें ब्रह्म जीव प्रकृति तथा जीवन के श्रंतिम लफ्य श्रादि का विवेचन रहता है। ३ श्राँस, नेत्र, ४. स्वप्न, ४. दर्पण, श्राइना, ६. बुद्धि, मनीपा, ७ धर्म। दर्शनात्-दर्शन से। उ० यत्र संभूत श्रति पृत जल सुरसरी दर्शनादेव श्रपहरित पापं। (वि० ४४)

दर्शनीय-(सं०)-मनोहर, सुंदर, देखने योग्य। दर्शी-(सं० दर्शिन्)-देखनेवाला, दरसी।

दल (१)-(सं०)-१. पत्ता, पत्र, २. सेना, ३ सुंढ, समूह, ढेर, समाज, ४. खंड, भाग, ४. मोटाई। उ० १. सुमन-सुविचित्र-नव तुलसिका-दल जुतं मृदुल वनमाल उर आजमानं। (वि० ४१) २. घरनि, दलनि दानव दल, रन करालिका। (वि० १६) ३. कामादि खलदल गंजनं। (वि० ४१) दलन (१)-(सं० दल)-अनेक दल, बहुत ने समूह। दलनि (१)-(सं० दल)-१. दल का बहुवचन, बहुत से समूह, २ पत्तों, पंसुडियों, ३. पत्तों पर। उ० २. नख-जोति मोती मानो कमल-दलनि पर। (गी० १। ३०) दलन्हि-दलों पर। उ० कमल दलन्हि बेठे जनु मोती। (मा० १।१६६।१) दलहि-दल को, समृह को। उ० में देरोठें खल बल दलहि बोले राजिव नेन। (मा० ६।६०)

दल (२)-(सं० दलाह्य)-कींचड, पंक।

दल (३)-(स॰ दलन)-दलनेवाला, नाशकर, चूर्ण करने-वाला, नप्ट-भ्रप्ट करनेवाला।

दलइ-(सं० दलन)-नाश करता है। उ० दलइ नामु जिमि

रबिनिसि नासा। (मा० १।२४।३)

दलकत-(सं० दोल)-दलकती है, थरथराती है। उ० महाबली बालि को दबत दलकतु भूमि। (क० ६।१६) दलकि-१. दलककर, थर्राकर, दहलकर, काँपकर, २ फट, थर्रा, काँप। उ० २. दलकि उठेउ दुनि हृदय कठोरू। (मा० २।२७।२)

दलकन-१. धमक, थरथराहट, कंपन, डोलना, २. फटना, चिरना, दरार होना, ३ उद्देग, चौकानेवाली क्रिया, ४ भय, डर, भीति । उ०१. मंद विलंद अभेरा दलकन पाइय

दुख सक्सोरा रे। (वि० १८६)

दलत-(सं० दलन)-१. नाश करता है, २. मारने या नाश करने में, ३. मारते या नाश करते समय। उ० ३. सुभुज मारीच खर त्रिसिर दूपन बालि दलत जेहि दूसरो सर न साँच्यो। (क॰ ६।४) दलि-(सं॰ दलन)-चूर् चूरकर, दलकर, उजाडकर, नष्टकर । उ० कानन दलि होरी रचि बनाइ। (गी० ४।१६) दलिहौँ-दलूँगा, दलन करूँगा, नप्ट-अप्ट करूँगा। उ० सोई ही बूसत राजसभा 'घनु को दल्यों हों दलिहों बल ताको। (क॰ ११२०) दली-१. दलित, २. दली गई, दो ह्रक की गई, खंडित हुई, ३. नप्ट-अप्ट हो गई, दुकडे-दुकड़े हो गई, समाप्त हो गई। उ० ३. तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि दली। (गी० २।१०) दले-दलन किया, नष्ट कर दिये। उ० अब सोचत मनि बिनु भुजंग ज्यों विकल श्रंग दले जरा घाय। (वि॰ ८३) दलौ-दलन करूँ, कुचल डालूँ। उ० के पाताल दलों ज्यालाविल अमृत-कुंड महि लावो। (गी॰ ६।८) दल्यो-तोडा, नष्ट किया, मार डाला। उ॰ ब्रह्मांड खंड कियो चड धुनि जबर्हि राम सिवधनु दल्यो। (क॰ १।११) दल्यी-तोड़ा, खंडित किया, नष्ट किया। उ० सोइ हों बूमत राजसभा 'धनु को दल्यौ' हों दलिहों बल ताको। (क० १।२०)

दलदल-(सं॰ दलाढ्य)-पंक, कींचड, चहला। वह जमीन जो बहुत नीचे तक गीली हो श्रीर जिसमें पैर श्रासानी

से घॅसता हो।

दलन (२)-(सं० दलन)-१. चूर-चूर करनेवाला, मर्टन करनेवाला, संहारकर्ता, २. नाश, चूर-चूर करना। ३० १. कीस-कौतुक-केलि-लूम-लंका-दहन दलन-कानन-तरुन-तेजरासी। (वि० २६) २. है दयाल हुनि दस दिसा हुल-दोप-दलन छम। (वि० २७४) दलनि (२)-दलने-वाली, पीसकर दुकड़े-दुकड़े करनेवाली, नष्ट करनेवाली, संहार करनेवाली। ३० वर्म चर्मकर कृपान, सुलसेल धनुप-वान-धरनि दलनि दानवदल, रनकरालिका। (वि०

दलनिंहार-नाश करनेवाला, संहारक। उ० दलनिंहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को। (वि० १४६) दलमिल-कुचेलकर, मसलकर। उ० भुजवल रिपुदल दल-मिल देखि दिवस कर श्रंत। (मा० ६।४४) दलमेले- (स॰ दलन + मर्दन)-मसल डाला, मर्दन कर डाला। उ॰ रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड अजवल दलमले। (मा॰ ६१६४। छुं॰ १)

दिलत-(सं०)-१. जिसका दलन किया गया हो, मर्दित,
२ रोंदा हुआ, कुचला हुआ, ३. खंडित, फाडा हुआ,
धायल, ४. विनष्ट किया गया, ४ तिरस्कृत । ३०
३. अंग श्रंग दिलत लिलत फूले किंमुक से। (क० ६।४८)
देलु-दे० १. दल (१)'। उ० ३. सैलस ग भव भंग हेतु
लुखु, दलन कपट-पाखंड-दंभ देलु। (वि० २४)

दलैया-नष्ट करनेवाला, तोडनेवाला । उ० रोपि चान काढ़यो न दलैया दससीस को । (क० ६।२२)

दव-(सं॰)-१ वन, जंगल, २. वन की त्रार्ग, दावाग्नि, ३ स्त्राग, ग्राग्नि, भयानक ऋग्नि, ४ तपन, जलन, दाह। उ० ३.जेहि दव दुसह दसहूँ दिसि दोन्ही। (सा० २। ४४।२)

दवन (१)-(सं० दमन)-दमन करनेवाला, नाश करने-वाला। उ० कंदर्भ दर्प-दुर्गम-दवन, उमारवन, गुनभवन-हर। (क० ७११४०)

दवन (२)-(सं० दव)-जलानेवाला ।

दवनु-देर्० 'देवन (१)' । उ० पुनि रिपु दवनु हरिप हियँ लाए। (मा० २।३ १८।२)

दवनू -(सं॰ दमन)-दमन करनेवाला, नष्ट करने या दवाने-वाला। ७० सिय समीप राखे रिपु दवनू। (मा॰ २। २४३।१)

दवरि-(सं॰ धोरण, र्हि॰ धौरना)-दौड़कर । उ॰ मोहि पर दवरि दमानक सी दई है। (ह॰ ३८)

दवा (१)-(सं० दव)-दवाग्नि, जंगल की आग, भयंकर आग। उ० तोसों समन्य सुसाहिव सेइ सहै तुलसी दुख-दोप दवा से। (ह० १८)

दवा (२)-(फा०)-श्रौपधि, श्रोखद।

दवागि-(सं० दवागि)-वन की आग, दावागि ।

दवारि-दे० 'दवारी'। उ० १ लागि दवारि पहार ठही लहकी कपि लंक जथा खरखोंकी। (क० ७।१४३)

दवारी-(सं॰ दवाग्नि)-१ वन की श्राग, दावानल, २. दाह, जलन । ७० २ एकइ उर वस दुसह दवारी । (मा॰ २।१८२।३)

दशकठ-(सं०)-रावण, जिसके दस कुंठ हों।

दशकंघ-(सं॰ दश + स्कंध)-रावण, जिसके दस कंधे हों। दशकंघर-(सं॰)-दे॰ 'दशकंध'।

दशगात्र—(सं०)—मृतक संबंधी एक कर्म जो मरने के पीछे दस दिनों तक होता रहता है।

दशमुख-(सं०)-रावण। दशमौलि-(सं०)-रावण।

दशरत्थ-दे० 'दशरथ' । उ० जयति मुनिदेव नरदेव दशरत्थ के, देव-मुनि-वंद्य किये श्रवघयासी । (वि० ४४)

दशरय-(सं०)-श्रयोध्या के इच्वाकुवशीय राजा श्रज के पुत्र एक प्राचीन राजा जिनके राम, लष्मण, भरत श्रीर शतुष्त चार पुत्र तथा कौशल्या, कैकेयी श्रीर सुमित्रा तीन रानियाँ थी। ये देवों की श्रीर से कई वार श्रसुरों से लड़े श्रीर उन्हें परास्त किया था। एक वार श्रुद्धस्थल में कैकेयी ने दृगरय की सहायता की थी, जिसके वदले में दशरथ ने दो वर माँगने को कहा था। राम के राज्याभिषेत्र के समय अपनी दासी मंथरा के कहने से कैकेयी ने राम को वन-वास और भरत को राज्य, ये दो वर माँगे। अंत में राम वन को गये और उनके वियोग में दशरथ का शरीरांत हो गया।

दशशीश-(सं०)-दस सिरवाला, रावण।

द्शा-(सं०)-१ अवस्या, स्थिति, हालत, २. चित्त, ३ कपढ़े का छोर, ४ दीए की वत्ती, ४. मानव जीवन की दस दशाएँ या अवस्थाएँ, जिनके नाम गर्भवास, जन्म, वाल्य, कोमार, पौगंड, योवन, स्थाविर्य, जरा, प्राणरोध और मृत्यु हैं। ६. साहित्य में विरह की अभिलापा, चिता, स्मरण, गुण क्यन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण आदि दशाएँ। ७ फलित ज्योतिप के अनुसार मनुष्य के जीवन में प्रत्येक बह का नियत भोग काल। दशानन-(सं०)-दस मुखवाला, रावण।

दस-(सं॰ दश)-६ के वाद की संख्या, १०, ११ से एक कम। उ॰ दस दिसि देखत सगुन सुभ, पूजिह मन ग्रिमि-लाप। (दो॰ ४६०) दसउ-दसो, सभी दस। उ॰ ग्रस रिस होति दसउ मुख तोरो। (मा॰ ६।३४।१) दसहुँ— दसों। उ॰ मंगल कजस दसहुँ दिसि साजे। (मा॰ १। ६१।४) दसहु–दसो। उ॰ दसहुँ दसहु कर संयम जो न करिय जिय जानि। (वि॰ २०३) दसहूँ–दसों। उ॰ नाम जपुत मंगल दिसि दसहूँ। (मा॰ १।२=।१)

दसईँ – (सं॰ दगमी) – चांड मास की किसी पत्त की दसवीं तिथि, दसमी। ड॰ दसईँ दसहु कर संयम जो न करिय

जिय जानि । (वि॰ २०३)

दसकठ-दे० 'ढगकंठ' । उ० जयित मंदोद्री-केसकर्षन विद्य-मान-दसकंठ भट मुकुट-मानी । (वि० २१)

दसकथ-दे॰ 'दशकंघ'। उ॰ मीत वालि-वंधु, पूत दूत, दस-कंध-वंधु। (क॰ ७।२२)

दसर्कंघर-दे० 'दशकंबर'। उ० तोहि जित्रत दसकंघर मोरि कि त्रमि गति होइ। (मा० ३।२१ख)

दसगात्र-दे॰ 'दशगात्र' । उ०कीन्ह भरत दसगात विधाना। (मा० २।१७०।३)

दसेचारि चौटह, रंग ग्रौर चार । उ॰ सुजस-धवल, चातक नवल ! नुही सुवन रसचारि । (दो॰ २६४)

दच-जान-(मं॰ दश + यान)-महाराज दशस्य । उ० जनक सुता दम-जान-सुत उरग-ईम ग्र-म जोर । (स० २१४)

दसन (१)-(सं० ट्रगन)-दाँत, टंत । उ० तो तुलिसिर्हि ताग्दि। यिप्र उपों दसन तोरि जमगन के। (वि० ६६) दसनि-दाँतों को । उ० कुलिय-कुंद कुडमल-दामिनि-दुति दसनि देखि लजाई । (वि० ६२) दसनिह-राँतों में। उ० दसनिह् काटि नासिका काना। (मा० ६१४१४)

दग्न (२)-(सं॰ दंगन)-ईसनेवाना।

दम्बर्न-(मै॰ दम् भवदन)-दम मुखवाला, रावण । उ॰ सहस्वम् दमयदन श्रादि मृष यचे न कालवली ते । (ति॰ १२=)

एमनाय- (मं॰ इस न-मन्तर)-१. दम निरवाला, रावण,

२. दस सिर ! उ० १. रावण की रानी जातुधानी बिल-खानी कहें, हा हा ! कोऊ कहें वीसवाहु दसमाथ सों। (क० १।१३) २. जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएं दसमाथ। (दो० १६३)

दसमुख-दे॰ दशमुख' । उ॰ सूपनखा, मृग, प्तना, दस-

मुख प्रमुख बिचारि । (दो० ४०८)

दसमौलि-दे॰ 'दशमौलि'। उ॰ हँसि बोलिउ दसमौलि तब कपि कर बड गुन एक। (सा॰ ६।२३च)

दसर्त्य-दे॰ 'दशरथ'। उ॰ चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्र-

वर्ति दसरत्थ के। (मा० १।२६४)

दसरथ-दे॰ 'दशरथ'। उ॰ दसरथ राउ सहित सब रानी। (मा॰ १।१६।३) दसरथिह-दशरथ को। उ॰ आनिह नृप दसरथिह बोलाई। (मा॰ १।२८७।१)

दसरथपुर-(सं० देशरथ + पुर)-दसरथ का नगर, ऋयो-ध्या। उ० दसरथपुर छबि आपनी सुरनगर लजाए। (गी० १।६)

दसर्थु-दे॰ 'दशरथ'। उ० सोच जोगु दसर्थु नृप नाहीं। (मा० २।१७२।१)

दसंसीस-दे॰ 'दशशीश'। उ॰ सुनि दससीस जरे सब गाता। (मा॰ ३।२२।६)

दससीसा-दे॰ 'दशशीश' । उ० खर आरूढ़ नगन दस-सीसा। (सा० १।११।२)

दसस्य दन-(सं० दश - स्यंदन) महाराज दशरथ । उ० सुनि सानंद उठे दस स्यंदन सकल समाज समेत । (गी० १।२)

दसहि—दशा को, हालत को, श्रवस्था को। उ० वरनीं किमि तिनकी दसहि, निगम-श्रगम प्रेम-रसिह। (गी०२।१७) दसा (१)-(सं० दशा)-दे० 'दशा'। उ० १. सुनिय, गुनिय, समुक्तिय, समुक्ताइय दशा हृदय निहं श्रावे। (वि० ११६) ७. प्रान मीन दिन दीन दूबरे, दसा दुसह श्रव श्राई। (कृ०२६)

दसा (२)-(सं॰ दश)-दस की संख्या, १०।

दसानन-दे॰ 'दशानन'। उ॰ दारिद-दसानन दबाई दुनी, दीनवंधु! (क॰ ७।६७)

दिस-(सं० देशन)-काटकर । उ० श्रधर दसन दिस मीजत हाथा । (मा० ६।३१।३)

दहें-(सं० दश)-दस, १० । उ० जनु पुर दहें दिसि लागि

दवारी। (मा० २।१४६।१)

दहइ-(सं०)-१ जलती हैं, जल रही है, २ जलाती है, जला रही है। उ० १ यहइ न हाथु दहइ रिस छाती। (मा० ११२८०१) २ दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू। (मा० ११२६१२) दहई-जलाया, जला दिया। उ० रावन नगर अलप किप दहई। (मा० ६१२१४) दहत-१. जलता, खलता है, २ जलता, जलाता है, ३. जलता हुआ। उ० ३. लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दहत हो। (वि० ७६) दहति-जला देती है। दहते-जलाते, भस्म करते। उ० जी सुत हित लिए नाम अजामिल के अघ अमित न दहते। (वि० ६७) दहिस-भस्म करती हो, जलाती हो। उ० विष्णु-पदकंज मकरंद-इव यंचु वर वहिस, दुस दहिस अव वृंद-विदावनी। (वि० १८) दहिही-दहते हैं, भस्म

हो जाते हैं। उ० ते नरेस बिनु पावक दहहीं। (मा० २। १२६।२) दहि-जलाकर। उ० जलिघ लंबि, दहि लंक प्रवल-दल-दलन निसाचर घोर हो। (वि॰ ३१) दहिहीं-१. जलूँगा, २. जलाऊँगा । उ० १. यहि नाते नरकहुँ सचु पैहौं, या बिनु परम दहुँ हुख दहिहौं। (वि० २३१) दही (१)-(सं० दहन)-१.जली, जल गई, २. जला दी। उ० १. तीय-सिरोमनि सीय तजी जेहि पावक की कलु-षाई दही है। (क॰ ७।६) दहे-१. जलाए, २. जले, ३. जलने लगे। उ० ३. सुनत मातु पितु परिजन दारुन दुख दहे। (पा॰ ३३) दहेउ-जल उठा, जलने लगा, जला। उ० उर दहेउ कहेउ कि घरहु धाए विकट भट रजनीचरा। (मा॰ ३।१६।छं॰ १) दहेऊ-जला, जल उठा। उ॰ प्रभु श्रपमानु समुक्ति उर दहेऊ। (मा० १।६३।३) दहैं-जलते हैं। उ० अहं-अगिनि ते नहिं दहें, कोटि कर जो कोइ। (वै० ४४) दहै-१. जलो, जल उठे, २ जलावे, जला-डाले । उ० १. तुलसी न्यारे हैं रहे दहें न दुख की श्रागि। (वै० ४२) दहो-१. जलता, जला, २. जलाता। उ० १. जीव जहान में जायो जहाँ सो तहाँ तुलसी तिहुँ दाह दुहो है। (क॰ ७।६१) दहौंगो-१. जलूँगा, २. जलाऊँगा। उ० १ परुष बचन अति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो । (वि॰ १७२) दह्यति-जलते । उ॰ ते संसार पत्तग घोर किरगोर्टहां ति नो मानवाः। (मा० ७।१३१।श्लो॰ र) दह्यो (स॰ दहन)-जलाया, भस्स किया। उ॰ सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जातना-पावक दह्यो । **(**वि० १३६)

दहन-(सं०)-१. ग्राग, २ जलना,३. जलाना, ४ जलाने-वाला, भस्म क्रनेवाला । उ० १. रामहि सोहानी जानि मुनिमन-मानी सुनि नीच महिपावली दहन बिनु दही

है। (गी० शनर)

दहनुकर-दहन करनेवाला, जलानेवाला । उ० वन अग्यान

कहें दहन कर अनल प्रचंड रकार। (स॰ १४७) दहनि-१. दाह, जलन, २. अस्म करनेवाली, जलाने-

दहनु-दे॰ 'दहन'। उ॰ ३. वेप तौ भिखारि को, मयंक रूप संकर, दयालु दीनचंधु दानि दारिद-दहनु है। (क॰

द्दिन-(सं द्तिण)-दाहिना, दार्या । उ० बाम दहिन दिसि चाप निपंगा । (मा० ६।११।३) दहिनि-दाहिनी, दायी । उ॰ दहिनि श्रांखि नित फरकई मोरी । (मा॰ रा

दही (२)\_(सं० दिव) - जमा हुआ दूध, दिव । उ० सुखमा-मुरिम सिगार-छीर दुहि मयन श्रमिय-मय कियो है दही,

री। (गी० १।१०४)

दहें ड़ि-(सं दिव)-दही जमाने या रखने की मटकी। उ० ग्रहिरिनि हाथ दहें हि सगुन लेइ ग्रावह हो।

दह्यों (२)-(सं० दिघ)-दही, दिघ । दह्योउ-दही भी। उ० (रा० ४) दूध दह्योउ साखन ढारत हैं हुतो पोसात दान दिन दीवो। (इ० ६) दाँउ-दे॰ 'दाँव'।

दॉड़-(सं॰ दंड)-१. सज़ा, २. ताडना, ३. शासन, ४. नाव खेने का डाँड़ या ढडा।

दॉत-(सं॰ दंत)-दंत, दशन, रद। उ॰ तापर दाँत पीसि कर मींजत, को जाने चित कहा ठई है। (वि० १३६) मु० दाँत पीसि-दाँत पर दाँत रगडकर, क्रोधित होकर। उ०

दाँव(१)-(सं० प्रत्यय-दा)-१ चाल, पेच, कुश्ती जीतने के लिए काम में लाई जानेवाली युक्ति, २. उपाय, कार्य-साधन की युक्ति, ३. कपट, छुल, ४. चाल, खेलने की बारी, ४. मौका, उपयुक्त समय, सुग्रवसर, ६. वार, दफा, मर्तवा, ७. पारी, बारी, स्रोसरी, म स्वार्थ, ६ जुए ग्रादि में कौडी का इस प्रकार पडना कि जीत हो, जीत

दाँवरी-(सं ॰ दाम) रस्सी, रसरी, जेंवर । उ॰ दुसह दाँवरी छोरि, थोरी खोरि कहा कीन्हों। (कृ० १४)

दा-(सं०)-देनेवाली, दान करनेवाली।

दाइ (१)-(सं॰ दायिन्)-देनेवाला, दान करनेवाला । उ॰ गगन, जल, थल विमल तब तें सकल मंगलदाइ। (गी०

दाइ (२)-दे॰ 'दाँव'।

दाइज-(सं॰ दाय)-वह धन जो विवाह में वर पत्त को कन्या पत्त की त्रोर से दिया जाय। दहेज। उ० दाइज दीन्ह न जाइ बखाना। (मा० १।१०१।४)

दाइनि-(सं॰ दायिनी)-देनेवाली, दान करनेवाली। दाई-(सं दायिन्)-देनेवाला, दान कर्नेवाला । उ० हीं मन बचन कर्म पातक-रत, तुम कृपालु पतितनि गति दाई। '(वि० २४२)

दाउँ-दे॰ 'दाँव'। उ० ४. देखिवे को दाउँ, देखी देखियो बिहाइ कै। (गी० शमरा४)

दाउ-दे॰ 'दाँव'। उ० ४ जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ। (वि॰ १००)

दाजॅ-दे॰ 'दाँव'।

दाऊ-दे॰ 'दाँव'। उ॰ ६. सूभ जुआरिहि आपन दाऊ। (मा० रारधमा१)

दार्ग-(फ़ा॰ दाग्)-१ घट्वा, चित्ती, कुत्रक, २ चिह्न, ग्रंक, निशान, ३ कलंक, लाछन, दोप, ४. जलने का चिह्न। उ० १. बाम विधि भालहू न कर्म-दाग दागिहै। (वि० ७०)

दागिहै-(सं० दग्ध)-१. टागेगा, दाग सकेगा, २. धव्या लगा सकेगा, ३. कलंकित कर सकेगा, ४. चिह्नित कर सकेगा, लिख सकेगा। उ०१ वाम विधि भालहू न कर्म-दाग दागिहै। (वि० ७०) दागी-(सं० दग्ध)-जला दी, जलाई । उ० गयो वपु वीति वादि कानन ज्यों कलप-लता दव दागी। (गी० ३।१२)

दाघ-(सं०)-१. गरमी, ताप, दाह, जलन, २. जला हुआ,

दाड़िम-(सं॰ दाडिस)-ग्रनार। उ॰ कुंद कनी दाड़िम दामिनी। (मा० ३।३०।६)

दाढी-(सं०द्दा, प्रा० ढड्डा, हि॰ दाद)-सुख के नीचे का चित्रुक भाग या चित्रुक ग्रीर कपोल ग्रादि पर उने वाल। वादीजार-जिसकी दाबी जल गई हो। 'दाबीजार' एक 'गाली है, जिसे त्रोरतें देती हैं। उ० वार-वार कहाें में पुकारि दाबीजार सों। (क० ४१११)

दातन्द-दाँता से। उ० मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह कार्टीहै।

(सा० ६।४३।३)

दातहि-दाता को, देनेवाले को। उ० तुलसी जाचक पातकी दातिह दूपन देहि। (दो० २७१) दाता-(सं०)-१ देनेवाला, दानी, २. उदार । उ० १. होइ जलद जगजीवन-दाता। (मा० १:७)६)

दातार-देनेवाला, दानी । ड॰ राजन राउर नासु जसु सव अभिमत दातार । (मा॰ २।३)

दातारु-डे० । दातार'।

दाद (१)-(सं॰ दृद्ध)-एक चर्म रोग जिसमें काले-काले चकत्ते पड जाते हैं श्रीर ख़ुजली भी रहती है। दिनाय, दिनाई।

दाद (२)-(फा॰ दाद) इसाफ, न्याय।

दादि—दे॰ 'दाँद (२)'। उ० क्यासिंध ! जन दीन दुवारे दादि न पावत काहे ? (वि० १४४)

दादु-दे॰ 'दाद (१)'। उ॰ समता दादु कंडु इरपाई। (मा॰ ७।१२१।१७)

दाहुर-(सं॰ दर्हुर)-मेटक, मंहूक। उ॰ हर गुर निदक दाहुर होई। (सा॰ ७१२९।१२)

दान-(सं०)-१. धर्म, श्रद्धा या द्या के मान से दिया गया श्रद्ध, वस्र या धन श्रादि, खेरात, २. कर, महसूल, ३. चंदा, ४. वह वस्तु जो दान में दी जाय, ४. राजनीति की चार उपायों में से एक, कुछ देकर शत्रु के विरुद्ध कार्य कराने की नीति, ६. हाथी के मस्तक से चूनेवाला मद, ७ दहेज, दायज। उ० १. साहिय सय विधि सुजान, दान-खंग-सुरो। (वि० ८०)

दानव-(सं०)-कश्येप के वे पुत्र जो दन्न नाम्नी पत्नी से पेटा हुए थे। श्रसुर, राजस। उ० भज्ज दीनवंधु दिनेश दानव देत्य वंश निकंदनं। (वि०४१)

वाना-हे॰ 'दान'। उ॰ १ विजेंबाई देहि वहु दाना। (सा॰ २११२६।४)

दानि-टे॰ 'टानी'। १. टानि दसरय राय के तुम वानइत-निग्ताज। (वि॰ २१६) ट॰ २. राम कथा सुरघेनु सम सेपन सब सुख दानि। (मा॰ ११११३)

दानी-(सं॰ दानिन्)-१. दान करनेवाला, २. देने-वाला, दाता, २ उदार । द॰ १. दानी कहुँ संकर सम नाहीं । (वि॰ ४)

दातु-दे॰ 'टान'। द० १. रचे माँगनेहि माँगियो, तुलसी दानिहि दानु । (दो० ३२७)

दान-(सं० ट्र्प)-१. गर्न, श्रहंकार, २ शक्ति, बल, ज़ोर, १. तेज, प्रताप, ४ श्रातंक, ४. दुःस, ६ कोघ, ७. जोग, उमंग। ७० १ रम चिंद चलेड उसानन फिरहु-फिरापु परि टाप। (मा० ६। ६१) २. मंजि मत्र चाप, द्रलि टाप मूपाननी, सिंदत नृगुनाथ नत माय भाग। (वि० ४३) ४. त्रिविध साप भन्न टाप नत्मावनि। (मा०७।३१।१) टाए-टे० 'टाप'। ५० १. हारे सक्च मूप करि दापा। (मा० १।२१६।२) दापु-दे॰ 'दाप'। उ॰ १. भंजेड चापु दापु वड़ बाढ़ा। (मा॰ ११२८३।३) ४. च्याही जेहि जानकी जीति जग हरयो परसुधर-दापु। (गी॰ ६११)

द।वि-(सं० दमन)-द्वाकर, कुंचलकर, तोड-मरोड़कर। उ० ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन दानि क्यों दारिद दावि

दले हैं। (क० ६।३३)

दाम (१)-(सं०)-१. रस्सी, रज्जु, २. माला, हार, ३. चमकता हुआ। उ० १. धृरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। (मा० १।१७४) २. श्याम तामरस दाम शरीरं। (मा० ३।११।२)

दाम (२)-(ब्री०)-१ मूल्य, २. द्रव्य, ३. एक विसे का पच्चीसवाँ भाग, ४ राजनीति की एक चाल जिसमें शत्रु को धन द्वारा वश में करते हैं। ४. खरा माल, ६ धातु। उ० २. करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। (वि० १४४)

दामिनि-दे॰ 'दासिनी'। उ॰ दमकें दुँतियाँ दुति दामिनि

ज्यों। (क० १।३)

दामिनी-(सं०)-विंजली, विद्युत । उ० मुक्ति की दूतिका, देह-दुति दामिनी । (वि० ४८)

दामोदर-(सं०)-१ श्रीकृष्ण, २. विष्णु। उ०१ तुलसी जे तोरे तरु किए देव, दिए वरु के न लह्यों कीन फर देव

दामोदर तें। (कु० १७)

दायँ—समय में। दे० 'दाय (३)'। उ०२.सिर धुनि-धुनि पिछे-तात मींजि कर, कोड न मीत हित दुसह दायँ। (वि०म्दे) दाय (१)-(सं०)-१. कन्यादान के बाद वर को कन्या पत्त की ओर से दिया जानेवाला धन, २. बपौती। दाय (२)-(सं॰ दाव)-१. दावानल, २. जलन, दु:ख।

दाय (३)-(सं० प्रत्यय-दा, जैसे एकदा)-१ दुणा, बार, २. अवसर, समय, ३. दाव। ७०३. होत हिं मोहिं दाहिनो दिन दैव दारुन-दाय। (गी० ७१३१)

दायक-(सं०)-देनेवाला, दाता। उ० भगत विपति भंजन

सुखदायक। (मा० १।१८।४)

दायकु-दे॰ 'दायक'। उ॰ वर्रनई रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि। (मा॰ २।३। दोहा १)

दायज-दे॰ 'दायजा'।

दायजा-(सं॰ टाय)-विवाह में वर पत्त को कन्या पत्त से दिया जानेवाला धन, यौतुक, टहेज।

दायनी-देनेवाली, प्रदान करनेवाली। उ० विमल कथा हरिपद दायनी। (मा० ७।४२।३)

दाया-(सं० दया)-दया, ग्हम, कृपा। उ० करि उपाय पचि मरिय तरिय नर्हि जय लगि करहु न दाया। (वि० ११६)

दायिनि-(सं० दायिनी)-रेनेवाली। उ० भक्ति-भुक्ति-

दायिनि, भयहरनि, कालिका । (वि० १६)

दार-(सं॰)-स्री, पत्नी, भार्या। उ॰ सुत, दार, श्रगार, सप्ता, परिवार विलोक महा क्समाजिह रे। (क॰ ७।२०) दार्य-(सं॰)-१.फाडना, विदारण, चीड-फाड, ॰. फाइने॰ वाला, चीरनेवाला।

दारदा-(सं॰ दरिद्र)-दरिद्र होती जाती है। उ॰ साहिब

सरोप हुनी दिन-दिन टारदी। (क॰ ७।१८३)

दारन-दे० 'दारण'। उ० २ भव बारन दारन सिंह प्रभो। (मा० ६।१११।१)

दारय-(सं० दारण, हि० दारना)-नाश कीजिए, विदीर्ण कीजिए, फाडिए। उ० सन संभव दारुन दुख दारय। (मा० ७।३४।२)

दारा-(सं॰ दार)-स्त्री, पत्नी, भार्या । उ॰ जे लंपट पर धन पर दारा। (मा॰ १।१८४।१)

दारि-(सं॰ दालि)-दाल, दला हुआ अरहर, मूँग, उडद, मदर तथा चने आदि का दाना। उ॰ चाहत अहारन पहार दारि कूरना। (क॰ ७११४८)

दारिका-(सं०)-बालिका, कन्या। उ० ए दारिका परि-चारिका करि पालिबीं करुना नई। (मा०१।३२६। छं० ३) दारिद-(सं० दारिद्र्य)-दरिद्रता, निर्धनता। उ० दारिद-दसानन दवाई दुनी, दीनबंधु ! (क० ७।६७)

दारिदी-दरिद्री, गरीब, निर्धन । उ० दारिदी दुखारी देखि भूसुर भिखारी भीरु। (क० ७।१७४)

दारु-(सं०)-काठ, लकडी। उ० दारु विचारु कि करह कोउ बंदिस्र मलय प्रसंग । (मा० १।१० क)

दारुजोषित-(स॰ दारु + योषित्)-कठपुतली । उ॰ उमा दारुजोषित की नाई । (मा॰ ४।११।४)

दारुग-(सं०)-१ भयंकर, भीषण, घोर, २ कठिन, विकट, ३. विदारक, फाडनेवाले, ४ भयानक रस, ४. एक नरक का नाम, ६. विष्णु, ७. शिव, म चीते का पेड।

दारुन-दे॰ 'दारुण'। उ० १. दारुन दनुज जगत-दुख-दायक जारथो त्रिपुर एक ही बान। (वि॰ ३) २. दारुन-बिपति-हरन, करुनाकर। (वि॰ ७)

दारुनारि-(सं॰ दारुनारी)-कठपुतली। उ॰ सारद दारुनारि सम स्वामी। (मा॰ १।१०४।३)

दारू-(फ़ा॰)-१. शराब, मद्य, २. बारूद। उ० काल तोपची, तुपक महि, दारू-ग्रनय कराल। (दो॰ ४१४) दारे-(सं॰ दलन)-दले, नष्ट किए। उ० मागे जंजाल विपुल, दुख-कदंब दारे। (गी॰ १।३६)

दारै-विनास करे, फाड़े, दत्ते, ध्वंस करे। उ० असिमत दातार कौन-दुख दरिद्र दारै। (वि० ५०)

दालि-(सं० दलन)-१० दलन करनेवाला, नष्ट करने-वाला, २ दलन करके, नष्ट करके। उ०१० संबलीक-मंडली-प्रताप-दाप टालि री। (क०१।१२)

दावन-(सं० टमन)-१. दमन, नाश, २ नाश करनेवाला, दमन करनेवाला । उ० २. जातुधान टावन, परावन को दुर्ग भयो । (ह० ७) दावनी (१)-नष्ट करनेवाली, मिटानेवाली । उ० त्रिविध ताप भव भय दावनी । (मा० ७।१४।१)

दावनी (२)-(सं० दामिनी)-माथे का एक गहना।

दावा (१)-(सं॰ दाव)-१ वन की ग्राग, २. श्राग, ३. दाह, जलन। ७० १. रानिन्ह कर टारुन दुख दावा। (मा॰ ११२६०।३) ३. करत प्रवेस मिटे दुख दावा। (मा॰ २१२३६।२)

दावा (२)-(भ्रर०)-१. स्वत्व, हक, श्रिधकार, २. नालिश, श्रिभयोग, ३. दृढतापूर्वक कथन । दाशरथि-(सं०)-१. दृशरथ के पुत्र, २. रामचंद्र, ३. ४. लष्मण, भरत, ४. शतुःन, ६. दशरथ के चारों पुत्र। उ०१. जयति दाशरथि, समर-समस्थ, सुमित्रासुवन्, शत्रु सूदन, राम-भरत बंधो। (वि० ३८)

दास-(सं०)-१. सेवक, किंकर, नौकर, २. ग्रुद्र, चौथे वर्ण का मनुष्य, ३. चोर, तस्कर, ४. धीवर, मल्लाह, १. आत्मज्ञानी, ६. एक उपाधि जो ग्रुद्धों या हरिभक्तों के नामांत में लगाई जाती है। जैसे तुलसीदास, रेटास। उ० १. मोट मंगल की रासि, दास कासी-वासी तेरे हैं। (क० ७।१७४) दासतुलसीस-(सं० दास, तुलसी + ईंग)- तुलसी के ईंग भगवान रामचंद्र के दास हनुमान। उ० दासतुलसीस के विश्व वरनत बिदुप। (क० ७।४१) दामन्ह-दासों, नोकरों, सेवकों। उ० श्रति श्रानंद दासन्ह कहूँ दीन्हा। (मा० १।२०३।१)

दासर्थि—दे० 'दाशरथि'। उ० १. दासरथि बीर विरुदैत बाँको। (क० ६।२१)

दासरथी—दे० 'दाशरथि'। उ० २. पत में दत्त्यो दासरथी दसकंघर, लंक विभीपन राज विराजे। (क० ७।१) दासा—दे० 'दास'। उ० १. सुंदरि सुनु मे उन्हकर दासा।

(मा० ३।१७।७)

दासीं-दासियाँ, नोकरानियाँ। उ० दासीं दास तुरग स्थ नागा । (मा० १।१०१।४) दासी-(सं०)-नोकरानी, सेविका, सेवा करनेवाली स्त्री। उ० जानिय सत्य मोहि निज दासी। (मा• १।१०८।१)

दासु-दे॰ 'दास'।

दाह-(सं०) १ जलन, ताप, २. जलाना, जलाने की क्रिया, ३. मुर्दा फूँकना, शवदाह, ४. डाह, ईर्ष्या, ४ दुःख। उ० १. देखत दुख-दोप-दुरित-दाह दारिद-दरनि। (वि०२०) दाहक-(सं०)-जलानेवाला। उ० सीतल सिख दाहक भह कैसें। (मा० २।६४।१)

दाहने-दे० 'दाहिने'।

दाहा—१. जलन, २ जलाया, भस्म किया। उ० २. साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा। (मा० ६।२३।४) दाहिँ—जलाकर, दहनकर, गर्मकर। उ० श्रमल दाहि पीटत घनहिं परसु वदन यह दंड। (मा० ७।३७) दाहे—१. जलाए, २. जलाने से, जलाने पर, ३ नष्ट किए, दूर किए। उ० ३. जव जहुँ तुमहिं पुकारत श्रास्त तव तिन्हके दुख दाहे। (वि० १४४) दाहै—जलावे, दहन करे। उ० श्रहं-श्रगिनि नहिं दाहै कोई। (वै० ४२)

दाहिन-दे० 'दाहिना'। उ० १. लखन चलहि मगु दाहिन लाएँ। (मा० २१७२३।३) २. भयउ कौसिलहि विधि श्रति दाहिन। (मा० २११४।२) ४ 'तुलसी भज्ञ दीनि दयालुहि रे, रघुनाथ श्रनाथिह दाहिन जू। (क० ७।७) दाहिना-(सं० दिल्ला)-१. दायाँ, वाएँ का उलटा, २. श्रक्तुल, ३. सरल, सीधा, ४ सहायक। दाहिनी-वाएँ, 'दाहिना' का स्त्रीलिंग। उ० रामवाम दिसि जानकी, लपन दाहिनी श्रोर। (वै० १) टाहिने-१ दाहिने तरफ, २. श्रमुकूल, ३ सीधे, श्रन्छे। उ० ३. भए वजाइ दाहिने जो जिप तुलसिटास से वामो। (वि० २२८) दाहिनेउ-

दाहिना भी, श्रनुकृत भी, सहायक भी। उ० लागे दुख दूपन से दाहिनेउ वागें। (गी० १।२१) दाहिनो-१. अनुकूल, २. दाएँ। उ० १. सवको दाहिनो, दीनवंधु काहू को न वाम। (वि० ७७)

दाहु-दाह, जलाना, भस्मीकरण । उ० लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। (मा० १११६१क)

दाहू-१ दाह जलन, २ दु ख, संताप, ३.डाह, इर्ध्या । उ० २. जेहि न वहोरि होइ उर दाहू । (मा० १।७१।३)

दिग्रिटि-दे॰ 'दियट'। उ॰ चित्त दिग्रा भरि धरे हढ समता दिग्रिट वनाइ। (मा॰ ७।११७स)

दिग्रा-हे॰ 'दिया (१)'। डे॰ १. चित्त दिग्रा भरि धरै दृढ़ समता,दिग्रटि वनाइ। (सा॰ ७।११७ख)

दिश्रासे (सं० दीपक) -दे० 'दियरा' । उ० मनहुँ सृगी सृग देखि दिश्रासे । (मा० २।११६।२)

दिक्-(सं०)-१. दिशा, २ और, तरफ।

दिक-दे॰ 'दिक्' । उ॰ १. उक्तपात, दिकदाह दिन, फेकरहिं स्वान सियार । (प्र० १।६।३)

दिखराय-(सं० दृश्, प्रा० देक्खर, हि० देखना, दिखाना) दिखलाकर, जनाकर।

दिखाई-१. दिखा, बता, २ दिखलाई, ३ देखने का भाव। उ० १. विनु पूछें मगु देहिं दिखाई। (मा० ६।१८।१) दिखाया-दिखलाया, दिखा दिया। उ० प्रभु प्रतापु सव नृपन्ह दिखाया। (मा० १।२३६।३) दिखावहिं-दिखाते हें, दिखलाते हैं। उ० जानी ह ब्रह्म सो विषवर, श्रांखि दिखावहिं डाँटि। (टो० ४४३) दिखाव-दिखलाते हें, प्रत्यच कराते हैं। दिखावे-दिखाता हैं, प्रत्यच कराते हैं। दिखावे-दिखाता रहता हूँ। उ० मृदुल सुभाव सील रहुपति को, सो वल मनहिं दिखावों। (वि० १४२)

दिखात-विचाई देता है, दिखलाई पडता है।

दिगंचल-(सं॰ दर्गचल)-पलक, नेत्रपट। उ॰ मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल। (मा॰ ११२२०१२)

दिगंत-(सं०)-१. दिशा का श्रंत, दिशा का छोर, २. चारो दिशाएँ, ३ दसों दिशाएँ।

दिगवर-दिशाएँ ही जिसके वस्त्र हों, नंगा। उ० श्रकुल षगेह दिगंबर व्याली। (मा० १।७६।३)

दिग-टे॰ 'टिक्'। उ॰ १. भुजयल जितेउँ सकल दिग-पाला। (मा॰ ६।८।२)

दिगकुंजर-दिशाओं के हाथी, दिगाज। उ० हरो दिग-कुंजर, कमट कोल कलमले। (क० ६।७)

दिगदंति-दे॰ 'टिगकुंजर'। उ० कमठ कोल दिगदंति सकल ्रष्टेंग सजग करहु प्रमु-काज। (गी० १।==)

दिगनाल-(मं० दिक्षाल)-पुराणानुसार दसों दिशाओं के पालन करनेवाले देवता जो निम्नाकित है। पूर्व के इंद्र, धिप्रकोग के विति, दिल्ला के यम, नैक्ट त के नैक्ट त, पित्रम के परग, वायुवीण के मस्त, उत्तर के कुवेर, एंगान के ईंग, उन्तें के बाद्य और अधी के अनंत। उ० व्यान पियर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर। (प० ११६१)

दिगपुर-णक्ष गाँव का नाम।

दिगम्पम-(सं दिग्लम)-दिगाधाँ का भ्रम होना। उ० दिगभम-दारम पारि ने जानीई संत सुजान। (स० २०६) दिगसिंधुर-दे० 'दिगाज'। उ० १. चलत कटक दिग-सिंधुर डगही ।(सा० ६।७६।३)

दिगाज-(सं०)-१. पुराणों के अनुसार आठो दिशाओं के आठ हाथी जो रचा करते हैं तथा पृथ्वी को दवाए रहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-पूर्व में ऐरावत, आप्ने य कोण में पुंडरीक, दिन्ए में वामन, नैक्ट्रित में कुमुद, पिचम में अंजन, वायव्य में पुष्पदंत, उत्तर में सार्वभीम तथा ईशान में सप्ततीक। २. बहुत बहा, अत्यंत भारी। उ० १.सकल-लोकांत-कल्पांत शूलाअकृत दिगाजाव्यक्त-गुण नृत्यकारी। (वि० ११)

दिगायंद-दे॰ 'दिगाज'। उ॰ १. दिगायंद लरखरत, परत दसकंठ मुक्ख भर्। (क॰ १।११)

दिग्वसन-दिशा ही है वस्त्र जिनका, नंगा, वस्त्रहीन। उ० त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वसन विप भोजन भव-भय-हरन (क० ७।१४६)

दिगीस-दे॰ 'दिक्पाल'। उ॰ सेये न दिगीस, न दिनेस, न गनेस गौरी। (वि॰ २४०) दिगीसनि-दिक्पालों को, दिगीशों को। उ॰ ईसनि, दिगीसनि, जोगीसनि सुनीसनि हूँ। (वि॰ २४६)

दिच्छा-(सं० दींचा)-गुरु या श्राचार्य का नियमपूर्वक मंत्रोपदेश। उ० दिच्छा देउँ ग्यान जेहि पावहु। (मा० ६।५०।४)

दिछित-(सं० दीचित)-१. जिसे दीना मिली हो, जिसने शिना पाई हो। २. जिसने यज्ञादि का संकल्पपूर्वक श्रतुष्ठान किया हो। उ०१. गज धों कौन दिछित जाके सुमिरत ले सुनाम बाहन तजि धाए। (वि० २४०)

दिढाई—(सं० दृट्)—१. दृढ़ाई, दृढ़ता, मज़वृती, २ दृढ़ होती। उ० २. श्रीति विना नहिं भगति दिढ़ाई। (मा० ७।८१।४)

दिति-(सं०)-करयप ऋषि की एक स्त्री जो दत्त प्रजापित की पुत्री थीं। देखों की उत्पत्ति इन्हों से हुई थी। जब इनके सभी पुत्र इंद्रादि मारे गए तो दिति ने करयप से एक ऐसे पुत्र की प्रार्थना की जो इंद्र का दमन कर सके। ऐसा ही हुआ पर उस गर्भ को भी इंद्र ने भीतर ही ४६ दुकडों में कर दिया जो उनचास पवन हुए।

दितिसुत-(सं०)-दिति के पुत्र । १. दैत्य, श्रसुर, २ हिरण्य॰ किशपु या हिरण्याच चादि । उ० २.दितिसुत-त्रास-त्रसित निसि दिन प्रहलाद प्रतिज्ञा राखी । (वि० ६३)

दिन (१)-(सं०-१ दिवस, उत्तनी देर का समय जब तक सूर्य चितित के ऊपर रहता है। २. समय, काल, ३. प्रतिदिन, ४. सदा, नित्य, ४. निश्चत काल, ६ दशा, परिस्थित । उ० १.दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । (मा० ११६१३) २. सविह सुलभ सव दिन सव देसा । (मा० ११२१६) ३. दानव देव द्यावने दीन दुरी दिन दृरिहि ते सिर नार्चे । (क० ७१२) दिन दिन-दिन प्रति दिन, रोज़-रोज़ । उ० जेहि किए जीय-निकाय वस रसद्दीन दिन-दिन प्रति नई । (वि०-१२६) दिनदीन-दिन-दिन, रोज़-रोज़, ज्या-ज्यो समय बीतता जाता है। उ० प्रान मीन दिन-दीन दुवरे, दसा दुसह प्रय धाई । (छ० २६) दिनन-दिनं, दिनन कीन्द

मुनि दाया। (मा० १।१२८।३) दिननि-१. दिनों में, २. दिन का बहुवचन। उ० १. रिपु रन दिल, मख राखि, कुसल अति अलप दिननि घर ऐहें। (गी०१।४८) दिनहिं-१. दिन में, २. प्रतिदिन, रोज़। उ० २. में तुम्ह रे संकल्प लगि दिनहिं करिय जेवनार। (मा० १।१६८) दिनहीं—दिन में ही। उ० दिनहीं लूक परन बिधि लागे। (मा०६।३२।४) दिनहुँ—दिनों। उ० देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। (मा०२।३२४।१) सु० दिनहुँ दिन—दिन पर दिन। उ० दे० 'दिनहुँ'।

दिन (२)-(सं॰ दीन)-गरीब, श्रनाथ, दुखी। उ० १ नीलकंठ कारुन्य सिंधु हर दीनबंधु दिन दानि है। (गी०

१।७८)

दिनकर-(सं०)-सूर्य। उ० हरन मोह तम दिनकर कर से। (मा० १। ३२।४) दिनकरहि-दिनकर में, सूर्य में। उ० खु खु खु ति दिनकरहि जैसा। (मा० ६।६।३)

दिनचारी-(सं० दिनचारिन्) १ सूर्य, २. बंदर ।

दिननाथ-(सं०)-सूर्य । उ० कियो गमन जनु दिननाथ उत्तर संग मधु माधव लिए । (जा० ३६)

दिननायक-(स॰)-सूर्य। उ॰ हा रघुकुल सरोज दिन नायक। (मा॰ ३।२३।१)

दिनमिंग-(सं०)-सूर्य।

दिनमनि-दे॰ 'दिनमनि'। उ॰ प्रमुदित सन देखि दिनसनि भोर हैं। (गी॰ १।७१)

दिनमानी-(सं० दिनमान)-सूर्य, जिसके द्वारा दिन का मान हो।

दिनराऊ-सूर्य । उ॰ विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । (मा॰ १।३२१।३)

दिनु-दे॰ 'दिन'। उ० १. नार्हित मौन रहव दिनराती। (मा॰ २।१६।२)

दिनेश-(सं०)-सूर्य, दिन के स्वामी। उ० दिनेश वंश मंडनं। (मा० ३।४। छं० ४)

दिनेस-दे० 'दिनेश'। उ० लोल दिनेस त्रिलोचन, करनघंट घंटा सी। (वि० २२)

दिनेसा-दे॰ 'दिनेस' । उ॰ सो कह पिन्छम उदय दिनेसा। (सा॰ ७।७३।२)

दिनेस्-दे० 'दिनेश'। उ० महामोह निसि दलन दिनेस्। (मा० २।३२६।३)

दिबोई-(सं० दान, हि० देना)-देना ही। उ० दीनदायल

दिबोई भावे जाचक सदा सोहाही। (वि० ४) दिव्य-दे० 'दिव्य'। उ० १ सुमिरत दिव्यद्दप्टि हियँ होती।

देव्य-देव 'दिव्य'। उ० १ सुमिरत दिव्यद्दाप्ट हिय होती।
(मा० ११६१३) दिव्यतर-(संव दिव्यतर)-श्रिषक सुंदर।
उ० चाह-चंपक बरन, बसन भूपनौ-धरन दिव्यतर, भव्य
लावण्यसिधो। (वि०३८) दिव्यद्दव्टि-देव 'दिव्यद्दप्टि'।
उ० सुमिरत दिव्यद्दव्टि हियँ होती। (मा० ११६१३)

दिय-दिया, प्रद्रान किया। उ० मनहुँ मारि मनसिज पुरारि दिय सिंसिह चापसर मकर अदूपन। (गी० ७११६) दियउ-दिया है, प्रदान किया है। उ० स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ। (मा० ६११७ ख) दिया (१)-(स० दान, हि० देना) देना क्रिया का भूतकालिक रूप, प्रदान किया, अर्पित किया। दिये (१)-(सं० दान)-१. देने

पर, देने से, दीन्हे, २. दिये, प्रदान किये, श्रिपंत किये। दियो-दिया, प्रदान किया। उ० बावन विल सों छल कियो, दियो उचित उपदेस। (दो० ३६४)

दियावत-दिलाते हैं, दिलवाते हैं।

दियट-(सं॰ दीपस्थ, प्रा॰ दीवट्ट)-दीवट, दीपक रखने की बैठक।

दियांट-दे॰ 'दियट'।

दियरा-(सं० दीपक)-बडी मशाल जिसे शिकारी लोग हिरनों को आकर्षित करने के लिए जलाते हैं। हिरन उन्हें देखते रह जाते हैं और शिकारी पकड लेता है। दियरे-'दियरा' का बहुवचन। उ० देखि नरनारि रहें ज्यों कुरंग दियरे। (ग० १।४१)

दिया (२)-(सं० दीपक, प्रा० दीझ)-१. दीपक, दीप, चिराग, २ श्रेष्ट, उच्च, भूषण। उ० २ छुत्रत सरासन-सलभ जरेगो ये दिनकर-वंस-दिया रे। (गी० १।६६) दिये (२)-(सं० दीपक)-दीया का बहुवचन, बहुत से दीपक।

दियासे-दे॰ 'दियरा'। उ॰ मनहुँ सृगी सृग देखि दिआसे। (मा॰ २१११६।२)

दिरमानी-(फ़ा॰ दरमानः)-वैद्य, चिकित्सक, हकीम। उ॰ जस श्रामय भेपज न कीन्ह तस, दोस कहा दिरमानी। (वि॰ १२२)

दिव-(सं०)-१, स्वर्ग, २. प्राकाश, श्रंतरित्त, ३. वन, जंगल, ४. दिन, दिवस ।

दिवस-(सं०)-१ दिन, वासर, २. प्रभात, प्रातःकाल। उ० १. मरमु न कोऊ जान कछु जुगसम दिवस सिराहि। (मा० १।४८)

दिवसु–दे० 'दिवस'। उ० १. बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा मरि जानु। (मा० १।२१७)

दिवसेस-(सं० दिवसं-/ ईश)-सूर्य । उ० सघन-तम-घोर-संसार-भर-शर्वरी-नाम दिवसेस-खर-किरन माली । (वि० ४४)

दिवा-(सं॰)-दिन, दिवस । उ॰ दीन दयालु दिवाकर देवा । (वि॰ २)

दिवाकर-(सं०)-सूर्य, दिनकर । उ० नाम-प्रताप-दिवाकर-कर खर गरत तुहिन ज्यो कलिमलो । (गी० ४।४२) दिवान-(ग्रर० दीवान)-१ राजा के बैठने की जगह, दर-

वार, २ मंत्री।

दिवय—(सं०)—१. स्वर्गीय, अलौकिक, स्वर्ग से संवध रखने-वाला, २ बहुत सुंदर, ३. शपथ, सौगंद, कसम, ४. प्रकाशमान, चमकीला, ४. जौ, यव, ६ आंत्रला, ७. सतावर, म. ब्राह्मी, ६ हट, १० लवंग, ११ हरिचंदन, १२. कपूर, १३. जीरा, १४ श्वेत द्वां, १४. गुग्गुल, १६. चमेली, १७ शूकर। ७०२. तिहत्तगभींग सर्वाग सुदर लसत, दिन्यपट, भन्य भूपण विराजे। (वि० १४) दिन्यतन—१. ऐसा शरीर जो जरा और मरण से मुक्त हो, २ अप्सरा। दिन्यदृष्टि—ऐसी दृष्टि जिससे सब जगह की चीज़ देखी जा सक, ज्ञानचन्न, त्रिकालदृशी आंरों।

दिशा-(सं०)-१ दिक, कक्कभ, सिग्त, चितिज के चार किएत विभागों में कोई एक। चारो दिशायों के नाम पूरव, पश्चिम,

द्भिण तथा उत्तर है। २. श्रोर, तरफ़, ३. दस की संख्या, ४. नियत । दिशि-दे॰ 'दिशा'। दिशित्राता-दे॰ 'दिगपाल'। दिशिनाय-दे॰ 'ढिगपाल'। दिशिनायक-दे॰ 'दिगपाल'। दिशिप-दे॰ 'दिगपाल'। दिशिपति-दे॰ 'दिगपाल'। दिशिपाल-दे॰ 'दिगपाल'। दिशिराज-है॰ 'दिगपाल'। दिसा-दे़ 'दिशा'। उ॰ १. परम सुमग सव दिसा विभागा। (मा० शनदाष्ट्र) हिसि (१)-दे॰ 'दिशा'। उ० १. विकल विधि विधर दिसि विदिसि माँकी। (क॰ ६।४४) दिसि (२)-(सं॰ दश)-किसी पत्त की दसवीं तिथि, दशमी। उ॰ रवि हर दिसि गुन रस नयन, मुनि प्रधमादिक वार । (दो० ४४८) दिसिकुंजर-दे॰ 'दिगाज'। दिसिकंजरहु-हे दिगाजो, हे दिशात्रां के हाथियो। उ० दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला। (मा० १।२६०।१) दिसित्राता-(सं० टिशि + न्नाता)-टे॰ 'दिगपाल'। उ० भिन्न विष्तु सिन्न मनु दिसित्राता । (मा० ७।५१।१) दिसिनायक दे॰ 'दिगेपाल'। उ० चौंके सिव, विरंचि, दिसिनायक रहे मूदि कर कान । (गी० १।८८) दिसिप-दे॰ 'दिगपाल' । उ० कर जोरें सुर दिसिप विनीता। (मा० शरुवार) दिसिपति-दे॰ 'दिगपाल'। उ॰ विधि हरि हरु दिसिपति दिनराज। (मा० ११३२११३) दिसिपाल-डे॰ 'दिगपाल'। दिसिपाला-दे॰ 'टिगपाल' । उ॰ श्रमर नाग किनर दिसि-पाला। (मा० राऽ३४।९) दिसिराज-दे॰ 'दिगपाल'। उ॰ विप्तु कहा ग्रस विहसि तब वोलि सकल दिसिराज। (मा० १।६२) दिहल-(सं दान, हि॰ देना)-दिया, दिया है। उ॰ हमर्हि दिहल करि कुटिल करमचंद्र मंद्र मोल विनु डोला रे। (वि० १८६) दिद्देसु–देना । दीं हा-(मं०)-१. गुरु से मंत्र का विधिवत उपटेण, गुरु से मंत्र लेना, २ यज्ञ। दीछा-दे॰ 'दीचा'। दाल-(मंं रस् प्रा० देक्सर)-१ दिखलाई दिया, २. देगा, दर्जन किया, ३. देखा हुचा। उ० २. दीख दरसु भरि नथन नुम्हारा । (मा० २।१३६।२) ३. सकल वहहि मगृ दीम हमारा। (मा० २।१०६।२) दीखा-१. देखना, दर्गन करना, २. दिराई दिया । ३० १. निजकर नयन षाद्वि यह दीया। (मा॰ देशका॰) दीखि-हैसा। उ० बार्ग रीपि जरत रिम मारी। (मा० शहशाह) र्दः भग्ना हेना, होजिए । उ० हचिन सित्यावन हीजहु मोही । (मार्थाकार) दंजि-देर 'दीजे' । दीजे-(संर दान, हिर

देना) १ पंत्रिक प्रापन दीनिया, २. दिया आवे। ८०

ঘীই নদত হাঁত্ৰ হন্ত यह घर। (মা০ ভাইধাছ)

दीठ-(सं० दृष्टि)-नज्र, दृष्टि। दीठा-१. देखा, २. दर्शक, देखनेवाला । दीठे-देखा, निहारा, अवलोकन किया। दीठि-(सं व्हिं)-१. नेत्र, नयन, २ दर्शन, ३. हिट, नज़र, ४. वह नज़र जिसका किसी अच्छी चीज़ पर बुरा ग्रसर पड़े। उ० २. तुलसी जाके होयगी श्रंतर वाहिर दोिं । (दो० ४६) दीठी-दे॰ 'दीठि'। दीन (१)-(सं०)-१. दरिद्र, निर्धन, २ दुखी, संतप्त, ३. नम्र, ४. कातर, ४. न्याकुल, ६. म्लान, ७. भीत, डरा हुआ। उ० १. कस न दीन पर द्रवहु उसावर। (वि०७) २. परम दुःखी भा पवन सुत देखि जानकी दीन। (मा॰ शन) दीनन्ह-गरीबों, दीनों। उ० कोमल चित दीनन्ह पर दाया । (मा० ७।३८।२) दीन (२)-(ग्रर०)-मत, मजहब। दीन (३)-(सं० दान, हि० देना)-दीन्ह, दिया । दीनता-(सं०)-१. ग्रीबी, दरिद्रता, २ दुःख, ३ अधी-नता, ४. न्म्रता, ४. उदासी, ६. वेबसी, ७. म्रार्तभाव। ड॰ १. वडो सुख कहत वड़े सों, वित, दीनता। (वि॰ २६२) ३. आरत नत दीनता कहे प्रभु सकट हरत। (वि॰ दीनदयाल-दीनों पर दया करनेवाला । उ० नाथ दीनदयाल रघुराई। (मा० ६।७।१) दीनदयालु-(स॰)-दे॰ 'दीनदयाल'। उ॰ दीनदयालु दिवा-कर देवा। (वि० २) दीनवंध-(सं॰)-दुिखयों या दीनों का सहायक, भगतान । उ० भज दीनवंध दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदनं। (वि० दीना-दे॰ 'दीन'। उ० १. राखहु सरन नाथ जन दीना। (মা০ ৩াগদাও) दीन्ह-दिया। उ० करि विनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ। (मा० २।६४) दीन्हा-दिया। उ० सोइ सिव कागभुसुं डिहि डीन्हा। (मा० ११३०१२) दीन्हि दी, दी है। उ० नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई। (सा० १।१३४।२) दीन्हिउँ-टी है। उ॰ प्रिय वादिनि सिख दीन्हिउँ तोही। (मा० राष्ट्राप) दीन्डिस-दी, दे दी। उ० दीन्हिस अच्ल विपति के नेई । (मा० २।२६।४) दीन्ही-दी, दी है। ड० ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही। (मा० १।१०२।१) दीन्हे-दिए, प्रदान किए। उ० सवहि यथोचित भासन दीन्हे। (मा० १।१००।१) टीन्हेउ-दिया, दे दिया। उ० दीन्हेड मोहि राज वरित्राई । (मा० धाहार) दिवे-(सं वान, हि॰ देना)-देने, प्रदान करने। उ॰ दीये जोग तुलसी न लेत काहू को कछुक। (क॰ ७।१६४) दीबी-देना, दीजिएगा। उ० नीके जिय की जानि श्रपनपौ समुक्ति सिखावन दीवो। (कृ० ३१) र्दाप (१)-(सं०)-१. दीपक, चिराग, दीया, २. भूषण, श्रेप्छ। २० ६ टीप मनोहर मनिमय नाना। (मा० १।

२८६। ) टीपहि-१. टीप को, टीपक को, २. मृपण को।

उ० २. रघुकृत दीपहि चलेड लेवाई। (सा० २।३६।४)

दीप (२)-(नं॰ द्वीप)-द्वीप, ऐसा भू संद जिसके चारी

त्रोर पानी हो। उ० राम-तिलक सुनि दीप दीप के नृप त्राए उपहार लिए। (गी० ६।२३)

दाप (३)-(सं० दीस) चमकता हुआ, ग्रदीस । उ० सोमा की दीयटि मानों रूप दीप दियो है । (गी० १।१०)

दापक-(सं०)-१ दीप, चिराग, दीया, २ एक अर्लंकार, ३. एक राग, जिसे ब्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। उ० १. भयो मिथिलेस मानो दीपक विहान को। (गी० १। म६)

दीपमालिका—(सं०)-१. दीपदान, त्रारती या शोभा के लिए चिराग़ों की पंक्ति, २. दीवाली। उ० १. ललित दीपमालिका विलोकहिं हित करि अवधधनी। (गी० ७। २०)

दीपिखा—(सं॰ दीपिशंखा)—लौ, प्रदीपज्वाला, चिराग़ की लौ। उ॰ दीपिसेखा सोइ परम प्रचंडा। (मा॰ ७११८।१) दीपिखाउ—दीपिशिखा भी, चिराग़ की लौ भी। उ॰ कनक सलाक, कला सिस, दीपिसेखाउ। (व॰ ३१)

दीपा-दे॰ 'दीप (१)'। उ०१. अंचल बात बुकाविं दीपा। (मा० ७।११८।४)

दोपावली-(सं०)-दे॰ 'दीपमानिका'। उ० १. भगति-वैराग-विज्ञान-दीपावली ऋपि नीराजनं जगनिवासं। (वि० ४७)

दीपिकी-(सं०)-छोटा दीपक, छोटा मशाल। दे० 'दियरा'। उ० रूप-दीपिका निहारि सृग-सृगी नर-नारि। (गी० शहर)

दात-(स॰)-१ प्रज्विति, जलता हुआ,२. प्रकाशित, जग-मगाता हुआ, ३ उत्तेजित, ४. सोना, ४. हींग, ६, नीबू, ७ सिंह, केशरी।

दीप्ति-(सं०)-१ प्रकाश, उजाला, २. द्युति, श्राभा, चमक, ३ शोभा, कांति, छ्वि, ४ लाचा, लाख।

दायाँट-दीवट, दीपक रखने का आधार जो धातु या लकड़ी का होता है। उ० सोभा की दीयटि मानों रूप दीप दियो है। (गी० १।१०)

दीया-(सं॰ दीपक)-दीप, चिराग ।

दीरघ-(सं० दीर्घ)-१ बड़ा, बहुत बडा, २ आयत, लंबा, ३. दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक वर्ण, हस्वया लघु का उलटा । उ० १. दीरघ रोगी, दारिदी, कटुबच लोलुप लोग। (दो० ४७७) ३. दीरघ लघु करि तह पदब जह मुख लह बिस-राम। (स० २६)

दील-(फ़ा॰ दिलं)-दिलं, मनं, जी, हृद्य। उ॰ घायल लपनलाल लिख बिलखाने रामं, भई श्रास सिथिल जग-

न्निवास-दील की । (क॰ ६।४२)

दावट-दीपक रखने का आधार, दीयट।

दीवान-दे॰ 'दिवान'।

दीसा-(सं॰ दश, हि॰ दीसना)-दिखाई पड़ा, दीखा, देखा। उ॰ विधि प्रपंच महॅ सुना न दीसा। (मा॰ २। २३११४)

दुदुभि-(सं०)-१ नगाड़ा, धौंसा, २ वरुण, ३ एक रात्तस का नाम जिसे वालि ने मारकर ऋध्यमूक पर्वत पर फेंका था। इस पर मतंग ऋषि ने श्राप दिया था जिससे वालि उस पर्वत पर नहीं जा संकता था। उ० १. दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा। (मा० १।३४७।३) ३ दुंदुभि अस्थि ताज देखराए। (मा०४।७।६) दुदुर्भी-बहुत सी दुंदुभिर्णं। उ० होहिं सगुन बरपिंह सुमन सुर दुंदुभी बजाइ। (मा० १।३४७) दुदुभी-दे० 'दुदुभि'। उ०१. गहगह गगन्, दुंदुभी बाजी। (कृ० ६१)

दुःख-(सं०)-१. कप्ट, तकलीफ, क्लेश, २. पीड़ा या दर्द जो मानसिक हो, ३. व्याधि, रोग, वीमारी, ४. आफ्त, विपत्ति, ४ कप्ट, ताप। सांख्य शास्त्र के अनुसार दुःख या ताप तीन प्रकार के माने गये हैं-आध्यात्मिक, आधि-मौतिक, और आधिदैविक। आध्यात्मिक दुःख के अंतः गंत रोग व्याधि आदि शारिरिक तथा क्रोध आदि मान-सिक दुःख, आधिभौतिक के अंतर्गत स्थावर, जंगम (पशु पत्ती तथा कीड़े आदि) आदि द्वारा पहुँचाए गए दुःख तथा आधिदैविक के अंतर्गत देवताओं या प्राकृतिक शक्तियो द्वारा पहुँचाये गये दुःख आते हैं। उ० ४. जयित मरुदंजना मोद-मंदिर, नतश्रीव-सुश्रीव-दुःखेक-वंधो। (वि० २७) दुःखतः-(सं०)-दुःख से, कष्ट से, वेदना से। उ० प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः। (मा० २।१। श्लो० २)

दुःशासन—(सं०)—धृतराष्ट्र के १०० पुत्रों में एक जो दुर्यो-धन का प्रेमपात्र और मंत्री था। दौपदी को पकडकर सभास्थल में यही ले आया था, और दुर्योधन के कहने से उसका वस्त्र खींचने लगा, पर कृष्ण ने दौपदी की रचा की। भीम ने दुःशासन के वच्च का रक्त पीने की प्रतिज्ञा की थी। दोपदी ने भी प्रण किया कि जब तक दुःशासन के रक्त से अपने बाल न रँगेगी, वह बालो को न बाँधेगी। महाभारत के युद्ध में भीय ने इन प्रतिज्ञाओं को पूरी की और इस तरह दुःशासन भीम द्वारा मारा

दुःसासन-दे॰ 'दुसासन'।

दुश्रन-दे॰ 'दुवन'।

दुग्रार-(सं॰ द्वार)-द्वार, दरवाजा। उ॰ वित्र एक वालक
मृतक, राखेउ रामदुत्रार। (प्र॰ ६।४।१) दुग्रारे-द्वार
पर, दरवाजे पर। उ॰ उर धरि धीरज गयउ दुग्रारे।
(मा॰ २।३६।२)

दुञ्रारा-दे॰ 'दुञ्चार'। उ० गावत पैठहि।भूप दुष्टारा। (मा०

अ। १६८।२)

दुइ—दो, युग, एक और एक। उ० सिस सर नव दुइ छ दस गुन, मुनिफल वसु हर भानु। (दो०४४६) दुइचारी— दो चार, कुछ थोढे से। उ० सुनहु ने अय अवगुन दुइ-चारी। (मा० ११६७१४) दुग्री—(सं० द्वि)—दोनों। उ० लिए दुग्री जन पीठि चढ़ाई। (मा० ४१४१३) दुइसाता— चौदह, १४। उ० सुल समेत संवत दुइसाता। (मा० २१२८०१४)

दुइज-(सं व द्वितीया)-१. दूज, प्रत्येक पत्त की दूसरी तिथि, २. शुक्ल पत्त की दूज। उ० १. दुइज द्वेत मित छाँडि चरिह मिह मंडल धीर। (वि० २०३) २. दुइज न चंदा देखिये, उदौ कहा भिर पाख। (दो० ३४४)

दुकाल-(सं॰ दुष्काल)-म्रकाल, कहद, ऐसा समय जय

चीजें इतनी महँगी हों कि लोग भूख से मरने लगें। उ० लिख सुदेस किप भालु दल, जनु दुकाल समुहान। (प्र० १७१२)

दुकालु-दे॰ 'दुकाल'। उ० वरपत सर हरपत विद्वय, दला दुकालु दयाल । (प्र० १।७।३)

दुक्त-(सं०)-१. रेशमी वस्न, २ महीन कपडा, ३ दुपटा, चहर, ४. नदी के दोनों किनारे। उ० १. निर्मल पीत दुक्क अनुपम उपमा हिय न समाई। (वि० ६२)

दुख-दे॰ 'दुःख'। उ० १. किए दूर दुख सयिन के जिन जिन कर जारे। (वि॰ म) २. विष्णु-पदकंज मकरंद-इव ग्रंख वर वहिस, दुख दृहसि ग्रंघ वृंद-विदावनी। (वि॰ १म) दुखउ-दुःख भी, कष्ट भी। उ० किरयो खलात विजु नाम उदर लगि, दुखउ दुखित मोहिं हेरे। (वि॰ २२७) दुखई-दुखित की। दुखवत-दुःख देते हुए, कष्ट पहुँचाते हुए। उ० सुतिहं दुखवत विवि न वरत्यो काल के घर जात। (वि॰ २१६) दुखबहु-दुखित करो, नाराज करो। उ० दुखबहु मोरे दास जिन, मानेहु मोरि रजाइ। (गी॰ २१४७)

दुखकारी-दुख पहुँचानेवाला । उ० सुति-गुरु साधु-सुमृति सम्मत यह दृश्य सटा दुखकारी । (वि० १२०)

दुलद्—(सं० दु खद़)-दुखदायी, दुखकारी । उ० कपट मर्कट, विकट च्यात्र पाखंड मुख दुखद्-मृगवात उतपात कर्ता। (वि० ४६) दुखदा—दुःख देनेवाली। उ० दुखदा कुमति कुनारितर त्रति सुखदायक राम। (स० २७४)

दुखदाई-हुःख देनेवाला । उ० खल ग्रति ग्रजय देव दुख-टाई । (मा० १।१७०।३)

दुखपद हुःख देनेवाला । उ० दुखपद उभयवीच कछु वरना । (मा० १।१।२)

दुलारी-दुली, कथ्रित, पीडित। उ० अति आरत, अति स्वारयी, अति दीन दुलारी। (वि०३४) दुलारे-दुली, दुखित, दुलारी। उ० विध्य के वासी उदासी तपोवत-धारी महा विनु नारि दुलारे। (क० २।२८)

दुःखित-जिमे दुःख पहुँचा हो, कप्टित । उ० फिरयौ ललात विनु नाम उदर लगि, दुखड दुखित मोहि हेरे। (वि०

25a)

दुर्खा-किटन, पीडित । उ॰ दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाच्क्ना यकुनानी । (वि॰ १)

दुखु-दे॰ 'दुच'। उ० २. जाना राम सती दुख पावा। (मा० ३। ४७।२)

इगुन-(मं विद्यास । (स्त क्षारा)

दुगुन विम्ताना । (मा० शराध)

दुयरा-(मं०)-(द्वि । चर्टा)-दुविष्या मुहूर्त । एक मुहूर्त जो घावराक काम के समय काम में जाई लाती है । इसमें दिन के घाम होने का विचार नहीं किया जाता । दिन रात की साठ घडियों को जो बो बढ़ियों में विभक्त कर गणि के पानुसार कन निजानते हैं। उ० दुवरी साधि पत्र तत्राता। (सा० २।२७२।३)

र्गुन्त-(सं॰ दि + चिन्न)-जिमका मन टाँवाडोल हो, कम्पिरचिन, प्रिक्षमंद, चिनित ।

ए व पं-धिन की श्रीयरना, दुविधा, चिता, श्राशंका,

खटका। उ० श्रायसु भो राम को सो मेरे दुचितई है। (गी॰ ११८४)

दुति-(सं॰ द्युति)-१. द्युति, चमक, श्राभा, प्रकाश, २. इवि, शोभा, कांति, सौंदर्थ, ३. किरण, रिम। उ०१. दमकें द्तियाँ दुति टामिनि ज्यों। (क०१।३) २. जनु-तनु दुति चंपक कुसुममाल। (वि०१४)

द्धतिकारी-चमकीला, प्रकाशयुक्त, कांतिमान । उ० तिलक

ललाट पटल दुतिकारी। (मा० १।१४७।२)

दुर्तिवत-प्रकाशवान, चमकीला, कांत्रियुक्त । उ० अरुन चरन श्रंगुली मनोहर, नख दुतिवंत कछुक अरुनाई । (गी॰ १।१०६)

दुत्त-(सं ं द्रुत)-१. फुर्तीला, शीव्रगामी, २. शीव्र, जल्दी। उ० १. जोवन नव दरत द्वार, दुत्त मत्त मृग मराल। (गी० २।४३)

दुनि-(त्रर॰ दुनिया)-दुनियाँ में । उ॰ हैं दयालु दुनि दस दिसा दुख-दोप-दलन छम, कियो न संभाषन काहूँ। (वि॰ २७४)

दुनिए-दुनिया ही। उ० हरप-विषाद-राग रोप-गुन दोप-मई, विरची विरंचि सब देखियतु दुनिए। (ह० ४४)

दुनी—(ग्र॰ दुनिया)—संसार, जगत, विश्व। उ० खाए दूक सबके बिदित बात दुनी सो। (क० ७।७२)

दु।वेद-(सं० द्विविद)-रामायण के अनुसार एक वंदर जो राम की सेना का एक सेनापित था। उ० कहँ नल नील दुविद वलवता। (मा० ६।४३।१)

हुमापी—(सं॰ द्विभापी)—दो भाषाओं का जाननेवाले ऐसा मजुष्य जो उन भाषाओं को बोलनेवाले दो मनुष्यों को एक दूसरे का अभिप्राय समभाए। हुभाषिया। उ॰ समय प्रवोधक चतुर दुभाषी। (मा॰ १।२१।४)

दुरत—(सं०)-१. जिसका पार पाना असंभव हो, २. दुष्ट, शरारती, वदमाश, कुकर्मी। उ०१ काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। (मा० ७)६१स)

हुर (१)-दे॰ 'हुर्'। हुर (२)-(सं॰ दूर)-एक तिरस्कारस्चक शब्द जो हटाने के लिए कहा जाता है।

दुरहँ—(सं॰ दूर)-छिपते। उ॰ बैरु प्रीति निहं दुरहूँ दुराएँ।
(मा॰ २११६३।१) दुरह्-छिपता, छिपता है। उ॰ बेर प्रेम
निहं दुरह दुराएँ। (मा॰ २१२६४।२) दुरई-दे॰ 'दुरह्'।
दुरत-१. छिपता हुआ, २. छिपता है। उ॰ १. प्रगटत
दुरत जाइ मृग् भागा। (मा॰ १११४७।२) दुरनि-छिपना,
छिपने का स्वभाव। उ॰ नील जलव पर निरित्व चंदिका
दुरिन त्यागि टामिनि जनु दमकति। (गी॰ ७११९)
दुरहिं-छिप जाती हैं। उ॰ प्रगटिहं दुरिहं अटन्ह पर
भामिनि। (मा॰ ११३४७।२)

दुरवट-दे॰ 'दुर्घट'।

दुरजन-(सं॰ दुर्जन)-पोटा श्रादमी। द॰ यो मन गुनित दुसासन दुरजन तमक्यो तिक गिह दुहुँ कर सारी। (कृ॰ ६०)

दुर्रतिकम-(सं॰)-जो वडी कठिनाई से पार किया जा सके, इस्तर, कठिन। ड॰ कालु सदा दुरतिकम भारी। (मा॰

હાક ફાક)

दुरदसा-(सं० दुर्दशा)-बुरी हालत, बुरी दशा, दुर्गति, दुर्दशा। उ० दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन दुख, दिन दूषन। (वि० १४६)

दुर्रोदेन-दे॰ 'दुर्दिन' । ७० दिन दुरदिन, दिन दुरदसा, दिन

दुख, दिन दूषन। (वि० १४६)

दुरवासनिह—दुर्वासना को, बुरी इच्छा को। उ० प्रगटै उपासना, दुरावै दुरवासनिह । (क० ७१९ १६)

दुरवासा–दे॰ 'दुर्वासा'। यह बहिमा जानहि दुरवासा। (मा॰ २।२१मा३)

दुरलम-दे० 'दुर्लभ'।

दुराइ-छिपाकर । उ० देत भुनि सुनि-सिसु खेलौना 'ते लै धरत दुराइ। (गी० ७।३६) दुराई-१ छिपाया, छिपा लिया, २. छिपाई हुई। उ० १. जानि कुमन्सर प्रीति दुराई। (मा॰ शृह्मा३) दुराउ-१. दुराव, छिपाव, २. कपट, छल, ३ छिपाची । उ० १. देखा-देखी दंभ ते, कि संग तें भई भलाई, प्रगटि जनाई, कियो दूरित दूराउ ्मैं।(वि०२६१) दुराऊ-दे० 'दुराउ'। उ० १ सती कीन्द्र चह तहें हु दुराज । (मा॰ १।४३।३) दुराऍ-१ दुराने से, ख्रिपॉने से, २. छिपाए हुए। उ० १ बैरु शीति नहिं दुरई दुराएँ। (मा० २।१६३।१) दुराए-छिपा दिया, छिपा दिया है । उ० तेहिं इरिषा वन आनि दुराए। (मा० २।१२०।३) दुराय (१)-(सं० दूर)-१ क्षिपाव । द्विराएहु-क्षिप २. दुराव, जाना। उ० चलेड प्रेसंग दुराएहु तबहूँ । (मा० १। १२०१४) दुरावउँ-छिपाऊँ, छिपाता हूँ । उ० अब जौ तात दुरावउँ तोही। (मा० १।१६२।२) दुरावहि-छिपाती हैं। उ० सुनि सुनि वचन-चातुरी ग्वालिनि हँसि हँसि बदन दुरावर्षि । (कृ० ४) दुरावा-१ छिपावे, चुरावे, २. दुराव, छिपाव, कपट। उ० १ गुन प्रगटै अवगुनन्हि दुरावा । (मा० धाणार) दुरावै-१. छिपाता है, २ छिपावे। उ० १ प्रगटे उपासना, दुरावे दुरवासनहि। (क० ७।११६। ३) दुरावौँ-१. दुराता हूँ, ब्रिंपाता हूँ, २ ब्रिपाऊँ। उ० , १. सन क्रम चचन लाइ कीन्हें अघ ते करि जतन दुरावों। (वि० १८२)

दुराचार-(सं॰)-१. बुरा आचरण, बुरी चालचलन, २.

श्चन्याय, अत्माचार, ३. पाप, अधर्म।

दुराज-(सं॰ दुर्-)-राज्य)-हुरा राज्य, ऐसा राज्य जिसमें अत्याचार और अन्याय होता हो। उ॰ दिन दिन दूनो देखि दारिद दुकाल दुख, दुरित दुराज, सुख सुकृत सकोचु है। (क॰ ७।८१)

दुराघरष-दे॰ 'दुराधर्ष'। 'उ० दुराधरप दुर्गस भगवाना।

(सा० शन्धार)

दुराधर्ष-(सं०)-जिसका दमन करना कठिन हो, प्रचंड, भयंकर ।

दुराप-(सं० दुराय)-१. कठिनता से मिलनेवाला । ड॰ सिद्ध कवि-कोविदानंद दायक पददंद, संदात्ममनुजै-र्दुरापं। (वि॰ ४४)

दुराप-(सं० दुः + श्रप्)- दुरा पानी, निषिद्ध जल । दुराय (२)-(सं०)-कठिनता से मिलनेवाला, दुर्लभ ।

दुराराध्य-(सं०)-जिसकी आराधना बहुत कठिन हो। उ० दुराराध्य पै अहर्हि महेसू। (का० १।७०।२)

दुराव-छिपाव, कपट, दुराने का भाव।

हुराशा-(सं०)-१ कुवासना, ब्रुरी आशा, ब्रुरी इच्छा, २. सूठी आशा, ऐसी आशा जो पूरी होनेवाली न हो, ३. निराशा।

दुरासा-दे० 'दुराशा'। उ० १, अब नाथहि अनुरागु जागु

जुड त्यागु दुरासा जी तें। (वि० १६८)

दुरि-१. छिपकर, २ छिप। उ० २. कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई। (मा० ६।७६।६) दुरीदुरा-छिप-छिप कर, छुक-छिप कर। उ० दुरीदुरा किर नेगु सुनात जना-यउ। (जा० १६६) दुरे-छिपे, छिप गए। उ० दुग्यों न थनु, जनु-वीर-विगत मिह, किथों कहुँ सुभट दुरे। (गी० १। ६०) दुरेड-छिपा हो, छिप गया हो। उ० जनु वन दुरेड सिसिह मिस राहू। (मा० १। १४६।३) दुरेज-छिपा, छिप गया, छिप गया हो, छिपा हो। उ० जनु निहार महुँ दिनकर दुरेड। (मा० ६।६३।२) दुरै-छिपे, श्रोट में हो जावे। दुरैगी-छिपेगी, श्रोट में होगी। उ० यहाँ क्यों दुरैगी वात मुख की श्रो हीय की। (वि० २६३)

दुरित—(सं०)—१ पाप, पातक, २. छिपा हुआ, गुप्त ३. पापी, पाप करनेवाला । उ० १. दहन देप दुख दुरित रुजाली । (वि० २) ३. जीवत दुरित-दसानन गहियो । (गी० ४।१४) दुरितहारी—पापों को नाश करनेवाला । उ० जयति लवणांद्वनिधि-ऊंभसंभव, महाद्गुज-दुर्जन-दवक दुरितहारी । (वि० ४०)

हुर्-(सं०)-एक उपसर्ग जिसका प्रयोग (१) हुरे, (२) निपेध या (३) कष्टकर अर्थ में होता है। जैसे दुजन दुर्वल, दुर्गम। उ०३ ते ज्ञति दुर्गम सैल विसाला।

(मा० १।३८।४)

दुर्ग-(सं०)-१ दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, २.गइ, कोट, किला, ३ एक असुर का नाय जिसे मारने के कारण देवी का नास दुर्गा पड़ा । ४ कठिन । उ० १ दुर्द्ग दुस्तर दुर्ग, स्वर्ग-अपवर्ग-पति भग्न-संसार-पाट्प-कुठारं । (वि० ४०) २ वपुप वह्यांड सो, प्रवृत्ति-लंका दुर्ग । (वि० ४८) ४ दुर्य-दुर्वासना नासकर्त्ता । (वि० ४६)

हुर्गत—(सं॰)–दुर्दशात्रस्तः, जिसेकी हुरी गति हुई हो, २. दरिद्व । दुर्गति—(सं॰)–१. दुर्दशा, दुरी गति ।

दुर्गमं-दे० 'दुर्गम'। उ० १ यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं। (मा० ७।१३२। श्लो० १) दुर्गमं— (सं०) १ जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जल्दी पहुँच न हो सके, २ जिसे जानना कठिन हो, दुर्शेय, ३ दुस्तर, कठिन, विकट, ४ वन, कानन, जंगल, ४. संकटका स्थान, भीपण स्थिति, ६० दुर्ग, किला, गढ़, ७. विष्णु, केशव, म. यजेय। उ० म. दुराधरप दुर्गम भगवाना। (मा० १।म६।२)

दुर्गीत्ति-(सं० दुर्ग-|-श्राति)-चहुत कठिन दुःख। द० सुकर दुष्कर दुराराध्य दुर्व्यक्षमहर दुर्ग दुर्द्वर्प दुर्गीति-हत्तां।

(वि० ४४)

दुर्घट−(सं०)−१ कठिन, जिसका होना कप्टसाध्य हो, २. जो जाने योग्य न हो, दुर्गम। उ०१. प्रवत्त छंहकार दुर्वट महीघर, महामोह गिरि गुहा निविदांधकारम्।

दुर्जन-(सं०)-दुष्ट ब्रादमी, खल या खोटा मनुष्य। उ० निज संगी निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून । (वै०१८) दुजय-(सं०)-१. जो जीता न जा सके, अजेय, २. विष्णु, भगवान । उ० १.स्रमित वल परम दुर्जय निसाचर-निकर सहित पड्वर्ग गो-यातुघानी। (वि० ४८)

दुदंशा-(सं०)-ब्ररी दशा, दुर्गति ।

हुदिन-(सं०)-१. बुरा दिन, त्राफ़्त का समय, ज्ञापद-काल।

दुर्दोप-कठिन अपराध, अन्तस्य अवगुण । उ० दनुन सूदन द्यासिष्ठ दंभापहन दहन-दुर्दोप दुःपाप हर्त्ता । (वि०२६) दुर्घ्ष-दे० 'दुर्द्ध्'।

दुर्दर्प-(सं०)-१. प्रचंड, उग्र, २. जिसका दमन करना कठिन हो, २. रावण के दल का एक राज्स, ४. धतराष्ट्र का एक पुत्र, र. निर्भय, निहर। उ० र. सुकर हुप्कर दुराराध्य दुर्व्यसनहर दुर्ग दुर्द्वर्ष दुर्गात्ति-हर्त्ता । (वि०४४) दुर्वचन-कदुवाणी, कड्वी वात, गाली । उ० में दुर्वचन कहे बहुतेरे। (सा० १।१३८।२)

दुव्ल-(सं०)-कमज़ोर, अशक्त।

दुर्वलता-(सं०)-१. कमज़ोरी, २. दुवलापन। ३० १. विषय स्राम दुर्वेलता गई। (मा० ७। १२२।१)

दुर्वा-(सं० दूर्वा)-दूर । उ० दिघ दुर्वा रोचन फल फूला । (मा० ७।३।३)

दुर्वाद-दे॰ 'दुर्वाद'। उ० ३. तेहि कारन करनानिधि कहे कहुक दुर्वाद । (मा० ६।५०८)

दुर्वास-दे॰ 'दुर्वासा'। ट॰ जया चक्र भय रिपि दुर्वासा। (मा० ३।२।३)

दुर्मट-(सं०)-१. उन्मत्त, मदमाता अभिमान में चूर, २. एक राचस का नाम। उ० १. कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। (मा० दादधाव)

दुर्मुल-(सं०)-१. ब्रेर या भयानक मुखवाला, २. अप्रिय या कटु योलनेवाला, २. महिपासुर का एक सेनापति, र राम की सेना का एक वीर वदर, १. धतराष्ट्र का एक पुत्र, ६. सार संवन्समें में से एक, ७. शिव, न. गरोश का एक नगा। उ० ३ द्वेप-दुर्मुख, दंभखर, श्रकंपन-कपट। (वि०४५)

दुर्योधन-(सं०)-धतराष्ट्र का पुत्र और कौरवों में सबसे बदा । यह पाटवों का विदेषी था । इसने लाचागृह में उन्हें एक बार जलवाने का प्रवास किया पर सफल न हो सका। इसने पाडवों को दो बार बनवास दिया। श्रंत में महानारत का युद्ध हुनी के कारण हुआ जिसमें १८वें टिन सबदे मर जाने पर दुर्योधन भगकर एक तालाव में घुमा। मीम के ललकारने पर वह निकता और सीम ने घरनी प्रतिज्ञा के प्रानुसार गटा से टसकी जाँव तोटकर ट्में मार दाला।

मुन्मू-(मं)-१. जो वित्तता मे मिल सके, दुष्पाप्य, २. घट्टारा, ३. विष, ३. विष्यु, ४. इट्टसाध्ये। २० ६. भति हुलूंन तनु पाइ कपट निज भने न राम मन बचन माय। (दि० मंड)

दुर्वाद-(सं०)-१. अपवाद, निंदा, २. गाली, ३.कड़ी बात,

दुर्वासना-(सं०)-ब्ररी इच्छा, दुष्ट इच्छा, ब्ररी कामना। उ० दुष्टता दमन, दम भवन, दु.खीघहर दुर्ग-दुर्वासना-नासकर्त्ता । (वि० ४६)

दुर्वांसा-(सं० दुर्वासम्)-म्रत्रि के पुत्र एक प्रसिद्ध ऋषि। ये वड़े कोधी थे। इनकी स्त्री त्रीर्व सुनि की कन्या कंदली थीं। विवाह के समय यह प्रतिज्ञा हुई थी कि दुर्वासा इसके १०० अपराध चमा करेंगे पर १०१वें के समय कंदली को भस्म कर देंगे। अंत में ऐसा ही हुआ। इस पर कंद्ली ने भी इन्हें शाप दिया कि तुम्हारा दर्प चूर्ण होगा। इसी शाप के फलस्वरूप अंवरीप के साथ दुर्वासा को नीचा देखना पड़ा । दे॰ 'श्रंवरीप' । दुर्वासा एक बार इंद्र की सभा में वैठे थे। वहाँ एक अप्सरा और एक गंधर्व नाच-गा रहे थे। दुर्वासा की ओर देखकर उन सबों ने मुस्करा दिया। इस पर क्रोधित होकर दुर्वासा ने उन्हें राचस होने का शाप दिया पर फिर अनुनय-विनय करने पर वे असन्न हुए और रामावतार में हनुमान द्वारा शाप-मुक्त होने का वर दिया। येही दोनों कालनेमि भौर मकरी होंकर हनुमान से मिले थे जब वे जडी लेने जा रहे थे। हनुमान ने उन्हें मार कर शाप मुक्त किया। कपि तव दरस भइडॅ निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा। (मा० ६।१८।३)

दुविनीतं-(सं०)-अविनीत, अशिष्ट, उद्धत्। उ० प्रनत-पालक राम परम करुना धाम पाहि मामुर्विपति दुर्विनीतं।

(वि० ५६)

दुर्विपाक-(सं०)-१. बुरा परिग्णाम, बुरा फल, २. बुरा संयोग, दुर्घटना, ३. दुर्भाग्य, वदकिस्मती।

दुर्व्यसन-(सं०)-बुरी श्रादत, खराव चस्का। उ० दे०

दुल्ह-(सं॰ दुर्लभ)-वर, ऐसा पुरुष या लडका जिसका विवाह हो। दूल्हा, दुलहा। उ० दुलह दुलहिनिन्ह देखि नारिनर हरपहि । (जा० १४६)

दुर्लाहिन-(सं॰ दुर्लभ)-दुलही, नई विवाहिता सी, दूल्ही । उ० वर लायक दुलहिनि जग नाहीं। (मा० १।६२।३) ड्ल्हिनिन्ह-दुलहिनियों को । उ० देखि दुलहिनिन्ह् होहि सुखारी। (मा० १।३४८।४) दुलहियन-दुलहियाँ को, बहुओं को । उ० पाँचागनि दुलहियन सिसावति सरिस सासु सत-साता । (गी०१।१०८)

दुल्हिया\_दुल्हि, दूल्हन् । उ० दिहें सासु ससुर चोरी चुनि, हँसिहें नई दुलहिया सुहाई। (कृ॰ १३)

दुलही-दूल्हन, दुलहिन, नववध्। उ० रामसेन वर, दुलही न सीय सारखी। (क॰ १।१४)

दुलार-(सं॰ दुर्लालन, प्रा॰ दुल्लादन)-प्रेम, लाइ। उ० राखा मोर दुलार गोसाई। (मा०२।३००।३) दुलारइ-दुलारती है, प्यार करती हैं। उ० सातु दुलारइ कहि प्रिय ललना । (मा॰ ११३६८।४) दुलारत-दुलारता, दुलारता है, प्यार करता है। उ० जीति हारि चुंचुकारि दुलारत, देत दिवायत टाउ। (वि० १००) दुलारी-प्यार किया, स्नेष्ट किया, लाड-चाव किया । उ० वार बार हियँ

हरपि दुलारीं। (मा० १।३४४।२) दुलारी-१. प्यारी, २. प्यार किया। दुलारे-१. प्यारे, प्रिय, २. लाड़िले, प्रिय पुत्र, ३. दुलार किए हुए, ४. मुँह लगे, ४. दुलार किया, दुलारा। उ० २ भावते भरत के, सुमिन्ना सीता के दुलारे, चातक चतुर राम-स्थाम घन के। (वि० ३७)

दुव−(सं० द्वि)−दो, जोड़ा, युग ।

दुवन-(सं० दुर्मनस्)-१. दुष्ट, ब्रेरा, दुर्जन, २.शत्रु, दुश्मन, ३. राज्ञस । उ०१. ऋषि मख राख्यो, रन दले हैं दुवन । (गी० १।=१) २. श्राये देखि देखि दूत दारुन दुवन के । (क० ६।३) ३ दवन दुवन-दल भुवन विदित बल । (ह० ६)

ढुवार–(सं० द्वार)-१. द्वार, दरवाजा, २. किवाड़, कपाट । ्ड॰ देव दुवार पुकारत । (वि १३६) दुवारे–द्वार पर, दरवाज़े पर । ड॰ कृपासिंधु ! जन दीन दुवारे दादि न

पावत काहे ? (वि० १४४)

दुष्कर-(सं०)-१ दुःसाध्य, कठिन, २. श्राकाश, च्योम, २. पाप, श्रव, पातक । उ० १. सुकर दुष्कर दुराराध्य दुर्व्यसनहर दुर्ग बन्चर-ध्वज कोटिलावन्यरासी । (वि०४४)

दुष्कर्म-(सं० दुष्करम्नेन्)-बुरा काम, पाप।

दुष्कर्मी-(सं० दुष्कर्मन्)-बुरा काम करनेवाला, पापी। दुष्कर्मी-दे० 'दुष्कर्मा'।

दुष्कर्ष-१ कठिन खिंचाव, २ अनुचित बढ़ावा, बुरा जोश ।

दुष्कत-(सं०)-ब्रुरा काम, कुकमे।

दुष्ट−(सं०)−१. खल, दुर्जन, दुराचारी, २. दोपयुक्त, ३ कुष्ट, कोढ़, ४ पित्त त्रादि दोष से युक्त । उ० १ करि केहरि निसिचर चर्राहें दुष्ट जंतु बन भूरि । (मा० २।४६) २. एक दुष्ट श्रतिसय दुख रूपा । (मा० ३।१४।४)

दुष्टता-(सं०)-१. दुर्जनता, बदमाशी, २ बुराई, ई ऐव, दोष । उ० १. दुष्टता दुमन, दम भवन, दुःखोघहर दुर्ग-

दुर्वासना-नासकर्ता। (वि० ४६)

दुष्पार-जिसका पार पाना किंत हो। उ० दुष्पाप्य दुष्पेष्य -दुस्तर्क्य दुष्पार, संसार हर सुलभ मृदु भावगम्यं। (वि०४३) दुष्पाप्य-(सं०)-किंताई से मिलने योग्य। उ० दे० 'दुष्पार'।

दुष्प्रेच्य-(सं०)-जिसका दर्शन कठिनाई से हो। उ० दे०

'दष्पार'।

दुसरे-(सं० द्वि)-अन्य, किसी और । उ० पाइ सखा सेवक जाचक भरि जनम न दुसरे द्वार गए । (गी० १)४३)

दुसह—(सं० दु.सह)-जो सहा न जाय, असहा, कठिन । उ०

जनु बह दसा दुसह दुखदाई। (मा० २।१२।४) टमरी-१ जो कठिनता से रोका जा सके २ वैरी. दर

दुसही-१. जो कठिनता से रोका जा सके, २. वैरी, दुश्मन। उ० २. असही दुसही सरहु मनहिं मन, वैरिन वढ़हु विषाद। (गी० १।२)

दुसासन-दे॰ 'दु'शासन'। उ० यों मन गुनति दुसासन दुरजन तमक्यो तकि गहि दुहुँ कर सारी। (कृ॰ ६०)

दुस्तर-दे० 'दुस्तर'। उ० ६. हिर नरा भजंति येऽति दुस्तर तरंति ते। (मा० ७१२२ ग) दुस्तर-(सं०)-१ जिसे पार करना कठिन हो, २. दुर्घट, विकट, कठिन। उ० १. दुर्द्ध पं, दुस्तर, दुर्ग, स्वर्ग, अपवर्गपति, भग्न-संसार-पादप कुठारं। (वि० ४०) दुस्तर्क्य-(सं०)-तर्क से जो नहीं जाना जा सके। उ० दे० 'दुष्पार'।

दुस्त्यज-जिसका त्यागना अत्यंत कठिन हो । उ० गुरुगिरा गौर वामरसु दुस्त्यज-राज्य त्यक्त श्री सहित, सौमित्र-

आता। (वि० ४०)

दुस्तह—(सं० दुःसह)—श्रसहा, जिसका सहना कठिन हो।
दुहाई (१)—(सं० द्धि + श्राह्मय)—१. घोपणा, २. पुकार,
न्याय के लिए पुकार, ३. सौगंद, शपथ, ४. न्याय, १.
श्रान, ६. शतुता, ७ श्रातंक, प्रभाव, म जय की ध्वित।
दुहाई (२)—(सं० दोहन)—१. गाय भेंस श्रादि को दूहने
का काम, २. दुहवाया। उ०२. सादर सब मंगल किए
महि-मनि-महेस पर सविन सुधेनु दुहाई। (गी० १।१२)
दुहाए—दुहवाए, दूध निकलवाया। उ० गनप गौरि हर
पूजिकै गोष्ट द दुहाए। (गी० १।६)

दुहि-१. दूहकर, दूध दूहकर, २. तत्त्व निकालकर, सार निचोड़कर, ३. स्वार्थ साधने के लिए। उ० ३. बेचिहिं बेदु धरमु दुहि लेहीं। (मा० २।१६म।१)

दुहिता-(सं॰ दुहितृ)-कन्या, लड़की।

दुहिन-(सं॰ दुहँ र्ण)-ब्रह्मा । उ॰ जेईँ चले हरि दुहिन सहित सुर भाइन्ह । (पा॰ १४४)

दुहुँ-दे॰ 'दुहूँ' । उ॰ १. बेंद विहित कुलरीति कीन्हि दुहुँ कुलगुर । (जा॰ १४२)

दुहूँ-(सं० द्वि)-१. दोनों, उभय, २. दो।

दू-(सं० हि)-दो । उ० कूर कौडी टू को ही आपनी ओर हेरिए। (ह० ३४)

दूक-१. दोनों, युन, २. दो, ३. दो, थोड़े। उ० ३. सदा विचारिंह चारु मति सुदिन कुदिन दिन दूक। (दो० ४४४)

वूजा-१. द्वितीय, दूसरा, २. श्रन्य, श्रपर, श्रीर। उ० १. नारिधरमु पति देउ न दूजा। (मा० १।१०२।२) दूजी-दूसरी। उ० बोली मधुर बचन तिय दूजी। (मा० २।२२ २।३) दूजें-दूसरे ने। उ० मोहि सम यहु श्रनुभयउ न दूजें। (मा० २।३।३)

दूत-(सं०)-समाचार या संदेशा ले जानेवाला, चर, हर-कारा। उ० पठए दूत बोलि तेहि काला। (मा० ११२८७। १) दूतन्ह-दूतों को, सेवकों को। उ० दूतन्ह देन निछा-वर लागे। (मा० ११२६३।४) दूतहि-दूत को। उ० माया-पति दूतहि चह मोहा। (मा० १७।२)

दूता-दे० 'दूत'। उ० में रघुपति सेवक कर दूता। (मा० ६।

३०।४)

दूतिका-(सं०)-दे॰ 'दूती'। उ०२. मुक्तिकी दूतिका, देह-दुति दामिनी। (वि० ४८)

वूतिन्ह-दूतियों। उ० दूतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी।
(मा० १।३६।२) दूती-(सं०)-१. सदेशा पहुँचानेवाली
छी, कुटनी, वह स्त्री जो प्रेमी का संदेशा प्रेमिका तक
तथा प्रेमिका का संदेशा प्रेमी तक पहुँचावे, २ प्रेम के
अतिरिक्त अन्य संदेशा या अन्य चीज़ पहुँचानेवाली।

दूध-(सं० दुग्ध)-१. पय, चीर, दुग्ध, सफेद पदार्थ जो स्तनों से निकलता है, २ कच्चे यज्ञ या पेट्रो धादि से निकलनेवाला सफेद रस । उ० १. दस मुख तज्यो दूध-

माखी ज्यों त्रापु कादि सादी लई। (गी० श३७) दूध-मार्खा-(सं० दुग्थ + मचिका)-तुच्छ, वेकार। उ० दे० 'दृघ'। दृषमुख-दूघ पीनेवाला, छोटा। उ० सूघ दूधमुख फरिय न दोहू। (सा० १।२७७।१)

दून-(सं विगुण)-१. दुगुना, २. दोनो । उ० १ निज संगी निज सम करत, हुर्जन सन हुख हून। (दे० १८) द्नड-दोनों, दोनों ही । उ० विष आप तें दूनड साई।

(मा० १।१२२।३)

दूना-हे॰ 'दृन'। उ० १. सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना। (मा० शरशर)

दूर-(सं॰ दूर्वा)-एक प्रकार की घास जो पूजन के लिए मंगल ब्न्यों (हन्दी, दही आदि) के साथ स्थान पाती है। ट॰ राम की भगति भूमि मेरी सति दूव है। (क॰ ७।-

१०८)

दूवर-(सं॰ दुर्वल)-१. पतला, कमज़ोर, दुर्वल, २. अस-हाय, जनाय । द्वरि-'दृवर' का स्त्रीलिंग । उ० १ देह दिनहुँ दिन दूविर होई। (मा० २।३२१।१) दूवरी-दे० 'दूबरि'। उ० १. होय दूबरी दीनता, परम पीन संतीप। (दो०६६) दूबरे-दे० 'हूबरे'। उ० १. छोटे बहे, खोटे खरे

मोटेऊ दूर्वरे । (वि० २४६) दूर्वरो-दे० 'दूर्वर'। उ० १. राम प्रेम विच दूर्वरो, राम प्रेम

ही पीन । (डो० ४७)

दूर-(सं०)-१. फासले पर, देश, काल संबंध श्रादि के विचार से ग्रंतर पर या पास का उलटा, २ भिन्न, न्यारा, त्रलग । ट॰ ६. एहि घाट तें थोरिक दूर ऋहें कटि लौं जल-थाह देखाइहीं जू। (क० २१६)

दूरति(सं० दूर)-१. छिपा देती है, २. तुच्छ कर देती है। र्दूरि-टे॰ 'दूर'। उ० १. दीनवंधु दूरि किए दीन को न

दूसरी सरन। (दि० २४७)

द्रिहि-१. दूर ही, फासले पर ही, २. दूरी ही। उ० १. द्रिहि ते देखे हो आता। (मा० शष्टशाः) दूरी-दे० 'देर'। उ० १. एहि विधि सब संसय कर दूरी। (मा० श३धाः)

दूर्वा-दे० 'दूव'।

टूल्ह-(सं॰ दुर्लम)-१. वर, दुल्हा, दूल्हा, जिस्का विवाह हो नरा हो, या राज में हुया हो या गीव होनेवाला हो, २. पति, न्यासी। ट०१. नहिं वरात दृलह श्रमुरूपा। (मा० शहराष्ट्र)

दूप्ण-(मं०)-१. टोप, ऐव, बुराई, २. दोष लगाने की निया या भाव, ३. एक राजस। यह रावण के भाई सर रानक राधम के साथ पंचादी में स्पंकता की रत्ता के निए नियुक्त था । सूप्राचा के नारकान काटने पर इसने गम् न युद्ध दिया और उनके द्याय ने माग गया। इसके प्राचेन और प्रमायि नामक दो माई भी थे। उ० १. म्मान वृष्या पर । (मा० २। २। छं० १) दूप्यावह-दोषों यो नाम कानेपाने। द० समस्त द्रारापर्छ। (मा०३।-हा दिव भ)

पूपर तीय हैने हैं। उ० तन दिश्य परि बचन दिसे, काह्या नाति। (वै० २३) पुरन्तिक दूषम् । ३० १ जे पर एयन स्थल घारी।

(सा॰ গানাধ) ३. भुवन भूषन, दूषनारि भुवनेस, भूनाय श्रुतिसाथ जय भुवनसत्ती। (दि० १४)

दूषनहा-दूषण राचस को सारनेवाले रामचंद्र। उ० रघु-वंस विभूषन दूपनहा । (सा० ६।१११। छुं० ४)

दूषनारि-(सं० दूषणारि)-दूषण राज्य को मारनेवाले राम। उ० भुवन भूवन, दूपनारि, भुवनेस । (वि० ४४)

दूषनारी-दे० 'दूपनारि'। उ० अज्ञान राकेख-प्रासन विधुं-तुद, गर्व-काम-करिसत्त-हरि दूपनारी । (वि० ४८)

द्रपनु-दे० 'दूष्ण'। उ० १, कोड कह दूषनु रानिहि नाहिन। (सा० श२२३।३)

दूषा-दूषित, दोषयुक्त । उ० गुर अवसान दोप नर्हि दूषा। (मा० रा२०६।३)

दूसर-(सं वि हि वो)-१. दूसरा, जो क्रम से दो के स्थान पर हो, पहले के वाद का, र अन्य, कोई स्रीर। उ० २.सव गुन अवधि, न दूसर पटतर लायक। (जा०६) दूसरि-'दूसर' का चीर्तिंग। उ० २. हिंठ फेंच रामिह जात वन जिन बात दूसिर चालही। (मा० २।४०। छुं० १) दूसरी-दे० 'दूसरिं'। उ० २. दीन-वंधु दूरि किए दीन को

न दूसरी सरन। (दि० २५७) दूसरो-दे॰ 'दूसर'। उ० २. दूसरो न देखतु साहिब सम रासे । (गी० श२४**)** 

दृक (१)-(सं०)-छिद्र, छेद, स्राख़ ।

हक (२)-(सं॰ हम्भू)-हीरा, बज्ज, एक रत्न।

हक (३)-(सं० हक्)-हप्टि, नज़र, निगाह।

दलत-(सं॰ दपत्)-पत्थर, शिला। उ॰ दखत करत रचना विहरि रंग-रूप सम तूल । (स॰ ३६७)

हगचल-(स०)-पलक, नेत्रपट।

हग्-(सं ) हक्)-नेन्न, आँख, नयन । उ० नयन स्रमिय हरा दोप विभंजन। (मा० १।२।१)

दृढ़-(सं०)-१ पुष्ट, कडा, ठोस, मज़बूत, २. प्रगाह, जो ढीला न हो, ३. न्धायी, टिकाऊ, अचल, ४. निरिचत, धुन, पक्का, ४. निंहर, ढीठ, ६. विष्यु, ७. लोहा, म. समर्थ। उ० ३ मोह नएँ विनु राम पद होइ न दढ़ अनु-राग। (सा० ७१६१)

हद्वा-१. इड़ होने का भाव, हदत्व, २. गज़बृती, ३. स्थिरता । उ० ३. तप तीरथ साधन जोग विराग सो होई

नहीं दृदता तन की। (क॰ ७।८७)

हृदाइ-मजबूत करके, पक्का करके, स्थिर करके। उ० वात ह्वाइ क्रमति हॅसि वोली। (सा० रारमा४) हढ़ाई-दे॰ 'दृहाहु'। उ॰ चले साथ छस मंत्रु दृहाई। (मा॰ २। मश्रथ) दृढावा-निरिचत किया, निरचय विया। उ॰ करि विचार तिन्ह मंत्र दहावा । (मा० ६।३६।२) हदाहीं-द्द हो जाती हैं।

हत-(सं॰)-सन्मानित, प्राहत, घादरित।

दश्-(सं०)-१. देखना, दर्शन, २. दिखानेयाला, प्रदर्शक, २. देग्यनेवाला, ४. इटि, नज़र, निगाह, ४. छाँख, नेत्र, नप्रन, ६. ज्ञान, विवेत्र, समझ, ७. वो की सख्या। दृश्य-(स॰)-१. खेल, तमाणा, कोठुक, २. धामिनय, नाटक, ३ सुन्दर, मनोहर, सुद्दावना, ४. नेत्रों का विषय,

में धिटगोचर हो, ४. दर्मनीय। उ०१. सुति-गुर-

सांधु-सुमृति-संमत यह दृश्य सदा दुखकारी। (वि॰ १२०) ४. परम कारन, कंजनाभ, जलदाभतनु सगुन निर्गुन सकल-दृश्य दृष्टा। (वि॰ ४३)

ष्ट-(सं०)-१. देखा हुन्रा, ज्ञिस पर दृष्टि पद चुकी हो, २. जाना हुन्रा, समका हुन्रा, ३. प्रत्यन्त, प्रकट, ज़ाहिर। दृष्टा-देखनेवाला।

हिष्ट-(सं०)-१. नज़र, निगाह, देखने की शक्ति, २. ध्यान, विचार, २. उद्देश्य, अभिप्राय, ४. पहचान, परख, तमीज़। उ० १. सुमिरत दिव्य हिष्ट हिथँ होती। (मा० १।१।३)

हिष्टिगोचर-(सं०)-जो देखने में भ्रा सके, जिसका बोध नेत्रेंद्रिय द्वारा हो।

हस्यमान-(सं॰ दृश्यसान)-जो दिखाई पड रहा हो। उ॰ द्दस्यसान चर-अचर-गन एकहि एक न लीन। (स० ३३६) दे (१)-(सं • दान, हि॰ देना)-१. अर्पण करें, देवे, २. देनेवाले, ३ देकर, प्रदान कर, ४ दो । उ० ३. ज्ञान-बिज्ञान-बेराग्य ऐरवर्य-निधि, सिद्धि अणिमादि हे भूरि दानम्। (वि०६१) देह (१)-दे० 'देई (१)'। उ० १ देह श्रभागिह भागु को । (वि० १६१) देहश्र-१. दीजिए, २. देना चाहिए। उ० १ श्रायसु देहम्र हरिप हियँ कहि पुलके प्रभु गात्। (मा० २।४१) देह्गी-देगा। उ० सोकि कृपालुहि देहगो केवट पालहि पीठि ? (दो० ४६) देइ-हह-देंगे, प्रदान करेंगे, देवेंगे। उ०मोहि राज हिठ देइहहू जबहीं। (मा० २।१७६।१) देइहि-देगा। उ० कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी। (मा० १।१२।४) देई (१)-१ देता है, प्रदान करता है, २. दीजिए, ३ देकर । उ०२ सो अवलंब देव मोहि देई। (मा० र।३०७।४) देउँ-१ देता हूँ, अर्पण करता हूँ, २. दूँ, देऊँ। उ० १ निसि दिन नाथ ! देउँ सिख बहुँ विधि करत सुभाव निजै। (वि० नश्) देख (१)-(संव दान)-दो, प्रदान करो । उव कोख भल कहहू, देउ कछु कोऊ, श्रसि बासना न उर ते जाई। (वि॰ १९६) देऊँ-दूँ। उ॰ भरतहि समर सिखावन दें । (मार् रार्श्वारे) देऊ-दें, दे। उर तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ। (मा० २।१६८।४) देत-(स० दान, हि॰ देना)-१. देता है, प्रदान करता है, २. देते हुए, देते समय, ३. देने में । उ० १. देत एक गुन खेत फोटि गुन भरि सो। (वि० २६४) देता-१. देने में, २. दे देना, अर्पित करना । उ० १. नाथ न सकुचव आयसु देता। (सा०२।१३६।४) देति-१ देते हुए, २.देती है। उ० २ कर कंकन केयूर मनोहर, देति मोद मुद्रिक न्यारी। (वि० ६२) देन-१ देने की किया या भाव, दान, २. दी हुई चीज, ३ देने के लिए, ४ देने, छर्पण करने। उ० ३. जब तेहिं कहा देन बैदेही। (मा० शश्राप्त) ४. लगे देन हिय हरि के हेरि-हेरि हॅकारी। (गी० ११६) देना-देने को, देने के लिए। उ० सत्य सराहि कहेहु वर देना। (मार् शह । इ) देव-१. देने के लिए वचन देना, २, देना, हारना अलग करना, २.देगा। देवा-दे० 'देवा'। उ० २. जोइ पू छिहि तेहि उत्र देवा। (सा० २।१४६।३)देवि-दूँची । उ० तदिप देवि में देवि असीसा। (मा०२।१०२।४) देवी-दे० 'देव'। देवोई-देना, ही, दान करना ही। उ०

देवोई पै जानिए सुभाव-सिद्ध वानि सो । (क० ७।१६१) देव (१)-(सं० दान, हि० देना)-१. दो, दे डो. प्रदान करो, र.हेंगे, र देगा। देवा (१)-(सं द दान, हि॰ देना)१. देना, प्रदान करना, २ दूँगा, ३ देना पड़ेगा। देवी (१)-(सं॰दान)-दूँगी, देऊँगी। देवे (१)-(सं॰दान)-देने को। देहउ-दूँगी, दूँगा । उ० जाहे उतरे अव टेंहरूँ काहा। (मां० शर्थार) देहि-(सं० दान)-१. देते है, २ देंगे, ३. प्रकट करते हैं। उ० १. सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी। (सा० १।७।१) ३. देहिं सुलोचनि सगुन कलस लिए सीसन्ह। (पा० ६०) देहि-१ दीजिए, प्रदान कीजिए, २. देगा। उ० १. देहि कामारि श्री राम पद पंकजे। (वि० १०) देहीं-देते हैं, प्रदान करते हैं। उ॰ मिलत एक दुख दारुन देहीं। (मा•ू शशर) देही (१)-(सं॰ दॉन)-१ देता है, २ दीजिए। देहु-दो, दीजिए। उ० जह न हो हु तह देहु कि तुरहि देखावी ठाउँ। (मा० २।१२७) देहू-१. दो, दीजिए, २. देती हो । उ० १ तौ प्रसन्न होई यह वर देहू । (मा० १। १४६।२) २. केहिं श्रपराध श्राजु वन देहे। (मा० २। ४६।३) देहेसु-देना। उ० तिन्हहि देखाइ देहेसु तें सीता। (मा० ४।२८।१) दै–१. ढेक्र, दानकर, २. दो, दीजिए। उ० १ तिरछे करि नैन दे सैन तिन्हें, समुकाइ कछू मुसुकाइ चली। (क० २।२२) दैग्रहिं (१)-(सं० दान)-देंचेंगे, देंगे। दैन–१. देना, २. देने के लिए। उ० १. खंजन सीन कमल सकुचत तय जव उपमा चाहत कवि दैन । (गी० १।३२) २. प्रज्ञुत त्रयी किथीं पुटई है विधि मंग-लोगन्हि सुख देन। (गी० २।२४) देहउँ-हुँगा । उ० उत्तर काह दैहउँ तोहि जोई । (मा० ६।६९।८) हैहें-देंगे । उ० समरधीर महाबीर पाँच पति क्यो टेहें मोहि होन उघारी। (कु० ६०) दैहै-देगा। उ० को भोर ही उवटि श्रन्हवैहै, काढ़ि कलेऊ देहैं ? (गी० १।६७) देहों-दूंगा। उ॰ सन समेत या तन के वासिन हहै सिखा-वन देहीं। (वि० १०४) दो-(१)-(स०दान, हि० देना)-दीजिए, गदान करो।

दे (२)-(सं० देवी)-देवी, देवताओं की स्त्री, देवांगना। देइ (२)-दे० 'देई (२)'।

देई (२)-दे० 'दे (२)'।

देउ (२)-(सं॰ देव)-देवता, सुर्।

देख-(सं० दश्, इष्यति, प्रा० देक्खर, हि० देखना) १. देखो, दर्शन करो, २ देखकर, ३ देखा, ४. देखता है। उ० ३ भोजन करत देख सुत जाई। (मा० ११२०११२) देखइ-देखता है। उ० सकल धर्म देखइ विपरीता। (मा० १११४४३) देखई-देखती हैं, देख रही हैं। उ० दोड वासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई। (मा० २। २४। छं० १) देखउँ-१. देख रहा हूँ, २. देख्ँगा, ३. देखा, देखता रहा। उ० १. देखउँ अति ध्रसंक सठ तोही। (मा० ४।२१।१) देखत-१ ध्रवलोकत चितवत, निहारत देखते हुए, २. देखते ही, दर्शन करते ही, ३. दर्शन से ही, ४ देखते हुए भी। उ० १. करि प्रनास देखत वन व्रागा। (मा० २।१०६।२) देखन-१. देखने के लिए, २. देखने। उ० १. मनो देखने तुमहि ध्राई ध्रत

वसंत। (वि०१४) देखव-देखेंगे, देखेंगा। उ० देखव कोटि वियाह जियत जो बाँचिय । (पा॰ ११६) देखहिं-देखते हैं। उ॰ मुदित नारि नर देखहिं सोभा। (मा॰ २। ११४।२) देखहु-१. देखो, २. देख लेते, देखते । उ० २. देखहु कस न्र्रजाइ सव सोभा। (मा० २।१४।२) देखि-१. देखकर, २. देखा, ३. देखने के लिए, ४. देखो। ट॰ १. देखि कुठार वान धनु धारी। (सा॰ ११२८२।१) देखिग्र-१. देखा जाय, देखना चाहिए, २ देखिए, ई. देखा जाता है, ४ दिखाई देते हैं। उ० १. देखित्र कपिहि कहाँ कर श्राही। (मा० ४।१६।१) देखिश्रत-दिखाई पडते ई। उ॰ देखिस्रत विपुल काल जनु कुद्धे। (मा॰ ६। ⊏१।४) देखिग्रहिं-१. देखे जाते हैं, देखते हैं, र. देखेंगे, ३. देखा। उ० १. देखिश्रर्हि रूप नाम श्राधीना। (मा० १।२१।२) देाखए-१, देख लीजिए, २. देखना। उ० २. वीरता विदित ताकी देखिए चहुत हों। (क॰ १११८) देखिन्ह-देखे, दर्शन किए। उ० देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा। (मा० ६।४१।२) देखियी-देखेंगे, देखनी है। उ० देखि प्रीति की रीति यह, अब देखिबी रिसान। (दो० ४०३) देखिवो-देखेंगे, देखना है। उ० देखिबो दरस दूसरेहु चौथेहु वड़ो लाभ, लघुर्हानी। (कृ० ४८) देखिय-१. देखें, २. देखिए। उ० १ धरि धीर कहें, चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहिहैं। (क॰ २।२३) देखियत-१. देखते हैं, २ दिखलाई दे रहे हैं। उ०२. वखसीस ईस जुकी खीस होत ट्रेखियत। (क॰ ६।२०) देखिहिह-देखेंगे। उ० जे देखिंह देखिहिं जिन्ह देखें। (मा० २। १२०।४) देखिहि-देखेगा। उ० राम रहित रथं देखिहि जोई। (मा० २।१४१।४) देखी-१. देखा, देख लिया, २. देपकर, देखने पर। उ० १. देखी नयन दूत रखवारी। (मा॰ ६।२२।३) देखु-देखो, दर्शन करो । उँ० देखु राम-सेवक सुनु कीरति, रटिह नाम करि गान गाथ। (वि॰ नः) देख्-देख, देखो । उ० घरी कुवरी समुक्ति जियँ देख्। (मा० शंरदाध) देखें-देखने से, दर्शन से। उ० नाय कुसल पट पंकज देखें। (मा० शममार) देखे-१. देख लिए, देखा, २ देखने पर, ३ देखे हुए, देखे सुने, जाने हुए। उ० १. देखे सुने जाने में जहान जेते बढ़े हैं। (वि॰ १८०) देखेंड-देखा। उ॰ तेहिं तस देखेंड कोसल-राऊ। (मा० १।२४२।४) देखेन्दि-देखा। उ० अनुपम यालक देखेन्हि जाई। (मा० ७।१६३।४) देखेसि-देखा। उ० मचिव सहित स्थ देखेंसि श्राई। (मा० २।१४२।३) देखेऱ्-देखना, देखिएगा। उ० देखेहु कालि मोरि मनु-साई। (मा॰ ६१७२१४) देखी-अवलोकन करो, दर्शन कतो। उ० देखो देखो वन बन्यो छात्त उमार्कत । (वि० १४) देगी-देगी, देखिए । उ॰ देखिये को टाउँ, देखी देनिया बिहाइ के । (गी० ११=>) देख्यो-देखा,देख लिया । उ० शिन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दरत हैं। (वि० ७६) देख्योद-देखना ही, दर्जन बरना ही । उ॰ तुल्लिटास पमु रेपोर चारति श्री उर लित-ललामिर । (Do 4)

देग्रॅन्दार-देग्रनेपाते । उ० मित सब कीतुक देखनिहारे । (मार्थ ११२४६।1) देखराइ-दिखलाकर । उ० रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु
गएँ दिन चारि । (मा० २।८१) देखराए-दिखलाये,
दिखलाया । उ० दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए । (मा०
४।७।६) देखरावा-दिखलाया, दिखलाए । उ० अस कहि
लखन ठाउँ देखरावा । (मा० २।१३३।३)

देखवैया-देखनेवाले । उ० सोभा-देखवैया विनु वित्त ही

बिकैहैं। (गी० १।३७)

देखाइ-१. दिखाकर, २. दिखला, ३ दिखलाई । उ० २. जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही। (मा० ६।१०७।२) देखा-इयत-दिखलाती हो। इ० देवि ! क्यों न दास को देखा-इयत पाय जू। (क० ७।१३६) देखाउ-दिखात्रो, दिखा। उ० वेगि देखाउ मृढ़ न त आजू। (मा० १।२७०।२) देखाउन-दिखावेंगे, दिखाऊँगा । उ०सर निरमर जल ठाउँ देखाउव। (मा० २।१३६।४) देखाऊ-दिखलात्रो, दिखाग्रो। उ० राम लखनु सिय प्रानि देखाऊ । (मा० रामरा४) देखाए-दिखलाए । उ० सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम । (मा० ६।११६ख) देखायउँ-दिखाया, दिखाया था। उ० सो वल तात न तोहि देखायउँ। (मा० ६। ७२।४) देखाव-१. दिखाते हैं, २. दिखलात्रो । उ० १. पुनि पुनि मोहि देखा्व कुठारू । (मा० १।२७३।१) दलावत-दिखला रहे हैं, दिखाते हैं। उ० कपिन्ह देखा-वत नगर मनोहर (मा० ७।४।१) देखावसि-दिखला। उ० अब जिन नयन देखावसि मोही । (मा० ६।४६।२) देखावहिं-दिखलाते हैं । उ० दिन प्रति नृपहि देखावहि ्रञ्जानी । (मा० १।२०४।१) देखावृहु-दिखाते हैं, दिखा रहे हैं। उ० मृगुबर पर्मु देखावहु मोही। (मा० १।२७६।३) देखावा-१. दिखाना, दर्शन कराना, २. दिखलाया। उ० का देखाइ चह काह देखावा। (मा० २।४८।१) देखावौ-दिखाऊँ। उ० जहुँ न होह तहूँ देहुं कहि तुम्हहि देखावीं ठाउँ। (मा० २।१२७) देखेहै-दिखलावेगा। उ० वहुरो सदल सनाथ, सलछिमनं, छुसल-कुसल विधि अवध देखेंहैं।(गी० श४•)

देखा-देखी-दूसरों को देशकर या दिखाने के लिए। उ० देखा देखी दंभ तें, कि संगतें भई भलाई। (वि०२६१) देखुवार-वर देखनेवाले, नेगी, तिलकहरू, देखहरू। उ० ऐई सुत देखुवार कालि तेरे, यबै व्याह की वात चलाई। (कृ० १३)

देखेया-देखनेवाले । उ० तव के देखेया तोषे, तब के

लोगनि भले । (गी० शहराष्ट्र)

देनी-१. देनेवाली, २. देनेवाला । उ० १. ग्यान बिराग भगति सुभ देनी । (मा० ७।१२१।१) २. वोत्रनहार लुनिहें सोई देनी लहइ निवान । (स० २००)

देवि-देवी, हे देवी। उ॰ तटपि देवि में देवि असीसा।

्(मा० २।१०३।४) देय-देने योग्य, टातव्य ।

देव (२)-(सं०)-१. स्वर्ग में रहनेवाले श्रमर प्राणी, देवता, सुर, २. स्वामी, ३. नाटकोक्ति या वातचीत में राजा या स्वामी या बढ़े के लिए प्रश्नुक्त एक संवोधन, ४. मेघ। उ० १. दानव देव ऊँच श्ररु नीचू। (मा० ११६१३) २. जयति सुनि देव नर टेव दशरस्य के। (वि० ४४) देवक- देत का, देवता का। उ० सपनेहुँ श्रान भरोस न देवक। (मा० ३।१०।१) देवदेव-देवताओं के देवता, १ पर-मेश्वर, भगवान, २ इंद्र, देवपति। देवन-देवताओं, देव का बहुवचन। देवनि-देवाताओं ने। उ० देवनि हूँ देव परिहरयो। (वि०,२७२) देवन्ह-दे० 'देवन'। उ० देवन्ह समाचार सब पाए। (मा० १।८८।२) देव-मुनि-(स०)-नारद, मुनियों में देवता स्वरूप। उ० देव-मुनि-बद्य किए श्रवधासी। (वि० ४४)

देव (३)-(फ़ा०)-राचस, दैख।

देवऋषि-देवताश्रों के लोक में रहनेवाले ऋषि। इनमें नारद, अत्रि, मरीचि, भरद्वाज, पुलस्य, पुलह, क्रतु, ऋगु श्रादि प्रसिद्ध हैं। उ०राम जनम सुभकाज सब कहत देव-्ऋषि। (प्रा० ४।४।४)

देवतरु—(सं॰)-कल्पवृष्टं। पुराणों के अनुसार देवतरु समुद्र से निकले १४ रहों में से एक है। यह इंद्र को मिला था। कहा जाता है कि यह माँगने पर सभी वस्तुएँ देता है। उ० अभिमत दानि देवतरु बर से। (मा॰

શારરાદ્)

देवतन्ह-देवताओं को। उ० देह देवतन्ह गारि पचारी।
(मा० १।१८२।४) देवता-(सं०)-१ कण्यप और
अदिति से उत्पन्न संतान, देव, सुर, २. शरीर की इंदियों
के स्वामी देवगण। ऋग्वेद में मुख्य देवता ३३ माने गए
हैं। बाद में इसी आधार पर ३३ कोटि देवताओं की
कल्पना की गई। उ० १. देवता निहोरे महामारिन्ह
सों कर जोरे। (क० ७।१७४)

देवधुनि-(सं०)-गंगा नदी। उ० जुग बिच भगति देवधुनि

धारा। (मा० शष्ट्रार)

देवधुनी-दे॰ 'देवधुनि'। उ॰ देवधुनी पास मुनिवास श्री निवास जहाँ, प्राकृत हूँ बट बूट बसत पुरारि हैं। (क॰ ७।१४०)

देवनदी-गंगा, सुरनदी । उ० देवनदी कहँ जो जन जान ्किये मनसा कुल कोटि उधारे । (क० ७।१४४)

देववधू—सं०)—१ श्रप्सरा, २. देवतास्रों की स्त्रियाँ। उ० १. देववधू नाचिह करि गाना। (मा० १।२६२।२)

देवमिन-(सं० देवमिण)-१. सूर्य, २ कौस्तुभ मिण, ३. घोड़े की भॅवरी, ४ देवों में शिरोमिण । उ० ४. जयित रनधीर रघुबीर-हित देवमिन रुद्ध-अवतार संसार पाता । (वि० २४)

देवमाया-(सं०)-देवतात्रों या परमेश्वर की माया जो अविद्यारूप होकर देवों को बंधन में डालती है।

देवरिषि—नारद मुनि । दे० 'देवऋषि' । उ० देखि देवरिषि

मन श्रति मावा। (मा० १।१२४।१)

देवल-(सं०)-१ पुजारी, पूजा करनेवाला,२ पंडा ब्राह्मण, ३ नारद मुनि, ४. धर्म शास्त्र-वक्ता, ४ धार्मिक पुरुष, ६. एक प्रकार का चावल, ७. मंदिर, देवालय । उ० ७. तुलसी देवल देव को लागे लाख करोरि । (दो० ३८४) देवलोक-(स०)-देवताओं का लोक, स्वर्ग । उ० देवलोक सब देखिं झानंद झित् हिय हो । (रा० १)

देवसर-मानसरोवर बादि। उ० तिन्हिह देवसर सरित

सराहर्हि। (मा० २।११३।३)

देवसरि-(सं०)-गंगा, देवनदी । उ० देवसरि सेवो वासदेव ् गाउँ रावरे ही । (क० ७।१६४)

देवसरित-दे० 'देवसरि'।

देवहूति—(सं०)—स्वायंभुत मनु की पुत्री और कर्ट्म ऋषि की कन्या। सांख्य शास्त्र के प्रणेता कषिल इनके ही पुत्र थे। उ० देवहूति पुनि तासु कुमारी। (मा० १।१४२।३) देवा (२)—दे० 'देव'। उ० १. बिविध वेप देखे सब देवा। (मा० १।४४।४)

देवाह—दे० 'देवाई'। उ० १. भूपित गवने भवन तय दूतन्ह बासु देवाइ। (मा० १।२६४) देवाई—(सं० दान, हि० देना)—१. दिलाकर, २. दिलाया। उ० १. सकुचि राम निज सपथ देवाई। (मा० २।६६।३)

देवान-(फ़ा॰ दीवान)-१. दरबार, कचहरी, राजसभा, २. मंत्री, वज़ीर, ३. प्रबंधकर्ता। ७० १. मारे वागवान, ते

पुकारत देवान गे । (क० ४।३१)

देवापगा—(सं० देव + ग्रापगा)—गंगा, देव नदी । उ० यस्यां-के च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके । (मा० २।१। श्लो० १)

देवि-दे० 'देवी (२)'। उ०२. दुसह-दोप-दुख दलनि करु

देवि दाया। (वि॰ १४)

देवी (२)-(सं०)-१. देवता की स्त्री, २. चंडिका, भगवती, ३. पार्वती, ४. अच्छे गुणोंवाली स्त्री, ४. पटरानी, पट- महिषी, ६. श्रेष्ठ स्त्री के लिए प्रयुक्त एक संबोधन। देवे (२)-(सं० देव)-हे देव! उ० ताको जोर, देवे दीन द्वारे गुदरत हों। (क० ७।१६४)

देवैया-देनेवाला । उ० तुल्सी जह मातु पिता न सखा,

नहिं कोऊ कहूँ श्रवलंव देवैया। (क० ण१२)

देश—(सं॰)—१. प्रदेश, वह भू भाग जिसका एक नाम हो, तथा जिसमें के निवासियों में भाषा, धर्म, संस्कृति छादि की एकता हो। राज्य, २. स्थान, जगह, २. छंग, शरीर का कोई भाग।

देस-दे॰ 'देश'। उ॰ १. जासु देस नृप लीन्ह छुड़ाई। (मा॰ १।१४=॥१) देस-देस-प्रत्येक देश, सभी देश। उ॰ पुनि देस देस सँदेस पठयउ भूप सुनि सुख पावहीं। (जा॰ ६)

देसो-दे॰ 'देश'। उ० १. सवहि सुलभ सब दिन सव देसा। (मा० १।२।६)

देमु—दे॰ 'देश'। उ॰ १. धन्य सो देसु सैलु वन गार्ऊँ। (मा॰ २।१२२।३)

देसू-दे॰ 'देश' । उ॰ १. विपिन सुहावन पावन देसू। (मा॰ २।२३४।३)

देह—(सं०)-१. शरीर, तन, २. जीवन, जिंदगी। उ० १. मुक्ति की दूतिका, देह-दुति दामिनी। (वि० ४८) २. सेइय सहित सनेह देह भरि काम धेनु किल कासी। (वि० २२)

देहिन-शरीरों से। उ॰ मालिन मानो है देहिन तें दुति पाई। (गी॰ १।२७)

देहरी-(सं॰ देहली)-हार की नीचे की लकड़ी, निचला चौखट, दहलीज। उ॰ राम नाम मनि दीप घर जीह देहरी द्वार। (मा॰ ११२१) देहवंत-शरीरघारी, देही। उ० संतोप सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। (वि॰ ३६)

देहा-दे॰ 'देह'। उ० १. हठ न छूट छूटे वरु देहा। (मा॰

શ=ાર)

दहीं (२)-(सं० देहिन्)-१. देह को धारण करनेवाला, जीवात्मा, २. देहवाला। उ० १. मर्कट वदन मयंकर देही। (मा० १।१३४।४)

दैश्रॅ-देव ने, भगवान ने। उ० केहि श्रघ एकहि वार मोहि

देश्रॅ दुसह दुखु दीन्ह । (मा० २।२०)

देश्रहिं (२)-(सं० देव)-१.देव की, भगवान की, २.देव को, २. भाग्य को। उ० १. देत्रहि लागि कहो तुलसी-प्रभु श्रजहुँ न तजत पयोधर पीयो। (कृ॰ ६)

देउ-(सं॰ देव)-देव, मगवान । उ० देउ देउ फिरि सो फलु

चोही । (मार्व राउँमाध)

देत्य-(सं॰)-१. ग्रसुर, दिति ग्रीर करवप की संतान, २. हुप्ट, हुराचारी। ७० १. भज्ञ दीनवंधु दिनेश दानव-दैत्य-

वंश-निकंदनं। (वि० ४४)

देव-(सं०)-१. भाग्य, प्रास्ट्य, २. ईप्र्वर, भ्रावान, ३. विघाता, ४. ईंग्वर का। उ० २. करित्र दैव जो होइ सहाई। (मा० शश्वाव) दैवहिं-देव को, अगवान को, ईरवर को । उ० ग्रति वरषे अनवरपे हूँ देहि दैवहि गारी ।

देविक-(सं०)-देवता या भाग्य से होनेवाले इ.ख, जिसे तीन दुःखों या तापों में स्थान दिया गया है। उ॰ दैहिक

दैविक भौतिक तापा। (सा० ७।२१।१)

देहिक-(सं०)-देह संबंधी, शारीरिक, तीन तापों या दुःखों में से एक। सारी शारीरिक् वीमारियाँ इसी के अंत-गेंत याती हैं। उ॰ देहिक देनिक भौतिक तापा। (सा॰ 012313)

दो (२)-(सं० द्वि)-एक और एक, तीन से एक कम, २ । टोइ-दोनों, युगल । दोउ-दे॰ 'दोइ' । उ० दोड तन तिक सयन सुधारत सायक। (जा० ६४) 'दोज-दे० 'दाहु'। उ॰ ब्राखर मधुर मनोहर दोऊ। (मा॰ धारवाध)

दोल-दे॰ 'दोप'।

दोन्विब-दे० 'दोपिबे'।

दोना-(सं॰ द्रोस)-पत्ते का बना हुन्ना पात्र-विशेष । उ० फल फूल खंतुर मूल घरे सुधारि भरि दोना नये। (गी० ३।१७) टोनं:-छोटा टोना । दे॰ 'टोना' । उ० सोभा-सुवा पिए करि फेंसिया दोनी। (गी० २।२२) दोने-दोना या बहुत्रचन । दे० 'दोना' । ड० सोमा-सुधा, आलि ! र्षेच्यर् करि नयन संह सृदु दोने । (गी० २।२३)

टाप (१)-(नं०)-१. ट्रण्ण म्यरायी, बुराई, ऐव, २. घर्ष-राध, लीएन. फर्तक, ३. पाप, ४. वैद्यक के अनुसार वात, पित द्वार कक, ४. हिचक । उ० २. जिनु कारन हिंठ दोप लगावि नान गए गृह नामिह। (कु० ४) दोपड-टोप को भी। ह॰ जीपट गुन सम कह सबु कोई। (मा॰ १।६१।२) दोन (२)-(मं० देव)-निरोध, मनुता ।

दोपा-दे॰ 'दोप (१)'। उ० ६. समन दुग्ति दुख टारिट

दोषा । (सा० १।४३।२)

दोषिवे-दुखित कराने, दुखाने । उ० खल दुख दोषिवे को' जन परितोषिवे को । (ह॰ ११) दोषु-दे॰ 'दोप (१)'। उ० ४. सत्य कहें नहिं दोषु हमारे। - (सा० २।१६।२)

दोस-दे॰ 'दोष' (१)। उ० ३. मोसे दोस-कोस पोसे, तोसे माय जायो को। (वि० १७६)

दोसा-दे॰ 'दोष (१)'। उ० १. गुन तुम्हार समुभद्द निज दोसा। (मा० २।१३१।२)

दोसु-दे़ 'दोप(१)'। उ० २. वेषु विलोकें कहेसि कछु वाल

कहू नर्हि दोसु। (सा० १।२८१) दोस्-दे॰ 'दोष(१)'। उ० २. छुत्रत टूट रघुपतिहु न दोस्।

(मा० १।२७२।२) दोहरा-दे॰ 'दोहा' । उ॰ साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपस्नान । (दो० ४४४)

दोहा-(स् द्विपथक)-हिंदी का एक प्रसिद्ध इंदिंगिसे, उलट देने से सोरठा हो जाता है । इसके पहले और तीसरे चरण में १३-१३ तथा दूसरे और चौथे में ११-११ मात्राएँ होती हैं। उ० छंद सोरठा सुंदर दोहा। (सा०, श३७।३)

दोहाई-दे॰ 'दुहाई' । उ॰ ३. सोइ करिहर्वे रघुवीर दोहाई । (मा० २।१०४।३) मु० फिरी दोहाई-राजा के सिंहासन पर वैठने पर उसके नाम की घोषणा हुई। उ० जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देस । (मा०

दौन (१)-(सं॰ दमन)-दमन करनेत्राला, न्ष्ट करनेवाला, समाप्त करनेवाला। उ० दीजे दरस दूरि कीजे दुख ही तुम्ह श्रास्त-ग्रास्ति-दौन । (गी० ४।२०)

दोन (२)-(सं॰ दावाग्नि)-दावाग्नि, बहुत बढी आग। उ॰ कहा भलो धौं भयो भरत को लगे तरुन-तन दौन। (गी॰ राम३)

टीर-(ग्रर०)-चक्कर, भ्रमण, ग्राना-जाना। उ० स्वामी सीतानाय जी तुम जिंग मेरी दौर। (स॰ ६६)

टौर्-(सं ् घोरण)-दौडकर । उ० खोरि खोरि दौरि दीन्ही अति आगि है। (क० ४११४) दौरे-दौढ़े, अगे। उ॰ वालि बली खर दूपन और अनेक गिरे जे जे भीति मे दौरे । (क० ६।१२)

घाइवी-दिला देना, दिलाइयेगा । घायवी-दे० 'चाइबी'। द्याववी-दे॰ 'द्याइवी'। उ॰ सेरिझी सुधि द्याववी कछु करन-कथा चलाइ । (वि० ४१)

यु-(सं॰)-१. स्वर्ग, २. त्राकाश, ३. ग्रग्नि, ४. दिन, ४. सुर्य-लोक। (वि० ४१)

द्युति-(स०)-१. चमक, २. छवि, सुंद्रता । उ० १ रयाम-नव-तामरस-दाम-द्युति वपुप-छवि, कोटि-मदनार्क त्रगणित प्रकाशम्। (वि॰ ६०)

द्युलोक-(सं०)-स्वर्गलोक । यूत-(सं॰)-जुत्रा, एक खेल जिसे द्वरा समका जाता है।

द्योत-(सं०)-१. प्रकाश, उजेला, २. धूप । द्रव्य-टे॰ 'द्रव्य'। ट॰ संगत द्रव्य लिए सब ठाई। (मा॰ १।२८८।३)

द्रव-(सं॰)-१. तरल पदार्थ, पानी आदि वहनेवाली चीर्जे, २ पिघला हुआ, ३. बहाव, दौड़, ४. विनोद, हँसी, ४. वेग, गति, ६. गीला, श्रोद, ७ वह जाती है। उ०७. जिमि रविमनि दव रविहि बिलोकी। (मा० ३।१७।३) द्रवइ-१ पिघलता है, दयालु होता है, २. दया करे, पिघले। उ० १. निज परिताप द्रवह नवनीता । (मा० ७।१२४।४) द्रवर्डे-द्रवित होता हूँ, द्यालु होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। उ० १ जाते वेगि इवर्ड मैं भाई। (मार्॰ ३।१६।१) द्रवर्ड-दे॰ 'द्वौ'। उ॰ जेहि दीन पित्रारे वेद पुकारे द्वउ सो श्री भगवाना। (मा० १।१८६। छुं० ४) द्रवत-द्रवित होता है, पिघलता है, दया करता है, प्रसन्न होता है। उ० श्रौढर-दानि द्वत पुनि थोरे। (वि० ६) द्रवति-टपकती है, पिघलती है। उ० बिन ही ऋतु तरुवर फरत, सिला द्रवति जल जोर। (दो० १७३) द्रवहिं-पिघलते हैं, द्रवित होते हैं, विचलित होते हैं। उ० पर दुख द्रविह संत सुपुनीता । (मा० ७।१२४।४) द्रवहि-१. दया करे, पिघले, २ पिघलता है, पसीजता है। उ० १ तुलसि-दास इन्ह पर जो द्रवहि हिर तौ पुनि मिलों बेंरु विस-राई । (कु० ४६) द्रवहु-१ द्रवित हो, पिघलो, २. पिघ-लते हो। उ० २. कस न दीन पर द्वाहु उमावर। (वि० ७) द्रवै-दे॰ 'द्रवह'। उ० २. जौ लौं देवी द्रवै न भवानी श्रत्नपूरना । (क० ७। १४८)

द्रवित-१. बहता हुआ, पिघला हुआ, २ कृपायुक्त । द्रब्य-(स०)-१. वस्तु, पदार्थ, चीज़, २. सामग्री, सामान, ्३. धन, दौलत, ४ श्रौषि, दवा ।

द्रष्टा—(स०)—१. देखनेवाला, साचात करनेवाला, २. प्रकाशक, ३. सांख्य के अनुसार पुरुष, ४. योग के अनुसार आत्मा। उ० १. परम कारन, कंजनाभ, जलदासतन्तु, सगुन निर्मुन, सकल-दृश्य द्रष्टा। (वि० ४३)

द्भुत—(सं०)-१. शीघ्र, तुरत, २. द्रवीभूत, गला या पिघला हुआ, २. तेज़ जानेवाला, ४. विन्दु, शून्य, ४ आकाश, गगन, ६ फूर्ऑं, ७. पेड़, ८. विल्ली, ६. विल्छु।

द्रुपद—(सं०)—उत्तर पांचाल का महाभारतकालीन एक राजा। यह चंद्रवंशी पृषत का पुत्र था। द्रुपद ग्रीर द्रोण मित्र थे पर राजा होने पर द्रुपद ने मित्रता नहीं निभाई। इससे द्रोण रुष्ट हुए श्रीर कीरवों-पांडवों से विद्या देने के बाद दिल्णा रूप में द्रुपद को बाँधकर सामने लाने को कहा। कीरव तो यह नहीं कर सके पर पांडव उन्हें ले श्राए। द्रुपद का श्राधा राज्य द्रोण ने ले लिया। इससे द्रुपद रुष्ट हुए श्रीर यज्ञ करके द्रोण से बदला लेने के लिए धृष्ट ग्रुप्त नामक पुत्र श्रीर कृष्णा या द्रौपटी नामक पुत्री पैदा की। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुग्रा। महा-भारत की लड़ाई में द्रुपद मारे गए। उ० प्रीति प्रतीति द्रुपद तन या की भली भूरि भय भभिर न भाजी। (कृष् ६९) द्रुपद प्रता—द्रौपदी। उ० साखि प्ररान निगम श्रागम सव, जानत द्रुपद सुता श्रर वारन। (वि० २०६)

द्रम-(सं०)-वृत्त, पेड। उ० ठाढ़े हैं नौ द्रम डार गहे, धनु काँचे धरे, कर सायक लै। (क० २१९२)

द्रोग्-(सं॰)-१. भारहाज के पुत्र एक प्रसिद्ध ऋषि । इन्होंने परशुराम से शास्त्र की शिला पाईथी । शरद्दान की कन्या कृपी से इन्होंने विवाह किया था जिससे अश्वत्थामा पुत्र पैदा हुआ। द्वुपद से इनसे वैर था। (दे० 'द्वुपद') कौरवों पांडवों ने इनसे शिक्ता पाई थी। ये महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर थे। युधिष्ठिर के मुख से, 'अश्वत्थामा मारा गया' सुनकर ये वेहोश हो गए और इतने में द्वुपद्पुत्र धृष्टसुन ने इनका सिर काट लिया। २ कठौता, काठ का वर्तन, ३. नाव, डोंगी, ४. पेड़, ४. घडा, ६ दोणाचल नामक पर्वत जो रामायण के अनुसार चीरोद समुद्द के किनारे है और जिस पर संजीवनी नाम की जडी होती है। ७. एक प्राचीन माप जो १३६४ तोले ४ माशे अर्थात् २१ सेर के लगभग होता है। ८. विच्छ । ३० १. कहाो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर। (ह० ४)

होणि-(सं०)-१. दोण का पुत्र अरवर्त्थामा, २. दोण की कि कि कि हो को होंगी, ४ एक प्राचीन तौल, ४. दोनियाँ, छोटा दोना, ६ काठ का पात्र, ७. केला, म. नील का पौधा, ६. दो पर्वतों के बीच की भूमि, दर्रा, १०. गुफा, कंदरा।

द्रोन~दे॰ 'द्रोख'। उ० ६. द्रोन सो पहार िलयो ख्याल ही ्उखारि कर । (ह० ६)

द्रोनाचल-(सं॰ द्रोणाचल)-दे॰ द्रोण का छठा अर्थ। उ॰ काल नेसि दलि बेगि विलोक्यों, द्रोनाचल जिय जानि। (गी॰ ६।६)

द्रोनि-दे॰ 'द्रोणि'। उ० ६. जह्न-कन्या धन्य, पुन्य कृत सगर सुत, भूधर-द्रोनि विहरनि, बहु नामिनी। (वि॰ १८)

द्रोह—(सं०)-बैर, द्वेष, दूसरे का श्रहित-चिंतन। उ० कवहुँ मोह वस द्रोह करत वहु, कबहुँ दया श्रति सोई।(वि०म्१) द्रोहा—दे० 'द्रोह'।-उ० लोभ न छोभ न राग न द्रोहा। (मा० २।१३०।१)

होहाई-दोह करने का भाव, दोहपना। उ० स्वामी की सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ-दोहाई। (वि० १७१) होहि-दे० 'दोही'। उ० हों समुक्तत साँई-दोहि की गति कछार-छिया रे। (वि० ३३)

द्रोहिहि—द्रोही को, द्वेपी को। उ० द्विज द्रोहिहि न सुनाइस्र कबहूँ। (मा० ७।१२८।३) द्रोही—द्रोह करनेवाला, द्वेपी, विरोधी। उ० विस्व विदित छत्रिय कुल द्रोही। (मा०१।-२७२।३)

द्रोहै-डोई करता है, बैर करता है। उ० को तुलसी से कुसेवक संब्रह्यो, सठ सब दिन साई डोहै। (वि० २३०) द्रौपदी-(सं०)-राजा द्रुपद की कन्या जिसे अर्जुन ने जीता था पर माता कुंती की आजा से जिसका विवाह पाँचो पांडवों से हुआ था। डौपदी अपने भाई एउ खुम्न के साथ यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। जुआ में जुधिजिर ने सब कुछ हार जाने के बाद डौपदी को दाव पर रक्खा और इसे भी हार गए। दुर्चों घन ने द्रौपदी को जीत लेने के बाद दासी के रूप में बुलाया। रजस्वला होने के कारण द्रौपदी नहीं गई, इस पर दुःशासन उसे बलात वाल पकड़ कर घसीट ले गया और सबके सामने नंगा करने लगा। कृत्य ने उस समय द्रौपटी की रक्षा की। डोपटी को पाँचों पांडवों से पाँच पुत्र थे जो अश्वत्यामा हारा मारे गए।

द्वंट-(सं०)-१ जोड़ा, मिथुन, दो, २. कलह, क्ताड़ा, चलेडा, ३ राग-हेप, ४. दुःख, ४. माया-मोह, ६. रहस्य, गुप्त बात, ७. हंद युद्ध, दो आदिमियों की परस्पर लड़ाई, म. किला, ६. नग् और मादे का जोड़ा, १०. दुविधा, संग्रय। उ० १. पद कंज हंद मुकुंद्र राम रमेस नित्य मजामहे। (मा० ७१९१। छं० ४) २. रुचिर हरिसंकरी-नाम मंत्रावली हंद दुख-हरिन आनंद खानी। (वि० ४६) हं दू-(सं०)-१. टो वस्तुएँ जो एक साथ हों, जोडा, २. नर और मादे का जोडा, ३. रहस्य, भेद की बात, ४ दो आदिमयों की लड़ाई, ४. क्ताड़ा, बलेड़ा, कलह, ६. एक प्रकार का समास, ७. जन्म-मरण, हर्प-शोक, दुःख-सुख आदि युग्म। उ० ७ गोविंद गो पर हंद्र हर विग्यान धन धरनीधरं। (मा० २।३२। छुं० २)

द्दादश-(सं०)-चारह, दो और दस ।

हाटशि-दे॰ 'हादशी'।

द्वादशी-(सं०)-किसी पत्र की वारहवी तिथि।

द्वाटस-दे० 'द्वादश'। उ० द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपिंह सहित अनुराग। (मा० १।१४३)

द्वादिस-दे० 'द्वादर्शा'। उ० द्वादिसे दान देहु अस अभय होइ त्रैतोक। (वि० २०३)

द्वापर-(सं०)-चार युगों में तोसरा युग । पुराणों के अनु- -सार यह युग =६४००० वर्षों का माना गया है । उ० द्वापर परितोपत प्रभु पूजें । (सा० १।२७।२)

द्वार-(मं०)-१. द्रवाजा, दुत्रार, दीवार में मीतर जाने या याहर निकलने के लिए खुला हुत्रा स्थान, २. मुल, मुहाना, ३. सांख्य कारिका में श्रंत: करण ज्ञान का प्रधान स्थान कहा गया है श्रोर ज्ञानेद्वियाँ उसके द्वार वतलाई गई हैं। उ० १. का काहू के द्वार परों, जो हों सो हों राम को। (क० ७१०७) ३ इंद्री द्वार मरोखा नाना। (मा० ७११ना६) द्वार-द्वार-दरवाज़े-दरवाज़े, दर-दर। उ० चंचत चरन लोभ लिंग लोलुप द्वार-द्वार जग लागे। (यि० १००) द्वारे-दरवाज़े पर। उ० सूत मागव प्रवीन, येन यीना धुनि द्वारे, गायक मरम राग रागे। (गी० ७१) द्वारेहि-द्वार पर, दरवाज़े पर। उ० द्वारेहिं मेंटि भवन लेह श्राई। (मा० २१९१६)

दाराल-(सं०)-द्रम्यान, ट्योडीटार । उ० द्वारपाल हरि के प्रिय होऊ । (मा० १।१२२।२) द्वारा (१)-(सं॰ द्वार)-१. द्वार, दरवाज़ा, २ द्वार पर। उ० २. वीना वेनु संख धुनि द्वारा । (मा॰ २।३७।३) द्वारा (२)-(सं॰ द्वारात्)-ज़रीये, साधन से, कारण से। द्विज-(सं॰)-जिसका जन्म दो वार हो, १. त्राह्मण, २. पत्ती, चिड़िया, ३. चंद्रमा, ४. त्राह्मण चित्रय तथा वैश्य, ४. दाँत। उ० १. सब द्विज उठे मान विस्वास्। (मा॰ १।९७३।४) ४. नासिका चारु, सुकपोल, द्विज वज्रद्युति। (वि० ४१)

द्विजवधु-(सं०)-१. संस्कार हीन द्विज या वाह्यण, नाम मात्र का वाह्यण, २. अजामिल । उ० २ वृत्र विल वाण प्रह्लाद मय व्याध गज गृद्ध द्विजवंधु निज धर्म-त्यागी।

(বি০ ২৩)

द्विजराज-(सं०)-१. ब्राह्मण, २. चंद्रमा, ३. शिव, ४. गरुड, १. ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ६. कपूर ।

द्विजराज्-दे॰ 'द्विजराज'। उ॰ गे जहें विबुध कुमुद द्विज-राजू। (मा॰ २।२६धा२)

द्वितिय-दे० 'द्वितीय'।

द्वितीय-(सं०)-दूस्रा।

द्दिधा-(सं०)-१. दो प्रकार से, दो तरह से, २. दो प्रकार का, भला-द्वरा या ऊँच-नीच इत्यादि ।

द्विविद-(सं॰ द्विविद)-राम की सेना का एक यंदर सेना-पति । उ॰ द्विविद मयंद नील-नल श्रंगद गद विकटासि । (मा॰ १।१४)

ह्रेष-(सं०)-शत्रुता, वैर, रंज, चिढ । उ० ह्रेष दुर्मुख, दंभ-खर, अकंपन-कपट, दर्प मनुजाद-मद-स्तपानी। (वि॰ ४८)

द्वेषु-दे, 'द्वेष'। ड॰ मनहुँ उद्धगन-निवह आए मिलन तम तजि द्वेषु। (गी॰ ७।१)

हैं —(सं॰ द्वय) – दो, दोनों। उ॰ गुन गेह, सनेह को भाजन सो, सबही सो उठाइ कहीं भुज है। (क॰ ७१३४)

है त-(सं०)-१. युग्म, युगल, दो का भाव, २ श्रंतर, भेट, ३. आंति, अम, हिविधा, ४. अज्ञान, मोह, अवि-वेक, ४. भेट-भाव, अपने को ऊँचा और दूसरों को लघु सममने का भाव, ६. हैतवाट । वह दार्शनिक सिद्धांत जिसमें श्रांत्मा और परमात्मा को दो भिन्न पदार्थ मानकर विचार किया जाता है। उ० ४ हैत रूप तमकृप परों नहिं अस कहु जतन विचारी। (वि० ११३)

ध

र्षय-(?)-गहचरी, गाप्यट। उ० घंघ देखियत जग सोच परिनाम को। (क० श≈३)

भंगा-(१)-पंधे का छाडंबर, जंगान । उ० धीरा धरम भगा बंधट पोरी । (मा० ११२२१६)

र्षा -(1)-गम, राजे, पुना।

पॅलि (संक नेशन, हि॰ पंसना)-भेंसकर, बुसकर, पैटकर।

उ० सुन्दर-स्थाम-सरीर-भेज ते धिस जनु जुग- जमुना ध्यवगाहें। (गी० ७।१३)

धकधर्की-(यनु॰ धक)-१. जी के धक-धक।करने की क्रिया या भाव, जी की धटकन, २. गले छोर छाती के बीच का गट्डा, उठाउठी, दुगडुगी, ३. वयसहट। २०२. सुरगन समय धकधरी धरकी। (मा॰ २।२४१।४) ३. दसकंधर उर धकधकी अब जिन धावै धनु धारि। (गी० १।१६) धका-दे० 'धक्का'। धकानि-धक्कों, टक्क्रों। उ० तुलसी जिन्हें धाय धुके धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले है। (क० ६।३३)

धका-(अनु० धक)-१. टक्न, आघात या प्रतिघात, २. ब्केलने की क्रिया, ३. आपदा, विपत्ति, ४. हानि, घाटा,

टोटा, नुकसान ।

भज-(सं० ध्वज)-१. सजावट, बनाव, सुन्दर रचना, २ श्राकार, रूप, श्राकृति, ३. रंग, ४ शोभा, १. व्यवहार । भड़-(सं० घर)-सर, हाथ तथा पैर को छोड़कर शेप शरीर, रंड ।

धत्र (१)-(सं० धुस्तूर)-धत्रा, एक पेड़ जिसका फल विपेला होता है। इसके फल को भी धत्र या धत्रा ही कहते हैं। उ० माँग-धत्र छहार, छार लपटाविहं। (पा० ४७) धत्रे-धत्रा ही। उ० पात हैं धत्रे के दे भोरे के भवेस सो। (क० ७।१६२) धत्रोई-धत्रा ही, केवल धत्रा। उ० भौन में भाँग, धत्रोइ श्रांगन, नाँगे के श्रागे हें माँगने बावे। (क० ७।१४४)

षत्र (२)-(श्रनु० धू + स० त्र)-तुरही, नरसिंहा नास का बाजा।

धतूरो–दे० 'धतूर'। उ० धाम धतूरो विभूति को कूरो, निवास तहाँ सव लै मरे दाहै। (क० ७१११२)

धनंजय-(सं०)-१. आग, अग्नि, २. पार्थ, अर्जुन, ३ श्रर्जुन वृत्त, ४. चीता' वृत्त, ४. विष्णु, नारायण । उ० २ जयति भीमार्जुन-स्याल सूदन-गर्वहर धनंजय-रथत्रान केतु। (वि० २८)

धन (१)-(सं०)-१ संपत्ति, पूँजी, २. द्रव्य, वित्त, रूपया, ३. जमीन, जायदाद, ४ स्नेह पात्र, , अत्यंत-प्रिय व्यक्ति, १. बारह राशियों में से एक। उ०१. दानि सुकृति धन-धरम धाम के। (मा० १।३२।१)

घन (२)-(सं० घनी)-स्वी, युवती।

धन (३)-(सं० धन्य)-प्रशंसा के योग्य, धन्य।

धनद—(संक)—१. धर्न देनेवाला, दाता, २. कुवेर, ३. स्रप्ति। उ० २. पवन, परदर, कुसानु, भानु, धनद से। (क० ११६) धनद-मित्र—(सं०)—कुवेर के सखा शंकर को, शिव को। उ० लित लुल्लाट पर राज रजनी शकल, कलाधर, नौमि हर धनद-मित्रं। (वि० ११)

धनधारी-कुवेर। उ० रिंग सिसं पवन वरुन धनधारी।

(मा० १।१८२।४)

धनपति-(सं०)-धन के देवता, कुबेर ।

धनवंत-धनी, धनवान, धनिक । उ० धनवंत कुलीन सलीन अपी । (मा० ७।१०१।४)

धनवाना-दे० 'धनवान्'। उ० धनद कोटि सत सम धन-वाना। (मा० ७।६२।४)

धनवानू-दे॰ 'धनवान्' । उ॰ सोचित्र वयसु कृपन धन-वान् । (मा॰ २।१७२।३)

धनवान्-(सं॰)-धनवाला, दौलतमंद, जिसके पास

धनहीन-(सं०)-निर्धन, कंगाल । उ० धनहीन दुखी ममता बहुधा । (मा० ७१०२।१)

धनाधिप-कुवेर, धन के स्वामी । उ० सुरराज सो राज-समाज, समृद्धि विरंचि, धनाधिप सो धन सो । (क० ७।४२)

धनिक-(सं०)-१. धनी, ग्रमीर, मालदार, २. महाजन, जो रुपया दे, ३. स्वामी, पति । उ० २ देवे को न कछू रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र लिखाउ । (वि० १००)

धनि (१)-(सं० धन्य)-प्रशंसनीय, सराहने लायक, धन्य। धनि (२)-(सं० धनिन्)-धनी, ग्रमीर, वड़ा ग्राहमी। उ० मनहुँ सरद विधु उभय, नखत धरनी धनि। (जा० ११) धनि (३)-(सं० धनी)-छी, युवती छी।

धनी-(सं० धनिक या धनिन्)-१. धनवाला, धनिक २ स्वामी, पति, २.अधिकारी, महाजन। उ० १ वह्नभ उमिला के सुलभ सनेह वस, धनी धनु तुलसी से निरधन के।

(वि०३७)

धनु (१)-(सं०)-१ चाप, कमान, धनुप, २ चिरौजी का पेड़, ३. एक राशि, ४. एक लग्न, ४. चार हाथ की माप।

धनु (२)-दे० 'धन (१)'। उ० १. वल्लभ उर्मिला के सुलभ सनेहवस, धनी धनु तुलसी से निरधन के। (वि० ३७)

धनुषर-(सं॰ धनुर्द्धर)-तीरंदाज, धनुप धारण करनेवाला । उड॰ वीर बरियार धीर धनुषर राय हैं। (गी॰ २।२८) .

धनुपानी-(सं० धनु + पाणि)-हाथ में धनुप लिए हुए, जिसके हाथ में धनुप हो । उ०सुमिरि गिरापित प्रभु धनु-पानी । (मा० १।१०४।२)

धनुमख-धनुषयज्ञ । उ० धनुमख कौतुक जनकपुर, चले गाधिसुत साथ । (प्र० ४।६।४)

धनुर्धर-(सं० धनुर्द्धर)-१. धनुर्प धारण करनेवाला, तीरं-दाज, २. धतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

धनुष-(सं० धनुस्)-धन्वा, कोदंड, चाप, कमान, तीर फेंकने का अस्त्र। उ० सुमन धनुप कर सहित सहाई। (मा० ११८४।२)

धनुषु–दे० 'धनुप' । उ० भंजव धनुषु रास सुनु रानी । (मा० - १।२४७।१)

धनुहियाँ-(सं० धनुस्)-चालकों के खेलने का धनुप, छोटा

धनुहीं-छोटे धनुपों के समूह। उ० वहु धनुही तोरी लरि-काई। (मा० १।२७१।४) धनुही-छोटा धनुप। उ० धनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। (मा० १।२७१)

धनेश-(सं०)-१. धनी, धन का स्वासी, २. कुवेर, २. धन राशि के स्वासी गुरु।

धनेसा–दे० 'धनेश' । उ० २ ग्रघ ग्रवगुन धन धनी धनेसा । (मा० ३।४।३)

धन्य-(सं०)-१. प्रणंसा के योग्य, ण्लाध्य, वाह, २. पुरुष-वान, सुकृती । उ० १. धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोइ । (वै० ३६)

धन्या-(सं०)-१. प्रशंसा के योग्य, पुरुवणीला, २ भाग्य-वती स्त्री, ३. एक नदी का नाम, ४. वनदेवी, ४. उप-माता, ६. श्रुव की स्त्री, ७. धनिया। ३०१. यसत विद्युधापगा निकट तट सदनबर, नयन निरखंति नर तेऽति धन्या। (वि० ६१)

धिन्वनी-दोनो धनुर्धर, दोनों धनुपधारी। उ० गोमाह्यो वर धन्त्रिनो श्रुतिनुतौ गो विषवृंद प्रियौ। (मा० धाशा श्लो० १) धन्वी-(सं० धन्त्रिन्)-धनुर्धर, धनुपधारी। हुँड० धन्त्री कामु नदी प्रनि गंगा। (मा० हारहाइ)

षमधूसर-(त्रनु० धम + सं० धूसर)-स्थूल श्रौर वेडौल मनुष्य, भद्दा मोटा श्रौर धुस्त श्रादमी। उ० कलिकाल विचार श्रचार हरो, निहं सूक्षे कछू धमधूसर को। (क०

৩।৭০২)

धरं-धारण करनेवाले । उ० धरं त्रिलोक नायकं। (सा० ३।४। छं० ३) धर (१)-(सं०)-१. धारण करनेवाला, त्यहण करनेवाला, पकडनेवाला, २. पकडा, ३. धारण किए हुए, पकडकर, ४. पर्वत, ४. श्रम्यत, ७. क्रमेराज, कच्छप जो पृथ्वी को शिर पर लिए हैं। म. धरती, पृथ्वी । उ० १. वसन-किंजल्क-धर चक्र-सारंग-टर-कंज-कोमोदकी श्रति विसाला। (वि०४६) म. मम पार्छे धर धावत अधरें सरासन वान। (मा० ३।२६)

धर (२)-दे॰ 'धड़'। उ॰ धरनि धसद्द धर धाव प्रचंडा।

(मा० ६।७१।३)

धरइँ-(सं० धरण, हि० धरना)-पकडती हैं, धरती हैं। उ० ललना-गन जब जेहि घरहूँ घाइ। (गी० ७।२२) घर्ड-धारण करता है, धरते हैं। उ० तपवल सेयु धरह महिभारा । (मा०१।७३।४) घरउँ-१. धार्य करता, २. धारण करूँ । उ० १. जोइ तनु धरुँ तुजुँ पुनि अना-यास हरि जान । (मा०७।१०६ ग) घरकॅ-धारण करता । उ० न्निजग देव नर जोइ तनु धरऊँ। (मा० ७।११०।१) धरत-१. धरते हैं, रखते हैं, २.पकडते हैं,२. धारण करने के समय । उ० १. सुनि चनुकृत सुदित मन मानूहुँ घरत धीर जिह धाइ के। (गी॰ शहम) ३. का सुनि सकुचे कृपाल नर सरीर धरत। (वि०१३४) धरनि (१)-१. धारणा, २. धरना, रखने का भाव। उ० २ हुमुक हुमुक पग धरनि नटनि, लरखरनि सुहाई। गी०१।२७) धरहिँ-(सु घरण, हि॰ घरना)-ध्रते है, पकडते है । उ० एक धर्गेह धनु धाय नाइ सिर वैटहि। (जा०१२) घरहि-धारण वरो, खरो । उ० धरनि धरहि मन धीर वह विरंचि हरिपद सुमिरु । (मा० १।१८४) धरहीं-१. रखते हैं, २ धारण बाने हैं, ३. पमझते हैं, ४. ब्रारोपित करते हैं। उ० २. रूपा सिंधु जन हित तनु घरहीं। (मा० १।१२२।१) ३. चमिक तादि तकि सिपधनु धरही। (मा० शरूरे । १४ ६ निज भ्रयान राम पर धरही । (मा० ७।०३।१) भुगरू-पर्गा, पर्यो, पक्ट लो । उ० कोउ कह तिस्त घरेषु हो भाई। (मा० ३।१८।१) घरह-१. पन्ती, पकडें की, २. पकड़े रिए। उ० २. जानि सनुज भी एठ मन घरहू। (मा०६। १४।४) घरा (१)-(मंभ्यारः) १ काम, २. धारम हिया, उठाया, ३. प्रदू िया। उ० २. ट्राइ माथ पेहि रितनाथ तेहि कहुँ कोपि मृत्यनु पर्वा । सार्व शहराई वा ३ घाट धरा लिमिन देतु किमेल १०(मावर १२ शहर में हिन्द १, आरमी वर,

२ रखकर, ३. पकड़ कर। उ० १. सुनि धरि धरि नृप वेप चले प्रमुदित मन। (जा० ११) धरिश्र-धरिए, धरि-एगा, घरना चाहिए, रखना चाहिए। उ० संसय अस न धरिग्र उर काऊ। (मा० १।४१।३) धरित (१)-(स० धरण)-१. धारण कर, २. पकडकर, थामकर, ३ थामती, प्पकड्ती, गहती । उ० १. श्रतुल मृगराज वपु धरित, वि**द**-रित श्ररि, भक्त-प्रहलाद-श्रहलादकर्क्ता। (वि॰ ४२) धरिवे-धारण करने, धरने । उ० धरिबे को धरनि, तरनि तम दुलिवे को । (ह० ११) धरिहउँ-धारण करूँगा। उ० तुम्हिह लागि धरिहर्डें नर बेसा। (मा० १।१८७।१) धरि-हर्हि-धारण करेंगे, ब्रह्ण करेगे। उ०धरिहर्हि विष्तु मनु-ज तनु तहित्रा। (मा० १।१३६।३) धरिहौ-१. रक्खोगे, २. ध्यान दोगे, ख्याल करोगे। उ० २. जी पै जिय धरिही अवगुन जन के । (वि०६६) धरी-१. रक्खा, धारण किया, २. धरकर, धारण कर, ३. उपस्थित की। उ० १. धरी न काहूँ धीर सब के सन सनसिज हरे। (मा॰ १।८४) ३. घर बात घरनि समेत कन्या ञ्चानि सब श्राग धरी। (पा० ६२) धर-धारण करो, पकडो, रक्खो। उ० सम, संतोप, विचार विमल अति, सतसंगति, ए चारि दृढ़ करि घर। (वि० २०४) घरे-रक्ले हुए, धारण किए हुए, रक्खे । उ० सुख-संदिर स्ंदर रूप सदा उर ग्रानिधरे घनु भायहि रे। (क० ७।२६) घरेडॅ-घारण किए। उ० एहि विधि धरेड विविध तनु ग्यान न गयउ खगेस। (मा० ७। १०६) घरेउ-धारण किया । उ० भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । (मा०७।७२ क) धरेऊ-धरा, रक्खा । उ० कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । (मा० ७। दशर) धरेन्हि-धरे, पकड़े, ब्रहण किए। उ० तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई। (मा०६।७६।२) धरेसि-१. पकड़ लिया, २. पकड़ लेता है। उ० १. कोपि कृदि ही धरेसि वहोरी। (मा० ६।६८।१) धरेहु-रखना, रक्खे रहना, रक्षो । उ०संतत हृद्यं धरेहु मम काजू । (मा०४।१२।४) घरै-१. धारण करता है, धारण कर लेता है, २. धारण करे। धरो-१. रक्खा हुआ, २. पकड़ो, २. रक्खो, ४ रक्ला है। उ० २. कृद्धों 'घरी घरी' धाए बीर बलवान हैं। (क॰ ४।७) धरोइ-रख लिया, रख ही लिया। उ॰ दीपक काजर सिर धरधो, धरधो सु धरधो धरोह । (दी॰ १०६) धरी-१. धरूँ, धारण करूँ, २. धारण करता हूँ। उ० १.विधि केहि भाँति धरौं उर धीरा । (मा०१।२४८।३) धरघो-१. धरता है, धारण करता है, २. रक्खा, ३. धारण किया। उ० १. निज ताल्गत रुधिर पान करि मन संतोप धरधो । (वि० ६२)

धरकत-१. धड़कते हैं, डरते हैं, २. डरते हुए। उ० २.दास तुलसी परत धरनि, धरकत सुकत। (क०६।४६) धरकी-(श्रनु० धड़)-धड़कने लगी, धड़धड़ करने लगी। उ० सुर-गन सभय धक्यकी धरकी। (मा० २।२४१।४)

घरण-(सं०)-१. धारण करनेत्राला, २. थामने या घरने की किया, ३ सेतु, पुल, ४ संसार, जगत ।

धरिंग-(सं०)-डे॰ 'धरगी'।

धरणी-(सं०)-३ प्रय्वी, घरती, २. घारण करनेवाली, ३. शानमन्त्रि युन । ७० १. घतुल यल विपुल विस्तार, विग्रह गौर, श्रमल श्रति धवल धरणी धरामं। (वि॰ ११) धरन-दे॰ 'धरण'। उ० १. तरल-तृप्णा-तमी-तरिण धरनी धरन सरन-भय-हरन करुना निधानं। (वि॰ ४४) २. तिन्हिह धरन कहुँ भुजा पसारी। (मा॰ ६।६८।४)

धरनहार-धरनेवाला, थामने या पकड्नेवाला। उ० धरनी-

धरनहार भंजन भुवन भार । (वि० ३७)

धरनि—दे० 'धरिण'। उ० १ वारिचर-वपुषधर, भक्त-निस्तार-पर, धरनिकृत नाव महिमाति गुर्वी। (वि० ४२) २. वर्म चर्मकर कृपान, सूल सेल धनुपबानधरिन, दलनि दानव दल, रन करालिका। (वि० १६) धरनिहिं— पृथ्वी को। उ० तव ब्रह्माँ धरनिहि समुभावा। (मा० १।१८७।४)

धरेनिधर—(सं० धरेणि — धर)—१. भूघर, पर्वत, २. हिमान् चल, पार्वती के पिता, ३. त्रिकूट पर्वत, ४ शेषनाग, ४ कच्छप भगवान्, ६. राजा, ७. विष्णु, राम, म शिव, ६. पृथ्वी को धारण करनेवाला । उ० १. गुन निधान हिम-वान धरनिधर धुर धनि । (पा०६) २. कन्यादान संकलप कीन्ह धरनिधर । (पा० १४४) ३. तज्यो धीर धरनि, धरनिधर धसकत । (क० ६।१६)

धरनिसुताँ–जानकी ने, सीता ने । उ० धरनिसुर्ता धीरछु धरेउ समउ सुधरमु बिचारि । (मा० २।२८६) धरनि-सुता–(सं० धरिण + सुता)–जानकी, सीता ।

घरनी (१)-दे॰ 'घरणी'। उ० १. तरल-तृष्णा-त्तमी-तरिण धरनी घरन सरन-भय-हरन करुना निघानं। (वि० ४४) धरनीधनि-(सं० घरणी + धनिन्)-राजा, नृप। उ०मनहुँ सरद विधु उभय, नखत धरनीधनि। (जा० ४४)

धरनी (२)-(सं० धरण, हि० धरना)-१ टेर्क, प्रतिज्ञा, २. रहन । उ० १ तुलसी अब राम को दास कहाइ हिये धर

चातक की धरनी। (क० ७।३२)

धरनीधर—दे॰ 'धरनिधर'। उ० ४ तुलसी जिन्हें धाये धुकै धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले हैं। (क० ६।३३) ७. जड़ पंच मिले जेहि देह करी, करनी लखु धौं धरनीधर की। (क०७।२७) ६ सकल धरम धरनीधर सेसू। (मा० २।३०६।१)

धरम-(सं० धर्म)-धर्म, अधर्म का उलटा, न्यायोचित ग्रम और अच्छे कर्म। उ० सपनेहुँ जिन्हकें धरम न दाया। (सा०१।१८१।१) धरमादिक-प्रार्थ, धर्म, काम तथा मोस चार फल। उ० जनु धन धरमादिक तनुधारी। (सा० १।३०६।१)

घरमतील-दे॰ 'धर्मशील'। उ॰ घरमतील पहि जाहि

सुभाएँ। (मा० १।२६४।२)

धरमी-(सं॰ धर्मिन्)-धर्मात्मा, पुरायात्मा, धर्मी। ड॰ करमी, धरमी, साधु, सेवक, विरत, रत। (वि॰ २४६)

धरमु-दे॰ 'धरम'। उ० धरमु जाइ श्ररु बंधु विरोधू। (मा०

રાধ્યાર)

धरमू-दे॰ 'धरम'। उ॰ मागउँ भीख त्यागि निज धरमू। (मा॰ २।२०४।४)

धरेषा-(मं॰ धर्षण)-धर्षित हुआ, सर्दित हुआ, दव गया। उ॰ डोले धराधर-धारि, धराधर धरपा। (क॰ ६।७) धरिष-दवाकर, मर्दनकर, हराकर । उ० रिपुचल धरिष हरिष किंप वालितन यवलपंज । (मा० ७।३४ क)

धरहर-(सं० धरण, हि० धरना)-१. गिरप्नतारी, धर-पकड़, २. सहाय, ध्रवलंब, ध्राश्रय, ३. लढ़नेवालों या सगडा करनेवालों को धर-पकडकर लडाई सगड़ा समाप्त करने का कार्य, बीच-बिचाव, ४. रज्ञा, वाचाव, ४. धैर्य, धीरज।

धरहरि-दे॰ 'धरहर'। उ०३ लरत, धरहरि करत रुचिर जनु जुग फनी। (गी॰ ७।४)

धरा (२)-(सं०)-पृथ्वी, ज्मीन। उ० परम सभीत धरा अकुलानी। (मार्क १।१८४।२)

घराघर—(सं०)—१. वह जो पृथ्वी को धारण करे, २. कूर्म, कच्छप, ३. शेपनाग, ४ विष्णु, ४.पर्वंत, पहाड, ६.धरा-तल। उ० ३.तथा ४.डोले धराधर-धारि, धराधर घरपा। (क०६।७) धराधर—(सं०धरा + धरण)—पृथ्वी को धारण करनेवाले। उ० मरन-विपति-हर धरधरम धराधरन वल-धाम। (स०२२३) धराधरनि—१. पृथ्वी को धारण करनेवालों ने, २. पहाड़ों ने। उ० १. धरा धराधरनि सु साव-धान करी है। (गी० १।६०)

धराइ-१. पकड़ाकर, धमाकर, धराकर, २. धारणकर् । उ० २. जेहि देह सनेह न रावरे सों श्रसि देह धराइ के जाय जियें। (क०७।३८) धराई-धराया, रक्खा, निश्चय किया। उ० राम तिलक हित लगन धराई। (मा० २।१८।३) धरासुर-(सं०)-१. पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, २. भृगु श्रपि। उ० २. भुजदंढ पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो।

(मा० ६। महा छं० १)

धरित (२)-(सं० धरित्री)-धरती, पृथ्वी । धरोहर-(सं० धरण, हि० धरना)-वह वस्तु जो किसी के पास इस विश्वास पर रक्खी हो कि उसका स्वामी जव भी माँगेगा वह मिल जायेगी । थाती ।

धर्ता-(सं० धर्तु)-१. धारण करनेवाला, कोई काम अपने

ऊपर लेनेवाला, २. ऋणी।

घर्म-(सं०)-१ प्रकृति, स्वभाव, किसी वस्तु या व्यक्ति की वह चृत्ति जो उसमें सर्वदा रहे, २. गुण, वृत्ति, ३. छलं-कार शास्त्र के श्रनुसार उपमेय श्रीर उपमान की वह वात जिसके श्राधार पर तुलना की जाती है। ४. श्रम कर्म, पुण्य।कर्म, धरम, सत्कर्म, ४. कर्त्तव्य, फर्ज, ६. संप्र-दाय, मज़हव, पंथ, ७. न्याय, नीति, कानून, ६ उसित श्रनुचित का विचार करनेवाली चित्तवृत्ति, ६ यमराज, धर्मराज, १० धनुप, धनु, कमान, ११. संध्या-तर्पण श्रादि कर्मकांड जो वर्णों एवं श्राश्रमा के श्रनुसार होते हैं। उ०४. श्रुति कह परम धरम उपकारा। (मा० शप्तशा) धर्मज्ञ-(सं०)-धर्म को जाननेवाला, धार्मिक।

धर्मध्वज-(सं०)-पाखंडी, दिखावे का धर्मात्मा, कपटी। उ० धींग धरमध्वज धंधक धोरी। (मा० १११२।२)

धर्मशील-(सं०)-धर्म के श्रनुसार श्राचरण करनेवाला, धार्मिक।

घर्मा-१. दे० 'धर्म', २ धर्मवाला, स्वभाववाला। उ० २. महिप मत्सर कूर, लोभ स्कर रूपं, फेरु छल, दंभ, दंभ , मार्जार-घर्मा। (वि० ४६) धर्मार्थ-(सं०)-धर्म का काम।

धर्मी-(सं धर्मिन्)-१. जिसमें धर्म हो, धर्मात्मा, २. मत या धर्म को माननेवाला, २. विष्णु, हिर, ४. धर्म का आधार।

धर्ष-(सं०)-१. धटता, गुस्ताख़ी, २ असहनशीलता, तुनकमिजाज़ी, २ अधीरता, वेसबी, ४. अपसान, अना-दर, ६. नपुंसक, नामर्द, ७. रोक, द्वाव, म. हिंसा, हत्या, ६. सतीत्व-हरण।

घर्षण-(सं०)-१. अवज्ञा, अपमान, २. द्वाने या हराने का कार्य, २. मदित करना।

घषि-मर्दन करके।

धर्षित-(सं०)-हारा हुआ, मर्दित ।

धव-(सं०)-१. पति, २. एक वृत्तृ।

घवरहर-(?)-मकान के ऊपर वनी मीनार, धौरहरा। घवल-(सं०)-१. त्रवेत, उजला, २. निर्मल, मकामक साफ, ३ सुन्दर, मनोहर, ४. गुण्युक्त। उ० १. कंदु-कर्पूर-त्रपु-धवल निर्मल मौलि, जटा सुर तटिनि, सित सुमन माला। (वि० ४६) २ नवल धवल कल कीरति सक्छ भुवन भरे। (पा० ४३)

धवलिइडॅ-उज्बल कर दूँगा। उ० जस धवलिइडँ भुवन दस चारी। (मा० २।१६०।३)

घसड-धँसी जाती थी। उ० धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा।
(मा० ६।७१।३) धसी-(सं० ध्यंसन)-उत्तरी, पैठीं। उ०
जन्न किंवजा सुनील सेल तें घसी समीप। (गी० ७।७)
धाँके-(सं० धाक)-१. धाक जमा दी, २. आतंक जमाए
हुए, ३. रोव में आ गए। उ० ३. वीर विस्देत वर वैरि
धाँके। (क० ६।४४)

धाइ (१)-(सं॰ धावन, हि॰ धाना)-१ तेज़ी से चली, शीवता से दौढी, २. दौढकर । उ० २. धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । (मा० २।३८।२) घाई - टौर्डा। उ० हरपित जह-तह धाई टासी। (मा० १।१६३।१) घाई (१)-१ दौर्दा,। २. दौडकर । उ० १. सुनि ताडका क्रोध करि धाई। (मा० १।२०६।३) धाड-धावा बोल देता है, चढ़ जाता है। ड॰ वृटत लिख, प्ग डगत लिख, चपरि चहूँ दिसि धाउ। (टो॰ ५२०) घाए-१. दौहे, २ दौहने पर। उ० १. नगर निकट विमान श्राए सव नर ना्री देखन घाए। (गी॰ ७१३=) धाय (१)-(सं॰ भावन)-दोढकर, चलकर। उ० घय साचत मनि विन्तु भुजंग ज्यों विकल घ्रम दले जरा धाय । (वि० मरे) घायडँ-दौढा । उ० निर्भर प्रेम हरपि ट्टि घायर्डें। (सा० ७।=२।२) धायउ−दौटा, दौडा थाता हो । उ॰ मोधवंत जनु धायटं काला । (मा॰ ६। ११११) घायल-टीटा । ड० घम कहि कोपि गगन पर घायन । (मा॰ हाह७।३) धाये-१. डोइने पर, चलने पर, २. चने । उ० १ । तुलसी जिन्हें धापे धुके धरनीधर, थीं। वहानि मों मेर हते हैं। (फ॰ हा३३) घायी-टौद्ता, १थर-टवर फिरता। उ० माहे को फिरत मूद मन घायो। । वि. १११), पाय-दौदा। २० धरनि धमछ् धर धाय मधंदा । (मार् ११०१।३) प्रसह-होदना । उरु मापुनु उठि भाष्ट गई न पापर घरि सब बातह मीता । (मा॰ अध्यक्ष छ १३) पामा-(मं॰ पायन)-१. होइते, भागते, २. ध्यान धरता है, ध्यान करता है। उ० १. जेहि करना
सुनि श्रवन दीन-दुख धावत हो तिज धाम। (वि० ६३)
धाविं —दोड़ते हैं, दौड रहे हैं। उ० राम-राम कि चहुँ
दिसि धाविं। (मा० राम्हा१) धावहीं—दोड़ते हें, दौड़
रहे हैं। उ० ग्रंतावरीं गिह उडत गीध पिसाच कर गिह
धावहीं। (मा० ३।२०। छं० २) धावा—(सं० धावन)—१०
ग्राक्रमण, हमला, चढ़ाई, २. दौड, जल्दी-जल्दी जाना,
३. दौडा, दौडता है। उ० ३. ताहि धरे जननी हि
धावा। (मा० १।२०३।४) धावै—दौड़े। उ० तो कत
मृग जल-रूप विषय कारन निसि वासर धावै। (वि०
११६) धावों—चला जाऊँ। उ० जोजन सत प्रमान ले
धावों। (मा० १।२४३।४)

धाइ (२)-(सं० धात्री)-धाय, दाई।

धाई (२)-दे॰ 'धाइ (२)'।

धाता—(सं० धातृ)—१. ब्रह्मा, विधाता, २. विष्णु,३ पालनेवाला, ४. वनानेवाला, ४. शिव । उ० १. रामिह सजिह तात सिव धाता । (सा० ७१०६।२)

धातु—(सं०)—१ लान से उत्पन्न सोमा, लोहा, चाँदी श्रादि खिजन पदार्थ, २. धारण करने योग्य वस्तु, ३. शंद्ध का मूल, माद्दा, ४ तन्त्व, सार, ४. शरीरस्थ रस, रक्त, सांस, भेद, श्रस्थि, मज्जा श्रीर शुक्र नाम की सात धातुएँ, ६. माला। ३० ६. गुंजावतंस विचित्र, सब श्रँग धातु मवभय-मोचनं। (कृ० २३)

धातुराग-(सं०)-धातुं से निकला रङ्ग, गेरु। उ० सिय इंग लिखें धातुराग, सुमननि भूषन-विभाग। (गी० २। ४४)

धातुवाद-(सं०)-कीमियागरी, ताँबे से सोना बनाना। उ० धातुवाद, निरुपाधि वर, सदगुरु-लाभ, सुमीत। (दो० ४४७)

धान-(सं० धान्य)-१. विना कृटा हुया चावल, २. चावल का पौधा, ३ घ्रनाज । उ० २.देव न वरपिंह धरनीं बए न जामिह धान । (सा० ७।१०१ ख)

धानी (१)-(सं०)-१. स्थान, ठौर, २ धान की पत्ती के रङ्ग का । उ० १ जातुधान धारि धृरि धानी करि डारी है। (ह० २७)

धानी (२)-(सं० धाना)-भुना हुन्या जौ या गेहूँ। धान्य-(सं०)-१. चन्न, गहला। कुछ स्मृतियो के चनुसार खेत में के चन्न को शस्य चौर छिलके सहित चन्न को धान्य कहते हैं, २. धान, बीहि, शालि, ३. धनिया, धना, ४ एक प्रकार का नगरमोथा।

धामं-दे० 'धाम'। धाम-(सं०)-१. घर, भवन, स्थान, त्र २ वेंकुंट, ३ देश, ४. खाध्रय, ४. तेज, प्रभा, टीप्ति, ६. गिरा, ७. समाव, म. धुएय चेत्र, देवालय, मंदिर, ६. शक्ति, १० जन्म, ११. किरण, १२. ध्रवस्था, १३. गित, १४. विष्णु, १४. शोभा, १६. समुद्द । उ० १. साधक कलेस सुनाइ सय गौरिद्दि निहोरत धाम कां। (पा० ३६) धामहिं-धर को। उ० कवहुँ न जात पराये धामहिं। (छ० ४)

 वाला। धामदा-चैक्ंठ देनेवाली, धाम देनेवाली। उ० राम धामदा पुरी सुँहात्रनि । (मा० १।३४।२)

घामा-दे॰ 'धाम'। उ॰ १ लूटर्हि तस्कर तव धामा। (वि॰ १२४)

धामिनी-१. धामवाली, घर बनानेवाली, २ स्थान करने-वाली, ३ रहनेवाली, ४. गमन करनेवाली, दौडनेवाली। उ० ४. मिलित जल पात्र अज-युक्त हरि चरन रज, बिरज वरवारि त्रिपुरारि सिर-धामिनी। (वि० १८)

घामू-दे॰ 'धाम'। उ॰ १६ मायाधीस ग्यान गुन धामू।

(मा० १।११७।४)

धाय (२)-(सं० धात्री)-दाई, बच्चों को दुध पिलाने-वाली स्त्री ।

धार-(सं०)-१. जल म्रादि का प्रवाह, बहाव, २. हथियारों का तेज ग्रंश, किनारा, ३ किनारा, छोर, ४ फ़ौज़, ४. दिशा, घ्रोर, तरफ, ६ गंभीर, गहरा, ७. ऋण, कर्ज़, ८ प्रांत, प्रदेश, ६. नोक, श्रनी, कोर, १०. रेखा, लकीर । उ० १. पुरजन-पूजोपहार सोभित ससि-धवल धार। (वि० १७) ४. जमकर धार किधौ वरित्राता । (मा० शहश्राष्ठ)

धारग्-(सं०)-१ धारने की ग्रवस्था, ब्रह्ग, त्रवलंबन, रखना, २ रत्त्रण, ३ कर्ज़ लेना, ४ घारण करनेवाला। धारणा-(सं०)-१ बुद्धि, विषयों को ब्रह्ण करनेवाली बुद्धि, २. मन की स्थिरता, विश्वास, ३. स्मरण, चेत, ४. उत्साह, ४. भ्रष्टांग योग में की एक स्थिति जिसमें मन में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई विचार नहीं आता।

**धारन–दे० 'धारगा'। उ० ४ धरम धुरीन सु-धीर-धर धारन** वर पर-पीर । (स० ३०६)

धारना-दे० 'धारणा' । उ० ४. ध्यान, धारना, समाधि, साधन-प्रवीनता । (क० ७।६२)

धारमिक-दे० 'धार्मिक' ।

धारा (१)-(सं०)-१. धार, जलप्रवाह, २. घोड़े की चाल-३ समूह, समुदाय, ४. उत्कर्ष, उन्नति, ४ चलन, रीति। उ० १ मध्य धारा विशद विश्व ग्रमिरामिनी। (वि० १८) ३. चतुरगिनी धनी वहु धारा। (मा० ६।७६।१) धारा (२)-(सं॰ धार)-किसी हथियार का तेज़ भाग जिससे

काटा जाता है।

धारि (१)-(सं० धारा)-१ फौज़, सेना, २ डाकुओं का समूह, ३ मंड, समूह, ४. धारा, प्रवाह, बहाव। उ० १. बादिका उजारि, अन्छ-धारि मारि, जारि गढ़। (क॰ शरन) २ धाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति। (ক০ ৩া৩২)

धारि (२)-(सं० धारण, हि० धारना)-१. धारण करके, २. कर्ज़ लेकर के। धारिश्र-धरिए, रखिए। उ० भयउ समउ ग्रव धारित्र पाऊ। (मा० १।३१३।४) धारिवे-धारण करने, पकड़ने । उ० कठिन कुठार धार धारिवे की धीरताहि। (क॰ १।१८) धारिहैं-स्वर्खेंगे। उ॰ पुर पाँउ धारिहें उधारिहें तुलसी हूं से जन। (गी॰ २१४१) धारी (१)-(सं० धारण)-धारण की, धारण किया। उ० विकल वश-विमल्-गुण्-गेह-नर देह-ब्रह्मादि-सुर-सिद्ध-संकोच धारी । (वि०४३) धारे-१. रक्खे हुए हैं, २.धारख किया । उ०१.जिनको पुनीत वारि धारे सिर पै पुरारि । (क०२।६) धारेड-धरा, रक्ला । उ० भूपति सुरपति पुर पग्ने धारेड । (मा० २।१६०।१) घारै-धारण करे । उ० तुलसी कोटि तपनि हरे, जो कोड धारे कान । (वै० २१)

धारिनि-(सं० धारिणी)-१ धारण करनेवाली, २. पृथ्वी. धरती, ३ ऋपने ऊपर लेनेवाली । उ०

लीला बपु धारिनि । (मा०) १।६८।२)

धारी (२)-(सं० धारिन्)-धारण करनेवाला, जिसने धारण किया हो। उ० मस्म तनुभूषण्ं, व्याव्रचर्स्माग्वरं, उरग-नरमौलि-उरमालधारी। (वि० ११)

धारी (३)-(सं॰ धारा)-१. सेना, फौज़, २ समृह, मुंड, ३. रेखा, लकीर । उ० १. थकित भई रजनीचर ेधारी ।

(मा० ३।१६।१)

धारै-धाराएँ हैं, घाराएँ। उ० धारेँ वान, कुल धनु, भूषन जलचर, भॅवर सुभग सब धाहैं। (गी० ७१३)

धार्मिक-(सं०)-१ धर्मशील, धर्मात्मा, पुरवात्मा, २ धर्म संवंधी, धर्म का ।

धार्मीक-दे॰ 'धार्मिक'। उ० १. जयति धार्मीक-धुर धीर रघुवीर ! गुरु-मातु-पितु बंधु-बचनानुसारी । (वि० ४३)

धार्य-(सं०)-धारणीय, धारण करने योग्य।

धावन–(सं०)–१ वेगपूर्वक गमन, दौडना,**२ दूत, हर-**कारा, ३. गति, फिराव। उ० २. सो सुप्रीव केर लघु धावन । (मा० ६।२३।४)

धाहें-(?)- ज़ोर से चिल्लाकर रोता, धार्वे देता। उ० जिन्ह रिप्र मारि सुरारि-नारि तेइ सीस उधारि दिवाई धाहैं।(गी० ७१३)

धिक-(सं० धिक्) धिक्कार, लानत, २. फटकार । धिग-१. धिक्कार है, २ फटकार, ३. व्यर्थ। उ० १. साँचेहु सुत वियोग सुनिवे कहँ धिग विधि मोहि जिल्लायो।

(गी० २।४६) ३, धिग जीवनु रघ्नवीर विहीना। (मा०

धी-(सं०)-बुद्धि, श्रकल, समक । उ० सरनागत तेहि राम के जिन्ह दिय धी सिय-रूप। (स॰ १८४)

धीग-(सं ॰ डिंगर)-१ गॅंवार, असभ्य, २ हटा-कटा, पुष्ट, ३ जार, उपपति, ४. पापी, कुमार्गी । उ० ४. अपनायो तुलसी सो धींग धमधूसरो । (क० ७।१६)

धीम-(सं॰ मध्यम)-धीमा, सुस्त, श्रालसी, मंद ।

धीय-(सं ॰ दुहिता)-बेटी, पुत्री। उ० धीय को न माय, वाप पूत न सँभारही। (क० ७।१४)

धीर (१)-(सं०)-१ जिसमें धैर्य हो, जो जल्द घयरा न जाय, २. वलवान, ताकतवर, ३ विनीत, नम्र, ४.गंभीर, ४ मनोहर । उ० १. साँवरे गोरे सरीर, धीर महावीर दोक। (क॰ ११२१) धीरौ-धेर्यवान भी। उ॰ दे॰ 'धीरै'।

धीर (२)-(सं० धेर्य)-धेर्य, धीरज, ढारस, संतोप, सव। र्धारे-धेर्य को । उ० तुलसी सुनि सौमित्रि-यचन सब धरि न सकत धीरी धीरै। (गी० ६।१४)

घीरज-(सं॰ धेर्य)-धीरता, चित्त की स्थिरता, धेर्य। धीरजहि-धीरज को, धैर्य को । उ० उर धीरजहि धरि. जन्म सफल करि। (गी० २।१६)

घीरजु-दे॰ 'घीरज'। उ॰ मुनि महिमा सुनि रानिहि घीरख आयउ। (जा॰ म॰)

धारता-(सं०)-१. चित्त की स्थिरता, मन की दृइता, धैर्य, २. शिष्टता, ३. प्रतिज्ञा । उ० १. सीय विलोकि धीरता भागी । (मा० १।३३८।३)

धीरन्ह-धीर पुरुषों, विवेकी पुरुषों। उ० धीरन्ह के मन विरति दढाई। (मा० ३।३६।१)

घीरा-दे॰ 'धार' (१)। उ० १. सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। (मा० १।४१।४)

धुग्राँ-(सं॰ धून्र)-१. धूम, धुँग्राँ, २. नाश, विनाश, ३ सुदी, ४ सृत्यु, मरण, ४ दुकड़े-दुकड़े होना। उ० २. धुर्त्रा देखि खरदूपन केरा। (मा॰ ३।२१।३)

धुंघ-(सं॰ धृत्र + श्रंध)-श्रॅंधेरा, मैलापन, धुँघलापन, २. श्रंधा।

धुकधुकी-(त्रनु॰ धुक धुक)-१. घवराहट, छाती का धुक-धुक करना, २. छाती, कलेजा ।

धुकि-(त्रनु० धुक)-मपटकर, जल्दी से । उ० वाधि लकुट पट फेरि वोलाई सुनि कल वेनु घेनु धुकि घैया । (कृ० १६)

धुकै-(ग्रनु॰ धुक) १ कॉपता है, २. मुकता है। उ० १. तुलमी जिन्हें घाये धुकै घरनीघर, घोर घकानि सों सेरु हत्ते हैं। (क॰६।३३)

धुज–(सं०–ध्वजा)-पताका, ध्वजा, फंडा। उ० तोरन कज्ञस चॅवर धुज विविध बनाइन्हि। (पा० ६७)

धुजा–दे० 'घुज' । उ० कदिल ताल वर धुजा पताका । (मा० ३।३८।१)

धुनं (१)-(सं०धंनुम, हि० धुनकी, हि० धुनना)-१ लगन, किसी काम को निरंतर करते रहने की प्रवृत्ति, २. मन की तरंग, मौज, २. चित्त, ज़्याल, फिक्र।

धुन (२)-(सं॰ ध्वनि)-ग्रावाज, नाट, ध्वनि ।

धुन (२)-(स०)-कॉपने की किया, कंपन । धुन्इ-युनता है, पीटता है। उ० जो जह सुन्इ धुनइ सिरु सोई। (मा॰ २।४६।४) बुनत-१. हिलते हें, कॉपते हें, २ टंकोरते हैं, धनुष की डोरी पर मारते हैं, ३ धनते हैं। ड॰ २. निकट नियंग, संग सिय सोभित, करनि धुनत यु तीरू। (गी० शहरू) धुनहिं-धुनते हैं। उ० देखि निपाद निपाद यस धुनिह सीस पछताहि। (मा० २।६६) धुना-पीटा, पटका । उ० पुनि पुनि कालनेनि सिरु धुना । (मा॰ ६।४६।२) धुनि (१)-(सं॰ धनुस्)-१. धुनकर, पीट कर, २. सिर मारकर, २. कॅपाकर, ४. अनुनय-निनय कर, ४० मन की तरंग। ३० ६. कोमल सरीर, गर्मार घेटन, सीम युनि युनि रोवही। (वि० १३६) शुनेइ-राना, पीटा। द० चप मनेहु लिख धुनेट सिरु पापिनि दीन्द्र कुटाउ । (मा०२।०३) धुनेक-पीटा, पटका, भुना। ट० यति विपाट पुनि पुनि मिर धुनै ऊ। (मा०६।६२।३) धुन (२) (मं॰ ध्यति)-१ व्यवाज्, नाद, ध्यनि, २. घाराप, गृह धर्म, सरालय, ३. गांच्य में शब्दों के नियत घणीं ये दौरा में सुचित होनेवाले घर्ष की घरेचा जब प्रसंग में नियाननेपाले धर्थ में विशेषना होती है तो उसे

'र्यान' पा 'युनि' कहने हैं। ट० १ यनिष्टि स्वयस्मि यहु

काज गगन भइ अस धुनि। (पा० ८६) ३. धुनि अवरेब कवित गुन जाती। (मा० १।३७।४)

धुनि (३)-(सं०)-नदी।

धुरधर-(सं०)-१ प्रकांड, बहुत बडा, २ अक्खड, ३. मस्त, ४ आधार, भार ढोनेवाला, धुरी धारण करनेवाला, ४. गाडी या हल आदि खींचनेवाला, ६ प्रधान, नेता, मुखिया, अगुआ, ७ एक राचस का नाम जो प्रहस्त का मंत्री था । उ० ४. धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा । (मा००।४।३) धुर-(सं० धुर)-१. गाडी या रथ आदि का धुरा, २ शीर्ष या प्रधान, ३. बोस्त, भार, ४. आरंभ, शुरु, ४. जुवा, ६. जुनीन की एक माप, ७ सटीक, ठीक, म. इढ़, पक्का, ६. अवधि, १० अंत, किनारा, ११. जड, मुख्य। उ० २. धर्मधुर धीर रघुवीर भुजवल-अतुल, हेलया दिलत भू भार भारी। (वि० ४४)

धुरधनि-(सं० धुर + धन्य)-धन्य, बहुत बढ़े-चढ़े। उ० गुन निधान हिमवान धरनिधर धुरधनि। (पा० ६)

धुरा-(सं० धुर्)-१ धुर, त्रज्ञ, गाड़ी या रथ की धुरी, २. भार, बोम।

धुरा-छोटा धुरा, लकड़ी या लोहे का छोटा डंडा जिस पर गाडी के पहिए घृमते हैं।

ष्ठुरीण-(सं०)-१. वोक्त सँभालनेवाला, ष्ठुरी को धारण करनेवाला, २. सुख्य, प्रधान, ३. धुरंधर, दिगाल, ४. साहसी, ४. ऋगुञ्चा, श्रद्यगण्य ।

धुरीन-दे० 'धुरीख'। उ०१० धरम धुरीन विषय रस रुखे। (मा० २।४०।२) २ वीर धुरीन धरे धनुभाधा। (मा० २।६६।१)

धुवाँ-(सं॰ धृम्र)-१ धुत्राँ, धूम, २. नाश, खंढ खंढ होना, नप्ट-भ्रप्ट होना।

धूत-(सं॰ धूर्त)-धूर्त, कपटी । उ॰ धूत कही, अवधूत कही, रजपूत कही, जोलहा कही कोऊ। (क॰ ७।१०६)

धूति—१ ठगई, धूर्तता, कपट, २ पलट देना, २. ठग करके, धूर्तता करके, छल से, ४ ठग, धोला दे। उ० ४ तुलसी रघुवर सेवकहि, सके न कलिजुग धृति। (दो० ८७) धृतिहीं—ठगुँगा।

भूप-(सं०)-१. देव पूजन में सुगंधि के लिए गुगाल, श्रगर, कपूर, चंदन श्रादि गंध द्रव्यों को जलाकर उठाया हुश्रा धुश्रा, सुगंधित धूम, २. श्रातप, धाम, २. सग्ल निर्यास। ड०१.श्रचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धृप दीजे। (वि० ४७)

धूम-(सं०)-१. घुर्झा, धूम्र, २ कोलाहल, हल्ला, शोर, ३. प्रसिद्धि, जनरव, ग्रहरत, १ समारोह, भारी श्रायो-जन, १. उपड्व, उत्पात, ६ चारों श्रोर सुनाई देनेवाली चर्चा। उ० १ होइ कुर्त सुप्त के, ज्यों पावक में धूम। (गी० २६८) ६. भिर भुवन सकल कल्यान धूम। (गी० १।१६) धूमड-धुर्याभी। उ० धूमड तजह सहज कर्ष्याई। (मा० १।१०।१)

धूमकेतु-(सं०)-१. घमि, जिसकी पताका धूम है। २. पुच्छल ताग, २. केतु बह, ४. शिव, ४. एक राजस जो नवण की सेना में था। उ० २. केवाँ व्योम बीधिका

भरे हैं भूगि धूमयेतु । (क० शश)

धूमकेत्-दे॰ 'धूमकेतु'। उ० १. वृष्णिकुल-कुमुद-राकेस राधारमन कंस-वंसाटवी-धूमकेतू। (वि० ५२)

धूमधुज-दे० 'धूमध्वज'।

धूमेध्वज-(सं०)-श्रमि, धूम ही है ध्वजा जिसकी। उ०

दूहन इव धूमध्वज, वृष्भ-यानं । (वि० १०)

धूरि—(सं० धूलि)—धूल, मिट्टी, रंज । उ० वाल-विभूषन वसन वर, धृरि-धृसरित ग्रंग । (दो० ११७) धूरिधानी— धूल की ढेर, नष्ट, वर्बाद । उ० जातुधान धारि धूरिधानी करि डारी है । (ह० २७)

धूरी-दे॰ 'धूरि'। उ० सिर धरि गुर पद पंकज धूरी।

(सा० १।३४।१)

धूर्जेटि-(सं०)-सहादेव, शिव।

धूर्त-(सं॰)-१. सायावी, छली, चालवाज, २. वंचक, २. जुजारी, ४. धतूरा, कनक, ४. साहित्य में शठ नायक का एक भेद।

धूसर-(सं०)-१ धूल के रङ्ग का, मटमैला, २ धूल लगा हुआ, धूल से भरा। उ० १ धूसर धूरि भरें तनु छाए। (मा० १।२०३।१)

धूसरित-(सं०)-१ धूसर किया हुन्ना, धूल से मटमैला, ्र धूल से भरा। उ० २ वाल विभूषन वसन धर, धूरि-'धूसरित र्म्नगा (प्र० ४।३।१)

धृत-(सं०)-१. धारण किया हुआ, अहण किया हुआ, २. धरे या पकड़े हुए, ३. निश्चित, स्थिर या ठहराया हुआ, ४. पतित, गिरा हुआ। ३० २.धत वर चाप रुचिर कर सायक। (मा० ६।११४।१)

धृति-(सं०)-१. धैर्य, धीरता, ढाइस, मन की स्थिग्ता, ठहराव, २ सुख, ३ योग विशेष। उ०१ धति सम

जावनु देइ जमावै । (मा० ७।११७।७)

घृष्ट—(सं०)—१ उद्धतं, ढीठ, गुस्ताखं, २ निर्लंज्ज, बेहया, ३. साहित्य में नायक का एक भेदं। वह नायक जो श्रप-राध करता जाता है, पर छुल कपट से बार्ते बनाकर • नायिकां के पीछे भी लगा रहता है।

ू चेइ-(स० ध्यान)-ध्यान करके, सुरति लगाकर । उ० सेइ न घेइ न सुमिरि के पद प्रीति सुधारी । (वि० १४८) धेनु-(सं०)-१ गाय, २ दूध देनेवाली गाय, ३ पृथ्वी । उ० १. बाँधि लक्कट पट फेरि बोलाई सुनि कल बेनु धेनु धुकि धेया । (कृ० १६) २. बसन कनक मनि धेनु दान बिप्रन्ह दिए । (जा० २१२) धेनुहि-धेनु को । उ० लरी सेव सुर धेनुहि त्यागी । (मा० ७।११०।४)

धेनुमति-दे 'धेनुमती'। उ० पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा।

(मा० १।१४३।३)

घेनुमती-(सं०)-गोमती नदी।

वेतू-दे॰ 'धेनु'। उ० १: सुनु सेवक सुरतर सुरधेनू। (मा॰ १११४६११)

धैया-दौद पदी, धाई । उ॰ बाँधि लक्कर पर फेरि योलाई

ं सुनि कल बेनु धेनु धुकि घेया । (कु० १६)

धैयै-(सं०)-धीरज, धीरता, श्रत्यग्रता, उतावला न होने ्का भाव।

धेहै-(सं० धावन)-दौढ़ेगा, धावेगा। उ० कनक-पुरी भयो भूप विभीषन, बिदुय-समाज विलोकन धेहै। (गी०

र।४०) घेहौ-दौडोगे । उ० छगन-मगन घॅगना खेलिहौ मिलि इमुक-इमुक कब घेहो । (गी० श⊏)

धोइ—(सं० धावन, हि० धोना)—धोकर । उ०पद कमल धोइ
चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहो । (मा० २।१००। छं०१)
घोएँ—धोने से । उ०छ्टइ मल कि मलहि के धोएँ । (मा०
७।४६।३) घोए—धोया, साफ किया। उ० जिन्ह एहिं वारि
न मानस घोए । (मा० १।४३।४) घोषो—साफ किया,
धोया । उ० करम-कीच जिय जानि सानि चित चाहत
छटिल मलहि मल धोयो । (वि०२४४) घोषे—दे० 'घोए'।
घोल—दे० 'घोखा'। उ० १ भाइहु लाबहु घोख जनि
आज काज वह माहि। (मा० २।१६१)

धोखहुँ-धोखे में भी। उ० कृपा, कोप, स्ति भायहूँ घोखहुँ, तिरहेहुँ राम तिहारेहि हेरे। (वि० २७३) धोखा-(सं० धूकता = धूतता)-१. छल, भुलावा, टगा, २. दूसरे के छल द्वारा उपस्थिति श्रांति, मिध्या प्रतीति, २. भूल-चूक, गलती, ४ निराशा, ४ संदेह, ६. मृगतृष्णा। धोलं-धोखे से, अनजाने में। उ० जिमि धोखें मद्पान कर सचिव सोच तेहि भाँति। (मा० २।१४४) धोखेउ-धोखे से भी, धोखे में भी। उ० तुलसी जाके वदन ते घोखेउ

निकसत राम। (वै० ३७)

धोखो-दे॰ 'घोखा' । उ० १ तुलसी प्रसु मूठे जीवन लिंग समय न घोखो तैहा । (गी० ३।१३)

धोबी—(सं० धावन, हि॰ घोना)-एक जाति जिसका काम कपढ़े घोना है। रजक। उ० घोबी कैसो कूकर न घर को न घाट को। (क० ७।६६) सु० घोबी कैसो कूकर— घोबी के कुत्तें सा, जिसका घर पर या घाट पर कहीं भी ठिकाना न हो। व्यर्थ इधर उधर घूमनेवाला। उ० दे० 'घोबी'।

धोरी-(सं० धौरेय)-१. धुरे को उठानेवाला, भार उठाने-वाला, २ बैल, ३ श्रेष्ठ पुरुष, ४ गाड़ी में श्रागे चलने-वाला बैल । उ० १ धीन घरमध्वज घंघक घोरी । (मा० १।१२।२) ३ नृप दोड धरम धुरंधर धोरी । (गी०।१०२) घौं-(सं व अथवा, हि व दंव, दहुँ)-१ एक अन्यय जो ऐसे प्रश्नों के पहले लगाया जाता है जिनमें जिज्ञासा का भाव कम ग्रौर संशय का श्रिधिक होता है। २. ग्रथवा, ३ एक शब्द जिसका प्रयोग ज़ोर देने के लिए ऐसे परनों के पहले 'तो' या 'भला' खर्थ में होता है जिनका उत्तर काकु से 'नहीं' होता है । ४. किसी वाक्य के पूरे होने पर उससे मिले हुए प्रश्न वाक्य का आरंभ सूचक शब्द जो 'कि' का अर्थ देता है। ४. विधि, आदेश आदि के पहले केवल ज़ोर देने के लिए ग्रानेवाला एक शब्द । ६. तो, ७. ध्रुव, निश्चय, म भी। उ०१ कृपा सो धौं कहाँ विसारी राम ? (त्रि॰६३) ६ जड पंच मिलै जेहि देह करी, करनी लखु धौ धरनीधर की। (क० ७।२७)

धौज-(सं० ध्वंजन)-१. दौट-धूप, धाव-धूप, दौटना-धूपना, २ व्याकुलता, धवराहट, ३.विवेचना, विचार, परिशीलन । उ० १. एक करे धौज, एक कहै काढ़ी सौंज। (क० ४।१८) २. एक कार्द सौज, एक धौज, करे कहा हु है।

(क० ६।६)

धौत-(सं०)-धोया हुम्रा, साफ, शुद्ध, परिष्कृत ।

धौर-(सं॰ धोरण, हि॰ धौरना)-दौडने, दौडना। उ० तुत्रसी निन्हें घाय धुकै धरनीधर, धौर धकानि सों मेरु हले हैं। (क॰ ६।३३)

घीरहर-(1)-भवन का वह जपरी साग जो बहुत ऊँचा संभे की तरह हो, श्रीर जिस पर चड़ने के लिए सीड़ियाँ यनी हो। घरहरा, सीनार। उ० धुवाँ के से घौरहर देखि तून भूलि रे ! (वि० ६६)

वील (१)-(सं० धवल) सफेद, उज्वल । उ० मानों हरे तृन चारु चरें वगरे सुर धेनु के घोल कलोरे । (क० ७।१४४)

धील (२)-(त्रनु०)-थप्पह, चीटा।

ध्याइवे-ध्यान करने। उ० ध्याइवे को, गाइवे को, सेइवे सुमिरिवे को। (गी० २।३३) ध्याव-घ्यान करते हैं। ध्यान लगाते हैं, भजते हैं। उ० कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। (मा० ६१९ १३१७) व्यावहिं—ध्यान करते हैं। उ० निस्ति वासर ध्याविह गुनगन गाविह जयित सिच्चदानंदा। (मा० १।१८६।२) ध्यावहीं-ध्यान करते हैं। उ० जे ब्रह्म अजमहैतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं । (मा० ७।१३। छ०६)

ध्याता-(सं ध्यातृ)-१. ध्यान करनेवाला, २. विचारक, सोचनेवाला।

ध्यान-(सं०)-१.मानसिक प्रत्यत्तीकिरण, श्रंतःकरण में उप-स्थित करने की क्रिया या भाव, २. चिंतन, मनन, सोच-विचार, ३. स्मृति, याद, ४. बुद्धि, समम, ४. चित्त को चारों त्रोर से हटाकर किसी एक पर स्थिर करने की किया। घटांग योगमें इसका भी स्थान है। ६. भावना, विचार, ख्याल, ७. ज्ञात वस्तु का पुनर्स्मरण। उ० १. जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। (मा० ७१४२)

घ्याना-दे॰ 'ध्यान' । उ० तव संकर देखेड धरि ध्याना । (मा० शहहार)

ध्यानि-(सं० ध्यानिन्)-ध्यानी, सुनि, साधू, ध्यान लगाने-पाला। उ० सोइ ज्ञानी सोइ गुनी जन, सोई दाता प्यानि। (वै० ४६)

भानी-दे॰ भ्यानि । उ॰ तव बोला तापस वग ध्यानी। (मा० १।१६२।३)

ध्येय-(सं०)-ध्यान करने योग्य, स्मरणीय।

भूवँ-भूव ने । उ० १ भव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । (मा० १।२६।३) ध्रुव-१ पङ्गा, दृढ़, श्रद्यत, सदा एक स्थान पर रहनेवाला, २. नित्य, अनीश्वर, ३. श्राकाश, ४. पर्वत, ४ खंभा, ६. बरगद का पेड़, ७ विष्णु, हरि, म् शिव, ६. ध्रवतारा जो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, १०. प्रसिद्धं भक्त जो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा उत्तान पाद की सुरुचि और सुरीति नाम की दो स्त्रियाँ थी। सुरुचि से उत्तम श्रीर सुनीति से धुव पैदा हुए। राजा सुरुचि पर अधिक स्नेह रखते थे जिसका फल यह हुआ कि ध्रुव का अपमान होने लगा श्रीर वे घर से निकलकर जंगल में तप करने लगे। श्रंत में भगवान् ने दर्शन दिया श्रौर इनके नाम से एक ध्रुवलोक वनाकर उसमें इन्हें अवस्थित कर दिया। वाद में घर लौटकर ध्रुव ने ३६००० वर्ष तक राज्य किया और उसके वाद श्रपने लोक में निवास करने लगे। विष्णु के प्रसिद्ध भक्तों में इनका नाम लिया जाता है। उ० १ सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। (मा० १।- प्रशः) ६. वंदन वंदि, ग्रंथि विधि करि, ध्रुव देखेंड। (पा० १४६) १०. ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासू। (मा० १।१४२।२)

श्र-दे० 'ध्रव'। उ० १०. रामकथा बरनी न बनाइ, सुनी न कथा प्रह्लाद न भ्रू की। (क० ७। मन)

ध्वंस-(सं०)-नाश, च्य, हानि।

ध्वज-(सं०)-१. ध्वजा, पताका, २. निशान, चिह्न, ३. छोटी छोटी मंडी, ४. दर्प, वमंड। उ० १. चौके परें चारु कलस ध्वज साजिह । (जा० २०४)

ध्वजा-दे० 'ध्वज' ।

ध्वजी-(सं० ध्वजिन्)-पताकाधारी, चिह्न धारण करने-वाला।

ध्वनि-(सं०)-शब्द, नाद, स्वर ।

ध्वात-(सं०)-ग्रंधकार, श्रॅधेरा । उ० वैराग्याम्बुजभास्कंर घघन ध्वांतापहं तापहम् । (मा० ३।१। रलो० १)

ध्वेहीं-(सं० धावन)-१. धोऊँगा, २. धुलवाऊँगा । उ० तौ जननी ! जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वेहीं। (गी० रा६२)

नंदरि-(मं॰ मृत्य, हि नांच)-नाचते हैं। नँचहीं-दे॰

नें :-(मं०)-१. धानद, एपं, २. सन्चिनांद, परमेरवर, ३. उसमानुनार नी निधियों में से एक, ४. विष्यु, ४. लटका, प्रम, ६. गोक्न है गोपों के सुविया जिनके यहाँ कृष्ण मन्त में बार पाने गये थे। नंद की की का नाम यशोदा था। ६ महामा पुर के मौतेले माई। उ०६ सुनि रेपि उद्यो में: यो नाहर, नियो पर पुधर दशह । (फ़ु॰ नंदकुमार-(सं०)-नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । उ० सहित सहाय तहाँ यसि थय जेहि हदय न नंदकुमार । (वि॰

नंदनंदन-(सं०)-नंद के पुत्र, श्रीकृत्या। उ० तुम सकुचत कत हों हीं नीके जानति, नंदनंदन हो निपट करी सर्द्ध । (कु० ३६)

नदन-(मं०)-१. श्रानंद देनेवाला, २. इद के उपवन का नाम, ३ एक प्रकार का विष, ४. शिव, महादेव, ४. जयका, ६. विष्णु, ७. एक प्रकार का अस्त्र, म. **मेघ**,

बादल, १. एक वर्ण वृत्त । उ० १. या ४. संकर सुवन भवानी नंदन । (वि०१)

नंदललन-श्रीकृष्ण, नंद के पुत्र। उ०-तुलसिदास नंदललन लित लिख रिस क्यों रहति उर-ऐन। (कृ० १४)

नंदललाऊ-(सं० नंद + लालक)-नंदलला भी, नंदलाल भी, कृष्ण भी। उ० तुलसिदास ग्वालिनि श्रति नागरि, नट नागर मनि नंदललाऊ। (कृ० १२)

नंदमुवन-कृत्ण, नंद के पुत्र। उ० तुलसिदास अब नंदमुवन-

हित। (कु०३७)

नंदिनी—(सं०)—१. कन्या, पुत्री, २ रेगुका नामक गंध द्रव्य, ३ उमा, ४. गंगा, ४. ननद, ६. दुर्गा, ७ तेरह श्रवरों का एक छंद, म विशष्ट की कामधेनु जो सुरिम की कन्या थी। दिलीप ने इसी गौ की सिंह से रचा की श्रीर इसी की श्राराधना करके उन्होंने रघु नामक पुत्र प्राप्त किया। ६. पत्नी। उ० १. दास नुलसी सभय बदित मयनंदिनी। (क० ६।२१)

नंदी-(सं० नंदिन)-१. ध्य का पेड़, २. बरगद, ३. शिव

का बैल, ४. श्रानंद्युक्त, प्रसन्न ।

नंदीमुख-(सं०)-एक आभ्युदायिक श्राद्ध जो पुत्रजन्म, विवाह आदि मंगल अवसरों पर किया जाता है। वृद्धि श्राद्ध। उ० नंदीमुख सराध करि, जातकरम सब कीन्ह। (मा० १।१६३)

नः-(सं०)-हमें, हम सब को । उ०सीतान्वेपण तत्परी पथि-गती भक्तिप्रदी तो हि नः । (मा० ४।१। रजो० १)

न-(सं०)-१. उपमा, २. रत्न, ३. सोना, हेम, ४. नही, मत, निषेधवाचक शब्द । उ० ४. लोकहुँ बेद न श्रान उपाऊ । (मा० १।३।३)

नइ (१)-(सं० नव)-नवीन, नृतन, नया। उ० नित नइ श्रीति राम पद पंकज। (मा० ७।१४।४)

नइ (२)-(सं० नय)-नीतिवान, नीतिज्ञ।

नइ (३)-(सं० नमन)-१. सुक गई, २ सुककर। नई (१)-दे॰ 'नइ (३)'। उ० १. सोहत सकोच सील नेह नारि नई है। (गी० शम३) नए (१)-(सं० नमन)-मुक गए, नव गए। उ॰ हारे हरष होत हिय भरतहि, जिते सकुच सिर नयन नए। (गी० १।४३) नया (१)-(सं नमन, हि नयना)-१ भुका हुआ। २ भुके। नये (१)-१. मुके, २. मुके हुए। नयो-(सं० नमन)-१. मुक गया, मुका, २ मुकाया, ३. प्रणाम किया, नमस्कार किया। उ० १ प्रेम पुलकि पहि-चानि के पदपदुम नयो है। (गी० ६।१०) ३ रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो । (मा० ६। प्रश छुं० १) नवं (१)-(सं० नमन)-नवेगा, नवता है, दबता है। उ० बिनय न मान खगेस सुनु ढाटेहि पह नव नीच। (मा० ४।४८) नवड्-नवता है, सुकता है, नीचे आता है। नवहिं-सुक जाते हैं। उ० लता निहारि नवहिं तर्-साखा। (मा॰ १।८१।१) नवहीं-नत होते हैं, सुकते हैं, विनम्र होते हैं। उ० सुनि रघुबीर परसपर नवहीं। (सा० २११०८१२)

नई (२)-दें० 'नइ (१)'। उ० प्रीति पपीहा पयद की प्रगट

नई पहिचानि । (दो० २८६)

नउनियाँ-(स॰ नापित, हि॰ नाऊ)-नाइन, नाई की स्त्री। उ॰ नैन विसाल नउनियाँ भौं चमकावह हो। (रा॰ म)

नए (२)-नवीन, नूतन। उ० कौसिक वसिप्ठहि पूजि पूजे राउ दे अंवर नए। (जा० १४३)

नक (१)-(?)-रात, निशा।

नक (२)-(सं० नासिका)-नाक, नासिका ।

नकवानी-(सं० नासिका + पानीय)-नाक में पानी, नाक में दम। उ० दे० मु० 'नकवानी श्रायों'। मु० नकवानी श्रायों-नाक में दम हो गया। उ० तिन रंकन को नाक सँवारत हों श्रायों नकवानी। (वि० ४)

नकीव-(भ्रर०)-बंदीजन, भाट, चारण। उ० योलत पिक नकीव गरजनि मिस मानहुँ फिरति दोहाई। (कृ०

**३२)** 

नकुल-(स॰)-१. नेवला, २ महादेव, ३. पांढवों में से एक, ४ निवंश, जिसके कुल में कोई न हो। उ॰ १. नकुल सुद्रसन द्रसनी, छेमकरी चक चाप। (दो॰ ४६०) नक्खत-दे॰ 'नचत्र'।

नक्र-(सं०)-घड़ियाल, मगर। उ० नक्र-रागादि-संकुल-संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प-वीची-विकारम्। (वि०

**ধ**坏)

नत्तर्त्र-(सं०)-चंद्रमा के पत्त में पडनेवाले तारों का समूह या गुच्छ । ये अहों से भिन्न हैं। इनकी संख्या २७ मानी गई है। इनके स्थान से शुभ अशुभ समय का ज्योतिप में पता लगाया जाता है।

नख-(सं०)-१ नाखून, नखर, २. एक गध द्रव्य, ३. एक प्रकार का फल। उ०१ विकट अुकुटि, वज्र दसन नख, बैरि-मदमत्त-फुंजर-पुंज-कुंजरारी। (वि० २८) नखिन्ह-नखों से, नाखूनों से। उ० नखिन्ह लिलार विदारत मयऊ। (मा० ७१६८)

नखत-१ दे॰ 'नचत्र', २ तारे। उ० २ मनहुँ सरद विधु उभय, नखत धरनी धनि। (जा० ४४)

नखतु-दे॰ 'नचत्र'। उ॰ सुटिनु सुनखतु सुघरी सोचाई। (मा॰ १।६१।२)

नखिस्ख-(सं० नखिशख)-नख से शिखा तक, पूरे शरीर में। उ० हॅसत देखि नखिसख रिस न्यापी। (मा० १। २७७।३)

नग-(सं०)-जो गमन न करे। १ पर्वत, २ वृत्त, ३ सात की संख्या, ४ सर्प, ४ सूर्य, ६ नगीना, रत्न, मिण, ७. संख्या। उ० ६. सोभासिध-संभव से नीके नीके नग हैं। (गी० २।२७)

नगन (१)-(सं० नग्न)-नंगा, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो। उ० जोगी जटिल श्रकाम मन नगन श्रमंगल वेप। (मा० ११६७)

नगन (२)-(सं० नगण)-पिंगल णास्त्र के शतुसार तीन लघु श्रचरों का एक गण।

नग-फॅंग-(सं॰नम् +?)-नंगे, बदमारा । उ० हो भले नग-फॅंग परे गड़ीवे अब एक गड़त महरि-मुख जोए । (ह०११) नगफनियाँ-(सं॰ नाग + फए)-सर्प के फन की आकृति का एक शाभूपण जो कान में पहना जाता है। उ० विकट भुकुटि सुखमानिधि ग्रानन व्ल कपोल काननि नग-फनियाँ। (गी॰ ११३६)

नगर-(सं॰)-शहर, पुर, नगरी। उ० नगर गाउँ पुर श्रागि लगाविह। (सा॰ १।१८३।३)

नगर-दे॰ 'नगर'। उ० दीखं मंथरा नगर बनावा। (मा० २।१२।९)

नग्न-(सं०)-नंगा, वस्त्रहीन।

नचत-(सं॰ नृत्यं, हि॰ नाच)-नाचते हैं, नाचता है।

नचाइ-नाच नचाकर । उ० छाँडिह नचाइ हाहा कराइ ।

(गी० ७१२) नचाइहि—नचावेंगी । उ० निगा नाँग किर
नितिह नचाइहि नाच । (व० २४) नचायो-नचाया,
धुमाया । उ० करतल ताल वजाइ ग्वाल-जुवितन तेहि
नाच नचायो । (वि० ६८) नचाव-१. नचाता है, नृत्य
कराता है, २. धुमाता है, फिराता है । उ० १. भूपित
उडगन तिवत धनु जनु वर वरिह नचाव । (मा० १।
३१६) नचावइ-नचाते हैं । उ० भृतुट विलास नचावइ
ताही । (मा० ११२००१३) नचावत-नचाते हैं । उ० नट
मरकट इव सबिह नचावत । (मा० ४१७१२) नचावतीनचाती हैं । उ० चुटकी बजावती नचावती कौसल्या माता।

(गी० ११२०) नचावहिं—नचाते हें, नचाया करते हैं । उ०
किव उर अजिर नचाविह वानी । (मा० ११९०११३)
नचावा-नचाया, नचाया है । उ० जेहि वह वार नचावा
मोही । (मा० ७११६१३)

नचावनिहारे-नचानेवाले। उ० विधि हरि संभु नचावनिहारे। (मा० २।१२७।१)

नछ्य-१ दे॰ 'नच्त्र', २. तारा, २. नच्त्र विशेष, हस्त नच्त्र। उ०२. के दिग दून नछ्त्र हिन तुलसी तेहि पद लीन। (स०२२१)

नट-(सं०)-१. कौतुकी, तमाशा करनेवाला, तमाणा दिखाने याला, २. जाद्गर, २. एक राग जो तीसरे पहर गाया जाना है, २. नाचनेवाला, ४. नाटक में श्रभिनय करने-याला। ट० ४. तुलसिटास ग्वालिनि श्रति नागरि, नट नागर मनि नंदललाऊ। (कृ० १२)

नटन-(नं० नट)-१. नाचते हैं. २ वहाना करता है, अस्वी-कार करता है। उ० १. कृजत विहरा नटत कल मोरा। (मा० ११२२७)२)

नटन-नाचना, नृत्य करना। उ० घट वट लट नट नादि वह, गुड़मी रिट्न न जान। (म० ४७६)

नटनागर-१. नाचन से चतुर, चतुर, विलाटी, २ कृट्ण । नाचने में चतुर होने के कारण ही कृष्ण का नटनागर नाम है। ३० २. कवी ज़ ! क्यों न कहे कुबरी जो बरी मटनागर लेरि हडाबी। (क० ७१३४)

नटने (१) (मं॰ नर्जन)-नाचना, नृत्य करना। उ॰ भूपनि माँउनि, छाँह मों फिलप्रनि, नटनि, हठि लग्नि। (ग्री॰ ११२४)

राहेंत'(२) (संव नर)-इन्सार, प्रार्माहित । नर्ड प्रसंध) १ जार हमें सुत्रवार की स्टी, २. बेरसा, संबंध ए २ नाच नहीं हम सहित समाजा। (साध्य नटैया-(?)-गर्दन, गला । उ० जवे जमराज रजायसु तें, मोहि. ले चलिहें भट वाधि नटैया । (क० ७१४१)

नत:-प्रणाम करता हूँ।

नत-(सं॰)-नवा हुआ, मुका हुआ, नम्र, दीन। उ॰ बोल को अचल, नत करत निहाल को ? (वि॰ १८०)

नतपाल-शरणागत को पालनेवाले, शरणागतवत्सल, शरण में ब्राए के रचक । उ० वाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है। (ह० २१)

नतपालक-दे॰ 'नतपाल'।

नतपालु-दे॰ 'नतपाल'।

नतर-(दे॰ 'नतु')-नहीं तो, श्रन्यथा। उ॰ नतरु बाँम भिल वादि विश्रानी। (मा॰ २।७१।१)

नित-(सं०)-१. प्रणाम, नमस्कार, २. विनय, विनती। उ० १. पितुपद गहि हि कोटि नित विनय करव करजोरि। (मा० २।६४)

नतु-(सं० न + हि० तो)-नहीं तो, अन्यथा। उ० नतु और सवै विप वीज वये इर-हाटक काम दुहा नहि कै। (क० ७।२३)

नतो-नमस्कार करता हूँ। नतोऽहं-में नमस्कार करता हूँ। उ० सर्व श्रेयस्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। (मा० १।१। रलो० ४)

नधुनियाँ—(सं० नाथ, हि० नाथना)—नाक में पहनने की छोटी सी नथ या वाली। उ० रुचिर चिद्यक, रद अधर मनोहर, लिलत नासिका लसित नधुनियाँ।(गी० ११३१) नट्—(सं०)—वड़ी नदी या ऐसी नदी जिसका नाम पुल्लिंग-वाची हो। उ० सब सर सिंधु नदीं नद नाना। (मा० २।१३८)

नहीं-निद्याँ, सरिताएँ। उ० नदीं कुतर्क भयंकर नाना। (मा० ११३८) नदी-(सं०)-दरिया, सरिता, तटिनी।

नदीश-(सं० नदी + ईश)-समुद्र, जलिष । नदीस-दे० 'नदीश'। उ० सत्य तोयनिधि कंपति उदिष पयोष्ठि नदीस । (मा० ६।४)

निनग्रउरें-(१)-निहाल, नाना के घर। उ० पटए भरतु भूप निम्मयुरे । (मा० २।१८।१)

नपुसेव-(सं०)-१. नामर्द, हिजड़ा, क्लीव, २. ढरपोक, कायर । उ०१. पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोई । (मा० ७।८७ क)

नर्फारि-(फ़ा॰ नर्फ़ारी)-तुरही, शहनाई। उ॰ भेरि नफीरि वाज सहनाई। (मा॰ ७।७६।४)

नवीन-दे॰ 'नदीन' । नवीने-नए, नवीन । उ॰ काटत हीं पुनि भए नवीने । (मा॰ ६।६२।६)

नर्याना-(स॰ नर्यान)-नर्यान, नया, नृतन। उ० नेम पेम निज निपुन नर्याना। (मा॰ २।२३४।२)

नभ-(सं०)-१. आकाश, श्रासमान, २ पंचतत्तों में से एक, ३. श्राश्रय, श्रामार, ४. सावन का महीना, ४. निकट, पास, ६. मेघ, बादल, ७. शिव, शंकर, म पानी, जल, ६. श्रवरक, १०. हिंसक, ११. सूर्य। उ० १. ईपर-र्यास समस्ति, त्रिपथ लनस्ति नभ-पाताल-धरनि। (वि० २०)

नमग-(मं०)- धाकागचारी, उद्नेताला, पद्यी।

नभगनाथ-(सं०)-दे० 'नभगेस'। उ० नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। (मां० ७।७०।३)

नभगामी-दे॰ 'नभग'। उ० पायहु कहाँ कहहु नभगामी। (मा० ७१४।२)

नभगिरा-माकाशवाणी। उ० सुनि नभगिरा सती उर सोचा। (मा० १।४७। क)

नभगेस-(सं ० नभगेश)-पित्यों के स्वामी, गरुड। उ० रासः राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। (मा० હાર૧)

नभचर-(सं० नभश्चर)-१. पत्ती, चिढ़िया, आकाश में उड़्नेवाले जीव, २. बादल, ३ हवा, ४. देवता, गंधवे श्रीर; ब्रह, स्रादि।, उ० १. जलचर थलचर नभचर नाना। (मा० शश्र)

नभवानी-(स॰ नभवागी)-म्राकाशवागी। उ॰ मंदिर माक भई नभवानी। (मा० ७१९०७।१)

नम (१) (सं॰ नमस्)-१ नमस्कार, २. श्रन, श्रनाज, ३. वज्र, गाज, ४. यज्ञ, मख, ४. स्तोत्र, स्तुति, ६. त्याग, विरक्ति ।

नम (२)-(फ्रा०)-तर, गीला।

नमत (१)-(सं०)-१. प्रसु, स्वामी, २. नट, नर्तक, ३ धूम, धुर्आं। उ० १. जयित वैराग्य-विज्ञान-वारांनिधे

नमत नर्मद पाप-ताप-हत्ती । (वि० ४४)

नमत (२)-(सं॰ नमन, हि॰ नमना)-१. सुकते हैं, नम-स्कार करते हैं, २. प्रणाम करते ही। उ०२, जयति श्रुति-कीर्ति-वल्लभं सुदुर्लभ सुलभ नमत नर्भद्-भक्ति-सुक्ति-दाता। (वि० ४०) नमाम-नमस्कार करता हूँ। उ० जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमाम है। (मा० ७। १३। छं० १) नमामि-नमस्कार करता हूँ। उ० नमामि मक्त वत्सलं । (मा० ३।४। छं० १) नमामी-दे० 'नमामि'। रिपुस्दन पदकमल नमामी। (मा० १।१७।१) निमिहै-निमत हो जायगा, मुक जायगा।

निमत-(सं०)-सुका हुआ, नत, नम्र । उ० वैठि निमत

मुख सोचित सीता। (मा० २।४८।१)

नम्र-(सं०)-१. विनीत, जिसमें नम्रता हो, २. नमित, कुका हुआ, ३ दीन, ४ लजित । उ० १. वाहिज नम्र देखि

मोहि साई । (मा० ७।१०५।३)

नय (१)-(सं०)-१. नीति, २. नम्रता, ३ विष्णु, ४. न्याय, र धर्म, ६. दूत, ७. नेता, म. नवीन, नया। उ० १ नय परमारथ स्वारथ सानी। (मा० रार४४।२) र. नय नगर बसाए बिपिन कारि। (गी० २।४६) नयसानी-नीतियुक्त, नीतिपूर्णं। उ० भगति विवेक विरति नय-सानी। (मा० शरधाव)

नय (२)-(सं० नद)-नटी, सरिता।

नयन (१)-(सं०)-१. नेत्र, लोचन्, आँख, दृष्टि, नजर, २. दूज, दितीया, ३ आँखें दो होती हैं, अतः इनसे दो का भी बोध होता है। उ०ू १. इंदु पावक-भानु-नयन मर्दन मयन, ज्ञान गुण-ग्रयन, विज्ञान रूपं। (वि०११) २ रवि हर दिसि गुन रस नयन, मुनि प्रथमादिक वार । (दो० ४४८) नयनिह-१. नयूनो का, श्राँखों का, २ श्राँखों से। उ० १. नयनिन्ह को फल विसेप ब्रह्म श्रगुन सगुन वेप।

(गी०७।७) नयननि-र्झांखों से । उ० जे हर हिय नयननि कवहुँ निरखे नही अघाइ। (मा० २।२०६)

नयन (२)-(?)-एक प्रकार की मछ्ली।

नयनगोचर-(सं०)-समन्त, जो श्राँखों के सामने हो। नयनपट-(सं०)-पलक, आँख की पलक। उ० एकटक रहे नयनपट रोकी। (मा० १।१४८।३)

नयनव त–घाँखवाला । उ० नयनवंत रघुवरहि विलोकी ।

(मा० रा१३६।१)

नयना-दे॰ 'नयन (१)'। उ०१. प्रभु सोभा सुख जानहि नयना । (मा० ७।८८।२)

नयनी-- श्रांखवाली । उ० सोउ मुनि ग्यान निधान सृग-नयनी विधु मुख निरखि। (मा० ७११४ ख)

नयपाल-नीति का पालन करनेवाला। उ० खग मृग मीत पुनीत किय, बनहु राम नयपाल । (दो ४४२)

नयवान-नीतिवान, नीतिज्ञ । उ० सगुन सत्य सिस नयन गुन, अवधि अधिक नयवान् । (प्र० ७।७।३)

नया-(सं॰ नव, फा॰ नौ)-नवीन, नृतन, ताज़ा।

नये (२)-'नया' का बहुवचन।

नरं-दे० 'नर'। उ० ६. नौमि नारायणं नरं करुणायनं ध्यान पारायर्ण ज्ञान मूलम्। (वि० ६०) नर- (सं०)-१. पुरुष, मर्द, श्रादमी, २. मनुष्य, मानव, ३. श्रर्जुन, पार्थ, ह विष्णु, ४ शिव, ६ धर्मराज ग्रौर दत्त प्रजापति की कन्या से उत्पन्न एक ऋपि जो ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। नारायण इनके बढ़े भाई थे। सहस्र-कवची दैत्य ने तप से सूर्य भगवान् को प्रसन्न करके वर माँग लिया था कि मेरे शरीर में हज़ार कवच हों। जब कोई हज़ार वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक-एक कवच टूटे परन्तु कवच टूटते ही शत्रु भी मर जाय। उसे मारने के लिए सत्ययुग में नर-नारायण का अवतार हुआ। एक भाई हजार वर्ष तक युद्ध करके मरता श्रीर दूसराँ उसे मंत्र द्वारा जिला देता श्रीर स्वय हजार वर्ष लड़कर दूसरा कवच तोडकर मरता, पर पहला इसे जिलाकर फिर वैसा ही करता। इस तरह करते-करते जब केवल एक कवच बच रहा तो वह भाग-कर सूर्य में लय हो गया श्रीर नर नारायण बद्दीनारायण में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ जो गर्भ से ही कवच धारण किए था। नर नारायण ने अर्जुन श्रौर कृष्ण होकर उसे मारा। उ०१ जगवहु नर सर सरि सम भाई। (मा० ११८१७) ६. नर नारायण सरिस सुभाता। (मा० १।२०।३) नरहि-आदमियो को, पुरुपों को । उ॰ समय परे सु-पुरुख नरहि लघु करि गनिय न कोइ। (स॰ ६२६) नराः-नर का बहुवचन। उ॰ त्वदंत्रि मूलये नरा । (मा० ३।४। छ० ७) नराणा-१ मनुष्यो में, २. मनुष्यो को । उ० १. भजतीह । लोके परे वा नराणां। (मा० ७।१०मा छ० ७।) नरेपु-मनुष्यो में।

नरक-(सं०)-१. दोज़ख़, जहबुम। पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार वह स्थान जहाँ पापी मनुष्यों की चात्मा फल भोगने के लिए भेजी जाती है। मनु ऋषि के अनुसार इनकी संख्या २१ है। २. मल, पुरीप, ३. बहुत अपवित्र श्रीर गंदा स्थान। उ०१ नरक श्रधिकार मम घोर संसार-तस-कृप किंह । (वि० २०६) नरकहु-१. नरक भी, २. नरक में भी। उ० १. सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी। (मा० ११२६११) २. सुख संपति की का चली नरकहु नाहीं होर। (हो० ६४) नरकै-नरक को, नरक में। उ० प्रतिग्राही जीवे नहीं, दाता नरके जाय। (दो० ४३३) नरका-दे० 'नरक'। उ० १. कल्प-कल्प भरि एक-एक नरका। (सा० ७१९००।२)

नर्कु-दे॰ 'नरक' । उ॰ १. सरगु नरकु अपवरगु समाना।

(मा० राश्रशाध)

नरकेशरी-(सं०)-विष्णु के एक अवतार जिनका नाम नृसिंह या नरसिंह था। प्रह्लाद के पिता हिरण्यकशिपु का वध इन्होंने किया था।

नरकेसरी-दे॰ 'नरकेशरी'। उ॰ राम-नाम नरकेसरी कनक-कसिषु कलिकाल। (मा॰ १।२७)

नरत-(सं॰ नरत्व)-मनुष्यत्व, मानवता ।

नरदेव-(सं०)-१. राजा, नृप, भूपाल, २. वाह्मण, ३. मनुष्य रूप में देवता राम। उ० ३. जयति सुनि देव नर-देव दशरत्य के, देव सुनि वद्य किए अवधवासी। (वि० ४४)

नरनाय-(सं०)-राजा, नृप । उ० तव गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ । (मा० १।३४१)

नरनायक-(सं०)-राजा, नृप । उ० जनक नाम तेहि नगर वसे नरनायक। (जा० ६)

नरनारायण-(सं०)-नर श्रोर नारायण नामक दो ऋषि जो द्वापर में श्रुर्जन श्रोर कृग्ण रूप में पैटा हुए। दे० 'नर'। नरनागयन-दे० 'नरनारायण'। उ० नरनारायण की तुम्ह दोऊ। (मा० ४।१।४)

नरनारी-श्रर्जुन (नर) की स्त्री द्योपटी। उ० वसन वेप राग्दी विसेपि लखि विरदाविल मुरति नरनारी। (कृ०६०) नरपति-(सं०)-राजा, नृप। उ० नरपति सकल रहिंह रुख ताकें। (मा० २।२४।१)

नरपाल-(सं०)-राजा, नृप।

नरपालू-दे॰ 'नग्पाल'। उ॰ विवरन भयउ निपट नरपालू। (मा॰ २।२६।३)

नरम्-(फा॰ नम्)-मृदु, कोमल, मुलायम।

नरलोक-(सं०)-मृत्युलोक, संसार । उ० नाम नरलोक पाताल कोउ कहत किन । (क० ६।४१)

नरवइ-(सं॰ नर + वर)-मनुष्यों में श्रेष्ठ, राजा। उ॰भयउ न होहहि, है न, जनक सम नरवह। (जा॰ ७)

नगर्हर-(सं०)-१. दे० 'नरकेगरी', २. तुलसीदास के गुरु नगर्हरदान, ३. नग रूप से लीला करनेवाले भगवान् रामचंद्र। ३० ६.नरहरि विष् प्रगट प्रहलादा। (मा० २। २६४१३)

नगर्गा-दे॰ 'नगरि'। उ० २. लंकिए चलेट सुमिरि नर-र्ह्या। (मा॰ शक्षात्र)

गरेश-(मर)-गजा, मृप, भूप।

सरें 4-दें व 'तरेंग'। देव व्याद्यी जानकी, जीते नरेंस देस-देस थे। (एक शर्भ) नरेंन ए राजा की। देव परिजन दुरुक मिला प्रकोट सरेमिष्ट । (जाव १२=)

मन्त्र के 'मन्द्र'। उ० एई तुल्मीदास पर्यो मतिमंद्र सदार नाम् । (मा० ०११)

नरेसू-दे॰ 'नरेश'। उ॰ सिचव बिरागु बिबेकु नरेसू। (मा॰ २।२३४।३)

नरो-नर, पुरुष, मर्द । उ० स्वारथ श्री परमारथ हू को नहिं

कुंजरो नरो। (वि० २२६)

नरों-(?)-म्रागे या पीछे का चौथा दिन, नरसों। उ॰ म्राजु कि कालिह परों कि नरो जब जाहिंगे चाटि दिवारी को दीयो। (क॰ ७।१७६)

नर्क-दे० 'नरक' ।

नर्तक-(सं॰ नर्त्तक)-नाचनेवाला, नट। उ॰ दंड जितन्ह कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। (सा॰ ७१२२)

नर्तकी-(सं० नर्तकी)-नाचनेवाली स्त्री, रंडी, वेश्या। उ० माया खलु नर्तकी बिचारी। (मा० ७।११६।२)

नर्म-(सं॰ नर्मन्)-१ परिहास, क्रीड़ा, खेल, हॅसी, २. कल्याण, कुशल, ३. श्रानंद, हर्ष, खुशी। उ॰३. धर्म वर्म नर्मद गुण्यामः। (मा॰ ३।११। छं॰ ८)

नर्मद-(सं०)-१. सुख देनेवाला, श्रानंददायक, २. दिक्षगी-वाज, मसखरा। उ० १. धर्म वर्म नर्मद गुण्यामः। (मा०

३।११। छुं० म)

नल-(सं०)-१ निषध देश के चंद्रवंशी राजा वीरसेन के पुत्र एक राजा। ये विद्वान तथा सुंदर थे। विशेषतः घोडों की परीचा तथा उनके संचालन में ये बढ़े दच्च थे। इनका विवाह दमयंती से हुआ था। २. नरकट, ३. कमल, सरोज, ४ राम की एक सेना का बंदर जिसने समुद्र लाघने के लिए पुल बनाया था। कहा जाता है कि इसके हाथ द्वारा पानी में रक्खा हुआ पत्थर एक ऋषि के शाप से कभी नहीं द्वाता था। यह विश्वकर्मा का पुत्र था। ४० यदु के एक पुत्र का नाम। उ० ४. तब सुशीव बोलाए ध्रंगद नल हनुमंत। (मा० ४।२२)

निलन-(सं०)-१. कमल, पद्म, २. पानी, ३. सारस । उ० १. अलकें कुटिल, ललित लटकन अू, नील निलन दोउ

नयन सुहाए। (गी० १।२०)

निलर्न.—(सं०)—१. कमिलनी, २ कुमुदिनी, २. कमलों का समूह,४ ऐसा देश जहाँ कमल बहुत श्रिधिक होते हों। उ० १ कबहुँ कि निलनी करह विकासा। (मा० ४।६।४) नलु—दे० 'नल'। उ० १. सकृत प्रवेस करत जेहि श्रासम विगत-विपाद भए पारथ नलु। (वि० २४)

नव (२)-(सं०)-१. नया, नवीन, २. सुंदर् । उ० १. रयाम्-नव-तामरस-टाम्-सुति वपुप-छवि, कोटि-मदनार्क

च्यगित प्रकाराम् । (वि॰ ६०)

नव (३)-(सं०)-१. नो, श्राठ श्रीर एक, २. नव व्याकरण।
उ० १ सात द्वीप नव खंड लों तीनि लोक जग माहि।
(वै० ४०) नवगुन-(सं० नवगुण)-नव प्रकार के गुण।
शम, दम, तप, शौच, घमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा
श्रस्तिकता। उ० नवगुन परम पुनीत तुम्हारें। (मा०
११०-२१४) नवग्रह-(सं०)-फिलत ज्योतिप में सूर्य, चंद्र,
मंगल, शुध, गुर, शुक्र, शिन, राहु श्रीर केतु ये नवग्रह।
उ० नवग्रह निकर श्रनीक बनाई। (मा० ७१२७१३) नवद्वारपुर-ऐसा नगर जिसमें ६ हार हों। शरीर। शरीर में
२ श्रीत, २ कान, २ नाक, १ मुख, १ गुद्रा तथा १
मूप्रेन्द्रिय, वुल ६ द्वार हें। उ० नवमी नवहारपुर बिस

जेहि न आपु भल कीन्ह । (वि० २०३) नवनिद्धि—दे० 'नविधि'। उ० अष्टिसिद्ध नवनिद्धि भूति सब भूपति भवन कमाहिं। (गी० ११२३) नविधि—दे० 'निधि'। नवरस—(सं०)—काव्य के नौ रस। श्रंगार, करुण, हास्य, रौद, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत। उ० तौ नवरस, पटरस-रस हुआनरस ह्व जाते सब सीठे। (वि० १६६) नवसत—दे० 'नवसप्त'। उ० सो समौ देखि सुहाचनो नवसत सँवारि सँवारि। (गी० ७१६) नवसप्त— (स०)—नौ और सात, १६ श्रंगार। पूर्ण श्रंगार। उ० नवसप्त— (स०)—नौ और सात, १६ श्रंगार। पूर्ण श्रंगार। उ० नवसप्त— (स०)—नौ और सात, १६ श्रंगार। पूर्ण श्रंगार। उ० नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनी। (मा० १। ३२२। छं० १) नव-सात—दे० 'नवसप्त'। उ० संग नारि सुकुमारि सुभग सुिं राजित बिन भूषन नव-सात। (गी० २।१४)

नवजर-दे॰ 'नवज्वर्'। उ॰ तुलसी कान्ह बिरह नित नव

जर जरि जीवन भरिबे हो। (कु० ३६)

नवजल-प्रथम वर्षा का पानी। उ० मनहुँ मीनगन नवजल

जोगा। (मा० शरहधार)

नवज्वर—(सं०)—नवीन ज्वरं, चढ़ता हुआ बुख़ार।
नवधा—(सं०)—नव प्रकार की। उ० नवधा भगति कहउँ
तोहि पाहीं। (सा० ३।३४।४) नवधामिक—(सं०)—नी
प्रकार की भक्ति। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन,
श्रर्चन, बंदन, सख्य, दास्य श्रीर श्रात्म-निवेदन।

नवनि-१. सुकना नवना, नम्न होना, २ सुकाव। उ० १. तैसेई स्नम-सीकर रुचिर राजत मुख तैसिए ललित

अकुटिन्ह की नवनि। (गी० ३।४)

नवनीत-(सं०)-सक्खन, माखन। उ० संत हृदय नवनीत समाना। (मा० ७।१२४।४)

नवनीता-दे॰ 'नवनीत'। उ॰तव मिथ काढ़ि लेइ नवनीता।

(मा० ७१९ १७ म्म) नवम-(सं०)-नवाँ, जो गिनती में नवाँ हो। उ० नवम

सरल सब सन छलहीना। (मा॰ ३।३६।३) नवमी-(सं॰)-चांद्र मास के किसी पत्त की नवी तिथि। उ॰ नवमी नवद्वारपुर बसि जेहि न श्रापु भल कीन्ह।

(वि०२०३) नवल-(सं०)-१. नया, नवीन, २ सुंदर, मनोहर, ३. श्रनोखा, ४. उज्ज्वल, ४. जवान, युवा। उ०१ पूँछत कहत नवल इतिहासा। (मा०४।२८।३) ४ सुजस-धवल, चातक नवल! तुही सुवन दस चारि। (दो०

नवला-(सं०)-नवीन स्त्री, तरुणी। उ० का घूँघट मुख मूँदह

नवला नारि। (ब० १६) नवावहिं – नवाते हैं, नवा रहे हैं। उ० प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं। (मा० ७।३३।२) नवावों – नवाऊँ, मुकाऊँ, मुका दूँ। उ० का बापुरो पिनाकु मेलि गुन मंद्र मेरु नवावों।

(गी॰ ८७) नवीन-(सं॰)-१.नया, नूतन, हाल का, २. विचित्र, अपूर्व, श्रनोखा, ३. तरुण, जवान । उ०१. गावन लगे राम कल

कीरति सदा नवीन। (मा० ७।४०)
नव्य-(सं०)-नया, नवीन। उ० दिन्यतर दुकूल भन्य, नन्य

रुचिर चंपक चयं। (गी० ७१४)

नश्वर-(सं०)-१ नष्ट होनेवाला, जो नष्ट होने के योग्य हो, मिथ्या, २ हिंसक, विनाशी।

नष्ट-(सं०)-१. जिसका नाश हो गया हो, जो वरवाद हो गया हो, २. जो समाप्त हो गया हो ग्रोर दिखाई न दे, ३ ग्रधम, नीच, पापी, ४ दरिद्र, निर्धन, कंगाल, ४. व्यर्थ, वेफायदा । उ० ३. नष्टमति, दुष्ट ग्रति, कष्ट रत, खेदगत। (वि० १०)

नस-(सं॰ स्नायु)-नाड़ी, त्राँत, त्रॅतड़ी, शरीर के तंतु या रक्तवाहिनी नालिकाएँ। ड॰ श्रस्थि सैल सरिता नस

जारा। (मा० ६।१४।४)

नसाइ-(स॰ नाश)-१ नष्ट हो, विगढ़े, २ नष्ट होकर, विगडकर । उ० १. सोइ वत कर फल पावै श्रावागमन नसाइ। (वि॰ २०३) नसाइहि-विगड जायगा, नप्ट हो जायगा। उ० काजू नसाइहि होत प्रभाता। (मा० ६। ६०।३) नसाई-१ विगडे, नष्ट हो, २ नष्ट कर दी, ३ विग-डने से। उ० २. भलो कियो खल को निकाई सो नसाई है। (क॰ ७।१८१) नसाउ-दे॰ 'नसाई'। उ॰ ३ तिनर्हि लागि धरि देह करीं सब, डरों न सुजस नसाउ। (गी० ४। ४४) नसाऊ-दे॰ 'नसाई'। उ॰ १ म्रजसु होड जग सुजसु नसाऊ। (मा० २।४१।१) नसाए-१ नाशकर, २. नाश किया। उ०१ सियर्निदक श्रव श्रोघ नसाए। (मा० १।१६।२) नसाती-नष्ट होता, वर्वाद हो जाता। नसाना-नष्ट होता है, खराब होता है। उ० स्वारथरत परलोक नसाना। (मा० ७।४१।२) नसानी-नष्ट हो गई, बिगड़ी, नाश हुई। उ० काम क्रोध बासना नसानी। (वै० ६०) नसाय-दे 'नसाई'। नसावा-१. नारा करनेवाला, २ नाश किया, विगाड़ा, लो दिया। उ० १. तपु सुख-प्रद दुख दोप नसावा। (मा० १।७३।१) नसावै-१. नप्ट हो संकती, २ मिटे, नाश हो। उ० १. चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपति नसावै। (वि॰ १२३) नंसावों-नष्ट करता हूँ। उ० तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों रिट रिट जनम नसावौं। (वि० १४२) नसाहि-नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उ॰ सुनत नसाहि काम मद दंभा। (मा० १।३४।३) नसाहीं-नाश हो जाते हैं। उ० पर सपदा विनासि नसाहीं। (मा० १।१२१।१०) नसै-नष्ट हो, नाश को प्राप्त हो । नसैई-नाश हो जावेंगे, नष्ट होंगे। उ० वंधु समेत प्रानवल्लभ पद परिस सकल परिताप नसैहैं। (गी० ४।४१) नसैहौ-नाश करूँगा। उ० श्रव लों नसानी श्रव न नसेहों। (वि० १०४)

नसावन-नाश करनेवाला। उ० काम कोह मद मोह नसा-वन। (मा० ११४३।३) नसावनि-नाश करनेवाली। उ० सरजू सरि कलि कलुप नसावनि। (मा० १११६।१) नस्वर-दे० नश्वर'। उ० १. नस्वर रूप जगत सव देखहु

नस्वर-दर् **नरवर । ७० 7.** गरेनर हृद्यँ विचारि । (मा० ६।७७)

हृद्य विचारि (सार्वे (स्वार्वे)) नहिलू (सं विचार्वे) एक् रस्म जिसमें वर की हजामत बनती है, नाखून कार्ट जाते हे और उसे मेंह्दी आदि लगाई जाती है। उ० नहिलू जाइ करावह बैठि सिंहासन हो। (रा० ६)

नहत-(सं॰ नद्ध, हि॰ नाधना)-नाधता है, जोतता है, कातता है, कातता है। उ॰ पसु ली पसुपाल ईस चाँधत

होरत नहत । (वि॰ १३३) नहते-नाधते, जोतते, काम में लगाते। उ० तो जमश्रट साँसति-हर हमसे वृपभ खोजि सोजि नहते। (वि० ६७) नहिकै-नाधकर, जोतकर। उ० नतु श्रीर सबै विप बीज बये हर-हाटक काम दुहा नहि के। (क॰ ७।२३) नहे-नधे, जुते, जुड़े। उ॰ सोइ सींचिवे लागि मनसिज के रहँट नयन नित रहत नहे री। (गी०

नहरनी-(सं॰ नख + हरणी)-नाखून काटने के लिएप्रयुक्त एक श्रोजार । उ० कनक चुनिन सो लिसत नहरनी लिए कर

हो। (स० १८)

नहाइ-(सं० स्नान, हि० नहाना)-१ नहाकर, स्नान करके, २. रोग से मुक्त होने पर नहाकर । उ० २. सगुन कुसल करयान सुभ, रोगी उठ नहाइ। (प्र० ४) नहात-नहा रहे थे। उ॰ जाना मर्मु नहात प्रयागा। (मा॰ २।२०८।३) नहाने स्नान किया। उ० सविधि सितासित नीर नहाने। (मा० २।२०४।२) नहावा-स्नान किया। उ० सकल सौच करि राम नहावा। (मा० २। ६४।२) नहाई। - स्नान करते हे। उ० ते सुकृती मन मुदित नहाहीं। (मा० १।४१।३) नहाहू-नहा लो, नहात्रो। उ० तात जाउँ बलि वेगि नहाइ। (मा० २।४३।१) नह्यो-नहाना, नहाया। उ० ज्रिन को लालची चहीं न दृध नह्यो हीं। (वि० २६०) नहारू (१)-(?)-१. याज, २. ताँत, २. चाम का दुकडा। उ० २. मारसि गाइ नहारू लागी। (मा०

नहारू (२)-(सं० नरहरि, हि० नाहर)-वाघ, व्याव्र । नहिं-दे॰ 'नहीं'। उ॰ पाप संताप घनघोर संस्रति दीन, अमत जगयोनि, नर्हि कोपि त्राता । (वि॰ ११)

नहिंन-नहीं । उ० रामचरन तिज निर्हन त्रान गित । (वि०

१२८)

निहियर-(सं० मातृगृह, हि० मेहर)-पीहर, मैका। नहीं-(सं॰ नहि)-एक श्रव्यय जिसका प्रयोग निषेध या अस्यीकृति प्रकट करने के लिए होता है। न। उ० जनि लें हु मानु क्लंक करना, परिहरह श्रवसर नहीं। (मा॰ शहला छ्रे १)

नहुप-(सं०)-ध्रयोध्या के एक प्राचीन राजा जो खंबरीप फे पुत्र घोर ययाति के पिता थे। वृहस्पति ने कुछ दिन पे जिए इन्हें इंद्रामन दिया था। वहाँ ये इंद्राणी पर घानक हुए और इठकर उनमे मिलने के लिए सप्तपियों को परार यना पालकी पर चले । इस पर अगुस्य ने उन्हें नपं हो जाने का शाप दिया। बाद में युधिष्ठिर ने उन्हें सुप रिया। ७० ६८ यम सब संक्ट सहे गालव नहुप नरेस। (सा० गई६)

नहुपू-दे॰ 'नहुप'। द० मिस गुर तिय गासी नहुषु चढ़ेड

म्मिमुग जाने । (मा० २।२२८)

नींग-(मं० नम्र) नेगा, वस्त्रहीन, जिसके पास कुछ न हो। उ॰ भीन में भाग, पारोई खाँगन, नांगे के छागे हैं, मॉगने पाउँ। (४० वाश्रष्ट)

नत्मी है 'नामें। उ० नामी फिर्न वह माँग तो देखि 'त कोंगो अर्, एनि मॉगिए घोरो'। (य० ७।१२३) नें पी-(मं क क्यन)-क्षिं, फर्नांगकर पार की। उ० महें

कटु वचन, रेख नाँघी में, तात छुमा सो कीजै। (गी॰

नात-(न + ग्रंत)-जिसका ग्रंत न हो, श्रनंत। नादीमुख-(सं॰)-एक ग्राभ्युदयिक श्राद्ध जो विवाह ग्रादि मंगल अवसरों पर किया जाता है।

नाँय–दे० 'नाउँ'।

ना-(सं०)-नहीं, न । उ० केवट की जाति कछू वेद ना पड़ा-

इहों। (क० राम)

नाइ (१)-नम्र होकर, २. नवाकर, ३. डालक्र, ४. खोया, बहाया। उ० २. चले मनहिं मन कहत विभीषन सीस महेसिह नाइ कै। (गी० ४।२८) नाइन्हि-नवाया। उ० सिव सुमिरे मुनि सात आइ सिर नाइन्हि। (पा॰ ५४) नाइहि नवावेगा, कुकावेगा । उ० कालउ तुस्र पद नाइहि सीसा। (मा॰ १।१६४।१) नाइहै-नवावेगा, ऋकावेगा। उ० भलो मानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। (वि॰ १३४) नाई (१)-दे॰ 'नाइ (१)'। नाउ (१)-१. मुको, नम्र हो, २ नावो, डालो, २ मुकावो। उ०२. सत्रु सयानो सलिल ज्यों राज सीस रिपु नाउ। (दो॰ ४२०) नाऊँ (१)-भुकाता हूँ, नवाता हूँ। नाए-१**०** नवाया, सुकाया, २ सुकाने पर, ३.परास्त किया, ४. ढाला। उ०१. प्रभुपद् जलज सीस तिन्ह नाए। (मा०१।६३।३)३. निज सुंदरता रित को मद नाए। (क॰ ७।४४) नाएसि-नवाया, नाया। उ० जाइ कमल पद नाएसि माथा। (मा० २।२२।४) नात्रों-नवाता हूँ, सिर नवाता हूँ। नायउ-नाया, नवाया। उ० द्वार चाह पद नायउ माथा। (मा० २।६।१) नाये-(सं० नमन)-१. नवा दिये, २. नम्र हुए, ३. नवाए हुए, ४. नवाने से । नायो-१. डाल दिया, ढाला, २. नवाया, ३. नम्र हुए, सिर मुकाए। उ० १० तुलसिदास सुनि वचन कोध अति पावक जरत मनहुँ घृत नायो । (गी० ६।२) नाव (१)-(सं० नामन) -१. नामी, ढालो, २. नमन होने का आदेशस्चक शब्द । नावइ-नवाते हैं, नवाने लगे। उ० वार-वार नावह पदसीसा (मा॰ धार्णां) नावत-१. डालने पर, २. सुकाने पर, ३ ढालते हें, ४. नवाते हैं, मुकाते हैं। उ० ४. सुरनर सुनि सव नावत सीसा। (मा० ११४०।३) नावहिं-नेवाते हैं। उ० भए परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नावर्हि सीस। (मा॰ ११३४२) नावा (१)-(सं॰ नमेन)-नवाया, कुकाया । उ० वहुरि राम गायहि सिरु नावा । (मा॰ शर्था ) नार्वी . नवाता, २. नवाता हुँ, ३. ढालता हूँ। उ० १ आश्रम जाइ जाइ सिरु नावों। (मा॰ ७।११०।४) २. सरन सनमुख होत सकुचि सिर नावी । (वि० २०८)

नाइ (२)-टे॰ 'नाई (२)' ।

नाई -(सं॰ न्याय)-तरह, समान। उ० नहि आदरेहु भगति की नाईं। (मा० ७।९१४।४)

नाई (२)-(सं॰ नापित)-हज्जाम, नाऊ, याल बनाने-

नाई (३)-(मं० न्याय)-तरह, भाँति, समान । उ० राजिब-लोचन राम चले तिज वाप को राज बटाऊ की नाई। (क० रार)

नाउँ-(सं० नाम)-नाम, नावँ। उ० लीजे गाँउ, नाउँ लै रावरो है जग ठाउँ कहूँ हैं जीवो। (कृ० ६)

नाउ (२)-(सं० नौ, फा नाव)-नौका, तरणी।

नाऊँ (२)-दे॰ 'नाउँ' । उ॰ ध्रुवँ संगर्लानि जपेउ हरिनाऊँ । (मा॰ १।२६।३)

नाऊ-(सं॰ नार्पित)-नाई, हजामत बनानेवाला । उ॰ नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ । (सा॰ १।२१६)

नाक (१)-(सं० नक, प्रा० नक्क)-१. सूँचने श्रीर साँस लोने की इंद्रिय, नासा, नासिका, र प्रतिष्ठा, मर्यादा। उ० १. दसमुख-विवस तिलोक लोकपति विकल विनाए नाक चना है। (गी०७।१३) २. नाक पिनाकहि संग सिधाई। (मा० १।२६६।४) मु० बिनाए नाक चना है-बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। उ०दे० नाक'। मु० नाक सकोरी-धृणा करेगा, नही चाहेगा। उ० सुन श्रध नरकहु नाक सकोरी। (मा० १।२६।१) मु० नाकि श्राई-परेशान हो गया, तंग श्रा गया। उ० सहि देख्यो तुम्ह सों कह्यो, श्रव नाकिह श्राई, कौन दिनहु दिन छीजै। (कृ०७) नाकिह—नाक मे। उ० दे० मु० नाकिह श्राई'।

नाक (२)-(सं० नक्र)-मगर की जाति का एक जीव।

नाक (३)-(सं०)-१. स्वर्ग, २ श्राकाश । उ० १. महि पाताल।नाक जसु ब्यापा । (मा० १।२६४।३)

नाकनटीं-स्वर्ग की नर्तकियाँ, अप्सराएँ। उ० नाकनटीं नाचिह करि गाना। (मा० १।३०६।२)

नाक-तायक-स्वर्ग के नायक, इंद्र । उ० करि पुटपाक नाक-नायक हित घने घने घर घलतो । (गी० ४।१३)

नाकप-(सं०)-१. लोकपाल, २. हंद्र। उ० २. रॉकनि नाकप रीक्ति करें, तुलसी जग जो जुरें, जाचक जोरो। (क० ७।१४३)

नाकपति-(सं०)-इंद्र ।

नाकपाल-(सं॰)-इद, स्वर्ग के राजा। उ० भूमि भूमिपाल च्यालपालक पताल, नाकपाल, लोकपाल जेते सुभट समाज हैं। (क०४।२२)

नाकेस-(सं । नाकेश)-इंद् । उ० नाकेस-दुर्ल्भ भोग लोग

करिंह न मन विषयनि हरे। (गी० ७।१६)

नाग-(सं०)-१ सर्प, साँप, २ हाथी, ३ मेघ, वादल, ४. म्राठ की संख्या, ४. पान, ६ दुए या निर्देय मतुष्य, ७. एक देश का नाम, म सीसा, सातों धातुओं में एक, ६. नागकेशर, १०. नागरमोथा, ११ हस्तिनापूर, १२. एक जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति कश्यप और कहू से मानी गई है और जिसका स्थान पाताल है। उ० १ जसु पावन रावन नाग महा। (सा० ६।११११२) २ मत्त नाग तम कुंभ विदारी। (मा० ६।१२।१)१२. नर-नाग विद्युध वंदिनि, जय जह्न बालिका। (वि० १७)

नागश्ररि-हाथी का शत्रु, सिंह। उ० जिमि ससु चहै नाग-

श्रिरि भागू। (मा० १।२६७।१)

नागनग-(सं०)-गजमुक्ता । उ० निज गुन घटत न नागनग

परिव परिहरत कोल । (दो॰ २८४)

नागपाश-(सं०)-वरुण के एक श्रस्त्र का नाम जिससे शत्रुओं को बाध लेते थे। तंत्र के अनुसार ढाई फेर के बंधन को नागपाश कहते हैं। नागपास-दे० 'नागपाश'। उ० नागपास वाधिसि लै गयऊ। (सा० ४१२०११)

नागफॉस-दे॰ 'नागपाश'।

नागभूप-नागों के राजा, शेषनाग । उ० वरनत यह झिमत रूप थिकत निगम नाग भूप । (गी० ७।७)

नागमनि (सं० नागमिण)-गजमुक्ता । उ० उर प्रति रुचिर नागमनि माला । (मा० १।२१६।३)

नागर—(सं०)—१ चतुर, निपुण, २. नगर में रहनेवाला, ३. नायक, ४ सोठ, ४. नारंगी। उ० १ मथुरा वडो नगर नागर जन जिन्ह जातिह जदुनाथ पढ़ाए। (कृ० ४०) २ गनी गरीब आमनर नागर। (मा० १।२८॥३) नागराज—गजेन्द्र जिसका उद्धार विष्णु ने किया था। उ० नागराज निज बल विचारि हिय हारि चरन चित दीन।

नागरि-चर्तर स्त्री। उ० तुलसिदास ग्वालिनि अति नागरि, नट नागरमिन नंदललाऊ। (कृ० १२) नागरिन्ह-१. शहर की स्त्रियाँ, चतुर स्त्रियाँ, २ चतुर या शहर की स्त्रियों के। उ० २. तुलसी ये नागरिन्ह जोगपट जिन्हिह श्राज़ सब सोही। (कृ० ४१)

नागरिपु-१. हाथी का शत्रु, सिंह, २. सपीं के शत्रु गरुड़। उ० १. निजकर डासि नागरिपु छाला। (मा०१।१०६।३) नागरी-१. नगर की रहनेवाली या चतुर स्त्री, २. भारत की प्रसिद्ध लिपि जिसमें हिंदी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं। उ० १. ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को। (वि० २६६)

नागा-दे॰ 'नाग'। उ॰ २ दासी दास तुरग रथ नागा। (मा॰ १।१०१।४)

नांगु-दे० 'नाग'।

(वि० ६३)

नागेन्द्र-(सं०)-१. गजेन्द्र, २. शेपनाग । उ० १. लोभ-श्रति मत्त नागेंद्र-पंचाननं, भक्त हित-हरन-संसार भारं । (वि० ४६)

नाघइ—(सं० लंघन, हि० लाँघना)—लाँघेगा, लाँघ सकेगा।
उ० जो नाघइ सत जोजन सागर। (मा० ४।२६।१)
नाघत—लाँघते हुए, इस पार से उस पार जाते हुए। उ०
नाघत सरित सेल वन वाँके। (मा० २।१४८।१) नाघहि—
लाँघ जाते हैं। उ० नाघहिं खग अनेक वारीसा। (मा०
६।२८।१) नाघि—(सं० लंघन)—लाँघकर, फाँटकर। उ०
वारिधि नाघि एक कपि आवा। (मा० ६।६।१)

नाच-(सं० नृत्य, प्रा० खाच्च, नच्च)-१. नृत्य, नर्तन, नाचने की किया, २. कृत्य, कर्म, धंधा, २. इधर उधर फिरना, दौढ़ना। उ०१. करतल ताल यजाह ग्वाल-

जुवतिन तेहि नीच नचायो। (वि॰ ६८)

नाचइ-नाचता है। उ॰ जह तह नाचह परिहरि लाजा।
(सा॰ ६।२४।१) नाचत-१. नाचते हे, २ नाचते हुए।
उ॰ २. जाकी मायायस विरंचि सिव नाचत पार् न
पायो। (वि॰ ६=) नाचहिं-नाचते हें, नृत्य करते है।
उ॰ नाचिई नगन पिसाच, पिसाचिनि जोवहि। (पा॰
४६) नाचा-नाचने लगा। उ॰ सिर गुजहोन हंड महि
नाचा। (मा॰ ६।१०३।१) नाचि-नाचकर। उ॰ नाचि
कूदि करि लोग रिकाई। (मा॰ ६।२४।१)

नाज (१)-(फ़ा॰ नाज़)-१. नख़रा, बनावट, दिखावा, २. वर्मड ।

नाज (२)-(सं० जलाब)-श्रनाज, खाब सामग्री। नाजु-डे॰ 'नाज (२)'। उ० वलक्ल विसल दुकूल मनो-हर, कंद्रमूल फत अनिय नाजु। (गी० २।७)

नाजुक-(फं॰ नाजुक)-कोमल, सुकुमार ।

नाटक-(सं॰)-१. अभिनय, वह दृश्य जिनमें स्वांग के द्वारा चरित्र दिखाए जायँ, २ दृश्यकाच्य, अभिनय यंथ, ३. नट, नाच या अभिनय करनेवाला।

नाठी-(सं० नष्ट)-नष्ट हो गई। उ० सुनि अति विकल मोह मित नाठी। (सा० ११९२४।२) नाठे-नष्ट हो गए। उ० आपनि सुमित नहीं, पिय! वृक्तिए, ज्सिवे जोग न ठाहरु नाठे। (क० ६।२८)

नाड़-डे॰ 'नारिं'।

नात-(सं॰ ज्ञाति, प्रा॰ णाति, हि॰ नात)-१. नाता, रिस्ता, संबंध, २.संबंधी, नातेदार। उ॰ १.चारज सुत पद कमल वितु वादि जहाँ लगि नात। (मा॰ २।६७)

नाता-रिन्ता, संबंध । उ० मानर्ड एक भगति कर नाता । (मा० २।२४।२) नाते-दे० 'नात' । उ० १. तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे । (वि०७१)

नार्ता-(सं नप्तृ, प्रा॰ नित्त)-लडकी या लड़के का लड़का। द॰ सुत समृह जन परिजन नाती। (मा॰ ११६८१) नातो-रिन्ता, संबंध। द॰ नातो मिटत न घोए। (गी॰ २१६१)

नात-(सं॰ ना + अत्र)-यहाँ नहीं, इसमें नहीं, इस विषय
में नहीं। उ॰ वर्जीत नात्र संशयं। (मा॰ २।४।१२)

नाय-(सं०)-१. स्वामी, मालिक, भगवान, २. पति, भतार, ३. नाक का नय, एक चाभूपण, ४. पछुत्रों की नाक का रस्ती, ४ गोरखपंथी साधुत्रों की एक पढ़वी। उ० १. तत्र प्रतिपत्त तव विषम माया नाथ ! अंध में मंद व्यालाद गामी। (वि० ४६) नाथिह स्वामी को, मालिक वो, भगपान को। उ० अब नाथिह अनुरागु जागु जह त्यागु दुरामा जी तें। (वि० ६६८) नाथिह -प्रभु को, नाथ को। उ० तव निथि निज नाथिह जियें चीन्ही। (मा० ११०६१४) नाथहू-नाथ भी, भगवान भी। उ० नायहू न अपनायों, लोक मूटी हो पर्शा, पे प्रभू हू तें प्रयल प्रताप प्रभु नाम को। (ऊ० ७७०)

नायाँ—दे॰ 'नाय' । उ॰ ३ श्रायसु काह होइ रघुनाथा। (मा॰ २१४६१८)

नाथु-दे० 'नाथ'। ३० १. क्रियट निपादनायु अगुद्याई। (मा० २।२०२।)

नायू-दे० 'नाय' । उ० १. चनन चहत वन जीवननाथू। (सा० २१४=१२)

नाय-(सं०)-१ जान्द्र, प्रानि, खावाज्ञ. २. वर्गी का खत्यक्त रूप रूप, ३. त्यांति। उ०१ पुनि-पुनि सिंबनाद करि भागे। । सारु १। १६२१४)

ना रिकार में है, साद ए ते हैं, ध्यनि करते हैं। उ० हन्ह-ही दें धार ने स्वान पर नित नर, नाइन बाइन सब सब सूत्र जिसे हैं। (ए० १६)

नादू-दे॰ 'नाद'। उ॰ १. मनहुँ मृगी सुनि केहरि नादू। (मा॰ २।४४।२)

नाना (१)-(सं०)-१. अनेक प्रकार के, बहुत तरह के, विविध, २. अनेक, बहुत । उ० १ मध्य वयस धनहेतु गैंवाई क्रवी वनिज नाना उपाय । (वि० ५२)

नाना (२)-(?)-मातामह्, माता का पिता ।

नान्ह-(सं० न्यंच)-१. छोटा, लघु, २. हीन, चुद्र, तुच्छ, ३ पतला, बारीक, महीन। उ० ३. तुलसी लोग रिमा-इवो करिष कातिवो नान्ह। (दो० ४१२)

नाप-(सं० सापन, हि० माप)-१. पानी या अनाज भरने का वहा मटका, २. पैसाइश, परिसाण, माप। उ०१. नाप के भाजन भरि जलनिधि जल भो। (ह० ७११) २. तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोख। (दो० २८१) नाप-नापा, पैसाइश की। नापे जोखे-अंदाज़ा किया, अनु-सान लगाया। उ० वल इनको पिनाक नीके नापे जोसे हैं। (गी० ११६३)

नामं-दे॰ 'नाभि'। उ॰तप्त कांचन-वस्त्र शस्त्र विद्या-निष्ठन सिद्ध सुर-सेव्य पाथोजनामं। (वि॰ ४०) नाम-दे॰ 'नाभि'।

नामि—(सं॰)—नाभी, तुंडिका, पिंडज जीवों के पेट के बीच का वह गड़दा जहाँ गर्भावस्था में जरायु-नाल जुडा रहता है। उ॰ नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छुवि छीनि। (मा॰ १।१४७)

नामी-दे॰ 'नामि'। उ॰ नाभी सर त्रिवली निसेनिका, रोमराजि सेवल छवि पावति। (गी॰ ७११७)

नाम-(सं॰ नामन्)-१ संज्ञा, घाख्या, किसी व्यक्ति या वस्तु का निर्देश करनेवाला शब्द। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का वोध हो। २.ख्याति, प्रसिद्धि। उ०१ सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद विधि कीन्ह। (मा॰ १७ ख) नामन्ह-नामों। उ० राम सकल नामन्ह ते अधिका। (मा॰ २।४२।४) नामहुँ-नाम ने भी। उ॰ यह विधि त्रास दास तुलसी प्रभु नामहुँ पाप न जारो। (वि॰ ६६) नामें-नाम को। उ० हर से हरनिहार जपें जाके नामें। (गी॰ ४।२४)

नामा-दे॰ 'नाम'। उ॰ १. रामचरित मानस एहि नामा। (मा॰ १।२१।४)

नामानि-दे॰ 'नामानी'।

नामानी-(सं॰ नामानि)-ग्रनेक नाम, नामो का समूह । उ॰ जनम कर्म अनंत नामानी । (मा॰ ७।४२।२)

नामिनी-१. नामवाली, संज्ञावाली, २. विख्यात, प्रसिद्ध, ३. नामधारी, ४. प्रसिद्धि पाना, ४. रूप । उ० १. जय महेसभामिनी, यनेक रूप-नामिनी । (वि० १६)

नामी-नामवाला । उ० समुभत सरिस नाम ग्रह नामी । (मा० ११२११)

नामु—दे॰ 'नाम<sup>र</sup> । ड० १. नामु सत्य श्रस लाग न के**हू** ! (मा॰ २।२७१।१)

नामू-दे॰ 'नाम'। दे॰ १. सुमिरि पवन सुत पावन नामू। (मा॰ १।२६।३)

नार्य-डे॰'नाय (२)'। नाम से। उ०तुलसी श्रजहुँ सुमिरि च्छुनायिह तरो गरंद गारे बद्दे नार्ये। (वि॰ =३) नाय (१)-(सं०)-१. नीति, २. उपाय, युक्ति, ३. नेता, अगुत्रा, ४. ज्ञाधार, सहारा।

नाय (२)-(सं॰ नामन्)-नाम।

नायकं-दे॰ नायक'। उ॰ २. घरं त्रिलोक नायकं। (मा॰ ३।४।छं॰३) नायक-(सं॰)-१. नेता, अगुआ, प्रधान, २. स्वामी, प्रभु, ३. श्रेष्ठ पुरुष, ४. सेनाध्यल, फौज़ का अफ़सर, ४ कलावंत, संगीतकला में निपुण, ६. एक वर्ण- वृत्त, ७. नायिका का पति, ८ साहित्य में श्रंगार का आलंबन या साधक वह पुरुष जिसका चरित्र किसी काव्य या नाटक आदि का मुख्य विषय हो। उ॰ १ दच्छहि कान्ह प्रजापति नायक। (मा॰ १।६०।३) नायकहि—नायक से, स्त्रामी से। उ॰ चले मिलन मुनि नायकहि, मुदित राउ एहि भाँति। (मा॰ १।२१४)

नायका (१)-(सं० नायिका) नायक की स्त्री।

नायका (२)-(सं० नायक) नायकों को, सेनापितयों को। उ० दस दस बिसिख उर माम मारे सकल निसिचर नायका। (मा० ३।२०।छं०३)

नायकु-दे॰ 'नायक'।

नारकी-(सं॰ नारकिन्)-१. पापी, नरक में जाने योग्य कर्म करनेवाला, २. नरक में रहनेवाला। उ॰ २ पाव

नारको हरि पदु जैसे । (मा० १।३३४।३)

नारद-(सं०)-१. एक प्रसिद्ध देविष जो ब्रह्मा के पुत्र कहें जाते हैं। ये बहुत बढ़े हिम्भिक्त थे साथ ही कलहिं प्रभी थे। इन्हें ब्रह्मा का शाप था कि तुम सर्वदा घूमते रहोगे और इसी कारण ये एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते थे। घूमने और कलहिं पर स्थान के कारण ये चुगली और लहाई-मगड़ा लगानेवाले थे। इनके इस कृत्य से पौराणिक कहानियाँ भरी पड़ी हैं। २ विश्वामित्र के एक पुत्र, ३. एक प्रजापित, ४. मगड़ा लगानेवाला आदमी। उ० १. बालमीक नारद घट जोनी। (मा० ११३१२) नार-दि—नारद को। उ० सनकादिक नारदिह सराहि है। (मा० ११४१४) नारदहूँ—नारद भी। उ० नारदिह सराहि व नारद भी कहना और मगड़ा भी लगा देना, चतुरतापूर्ण बात। उ० लिख नारद-नारदी उमहि सुख भा उर। (पा० १६)

नारा-(सं० नाल)-१.सूत्र, २ जल, ३. छोटी नदी, नाला, ४. कुसुम । उ० ३. चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ।

(मा० ३।१३३।१)

नाराच-(सं०)-तीर, ऐसा तीर जो पूर्णतः लोहे का बना हो। उ० छाँडे विपुत्त नाराच। (मा० ३।२०।४)

नारायगां—नारायण को । उ० नौमि नारायणं नरं करुणायनं ध्यान पारायणं ज्ञान मूलम् । (वि० ६०) नारायण— (सं०)-ईरवर, भगवान् । कहीं-कहीं इन्हें नर का पुत्र श्रीर कहीं-कहीं भाई होना लिखा है। दे० 'नर'।

नारायन-दे॰ 'नारायण'। उ॰ नर नारायन सरिस धु-

आता। (मा० १।२०।३)

नारि (१)-(सं० नाल, नांड)-ग्रीवा, गर्दन्। उ० जियत न नाई नारि चातक धन तजि दूसरिह। (दो० ३०४)

नारि (२)-(सं० नारी)-छी, औरत। उ० का घृँघट सुख मूँदहु न्यला नारि। (व० १६) नारियरु-(सं० नॉरिकेल)-नारियल का फल। उ० टक-टोरि कपि ज्यो नारियरु सिर नाइ सब बेंटत भए। (जा० ६६)

नारी (१)-(सं०)-स्त्री, श्रीरत। उ० सोह न वसन विना वर नारी। (मा० १।१०।२) नारिन्ह-स्त्रियाँ, श्रीरत। उ० सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। (मा० १।१०२।४) नारिहि-नारी को, स्त्री को। उ० पुरुष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मतिधीर। (मा० ७।११४ क)

नारी (२)-(सं॰ नाडी)-नाडी, नव्जा। नारी (३)-(सं॰ नाल)-नाली, प्रणाली।

नाल-(सं०)-कमल का ढंठल, नलकी। उ० कमलनाल जिमि चाप चढ़ावौँ। (मा० १।२४३।४)

नाव (२)-(सं० नौ का बहुवचन, मि० फा० नाव)-नौका, तरनी, डोंगी, जलयान। उ० पावन पायँ पखारि के नाव चढ़ाइहों, खायसु होत कहा है ? (क० २७)

नावरि—१. नाव की एक क्रीडा, २. छोटी नौका। उ० १. जनु नावरि खेलिह सरि माही। (मा० ६।८८।३)

नावा (२)-(सं० नौ)-नाव, नौका।

नाश–(सं०)–१ न रह जाना, लोप, ध्वंस, मृत्यु, २. गायव ्होना, ३. पलायन ।

नास-दे॰ 'नाश'। उ० कंठदर, चित्रुक वर, वचन गंभीर-तर, सत्य संकल्प सुरत्रास नासं। (वि० ११)

नासक-(सं॰ नाशक)-१. नाश करनेवाला, २. दूर भगाने-वाला । उ॰ १ को हित संत ग्रहित कुटिल नासक को हित लोभ । (स॰ २११)

नासन—(सं० नाश)—नाश करना, वध करना। नासहिं—
नष्ट हो जाते हैं। उ० नासिंह वेगि नीति श्रस
सुनी। (मा० ३।२९।६) नासा (१)—(सं० नाश)—१.
नाश किया, नाश करता है, २. नाश, ३. नष्ट करनेवाला। उ० १. दलइ नासु जिमि रिव निसि नासा।
(मा० १।२४।३) नासिवे—नष्ट करने। उ० जैसे तम
नासिबे को चित्र के तरिन। (वि० १८४) नासि—१ नष्ट
कर दी है, २ नष्ट हो गई है। उ० १ दास तुलसी
दीन, धर्म बंसलहीन श्रमित श्रति खेद, मित मोहनाशी।
(वि० ६०) नासे—१. नष्ट हो गए, २. नष्ट हो जायँगे,
३ नष्ट हो जाने पर। नासै—नष्ट हो सकता है, नष्ट होता
है। उ० संस्ति-सन्निपात दास्न दुख विनु हरिकृपा न
नासै। (वि० ८१)

नासा (२)-(सं०)-नाक, नासिका। उ० मुक्कट कुडल तिलक, अलक अलि बात इव, भृकुटि हिज अधर वर चारु नासा। (वि०६१)

नासापुट-(सं०)-१. नाक का अगला भाग, नवना, २. नाक के पुरवे वा छेद।

नासिक-दे॰ नासिका । नाक । उ०नासिक सुभग कृपा पि-पूरन, तरुन अरुन राजीव विलोचन । (गी० ७।१६)

निर्सिका-(सं०)-नाक । उ० नासिका चार, सुक्पोर्ल, द्विज चज्रसुति, श्रधर वियोपमा, मशुर हार्य । (वि० ४१)

नास्-(सं० नाम)-नाश, विनास, मृत्यु। उ० नार्ध न होइ मोर अब नास्। (मा० १।१६४।४)

नाह-दे॰ 'नाह'। नाय ने। उ० १. तय नर नाहें यसिप्टु

बोलाए। (मा॰ २।६।१) नाह-(सं॰ नाथ)-१. स्वामी, मालिक, २. पति, मर्व, शोहर, भर्त्तार। उ० १. नाह नेहु नित बदत विनोकी। (मा॰ २।१४०।२)

नाहक-(फ़ा॰ ना + अर॰ हक)-च्यर्थ, नृथा, सूठा। उ॰ सो तें सब निर्हि आन तब नाहक होसि मलान। (स॰

नाहर-(सं॰ नरहरि)-१. सिंह, शेर, २. शेर के समान पराक्रमी।

नाहरु-दे॰ 'नाहर'। उ॰ २. सुनि हाँसि उट्यो नंद को नाहरु, लियो कर कुधर उठाइ। (कृ॰ १८)

नाइरू (१)-(सं॰ नरहरि)-शेर, सिंह।

नाहरू (२)-(१)-१. चाम का दुकडा, २. मोट या चरसा सींचने का रस्सा, ३ ताँत।

नाहाँ-दे॰ 'नाहें'। उ॰ १. सुनि सनेह वस उठि नरनाहाँ। (मा २।७७।३)

नाहिं—(सं० निहं)-नहीं। उ० वितु प्रयास सब साधन को फल प्रमु पायों सो तो नाहिं सँभारे। (गी०२।२) नाहिंन— १. नहीं हें, २ नहीं। उ०१ नाहिंन चरन रित ताहि तें महीं विपति, पहत मुति सफल मुनि मितधीर। (वि० १६७) नाहिंने-नहीं है। उ० नाहिंगे काहू लहो सुख प्रीति करि इक ग्रंग। (कृ० १४) नाहीं-नहीं, नहीं है। उ० निज बुधि वल भरोस मोहि नाहीं। (मा० १।८।२)

नाहु-देर्० 'नाह'। उ० १. जानित हहु वस नाहु हमारें। (मा० २।१४।३)

नाह्रं–दे॰ 'नाह'। उ०२ करम लिखा जी वाउर नाहू। (मा॰ ११६७।४)

निंदेक-र्निटा करनेनाना । उ० सिय निदक अघ श्रोध नसाए । (मा० १।४६।२)

निंदत-(सं० निंदा)-निंदा करते हुए, निंदा करने से । उ० जो निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार । (दो० ४६४) निंदति-निंदा करती है, निंदा कर रही है । उ० रोम रोम एवि निंदति सोम मनोजनि । (जा० ५०६) निंदहिं-निंदा करने हैं । उ० निर्दाई विल हरिचद को 'का कियो करन दंभीचि'। (दो० ६ म०) निंद-निंदा करते हैं । उ० निंदे सब माझ सुनि मानो न सको सु हों। (क० ७१२०१) निंद-निंदा करता है। उ० सरद सुधा सदन-छिबिह निंदे यदन । (गी० १। ५०)

निर्दा-1. निटा कर्प, निराटर क्रके, २. सुक्तमे विना पर्छ। ३० २. सो कह चतिम सोहि निटरी। (सा०

राश)

निदा-(सं०)-१. टोप-फधन, पुराई का वर्णन, २. श्रपवाट, बदनामी। ३० १. सर-निटा करि ताहि तुमाना। (मा० ११३१२)

निश्न (सं०) द्विन, युग, हिमरी विदा हो। उ० जो नित्र जिल्लिको जिल्लि युद्ध खण्लार। (से० ४६४)

निध-कित्त हें दोगर गुमा। उ० प्रयम-पार्गट-सन्मिदना-इत देखि जिल्हा प्रीया सम्बद्धाः समे-पार्ग। (ति० १६) निः-(सं० निस्)-निषेध, नही । उ० गहन-दहन-निर दहन-लंक, निःसंक, वंक्सुव । (ह० १)

नि:कंप-ग्रचल, स्थिर, जो कॉपता न हो। उ० निर्भरानंद निःकंप निःसीम निर्मुक्त निरुपाधि निर्मम विधाता। (वि० ४६)

निःकाज-निष्प्रयोजन, विना किसी काम के। उ० निःकाज राज विहाय नृप इव स्वप्न-कारागृह परथो। (वि० १२६) निःकाम-(सं० निष्काम)-जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या कामना न हो। उ० वचन कर्म मन मोरि गति भजनु कर्राह निःकाम। (सा० २।१६)

नि:पाप-पापरहित ।

निःपापा-पापरहित, विना पाप का।

निःप्राप्य-ग्रप्राप्य, जो मिल न सके। उ० संत संसर्ग त्रय-वर्ग पर परस पद प्राप, निःप्राप्य गति त्वयि प्रसन्ने। (वि० ४७)

निःशं भ-(सं०)-एक राचस का नाम। यह शुंभ तथा निमुचि का भाई था। नसुचि तो इंद्र के हाथ से मारा गया, परंतु शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग के राजा वन गए। जब इन दोनों ने रक्तबीज से सुना कि दुर्गा ने महिपासुर को मार डाला तो निशुंभ ने प्रतिज्ञा की में दुर्गा को मार डालूँगा। उसी समय नर्मदा नदी से विकलकर चंड और मुंड नामक दो और राचस उनसे मिल गए। शुंभ और निशुंभ ने दुर्गा से कहलाया कि तुम हममें से किसी के साथ विवाह करो। इस पर दुर्गा ने कहलाया कि युद्ध में मुक्ते जो जीतेगा उसी के साथ में विवाह कहँगी। लड़ाई हुई। दुर्गा ने धुम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज आदि को मारने के बाद निशुंभ और शुंभ को मार डाला। इनकी मृत्यु के बाद इंद्र पुनः स्वर्ग के राजा वने। उ० शुंभ नि शुंभ कुंभीश रणकेशरिणि, कोध वारिधि वेरि वृंद वोरे। (वि० १४)

नि:संक-(सं० नि:शंक)-१. निटर, निर्भय, २. ग्रशक, पुरुपार्थहीन । उ० १. गहन-दहन-निरदहन-लंक, निःसंक, वंक भुव । (ह० १)

निःसरित-निकली हुई। उ० चरित-सुरसरित कवि-मुख्य-गिरि निःसरित पियत मज्जत मुद्ति सतसमाजा। (वि० ४४)

नि:सीम-जिसकी सीमा न हो, त्र्रानंत । उ० दे० 'निःकंप'।

नि—(सं०)—एक उपसर्ग जिसके लगने से शब्दों में निम्नां-क्ति द्रावों की विशेषता हो जाती है—१. संघ या समूह, जैसे निकर, २. प्रधोभाव, जैसे निपतित, २. द्रात्यंत, जैसे निगृहीत, ४. द्यादेग, जैसे निदेण, ४. नित्य, ६. कौगल, ७ दंधन, = द्यन्तर्भाव, ६ समीप, १०.दर्गन, ११. उप-रस, १२. द्याध्रय, १२. संगय, १४ होप, १४ दान, १६. मोज, १७. विन्यास, १८. निपेध।

निश्चराई-(सं॰ निकट)-पास घाएँ हैं, पास था लगे हैं।
ड॰ फन भारन निम विटप सब रहे भृमि निश्चराई।
(मा॰ ३१४०) निश्चराई-,सं॰ निष्ट)-नज़र्शक गए।
ड॰ तेहि दि नोह समना निश्चराई। (मा॰ २१२७७१)
निश्चराए-समीप धारुर। ड॰ वरपहि जनद भृमि निष्म-

राएँ। (मा० ४।१४।२) निश्रराना-निकट या समीप आ
गया। उ० मान न ताहि कालु निश्रराना। (मा०६।३१।१)
निश्ररानु-समीप आ गया है। उ० असगुन असुभ न
गन्हिं गत, आह् कालु निश्ररानु। (प्र० १।६।६) निश्रराने-सभीप जा पहुँचे, नज़दीक गए। उ० आश्रम निकट
जाइ निश्रराने। (मा०२।२३१।१) निश्रराया-निकट पहुँच
गए। उ० वेगि विदेह नगर निश्रराया। (मा० १।२१२।२)
निश्रराना-पास चला गया, समीप चला गया। उ० में
श्रमिमानी रिब निश्ररावा। (मा० ४।२८।२)

निश्राउ-(सं॰ न्याय)-इन्साफ, न्याय। उ॰ नीक सगुन, विवरिहि सगर, होइहि धरम निश्राउ। (प्र॰ ६।६।२)

निकद-१. नाश, २ नाशकर्ता, ३.उखडा हुंग्रा, ४ नाश में, नाश करने में । उ० ४. खल वृंद निकंद महा कुसलं। (मा० ६।१११।१)

निकंदन-[सं० नि निकंदन (= नाश, बध) ] १. नाश, विनाश, २. नाशक, विनाश करनेवाला, ३. उखाइने-वाला। ३०२ सकल-अमंगल-मूल-निकंदन। (वि० ३६) निकंदिनि—नाश करनेवाली। उ० असुर सेन सम नरक निकंदिनि। (मा० १।३१।४) निकंदिनी—नाश करनेवाली। उ० पावनि पय सरित सकल मल-निकंदिनी। (गी० २।४३)

निकंदय-नाश कीजिए, उखाडिए, नष्ट कीजिए । उ० रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनं । (मा०७।१४। छं० १०)

निकर-(सं०)-समूह, भीड-भाड, हेर । उ० वद्ध पाथोधि, सुर-निकर-मोचन, सक्कल-दलन दससीस-भुजबीस-भारी। (वि० ४०)

निकरत-(सं० निष्कासन, हि० निकसना)-निकलता है, - निर्गत होता है।

निकसत-(सं० निष्कासन)-१ निकलता है, २. निकल रहा है, ३. निकलने पर। उ० २. फूटि फूटि निकसत लोन रामराय को। (ह० ४१) निकसहिं-निकलते हैं। उ० माम निकट जब निकसहिं जाई। (मा० २।१०६।४) निकसि-निकल कर। उ० निकसि भए पुर बाहेर ठाई।

(मा० १।२६६।१) निकसी-निकलीं, वाहर हुई । उ० पुर तें निकसी रघुवीर-बधु, धिर धीर दये मग में डग है। (क० २।११)

निकाई (१)-[सं० निक्त (=साफ, स्वच्छ) तु० फा० नेक]१ अच्छाई, २. शोभा, सुंदरता, ३ भलाई, उपकार, ४.
अनुकूलता। उ० २ बनइ न बरनत नगर निकाई। (मा०
२।२१३।१) ३. भलो कियो खल को निकाई सो नसाई
है। (क० ७।१८१)

निकाई (२)-(स॰ निकाय)-समूह, मुंड । निकाज-बिना काम का, निकम्मा । उ॰ तुलसी तृन जल-कूल को निरधन, निपट निकाज । (दो॰ ४४४)

निकाम (१)-(सं० निस् + काम)-१. निकम्मा, व्यर्थ, २. बुरा, ख्राब, ३. कामनारहित, ४. बच्यश्रून्य, श्रंधाधंध। उ० १. भागत श्रभाग, श्रवुरागत विराग, भाग जागत श्रावसि तुलसी हू से निकाम को। (क० ७।७५) ४. चेले विसिख निसित निकाम। (मा० ३।२०।इं० १)

निकाम (२)-(सं०)-बहुत, श्रतिशय।

निकाय-(सं०)-१. समृह, मुंड, २. शरीर, ३. परमात्मा । उ० १. एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय । (मा० १।१८०)

निकाया-दे॰ 'निकाय'। उ० कर्राहं उपद्रव श्रसुर निकाया।

(मा० शश्रह्यार)

निकारहिं-निकालते हैं, निकाल देते हैं। उ० कुलवंति निकारहिं नारि सती। (मा० ७।१०१।२) निकारि-निकाल लाए। उ० धरि केंस नारि निकारि वाहेर तेति दीन पुकारही। (मा० ६। ६४। छं० १)

निकासइ—निकाल देता था, बाहर कर देता था। उ० तेहि बहुविधि भासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना। (मा० १।१८३।छं०१) निकासौं—निकाल हूँ। उ० कहु केहि नृपहि निकासौं देसू। (मा० २।२६।१)

निकिष्ट-(सं॰ निकृष्ट)-बुरा, अधम, नीच। उ॰ सो निकिष्ट त्रिय श्रुति चस कहुई। (मा॰ ३।४।७)

निकेत-(सं०)-१. घर, मकान, २ जगह, ३ शरीर, ४. वास। उ० १ ललित-लता-द्वुम-संकुल मनहुँ मनोज-निकेत। (गी० २।४७)

निकेतन-दे० 'निकेत'।

निकेता-दे॰ 'निकेत'। उ० १. सकल कहहु प्रभु कृपा-निकेता। (मा० ७।११४।४)

निकेतु-दे॰ 'निकेत'। उ० १. समय राम-जुवराज कर, मंगल-मोद-निकेतु। (४० २।१।१)

निकेवल-(सं० नि + केवल -अकेला, एकाकी।

निकैया-(सं॰ निक्त)-सुंदरता, शोभा। उ० सुंदर तनु सिसु-वसन-विभूषन नख सिख निरिख निकैया। (गी॰ ११६)

निखंग-(सं० निपंग)-तरकश, तुणीर । उ० भुज विसाल सर धनु धरे, कटि चारु निपग । (वि० १०७)

निखोट—(सं० नि + खोट)—निर्दोप, दूपण्रहित, ठीक । उ० नाम-स्रोट लेत ही निखोट होत खोटे खल । (क० ७१९) निगड़—(सं० निगड)—बेड़ी, जंज़ीर, मोटी जंज़ीर, जिससे हाथी बाँधा जाता है । उ० वाँधो हों करम जड़ गरम गूड़ निगड, सुनत दुसह हों तो साँसित सहत हों । (वि० ७६) निगदितं—(सं०)—कथित, उल्लेख किया हुआ, वर्णन किया हुआ। उ० नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं ह्रचिद्न्यतोऽपि। (मा० १।१। श्लो० ७)

निगम-(सं०)-१. वेद, श्रुति, २. मार्ग, रास्ता, ३. हाट, वाज़ार, ४ व्यापार, व्यवसाय, ४ निरचय, ध्रुव, पक्का, ६ मेला, भीड़। उ० १.शारदा निगम नारद श्रुख वस-चारी। (वि० ११) निगमहूँ-वेद के लिए भी। उ० भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ। (मा० २।३०४।१)

निगानाँग-(? + सं० नम्न)-विल्कुल नंगा, नंग-वटंग । उ० निगानाँग करि नितिहं नचाहिह नाच । (व० २४)

निगृद्-(सं०)-श्रत्यंत गुप्त, गहरा, सूच्म ।

निग्ढा-दे॰ 'निग्इ' । उ॰ समुमी नहिं हरि गिरा निग्डा । (भा॰ १।१३३।२)

निगोडा-(?)-१. जिसके श्रागे पीछे कोई न हो, श्राभागा, २ निकम्मा, बुरा, ३ एक गाली, कमीना। निगोड़ी-'निगोड़ा' का स्त्रीलिंग। दे० 'निगोडा'। उ० ३. छुलिन की छोंडी सो निगोडी छोटी जाति पाँति। (क० ७१४८) निप्रह-(सं०)-१. रोक, अवरोध, २. दमन, ३. चिकित्सा, १ दंड, १. पीडन, सताना, ६ दंधन, ७ डाँट, फटकार, = सीमा, हट। उ० ६. सागर निव्रह कथा सुनाई। (मा० ७१६०१४)

निग्रहण-(सं०)-१. रोकने का कार्य, थामने का कार्य, २. इंड देने व्य व्यर्थ।

निग्रोध-(सं० न्यग्रोध)-१. बट वृक्त, २. अक्तयवट।
नियटन-१. घटता है, २ वहुत कॅपता है, ३. घटने पर।
ड० १. जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। (मा० २।
३२४१२) ३. निघटत नीर मीन गन जैसे। (मा० २।
१४७१२) निघटि-समाप्त हो, नष्ट हो। उ० निघटि गए
सुभट, मत नव को हृट्यो। (क० ६१४६)

निचय-(सं०)-१ समृह, सुंड, २. निश्चय, ठीक, २. संचय, इक्ट्रा करना । उ० १. यथा रघुनाथ-सायक निसाचर चमू-निचय-निर्देलन-पटु वेग भारी । (वि० ४७) निचाइहि-(सं० नीच)-नीचता को ही । उ० भलो भलाइहि पै लहड़ लहड़ निचाइहि नीचु । (मा० ११४) निचाई-नीचता, भ्रोडापन, कमीनापन । उ० नीच निचाई निहं तन सङ्जन हू के संग । (हो० ३३७)

निचोइ-[मं० नि० + च्यवन (=चृना)]-निचोडकर । उ० नहे यचन विनीत शिति प्रतीति नीति निचोइ । (गी० १।१) निचोयो-निचोडा, गारा । उ० तृगवंत सुरसिर विहाय सठ फिनि-फिर विकल स्रकास निचोयो । (वि० २४१)

निचोड़-(सं० नि-+न्यवन) तत्व, सार । निचोर-डे० 'निचोड'। उ० डामिनि-बरन तनु रूप के निचोर हैं। (गां० ११७१)

निचोरि-१ निचोर्टकर, गारकर, २. निचोर, सार वस्तु, ३. सुख्य नाल्पर्य, कथन का नारांश । ३० १. वरनहु रघु-यर निमद जसु श्रुति निद्धात निचोरि । (मा० १।१०६) निचोल-(सं०)-१. भारद्वादन, उपर का वस्त्र, २. वस्त्र, पपटा. २ श्रोदनी, ४. चोली, ४. लहुँगा, घाघरा । उ० २ हमनना जनु तक तमाल दिंग नील निचोल श्रोदाई। (वि० ६२)

निष्ठापर-(१)-१. उतारा, बितहारी, क्ष्यांन, २. पारि-नोपिर, ईनाम । निष्ठाबरि-दे० 'निष्ठाबर' । उ० १ करि कारनी निजाबिर बर्गीं निहार्रीई। (जा०११२) २. ब्रुतन्ह देर निष्ठाबिर लागे । (मा०११२१४)

निल्ल-(सं०)-: धपनाः न्दीत्र, जी पराया न हो २. प्रधान, सुर्यः ३ वास्तित्रः, ठीकः, यथार्थः ४. उत्कृष्ट । ३० १. व्हा प्रमुद्धतः नाथ निल्ल क्लिस वचनु प्रयान । (सा० २१२४६) निल्ल-प्रपन्ता ही । ३० निस्ति दिन नाथ ! इत्र निष्य बहु सिध करत सुभाव निल्ले । (वि० = ६)

निहत्ते भीना । उ० १ प्रांति प्रतीति निगम निह

नियः (संकित्यः)-रोगः, निर्देषः, सोटग्रन्यः। द० पुनीसुरोषी केलि पाटन निरात दिलः, निरात निरातिण उपारि
स्तर्भाः सालकः। (ए० व्याष्ट्रः)

िएश्या-(मं. लिए.पा) प्रियार्ट, पटीस्पन, शुन्ता। ८०

निदुरता श्रह नेह की गति कठिन परित कही न (क़॰ १४) निदुराई—निष्ठुरता, निर्देयता, क्रूरता। उ० तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निठुराई। (वि० ११२) निडर—(नि + डर)—निर्भय, निःशंक, जिसे डर न हो, साहसी, हिम्मतवाला। उ० बाल बुमाए विविध बिधि निडर हो हु डर नार्हि। (मा० ११६४)

नितंत्र—(सं०)—कमर के पीछे का उठा हुआ भाग, चृतड।
नित—(सं०)—१. प्रतिदिन, रोज, २. सदा, सर्वदा, हमेशा,
३ नाशरहित, अविनाशी। उ० १. पछिले पहर मूपु
नित जागा। (मा० २।३८।१) नितई—नित्य ही, हर रोज़।
नितहिं—नित्य ही, सर्वदा ही। उ० सुर पुर नितिहं परावन
होई। (मा० १।१८०।४) नितहीं—नित्य ही। उ० अति
दीन मलीन दुखी नितहीं। (मा० ७।१४।६)

निति (१)-(१)-के लिए। उ॰ मीन जिञ्चन निति वारि उलीचा। (मा॰ १।१६१।४)

निति (२)-(सं० नित्य)-हमेशा, सर्वदा।

नंद मूलं। (वि० ४३)

निति (३)-(सं॰ नीति)-नीति। सं॰ विरह विवेक धरम ॰ निति सानी। (सा॰ ६।१०६।२)

नितै-(सं० नित्य)-नित्य ही। उ० भागीरथी जलपान करों 

ग्रह नाम हे राम के लेत निते हों। (क० ७१०२)

नित्यं-सर्वदा रहनेवाले को। उ० वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं
गंकर रूपिणम्। (मा० ११११ रलो • ३) नित्य-(सं०)१. गारवत, जिसका कभी भी नाश न हो, २. प्रतिदिन
का, रोज का, ३. प्रतिदिन, रोज, सदा, सर्वदा, हमेशा,
१ हद, ग्रटल, निरचय, ध्रुव, ४. यथार्थ, ठीक। उ० २.
नित्य नेम-कृत ग्रहन उदय जय कीन। (य० १३) ३.
नित्य निर्मम, नित्य मुक्त निर्मान, हिर ज्ञान धन सर्व्चदा-

निदरत-(सं० निरादर)-निराटर करता । उ० सव सद्गुन सनमानि यानि उर, यघ श्रीगुन निदरत को ? (गी० ६। १२) निदरहि-निरादर करते हैं। उ० जी हम निदर्शि विप्र विद सत्य सुनहु भृगु नाथ। (मा० १।२८३) निद्-रहु-निरादर करें। उ० के निदरहु के श्रादरहु सिंहिं स्वान सियार। (दो० ३८१) निदरि-१. तिरस्कार करके, निराटर करके, अपमान करके, २ रोक्कर, ३. घुढ़क कर, ४. जबरदस्ती, हठ करके। उ० १. बोलिस निदरि बिप्र के भीरें। (मा० ११२८३।३) निदरे-१ निरादर करके २ निरादर किया, ३. निराटर करता है, ४. तिरस्कार करने पर । उ० १. सानुज निदिर निपातउँ खेता । (मा॰ २।२३०।४) २ निटरे रामु जानि चसहाई। (मा० २। २२६।२) निद्रेमि-निरादर किया। उ० जग-जय-मद निटरेसि हर, पायेसि फर तेउ। (पा० २१) निदरी-१. धनाटर करता है, २. अनाटर करूँ। उ० १. रज सम पर चवगुन सुमेरु कि गुन-गिरि सम रज ते निदरों । (वि० 181)

निदान-(सं०)-प्रीप्म ऋनु, घाम, उत्सा। ट० द्रुम-वन निमिर मुन्सत, सब मह निज्ञव व्यति नान। (म० ६२६)

निवान-(मं०)-१. पाटि कारण, २. कारण, ३. रोग-निर्पंय, रोग की पतिचान, ४. छंत, खबमान, ४. भंत में, त्राखिरकार, ६. सर्वनाश, ७. निश्चय। उ०१. कर्म हू के कर्म, निदानहू के निदान हो। (क० ७।१२६) ४. तुलसी गुसाई भयो, भोंड़े दिन भूलि गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हों। (ह० ४०)

निदाना-दे॰ 'निदान'। उ० ४. देहि श्रगिनि जनि करहि

निदाना। (मा० ४।१२।६)

निदानु-दे॰ 'निदान'। उ॰ ६. परेउ राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदानु। (मा० २।३६)

निदेश-(सं०)-१. शासन, २. श्राज्ञा, हुक्म, ३. कथन, ४.

निदेस-दे॰ 'निदेश'। उ० २. प्रीति को वधिक, रस रीति को अधिक, नीति-निपुन, विवेक है निदेस देसकाल को। (ক০ ৩।१३४)

निदेसा-दे॰ 'निदेश'। उ० २. सोइ करेंहु जेहि होइ

निदेसा। (मा० ७।४६।४)

निद्रा-(सं०)-नीद, उँघाई, एक ऐसी अवस्था जिसमें बंद करके प्राणी चेतनारहित हो जाता है।

निर्भय, निडर, निधड़क–[नि + धडक (ञ्रनु० धड़)]–१

साहसी, २. बिना डर के, बेखटके। निधन-(सं०)-१. नाश, २. मरगा, ३ धनहीन, कंगाल। उ० १. भीषम-द्रोन-करनादि- पालित, काल दक, सुयोधन-च्मू-निधन हेतू। (वि० २८) २. बंधु निधन सुनि उपजा

क्रोधा। (मा० शश्रश्र) निघरक-दे॰ 'निधड़क'। उ० २. निधरक बैठि कहइ कड़

बानी। (मा० २।४१।१)

निधान-दे॰ 'निधान'। उ॰ १. चर्म-असि शूलधर, डमरु शर चापकर, यान वृपभेश, करुगानिधानं । (वि०११) निधान-(सं०)-१. भंडार, खज्ञाना, ढेर्, २. लय स्थान, वह स्थान जहाँ कोई चीज जाकर लय हो जाय, ३. घर, ४. आधार, आश्रय । उ० १ गुन ग्यान निधान अमान श्रजं। (मा० ६।१११।४)

निधाना-दे॰ 'निधान'। उ॰ १. तापस सम दम दया

निधाना। (मा० १।४४।१)

निधानु-दे॰ 'निधान'। उ॰ १. पति रविकुल कैरव बिपिन

बिधु गुन रूप निधानु । (सा० २।१८)

निधानू-दे॰ 'निधान'। उ० १. रामु सहज ग्रानंद निधानू।

(মা০ ২া৪ গাই) निधि-(सं०)-१. कुबेर का ख़ज़ाना, कुबेर के रत्न जिनकी संख्या ६ कही गई है। नौ निधियाँ ये हैं-पूद्म, महापद्म, शंख, मकर्, कच्छप, मुक्तुंद, कुंद, नील ग्रीर बच्ची, २. ख़ज़ाना, ढेर, मंडार, ३. श्राधार, श्रासरा, ४. समुद्र, ४. धन का भंडार, ६ घर। उ०१. जेहि गए सिधि होय प्रम निधि पाइय हो। (रा० १) २. स्कूल-सौदर्य-निधि, विपुल-गुण-धाम विधि-वेद बुध शंभु सेवित श्रमानम्। (वि॰ ६०) निधिम्-खान को, ढेर को। उ॰ योगीन्द्र ज्ञानगम्य गुण्निधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्। (मा० ६।१। रलो० १)

निनाद-(स०)-शब्द, स्रावाज । निनारे-(सं० निः + निकट, प्रा० निनिञ्जड़, हि० निनर)- ञ्चलग, दूर, हटा हुन्रा। उ० ज्ञान कृपान समान लगत उर, बिहरत छिन-छिन होत निनारे। (कृ० ४६)

निपट-(१)-१. निरा, विशुद्ध, खाली, २. सरासर, एकदम, बिल्कुल, नितांत । उ० १ भीर वाहेँ पीर की निपट राखी महावीर कौन के संकोच, तुलसी के सोच भारी है। (ह० २७) २. बिबरन भयउ निपट नरपालू । (मा० २।२६।३) निपटहि-निरा ही, बहुत ही, विल्कुल ही। उ० निपटहि डॉटित निदुर ज्यों, लकुट कर तें डारु। (कु॰ १४)

निपात-(सं०)-१.पतन, नाश, विनाश, २. मृत्यु, ई. अधः-पतन, गिराव। उ० ३. मनजात किरात निपात किए।

(मा० २।१४।४)

निपातउँ-गिराऊँगा, पछाडरूँगा। उ० सातुज निदरि निपातउँ खेता । (मा० २।२३०।४) निपाता-१. गिराया, २. नष्ट किया, ३. उखाद फेंका हो, ४ काट ढाला। उ० ४ केहें तव नासा कान निपाता । (मा० ३।२२।१) निपाते-मार डाला, नष्ट कर डाला । उ० बडे-बडे़ वान**इ**त बीर वल-वान बड़े, जातुधान जूथप निपाते बात जात हैं। (क० ६।४१) निपाति-मारकर, नप्ट कर । उ॰ ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। (मा० १।१८।४)

निपुरा-(सं०)-दत्त, कुशल, पूडु, चतुर। निपुन-दे॰ 'निपुण'। उ॰ ग्रखिल खल निपुन-छल-छिद्र निरखत सदा जीव-जन-पथिक-मन-खेदकारी। (वि॰ ४६) निपुनता-(सं॰ निपुणता)-चतुरता, चातुरी, निपुणाई। उ॰ लघु लाग विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। (मा० ११६४। छं० १)

निपुनाई-निपुणता, चतुराई । उ० लागइ लघु विरंचि निपु-

नाई। (मा० ११६४।४)

निकन-(सं० निष्पन्न, पा० निष्फन्न)-पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, श्रन्छी तरह, भली भाँति। उ० जोते विनु वए विनु निफन निराए विनु । (गी० २।३२)

निफल-(सं निष्फल प्रा० निष्फल)-निर्धक, बेकार, निष्फल । उ० निफल होहि रावन सर कैसे । (मा० ६।

निवंध-(सं०)-प्रवंध, रचना । उ० स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा-भाषा निवंध मति मंजुलमातनोति। (मा॰ १।१। रत्तो० ७)

निवरत-(सं निवर्त्तन, प्रा निवट्टन)-निवरते, छुटकारा पाते, निवृत्त होते। उ० पाइकै उराहनो-उराहनो न दीजै मोहि, काल-कला कासीनाथ कहे निवस्त हों। (क॰ ७। १६४) निवरयो-१ चुकगया, २ निर्दिचत हो गया, ३. छुटकारा पा गया। उ० २. प्रभु की सौ करि निवर्षो हो। (वि० २६७)

निवल-(सं॰ निर्वल)-ग्रशक्त, कमज़ोर, निर्वल । उ॰ प्रभु समीप छोटे, यहे, निवल होत वलवान । (दो० ४२७) निवहत-निर्वाह करते हैं। उ० पर काजे परमारथी, शीति लिए नियहंत । (वै० १०) नियह (१) यसे हो। उ० जनु बिधु-निवह रहे करि दामिनि-निकर निकेत। (गी० ७१२१) निवहइ-(सं० निर्वाह)-१. निभता है, २. निभेगा। उ० २. सखा घरम निवहइ झेहि भाँती। (मा० शप्रदाद) निवहति-निभती है, निभ जाती है। उ० राम! रावरे निबाहे सब ही की नेवहति। (वि० २४६) निवहते—निर्वाह होता। उ० तो कालि कठिन करम-मारग जड हम केहि माँति निवहते ? (वि० ६७) निवहहिंगे—निर्वाह करेंगे। निवहा—निवह गया, निम गया। उ० के तुलसी जाको राम-नाम सो प्रेम-नेम निवहा है। (गी० २१६४) निवही—मरी, पूरी, पूरी है। उ० घन-दामिन-वर वरन, हरन-मन सुंदरता नखिसख निवही री। (गी० ११९०४) निवही—निर्वाह हो, वनी रहे। उ० जन्म जहाँ तह रावरे सो निवहें भिर देह सनेइ सगाई। (क० ७१८) निवहेंगो—निभेगा। उ० तुलमी पे नाथ के निवाहें निवहेंगो। (वि० २४६) निवहोंगो—निभाउँना, पालन करूँगा, निर्वाह करूँगा। उ० परिहत-निरत निरंतर मन कम वचन नेम निवहोंगो। (वि० १७२) निवहोंगोनिर्वाह हो गया, पूरा हो गया। द० ताको तो किपराज ज्ञाज लिंग कछु न काज निवहों है। (गी० ४१२)

नियह (२)-(१)-समूह। उ० मनहुँ उहुगन-निवह श्राए मिलन तम तजि द्वेषु। (गी० ७।६)

निवाह-(सं० निर्वाह)-१. रहाइस, गुजारा, निर्वाह, २. लगातार साधना, परंपरा की रक्ता, किसी वात के अनुसार निरंतर व्यवहार, ३. पालन, ४. वचाव का ढंग, छुटकारे का रास्ता। उ० १. नाम महाराज के निवाह नीको कीने उर। (क० ७।१२३)

निवाहा-(सं० निर्वाह) १.टे० 'निवाह', २ निर्वाह किया । उ० २. जेर्हि न प्रेमपनु मोर निवाहा । (मा० १४४।३) निवाहि-१. निवाहकर, पूरा करके, २. उवारो, वचात्रो, ३ समाप्त करके। उ० १ नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए। (मा० १।२२७।१) निवाहिय-निर्वाह कीजिएगा, निगहिएगा। उ० तह तह राम निवाहिय नाम सनेहु। (य॰ ६६) नियाहिये-निर्वाह कराहुए, निर्वाह करा दीलिए। ट॰ तुल्सी तिहारी मन वचन करम, तेहि नाते नेह नेम निज घोर तें नियाहिए। (क० ७:७१) निवाहीं-निवाह दिया, इच्छार्, प्री की, प्री कीं। उ० प्रमु प्रसाद सिव सवट् निवाहीं। (मा० २। १।२) निवाही-निवाह्, निर्वाह फर। ट॰बानु वयरु सन्तु लेउँ निवाही। (मा॰ ६।६०।४) निवाहु-१. निमायो, निर्वाह करो, २ जैसी चाहिए पैसी गठन । उ०१ राम नाम पर तुनसी नेहु निवाहु (५० ४७) २. चिनं चित हित-महित नगसिए ग्रंग-ग्रंग-नियाहु। (गी॰ ११६४) नियाहूँ-नियाहनैवाले हैं, नियाह फिया है। उर तोमें पसु पाँउर पातकी परिद्दे न सरन गर रघुपर श्रोर-निवाहैं। (वि० २७४) निवाहें-निवाहने से छ। उ० तुनमी हिन श्रपनी श्रपनी दिनि निरुपि नेम निवाहें। (वि॰ ६४) निवाहे-निवाहने से, निवाहने के कारण। ट॰ प्रेन-नेस के नियाहे चातक सराहिए। (वि॰ १३=) नियाधेड-नियाहा, निर्याह किया । उ० कोड पुर राति निपादे नेष्ट्र । (मा० २।२०२।३) निपादे-निया है, नियाद का है। है जो विधि कुसन नियार (clotic out) 1218

निर्देष के 'निवार'। देव 1. उसिंह श्रंत न हो ह निवाह ।

(2014 - 31913) Francisco

जियद (संक्रिक्टि) १. घना, सचन, २. भीषाय, घोर,

भयानक । उ॰ १. कबहुँ दिवस महँ निविद तम कबहुँक प्रगट पतंग । (सा॰ ४।१४ ख)

निबुकि-(सं े निर्मुक्त, प्रा॰िनर्मुक्त)-निर्मुक्त होकर, छूटकर। उ० लघु ह्रे निबुक्ति गिरि मेरु तें विसाल भो। (क०४।४) निवृत्ति-दे० 'निवृत्ति'। उ० नोइ निवृत्ति पात्र विस्वासा। (मा० ७।११७।६)

निवेदित-(सं० निवेदन) प्रार्थना करके, भोग लगा कर, श्रर्थण करके। उ० तुम्हिह निवेदित भोजन करहीं। (मा॰

निवेरीं—(सं० निवृत्त) पूरा किया । उ० नेग सहित सब रीति निवेरीं । (मा० १।३२४।४) निवेरे—(सं० निवृत्त) छुडाए, दूर किए । उ० तुलिसदास यह बिपित बाँगुरी तुमहि सों बनै निवेरे । (वि० १८७) निवेरो—दूर कर दिया है, हटा दिया है । उ० छुटै न बिपित भने विनु रघुपित स्तृति संदेह निवेरो । (वि० ८७)

निवेही-(सं िनवृत्त)-श्रद्धता, मुक्त, उन्मुक्त। उ० कोउ न मान मद तजेउ निवेही। (मा० ७।७१।१)

निभ-(सं॰)-तुल्य, समान । उ॰ हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला । (मा॰ ६।४३।१)

निमरम-(सं० निर्भ्रम)-निःशंक, भ्रमरहित। उ०जीते लोक-नाथ नाथ वल निभरम। (वि० २४६)

निमग्न-(सं०)-मन्न, डूबा हुआ, तन्मय, लीन।

निमज्जत—(सं० निमज्जित)—१. डूवता हुन्ना, २. स्नान करता है, ३. स्नान करने पर। उ० १. सोक-समुद्र निम-ज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो। (मा० ७।४) ३. प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी। (मा० २।३१०।४) निम-ज्जिहिं—स्नान करते हैं। उ० निरिष्ठ निमज्जिहें करिंह प्रनामा। (मा० २।२२४।१)

निमज्जन-(सं०)-स्नान। उ० पूजिह सिविह समय तिहुँ करिह निमज्जन। (पा० ४०)

निमज्जनु—दे॰ 'निमज्जन'। उ॰ कीन्ह निमज्जनु तीरथ-राजा। (मा॰ २।२१६।१)

निमि-(सं०)-इष्वाकुर्वशी एक राजा जिनका निवास मनुष्य की पलकों पर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं के अधिकार से पलकें खुलतीं और वंद होती हैं। उ० निरखर्हि नारि निकर विदेहपुर निमि नृप की मरजाद मिटाई। (गी० १।१०६)

निमिराज-(सं०)-निमियंगी राजा जनक ।

निमिप—(सं॰)—१ निमेप, श्राँरों का मिलना, पलकों का गिरना, २. वह समय जो पलकों के गिरने में लगता है, २. पलकों का एक रोग, ४. पलक। उ० २. परम पावन पाप पुंज-मुंजाट्यी-श्यनल-इय-निमिप-निर्मूल कर्ता। (वि॰ ४१)

निमेखी-(सं० निमेप)-पलक का गिरना।
निमेप-(सं०)-पलक मारने का समय, बहुत थोड़ी देर,
चाण मात्र। ड० लव निमेप महुँ भुत्रन निकाया। (मा०
६१२२१२) निमेप-पलक मारना, पलक गिराना। ड०
नर नारिन्ट परिटरीं निमेषें। (मा० ११२४११) निमेपेपलरों के मारने थो। ड० विधके विलोचन निमेपे बिमराष्ट्र के। (गी० ११६२)

निमोह-(सं०)-१ विना मोह-का, मोहरहित, २ ज्ञानी, ३ निर्दय, निर्दुर, द्यारहित । उ० १. निर्भरानंद निःकंप निःसीम निर्युक्त निरुपाधि निर्मम विधाता। (वि० ४६) नियंता-(सं० नियन्तृ)-१. व्यवस्था करनेवाला, कायदा बाँधनेवाला, र कार्य को चलानेवाला, ३ शिलक, ४ घोड़ा फेरनेवाला, ४ विष्यु । उ० १. नित्य निर्मुक्त संयुक्त गुन निर्शुनानंत भगवंत नियामक नियंता। (वि० ४४) नियत-(सं०)-'१. निश्चित, स्थिर, २. संयत, परिभित, पावद, ३: शिव, महादेव, ४ गारव्ध। उ० ४ तहँ तहँ तू विपय-सुखिहं चहत, लहत नियत। (वि० १३२) नियम-(सं०)-१. प्रतिबंध, रोक, पाबंदी, २. परंपरा, दस्त्र, ३. व्यवस्था, पद्धति, ४ प्रतिज्ञा, शर्त, ४ शासन, ६. योग के 🗲 श्रंगों में से एक। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय त्रौर ईरवर-प्रणिधान, इन सव क्रियात्रों का पालन नियस कहलाता है। ७. याज्ञवल्क्य स्मृति में १० नियम गिनाए गए हैं-स्नान, सौन, उपवास, यज्ञ, वेद-पाठ, इंद्रिय-निग्रह, गुरु-सेवा, शौच, अक्रोध तथा अपमाद। ध्में विष्णु, ६. शिव, १०. एक त्रर्थालंकार । उ० ६ सम जम नियम फूल फल ज्ञाना । (मा० १।३७।७) नियर-(सं० निकट, प्रा० निग्रड)-पास, समीप।

नियराइन्हि-समीप आ गया। उ० सिय नैहर जनकौर नगर नियराइन्हि। (जा० १३४) नियरानु-दे० 'नित्ररानु'।

नियरे-समीप, पास । उ० सुनि सुख लहै मनु रहै नित नियरे। (गी० १।४१)

नियामक-(सं०)-१. नियम करनेवाला, प्रबंधक, २. व्यव-स्था करनेवाला, ३. मारनेवाला, वधिक, ४. मास्ती, मल्लाह, ४. पार करनेवाला, समुद्र या नदी आदि पार उतारनेवाला । उ० १ नित्य निर्मुक्त संयुक्त गुन निर्गुना-नंत भगवंत नियामक नियंता। (वि० ४४)

नियारा-(सं॰ निर्निकट प्रा॰ निन्नियर, हि॰ न्यारा)-

ञ्चलग, पृथक्, न्यारा ।

नियोग-(सं०)-१ तैनाती, मुक्रेरी, २. आज्ञा, आदेश, ३. निश्चय, ४ शासन, ४ अनुमति, ६ प्रवृत्ति। उ० २. निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो है। (क॰ ७। **८८)** .

नियोगा-दे॰ 'नियोग'। उ० २. मागि मातु गुर सचिव

नियोगा । (मा० २।२३३।३)

निरंकुश-(सं०)-स्वतंत्र, बेंग्रदब, हठीला, स्वेच्छाचारी, उदंड 🏳

निरंकुस-दे०, निरंकुश'। उ० निपट निरंकुस निरुर निसंकू।

(सा० २।११७।२)

निरंजन-(स॰)-श्रंजनरहित, कलुप या माया से रहित, स्वच्छ, निर्मल, मोह या राग-द्वेष आदि विकारों से मुक्त। यह पुरमात्मा का एक विशेषण है । उ॰ व्यापक ब्रहा निरं-जॅन निर्शुन बिगत विनोद। (सा० १।१६८)

श्रविच्छिन्न, निरतर-(सं०)-१' श्रंतररहित, निविड, ३ लगातार, अदूट, ४. स्थायी, सदा र्हनेवाला, थ. सर्वदा, हमेशा, ६. जो अंतर्धान न हो, जो दिट से स्रोमल न हो। उ० ४. संत-भगवंत स्रंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। (वि० ५७)

निरंबु-जल के विना, विना पानी का, सूखा, निर्जल। उ० बतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। (मा० रार४७।४) निरत्तर-(सं०)-अत्तर-श्रून्य, मूर्ख, अपढ़, अनपढ़।

निरखति-(सं निरीचण)-अवलोकन करते है, देखते हैं, निहारते हैं। उ० नसत विबुधापगा निकट तत सदन बर, नयन निरखंति नरतेऽतिधन्या। (वि०६६) निरखत-१. देखता है, देखते हैं, २. देखते ही। उ० १. ग्रिखल खल निपुन-छल-छिद्र निरखत सदा जीव-जन-पथिक मन-ं खेदकारी। (वि॰ ४६) निरखतहि-देखते ही। उ० दे० 'निरखनिहारू' । निरखहिं-१ देखते हैं, २ 'उ० २ निरखिह छवि जननी तृन तोरी। (मा०१।१६८।३) निरखि-देखकर, निहारकर। उ० नयन मलिन पर नारि निरखि। (वि० ८२) निरखु-देख, देखो। उ० स्यामल गौर किसोर पथिक दोउ सुमुखि ! निरखि भरि नैन। (गी० २।२४) निरखे-देखे, देख पाए। उ० जे हर हिय नयननि कवहूँ निरखे नही अघाइ। (मा० २।२०६)निरखै-देखती है। उ० माता ले उद्धंग गोविंद मुख वार-वार निरखै। (कृ० १)

निरखनिहारू-देखनेवाला, निरखनेवाला । उ० दास तुलसी निरखतहि सुख लहत निरखनिहारू। (गो० ७।५)

निरगुन-(सं० निर्गुण)-१ गुण्यहित, व्यर्थ, निकम्मा, २. निराकार बहा, जो गुर्णों से वंधा नहीं है। उ० १. निलज, नीच, निरधन, निरगुन कहॅ जग दूसरो न ठाक्कर ठाउँ। (वि० १४३)

निर्गुनी-मुर्ख, गुणहीन। उ० रंक निरगुनी नीच जितने निवाजे हैं। (वि० १८०)

निरच्छर-दे० 'निरचर'। उ० विप्र निरच्छर लोलप कामी। (মা০ ৩।৭০০।৪)

निरजोष-(सं० जुष)-जो तौला न जा सके, घ्रतील । निरजीस-(सं॰ निर्यास)-१.निचोड, २ निर्णय, ३ निश्चय। निरजोस-दे॰ 'निरजोस'। उ० १ यह निरजोसु दोसु विधि बामहि। (मा० २।२०१।४) २. मोद-मंगल-मूल अति श्रनुकूल निज निरजोसु । (वि० १४६)

निरमर-(सं० निर्भार)-भरना, निर्भर। उ० निरमर मधु

वर मृदु मलय वात। (वि० २३)

निरत-लंगे हुए को । निरत-(सं०)-१. तत्पर, लीन, २. त्रासक्त, लिस्र। उ० १. राम भगत परहित निरत पर दुख हुखी द्याल । (मा०२।२१६) २ एहि आरती निरत सन-कादि श्रुति सेप सिव देव ऋपि ग्रखिल मुनि तत्वदरसी। (वि० ४७)

निरति-(सं०)-१ अप्रीति, २. वेगर्जी।

निरदय-(सं० निर्दय)-दयाहीन, कटोर। उ० निज तन्

पोपक निरदय भारी। (मा० २।१७३।२)

निरदहन-निरचय ही जलानेवाले, श्रत्यंत जलानेवाले । उ० गहन-दहन-निरदहन-लंक, निःसंक, यंक भुव। (ह० १) निरदह्यो-जलाया। उ० को न क्रोध निरद्द्यो, काम यस केहि नहिं कीन्हों ? (क० ७११७)

निरधन-(सं० निर्धन)-ग्रीय, धनहीन। उ० निलज, नीच, निरधन, निरगुन कएँ जग दूसरो न टाकुर टाऊँ। (वि॰

१४३)

निरवार-(सं॰ निर्धारण)-१. ठीक, २. निरचय, निर्णय ! निरनड-(स॰ निर्णय)-निर्णय, फैसला । उ० चलत प्रात लिख निरनड नीके। (मा० २।१८४।१)

निरनय-(सं॰ निर्णय)-निरिचत वात, निर्णय, फैसला । निरपने-(सं िन: + ज्ञात्मनो, प्रा० ज्ञप्पणो)-ज्ञन्य, गैर, पनाये, त्रपने नहीं । उ० जानकी-रमन मेरे ! रावरे चदन फेरे, टार्ट न समार्ट कहाँ सकल निरपने। (स॰ ७,७८) निरपेत्-वासनाहीन, जिसे किसी चीज़ की इच्छा न हो, वेपरवाह । उ० शांत निरपेक् निर्मम निरामय अगुन शब्द-बसँक पर-बस-ज्ञानी । (वि० ४७)

निरवहर्ड-दे॰ 'निर्वहर्द्द'। ।नरवहनि-निर्वाह होने का भाव, पूरा पटते जाने का भाव। उ० दिन-दिन पन प्रेम नेम निरुपावि निरदहनि । (गी० २।८१) निरवहा-निभ गया, ग्रन्छी तरह वीत गया। उ० कहतेउँ तोहि समय निर-यहा। (मा॰ ६।६३।३) निरवर्हा-पूरी उत्तर गई, निभ गई। उ० सिथिल सनेह सराहत नखसिख नीक निकाई निरवही। (गी० श३१) निरवह्यो-शान्त हो गया, निरिचत हो गया। उ० घपनो सो नाध हूँ सों कहि निर-बद्यो हो। (वि० २६०)

निरवान-(सं० निर्वाण)-मोच, मुक्ति। उ० नाना पथ निर-वान के, नाना विधान वहु भाँति । (वि० १६२)

निरवाहक-निर्वाह करनेवाले, गुज़र करनेवाले, रचा करने-याले। उ० गई-चहोर, श्रोर निरवाहक, साजक विगरे साज के। (गी० शरह)

निरवाहा-निवाह सक्ता है। उ॰ तुम्ह वितु अस वृतु को निरवारा । (मा० ९।७६।३) निरवाहिबो-निर्वाह करेंगे । निरवाहु-(सं विर्वाह)-गुज़र, निवाह। उ० का सेवा सुत्रीव

र्दा, वा मीति-रीति-निरवाहु। (वि० १६३)

निरभय-(सं० निर्भय)-निटर, निशंक विना भय का। उ० सुनमी निरभय होत नर सुनियत सुरपुर लाइ। (दो० ४६७) निरमंड-(सं िनर्माण)-रची, बनाई। उ० मोको गति दुसरी न रिधि निरमई। (वि०२१२) निरमय-१. बनाना, बनाइएगा, २. वनाया । निरमयड-वनाया, रचा, रचना को । उ० चंद्रहे मुनि पट कंजु, रामायन जेहिं निर-मथड । (मा॰ ११४४ व) निरमयऊ-रचा, बनाया, रचना र्था। उ० निज मार्यां वसंत निरमयक । (मा०१।१२६।१) कि मन्द्र निर्माण क्यि, बनाये । उ० तुक्सी आइ पवन मृत-विधि सानो किरि निरमये नये है। (गी० ६१४)

निरमल-(सं॰ निर्मन)-स्वच्छ, नाफ्र, विना मेल का। उ० मण्य मंब मण्य वन परम धरम रत, निरमल करम बचन

घर मन के। (नि० ३७)

निरमान (१)-(स॰ गिर्मात्)-निर्माण, रचना, यनाने की जिया। उ० विरंधि चुदि को विचाय लंक निरमान भी। (40 x = 5)

विरमान (१)-(मिर - मान)-प्राचेत्रास्यदित । िंगर (में रिमित) बना गृता, रचित ।

िनम् किन्दि विस्तिमा ।

विकार (में विमेरिए) स्थान । उर न्यान गरीबी गुर-ध्या भाग देखन विस्ताल । (स० १०३) े का हमा देखा किया किया किया में मीत गरी। उ०

अघो ! प्रीति करि निरमोहियन सों को न भयो हुख दीन ? (कु॰ ४४) निरमोर्हा-(सं॰ निर्मोह)-मोहरहित, जिसे किसी से प्रेम न हो।

निरय-(सं०)-नरक, दोज्ख । उ० जातें निरय-निकाय निरंतर सोइ इन्ह तोहिं सिंखायो । (वि॰ १६६)

निरलज्ज-(सं० निर्लज्ज)-वेशर्म, जिसे किसी बात की लाज न हो।

निरलेप-(सं॰ निलेंप)-जो किसी विषय में श्रासक न हो। ड॰ जे विरंचि निरत्तेप उपाए। (मा० २।३१७।४)

निरवध-(सं० निर्वध्य)-निर्दोष, साफ्र, जिससे कोई त्रुटि न हुई हो।

निर्वाध-(सं०)-अवधि रहित, सीमा रहित, असीम, जिसकी कोई सर्यादा न हो। उ० निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि। (मा० २।२८८)

निरवाहक-निर्वाह करनेवाले । उ० गई-बहोर, श्रौर निर-वाहक, साजक विगरे साज के। (गी० ४।२६) 🦯

निरव्यलीक-निष्कपट। दे॰ 'निर्व्यलीक'।

निरस-(सं०)-१. जिसमें रस न हों, रसविहीन, सूखा, २. लाभरहित, ३. विरक्त, ४. विना स्वाद का, फीका। उ० १. निरस भूरह सरस फूलत फलत ऋति त्रिधिकाइ। (गी० ७।३३) ३. जयति सीतेस-सेवा सरस, विषयरस-निरस, निरुपाधि, धुर् धर्मधारी । (वि॰ ३म)

निरस्य-(सं०)-१. हटाने के योग्य, फेंकने लायक, र. निग्रह् क्रके, दूर हटाकर । उ० २. निरस्य इंद्रियार्दिकं । प्रयांति ते गर्ति स्वकं। (मा० ३।४। छं० ५)

निराए-खेत में से व्यर्थ की घासों को निकाले, खेत के खरों को साफ किए। उ० जोते विनु, वए विनु, निफन निराए विनु । (गी० २।३२) निरावहिं-(स० निराकरण)-निराते हैं। उ० कृषी निराविह चतुर किसाना। (मा०

निराकार-निराकार को । उ० निराकारमोकार मूल तुरीयं। (मा० ७१० = १२) निराकार-(सं०)-विना आकार का, वस, ईस्वर । यह वस का एक विशेषण है । उ० निर्शुन गननायक निराकार। (वि० १३)

निराचार-श्राचारभ्रष्ट, श्राचारविहीन । उ० निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। (मा० ७।६८।४)

निरादर-(सं०)-तिरस्कार, अपमान, अप्रतिष्ठा । उ० मुक्ति निरादर भगति लुभाने । (मा० ७।११६।४)

निरादव-दे॰ 'निरादर'। उ० उचित न तासु निरादर कीन्हें। (सा० २।४३।३)

निगधार-(संर)-१. जिसका कोई भी घाधार न हो, बे-यहाय, २. मिथ्या, जो प्रमाणों से पुष्ट न हो। उ० १. माय-वाप भृत्वे को अधार निराधार को । (वि०६३)

निरायने-(निः + धापने)-पराए, येगाने, जो अपने नहीं हैं। उ० मय दुख घापने, निरापने सकल सुख, जी लीं जन भणे न वजाइ राजा राम को। (क० ०।३२४)

निरामय-नीरोग को । उ० ग्रमष्ट्रं दियो निज्ञं धाम राम नमानि मात्र निरामय। (मा० ६।५०४। छुं०५) निरामय-(सं०)-निरोग, सुत्वी । ड० गांत निरपेज निर्मय निरामय धगुन सटः मर्भेक पर-महा-ज्ञानी। (वि० २७)

निरामिष-(सं०)-मांस न खानेवाला। उ० होहि निरामिष कबहुँ कि कागा। (सा० १।१।१)

निरारी-(सं विरालय, हिं निराला)-निराली, अनोखी। उ० तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी। (वि० ३४) निरास-(सं॰ निराश)-नाउम्मेद, जिसे आशा न हो। उ॰

्भा निरास उपजी मन त्रासा । (मा० ३।२।२)

निरासा-(सं॰ निराशा)-आशा का न होना, नाउम्मेदी। उ॰ नृप समाज सब भयड निरासा। (मा॰ १।१३४।२) निरीश-(सं०)-१. विना ईश या स्वामी का, त्रनाथ, २. नास्तिक, श्रनीश्वरवादी।

निरीस-दे॰ 'निरीश'। उ० २. नीच निसील निरीस

निसंकी। (मा० २।२६६।३)

निरीइ-(सं०)-१. चेप्टारहित, जो किसी चीज़ के लिए प्रयत्न न करे, २ इच्छारहित, जिसे किसी वात की चाह न् हो, निस्प्रह, ३. शांत, ४. विरक्त। उ० २. ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी। (मा० ७।७२।४)

निरुत्ररई-(सं० निवारण, हि० निरुवार)-छूट पाती है, सुलम पाती है। उ० तबहु कदाचित सो निरुग्ररई। (मा० ७।३३७।४)

निरुश्रारे-सुलभाया। उ० निज कर राम जटा निरुश्रारे। े(सा० ७११ ११२)

निषक्त-(सं०)-१. निश्चय रूप से कहा हुआ, नियुक्त, ठह-राया हुआ, २ वेद के छः अंगों में से चौथा अंग। इसे यास्क मुनि ने लिखा था। इसमें वैदिक शब्दों की ब्या-स्या है।

निरुज-(सं० नीरुज)-निरोग, स्वस्थ। उ० मारिए तो भनायास कासी वास खास फल, ज्याइए तौ कृपा करि

निरुज सरीर हों। (क० ७।१६६)

निरुत्त्र-(सं०)-चुप, बे जवाव। उ० वधु-वधू-रत किं कियो बचन निरुत्तर बालि। (दो० १४७)

निरुपर्जे-(सं० निरूपण्)-निरूपण् किया।

निरुपधि-दे० 'निरुपाधि'।

निरुपाधि-(सं०)-१. उपाधिरहित, संज्ञारहित, २. वाधा-रहित, व्यवधानरहित, ३. मायारहित, ४ व्रह्म। उ० २. धातुवाद, निरुपाधि बर, हुरे पुरान सुभ ग्रंथ । (दो०४४६) रे गृध-शवरी-भक्ति-विवश करुणासिधु, चरित-निरुपाधि त्रिविधाति-हर्त्ता । (वि० ४३)

निरुपाधी-दे० 'निरुपाधि'। उ० २. कलि मति बिकल न

कञ्ज निरुपाधी। (वि० १२८)

निरूपन-(सं विस्वपा)-किसी विषय का विवेचनापूर्ण वर्णन, विस्तार से किसी चीज़ का वर्णन, निदर्शन । उ० भगति निरूपन विविध विधाना । (मा० १।३७।८)

निरूपउँ-दे० 'निरुपटॅ'। उ० सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी । (मा० ७।१११।७) निरूपहि-निरूपण करते हैं, वर्णन या विवेचन करते हैं। उ० भगति निरूपहि भगत कलि, निंदहिं वेद पुरान । (दो० १४४) निरूपा-निरूपण किया है, वर्णन किया है, विवेचना की है, कहा है। उ० नैति-नेति जेहि बेद निरूपा। (सा० १।१४४।३)

निरै-(स॰ निरय)-नरक, दोज़ख़।

निर्-१. नहीं, बिना, २ निरचय, ३ वाह्य, वाहरी, वाहर का, ४. उचित । उ० १. दे० 'निर्दय', 'निर्द्भ', 'निर्गुण'। निर्गृत-(सं०)-निकला हुआ, बाहर आया हुआ।

निर्गता-(सं०)-निकली हुई। उ० नख निर्गता मुनि चंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी। (मा० ७।१३।छुं० ४)

निर्गम-निकलना, वाहर जाना।

निर्गमिहिं-वाहर निकलते हैं। उ० एक प्रविसर्हि एक निर्ग-

महिं भीर भूप दरवार । (मा० २।२३) निर्गुण-निर्गुण को। उ० योगीदं ज्ञानगस्यं गुणनिधिम्जितं निर्गुं स्विविकारम्। (मा० ६।१। प्रतो १) निर्गु स् (सं०)-१ सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में परे, परमेश्वर, २. जिसमें कोई गुण न हो, मूर्ख, बुरा। निगु न-दे॰ 'निगुंगा'। उ० १. नित्य निर्मोह निर्मुन निरं-जन निजानंद निर्वाण निर्वाणदाता। (वि० ४६)

निर्जोष-निश्चय, श्रवस्य । दे० 'निरजोपु'।

निर्मार-(सं०)-१. मरना, पर्वत से गिरता हुया जल-प्रवाह, २. सूर्य का घोड़ा। उ० १. ऋपिन के छाश्रम सराहें, मृग नाम कहें, लागी मधु, सरित, मरत निर्मर हैं। (गी० २।४४)

निर्णय-(सं०)-श्रौचित्य श्रौर श्रनौचित्य श्रादि का विचार करके किसी विषय के दो पत्तों में से एक पत्त को ठीक ठह-राना । निश्चय, फैसला ।

निर्देभ-(सं०)-श्रहंकार रहित, दंभ या गर्व से रिक्त। उ० सब निर्देभ धर्मरत पुनी। (मा० ७।२१।४)

निर्दय-(स॰)-जिसके हृदय में दया न हो, वेरहम, निर्दुर। उ० द्वेष मत्सर्-राग प्रवल प्रत्यूह प्रति, भूरि निर्दय, कूर-कर्म-कर्त्ता। (वि०६०)

निद्यी-दयाहीन, बेरहम।

निर्देलन-दलनेवाले, नष्ट करनेवाले। उ० यथा रघुनाथ-सायक निसाचर चमु-निचय-निर्देलन-पट वेग भारी। (वि०

निर्दहन-जलानेवाले, दहन करनेवाले । निदेह्यी-जलाया, संतप्त किया।

निर्देष-(सं० निर्देश)-१. श्राज्ञा, कथन, २. प्रस्ताव, ३.

निह न्द-(सं०)-१.बिना विरोध या मगडे का, जिसके लिए कोई दंद्र न हो, २ जो राग, द्वेप, मान, अपमान आदि द्वंद्वों से परे हो, ३. स्वतंत्र, स्वच्छंद।

निर्धन-(स०)-जिसके पास धन न हो, धनहीन, कंगाल। निर्नय-दे० 'निरनय'। उ० निर्नय सकल पुरान वेद कर। (মা০ ৩া৪ গা ৫)

निर्वेत्त-(सं०)-१ निस्पृह, निरीह, इच्छारहित, २ उदा-

सीन, विरक्त, ३. जो किसी का शत्रु-मित्र न हो । निर्वेस-दे० 'निर्वेश' । उ० १ दुण्ट-दनुजेस निर्वेस कृत दास-हित विरव दुख-हरन वोधैक रासी। (वि० ४८)

निर्वहई-(सं निर्वाह)-निर्वाद कर लेता है, नियाह लेता है। उ॰ जो निर्विष्न पंथ निर्वहर्द। (मा॰ ७।११६।१) निर्विहिहीं-पूरा करूँगा, नियाहूँगा। उ० दीजे वचन कि हृद्य आनिए तुलसी को पन निर्वहिहो। (वि० २३६) निर्वही-निर्वाह चाहता है। उ० दास तुलसी राम-चरन-

पंकज सदा यचन मनकर्म चहै प्रीति नित निर्वही। (गी० ७१६) निर्वेहे-१. इट गए, २. वचा गए, ३. निभ गए। उ० १. जे नाथ करि करना विलोके त्रिविधि दुख ते निर्वेहे। (मा० ७१३।२)

निर्वान-दे॰ 'निर्वाण'। मुक्ति, मोच। उ० राम राम कहि तनु तजिह पावहि पद निर्वान । (सा० ३।२० क)

निर्विकार-(सं॰ निर्विकार)-विना किसी विकार का, शुद्ध। ट॰ निर्विकार निरविध सुखरासी। (मा० ७।१११।३)

निर्भय-(स०)-जिसे भय न हो, निडर। उ० निर्भय होहु देव समुदाई । (मा० १।१⊏७।४)

निर्भर-(सं०)-पूर्ण, भरा। उ० तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। (सा० ३।६। छुं० १)

निमत्तर-हेपरहित, विना ईर्ण्या का। उ० ग्राविल-जीव-यत्मल निर्मत्मर चरन-कमल-श्रनुरागी। (वि०११८)

निर्मयनकर्ता-मयनेवाला, मंथन करनेवाला, हलचल मचाने-वाला । उ० वेर-पय-सिंधु, सुविचार-मंटर महा, अखिल-मुनिवृंट निर्मथनकर्ता। (वि० १७)

निर्मम-(सं०)-जिसे ममता न हो, जिसको कोई वासना न हो । उ० नित्य निर्मम नित्य मुक्त निर्मान हरि ज्ञान-धन सच्चिटानंद मृतं। (वि० १३)

निमंयड-(सं॰ निमाण)-निर्माण किया, रचा, बनाया। निर्मयी-रची, यनाई, निर्माण की।

निर्मलं-दे॰ 'निर्मत'। ट॰ ४. निर्मलं सांत सुविसुद्ध वोधा-यतन क्रोध-मट हरन करुना-निकेतं । (वि॰ ४३) निर्मल-(सं०)-१ मलरहित, स्वच्छ, २ निप्पाप, पापरहित, २. शुद्ध, पवित्र, ४. निर्दोप, कर्लकरहित, १. ग्रभ्रक, प्रभ्र, ६. निर्मर्ली। उ० १. निर्मल चित पीत चैल-दामिनि जनु जनद नीन। (गी० ७।७)

निर्गर्ती-विशुद्ध, स्वच्छ । उ० जय कोसलेस महेस वंदित पान रति यति निर्मतीं। (मा० ६।५०६।छ० १)

निर्मान (१)-(सं० निर्माण)-१ रचना, बनावट, २. रचना पा वाय, बनाने का काम।

निर्मान (२)-(नं०)-१ श्रिममानरहित, विना वर्मंड का, े बेहद, मीमारहित, श्रपार। उ० २. नित्य निर्मम, निय मुक्त निर्मान हरि झानवन सन्विदानंद मूलं। (वि॰

निर्मित-(म०)-रचित, यनाया हुया। उ० आजत सिर सुरुट पुरट निर्मित मनि-रचित चार । (गी० ७।७)

निम् का-1. तो छूट गवा हो, आयागमन के दुख में मुक्त, िनं पोर्ट कंपन न हो, २. स्वतंत्र, श्राज़ाद, ३ वह साँप तिसने गुग्न रं चुना छोटी हो। उ०१ नित्य निर्मुक संयुक्त पुन निर्मनानन भगवंत नियामक नियंता। (वि० ४४)

निम्ब -(म०) - १. बिना कर पा. मूल रहित, २. ऐसी बात िमर्च। गोएं उर न हो, थे बुनियाट, ३. ग्वंस, नष्ट। उ० वे पास पापन, पाप पुंच-सुंजाटर्श धनल-एय-निमिष-रिमेन्यणां। (पि० १४) रिम्बरर-जल से उरगवर्ने-मार्थ, राजभार परशेषाते। उ० सक्त रानुसून, सुब-र्म निर्मेणस्य गुर कय नाम पायक समाने। (वि॰ ( برج

(न्हेंबर करते राष्ट्रीयकि यो, स्ट मसीयाके मी।

उ० त्रयः शूल निर्मृतनं शूलपाणिम्। (मा० ७।१०८। ख्लो० १)

निर्मूला-दे० 'निर्मूल'। उ० ३. जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला। (मा० १।१८३।३)

निर्मू लिनं-दे० 'निर्मू लनं'।

निर्मृतिनी-नाश करनेवाली, जह से उखाड़नेवाली। उ॰ द्हति दुख दोप निर्मूलिनी काम की। (वि० ४म) 🚃 निर्लेप-(सं०)-संगरहित, निर्लिस, संसार में जो लीन न हो ।

निर्वेश-(सं०)-१. वंशरहित, जिसका वंश नष्ट हो गया हो, २. संतानहीन, वे श्रौलाद।

निवेहा-दे० 'निरवहा'।

निर्वाण-(सं०)-१ बुक्ता हुन्रा, २. श्रस्त, हूबा, ३. शांत, धीमा पढ़ा हुआ, ४. मृत, मरा, ४. निरचल, ६. बुमना, ठंडा होना, ७. समाप्ति, न रह जाना, ८. शांति, ६. मुक्ति, मोच। उ० ८. सत्य संघान निर्वाणप्रद सर्वहित सर्वगुन-ज्ञान-विज्ञान साली। (वि० ४४) निर्वाणप्रद-शांति प्रदान करनेवाला। उ० दे० 'निर्वाण'।

निर्वान-दे॰ 'निर्वाण'। उ०६. ब्रह्म वर देश वागीश व्यापक विमल विपुल वलवान निर्वान स्वामी। (वि॰ ४४)

निर्वापकर्ता-(सं०)-हरण करनेवाला, हरनेवाला । उ० वेद गर्भार्भकाद्भ्रेगुण-गर्ब-स्रवीग पर-गर्ब-निर्वापकर्ता। (वि० **4४**)

निर्वापण-(सं०)-१. त्याग, २. दान, ३. प्राणनाश, ४. हरण करना, दूर करना, ४. बुमाना, ६. समाप्त होना, ७. भुला देना, इ. निःशेप होना ।

निर्वाह-(सं०)-१. किसी परंपरा या क्रम का चला चलना, निवाह, २ किसी वात के अनुसार बरावर आचरण, पालन, ३. समाप्ति, पूरा होना ।

निर्विकल्पं-दे० 'निर्विकल्प'। उ० निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। (मा० ७१९० मा रलो० १) निर्धिकल्प-(सं०)-

दृद संकल्पवाला, स्थिर, निश्चित ।

निर्विकार-दे॰ 'निर्विकार'। उ॰ नौमि करुणाकरं, गरल-गंगाधरं, निर्मल, निर्मुणं, निर्विकारं। (वि॰ १२) निर्वि-कार-(सं०)-विकाररहित, परिवर्तनरहित, सदा एक प्रकार का रहनेवाला।

निविष्न-(सं० निर्विष्न)-याधारहित, श्रदचन शून्य। उ० जो निर्विष्न पंथ निर्वहर्द्द । (मा० ७।११६।५)

निर्व्यलीक-(सं०)-१. निष्कपट, कपटरहित, २. पीड़ा-रहित, वाधाहीन, सुखी, प्रसन्न, ३. सत्य, जो मूठ न हो । उ०१. निर्व्यलीक मानस-गृह संतत रहे छाई । (गी०

निलज-(सं० निर्लज्ज)-येदया, वेगरम, निर्लज्ज। उ० निलज, नीच, निरधन, निरगुन कहें जग हमरी न ठाकुर राटें। (वि० ६४३)

निल र्रा-निर्लेज्जता, घेहयाई, वेशमी । उ० रीक्ति लायक गुमानी की निजजहैं। (वि० २१२)

निलंडा: (सं० निलंडा) येणमं, जिसे लज्जा न हो। उ० घवम निकास लाग र्गाट नोधी। (मा० शहार) निलन-(सं०)-घर, मकान, न्यान, जंगह । उ० द्वीप-निखय पैह विषय सोकप्रद कहत संत स्नुति टेरे । (वि॰ १८७) निलयकारी-घर बनानेवाले । उ० यस्यांध्रि पाथोज अर्ज शंभु सनकादि सुक शेष मुनिवृद श्रलि निलयकारी। (वि०६१)

निवसत-(सं विवसन)-बसते हैं, रहते हैं। उ विवसत जहँ नित् कृपालु राम-जानकी। (गी० २।४४) निवसित-बसती हैं, रहती हैं। निवसीं-बसीं, स्थिर हुई। उ० केहि भाँति कहाँ, सजनी ! तोहि सों मृदु मुरति है निवसी मन मोहैं। (मा॰ २।२४) निवसे-रहे, निवास किया। उ० तेहि आश्रम निवसे कछु काला । (मा० १।११२।४)

निवह-(सं०)-समूह, मुंड। उ० जनु विधु-निवह रहे करि दामिनि-निकर निकेत । (गी० ७।२ १)

निवहति-निवहती है, पूर्ण पड्ती है।

निवाज-(फा॰ नेवाज)-कृपा करनेवाला, दया करनेवाला । उ॰ तूँ गरीब को निवाज, हीं गरीब तेरो। (वि० ७८) निवाजन-दया करना, मेहरवानी करना, दया करेंगे, रचा करेंगे। निवाजिबो-दया करना, द्या कीजिएगा। निवाजिहें रचा करेंगे, दया करेंगे। उ० राम गरीव निवाज निवाजिहें जानिहें ठाकुर ठाउँगो। (गी० १३०) निवाजिहीं-शरण देंगे, रक्षा करेंगे। उ० राज दें निवा-जिहीं बजाइ के भीषने । (क॰ ६।२) निवाजे-१. शरगा में लिए हुए, २. शरण में लिए, ३. दया की। उ० १ भापने निवाजे कीन काहू को सरम। (वि० २४६) रे रेंक निरगुनी नीच जितने निवाजे हैं। (वि० १८०) निवाजी-शरण में लिया। उ० एते बडे साहेब समर्थ को निवाजो आज । (ह०३१) निवाज्यो-श्रनुगृहीत किया, द्या भी। उ० सोंउ तुलसी निवाच्यो ऐसो राजा राम रे। (वि॰ ७१) निवाज्यौ-१. अपनाया हुसा, अपनाया, २ निहाल कर दिया। उ० १. जानत जहान हनुमान को ्निवाज्यौ जन। (ह० २०)

निवाजू-दे० 'निवाज'।

निवारुक-(सं०)-१.टोकनेवाला, २ हटानेवाला। उ० २. जाउँ कहाँ, को बिपति-निवारक भव-तारक जग माहीं। (वि० १४४)

निवारग्-(सं०)-रोक, रुकावट, भ्रटकाव, हटाना, दूर

निवारन-दे 'निवारण'। उ० करित्र जतन जेहिं होइ निवा-

रन। (मा० राष्ठ्रा३)

निवारा-(सं विवारण)-रोका, रोका था। उ०बाइत बिधि जिमि घटज निवारा। (मा० २।२६७।१) निवारि-१. हटाकर, दूर हटा कर । २. रोककर, बंदकर । उ० १. सर निवारि रिषु के सिर काटे। (मा॰ ६।६३।३) निवारिए-१. रोकिए, २ दूर कीजिए, निवारण कीजिए 2. वैवाइए। उ० ३. तासों शिरि निवारिए, समय सँभारिय आए । (दो० ४३२) २. बाँह पीर महाबीर वेगिही निवारिए। (ह॰ २०) निवारी-(सं० निवारण)-निवारण किया, हटाया। उ० कहें लगि कहीं दीन अगनित जिन्हकी तुम बिपति निवारी। (वि०१६६) निवारे-निवारण किया, दूर किया। उ० कौतुक हीं प्रभुकाटि निवारे। (मा०६।११।३) निवास-(सं॰)-१. वासस्थान, रहने का स्थान, २. तहने

की किया या भाव। उ० १. मम हृदयकंज निवास करु कामादि-खल-दल-गंजनं । (वि० ४४)

निवामा-दे॰ 'निवास'। उ॰ १ रूप तेज वल नीति निवासा। (मा० १।१३०।२)

निवासिनि-रहनेवाली, निवास करनेवाली। उ० सदा संभु अरघंग निवासिनि । (मा० शहनार)

निवासी-रहनेवाला, बसनेवाला । उ० पुन्य पुंज मग निकट निवासी। (मा० २।११३।२)

निवासु-दे० 'निवास'। उ० १. मानहुँ कीन्ह विदेहपुर करुनाँ बिरहँ निवासु । (मा० १।३३७)

निवास् दे॰ 'निवास'। उ० १. सदा जहाँ सिव उमा निवासु। (मा० १।१०५।४)

निवृत्त-(सं०)-१. मुक्त, विरक्त, संसार से अलग, २. दूर, श्रलग। उ० २ निसि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नर्हि होई। (वि० १२३)

निवृत्ति-(सं०)-सांसारिक विपयों श्रौर प्रपंचों

निवेरी-(सं०-निवृत्त, प्रा० निविड्ड)-१. निवराई, पूरी की, २ तय की, ३ छुडाई।

निशकी-(सं० निःशंक)-निर्भय, निष्ठर ।

निश-दे० 'निशा'।

निशा-(सं०)-१. रात्रि, रजनी, रात, २ हल्दी। निशाकर-(सं०)-१. चंद्रमा, २. सुर्गा, कुक्ट, ३. शिव, भहादेव, ४ एक ऋषि का नाम ।

निशाचर-(सं०)-१ राजस, २ श्रगाल, गीदड़, ३. उत्लू, ४ चोर, तस्कर, ४. सर्प, साँप, ६ भूत, पिशाच ७. चक्र-वाक, चकवा, ८. रात में विचरनेवाले जीव-जंतु, ६ सूर्य। उ० १. श्रनय-श्रंभोधि कुंभज, निशाचर-निकर-तिमिर-घनघोर-खर किरणमाली। (वि० ४४)

निशान-(फा॰)-१. नगाडा, ढंका, २. चिह्न। निशानी-(फा॰)-१ स्मृति, चिह्न, यादगार, २. निशान, लच्य, ३ रेखा, लकीर।

निशि-(सं०)-रात । निशिदिन-रात-दिन, सदा, सर्वदा । निशिचर-(सं०)-राज्य, निशाचर।

निशिचरि-दे० 'निशिचरी' ।

निशिचरी-राजसी, निशाचरों की खियाँ। उ० दिन्य-देवी-वेप देखि, लखि निशिचरी जनु यिडंबित करी विश्वबाधा । (वि० ४३)

निशित-(सं०)-चोखा, तेज़। निशेशं-(स्०)-चंद्रमा, शशि, रात्रि का स्वामी । उ० सीता नयन चकोर निशेशं। (मा० ३।११।४)

निशेष-(सं० नि शेष)-सव, समूचा, प्रा। निशोच-चिंतारहित, विना सोच का ।

निश्चय-(सं०) १. अतस्य, २. तय ।

निश्चल-(सं०)-अचल, जो अपने स्थान से न हटे, स्थर, अहिरा । उ० जयति काल-गुन-कर्म-माया-मयन, निश्चल-

ज्ञान वत, सत्यरत, धर्म्मचारी। (वि० २६)

निश्चलता-स्थिरता, शांति । निषग-(सं०)-तूण, तरकश। उ० कटि निपंग पट पीत, करनि सर धनु धरे। (जा० ३०)

निषंगा-दे निषंग'। उ० वाम दहिन दिसि चाप निषंगा।
(मा० ६।९९।२)

निपाद—(सं०)—१. चांडाल जो ब्राह्मण पति श्रौर श्रुद्धा पत्नी के गर्भ से पेटा हो, २. मल्लाह, मांभी, ३. निपाद के भेजे हुए चारों मल्लाह, ४ एक राग, ४. वह निपाद जिसने राम को पार उतारा था। उ० ४. सजल कठौता कर गहि कहत निपाद। (व० २४) निपादहि—निपाद (पाँचवाँ श्रर्थ) को। उ० भयउ विपादु मिपादहि भारी। (मा० २।६२।१)

निपादा-दे॰ 'निपाद'। उ० ३. चले अवध लेइ रथिह निपादा। (मा० २।१४४।१)

निपादू-दे॰ 'निपाद'। उ॰ मंत्री विकल विलोकि निपादू। (मा॰ २।१४२।३)

निपिद्ध-(सं०)-१. दूपित, तुरा, खराव, २. जो न करने योग्य हो, जिसके लिए सनाही हो, ३. ऋपवित्र, ऋगुद्ध। उ० ३. पावक परत निपिद्ध लाकरी होति अनल जग-जानी। (कृ० ४१)

निपेध-(सं०)-१. वर्जन, मनाही, न करने का आदेश, २. निपिद्ध वात, न करने योग्य वात। उ०२ राम को विसारियो निपेध सिरताज रे। (बि० ६७) निपेध-वास्य-ऐसे वाक्य या वेद वाक्य जो अकरणीय कार्यों के विषय में निपेध करते हैं।

निष्कंप-(सं०)-स्थिर, श्रचल ।

निष्काम-(संट)-१ इच्छारहित, जिसको किसी प्रकार की कामना न हो, २. त्रिना प्रयोजन, विना मतलव।

निष्येयल-श्रकेता, श्रनन्य । उ० राम कृपा नहिं करहिं तसि ्जिम निष्केयल प्रेम । (मा० ६।५५७ ख)

निष्पाप-(सं०)-पाप रहित, विना कलुप का ।

निष्पाना-दे० 'निपाप'। उ० कपि तव दरस भइउँ निष्पापा। (मा० ६।१=।१)

निष्प्राप्य-न प्राप्त होने योग्य, दुर्लम ।

निसंर्कः-(सं० नि'शंक)-निहर, निशंक। उ० नीच निसील ्निरीस निसंकी। (सा० २।२६६।१)

निस्तृ-(मं॰ नि'शंक)-निशंक, निर्दर । उ॰ निपट निरंकुस ूनिट्टर निसंदू । (मा॰ २।५१६।२)

निसंग्र-डे॰ 'निमंदल'। ड॰ संबर निसंबर को, सखा धमराय को। (वि॰ ६६)

निसंबल-(मं॰ निःनसंबल)-सहत्वर्च के धिना, श्रसहाय। उ॰ पंगु पंच निस्तुनी निसंबल जो न लहें जींचे जलो। (मी॰ १४२)

निसन-(निर्मात्रण)-निरस्तने में। उ० निसरत प्रान सर्गी हिंदे दात्रा। (मा० २१३६१) निसदि-निकसका। उ० निसी पर्गाई भागु कवि दाद्या। (मा० ६१६७१२) निसी-निवर्णा, बादर छाई। उ० निसर्ग रिवर धार नई मार्ग। (मा० धाराध) निसीगे-निकृत गण, बाहर हो यह। उ० हेंद्र गेंग नेंग गाने मन से निसिगो। (गी० २१३२) निसी-निस्के, सामा गण।

रिका-(मेंट) निया) १ रात. रात्रि, २. हरिहा। १९१४-(म० नियास्त) चंद्रमा। ३० निरित्त विमानग-भूत मूल भर् सर्वात । (प० १३ )

निसाचर—(सं० निशाचर)—१. विभीपण, २. राज्ञस, निशि-चर। उ० १. कीस निसाचर की करनी न सुनी, न विलोकी, न चित्त रही है। (क० ७)६) निसाचरहि—निसा-चर को, राज्ञस को।

निसान-दे॰ 'निशान'। उ० १. मंगल गान निसान नभ, नगर मुदित नर नारि। (प्र० ४।२।२)

निसाना-दे॰ 'निशान'। उ० अरु बार्ज गह-गहे निसाना। (मा॰ १११४४।२)

निसानु—दे॰ 'निशान'। उ० १. बाजर्हि निसानु सुगान नम, चिं बसह विधु भूषन चले। (पा॰ १०८)

निसास-(सं० निःश्वास)-१. उसास, पश्चाताप की साँस,

निसि—(सं० निशा)—रात, रात्रि। उ० दलह नामु जिमि
रिव निसि नासा (मा० ११२४।३) निसिद्दन—दे० 'निशिदिन'। उ० रघुवीर चरित पुनीत निसिद्दिन दास तुलसी
गावई। (मा० ३।६। छं० १) निसिद्धि—रात्रि की। उ०
निसिद्धि ससिद्धि निद्दित वहु भाँती। (मा० ६।१००।२)
निसिचर—दे० 'निशिचर'। उ० निसिचर निकर दले रघुनंदन। (मा० १।२४।४) निसिचरिन्ह—राससों ने। उ०
परे भूमि निसिचरिन्ह जे मारे। (मा० ६।११४।१)
निसिचरिन्ह—राससियों को। उ० कहेसि सकल निसिचरिन्ह वोलाई। (मा० १।१०।४) निसिचरी—(सं० निशिचरी) १. राससी, २. सूर्यग्रसा। उ० २. जय निसिचरीविरूप-करन रघुवंस विभूपन। (क० ७।११३)

निसित-दे॰ 'निशित'। उ॰ चले विसिख निसित निकाम।

(मा० ३।२०। छुं० १)

निसिनाथ-(सं० निशिनाथ)-चंद्रमा । उ० साथ निसिनाथ-मुखी पाथ नाथ-नंदिनी सी । (क० २।१४)

निसिराज-(सं० निशिराज)-चंद्रमा, रार्केश। उ० चैत चतुरद्दिस चाँद्नी, अमल उदित निसिराज। (गी० ११४) निसील-(सं० नि +शील) शीलहीन, बिना शील का। उ० नीच निसील निरीस निसंकी। (मा० २।२६६।१)

निसेनि-दे॰ 'निसेनिका'।

निसेनिका-(सं० निःश्रेणी)-सीड़ी, ज़ीना । नाभी सर त्रियली निसेनिका, रोमराजि सेवल छवि पावति । (गी० ७।१७)

निसेनी-टे॰ 'निसेनिका'। उ० नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी। (मा० ७।३२१।४)

निसेसं-(सं॰ निशां + इंग)-चंद्रमा को । निसेस (१)-(सं॰ निशेग)-चडमा ।

निसेम (२)-दें॰ 'निशेष' । उ॰ रघुवंस-कुमुतसुसपद निसेम । (वि॰ ६४)

निसंप-दे॰ 'निशंप'। उ॰ काम क्षोध श्रह लोभ मोह मद नगा हुप निसंप करि परिहरु। (वि॰ २०४)

निसोच-(सं॰ निः + शोच)-विना सोच के, विना चिंता के, निन्चित।

निर्छानु-टे॰ 'निसोच'। उ॰ नाम के भरोमे पस्निम की निमोधु १। (क॰ ण=१)

नियोग—(संव नि संयुक्त)—१. शुरु, सच्चा, जिसमें किसी भार चीत्र का सेख न हो, २. भवेखा, वेयल । निधोती— दे॰ 'निसोत'। उ॰ २. तो कत त्रिविध सूल निसि वासर सहते विपति निसोती। (वि॰ १६८) निसोतें विशुद्ध से बेमेल से ।उ॰ रीफत राम सनेह निसोतें। (मा॰ १।२८।६) निसोतों निराला, खरा, विशुद्ध । उ॰ कृपा सुधा जलदान मांगिबो कहों सो साँच निसोतो। (वि॰ १६१)

निस्तरइ—(सं० निस्तारण)—निस्तार पा सकता है, पार उतर सकता है। उ०सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा। (मा० ४।३।१) निस्तरिये—निस्तार कीजिए, उद्धार कीजिए, पार लगाइए। उ० जब कब निज करुना सुभाव तें द्रवहु तो निस्तरिए। (वि० १८६) निस्तरै—दे० 'निस्तरइ'।

निस्तार-(सं०)-१. उद्धार, छुटकारा, मोत्त, २. बचाव। उ० १. गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। (स० ७।१०२ क)

निस्तारा-उद्धार किया। उ० तुरह प्रभु सब देविन्ह निस्तारा (सा०६।७७।२)

निह्काम-(सं॰ निष्काम)-जिसमें किसी प्रकार की वासना, इन्छा या आसक्ति न हो। उ॰ सम हिय गगन इंदु इव वसहु सदा निहकाम। (मा॰ ३।११)

निहचय-दे॰ 'निरचय'। उ॰ दुतिय कोल राजिब प्रथम बाहन निहचय मार्हि। (स॰ २२४)

निह्चलता-दे॰ 'निरचलता'। उ॰ निहचलता तुलसी कठिन

्राम कृपा यस होइ। (स० ४६४)

निह्त-(सं०)-१. फेंका हुआ, २. नष्ट, रू. मारा ूहुआ, जो मार डाला गया हो। उ० २. निसिचर कलि-कर निहत तर मोहि कहत बिधि वाम। (स॰ ४०) निहार (१)-(सं० निभालन = देखना)-देखकर, 'घूरकर । निहारई-देखे, देखती हो, घूरती हो। उ० मानहुँ सरोप भुग्रंग भामिनि विषम भाति निहारई। (मा० शर्भाछं १) निहारत-देखता है, निहारता है। उ॰ ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहुँ न निकसत सार। (वि॰ १८८) निहारहि-१. देखे, चितवे, अवलोकन करे, २ निहारा, देखा, भली भाति देखा, ई. देखता है। उ०३ रंगभूमि पुर कौतुक एक निहारिह । (जा० १३) निहारा-१ देखा, र. देखता है । उ० २. सहस नयन पर दोष निहारा। (मा० १। ४।६) निहारि-देखकर, अवलोकन कर। उ० लता निहारि नवहि तरुसाखा । (मा० शन्रश) निहारी-देखा । उ० भरि लोचन छिबसिंधु निहारी। (मा० ११४०।१) निहार (१)-देखो, निहारो। उ० सरद-विधु रवि-सुवन मनसिज-मान-भजनिहार । (गी० ७।८) निहारे-देखा । उ० सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे। (मा० १।२३४।२) निहार-(२) (सं० नीहार)-कुहरा, पाला । उ० मोह-निहार-

दिवाकर संकर सरन-सोक-भयहारी। (वि ०६) निहार-(सं० नीहार)-वर्ष । उ०वारु चंदन मनहुँ मरकत

सिखर लसत निहार । (गी० ७।८)
निहाल-(फा)-संतुष्ट, प्रसन्न, तृप्त । उ० ने ने तें निहाल

किए फूले फिरत पाए। (वि॰ म॰) निहालु—दे॰ 'निहाल'। उ॰ तुलसिदास भलो पाच रावरो,

नेकु निरखि कीजै निहालु। (वि० १५४)

निहिचर-दे० 'निशिचर'।

निहित-(सं०)-१. छिपा हुआ, २. रक्खा हुआ।

निहोर-(सं०मनोहार, हि०मनुहार)-१ निहोरा कर, विनती कर, २ विनती, प्रार्थना, निहोरा, ३ एहसान, ४. उप-कार । उ०३ राखा राम निहोर न श्रोही । (मा० शरदा३) निहोरउँ-निहोरा करता हूँ। उ० देखीँ वेगि सो जतनु कर सखा निहोरडँ तोहि। (मा०६।११६ ख) निहोरत-विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उ० साधक कलेस सुनाइ सव गौरिहि निहोरत धाम कों। (पा॰ ३६) निहोरिहे-प्रार्थना करती हैं। उ० बार बार रघुनायर्हि निरिष निहोर्रिहः। (जा० १८७) निहोरा-१. विनती, २ उपकार, भलाई, ३. कारण से, बदौलत, द्वारा, ४ मनाने की क्रिया, मनाना, ४ मना रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं, ६ निहोरा किया। उ० १ में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। (मा० शशा) २. बोले रामहि देह निहोरा। (मा० शर्वनाष्ठ) सोई कृपाल केवटिं निहोरा । (मा० २।१०१।२) निहोरि-बिनती कर के, नम्र वाणी से। उ॰ संग वस किये सुम सुनाए सकल लोक निहोरि। (वि॰ १५८) निहोरिही-मनाऊँगा, मनौती करूँगा। उ० दुहूँ श्रोर की बिचारि अब न निहोरिहों। (वि० २४८) निहोरी-विनय करके। उ० देखि देव पुनि कहिंह निहोरी। (मा० २।१२।१) निहोरें-१ लिए, २. विनय करने। उ०१. तजरुँ प्रान रघुनाथ निहोरें। (मा०२।१६०।३) निहोर-१ विनती करके, र प्रार्थना की, ३. उपकार में, ४. एहसान, कृतज्ञता, ४ कारण, ६. मनाना, मनौती करना। उ० २. देवता निहोरे महामारिन्ह सों कर जोरे। (व०७।१७४) निहोरें-विनती करे। उ॰ सपने पर बस पर्यो जागि देखत केहि जाइ निहोरै <sup>१</sup> (वि० ११६)

नींद-(सं० निद्रा, प्रा० निहा)-जीवन की एक नित्यप्रति होनेवाली अवस्था जिसमें चेतन क्रियाएँ रुकी रहती हैं स्त्रीर शरीर तथा श्रंत करण दोनों विश्राम करते हैं। सोने की अवस्था। उ० जातहिं नींद जुड़ाई होई। (मा०

नींदरी-दे॰ 'नीद'। उ॰ गाइ गाइ इलराइ बोलिहों सुख नींदरी सुहाई। (गी॰ १।१६)

नीक-(सं० निक्त)-अच्छा, साफ, सुंदर। उ० कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा। (मा०११६२।१) नीकि-अच्छी, विदया। उ० नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई। (मा०१।१३४।२) नीकिये-नीकी ही, अच्छी ही।उ०भूपित विदेह कही नीकिये जो भई है। (गी०१।८३) नीके-अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से, भली भाँति। उ० नीके देखे देवता देवैया घने गय के। (क० ७।२४) नीकेई-अच्छे ही। उ० तुलसिदास हहे अधिक कान्ह पहिं, नीकेई जागत मन रहत समाने। (कु० ३८)

नीका-१. श्रंच्छा, २. ठीक, यथार्थ। उ०२ कह मुनि-विहसि कहें हु नृप नीका। (मा० १।२१६।३) नीकी-श्रच्छी। उ० प्रभुपद प्रीति न सामुिक नीकी। (मा०

नीको-ग्रन्छा। उ० सुभ दिन, सुभ घरी, नीको नखत लगन सुहाह। (ग० ७।३४)

नीच-(स॰)-१. चुद, तुच्छ, श्रधम, दुरा, २. गृद्ध, नीच गृद्ध। उ० १. वर-वारि विषम नर नारि नीच। (वि॰ २३) २ प्रसृद्धि विक्तोक्त गोद्गत, सिय-हित घायल नीच। (टो॰ २२२) नीचउ-नीच भी। उ॰ भगतिवंत श्रति नीचउ प्रानी। (मा॰ ७।=६।४) नीचऊ-नीच भी, नीचों को भी। उ॰ नीचऊ निवाजे प्रीति रीति की प्रयी-नता। (वि॰ २६२) नीचि-नीची, निम्न श्रेणी की। उ॰ नीचि टहल गृह के सब करिहउँ। (मा॰ ७।६=।४) नीचियी-नीची भी, तुच्छ भी, हलकी भी। उ॰ सील निष्ठु तोसों ऊँची नीचियों कहत सोभा। (वि॰ २४७) नीचा-नीच, स्वास्थी। उ॰ नाइ माथ स्वारथरत नीचा। (मा॰ ३।२४।३)

नीचु-नीच, ग्रथम। उ० भलो भलाइहि पै लहइ लहइ
निचाइहि नीचु। (मा० ११४)

नीचू-नीच, कमीने । उ० दानव देव ऊँच अरु नीचू। (मा० शहार)

नीड़-(सं० नीड)-पिचयों का घोंसला, खोंता। उ० मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। (मा० ११२४६१२)

नीति-(स०)-१. त्राचार पद्धित, व्यवहार की रीति, २. व्यवहार की वह रीति, जिससे अपना कल्याण हो और समाज को भी कोई वाघा न हो। ३. सदाचार, लोक मर्यावानुसार व्यापार, १. राजाओं के लिए आवश्यक ज्ञानगास्त्र, १. युक्ति, उपाय, ६ नीति के ग्रंथ। वह पुस्तक जिसमें नीति की वातें कही गई हों। जैसे शुक्र नीति, चाण्य्य नीति आदि। उ० २. नीतिनिपुन जिन्ह कह जग लीका। (मा०२।१२१।६)

नीती-दे॰ 'नीति'। उ० २. पटहुत्र काज नाय त्रसि नीती।

(मा० शश३)

नीर-(सं०)-पानी, जल। उ० चरन-नख-नीर त्रैलोक्य पावन परम, विद्युत्र जननी-दुसह-सोक हरणं। (वि० ४२) नीर-नीर को, जल को। उ० उपमा राम-लपन की प्रीति की पर्यो दीने पीर्र-नीरे। (गी० ६१९४)

नीरचार्।-जलजंतु, जल के जीव। उ० सुमद मरीर नीरचारी

मारी भारी तहाँ। (क॰ ६।४६)

नीरज-(सं०)-१. कमल, पंतर्ज, २ मोती. मुक्ता, ३ जल में उत्पन्न बस्तु, ४ कूट, ४. रजोगुणरहित । ७० १. नीरज नपन मावते जी है । (मा० ११२४३११)

र्नियर-(मं०)-1. भेव, बादन, र. जल देनेवाला ।

नीर्यर-(मं०)-पादल, मेच। ठ० नील सरीरुह नील मनि नील नीर्पर स्पन्नि। (मा० ९१५४६)

नीराहर्जि-(मं०)-ससुन्। द० वाँच्यो वननिधि नीरनिधि जनवि मिशु बारान । (सा० ६१४)

रोतिहरू-(मं०)-धारती, देवता को टीपक दिग्याने की

र्गीस-देव 'मीर'। उन हरि नहाने निरमत नीरा। (माव

र्नभागं भागी हो। उ० सानिन्देगग-दिशान दीपावनी कृति गीमात्रम स्मानिन्दे। (दि० ४५)

री र -एक 'रीर'। उठ नपनि मीर रोमावलि ठारी। (सक् १११०४११)

र्वे के ज़िंद क्लिए । एक चीर सामु तप स्रोचन नीस । (मा०

नीलं-(सं०) ह्याम रङ्ग को, ह्याम रङ्गवाले को। उ० केकी कंठाभनीलं सुरवर विलसिंह प्रपादाका विद्वं। (मा० ११) हलो १) नील-(सं०)-१. नीला, गहरे आसमानी रङ्ग का। २. काला, ३. एक वदर जो राम की सेना में था। इसके छू देने से पत्थर पानी में तैरने लगते थे। इसका कारण एक मुनि का शाप था। नल और नील ने राम का सेतु वाँधा था। ४. सौ अरव की संख्या, ४. एक पौधा, ६. विप, ज़हर, ७. एक पर्वत, ५. कुवेर की नौ निधियों में एक, ६. कलंक, १०. नीलमिण। उ० १. नील सरोरुह स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन। (मा० १११। सो० ३) ४. दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासि। (मा० ११४४) नीलहि—नील को। उ० नल नीलहि सब कथा सुनाई। (मा० ६१९१३)

नीलकंठ-(सं०)-जिसका कंठ नीला हो, १. शिव, २. एक पत्ती, ३ मोर। उ० १. नीलकंठ मृदु सील कृपामय मूर्ति। (पा० ३०) २. नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक

चकोर। (मा० २।१३७)

नीलमिं (सं०) - नीलमं नाम का नीले रङ्ग का रख

नीलमनि-दे॰ 'नीलमणि'। उ॰ नील सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्थाम। (सा॰ ११९४६)

नीला-दे॰ 'नील'। उ॰ रे. सिल्पि कर्म जानहिं नल नीला। (मा॰ ६।२३।३)

नीलोपल-(सं०)-नीलमणि, नीलम।

नीसान-(फा॰ निशान)-१. निशान, भंडा, २. नगाड़ा। उ॰२ नीसान गान असून भरि तुलसी सुहावनि सो निसा। (मा॰ १४७)

नीहार-(सं०)-१ क़हरा, २ पाला, हिम, वर्ष ।
नुतौ-(सं०)-वंदित, स्तुति किए गए। उ० शोभाव्यो वर
धन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ।(मा० ४।१। १लो०१)
नृतन-(सं०)-नया, नवीन, ताला। उ० जिमि नृतन पट
पहिरद्द नर परिहरद्द पुरान। (मा० ७।१०६ ग)

न्पुर-(सं०)-१ वुँघुरु, २ पेँजनी, पाज़ेय। उ० १. कंकन किंकिन न्पुर याजिहें। (मा० ११३१६१२) २. पग न्पुर श्रो पहुँची करकंजिन, मंज बनी मनिमाल हिये। (क०११२) न्पुरा-न्पुर शब्द का बहुबचन, बहुत से न्पुर। उ०थुगल पद न्पुरा मुखर कलहंसवत, सुभग सबीग सोंदर्यवेपम्। (वि० ६१)

र-(सं॰)-नर, मनुष्य । उ॰ व्याल-नृक्षपाल-माला विराजे। (वि॰ १०)

नृकेहरि-नृसिंह, भगवान नर्रासह । उ० 'राम कहाँ' 'सम ठाँउ है' खंम में ?' 'हाँ' सुनि हाँक नृकेटरि जागे। (क० ७।१२८)

रा-(सं०)-एक राजा का नाम। ये बढ़े दानी थे। एक बार इनकी गायों के मुंढ में एक माझण की गाय था मिली। उन्हें इसका पता न चला और एक दूसरे बाइणा को इज़ार गाएँ टान देते समय उन्होंने वह गाय भी दे डाली। जिस बाहाण की गाय गायब हो गई थी उसने संयोग में उन हज़ार गायों में अपनी गाय पहचान ली और दोनों आग्राग लक्ष्ते-मनाइने महाराज मृग के पास पहुँचे। जिम बाह्यण की गाय थी वह उसे लेना चाहता था पर जिसे दान मिली थी वह नहीं देना चाहता था। राजा उस एक गाय के बदले एक हज़ार श्रीर एक लाख गाय तक देने को तैयार हो गए पर दोनों में किसी ने भी स्वीकार न की। श्रंत: दोनों बाह्यण रूप्ट होकर चले गए। जाते-जाते उन्होंने राजा को गिरगिट होने का श्राप दिया। मरने के बाद एक सहस्र वर्ष के लिए वे गिरगिट होकर एक कुएँ में रहने लगे। श्रवधि समाप्त होने पर कृष्ण के हाथों इनका उद्धार हुआ। उ० बिश्रतिय, नृग, बिध्क के दुख दोष दारून दरन। (वि० २१८) नृगउद्धरन—राजा नृग के उद्धार करनेवाले, भगवान्। उ० तुलसिदास प्रभु को न श्रम्य कियो नृगउद्धरन। (वि० प०)

नृत्य-(सं०)-नाच, नाचना, संगीत के ताल और गति के अनुसार हाथ-पाँव हिलाने उछलने-फूदने आदि का न्या-पार। उ० सकल-लोकांत-कल्पांतशूलाग्रकृत दिगगजा-व्यक्त-गुण नृत्यकारी। (वि० ११) नृत्यकारी-नाचनेवाला, नृत्यका। उ० दे० 'नृत्य'। नृत्यपर-नृत्य में तत्पर, नृत्य

करते हुए।

नृप-(सं०)-राजा, नरपाल, नरेश। उ० नृप कियो भोजन पान, पाइ प्रमोद जनवासिंह चले। (जा० १८०) नृप- धाती-राजाओं को मारनेवाला, परशुराम। उ० मा कुठारु कुंठित नृपधाती। (मा० ११२८०११) नृपन-राजा लोग। नृपन्ह-नृपों को, राजाओं को। उ० प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया। (मा० ११२६६१३) नृपहिं-राजा को। उ० दिन प्रति नृपिंह देखाविंह स्रानी। (मा० ११२०११)

नृपति—(सं०)—१. राजा, नृप, २. राजा परीचित । उ० १ मजन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ । (मा० १। १४८) २. ब्रह्म-बिसिख ब्रह्मांड-दहन-छुम गर्भ न नृपति

जरयो । (वि० २३६)

नृपती-दे॰ 'नृपति'। उ॰ १. सुखी अए मानहुँ जग नृपती। (मा॰ ७।६३।२)

नृपनय-राजनीति, राजाओं की नीति। उ० करव साधु मत जोकमत नृपनय निगम निचोरि। (मा० २।२४८)

त्रपाल-(सं०)-राजा, नृप। उ० भवधनु दलि जानकी विवाही भए विहाल नृपाल अपा हैं। (गी० ७१३) नृपा-लन-राजाओं, राजा गण। उ० काल कराल नृपालन कें धनुमंग सुने फरसा लिए धाए। (क० ११२२)

नृपाला-नृप, राजा । उ० साधु सुजानु सुसील नृपाला ।

(मा० शरमार)

नृपु-दे॰ 'नृप'। उ॰ नृपु सब भाँति सराह बिभूती। (मा॰

नेई'-(सं॰ नेमि, प्रा॰ नेईं)-नीवँ, मूल, जड। उ॰ दीन्हिसि अचल विपति के नेई'। (मा॰ २।२६।४)

नेड (१)-दे० 'नेई' ।

तेज (२)-(हि॰ नेक)-धोड़ा, कुछ, बेक।

नेक (१)-(हि॰ न + एक)-धोड़ा, कुछ, अत्यल्प।

नेक (२)-(फा॰)-अच्छा, भला, उत्तम ।

नेकु (१)–दे॰ 'नेक (१)'। उ॰ पे ती लों जौ लों रावरे च नेकु नयन फेरे। (वि० ७८) नेकु (२)-दे० 'नेक (२)'। उ० भलो नेकु लोक राखे निपट निपाई हैं । (गी० ४।२६)

नेग-(सं० नैयमिक, हि० नेवग)-विवाह आदि में बाह्यण या नाई बारी आदि को दी जानेवाली दिल्लिणा या दस्तूर । उ० नेगी नेग जोग सव लेहीं । (मा० ११३४२।३) नेगचार-(नेग + चाल)रसम, कुलरीति । उ० नेगचारु कहें नागरि गहरु लगावहिं । (जा० १४१)

नेगी-१ लेनेवाले, नेग पाने के हर्कदार ब्राह्मण, नाई आदि, २. लेनेवाला, ३ सहायक। उ०१ नेगी नेग जोग सब लेही। (मा० १।३४३।३) ३. लिछमन होहु धरम के नेगी। (मा० ६।१०६।१)

नेगु-दे० 'नेग'। उ० नेगु मागि मुनि नायक लीन्हा।

(मा० १।३४३।१)

नेति-(स॰ न + इति)-यह एक संस्कृत वाक्य है जिसका अर्थ 'श्रंत नहीं है' होता है।

नेत्र-दे॰ 'नेत्र'। उ॰ चलत्कुंडलं अ सुनेत्रं विशालं। (मा॰ ७।१०८।४) नेत्र-(सं॰)-आँख, लोचन, नयन।

नेपथ्य-(सं०)-नाटक आदि में परदे के भीतर का स्थान जहाँ नाटक करनेवाले सजाये जाते है।

नेब-(फा॰ नायब)-सहायक, नायव। उ॰ भरतु वंदिगृह सेइहहि लखनु राम के नेव। (मा॰ २।१६)

नेम-(सं॰ नियम)-१. नियम, संयम, २. धर्म, ३. व्रत, ४. व्रतिज्ञा, संकल्प।

नेमा-दे॰ 'नेम'। उ॰ १., ग्रसन वसन वासन व्रत नेमा। (मा॰ २।३२४।२)

नेमु-दे॰ 'नेम'। उ० १ देखि प्रेम वर्त नेसु सराहहिं सज्जन। (पा॰ ४०)

नेरी-दे॰ 'नेरे'। उ॰ जाहि मृत्यु आई अति नेरी। ﴿मा॰ १।१३।२)

तेरे—(सं निकट)-समीप, पास, नज़दीक। उ० श्रगम श्रप-वर्ग, श्ररु स्वर्ग सुकृतैक फल, नामव्यल क्यों वसी जम नगर नेरे ? (वि०२१०)

नेरो-दे॰ 'नेरे'। उ० कंबहुँक हो संगति-प्रभाव ते जाउँ

सुमारग नेरो । (वि० १४३)

नेवछावरि-(सं॰ न्यासावर्त)-न्योछावर, निछावर, उतारा, वाराफेरा। उ॰ तुलसी नेवछावरि करित मातु स्रति प्रेम-मगन मन, सजल सुलोचन कोये। (गी॰ १।१२)

नेवत-दे॰ 'नेवता'। उ॰ यह अनुचित नहिं नेवत पठावा।

(सा० शहराश)

नेवता—(सं० निमंत्रण)—१ निमंत्रण, नवेद, २ निमंत्रण दिया है। उ० २. सुनिहि सोच पाहुन वह नेवता। (मा० २।२१३।४) नेवति—१ निमंत्रण देकर, न्योता देकर, २ निमंत्रण। उ० १. सुदिन साँभ पोथी नेवति, पूजि प्रभात सप्रेस। (प्र० ७।७।१) २. सव कह गिरिवर-नायक नेवति पठायउ। (पा० ६४) नेवते—निमंत्रण दिया, निमंत्रित किया। उ० नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। (मा० १।६०)

नेवनि-(दे॰ 'नेव')-सहायकों, मंत्रियो । उ० कुल गुरु, सचिव, निपुन नेवनि अवरेव न समुक्ति सुधारी । (गी॰

शध्याः १)

नेवाज-(फ़ा॰ नेवास्तन, नेवाज) कृपा करनेवाला । उ॰दे॰ 'नेवार्जा'।

नेवाजा-कृपा की है। उ० राम कृपाल निपाद नेवाजा। (मा॰ २।२१०।४) नेवाजि-रचा करके। उ॰ विभीषन नेवाजि सेतु सागर तरन भो। (क॰ ६।४६) नेवाजिये-१ कृपा कीजिए, २. कृपा करते हैं। उ० १. रीति महा-राज की नेवाजिये जो माँगनो सो । (क० ७१२४) नेवा-जिहें-रचा करेंगे, शरण में लेंगे। नेवाजी-१. शरण में ली, कृपा की, २. शरण में लेकर, कृपा करके, २. दया, थ. दया करना, ४. कृपा करनेवाला । उ० थ. राम गरीव नेवाज ! भगे हों गरीय नेवाज गरीय नेवाजी । (क०७।६४) नेवाजे-कृपा की। उ० नाम गरीय अनेक नेवाजे। (मा० धरशाध)

नेवाज्-दयालु, कृपालु। उ० गई वहोर गरीव नेवाजू।

(मा० १।१३।४)

नेवारई-(सं ) निवारण)-हटाती है, हटा देती है। उ० केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। (मा॰ शवश छं १) नेवारत-मना करता, रोकता । नेवारिहें-ह्टावेगा, हटावेंगे। ७० मोह-वन कलिमल-प्ल-पीन जानि जिय, साधु गाय विप्रन के भय को नेवारिहैं। (क॰ ७। १८२) नेवारे-मना किया। उ० सयनहि रघुपति लखनु नेवारे। (मा० शर४ धर)

नेपारित-(?)-मड़ा हुया, पानी चढाया हुआ। उ० क्र-निय सु-भृतान भृतियत लोह नेवारित हेम। (स॰ ६म६) नेर-(सं॰ स्तेह)-१. प्यार, प्रेम, स्तेह, २. तेल । उ० १. जान ही नाह को नेह लल्यो, पुलको तनु वारि विलोचन

बारे । (क० २११२)

नेहरुश्रा-(?)-एक रोग जो प्रायः कमर के निचले भाग में होना है। इसमें पहले सूजन और फिर घाव हो जाता है, जिसमें सफेद रह के लंबे-लंबे कीड़े पड जाते हैं। उ० दंग क्पर मद पान नेहर्या। (मा० ७१२२११६)

नेरा-दे॰ 'नेर'। उ॰ विपति काल कर सतगुन नेहा।

(मा० शण३)

नदः-प्रेमी, रनेद करनेवाला। उ० जान्यो तुलसीदास, जोग-

पत नेधी मेह-मन । (टो० ३०७)

नेर-रे॰ 'नेए'। उ० १. श्रव विनती मम सुनहु सिव जों नापर निज नेतु। (मा० १।७६)

नेष्ट-दे॰ 'नेर'। उ० मन क्रम बचन रामपद नेहू। (मा०

=12313)

नैय-(मं॰ न्याय)-एर सी, नाई, समान, तरह। उ॰ कि वि मात्रा यय मचन मोर ज्यों, गृदत कवि दुरंग की नगा (ह० १६)

रेट (मंड नगन)-नेत्र । ड० मस्द सर्वसीनाथ सुखु सस्द

गरीर नेन्। (मा० शहरह)

िन (-१० निभिषासम्य) । उ० तीरयपर निमिष विख्याता । (मा॰ आभ्या)

क्षितारम् पर पार्चान्यम् । यह स्थान सीवापुर ज़िले स है। किनी सुनि में यहाँ अमृति वी रस्तार सेना एक निमिप में भाग कर दी भी चत क्यारा नाम नीमयारूप पदा। मानदार कर एक मीर्च सामा पाला है।

नैया-(फ़ा॰ नाव, सं॰ नौ)-नौका, तरणी। नैव-(सं॰ न + एव)-नहीं। उ॰ न जानामि योगं जपं नैव पूजां। (मा० ७। १० म। छं० म)

नैवेद्य-(सं०)-देवबलि, भोग, देवता के निवेदन के लिए भोज्य द्रव्य । भोजन की वह सामग्री जो देवता को चढ़ाई जाय । उ० भाव अतिसय विसद प्रवर नैवेद्य सुभ श्री रमन परम-संतोषकारी। (वि० ४७)

नैहर [सं॰ ज्ञाति, प्रा॰ णाति, णाइ (=पिता)+हि॰ घर]-मायका, पीहर । उ० नैहर जनमु भरब बरु जाई।

(सा० रारशाश)

नैहौं-नवाऊँगा, नाऊँगा, सुकाऊँगा। उ० मोकि हों नयन विलोकत और्राह, सीस ईस ही नैहाँ । (वि॰ १०४) नो-(सं०)-१. मेरी, हमारी, २. हमको, ३. नहीं। उ० १. त्रासु सदा नो भव खग वाजः। (मा०३।११।३) ३. पतंति नो भवार्णवे। (मा० ३।४।७)

नोइ-दे॰ 'नोई'। उ॰ १. नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा।

(मा० ७।११७।६) नोइनि-दे० 'नोई'।

नोई-(सं नद्ध, हि॰ नहना)-१. दूध दूहते समय गौ के पिछले पैरों में वाधने की रस्ती, रे. दूहते समय गाय की टाँग वाँघना ।

नौ (१)-(सं॰नव)-१. न्या, नवीन, २. ६ की संख्या, नव। उ० १. ठाढ़े हैं नौ द्भम डार गहे। (क०२।१३) र. तुल्सी तेहि श्रीसर लावनिता दस, चारि, नौ, तीनि इंकीस सवै। (क० ११७)

नौ (२)-(सं० नौ.)-नौका, नाव।

नौका-(सं०)-नाव, किस्ती। उ० श्री हरिचरन-कमल-नौका तिज फिरि-फिरि फेन गृह्यो। (वि० ६२)

नौमि-(सं॰ नमामि)-में स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, में भुकता हूं। उ० नौमि नारायणं नरं करुणायनं ध्यान पारायणं ज्ञान मूलम् । (वि० ४६)

नौमी-(सं॰ नवमी)-पच की नवीं तिथि। उ॰ नौमी तिथि

मधुमास पुनीता । (मा० १११६१।१)

नोमीड्यं-(सं०)-स्तुति करने योग्य। उ० नोमीड्यं जान-कीरां रघुवरमनिशं पुष्पकारुढरामम्। (मा०७।१। रलो०१) न्याउ-दे० 'न्याव'। उ०२ मोर न्याउ में पूछा साई । (मा० धाराध)

न्याय-(सं०)-१. ठीक या उचित वात, निमानुकूल, २. प्रमाणपूर्वक निरचय, विवाद या व्यवहार में उचित भर्-चित का नियटारा, इन्साफ, ३. यह गाख जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिए विचारों की उचित योजना का निरूपण होता है। १ तर्कशास्त्र, १.लीकिक कुहाबत, जैसे 'वर्लावर्ट न्याय' छादि । उ०२. ऐसे तो सोचर्दि न्याय निटुर-नायक-रत । (गी० शाम) १. होह घुनाच्छर न्याय जी पुनि प्रत्यूह छनेर । (मा० ७।११८ ए)

न्यारिये-(सं॰ निर्निक्ट, प्रा॰ निनिष्यर, निन्नियर, हि॰ न्याना)-भिद्य मुक्तार की, अजग इह की, निरोव प्रशार की, धनोगी। उ॰ दीनवंधु द्वा कीन्हीं न्यारी-१० न्यारिये । (£0 ₹३) निरपाधि धनोग्री, निरासी, ₹. प्रयक् वितर्ग,

३. दूर, जो पास न हो, ४. अन्य, भिन्न, ४. एक छोर, जुदे ही, अलग ही । उ० ४. कर कंकन केयूर मनोहर, देति मोद मुद्रिक न्यारी। (वि० ६३) न्यारे-१. अलग, २. यिलच्या।

न्यारो-दे॰ 'न्यारे'। उ० १. जो कलिकाल प्रबल ग्रति होते तुव निदेस तें न्यारो। (वि० ६४)

न्याव-(सं॰ न्याय)-१. न्याय, इन्साफ, २. उचित, यथार्थ विचार, ठीक बात । न्यास-(सं०)-१. श्रर्पण, त्याग, २. धरोहर, थाती, ६. धरोहर रखने योग्य धन।

न्हाइ—(सं० स्नान)—स्नान कर, नहाकर। उ० न्हाइ प्रातिहि पूजियो वट बिटप श्रभिमत दानि। (गी० ७।३२) न्हात—१. स्नान करते समय, नहाते समय भी, २. नहाते हैं। उ० १. न्हात खरी जिन बार, गहरू जिन लावहु। (जा०३२) न्हाहु—स्नान करो, नहाशो। उ० उवटो न्हाहु,।गुहों चोटिया, विल, देखि भलो बर करिहि वडाई। (छ० १३)

प

पंक-(सं०)-१ कीचड़, कीच, दलदल, २. पाप, पातक। उ० प्रेम पंक जनु गिरा समानी। (मा० १।३३७।१) पकज-(सं०)-कीचड से उत्पन्न, कमल, कंज। उ० भंजेउ चाण प्रयास विन्नु जिमि गज पंकजनाल। (मा० १।२६२) पंकजे-पंकज सें, कमल में।

पंकजात-दे॰ 'पंकज'। उ॰ पद-पंकजात पखारि पूले पंथ-्सम-विरहित-भये। (गी॰ ३।१७)

पंकनिधि-समुद्र।

पंकरह-(सं०)-कमल, पंक से निकलनेवाला। उ० अव -रषुपति ।पद पंकरुह हियं धरि पाइ प्रसाद। (सा० १।

ु ४३ ख) पेंख-(सं० पत्त)-पर, हैना, पंख। उ० हम पेंख पाइ पींज-ुरनि तरसत, भाधिक अभाग हमारो। (गी० २१६६)

पंख-(सं० पत्त)-१. पित्तयों के पर, हैने, २ फूल की पंखडी । उ० १. काटेसि पंख परा खग धरनी । (सा० ३। २६।११) २.।पल्लव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कहीं वेप खुनाई। (गी० १।४०) पंखन-पॉुंबें।

पंगति-(सं पंक्ति)-पंक्ति, कतार, श्रेंगी। उ० वर दंत की पंगति कुंदकली, श्रंधराधर-पल्लव खोलन की। (क० १।१)

पंगु-(सं०)-लॅंगड़ा, जो पाँव से ठीक से न चल सके। उ०
मूक|होइ बाचाल पंगु चढ़्इ गिरिबर गहन। (सा० १।१।

सो० २)
पंच-(सं०)-१. पाँच, २. पाँच या अधिक न्यक्तियों का
समुदाय, समाज, ३. वह जो किसी मामले का फैसला करे,
४. मध्यस्थ, ४. पंचतत्त्व। ३० २. गारो भयो पंच में
पुनीत पच्छ पाइकै। (क० ७६१) ४. जह पंच मिल
जेहि देह करी, करनी लखु धौ घरनीधर की। (क० ७।
२७) षचन-कई पंच, पंचों का समूह, मुकदमे का फैसला
करनेवालों का समूह।

पंचकोत-(सं० पंचकोश)-१. पाँच कोस में बसी काशी की पवित्र भूमि, काशी, २. श्रातमा संबंधी अस, प्राण, मन, विज्ञान तथा श्रानंदमय पाँच कोप। उ० १. स्वारथ-परमारथ-परिप्रन पंचकोस महिमा सी। (वि० २२)

पंचकोषि-काशी की पाँच कोस की परिक्रमा। दे॰ 'पंचकोस'।

पंचगव्य-(स०)-गाय से प्राप्त होनेवाले पाँच द्रव्य--दृध, दही, घी, गोवर और गोसूत्र--जो पवित्र माने जाते है, ग्रीर पापों के प्रायश्चित या श्रुद्धि के लिए खिलाए जाते हैं।

पंचग्रह—मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि नाम के पाँच ग्रह। उ० सरल-चक्रगति पंचग्रह, चपरि न चितवत काहु। (दो० ३६७)

पंचदश-(सं०)-१. पंदह, २. दस-पाँच, थोड़ी संख्या का धोतक शब्द।

पंचदस-दे॰ 'पंचदश'। उ० १. नयन पंचदस अति शिय ्लागे। (मा॰ ११३१७।१)

पंचदसा-दे० 'पंचदश'।

पंचनदा-पंच गंगा, पाँच निवयों का समूह । उ० पंचाच्छरी
प्रान, मुद माधव गन्य सुपंचनदा सी । (वि० २२)
पचवटी-(सं०पंचवटी)-रामायण के अनुसार दंडकारण्य के
अंतर्गत एक स्थान जहाँ राम वनवास में रहे थे। यहाँ
पीपल, वेल, वट, आँवला और अशोक ये पाँच मृत्त थे।
उ० पंचवटी पावन राघव करि सूपनखा कुरूप कीन्हीं।
(गी० ७।३८)

पंचवान-(सं॰पंचवाण)-कामदेव। इन के पाँच वाणों के नाम द्रवण, शोपण, तापन, मोहन श्रोर उन्मादन हें तथा पाँच पुष्पवाणों के नाम कमल, श्रशोक, श्राम्न, नवमित्तका श्रोर नीलोत्पल हें। उ॰ उर विस प्रपंच रचे पंचवान। (वि॰ १४) पंचवीस-(सं॰ पंचविशति)-पच्चीस। उ॰ पटकंघ साला पंचवीस श्रनेक पर्न सुमन घने। (मा॰ ७१३। छं॰ ४) पचम-(सं॰)-पाँचवाँ, चौथे के वाद का। उ॰ तुलसी जय मंगल कुसल, सुम पंचम उनचास। (प्र॰ १।७।७)

पंचमुख-(स॰)-शिव, महादेव। उ॰ पंचमुख इमुख म्हा मुख्य भट, असुर-सुर सर्व सरि समर समरत्य स्रो। (ह॰ ३)

पंचविश-दे॰ 'पंचवीस'।

पंचसर-(सं॰ पंचशर)-कामदेव।

पचसवद-(सं० पंच- शब्द)-पाँच प्रकार के वाजे। तंत्री, ताल, भाँभ, नगारा ज़ौर तुरही। उ० पंच सवद धुनि मंगल गाना। (मा० ११३१६१२) पंचाच्छरी-(सं॰ पंच + अचर)-'नमः शिवाय' का मंत्र। उ॰ पंचाच्छरी प्रान सुद साधव राव्य सुपंचनदा सी। (वि॰ २२)

पंचानन-(मं०)-जिसके पाँच मुँह हों। १. महादेव, २. सिंह। ३० २. जया मत्त गज ज्य महुँ पंचानन चिल

जाह्। (सा० ६। ६६)

पंचीकरण-(सं॰)-वेदांत में पंचभृतों का सिद्धांत त्रिशेष। प्रत्येक भूत में शेष चार भूतों के ग्रंश भी वर्तमान रहते हैं। मूतों की यह स्थृल स्थिति पंचीकरण द्वारा होती है। पंचभूतों के भागों का मिलान।

पंजर-(सं०)-१. पिंजडा, २. टटरी, कंकाल। उ०१. अनतारति-भंजन जनरंजन सरनागत पवि-पंजर नाउँ।

(चि० १४३)

पंडित-(सं०)-१. शास्त्रज्ञ, विद्वान्, ज्ञानी, २. कुशल, प्रवीण, चतुर, ३. बाह्यण, ४. संस्कृत भाषा का विद्वान् । उ०१. कयहुँ मृद पंडित विडेय रत, कयहुँ धरम-रत ज्ञानी । (वि० ८१) पंडु (१)-(सं०)-१. पीलापन लिए हुए मटमैला, २. रवेत, उज्यान, ३. पीत, पीला ।

पड़ (२)-(सं॰ पांड)-पांड राजा जो पांडवों के पिता थे।

पंडुवनै-पांडवा को ही।

पंथ-(सं० पथ)-१. मार्ग, रास्ता, २. धर्म, सम्प्रदाय, यत । उ० १. तेहि पिरहरिहिं विमोह बस, कल्पिह पंथ अनेक । (दो०४४४) मु० पथ लाग-१. अनुयायी होकर, २. पीछे पटकर, तंग करके। उ० २. हिठ सिद्ध मुनिन के पंथ लाग। (गी० २१४६) पथिहि—रास्ते को, रास्ते पर। मु० पंथिहें लागा-पीछे पड गया। उ० हिठ सवहीं के पंथिहि-लागा। (मा० ११६ २१६)

पंथा-दे० 'पय'।

पंथाना-दे॰ 'पंथ'। ड॰ ३. रद्युपति भगति केर पंथाना। (सा॰ ७१२२।२)

पंथि-(सं॰ पंथिन्)-पथिक, यात्री । ड॰ राम-लपन-सिय पंथि पी कथा पृथुन । (गी॰ २।३७)

पंध-दे॰ 'पंच'। उ॰ ६. नाय साथ रहि पधु देखाई। (मा॰ २१६०४।२)

पंनग-(सं० पन्नग)-दे० 'पन्नग'।

पया-(सं०)-द्विल भारत का एक तालाय। उ० पंपा नाम ुसुमग गंभीरा। (मा० ३।३६।३)

पैवारें-(सं श्रवारण)-फॅक्ने पर, फॅका जाय तो । उ० रज ्रोइ जाइ पपान प्यारें । (प० ११२०११२)

पें कि -(मे॰ पुर)-पीरि, ट्योदी, प्रवेगहार। उ० पहिलिहि \_पें कि सुमानप भा सुरावायक। (पा० ४२६)

पैकारक (संव प्रवासन) - फॅब्रने हैं, दूर हटाते हैं। उव सर नोमर सन समूह पैवारत, मारन बीर निसाचर के। (कव राष्ट्र) पैवार - (संव प्रवासन) फेंब्रने से, दानने से।

पैनात-(सं- प्रग्राट)-पंयादा, चंदी चीती क्या या वात ्रिम मुन्ते-भूगों नी उद राय।

र्वतार्ग हैं विषयों। उठ थीर यहाँ विश्वत वर्षी, अजहूँ जम्म ने यह जाम देवारे । (२०६)३=)

प (तं) १. पर्, स्म, २ पथ, पता, ३. प्रमु, स्तामी, देव पूर, ४. पंत्राण, तेम समुर। पइठि-(सं॰ प्रविष्ठ)-घुसकर, प्रवेश करके। उ॰ बदन पइठि पुनि वाहेर खावा। (मा॰ ४।२।६) पइठिहउँ-घुस जाऊँगा। उ॰ तव तुख्र वदन पइठिहउँ ख्राई। (मा॰ ४।२।३)

पइयत\_(सं ्यापण, प्रा॰ पावण)-पाताहूँ, प्राप्त करता हूँ।

पइहहि-पाऍगे।

पइसार-दे॰ 'पैसार'। उ॰ अतिलघु रूप धरौँ निसि नगर करौँ पइसार। (मा॰ ४।३)

पक्रये-(सं पक्क)-पकाए हुए, पक्तने के पहले तोड़कर पाल में पकाए हुए। उ० पाके पकाये विटप-दल उत्तम मध्यम

नीच। (दो० ४१०)

पकरे-(स॰ प्रकृष्ठ, प्रा॰ पक्कड्ड)-१. पकड़े, ग्रहण करे, २. पक्डता है, थामता है। पकरघो-पकडा। उ॰ म्रस्थि पुरातन छुधित स्वान ग्रति ज्यों भरि मुख पकरघो। (वि॰ ६२)

पकवान-(सं॰ पकाल)-घी में तलकर बनाई गई पूरी, कचौरी आदि खाने की चीजें। उ॰ पान, पकवान विधि

नाना को संधानो सीधो। (क० ४।२३)

पकवाना-दे॰ 'पकवान'। उ॰ विविध भाति मेवा पकवाना। (मा॰ ११३३१२)

पकवाने-दे॰ 'पकवान'। उ॰ भरे सुधा सम सब पकवाने। (मा॰ १।३०४।१)

पक्लर (१)-(सं० प्रखर)-प्रचंड, प्रखर ।

पक्खर (२)-(सं० प्रचर, प्रा० प्रक्खर)-लोहे की वह सूल जो लडाई के समय रक्ता के लिए हाथी या घोड़े पर डाली जाती है। उ० लक्ख में पक्खर तिक्खन तेज जे सूर समाज में गाज गने हैं। (क० ६।३६)

पत्त-(स०)-१ पाल, श्रंधेरा श्रीर उजेला पाल, २. श्राधा महीना, ३. पंल, पर, ४. सहाय, वल, ४. तरफ, श्रोर, ६. श्रंग, पार्श्व, ७. जत्था, दल, टोली, म. मित्र, ६. श्राधा, १०. शरीर का श्राधा भाग, ११. तीर का पंल, १२. तरफदारी, १३. जुल्फ, याल, जुरा।

पद्मपात-(सं०)-विना अनुचित-उचित विचार के किसी के

श्रनुकृल प्रवृत्ति, त्रफ़दारी।

पखनारा-(सं॰ पत्त)-श्राधा महीना, पत्त, १४ दिन । उ॰ परिखेसु मोहि एक पखनारा । (मा॰ ४१६१३)

पखाउज-(स॰ पन + वाद्य)-मृदंग की तरह का उससे कुछ छोटा एक बाजा। उ॰ बाजहिं ताल पखाउज बीना। (मा॰

् ६।१०।४) परतान-(सं० पापार्ग)-पत्थर, पाथर ।

पलारत—(सं० प्रचालन, प्रा० पनपाटन)—१ घो रहे हैं, २० घोने पर, घोते ही। ७० १० ते पट पपारत भाग्य भाज उनकु जय जय सब कहें। (मा० ११३२४।छं० २) पखारि—घोकर, घो करके। उ० पावन पाय परवारि के नाव चड़ा-इहीं श्रायसु होत कहा है? (क० २।०) पलारिह उन्दे० 'पगारिता'। पलारिहीं—घोडेंगी, घोडेंगा। उ० पोंछि पमें वयारि करों, शरु पाय पगारिहीं मुसुर टाहे। (क० २।१२) परवान-घो ने, पयार गे। उ०चेगि श्रासु जल पाय पगारू।

(मा० २१३०६१९) पखारें-१. घोण, द्युद्ध किए, प्रशासन स्थि, २. थोने से, घोने पर । ३० ६. अंतर मिलन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। (वि १११) २. तुलसी पहिरिय सो बसन जो न पखारे फीक। (दो॰ ४६६)

पलावज-दे० 'पखाउज'।

पग-(सं॰ पदक, प्रा॰पञ्चक)-१. पाँच, पैर, २. हग, फाल। उ॰१. ताके पग की पगतरी, मेरे तनुको चाम। (वै॰३७) पगन-१. पग का बहुवचन, पैरों, २ पैरों में। उ॰ २. उमिंह बोलि ऋषिपगन मानु मेलति भह। (पा॰ १२) पगनि-१. पैरों से, चरणों से, २. पैरों में। उ॰ १. पगिन कब चितिहों चारी भैया? (गी॰ ११६) २. छोटिए धनुहियाँ पनिहियाँ पगिन छोटी। (गी॰ ११४२) पगहुँ-दे॰ 'पगहुं'। पगहु-पग से भी, कदम से भी। उ॰ नेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। (मा॰ २।१०११२)

पगत्री-(हि॰ पग + तल)-जूता । उ० दे० 'पग'।

पगाई-(सं० पक्व)-पागा, हुवाया। उ० का कियो जोग अजामिल जू, गनिका कवहीं सति पेस पगाई। (क० ७१६३)

पगार-(स॰ प्रकार)-गढ़, मकान या बाग आदि के रचार्थ वनी हुई चहारदीवारी। रखवाली के लिए बनी हुई दीवार। उ॰ तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यो। (क॰ १।२३)

पगि-(सं 0पक्व) सनकर, पगकर, मिलकर, मग्न होकर, अनु-

रक होकर। पंगी-सिली, मग्न हुई, सन गई।

पगिया-(सं ० परा)-पराडी, पारा । उ० सुंदर बदन, सिर पगिया जरकसी । (गी० १।४२)

पगु-दे॰ 'पग'। उ० १. जो पगु नाउनि घोवह राम घोवा-

वह हो। (रा० १४)

पिंचलाइ-(सं० प्र + गलन)-पिंचला कर, गलाकर । उ० बालधी फिरावे बार बार महरावे, महें बूँदियाँ सी, लंक

पिंचलाइ पाग पागिहै । (क० ४।१४) पचत-(सं॰ पचन)-१. नष्ट होता है, समाप्त होता है, र् चीय होता है, खिन्न होता है, ३. चुरता है, पकता है, ४ तनमय होया है, लीन होता है, पूर्णरूप से लगता है, ४. कष्ट उठाता है, दुःख सहता है, ६. जल रहा, खौंल रहा। उ० ४. पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। (क० ७।६६) ६. तुलसी विकल पाहि पच्त क्रपीर हों। (क्० ७।१६६) पचवह-दे० 'पचवे' । पचवे-पचा डालती है। उ० जिसि सो ग्रसन पचवे जठरागी। (मा० ७।११६।४) पचहि-पचेगा, नष्ट हो जायगा। उ० परिनाम पचहि पातकी पापं। (गी० ४।१६) पचा-परिश्रम करके थक गया । उ० तमके वननाद से बीर पचारि कै हारि निसा-चर सेन पचा। (क॰ ६।११) पचि-१ कप्ट मेलकर, २ तन्मय होकर, पूर्णस्त्य से लगकर, ३. परेशान होकर, ४. बहुत श्रम करके, खपकर । उ० ४ करि उपाय पचि मरिय, तरिय निर्ह जब लगि करहु न दाया। (वि॰ ११६) मु॰ पचि मरहि-बहुत परिश्रम करते हैं। उ॰ करहि ते फोकट पचि मर्राह, सपनेहु सुख न सुबोध। (दो० २७४) पचारि-(सं॰ प्रचार)-ललकार कर, ज़ोर से सुनाकर। उ॰ जामवंत हनुमंत बलु, कहा पचारि पचारि । (प्र० शश ३) पचारी-ललकार करके, ज़ोर के कहकर । उ० देह देव-

तन्ह गारि पचारी। (मा० १।१८२।४) पचारै-(सं० प्रचार)- ललकारे। उ० जो रन हमहि पचारे कोऊ। (मा० १।८८४।१) पचारयो-१. प्रचारा, ललकारा, २. फटकारा, ब्ररा-मला कहा। उ० १.फिरत न बारहि बार पचारयो। (गी० ३।८)

पचास-(सं० पंचाशत, प्रा० पचासा)-४०, संख्या में ४६ से
एक श्रधिक। पचासक-पचासों। उ० राज सुरेस पचासक
को, बिधि के कर को जो पटो लिखि, पाए। (क० ७।४४)
पचीसा-(सं० पंचर्विशति)-पच्चीस। उ० तुरग लाख रथ
सहस पचीसा। (मा० १।३३३।२)

पची-(सं० पचित)-लगा हुत्रा, संयुक्त।

पच्छ-(सं० पत्त)-दे० 'पत्त्रं । उ० १ सुकल पच्छ स्रभि-जित हरिश्रीता। (मा० ११६६१११) ३ जयित धर्मासु संपाति-नवपच्छ -लोचन-दिव्यदेह-दाता। (वि० २८) १२. सापवस-सुनिवधू-सुक्त कृत् विशहित-यज्ञरच्छन-दच्छ पच्छ-कर्ता। (वि० ४०) पच्छजुत-पत्तों के साथ, पाँखवाले। उ० भए, पच्छजुत मनहुँ गिरिदा। (मा० र्।३४।२)

पच्छ्रधर-(सं॰ पंच +धारण)-पच ग्रहण करनेवाला, पच-पात करनेवाला। उ॰ तुलसी हरि भए पच्छ्रधर, ताते कह सब मोर। (दो॰ १०७)

पच्छपात-(सं० पच्चपात)-तरफ्रदारी, पच्चपात, न्यायतः उचित न होने पर भी किसी का पच्च लेना। उ० इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ। (मा० ७।११६।१)

पिञ्छम-(सं॰ पिञ्चम)-परिचम दिशा। उ॰ पिञ्छम हार रहा वलवाना। (मा॰ ६।४३।२)

पच्छी-(सं० पत्ती)-पृखेरु, खग, चिडिया। उ० सपदि होहि पच्छी चंडाला। (मा० ७।११२।८)

पछताउ-दे॰ 'पछताव'। पछतात-पछताते है, परचाताप करते हैं। उ॰ मानिय सिय श्रपराध विनु प्रभु परिहरि पछतात । (प्र॰ ६।७।२) पछताय-दे॰ 'पछताय'। पछताव-(सं॰ परचाताप)-१ श्रनुताप, पछतावा, परचाताप, २. पछता करके।

पछारहिं—(सं० परच, परचात, प्रा० पच्छा)—पछाइ देते हैं, गिरा देते हें, पटक देते हैं। उ० मार्राह कार्टाह धर्राह पछारहि। (मा० ६। मार्राह) पछारहु—पछाडो, पछाड़ दो। उ० पद गहि धरिन पछारहु कीसा। (मा० ६। इश्वार) पछारा—गिराया, पछाइ दिया। उ० सिर जंगूर लपेटि पछारा। (मा० ६। १८३) पछारि—पछाडकर, पटक्कर। उ० महि पछारि निज वल देखरायो। (मा० ६। ७४। ४) पछाइ—पछाड़ो, गिराछो। उ० धरु मारु कारु पछारे— पछाइ—पछाड़ो, गिराछो। उ० धरु मारु कारु पछारे— पछाइ, गिराया। उ० मारे पछारे उर विवारे विपुल भट कहरत परे। (मा० ६। २०। छारे—) पछारे पछारे पछारे हिया। उ० पुनि नल नीलहि स्रवनि पछा-रेसि। (मा० ६। ६४। १४)

पछालि—(सं ० प्रचालन)—धोकर, प्रचालनकर । उ० प्रभुकर चरन पछालि तो स्रति सुकुमारी हो । (रा० ६४) पछि—(सं ० पच)—सहायक, पचपात करनेवाला ।

पछिताई—(सं० पश्चाताप, प्रा० पच्छाताच)-पछताकर, परचाताप कर। उ० श्रगम देखि नृप श्रति पछिताई । (मा० १।११७।४) पछिताउ-१. पछतात्रो, २. पश्चाताप, अनु-ताप। उ०२ दई सुगति सो न हेरि हरप हिय, चरन छुए पिट्तार । (वि॰ १ ०) पछिताऊँ-पछताती हूँ, पछतावा करती हूँ। ट० में सुनि वचन वैठि पछिताऊँ। (मा०२। ४६१४) पेद्धिताज-दे॰ 'पछिताउ' । उ० २ जेहि न होइ पाछे पछितां । (मा॰ २।४।३) पछितात-परचाताप करते हैं। उ॰ निर धुनि-धुनि पहितात मीजि कर कोउ न मीत हित दुसह दाय। (बि्॰ ८३) पछिताति-पछता रही है, पछ-तावा कर नहीं हैं। उ० मन पद्यताति सीय महतारी। (मा०११२७०१४) बिछ्तानी-पद्यता गही हैं, पञ्चाताप कर रही हैं। उ० सुनि सुर विनय ठादि पछिताती। (मा०२।१ २।१) पछिताना-पछताने, परचाताप करने। उ० सिर धनि गिरा लगन पछिनाना । (सा० १।११।४) पछितानि-पछ-ताना पञ्चाताप करना। उ०म्भासप्रेम-पछितानि सहाई। (मा० २।६०।४) परितानी-पद्धतायीं, परचाताप किया । उं कि कृचानि श्रंतहुँ पद्धितानी। (मा० २।२०७।३) पछिनाने -(सं॰ परचाताप)-पछताना ,परचाताप करना। उ० समय चुके पुनि का पद्धिताने। (मा० १।२६१।२) पछितान-पछताने लगे । उ० भए दुखी मन महुँ पछि-ताने। (मा० ६।६०।१) पछितान-पछतायँगे, पछतावा करेंगे। उ० भली भाँति पछितात्र पिताहूँ (सा० १।६४। 1) पछिताय-१. परचाताप करके, पछताकर, २. पछ-तांत्रा, परचाताप। उ० २. सुखी हरिपुर वसत होत पर्गिष्टिनर्हि पदिताय । (वि० २२०) पिछतायो-पञ्चा-ताप निया। उ० वृक्ति न सक्त दुसल प्रीतम की हृदय यह पछिताया। (गी० २११६) पछिताहिं-पछताते हैं, पछता गरे है। उर देखि निपाद विपादवस धुनहिं सीस पछिताहि। (मा० २।६३) पछिताहीं-पछातते हैं। उ० सुतु सुप जासु विमुख अख़िताहीं। (मा॰ शशश) पां अनाइ-पड़नायो, परचाताप करो । उ० पेहहु सीतहि जीन पदिताहु । (मारु थारुभारे) पछितैहसि-पछतायगी, परचाताप परेगी। उ० फिरि पछितेहसि ग्रत सभागी। (मा० २।३६।४) पद्धितेहहु-पछतास्रोगी। उ० व्याह-समय मिन मारि नमुनि पड़िनैहहु। (पा॰ ६२) पछितिहै-पछनारेगा, परचानाप करेगा। उ० ती तू पछितेहैं मन सीति हाय । (विः =४) पश्चितिही-पद्यतायोगे । ७० रानिके जोर उमी परिनाम तुम्हैं पछितेही । (क० ७। १०२) पि हा रा-परचाताप। द० जी नहि जाउँ रहर पिछतावा। (सा० ११४मा१)

पहिले-(सं॰ पर्या)-बाद के, पीछे के। उ० पछिले पहर मुपु नित जागा।(सा० शक्ष्मा)

भा:-(स॰ पन्छ)-१. पछ, २. सर्गत, ३. यत्न । उ० २. सहित्र सर्वा सो पटिन विधाना वदी पट्टाई प्राप्ति सुन्यो । (पी:० ३११३)

पर्धारः - (संव प्रणास्ता, प्राव परप्राप्त्ना) - स्वत स्रावि स्प सं मात्र कारे पर मची हुई देशार स्रोत गर्दा प्रस्तु । उव रण्या गर्ता पर्वात प्रस्तु, कि कस्तो है पर्पारत सृद्धे । (१० ४३)

१६ (१) (सं६)-१ परा, रषण, २.पर्या, शोट, ६. रेणमी भारत १६ १ ११ - प्रान्धि पट स्टिश, सर्प-सन् टार करि, कनक-कटकांगटादी। (वि० ४४) २. ध्वज पताक पट चरुर सुहाए। (मा० ११२ = ११९) पटनि—'पट' का बहुवचन। दे० 'पट'। रेशसी वस्त्रों। उ० श्रंसनि सरासन लसत, सुचिकर सर, तून कटि सुनिपट लूटक पटनि के। (क० २११६)

पट (२)-(सं० पट्ट)-किवाड, कपाट ।

पटक-(सं० पतन)-पटक दिए, घराशायी कर दिए। उ० विकट चटकन चपट चरन गिह पटक मिह । (क० ६।४६) पटकइ-पटकने लगा, पटकता है। उ० मिह पटकइ गज-राज इव सपध करइ दससीस। (मा० ६।६६) पटकत-पटकते समय, पटकते दक्त। उ० मिह पटकत भजे भुजा मरोरी। (मा० ६।६८।४) पटकहि-पटकते हैं, गिराते हैं। उ० भागत भट पटकहिं घरि घरनी। (मा० ६।४०।४) पटकि-पटककर, गिराकर । उ० तोहि पटकि मिह सेन हित चौपट करि तव गाउँ। (मा० ६।३०) पटके-पटक दिये, पटका। पटकेउ-पटक दिया, सार गिराया। उ० गिह पद पटकेउ भूमि भवाई। (सा० ६।४८।३)

पटतर-१ वरावरी, समानता, २. उपमा । उ० २. वैदेही

मुख पततर दीन्हे । (मा० १।२३८।१) पटतरहि-तुलना,
उपमा । उ० प्रनतपाल, सेवक-कृपालु-चित, पितु पटतरिह

दियो हो । (गी० २।१४) पटतिष्य—उपमा दी जाय,
तुलना की जाय । उ० यह छ्वि सखी पटतिष्य जाही।
(मा० १।२२०।४) पटतिय—उपमा दी जाय । उ० कह्हु
काहि पटतिय गौरि गुनरूपिह । (पा० १४०) पटतरी—
उपमा दूँ, मुकाविला करूँ । उ० केहिं पटतरी-विदेह
कुमारी। (मा० १।२३०।४)

पटल-(सं०)-१.पंक्ति, श्रेणी, कतार, २. श्रावरण, पर्दा, ३. छप्पर, छत, ४. समूह, राशि, ढेर, परत, तह, ६. मोतिया- विंद, श्रांख का एक रोग, ७. माथे का तिलक, म. पटरा, तख्ता। उ० १. पिंगल जटा-पटल शत कोटि विद्युच्छटामं। (वि० ११) २. उचरे पटल परसुधर मित के। (मा० १। २म्४।३) पटली-दे० 'पटल'। 'पटल' का स्रीलिंग, पंक्तियाँ। उ० १. चंचरीक पटली कर गाना। (मा०२।४०।४)

पट्ट-(सं०)-१. प्रवीण, चतुर, २. धूर्त, छिलिया, २. क्रूर, निर्वय, ४. सुन्टर, ४. तीषण, तेज़, ६. स्वस्य, ७. व्यक्त, प्रकाशित, म. उथ्र, प्रचंह, ६. वच, १०. जीरा, ११. करेला, १२ परवल, १३ नमक, १४. नकछिकनी, १४. चीनीकप्र, १६. ठोस, मज़वृत। उ० १. पाप-ताप-तिमिर-तुहिन-विघटन-पट्ट। (६० ६) ४ रघुपति पट्ट पालकी मंगाई। (मा० २।३२०।२) ४. गर्भ के ध्रमेंक काटन घो पट्ट धार कुटार कराल है जाको। (क० १।२०)

पट्टलं:-(सं० पट्ट)-कृत्ते के रस्सों पर रक्ष्मी जानेत्राली पटरी या तग्त । उ० पट्टली पटिक रति-हृदय जन्न कल्यीत-

कोमल-माल। (गी० ७११८)

पटो-(सं॰ पट्टा)-क्सि स्थावर संपत्ति विशेषतः भूमि के उपयोग या अधिकार-पत्र जो क्सि के नाम लिया जाता दें। उ॰ राज सुरेस पचासक को, त्रिधि के यर को जो पटो लियि पाए। (य॰ ०१४४)

पटीर- (सं० पटोज)-रेशमी श्रपण । पटोरन्टि-रेशमी कपदी - से । ड० राट पटोरनि छाय, सफल तम जाइन्हि । (पा॰ ६७) पटोरे-रेशमी कपड़े। उ० सिम्रनि सुहावनि टाट पटोरे। (मा० १।१४।६)

पटोसिर-(१)-पाँवडा । उ० घृत-घावन, बगपाँति पटोसिर, बैरख-तिहत सोहाई। (कृ० ३२)

पट्टन-(सं०)-नगर, शहर्।

पठंति-(सं॰ पठ्)-पड़ते हैं। उ॰ पठति ये स्तवं इदं। (मा॰

३।४। छ० १२) पठइ-(सं॰ प्रस्थान, प्रा॰ पहान)-भेजकर, पठाकर । उ० जहँ-तहँ धावन पठइ पुनि मगल द्रव्य मगाइ। (मा० ७।१० ख) पठइग्र-पठा दिया जाय, भेजा जाय, भेजिये। उ० ग्रंग-भंग करि पठह्र ग्रंदर। (मा० शरशर) पठइन्हि-भेजा। उ० पठहन्हि श्राइ कही तेहि बाता। (मा० १।२।१) पठइव-भेजूँगा, रवाना करूँगा। उ० अवसि दूत मैं पठइव प्राता। (मा० २।३१।४) पठ-इहि-भेजेंगे, रवाना करेंगे। उ० तासु खोज पठहिह प्रसु दूता। (मा० धारमाध) पठई-सेजी, रवाना की। उ० जोग कथा पठई वज को। (क० ७।१३४) पठउ-भेजो, भेजिए। उ० प्रथम वसीठ पठउ सुनु नीती। (मा० ६। १।१) पठउब-भेजूँगा । पठए-भेजें। उ० पठए बोलि गुनी तिन्ह् नाना । (सा० १।२८७।४) पठएउ-१. भेजिएना, २. भेजा है। पठएसि-भेजा। उ० पठएसि मेघनाद बल-वाना । (मा० ४।१६।१) पठएहु-सिजवाइए, मेजिए । उ० गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु। (मा० १। ७७) पठयउ-भेजा, भेजा है। उ० गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई। (मा० २।१४७।२) पठये-दे० 'पठए'। पठ-वत-भेजता है। उ॰ तौ बसीठ पठवत केहि काजा। (मा० ६।२८।४) पठवन-भेजने, पहुँचाने । उ० पठवन चले भगत कृत चेता। (मा० ७।१६।१) पठवहु-भेजो, भेज दो । उ० पठवहु कंत जो चहहु भूलाई । (सा० १।३६।४) प्ठवा-भेजा । उ० चलहु तात सुनि क्हें उत्व पठवा जनक बोल्याह् । (मा० १।२३६) पठवीं-भेजूँ, भेज दूँ। उ० पठवों तोहि जह कृपानिकेता। (मा० ६।६०।३) पठाइग्र-पठाया जाय, भेजा जाय । उ० दूत पठाइस्र बालिकुमारा। (मा० ६।१७।२) पठाइहि-भेजेगा । उ० जहॅ-तहॅं मरकट कोटि पठाइहि। (मा० धारार) पठाई-भेजा, भेजा था। उ० गिरिजा पूजन जननि पठाई। (मा० १।२२८।१) पठाए-भेजा। उ० बीरमह करि कोपु पठाए। (मा० १। ६४।१) पठाएउ-भेजा । उँ० दूत पठाएउ तब हित् हेतू । (सार् ६।३७।१) पठात्रों-दै० 'पठावों'। पठायक-भेजा। उ० लिखि लगन तिलक समाज स्नि कुल गुरुहि अवध पुठायक । (जा्० १२६) पठायो-भेजा । उ० ज्ञान परसु दे मधुप पठायो । (कृ०५६) पठावा-भेजा । उ० यह अनुचित् नहिं नेवत पठावा । (मा० शहराव) पठाव्यै-भेजता हूँ, पठाता हूँ । उ०म्रापु सरिस् किप म्रुज़ पठावौँ। (मा० ६।१०४।२) पठै-१. पठ्ए, भेजे, २, भेजकर ू। उ० १. सहस-दस चारि खल सहित खर दूपनहि पठ जम्-धाम, तें तुउ न वीन्ह्यो। (क॰ ६।१८) २. गौतम नारि उधारि पठें पति धामहि। (जा० ४४) पठावनी-मज़दूरी, भेजने का पारिश्रमिक । उ० ख्वैहीं न पठावनी के हैं हों न हँसाइ के। (क० २।६)

पडिक-(सं॰ पदक)-चाँदी, रजत । उ॰ भोडर सुक्ति विभव पहिक मनि गति प्रगट लखात । (स० ३७४)

पढ-(सं॰ पठ्)-पढ़ें। उ॰ सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। (मा० ११२०४।३) पढत-पढ़ते हुए। उ० चले पढ़त गावत गुन गाथा। (मा० १।३३१।४) पढन-पढ़ने से लिए, पढ़ने । उ० गुरगृह गए पढ़न रघुराई । (मा० १।२०४।२) पढिहें-पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। उर पढ़िह भाट गुन गाविह गायक। (सा० २।३७।३) पढि-पढ़ कर, अध्ययन कर, सीख कर । उ॰ गाहि अवधि पिं कठिन कुमंत्रू । (मा॰ २।२१२।२) पिंढबो-पढ़ना, अध्ययन करना । दे० पिंढबो परयो न छठी छमत, ऋगु जजुर अथर्वन साम को। (वि॰ १४४) पढिय-्१. वाँचिए, पड़िए, २ पड़ता हूँ । पढ़े-१. पढ़ा, २. पढ़ा है, पढ़ दिया है। उ० २ तुलसी-प्रभु किथों प्रभु को प्रेम पढ़े प्रगट कपट विनु टोने। (गी०

पढाइ-पढ़ाकर। उ० हारेउ पिता पढ़ाइ-पढ़ाई। (मा० ७) ११०।४) पढाई-१ दे० 'पढाइ', २ पढ़ाया, ३. पढ़ाई हुई। उ०३ कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई। (मा०२। २७।३) पढ़ाये-१ पढ़ाया, २ सिखा पढ़ाकर अपने पच में कर लिया। उ० २. मधुरा वड़ो नगर नागर जन जिन्ह जातिह जदुनाथ पढ़ाए। (कृ० ४०) पढ़ाव-पढ़ाते थे। उ० बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई । (मा० ७।१० १।३) पढ़ा-वहि-पड़ाते हैं। उ० सुक सारिका पढ़ावहिं बालक। (मा० ७।२८ ४) पढ़ावा-पढ़ाया, पढ़ाने लगे। उ० प्रौढ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। (मा० ७।११०।३) पढेया-पढ़नेवाला, उच्चारण करनेवाला। उ० ज्ञान को गढ़ैया,

विनु गिरा को पहैया। (क० ७।१३४)

पण्व-(सं०)-छोटा नगारा, छोटा ढोल। पतग-(स॰)-सूर्य. २. प्रतिगा, शलभ, ३. टिट्ही, ४ गेंद, १ पारा, ६ पनी, चिहिया, ७. जटायु, में एक लकड़ी जिससे लाल रझ निकलता है। ह नाव, १०० गुढ्डी, कन-कौवा । उ० १. पवन पंगु पावक पतंग ससि दूरि गए थके विमान। (गी० श२२) २ जर्राह पत्रंग मोह वस भार बहर्हि खर बृंद । (मा०६।२६) ४ बहुविधि क्रीइहि पानि पतंगा। (मा० १।१२६।३) ७ पाहन पस् पतंग कोल भील निसिचर। (वि० २४७)

पतगमुत-(सं०)-सूर्य का पुत्र, १. अश्विनीकुमार, २. कर्ण, राधेय, ३. यम, ४. सुग्रीव। उ० २ भज्ञ पतंगसुत ब्रादि कहँ मृत्युंजय-प्रिर स्रंत । (स० २२६)

पतगा-दे॰ 'पतंग'। उ॰ १. देखेउ रघुकुल कमल पतंगा।

(मा० शहना४) पतंति-(स॰ पत्)-गिरते हैं। उ॰ पतंति नो भवार्णवे।

(मा० ३।४। छं० ७) पत-(सं॰ पति)-१. प्रतिप्ठा, वड़ाई, इज़त, २. नाथ,

स्वामी, ३. लज्जा। पतनी-(सं॰ पत्नी)-स्त्री, श्रोरत।

पताक-(सं॰ पताका)-भंडा, निशान रूप में डंडे में पह-नाया जानेवाला कपड़ा। उ॰ विपुल वरन पताक ध्वज नामा। (मा० ६।७६।१)

पताका-(सं०)-१. ध्वजा, मंडा, फरहरा, २. चिह्न, निराान,

३ मंडे का ढंडा, ध्वज। उ० १. रघुपति कीरति विमल पताका । (मा० १।१७।३)

पनान-दे॰ 'पाताल'। उ० ईस सीस वसिस त्रिपय लसिस नम-पतान्त-धरनि । (वि० २०)

पताला-दे॰ 'पाताल'। ट॰ चलिहि जितन एक गयउ

पताला । (मा० ६।२४।७)

पनि-पति को। उ० नतोऽहमुर्तिजा पर्ति। (मा० ३।४। छं० ११) पति-(सं०)-१ मालिक, स्वामी, २. अतिष्ठा, इंजन, ३. प्रभु, ४. भता, ४ रचक, ६. लाज। उ० २. नीच यहि वीच पति पाइ भरु ग्राइगो। (ह० ४१) ४. गुद्ध मित युवति पति प्रेम पागी। (वि०३६) ६ नाम-प्रताप बढ़े कुममाज बजाइ रही पति पांडु वध् की। (क॰ ७।१) पतिघाम-(सं०)-१ स्त्री की ससुराल, २. पति का लोक। पतिधार्माह-पति के लोक को। उ० गौतम नारि उधारि पटें पतिधामहिं। (जा० ४४) पतिन्ह-पतियों को। उ० पतिन्ह सोंपि विनती अति कीन्ही। (मा० ११३३६।१) पतिहिं-पति को। उ० तीरथ-पतिहिं ज्ञाव सव कोई। (मा० १।४४।२) पतिहि-पति के। उ० केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। (मा० २।२१। छं० १) पते-हे स्वामिन्। उ० नान्या नप्टरा रघुपते । (सा० शाश रलो० २)

पनियाउ-(सं० प्रत्यय, प्रा० पत्तय)-विश्वास करो । उ० पुनि-पुनि भुजा उठाइ कहत ही सकल सभा पतिश्राउ। (गी० २'४२) पतिश्चातो-विश्वास करता । उ० स्वारथ-परमारथ-पथी तोहि सब पतियातो । (वि॰ १४१) पति-ग्रानि-विश्वास कर लिया। उ० सुर माया वस वैरिनिहि सुद्धः जानि पतित्रानि। (मा० २।१६) विर्याम किया, भरोमा किया । पतिग्राहु-विश्वास कर लो या कर लेना। उ० कान्न संवारेहु सजग सन्न सहसा जिन पतिचाहु। (मा॰ २।२२) पित्र्याहू-विश्वास करो। उ॰ फटरें साँचे सब सुनि पतित्राहो। (मा० २।१७६।१) पिता-(मं०)-१ गिम, नीचे खाया हुआ, च्युत, र. पाचार पुन, अट, ३. पापी, ४. जानि से निकाला एपा, ४. नाच, बुरा, श्रपवित्र। उ० २ श्रधम बास्त दीन पीनन पानर-वीन। (दि० ४४) ३ तुनियदास कह माम हो बहु पतित उदारे। (बि॰ ११०) ४ ते उदार-में प्रपन पतिन में ते पुनीत खुति गावै। (वि० १९३) प्रात-पतिनां, पापियों शो। 'पतित' का बहुवचन। ७० ध्री मार् दचन कर्म पातक-रत तुम कृपाल पिततिन मारिहाई । (दि० २४२) पनितन्द-टे० 'पतितन' ।

र्पा व्यान-देशे 'पतिनपांचन' ।

मिं प्रान्त-(मं ०) -पतिना को परित्र करने राला, भगवान, इंग्या ३० प्रतिसायन मुनन नाम विधामरून । (वि०

प्रेंगी हैं मं॰ पनी) पनी थों, मी की। पतिनी-भं जीता। उ० ते घान नियं पत्र पूच रत सुम पर्मत मृति पर्किम् नमें । (मारू क्षाउन्हें ह)

के हैं "-(में परिणा) पति में यतन्य प्रति सीर मिछ, क्रियं । एक जिंग चीर्टीं पंजिल समियास । ( 5m = 3.201)

पतिव्रता-(सं॰ पतिव्रता)-पति में अन्न्य अनुराग रखने-वाली, ऐसी स्त्री जिसका उपास्य और प्रेम-पात्र एकमात्र पति हो। उ॰ जग पतिवता चारि बिधि श्रहहीं। (मा॰

पती-दे॰ 'पति'। मर्द, शौहर, भर्ता। उ० लियो हृद्ये ्लाइ कृपानिधान सुजान रायँ रमापती। (मा॰ ६।

१२१। छ० १)

पतीजै-(सं • प्रत्यय) १. विश्वास कीजिए, २. विश्वास दिलाइए । उ० १. वोल्यो विहग विहँसि रघुवर बलि कहाँ सुभाय पतीजै। (गी० ३।१४)

पतोह-(सं ॰ पुत्रवधू)-बेटे की स्त्री ]

पतीवा-(सं० पत्र)- पत्ता । उ० सिवहि चढाये हैं हैं बेल के पतौवा है। (क॰ ७।१६३)

पत्ती-(स॰)-जोरू, स्त्री, भार्यो । पत्यात-(सं॰ प्रत्यय्) पतियाते, विश्वास् करते, विश्वास करते हैं। उ॰ तौलों तुम्हिं पत्यात लोग सब, सुसुकि, सभीत साँच सो रोए। (कृ॰ ११)

पत्र-(सं०)-१. पत्ता, दल, २. कागज, ३. चिट्ठी, ४. पन्ना, ४. वह कागज जिस पर कर्ज या किसी मामले श्रादि की वात लिखी हो, दस्तावेज, ६. तीर, ७. पंख। उ० १ हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। (मा॰ ११२८७) ३ तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाये। (मा॰ १।१७४।२) ४. देवे को न कछू रिनियाँ हों, धनिक तु पत्र लिखाउ। (वि० १००)

पत्रिका-(सं०)-१ पत्र, चिट्ठी, २ कोई छोटा लेख त्रादि, जैसे जन्मपत्रिका। उ० १. पुनि धरि धीर पत्रिका

वाँची। (मा० १।२६०।३)

पत्री-(सं०)-१. चिट्ठी, पत्र, २, वृत्त, ३. पत्ती, ४. कमल। उ० १. महि पत्री करि सिंधु मसि, तरु लेखनी बनाइ। (वे० ३४)

पथ-(स०)-१. मार्ग, रास्ता, राह, २. पंथ, नत, मज़हब, ३. विधान, व्यवहार । उ० १. प्रमारथ प्य परम सुजाना। (मा० १।४४।१) पथै-मार्ग पर, मार्ग में। उ० तापस वेपे बनाइ, पथिक पथै सुहाइ। (क॰ २१९७)

पथि-१ पथिक, २. रास्ते में, पथ में। उ० १. धर्म-कल्प द्रुमाराम हरिधाम-पथि-संवत्तं, मूलमिदमेव एकं। (वि॰

पिक-(सं०)-मुसाफिर, यटोही । उ० श्रखिल खल निपुन-छल-छिद्र निरस्तत सदा जीव-जन-पथिक-मन-सेदकारी। (वि० ४६)

पया-(सं० पय)-पथिक, मुसाफिर। उ० स्वारय-परमारथ-पयी तोहि सब पतियातो । (वि० १४१)

प्यु-दे॰ 'प्य'।

पःय-(सं०)-१. वह हलका भोर जल्दी पचनेवाला भोजन जो रोगी के लिए लाभकर हो, र. उचित, ३. परहेज़, ४. हिन, ४. हितकर, हितकारी । उ० १. पूत पथ्य गुर थायम् यहर्द । (सा० २।१७६।१)

पर्-दे० 'पद' । ३० २ नवाडरेण ते पद । (मा० अधा २) पद-(मं०)-१. पेर, गोन, २. मोज, गुक्ति, ३. व्यवमाय, ४ उपाधि, पद्यी, २. बोहदा, जाह, दर्जा, ६. ब्रायः, रचा. ७. लच्चण, निशान, म. पदार्थ, चीज, ६. कृद्म, १०. रलोक या छंद का चतुर्थांश, एक चरण, ११. पद्य, गीत, ईश्वर भजन संबंधी भजन, १२. शब्द, वाक्य, १३. प्रतिष्ठा। उ० १. कल कृद्ति जंघ पद कमल लाल। (वि० १४) ६. भुवन पर्यंत पद तीनि करणं। (वि०१२) ११.उघटिह छंद प्रवंघ गीत पद राग तान वंघान। (गी० ११२) पदतल-(सं०)-पैर का तलवा। उ० पदुमराग रुचि मृदु पदतल, धुज श्रंकुस कुलिस कमल यहि सूरति। (गी० ७११०) पदात्-पद से, स्थान से। उ० ते पाइ सुर दुर्लभ पदादिष परत हम देखत हरी। (मा० ७१३। छं० ३) पदक-दे० 'पदिक'।

पदचर-(सं०)-पैदल चलनेवाला, प्यादा । उ० जुग पदचर श्रसवार प्रति जे श्रासि कला प्रवीन । (मा०१।२६८)

पदचार-पैदल चलकर । उ० दसचारि बरिस बिर्हार बन पदचार करिबे पुनीत सेल सर सरि मही है। (गी० २।४१)

पदचारी-(सं०)-पैदल चलनेवाला, प्यादा। उ० ते श्रव फिरत विषिन पदचारी। (मा० २।२०१।२)

पदज-(सं०)-१ पैर की श्रॅगुली, २. शूद्ध । उ० १. मृदुल चरन सुभ चिह्न पदज नख अति अद्भुत उपमाई । (वि० ६२)

पदत्राण-(सं०)-जूता, खड़ाऊ।

पदत्रान-दे० 'पदत्राण'।

पदबी-(सं० पदवी)-१. उपाधि, ख़िताव, २. तरीका, परिपाठी, ३ श्रोहदा, दरजा,४. पंथ, रास्ता। उ०१. रंक धनद पदबी जनु पाई। (मा० २।४२।३)

पदाति-(सं०)-पैदल सेना । उ० बहु गज स्थ पदाति अस-

्वारा। (मा० ६।८६।२)

पदादिका—(सं० पदातिक)-पैदल सेना । उ० प्रभु-कर सेन पदादिका बालक राज समाज । (दो० ४२४)

पदारथ-(सं॰ पदार्थ)-वस्तु, चीज । उ॰ प्रमुदित परम दिरद्भ जनु पाइ पदारथ चारि । (सा॰ १।३४४)

पदार्थ-(सं०)-१ वस्तु, द्रव्य, चीज़ २ वैशेपिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेप और समवाय ये छः पदार्थ होते हैं। ३ वह चीज़ जिसका कोई नाम हो और जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके।

पदिक (१)-(सं०)-पैदल सेना।

पदिक (२)-(सं० पदक)-१. मिण, २. माला के बीच में जही चौकी, ३. जुगनू नाम का गले में पहनने का एक आभूषण। उ० १. रुचिर उर उपबीत राजत, पदिक गजमित हारु। (गी० ७।८)

पदिक (३)-(सं० पद)-१. भृगुलता, २. चरण।

पदु-दे॰ 'पद'।

पदुम-(सं० पद्म)-१. कमल २. एक संख्या जो श्रंकों में १०००००००००००००० लिखी जाती है। ३.एक निधि का नाम, ४ एक पुरागा। उ०१. वंदर्व गुरुपद पदुम परागा। (सा० १।१।१)

पदुमराग-दे॰ 'पन्नराग' । उ॰ हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । (मा॰ ११२८७)

पदुमराज-दे॰ 'पन्नराग'।

पदुमु-दे० 'पदुम'।

पद्म-(सं॰)-१. कमल, कंज, २ एक निधि का नाम, ३. सौ नील की संख्या, ४. एक पुराण । ३० १.राम पद पद्म-सकरंद-मधुकर पाहि! दास तुलसी-सरन-सूलपानी । (वि॰ २१)

पद्मनाम-(सं०)-विष्णु, नारायण, जिसकी नाभि में कमल हो।

पद्मराग-(सं०)-माणिक या लाल नाम का रत।

पद्मा-(सं॰)-लक्मी। उ० युगल पद पद्म सुख सद्म पद्मा-लयं। (वि० ११)

पद्मालय-(सं०)-ब्रह्मा ।

पद्मासनं -पद्मासन लगाए हुए। दे० 'पद्मासन'। उ० पुन्य-वन शैल सिर वदिरकाश्रम सदाऽसीन पद्मासनं एक रूपं। (वि० ६०) पद्मासन-(सं०)-१. योग का एक ग्रासन, २. ब्रह्मा, ३. शिव।

पन (१)-(सं० प्रण)-प्रतिज्ञा, संकल्प । उ० सुमिरे संकट-हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु श्रापने पन के ।

(वि०३७)

पन (२)-(सं० पर्वन्)-अवस्था, आयु के चार भागों में एक।

पन (३)-(सं० पण)-मोल।

पनच-(सं॰ पतंचिका)-प्रत्यंचा, धनुप की डोरी । उ॰ नदी पनच सर सम दम दाना । (मा॰ २।१३३।२)

पनव-(सं॰ पण्व)-१ छोटा नगारा, २ छोटा ढोल, ३. ढंका। उ॰ १. हरपहिं सुनि सुनि पनव निसाना। (मा॰ १।२६६।१)

पनवार-दे॰ 'पनवारा'।

पनवारा-(सं॰ पर्णं, प्रा॰ पर्ण्ण)-पत्तल, पत्तों का बना बर्तन, दोना। पनवारे-पत्तलों का समूह, दोनें। उ॰ सादर लगे परन पनवारे। (मा॰ १।३२८।४)

पनवारो-दे॰ 'पनवारा'। उ॰ ग्रव केहि लाज कृपानिधान

परसत पन्वारो टारो। (वि॰ ६४)

पनस-(सं०)-कटहल का वृत्त । उ० संसार महँ पूरुप त्रिविध पाटल रसाल पनस समा । (मा० ६।६०।छं०१)

पनहि—दे॰ 'पनहीं'। उ॰ पनहि लिहे कर सोभित सुंदर ज्ञानन हो। (रा॰ ७)

पनिहयाँ—दे॰ 'पेनहीं'। उ॰ बार वार उर नैननि लावित लावित प्रभुजू की लिलत पनिहर्या। (गी॰ २।१२)

पनहीं-जूते, पनहीं का वाहुवचन । उ॰ राम लखन सिय विनु पग पनहीं । (मा॰ २।२१११४) पनही-(सं॰ उपा-नह)-जूता । पनह्यौ-पनहीं भी । उ॰ पाई पनह्यों न, मृदु पंकज से पग है। (गी॰ २।२७)

पनारे-(सं॰ प्रणाली)-पनाला, नाला। उ॰ जनु कञ्जल-गिरि गेरु पनारे। (सा॰ ६।६६।४)

पनिघट-(सं॰ पानीय + घट)-पानी भरने का घाट। उ॰ पनिघट परम मनोहर नाना। (मा॰ ७।२१।१)

पनी-(सं ॰ प्रण)-प्रण करनेवाला । उ॰ वाँह-पगार उदार-सिरोमनि नत-पालक पावन-पनी । (गी॰ ४।३६)

पनु (१)-दे॰ 'पन (१)'। उ॰ सुमिरि पिता पनु मनु चिति स्त्रोभा। (मा॰ १।२३४।२) पनु (२)-दे॰ 'पन (२)'। उ॰ मनहुँ जरठपनु अस उप-देमा। (मा॰ २।२।४)

पन्नग-(सं०)-सर्प, साँग्। उ० रामक्या कलि पन्नग

भानी। (मा० ११३ ११३)

पत्रगारि-(सं०)-गरुड पत्ती, जो सर्पों का शत्रु होता है। ड॰ पत्तगारि असि नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहि । (मा० ७१६४ क)

पन्नेगारी-दे॰ 'पन्नगारि' । उ० त्रिपुर-मद-भंगकर, मत्तगज-चर्म-घर, ऋंघकोरग-ग्रसन-पन्नगारी । (वि० ४६)

पन्हाइ-(सं० पयः स्नवन, प्रा० पह्णवन)-धनो में दूध उतार कर, पसुराकर । उ० धावत धेनु पन्हाइ लवाइ ज्यों यालक योजनि कान किये तें । (क० ७।१२६)

पर्वाहरा-दे॰ 'पृषीहा' । उ॰ व्याधा वधे प्रपीहरा परेउ गंग-

जल जाइ। (स॰ ६८)

पर्पाहा-(हि॰ पपी (प्रिय) + हा या सं॰ पपिः (पीना) + सं॰ हार (वाला) = पीनेवाला) एक पत्ती जो केवल स्वाती नज्जत्र का पानी पीने तथा पी कहाँ पी कहाँ कहने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी व्वनि वड़ी सुरीली होती है। उ॰ देहि मा! मोहि प्रण प्रेम, यह नेम निज राम घन-रयाम, नुलसी पपीहा। (वि॰ १४)

पवारें – (स॰ प्रवारण) – फेंकने से । उ॰ रज होइ जाइ पपान पवारें । (सा॰ १।३०१।२) पवारे – (सं॰ प्रवारण) – फेंक दिए। उ॰ कछु ग्रंगद् प्रभु पास पवारे । (सा॰ ६।३२।३) पवारे – फेके, फेंकता है। उ॰ कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पवारे।

(मा० घर शह)

पनि-डे॰ 'पवि' । उ॰ २. गर्राज तरिज पापान वरिष पवि ्र्याति परिप्त जिय जाने । (वि॰ ६४)

पविनात-बन्नपात, बिज़ली का गिरना। उ० घहरात जिमि पनिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले। (मा० १ ६ १ ६ १ ६ १ ० १ ० १

पर्व-(ति शापन्त, प्रा० पावन्त)-१ प्राप्त हो, मिले, २. प्राप्त हुई, मिर्ना। उ० १. विचारि फिरी उपमा न पवै। (क० १।०) २. मित-सारित पंतु भई जो निहारि, विचारि विचारि फिरी उपमान पवै। (क० १।७)

पटन - (मं॰ पर्वत) -पाइ, पर्वत । ड॰ कृदिए कृपाल

पुननी सु प्रेन पत्यह तें। (१० २३)

पर्व-देश पद्मद्धे । उ० दिगति दवि स्रति गुवि सर्व पद्मे समुद्र गर । (४० १।११)

पप-(मं०)-१. द्ध, २. जल, ३. पयस्यिनी, नटी, ४. पानी १ द० १. मंत इंस गुन गर्ही पय परिहरि वारि विकार । (मा० ११६) २ दे० 'पयनिधि'।

पर (संव प्रतिरात, प्राव पतिशा, ष्रपव पर्हार्जी, पुरानी तिव पेत्र) प्राच, प्रतिद्वा, देह, हुट । दव परस्पत प्रीति प्रावित प्राचार प्रस्ति ।

भौति पण पनु रहे एति हुई हानिहैं। (सी० ११६=)
पान-(सं०) त्यार जल हेने या गा, १. याहन, २. स्तन ।
ए० १ पेरम पपट समान सब विष पियुप के रत्या। (हो०
६ ४०) २. मारा प्रेमस्य पपट सुहाए। (मा० २११२१२)
पान प्र- प-(संत) १ समुद्र, २ द्यार सागर, मूत्र पा समुद्र।
व १ २. पात पर प्रमुख्य प्रमुख्य सम्मुख्य साह्र। (मा०
१९६४११)

पयमुख-दूध पीनेवाला, दुधमुहाँ, छोटा। उ० कालकूट सुख पयमुख नाही। (सा० १। २७७।४)

पयस-(सं पयस्)-दूध। उ० वचन गाय सब के विविध कहतू पयस के देह। (स० ४६७)

पयसारत-मंदाकिनी नदी। उ० पावनि पयसरित सकल मल निकंदिनी। (गी० २।४३)

पयित्वनी-(सं०)-मंदािकनी, चित्रकूट की एक नदी।
पयादें-(फा॰ प्यादा)-पैदल, विना किसी सवारी के। उ॰
तेहि पार्छे दोउ वंधु पयादें। (मा॰ २।२२१।३) पयादेहिंपैदल ही। उ॰ चलव पयादेहिं बिनु पद त्राना। (मा॰
२।६२।३) पयादेहि-पैदल ही। उ॰ पाँयन तौ पनही न,
पयादेहि क्यों चिलहें ? सकुचात हियो है। (क॰ २।२०)
पयान-(सं॰ प्रयाण)-१. गमन, जाना, यात्रा, २. धावा,
ग्राक्रमण या त्राक्रमण के लिए गमन, ३. कूच करने या
प्रयाण करने का समय। उ॰ १. प्रसु प्यान जाना
वैदेहीं। (मा॰ १।३१।३) ३. राम प्यान निसान नभ
वार्जीहं गार्जीहं वीर। (प्र० १।१।१)

पयाना-दे॰ 'पयान'। उ० १. एहि विधि कीन्ह बरात

पवाना। (मा० १।३०४।२)

पयानी-दे॰ 'पयान'। उ॰ १. जब रघुबीर पयानी कीन्हों। (गी॰ २।२२)

पयोद—(सं०)—१. वादल, २ स्तन। उ०१. सान्द्रानन्द पयोद सौभगतनुं पीताम्बर सुन्दरं। (मा० ३।१। २लो०२)

पयोदनाद-(सं०)-मेघनाद । उ० कुंभकर्न-रावन-पयोदनाद-ईंधन को तुलसी प्रताप जाको प्रवल धनल भो । (ह० ७)

पयोधर-(सं०)-१. स्तन, २. वादल। उ० १. दैसहि लागि कहो तुलसी-प्रभु अजहुँ न तजत पयोधर पीबो। (कृ० ६)

पयोधि-(सं०)-१. ससुद्र, २. दूध का ससुद्र, चीर सागर। उ० २ संत समाज पयोधि रसा सी। (मा० ११३१११) पयोधी-दे० 'पयोधि'। उ० १. पुर दृहि नाघेउ चहुरि पयोधी। (मा० ७१६७१३)

पयोनिधि-(सं०)-समुद्र। उ० जी छवि सुधा पयोनिधि

होई। (मा० १।२४७।४)

परं-टे॰ 'पर'। उ० ६. वन्टेऽहं तमशेपकारण परं रामास्य-भीगं हरिम्। (मा०१।१।१लो०६) परतु-(सं०परं +ा)-क्ति, लेकिन। उ० तहाँ परंतु एक किटनाई। (मा०१।१६ ०।१) पर (८)-(सं०)-१.ट्सरा, श्रन्य, श्रोर, २.पराया, जो श्रपना न हो, ३. भिन्न, जुटा, ६. पीछे का, बाद का, ४. श्रत्या, तटन्य, जो सीमा के वाहर हो, ६. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे श्रागे, ७. प्रवृत्त, लीन, म. गृतु, दुरमन, ६. शिव, १०. प्रह्म, ११. श्रत्या, १२. मोछ। उ० २. श्रनहित-भय परिद्वत किये, पर श्रनहित हितहानि। (दो० ६६७) ४. धोर संसार पर पारटाना। (वि० ४४) म. जयित सुर्वन्क नूरन विभीपन-यरट-विह्ति-कृत, राम संश्राम-साका। (वि० २६)

पर (२)-(सं० उपरि)-श्रधिकरण का चिह्न, उत्पर, पर।

उ० जादि लग पर जाने सोई। (क० जाइइ४)

पर (३)-(सं० परम्)-परचात्, पीछे। पर (४)-(फा०)-पंख, पत्त।

परइ-(सं० पतन, प्रा० पडन, हि० पड्ना)-पडता, गिरता। उ० सोच विकल मग परइ न पाऊ। (मा० २।३६।२) परई-पह जावे, पहे, गिरे। उ० होइ सुखी जी एहिं सर परई। (मा० १।३४।४) परउँ-१. पड़ती हूं, २. पड़ें। उ० १. मैं पाँ परचें कहइ जगदवा। (मा० १।८१।४) परत (१)-१. पड़ते हैं, गिरते हैं, २. घटित होता है, होता है, पड़ता, पडता है, बनता है, ३. ठहरता है, ४. पडते हुए, गिरते हुए, ४. पडने में, गिरने में । उ० १. समय पुराने पात परत हरत बात । (क० ४।१) २. परखे प्रपंची प्रेम उघरि सो। (वि॰ २६४) र. नाहिन नरक परित मो कहँ ढर । (वि० ६४) परित–पड़ती पहै, जाती है, जाती । उ० निटुरता श्ररु नेह की गति कठिन परति कही न। (कु० ४४) परितेहूँ-पढते भी, गिरते भी । उ० परतिहुँ बार कटकु संघारा । (मा० श्वरुवा । उ० इन्ह कर कहा न कीजिए बहुरि परब भवकूपे। (वि० २०३) परहिं-गिर जाते हैं, पड जाते हैं। उ० अहुकि परहि फिरि हेर्राह पीछें। (मा० २।१४३।३) परहीं-पडते हैं, गिरते हैं। उ० बारहि बार पायलै परहीं।(मा० २।११।४) परा (१)--पड़ा, पढ गया, पढ गया है। उ० मनु हठ परा न सुनह सिखावा। (मा० १।७८।३) परि (१)-(सं० पतन, प्रा० पडन)-पडी। उ० परि न बिरह बस नींद बीति गई जामिनि । (जा० १८२) परिश्र-पडता है, पहेगा, पडना चाहिए। उ० मारत हूँ पा परिय तुम्हारें। (मा०१।२७३ 18) परिए-पडा रहूँ। उ० संतत सोद्द प्रिय मोर्हि सदा जातें भवनिधि परिषु । (वि० १८६) परिगा-(सं० पतन, प्राव्पडन)-पड गया । उ० कीद्हूँ रानि कौसिलहि परिगा मोर हो। (रा० १२) परिय-(सं० पतन)-पहना चाहिए। परिहर्हि-(सं० पतन, हि० पहना, परना)-गिरेंगे, पहेंगे। उ० परिहर्हि धरनि राम सर लागे। (मा० ६।२७।२) परिहिं-पहेंगे, गिरेंगे, पतित होंगे। परिहि-गिर पहेंगे, गिरंगे। उ० सोक-कृप पुर परिहि, सरिहि रूप, सुनि सँदेस रघुनाथ-सिधायक। (गी० २।३) परिहै-पड़ेगा। उ० तुलसी पर बस हाड़ पर परिहै पुहुसी नीर। (दो० ३०१) परिहौ-पडोगे, गिरोगे । परी-पडीं, गिरीं । उ० बिनु प्रयास परीं प्रेम सही। (गी० २।३८) परी-१. पडी, गिरी, पतित हुई, २. हुई, घटी। उ० १. अस कहि परी चरन धरि सीसा। (मा० १।७१।४) परीगो-पड़ ही गया। उ०हाय हाय करत परीगो काल फॅग मैं। (क०७।७६) परे (१)-१. गिरे, गिर पडे, २. पडकर, ३ पड़ने पर, ४. पडे हुए, गिरे हुए। उ० ३. हो भले नग-फँग परे गड़ीवै, अब ए गहत महिर मुख जोए। (कु॰ ११) परेंडें-पडा हूँ, गिरा हूँ। उ० फिरत श्रहेरें परेड अुलाई। (मा० १। १४६।३) परेउ-पड़ा, पड़ा हो। उ० अभिमत विरवँ परेउ जनु पानी । (सा०२।४।३) परेऊ-पडे, पड़ गए । उ०सोच बिकल बिवरन महि परेऊ। (मा० २।३८।४) परेहु-पडे हो। उ० परेहु कठिन रावन के पाले। (मा० ६।६०।४) परै-पड़ता, पड़ती। उ० जागह मनोभव सुएहुँ मन वन

सुभगता न परे कही। (मा० १। मह। छं० १) परों-(सं० पतन)-गिर पहूँ, गिरूँ। परो-पड़ा, पडा हुआ। उ० कृपनु देह पाइय परो, बिन साधन सिधि होह। (प्र० ७। ४१) परयो-१. पडा, गिर पडा, २. पडा हुआ। उ० २ रन परयो बंधु विभीपन ही को सोच हृदय अधिकाई। (वि० १६४)

परखि-(सं० परीचा)-१. देखकर, पहचानकर, २. परीचा लेकर। उ० १. प्रेम परिख रघुवीर सरासन मंजेउ। (जा० ११६) परिखिम्रहिं-परीचा होती है, परीचा की जाती है। उ० म्रापद काल परिखिम्रहिं चारी। ।मा० ३।४।४) पर-खिय-परिखिए, परीचा कीजिए। उ० प्रेम न परिखिय परुप-पन, पयद-सिखावन एह। (दो० २६८) परखी-परख ली, परीचा कर चुका। उ० परखी पराई गति, म्रापने हूँ कीय की। (वि० २६३) परखे-१. परीचा कर ली, परख लिया, २. परख कर। उ० १.परखे प्रपंची प्रेम परत उधरि सो। (वि० २६४)

परचंड-दे॰ 'प्रचंड'। उ॰ १. प्रवत्त-भुजदंड-परचंड को-दंड धर । (वि॰ ४०)

परचा-(सं ॰ परिचय)-१. परिचय, जान-पहचान, २. परीचा, जाँच।

परचारि (सं० प्रचार)-प्रचारकर, ढंके की चोट पर, पुकार-कर। उ० चारु चरन-तल-चिह्न चारि फल देत परचारि जानि जन। (गी० ७।१६) परचारे-ललकारने पर। उ० उठा श्राप्त कपि के परचारे। (सा० ६।३१।१)

परचे-(सं० परिचय)-परिचय, पहचान । उ० रामचरन परचे नहीं बिनु साधुन पद नेह । (स० ३८८)

परजॅक-(सं० पर्यंक)-पर्लंग, चारपाई।

परजरा-(सं॰ प्रज्वलन)-जला, उल उठा, भभक उठा, जल गया । उ॰ सुनत वचन रावन परजरा । (मा॰ ६।२७।४)

परजारि-जलाकर, प्रज्वलित कर । उ० लंका परजारि मकरी विदारि वार-बार । (ह० २७)

परत (२)-(सं॰ पत्र)-१ स्तर, तह, पटल, २ लड़। परतच्छ-(सं॰ प्रत्यच्च)-प्रत्यच्च, सम्मुख, सामने, प्रकट। उ॰ कह तुलसी परतच्छ जो सो कहु श्रपर को श्रान। (स॰ ४०६)

परतीति-(सं प्रतीति)-विश्वास, यकीन। उ० विद्युरत श्री व्रजराज श्राजु इन नयनन की परतीति गई। (कृ० २४)

परतीती-देर्० 'परतीति'। उ० सखी वचन सुनि भै परतीती। (मा० १।२४७।२)

परंत्र-(सं०)-१. परलोक में, २ दूसरी जगह, श्रन्यत्र। उ०१ सो परत्र दुख पावह सिर धुनि धुनि पद्धिताय। (मा० ७।४३)

परदेखिना-(सं० प्रदक्षिणा)-परिक्रमा, किसी देवमूर्ति या देवस्थान के चारों खोर घूसना। उ० परदेखिना करि करिंह प्रनामा। (सा० २।२०२।२)

परदा-(फा॰)-१. कपढे श्रादि का श्राह, पट, चिक, २. वनी हुई प्रतिष्ठा या मर्यादा, ३. छिपाव, दुराव, लाज, ४. व्यवधान। उ० २. सेवक को परदा फटे तू समस्थ सी ं ले । (वि० ३२) ३. नारट को परटा न नारट सो पारिखो। (क० १।१६)

परदेस-(सं० पर + देश)-पराया देश, दूसरा देश। उ० ते तुसली नजि जात किमि निज घरतर परदेस । (स॰ ७)

परंचान (१)-(सं॰ प्रधान)-१. प्रधान, मुखिया, अगुवा, २ मुख्य, खान । ७० २. पुरुवारथ, पूरव्र करम, परमे-स्वर परधान । (दो० ४६८)

परधान (२)-(सं० परिधान)-वस्त्र, परिधान, पहिरन् । परधानू-टे॰ 'परधान (१)'। ट॰२. जहँ नहि रास प्रेस पर-धानु। (मा० २।२६१।१)

पर्धाम-(सं०)-१. वैक्ंट, परलोक, २. ईश्वर । उ० १. को जाने को जेहैं जमपुर को सुरपुर परधाम को। (वि०

परवामा-दे॰ 'परधाम'। उ० २. कहि सन्चिदानंद पर-धामा। (मा० १।१०।४)

परन (१)-(सं० पर्ग)-पत्ता, पत्र । उ० सरकत वरन परन, फल मानिक से। (क० ७१३६)

पन (२)-(सं॰ प्रण्)-प्रतिज्ञा, प्रण्।

परनकृटी-(सं॰ पर्यकुटी)-पत्तो की भोपडी। उ॰ रघुवर परनक्टी जहें छाई। (मा० शश्रेणार)

परनक्टरीर-दे० 'परनक्टी'। उ० सानुज सीय समेत प्रभु राजत परनहुटीर । (मा० २।३२१)

परनगृह-(मं० पर्णगृह)-च्टी, भोपद्दी। उ० गोदावरी निक्ट प्रभु रहे परनगृह छाइ। (सा० ३।१२)

परनपुर्टी-(नं॰ पर्ण + पुटिका)-दोनों में, पत्ते के वर्तनों में। ट॰ भरि भरि परनपुटीं रचि रूरीं। (मा॰ २।२४०।६) परनसाल (मं० पर्ण +शाला)-क्रोपडी, पर्णकृटी। उ० नाय मात्र मुरसदन सम परनसाल सुख मूल। (मा० २।

परना-(मं॰ पर्म)-पत्र, पत्ता । उ॰ पुनि परिहरे सुखानेड परना। (मा० ९।०४।४)

परनाम-दे० 'प्रसाम'।

परनामा-(मं प्रनाम)-प्राचाम, नमस्कार। उ० कलि के यविन्त पर्वे परनामा । (मा० १।१४।२)

पर्यंत्-(सं॰ प्रयंच)-१. संसार, २. भमेला। इ० १. मिन्द् रचष्ट् परपंचु विधाता । (मा० २।२३२।३)

पराउ-परमपद, महापट। इ० सतसेया नुलसी सतर तस हरि परपत्र देश। (स॰ ३१४)

पार (६) (सं० पर्न)-१. त्योहार, उत्सव, २ योग, घट्टी। उ॰ १. परव होंग जनु जुरे समाजा। (मा० १।४१।४) पानग-(गं॰ पानग)-पानिन, दूसरे के यश में। इ॰

मि गुरुप विवि परवस कीन्छा। (मा० २।१६।३) पारण-(मर्)-हार पा पपदा, बेटन। उ० वपटसार सूची

सहस्य, माँहि स्वान-सम्बाम । (टी० ४६०)

पर-१:-(मं० पर्वे 3) पहार । त्र० मानी प्रतन्य परव्यत षी सम जीर गर्मा यदि यो पृष्टि धायो। (२० ६।१४) पानस (मंक)-जम की जात में परे हैं।

कारण देशीयात्। इत्राम्य सदये परभाग प्रयासः। (Fre 21384,4)

रेंग-क्षणात् वला ए ए भव वलिति संदर पासं वह।

(मा० ६।११।३) परम-(सं०)-१. भारी, वडा, ऋधिक, ग्रत्यंत, २. उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, ३. प्रधान, मुरय, ४. श्राच, च्रादिम, ४. शिव, ६ विष्णु । उ० १. परम कृपाल प्रनत च्यनुरागी। (मा० १।१३।३) २. रघुपति-पद परम प्रेम तुलसी चह अचल नेम। (वि०१६) ४. परम कारन, कंज-नाभ, जलदाभ तनु सगुन निर्गुन सकल दृश्य-द्रप्टा। (वि॰ **१३**)

परमगति-(सं०)-मोच, मुक्ति। उ० सकल परमगति के अधिकारी। (मा० ७।२१।२)

परमपद-मोत्त, मुक्ति। उ० लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपंच-उदासी । (वि० २२)

परमा-(सं०)-शोभा, छवि।

परमाग्रु-(सं०)-१. ऋत्यंत सूच्म ऋणु, ऐसा श्रणु जी विभाजित न हो सके, २. सात निमेप का समय, श्रत्यंत अल्प समय।

परमातम-(सं॰ परमात्मन्)-परमात्मा, सवसे बढी आत्मा। उ० नमो-नमो श्रीराम प्रभु परमातम परधाम । (स० १) परमातमा-दे॰ 'परमात्मा' । उ० प्रगट परमातमा प्रकृति स्वामी । (वि० ४६)

परमात्मा-(सं॰ परमात्मन्)-ब्रह्म, ईश्वर, भगवान्। परमाघर-(सं०)-वडी शोभा को धारण करनेवाला।

परमानंद-(सं०)-१. वहुत वहा सुख, २. ब्रह्म के अनुभव का सुख, ३. त्रानंदस्वरूप ब्रह्म। उ० १. परसानंद श्रमित सुख पाना। (मा० १।१११।४)

परमान-(सं॰ प्रमाण)-१. प्रमाण, सवूत, २. यथार्थ वात, सत्य वात, ३. सीमा, मिति, हद, ४. समान, सदश, ४. यथेष्ठ, पर्याप्त। उ० ४. दान मान परमान प्रेम पूरन किए। (जा० १७६)

परमानु-दे़ 'परमाणु'। उ० १. बुद्धि मन इंद्रिय प्रान चित्तातमा काल-परमानु चिच्छक्ति गुर्वी । (वि॰ १४४) २. लव निमेप परमानु जुग वरप कलप सर चंड । (मा० ६। श दो० १)

परमारथ-टे॰ 'परमार्थ' । उ० २. रामब्रह्म परमारथ रूपा । (मा० २।६३।४) परमारथहि-परमारथ को, झान को। उ० तो सकोच परिहरि पालागी परमारथहि वखानो। (কূ০ ३५)

परमारथी-१. घसली चीज़ को जानने की इच्छा रसनेवाला, तत्त्वजिज्ञासु, २. सिटहस्त, २. मोनार्थी, मोन्न की चिता करनेवाला । उ० १. घर वाल चालक कलहशिय किह्यत परम परमारथी । (पा० १२१)

परमारघु-दे० 'परमार्थ'। ड० १. सखा परम परमारशु पृह् । (मा० शहरी)

परमार्थ-(सं०)-१. उन्हाट पदार्थ, सबसे बदकर बस्तु, रः यथार्थ ताच, सार वस्तु, ३ मीन, ४. दुःस का सर्वथा

परमीमा-(मं०,परम-|-इंग्र)-परमेग्यर, भगवान्। ट० माया मोह पार परभीया । (मा० ७१८ ॥ ४)

परलोह-(सं०)-१. दूसरा तीय, वह स्थान जो शरीर दो ने पर घारमा को प्राप्त होता है। २.श्रेष्ट जन, उनम एम्प, ३ प्रस्य जन, रसरे मनुष्य । ३० ६, प्रामु खोक परलोक दुख दिन-दिन सोक समाज । (मा॰ २।२१८) परलोका-दे॰ 'परलोक' । उ॰ १. तिज माया सेइग्र पर-लोका । (मा॰ ४।२३।३)

परलोकु-दे॰ 'परलोक'। उ॰ १. सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ। (मा॰ २।७६।२)

परलोकू-दे० 'परलोक'। उ० १. नाहिन डरु बिगरिहि पर-लोकू। (मा० २।२११।३)

परवान-(सं० प्रमाण)-१. प्रमाण, सबूत, २. यथार्थ बात, सत्य, ३. सीमा, तक, अवधि । उ०३. तुलसिदास तनु तिन रघुपति हित कियो प्रेम परवान । (गी० २।४६)

परवाना-दे॰ 'परवान'। उ० २. रखिह उँ इहाँ बरप पर-वाना। (मा० १।१६६।३)

परवास-(सं प्र न वास) - श्राच्छादन, प्रबंध, रत्ता। उ० कपट सार सूची सहस बाँधि बचन परवास। (दो० ४१०)

परवाह-(फा॰ परवा)-१. फिक्र, चिंता, व्यम्रता, २. श्रपेचा, ३. सहारा, ४. खटका, ४ ध्यान, ख्याल, ६. श्रासरा। उ॰ २. जग में गति जाहि जगत्पति की, परवाह है ताहि कहा नर की। (क॰ ७।२७)

परवाहि-दे० 'परवाह'। उ० १ करें तिनकी परवाहि ते जो बिनु पूछ विषान फिरें दिन दौरे। (क० ७।४६)

पर्शु-(सं०)-एक अस्त्र जिसमें एक डंडे के सिरे पर एक अर्द्ध चंद्राकार लोहे का फल लगा रहता है। कुल्हाड़ी,

परशुराम-(सं०)-विष्णु के श्रवतारों में एक । इनकी उत्पत्ति के विषय में एक कथा है। ऋचीक ऋषि ने एक बार प्रसन्न होकर अपनी स्त्री सत्यवती तथा सत्यवती की माता के लिए दो चरु प्रस्तुत किए। प्रथम चरु के खाने से शान्त पुत्र की प्राप्ति होती और दूसरे के खाने से प्रचंड और वीर की। सत्यवती को खाना तो था प्रथम पर वह भूल से दूसरा खा गई। जब उसे यह भूल ज्ञात हुई तो उसने अपने पति से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र उम्र और प्रचंद न हो बल्कि पौत्र हो। अंत में यही हुआ। सत्यवती के गर्भ से जमदिम ऋषि पैदा हुए। परशुराम इन्हीं के पुत्र थे श्रीर पूर्वकथा में दिए गए कारणों से उग्र, प्रचंड श्रीर कोधी थे। एक बार परशुराम की माँ रेणुका चित्ररथ राजा को अपनी रानी के साथ जल कीड़ा करते देख कामातुर हो गई अौर उसी दशा में जमद्भि के आश्रम में प्रवेश किया, जिस पर जमदन्नि ऋद हुए श्रीर उन्होंने अपने चार पुत्रों को एक-एक करके रेखुका का व्ध करने की आज्ञा दी। और कोई पुत्र तो इसके लिए तैयार न हुआ पर परशुराम ने आज्ञा पाते ही माता का सिर काट डाला। पिता ने प्रसन होकर वर माँगने के लिए कहा। परशुराम ने प्रथम वर तो माता पुनर्जीवित करने के विषय में माँगा श्रोर दूसरा श्रपने को दीर्घायु तथा श्रतुल परा-क्रमी बनाने के संबंध में। पिता ने दोनों वर स्वीकार किए । एक वार राजा कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने जमदिम के ग्राश्रम को नष्ट अष्ट कर डाला। इस पर परशुराम ने उनकी सहस्र भुजास्रो को भाले से काट डाला। इस पर सहस्रार्जुन के कुलवालों ने एक दिन जमदिम को मार डाला।

यह देखकर परशुराम इतने कुद्ध हुए कि संपूर्ण चित्रयों के नाश की प्रतिज्ञा की श्रीर सचमुच चित्रयों का नाश कर हाला। एक दिन विश्वामित्र के पौत्र परावसु ने व्यंग्य में कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ है, श्रव भी संसार में बहुत से चित्रय पढ़े हैं। इस पर परशुराम की कोधाग्नि फिर भड़की श्रीर बचे-खुचे चित्रयों को मारकर उन्होंने श्रश्वमेध यज्ञ किया श्रीर उसमें संपूर्ण पृथ्वी कत्र्यप श्राप को दान दे दी। वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार धनुपमंग श्रीर व्याहोपरांत राम जब लौट रहे थे तो परशुराम ने उनका रास्ता रोका श्रीर वैष्यव धनु उनके हाथ में देकर कहा कि शैव धनुप तो तुमने तोडा श्रव इस वैष्णव धनुप को चढ़ाशो। यदि इस पर बाण न चढ़ा सकोगे तो तुम्हार साथ युद्ध कहँगा। राम ने धनुष चढ़ा दिया श्रीर परशुराम हतप्रभ हो गए।

परस-(सं॰ स्पर्श)-१. छूने की क्रिया, छूना, २. छूकर। उ० २. पाँच इॅ पाँच परस, रस, सब्द, गध प्रक रूप । (वि० २०३) परसत-१. स्पर्श करता है, छूता है, छूते हैं, २. छूते ही, ३. परोसते ही, ४. परोसा हुआ। उ० १. लगे सुभग तरु परसत धरनी । (मा० १।३४४।४) २. परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भइ तपपुंज मही। (मा॰ १।२११। छं० १) ४ अब केहि लाज क्रॅपानिधान परसत पनवारो टारो । (वि० ६४) परसति-छूती है । उ० गौतम तिय गति सुरति करि नर्हि परसति पंग पानि। (दो० १८६) परसा–स्पर्श किया । उ० कर परसा सुग्रीव सरीरा। (मा॰ धामा३) परसि-छूकर, स्पर्श कर। उ० तुलसी जिनकी धूरि परिस ग्रहल्या तरी। (क॰ २।६) परसे-छुने से, छूने में, स्पर्श करने से। उ० परसे पग धूरि तरे तरनी, धरनी घर क्यों समुभाइहों जू ? (क० २।६) परसेड-स्पर्श किया, छूवा। उ० कर सरोज सिर परसेउ कृपा-सिंधु रघुवीर । (सा > १।३०) परसै-१. छुवे, स्पर्श करे, २. स्पर्श करता है, छूता है। उ० १ बास नासिका विनु लहे, परसे बिना निकेत । (वै०३) परस्यो-छुवा, स्पर्श किया । उ० चंदन चंद्रबदिन भूपन पट ज्यों चह पाँवर परस्यो ।

(वि॰ १७०) परसपर-(सं॰ परस्पर)-ग्रापस में, एक दूसरे के साथ। उ॰ प्रीति परसपर प्रभु ग्रनुगामी। (मा॰

प्रसमिन-(सं॰ स्पर्शमिण)-पारस पत्थर, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। उ॰ गुंजा ब्रहह परसमिन खोई। (मा॰ ७।४४।२)

परसाद-(सं॰ प्रसाद)-द्या, कृषा, प्रसाद। परसु-दे॰ 'प्रशु'। उ॰ बोले चितइ परसु की ग्रोरा। (मा॰

११२०२।२)
परसुधर-(सं० परशुधर)-परशुराम, विष्णु के एक श्रवतार।
परसुधर-(सं० परशुधर)-परशुराम, विष्णु के एक श्रवतार।
उ० छुन्नियाधीस-करिनिकर-वर-केसरी परसुधर विप्रसिस-जलद रूपं। (वि० ४२) परसुधरिह-परशुरामका।
उ० बोले परसुधरिह श्रपमाने। (मा० १।२७१।३)

परसुपानि-(सं॰ परशु + पाणि)-परशुराम, हाथ में परशु या कुठार धारण करनेवाले । उ॰ परसुपानि जिन्ह किए महा-सुनि जे चितए कयहूँ न कृपा हैं। (गी॰ ७।१३) प्रसुराम-दे॰ 'परशुराम'। ड० परसुराम 'पितु अग्या राखी। (मा० २११७४१४)

परस्तर-(सं०)-ग्रन्योन्य, त्रापस में । उ० सुरविमान हिम-

भानु भानु संघटित परस्पर । (क॰ १।११)

परहुं-(सं॰ परण्य)-तीसरे दिन भी। उ॰ ज्यों श्राजु कालिहु परहुँ जागन होहिंगे नेवते दिये। (गी॰

परहेलिं-(सं॰ प्रहेलन)-तिरस्कार कर, निरादर ्कर, उल्लं-धन कर । उ॰सींचि सनेह सुधा खिन काढ़ी लोक-वेद पर-हेलि। (कु० २६) प्रहेलु-तिरस्कार कर, अवहेलना कर, श्चनाद्र कर। उ० के कर समता राम खों के समता पर-हेलु। (टो० ७१) परहेर्ले-अवहेलना कर, परवा न कर। इ॰ सुन्दर जुग जीव परहेर्ले । (मा॰ १११४६।२)

परा (२)-(सं०)-१ व्रह्मविद्या, वई विद्या जो ऐसी चीजों का ज्ञान कराती है जो सब गोचर पदार्थों से परे हों। २. मायण् के श्रनुसार दह नाटात्मक वाणी जो मूलाधार से उटनी है श्रीर जिसका निरूपण नहीं हो सकता। ३. श्रेष्ठ उत्तम, ४ श्रेगी, पंक्ति, कतार, १. प्रभुता, वडाई, ६. टलटा, विपरीत, ७. सामर्थ्य, यल, ८. अपमान, निरादर, ६. सहली, गरोह।

पराइ (१)-(मं० पलायन)-१. भागकर, २. पराता है, भगता है। ट० २, तुलसी छुवत पराइ ज्यों पारद पावक र्घांच। (दो० २३६) प्याई (१)-१. भगी, २. भग जाती है, २. भग जाय । उ० ३. अवन मृदि नत चलिस्र पराई । (मा० ११६४।२) पराउ-पनायन कर जाय, भग जाय। उ॰ जरत तुहिन लखि वनजवन रवि है पीठि पराउ। (दो० ३१६) पगताह-(सं० पलायन)-भागते ही, भागते। ड० भगरे, बनद्द न रहत, न बनद्द परातहि । (पा०१११) प्लान (१)-भागने । उ० तय लगे कीस परान । (मा० ६। ५०५।३) परानि-भनी हुई, भागी। उ० निकसि चिता तें यधजरति मानहुँ नती पगनि । (दो० २४३) परानी-भागनी, भगनी, दौदती। उ॰ जाति हैं पगनी, गति जानि गज जानिर्ह । (फ्० १।९०) पराने-भाग गए, दूर हो गए। ट॰ यालक सब से लीव पराने । (मा॰ ११६१।३) परा-नी-भाग गुपा, भाग चना, भागा। उ० तव समि कादि काटि पर पाँउर ले प्रभु-प्रिया परान्यौ । (गी० ३१८) पराय (१)-(मं प्लायन)-१. भागे, भाग गए, २. भागकर, है मागता है। उ० २. पुन्य पराय पहार बन, दुरे पुरान मुन प्रंग । (रो० १४६) ३. दिए पीठि पादे लगे सनमुख होत पराय । (शे॰ २४७) पराय (१)-(सं॰ पतायन)-भागे, भाग गण । पराजन (१)-(मं० पलायन)-भागना, भगाउप सवारा । ए० मुन्तुर निर्नाह परावन होई। (मा० भामकाक्षः 'तामुना-वेक 'परापत' । पराहि-(संक पूला-मन) भाग गाने है। द० वार्डे समीप गदन पट फिनि-फिरि णियह प्रमृद्धि । (मा० ०।७० ए) प्राप्ति-प्रवायन हुने, भाग पार्छर। पर बाप! स्पराहि, पुत पूरा मृप्ताहि दे। (ब १११६) नगरी-साम नाग है। उ० प्रतिति नाह िंव भी नगरी। (लाक शावसार)

\*\*\* (१)-(म<sub>्</sub>गः) दुगां मी, धन्य की। उ० देनि न सन्दर्भ नगह दिल्ला (१५० गामा)

पराई (२)-दूसरे की। उ० बेगि पाइश्रहि पीर पराई। (सा० शम्काश)

पराक्रम-(सं०)-१. वल, शक्ति, सामर्थ, २. पौरुप, उद्योग, ३. श्रूरता, श्रूरत्व । उ० २. बाहुवल-बिपुल परमिति परा-क्रम अतुल, गूढ़ गति जानकी जानि जानी। (वि॰ ३६) पराग-(सं०)-वह रजया धृलि जो फूलों के बीच लंबे केसरों पर जमा रहती है, पुष्परज । उ० सोइ पराग मकरद सुवासा। (मा० ११३७१३)

परागा-देव 'पराग'। उव परिस राम पेद पेदुम परागा। (सा० २।११३।४)

पराजय-(सं०)-हार ।

पराधीन-(सं०)-परवश, परतंत्र। उ० पराधीन नहिं तौर सुपासा । (मा० २।१७७)

पराधीनता-(सं०)-परतंत्रता, गुलामी। उ० बूमि परी रावरे की प्रेम-पराधीनता । (वि० २६२)

परान (१)-(सं॰ प्रारा)-जान, प्रारा ।

पराभड-दे॰ 'पराभव' । उ॰ १. सोड तेहि सभाँ पराभड पावा । (सा० १।२६२।४)

पराभव-(सं०)-१ हार, पराजय, २ निरादर, तिरस्कार, ३. प्रलय, नाश। उ० ३. भव भव विभव पराभव कारिनि। (मा० १।२३४।४)

पराभौ-दे॰ 'पराभव' । उ० २. वाये मुँह सहत पराभौ देस देस को। (क० ७१२४)

पराय (२)-(सं० पर)-१ दूसरा, श्रन्य, ग़ैर, २ पराया, दूसरे का।

परायन-(सं॰ परायण)-१. निरत, तत्पर, लगा हुन्रा, २. गत, गया हुआ, ३. श्राष्ट्रय, भागकर शरण लेने का स्थान । उ० १, काम क्रोध मदलोभ परायन । (मा० હારદાર)

पराये (२)-(सं० पर)-दूसरे के, ग़ैर के, अन्य के। उ० कवहुँ न जात पराये धामहि । (कृ० ४)

परारथ-(सं ) परमार्थ, पारलौकिक सुख । दूसरे का सुख। स्वार्थ का विलोम। उ० पंचकोस पुन्यकोस स्वारय परास्थ को । (क० ७।१७२)

पराव-(सं० पर)-पराया, दूसरे का । उ० धनु पराव विष से विष भारी। (मा० २।१२०।३)

परावन (२)-(सं० पतन, प्रा० पटन, हि० पड़ाव)-पड़ाव का बहुवचन, पहार्वो । उ० जातुधान टावन परायन को दुर्ग भयो । (६० ७)

परावनो-(सं० पलायन)-भगदृङ्, पलायन । उ० भहराने भट परयो प्रवल परावनो । (क॰ १।८)

परावर-(सं०)-१. सर्वेश्रेष्ठ, २. दूर और पास, सर्वेत्र, ३. लड-चेतन, चराचर, ४. मतादि घीर मनुष्य शादि। उ० ४. पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाव । (मा॰ ऽ।११६) ३ वामनात्र्यक्त पावन परावन विभो । (वि॰

परावा-(संव पर)-१. शन्य का, कुसरे का, २. वृसरे से । ट० २ कर्नांद्र मोदयस द्रोद पराचा। (मा० ७।४०।३) परारार-(मं०)-एक ऋषि। ये विशष्ट श्लीर शक्ति के पुत्र थे। य्याय प्रवित्ते वृत्र पृष्टे जाते हैं।

परास-(सं॰ पलाश)-पलाश, ढाक, टेसू । उ॰ पाटल पनस

परास रसाला। (मा० ३।४०।३)

परि (२)-(सं०)-एक संस्कृत का उपसर्ग जिसके जगने से शब्द के अर्थ में बृद्धि हो जाती है। वृद्धि की दिशाएँ हैं---१. चारों स्रोर (परिश्रमण), २ श्रच्छी तरह (परिपूर्ण), ३. अति (परिवर्द्धन), ४. पूर्णता (परित्याग), ४ दोषाख्पान (परिहास) तथा ६. नियम (परिच्छेद)।

परि (३)-(स॰ परम्)-परंतु, किंतु, पर ।

परिकर-(सं०)-१ पलंग, चारपाई, २ कमर, ३. नौकर, ४. परिवार, ४. समूह, ६ साज, ७. तैयारी, समारंभ, न. घेरनेवालो का समूह, अनुयायियों का दल, ६. फेटा, कमर में वाँधने का वस्त्र। उ०ँ२. परिकर वाँधि उठे श्रकुलाई। (मा० १।२४०।३) ६. मृग बिलोकि कटि परिकर बाँघा। (सा० ३।२७।४)

परिखेसु (स॰ प्रतीचा) - इंतज़ार करना, प्रतीचा करना । उ० परिखेसु मोहि एक पखवारा। (मा० ४।६।३) प्रि-खेहु-प्रतीचा करना, राह देखना। उ० तब लगि मोहि

परिखेद्व तुम्ह भाई। (सा० ४।१।१)

परिगहिगा-(सं परिग्रहण)-म्राश्रय देगा, ग्रहण करेगा, थामेगा, सहारा देगा। उ० तेरे मुँह फेरे मोसे कायर कपूत क्र लटे लटपटेनि को कौन परिंगहैगो ? (वि०२४६) परिग्रह-(स॰)-१. प्रतिग्रह, ग्रहण, लेना, २. स्वीकार, श्रंगीकार, ३ सेना के पीछे का भाग, ४ पती, भार्या, ४. परिजन, परिवार ६. नौकर, सेवक, ७. शाप, म. शपथ ६. सूर्यम्रहण, राह्नमस्त सूर्य ।

परिघ-(सं०)-१. मूसलाकार एक शस्त्र विशेष, २. लोहाँगी, गड़ाँसा। उ० १. सर चाप तोमर सक्ति सूल

कृपान परिघ परसुधरा । (मा० ३।१६।छं० १)

परिचरजा-दे॰ 'परिचर्या'। उ॰ निजकर गृह परिचरजा करई। (मा० ७।२४।३)

परिचर्या-(सं०)-सेवा, टहल, सुश्रूषा।

परिचारक-(सं०) सेवक, नौकर । उ० पुनि परिचारक बोलि पठाए। (मा॰ शरमणा३) परिचारिका-(स०)-दासी, सेविका, नोकरानी। उ० छमा करुना प्रमुख तत्र परि-चारिका श्रुति सेप सिव देव ऋषि ग्रखिल मुनि तत्वद्रसी । (वि० ४७)

परिचारे-(सं० प्रचार)-१. ललकारने पर, २. ललकारा । पर्चिहु-(सं॰ परिचय)-परच गए हो, परक गए हो, आदी हो गए हो । उ० डहिंक डहिंक परिचेहु सब काहू । (मा०

१।१३७।२)

परिचौ-(सं ॰ परिचय)-पता, परिच्य । उ॰ करतल निरखि कहत सब गुनगन, बहुत न परिचौ पायो । (गी॰ १।१४) पर्विच्छत्र-(सं०)-१. दका हुआ, छिपा हुआ, २ साफ्

किया हुआ।

परिच्छा-(सं० परीचा)-इम्तहान, परीचा।

परिछन-(सं॰परि + अर्चन)-एक विशेष प्रकार की आरती। विवाह की एक रीति जिसमें बारात द्वार प्र आने पर कन्या पत्त की स्त्रियाँ वर के पास जाती हैं श्रीर उसे दुही-अजत, आदि का टीका लगाकर आरती आदि करती हैं। वर जब अपने घर से चलता है तो वहाँ भी उसका

परिछन होता है तथा विवाहोपरांत या दिरागमन के बाद जब वर बधू के साथ अपने घर आता है तब भी परिछन होता है। उ० परिछन चली हरहि हरपानी। (मा० शह्हार)

परिछनि-दे॰ 'परिछन'। उ० चली मुदित परिछनि करन

गजगामिनि वर नारि। (मा० १।३१७)

परिक्रॉहिं-(सं॰ प्रतिच्छाया)-छाया, परछाही । उ॰ तुल्सी सुनी न कबहुँ काहु कहुँ तनु परिहरि परिर्छाहि रही है।

पारछार्हा-दे॰ 'परिछार्हि' । उ० जिमि पुरुपर्हि अनुसर परि-

छाहीं। (मा० २।१४१।३)

परिाछ-परिछन करके। दे० 'परिछन'। उ० वधुन्ह सहित, सुत परिछि सब चर्ली लवाइ निकेत। (मा० १।३४६)

परिछिन्न-(सं॰ परिन्छिन्न)-१ म्रान्छादित, विरा, कटा हुआ, अलग । उ० १. माया वस परिछिन्न जड़ जीव

कि ईस समान। (मा० ७।१११ ख)

परिजन-(सं०)-१. परिवार, घर के लोग, २ नौकर-चाकर, सेवक। उ० १ प्रनवर्डे परिजन सहित विदेहू। मा० १।१७।१) परिजनन्हि-कुटुंवियो को। उ० प्रसु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा । (मा० ७।२०।३) परिजनहि− परिजन को, सेवक को । उ० तो प्रभु-चरन-सरोज सपथ जीवत परिजनहि न पैही । (गी० २।७६)

परिडरै-(सं॰ परि +सं॰ दर)-हरकर, हरकर के। उ॰ सो परिंदरे मरे रज ग्रहि तें वूमें नहिं व्यवहार। (वि०

परिणाम-(सं०)-१. फल, नतीजा, २. घंत, समाप्ति । परिताप-(सं०)-१ दुःख, कष्ट, मानसिक या शारीरिक व्यथा, २.जलन, ताप। उ० १ भय विपाद परिताप घनेरे। (मा० रा६६।३)

परितापा-दे॰ 'परिताप'। उ० १. श्राए श्रवध भरे परि-

तापा। (मा० राम्हा४)

परितापा-(सं० परितापिन्)-दु.ख देनेवाला, दुखदायक। उ० वरनि न जाहि विस्व परितापी । (मा० १।१७६।४) परितोष-(सं०)-१ संतोष, तृप्ति, २ प्रसन्नता, हर्ष, ३. समाधान । उ० १ कहि प्रिय वचन बिवेकमय कीन्हि मातु

परितोषु । (मा० २।६०)

परितोषत-प्रसन् होता है, प्रसन्न होते हैं। उ० द्वापर परि-तोपत प्रभु पूर्जे । (मा० १।२७।२) परितोपा-संतुष्ट किया, तृप्त किया । उ० कहि प्रिय वचन काम परितोपा । (मा० १।१२७।१) परितोषि-संतुष्ट कर, संतोप देकर । उ० परि-तोषि गिरिजहि चले वरनत प्रीति नीति प्रवीनता। (पा॰ म्३) परितोषिबे-सतुष्ट करने, तृप्त करने । उ० खल् दुख दोषिवे को, जन परितोपिवे को। (ह॰ १६) परितोपी-सतोप दिया, दिलासा दी। उ० तापस नृपहि वहुत परि-तोपी। (मा० १।१७१।३) परितोपे-संतष्ट हुए। उ० पूरन काम रामु परितोषे । (मा० १।३४२।३)

परितोपु-दे॰ 'परितोप'। उ॰ १ विविध भाति परितोपु करि

विदा कीन्ह वृपकेतु । (मा० १।१०२)

परितोषू-दे॰ 'परितोष' । उ०१. रहेहु करहु सब कर परि-तोषू । (मा० २।७१।३)

परित्याग-(सं०)-सय प्रकार से त्याग, विसर्जन, छोड़ना। इ० पति परित्याग हृद्य दुखु भारी। (मा० १।६१।४)

परित्राग-(सं०)-यचाव, रचा, रचग्।

परित्राता-(सं॰ परित्रातृ)-रचा करनेवाला, वचानेवाला। इ॰ तपवल विष्तु भए परित्राता। (मा॰ १।१६३।१)

परिधन-(सं॰ परिधान)-१. नाभि से नीचे पहिनने का क्यहा, २. पहनने का वस्त्र, पहिरन । उ॰ २. सीस जटा, सरसीस्ह लोचन, वने परिधन मुनिचीर । (गी॰ २।६६)

परिधान-(सं०)-१. पोशाक, पहनावा, २. नाभि से नीचे पहनने का वस्त्र । उ०१. व्यात्र-गज-चर्म परिधान विज्ञान-चन । (वि० १०)

परिचाना-दे॰ 'परिचान' । उ॰ १. कुस सरीर सुनिपट परि-

धाना । (मा० १।१४३।४)

परिनाम—(सं॰ परिणाम)—फल, नतीजा, श्रत। उ॰ फलह न जानव छोट करि, कलह कठिन परिनाम। (दो॰ ४२६) परिनामहिं—परिणामस्वरूप, श्रंत में । उ॰ तो कोउ नृपहि न देत दोसु परिनामिहं। (जा॰ ८३) परिनामहु—फल में भी, श्रंत में भी। उ॰ तुलसी जियत विडंबना, परिनामहु गत जान। (टो॰ ३६०) परिनामे—फल, फल है। उ॰ मनो नाय सोई जातें भलो परिनामे। (गी॰ ४।२४) परिनामो—श्रंत में भी। उ॰ ताको भलो कठिन कलिकालहु श्रादि मध्य परिनामो। (वि॰ २२८)

परिनामा-दे़ 'परिनाम' । उ० वर दों उ दल दुख फल परि-

नामा । (मा० रारदाद)

परिन मु-दे॰ 'परिनाम'। ३.परिनामु मंगल जानि अपने ज्ञानिए धीग्जु हिएँ। (मा॰ २।२०१।छुं०१)

परिनाम्-दे॰ 'परिनाम'। उ॰ सो सर्व मीर पाप परि-

नामू। (मा० शश्हाश)

परिपाक-(सं०)-१. फर्न, नतीजा, २. जीर्णता, ३ भली भाति पका हुमा, ४. नियुख्ता, ४. पचना, ६. प्रौडता, पूर्णता, ७. पक्रने का भाव, म. बहुद्शिता। उ० १. कर्म-परिपाक-दाता। (वि० २६)

परिवाहा-दे 'पन्पिक'। उ० १. सोइ पाइहि यह फलु

परिपाश्। (मा० शरशाः)

परिवाह-देव 'परिपाक'। उठ १. विनु समुर्के निज श्रध परिपाह। (माठ २।२६९।३)

परिवाट:-(स०)-रीति, दुन्त्र, परंपरा । उ० प्रगटी धनु मियटन परिपाटो । (मा० १।२३६।३)

प्रवालन-(मं०)-रूसे, पाल्न, बचार ।

परियात्य-रेजा करो, येचायो । उ० वसीय सडा हम कहुँ परियालय । (मा० भावशार)

परिष्टन-(सं• पित्तां)-१ संपूर्णं, पूर्वं, भरा-पूरा, जैसा पारिण, २. सहाम, हातम, ३. तृम, प्रास्टा । ट० १. सरमंद्र यद पंत्र राम परिष्टा । (३१० १३) ३. पूजि

मेम परिशास कारहे। (मा० ना१०नो१)

परिहेत-(सं परियोष)-१ पुष्ट हुन, परिपुष्ट हुन, २. पापन शिना। ४० १, माउर अस प्रेम परिपोपे। (सा० अप्रकार)

१९५६ १ - पूर्ण, समा। प्रवासिक जैन परिपृतिन साना। (१९५ भारतहार) परिवारू-दे॰ 'परिवार'।

परिवे-(सं० पतन)-पडना, वॅधना । उ० उन्हर्हि राग रिव नीरद-जल ज्यों, प्रभु-परिमिति परिवे हो । (कृ० ३६) परिमित-(सं०)-नापा हुआ, सीमित, नियमित ।

परिमिति—(सं॰ परिमिति)—१. परिणाम, २. नाप, तोल, सीमा, ३. मर्यादा, इज्ज़त, ४. हद से परे, बहुत, ४ किनारा। उ॰ १. पन-परिमिति और भाँति सुनि गई है। (गी॰ १।८३) ३ श्रीति रीति समुक्ताइवी नत पाल कृपा-लुहिं परिमिति पराधीन की। (वि॰ २७८) ४. बाहुबल

विपुल, परिमिति पराक्रम ऋतुल । (वि०३६) परिवा-(स० प्रतिपदा, प्रा० पडिवग्रा)-किसी पत्त की पहली तिथि, एक्कम । उ० परिवा प्रथम प्रेम विनु राम मिलन

श्रति दूर। (वि० २०३)

परिवार-(सं०)-कुल, कुटुंब, खान्दान। उ० सब परिवार मेरो याही लागि, राजा जू! (क० २।८)

परिवारा-दे॰ 'परिवार'। उ॰ मैं जनु नीचु सहित परिवारा। (मा॰ राममारे)

परिवार-दे॰ 'परिवार'। उ॰ प्रिय परिवार मातु सम सास्। (मा॰ २।६८।३)

परिवाल-दे॰ 'परिवार'। उ॰ देसु कोसु परिजन परिवारू। (मा॰ २।३१४।४)

परिशिष्ट-(सं०)-शेप, वँचा हुआ।

पारिहर-(सं॰ परिहरण)-छोड़ता, तजता। उ॰ जारेहुँ सहज न परिहर सोई। (मा० ११८०।३) परिहरइ-छोड़ता, त्या-गता, त्यागता है। उ० सुनि धीरज परिहरइ न केही। (मा० शररमाश) परिहरई-छोड देता है। उ० सोचित्र यदु निज व्रतु परिहरई । (मा० २।१७२।४) परिहरकॅ-छोइँगी । उ० नारद वचन न मे परिहरऊँ। (मा० शाम । परिहरत-छोड देते हैं, छोड रहे हैं। उ० निज गुन घटत न नाग नग परिख परिहरत कोल। (दो० ३ ५४) परिहरते-छोड़ते, त्यागते । उ० तौ कि जानिकिहि जानि जिय परिहरते रघु-राउ। (दो० ४६३) परिहरहिं-१. त्याग हे, त्याग हेंगे, २. स्यागते हैं। उ० १. जो परिहरहि मलिन मनु जानी । (मा० २।२३४।१) परिहर्राह-त्याग दे। उ० वेगि प्रिया परिहरहि कुत्रेपृ । (मा० २।२६।४) परिहरहीं-१. छोदते हैं, छोड़ देते हैं, २ छोड़ दें, त्याग करें। उ० २, हमहि सीयपद जिन परिहरहीं। (मा० २।४८।३) परिहरही-छोड़ दे, त्याग दे। उ० सुनु मम वचन मान परिहरही। (मा० ६।२०।९) परिहरह-स्याग दो, छोटो । उ० अय सुमंत्र परिहरहु विषावृ । (मा० २। १४३। १) परिहरहू-छोड दो । उ० थस अनुमानि सोच परिहरहू। (मा० २।१६१।२) परिहरि-छोद्कर, त्यागकर। उ० ईस उदार उमापति परिहरि प्यनत जे जाँचन जाहीं। (वि० ४) परिहरिश्र-१. त्याज्य, त्यागने के योग्य, २. छोट हो । उ० १. कृपार्मिषु परिहरिश्र कि सोई। (मा० २।७२।४) परिष्टिनिए-१. छोदिए, ग्यागिष, २. छोट् रहा हैं। उ० १. जैहि साधन प्ररिष्ट ग्रहु जानि जन सो हिट परिहरिए। (वि० १८६) पॉर्रहरिय-छ।यो, य्यागो । उ० तुल्लमी धरम न परिदरिय, कहि करि गए मुजान। (दा० ४६६) परिदर्गिद्-छोड़ हैंगी। द० मीत्र कि विय मेंतु परिहरिहि लखनु कि

रहिहर्हि धास। (सा० २।४६) परिहरिहु-छोडा, छोड़ दिया। उ० जनकसुता परिहरिहु अकेली। (मा० ३।३०।५) परिहरीं-त्याग दिया, छोड़ा। उ० सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं। (मा० शहना छं० १) परि-हरी-छोड दिया। परिहरु-त्याग दो, छोडो । उ० कोध अरु लोभ मोह सद राग हेष निसेव परिहरु । (वि० २०४) परिहरे-१. त्याग दिया, २ छोड्ने पर। उ० १. वड्डे अलेखी लखि परें, परिहरे न जाही । (वि० १४७) परि-हरे उ-त्यागा, त्याग दिया। उ० विद्युरत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेख। (मा० १।१६) परिहरेक-छोड़ा, छोड़ दिया। उ० मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ। (मा० रा २८।४) परिहरीहँ-छोडने में, त्यागने में । उ० अस कुमित्र परिहरेहि भलाई। (मा० ४।७।४) परिहरै-त्याग दे, छोडे। उ०्जौ निज मन परिहरै विकारा। (वि० १२४) परि-हरयो−१ छोड़ दिया, २ छोड़ा हुआ, त्यक् । उ० १ देवनि हूँ देव परिहरयो अन्यान न तिनको हो अपराधी सब केरों। (वि०२७२) २ तुलसी प्रभु को परिहरयो सरनागत सो हों। (वि० १४०)

परिहार—(सं०)—१. दोषादि दूर करने या छुड़ाने का कार्य, २. उपचार, इलाज, ३ अवज्ञा, अपमान, ४ त्याग। परिहास—(सं०)—१. हँसी, ठट्टा, २. व्यंग्य वचन, ३. निदा, उपहास। उ० १. रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा। (मा० २।३२।३) ३. सिह न जात मो पै परिहास एते। (वि० २४१)

परीचा-(सं०)-दे० 'परीछा'।

परीचित—(सं०)—१ जिसकी जाँच की गई हो, निश्चित, निश्चय रूप से, २. पांडु कुल के एक राजा जो अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। इनकी माँ उत्तरा थीं। अश्वत्थामा ने इन्हें गर्म में ही मारने का उपाय किया पर कृष्ण की कृपा से ये जीवित हो गए। इन्होंने कृपाचार्य से अख-विद्या सीखी थी। इन्ही के राज्यकाल में द्वापर का श्रंत और कलियुग का आरंभ हुआ।

परीच्छित-दे॰ 'परीचित'। उ० १. संकर कोप सों पाप को दाम परीच्छित जाहिगो जारि कै होयो। (क०७।१७६) परीछा-(सं० परीचा)-परीचा, इस्तहान। उ० तौ किन

जाइ परीछा लेहू। (मा० १।४२।१)

परीछित-दे॰ 'परीचित'। उ० २ छाँि छितिपाल जो परी-छित भए कृपाल । (क० ७।१८१) परीछितिहैं-परीचित को। उ० सुखी हरिपुर बसत होत परीछितिहैं पछिताय। (वि० २२०)

परुख-दे० 'परुष'।

परुष-(सं०)-कठोर, कडा, कठिन । उ० सापत ताडत परुप कहंता । (मा० ३।३४।१) परुषा-'परुष' का स्वीलिंग । दे० 'परुष' । उ० करषा ताजि कै परुपा वरषा हिस मास्त धाम सदा सहि कै । (क० ७।३३)

परुष्पन-परुपता, कठोरता। उ० प्रेम न परिवय परुष्पन।

(दो० २६म) .

परुषाच्छर-(सं० परुपाचर)-कहुई वात, कड़ए वचन । उ० इरिपा परुषाच्छर लोलुपता । (मा० ७।१०२।४) परसन-(सं० परिवेपण)-परोसते की क्रिया, परोसना। उ० परसन जर्वार्ह लाग महिपाला। (मा० १।१७३।३) परसहु-परोसो, परोसने का कार्य करो। उ० तुम्ह पर-सहु मोहि जान न कोई। (मा० १।१६८।३) पर्वसि-परोसकर। उ० सो हो सुगिरत नाम सुधारस पेखत पर्वसि धरो। (वि० २२६)

परे (२)-(स॰ पर)-१. दूर, २. श्रतीत, वाहर, दूसरे, ३. अपर, ऊँचे, ४. वाद, पीछे। उ० ३. भजंतीह लोके परे वा नराणां। (सा० ७।१०माम)

परेखा-दे० 'परेखो'।

परेखो-(सं० परीचा)-१ परीचा लेते हो, २ पछतावा, परचाताप। उ० १. काहे को परेखो पातकी प्रपंची पोच हों। (क० ७।१२१)

परेवा-(सं० पारावत)-कबूतर।

परेशं-दे॰ 'परेश' । उ॰ मर्चंडं प्रकृष्टं प्रगत्भं परेशं । (मा०७। १०८।४) परेश-(सं॰)-परमेश्वर, परमात्मा, परात्पर मसु । परेषो-दे॰ 'परेखो' । उ०२ ससुिक सो प्रीति की रीति त्याम की सोइ बाविर जो परेषो उर आने । (कृ॰ ३८)

परेस-दे॰ 'परेश'। उ॰ परमानंद परेस पुराना। (मा॰ १।

परोत्त-(सं०)-१ जो प्रत्यत्त न हो, जो सामने न हो, २. अज्ञात।

परोपकार-(सं०)-दूसरे की भलाई।

परोसो-(सं० परिवेपण)-१. परोसनेवाला, २ परोस दो। उ०१ पाहुने कृसानु पवगान सों परोसो। (क० १।२४) परोसौ-१. सामने परोसा हुआ भोजन, परोसा, २. परोस दो। उ०१ तुलसी परोसो त्यागि मणि कृर कौर रे! (वि०६७)

परी-(सं० परस्व )-परसो, कल के वाद या पूर्व । उ० ग्राज़ कि कालिह परो कि नरीं जड़ जाहिंगे चाटि दिवारी को दीयो । (क० ७।१७६)

पर्जेत-दे**े 'पर्यं**त' ।

पर्ग्-(सं०)-पन्न, पत्ता ।

पर्णुकुटो-(सं०)-तृण चादि की वनी स्रोपडी।

पर्णुपुटी-पत्रों से बने हुए दोने ।

पर्णशाल-(सं॰ पर्णशाला)-पत्रों से वनी कृटी।

पर्न-हे॰ पर्णे'। उ० पटकंघ साखा पंचवीस अनेक पर्न सुमन घने। (मा० ७१९३। छं० ४)

पर्नकुटी-दे० 'पर्णकुटी'। उ० पंचवटी वर पर्नकुटी तर वैठे हैं राम सुभाय सुहाए। (क० ३।१)

पर्नसाल–दे॰ 'पर्गाशाल'। उ॰ बिरचित तहँ पर्नसाल, श्रति विचित्र लपनलाल। (गी॰ २।४४)

पर्यंक-(सं॰)-१ पर्लंग, खाट, २ सेज, २. मंच, ४. एक प्रकार का वीरासन। उ॰ १. नील पर्यंक कृत शयन सर्वेश जन्न। (वि॰ १८)

पर्यत-(सं०)-१ तक, लों, २ सीमा, श्रंत, ३. पार्र्व, बगल । उ०१. भुवन पर्यंत पर-तीनि-करणं । (वि० ४२) पर्यालोचना-(सं०)-ध्यान से देखना, समीन्ना, पूरी जाँच-

्पडताल । पर्व-(सं॰ पर्वम्)-१. गाँठ, संधि, २ श्रष्टमी, ३. पूर्णिमा, ४. ग्रमावरया, ४. चतुर्द्गी, ६. संक्रांति, ७. उत्सव, न. सुयोग ६. ग्रहण, १० पुरुयकाल । उ० ३. मंगल-मुह-सिद्धि सटनि पर्व गर्वरीश-चट्नि । (वि १ १६)

पर्वत-(सं०)-१ पहाड, गिरि, २. देविषे विशेष। उ० १.

पाप पर्वत कठिन कुलिस रूपं । (वि० ४६)

पलँग-(सं॰ पर्यंक)-चारपाई, खाट, सेज । उ॰चरन पलारि पर्लंग बेटाए । (मा॰ ४।२०।३)

पत्त (१)-(सं०)-१. घडी या दंढ का ६० वाँ भाग, दम, घण, थोडी देर, २. मांस, ३. पयाल, ४. तृण, ४. घोखे- वाज़ी। उ० १. जनक-नगर नर-नारि सुदित मन निरिष्ठ नयन पल रोके। (गी०१।८६) २.सुधा सुनाल कुनाल पल। (दो० ५०६) ४. सोह-यन किलमल-पल-पीन जानि जिय। (क० ७।१४२) पल पल-पत्येक पल, चण-चण। उ०पल-पत्त के उपकार रावरे जानि दृमि सुनि नीके। (वि०१७१) पल (२)—(सं० पलक)-पलक। उ० कर टेकि रही पल टारित नाहीं। (क० १।९७)

पलवन (मं०) -१. श्रांख के ऊपर का चमड़े का परदा, २. घण, पल। उ० १ दीन्हें पलक कपाट सयानी। (मा० ११२३ २१४) २. यानर लाई पलक सम वीती। (मा० ११२४ २१६) पलके ने। उ० पलकिन्ह हूँ परि- हरी निमेषे। (मा० ११२३ २१३) पलके पलके का बहु- यचन। दे० 'पलके । उ० १. पलके न लावती। (क० १११३) सु० पलके लेई -सोवंगे, पलके वंद करेंगे। उ० यह सोमा सुदा समय विलोकत काहू तो पलके निहं लेहें। (गी० ११११)

यलह-देवे 'पलक ।

पर्लाट-(मं॰ प्रजीटन) पजटकर । उ॰ उलटि पलटि लंका स्य जारी। (मा॰ शश्राहाध)

पनना-(मं॰ पन्यंक)-कृता। उ० कवहुँ उद्धंग कवहुँ वर पनना। (मा॰ १।१६८।४)

पनायन-(मं०)-भागना, भागने की किया। पनाम-(मं० पनाम)-डाक, परास का पेड़।

णनिप्रहिं-(सं॰ पानन) पालिये। उ॰ वायस पलिस्रहिं धनि सनुगगा। (मा॰ ११११)

पांधा-(पार फरीपर)-वसी, मेशाल, जिनसे वास्ट में वाग लगाते हैं। इर पाप पत्रीता, कठिन गुरु गोला पुरुषी पान।(गेर १११)

पा;-(मं पात) पात, चारा । ट० बरप पाठिको सम शानिलो पारा (ति० २४)

रपुर्द-(मंश्रपणर्य) नाग-भग कर देती है। उ० पलुह्ह ार्गि निभिन्न नितु पाई। (मा० ३।४४।३) णपुहत-हरा-नाम मोता है। उ० प्राप्त फाउन पण्यक्त विद्य है। समिता नुम्हाई। (गी० २।४६)

द्वा पति (संत्येषत्रव) हमें भग परेंगे, पहलिया करेंगे। वर्ष विश्व कियाँ ति हिंगी एका दमें कृषा दक्ति जन प्राणकिये (सीर १११०)

मन घणान भी में भी प्रांत प्रधाना है। उ० गुर प्रभाव प्रणान धीते। (साठ अन्त्रपारे) स्तीर्विह-प्रधारे । प्रणाम प्रणादिति सम निस्ति दासी। (साठ १९०४) पल्लव-(सं०)-१. नया पत्ता, २. श्रंकुर, कोंपल, ३. पत्ता, पत्न, ४. श्रंगुली, करज, ४. चंचलता, ६. हाथ का कड़ा, ७. वल, ८. विस्तार। उ० १. वदन निकट पद पल्लव लाए । (गी० १।२०) २. कर नवल बकुल-पल्लव रसाल। (वि० १४)

पल्लवत-पल्लवयुक्त होता है, फलता-फूलता है। उ॰

फूलत-फलत पल्लवत पल्लहत । (गी० २।४६) पल्लवित-(सं०)-१. हरा-भरा, पल्लवयुक्त, २. प्रसन्न, खुश,३ रोमांचित । उ०२.चर्ला सुदित परिछनि करन पुलक

पल्लवित गात। (मा० १।३४६)

पव-(स॰)-१० गोवर, २० हवा, वायु, ३० वरसाना । पवन (१)-(सं॰)-१० हवा, वायु, २० हनुमान तथा भीम के पिता, ३० प्राण, ४० जल, ४० श्वास । उ० १० गगन चंढइ रज पवन प्रसंगा । (मा० १।७।४) ३० जिति पवन सन गो निरस करि । (मा० ४।१०।छं०१)

पवन (२)-(सं॰पावन)-१.पवित्र, २.पवित्र करनेवाला।उ॰ २.परम कृपालु प्रनत-प्रतिपालक पतित-पवन। (वि०२१२) पवनकुमार-(सं॰)-१. हनुमान, पवन के पुत्र, २. भीम। उ॰ १. प्रनवर्ड पवनकुमार। (मा॰ १।१७)

पवनज-(सं०)-१. हनुमान, २. भीम । उ० १. लही नाव पवनज प्रसन्नता । (गी०४।२१)

पवनतनय-१. हनुमान, २. भीम। उ० १. पवनतनय संतन हितकारी। (वि० ३६)

पवननंदन-१. हनुमान, २. भीम। उ० १. तुलसीस पवन-नंदन ग्रटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत्। (क० ६।४७)

पवनपूत-हनुमान । उ० सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत । (वि० १३४)

पवनसुत-१. हनुमान, २. भीम । उ० १. सुमिरि पवनसुत पावन नामू । (मा० १।२६।३)

पवनसुव-(सं० पवनसुत)-हनुमान । उ० जातुधान-बल-वान-मान-मद दवन पवनसुव । (ह०१)

पवनसुवन-(सं० पवनसुत)-हनुमान । उ० पवनसुवन रिपु दवन भरतजाल, जखन दीन की । (वि० २७८)

पत्रनि (सं० पावन)-पित्रज्ञ, पूत्र । 'पावन' का स्त्रीलिंग । उ० गावत तुलसिटास कीरति पत्रनि । (गी० ३।४)

पवमान-(सं०)-हवा, वायु। उ० पाहुने कृसानु पवमान सों परोसो। (क० ४।२४)

पवरि-(सं॰ प्रतोली)-द्वार, देहली, दरवाजा।

पति—(सं०) -१ वज्र, २ विजली, ३ धीरा, ४. संहुट, १. रास्ता, ६. वाक्य। उ० १. राहु-रिव-सक्र-पिव-गर्व सर्वी-करन। (वि०२१)

पतिन-(सं०)-१. शुद्ध, साफ, पूत, निर्मेल, २. वर्षा, ३. पानी, ४. तूध, ४. हुए। ३० १. चरित पवित्र किए संसारा। (मा० १।१२३।२)

ण्यु-(सं०)-जानदर, पृष्ट्यांना प्रामी। पर्युगत-(सं०) पद्मणो के स्यामी, गहादेव।

प्याप्तन-(मं०)-दे० 'पसुपान'।

पग्-दे० पगु'।

परनात्-(सं०)-१. पीछे, बाद, खनतर, २. प्रित्यम दिगा, २. शेष, धंत । पश्यंति-(सं० -देखते हैं, निरखते हैं। उ० याभ्यां विना न पश्यंति । (मा० १।श्लो० २) पश्यामि-(सं०)-सै देख रहा हूँ ।

पषवारा-(सं० पन्त)-पाख, १४ दिन का समय ।

पषाउज-दे॰ 'पखाउज'।

पषान-(सं पाषाण)-दे० 'पखान्'। १ पत्थर, २. ग्रहत्या। उ०१. कंचन काँचिहि यम गनै, कामिनि काठ पपान। (वै॰ २७) २. कौसिक की चलत, पंपान की परस पायें। (क्० ७।२०) प्षाननि-पत्थरों से। उ० सुनियत सेतु पयोधि पंपाननि करि कपि कटक तरो। (वि० २२६)

पषाना-दे०'पषान'। उ०१. द्वहिं बचन सुनि कुलिस पंपाना। (मा० २।२२०।४)

पषारन-(सं॰ प्रचालन)-पखारना, धोना। पषारे-पखारा। भोया । पषारि-धोकर ।

पसाउ-(सं॰ प्रसाद, प्रा॰ पसाव)-१. कृपा, २. प्रसाद, २. प्रसन्नता, ४. प्रेम, छोह। उ० ३. गुरु-सुर्-संभु-पसाउ। (प्र० शहा३)

पसाऊ-दे॰ 'पसाउ'। उ॰ १. सासति करि पुनि करहिं

पसाज । (मा० १।८६।२)

पसारत-(सं० प्रसारण)-फैलाते हैं, फैलाता है। उ० किल-क्त पुनि-पुनि पानि पसारत । (गी० १।२०) पसारा-फैलाया। उ० जोजन भरि तेहि वद्नु पसारा। (मा० शश्) प्सारि-फैलाकर, पसारकर । उ० सोवत गोड पुसारि। (दो० ४६४) पुसारी (१)-(सं० प्रसारण)-१ फै्लाया, विछाया, २. फैलाकर । उ० २. सरन गए आगे ह्वे लीन्हों भेंट्यो भुजा पसारी। (वि० १६६)

पसारी (२)-(?)-एक प्रकार का धान।

पसीजै-(सं॰ प्र+स्विद्)-इवित होता है, पसीजता है, दयाई होता है। उ० गति सुनि पाहनी पसीजै। (कृ०

पसु-दे॰ 'पशु'। उ० पसु पच्छी नभ जल थल चारी। (मा० शन्धार)

पसुपति-(सं॰ पशुपति)-महादेव, शंकर। उ॰ तुलसी वराती भूत प्रेत पिसाच पसुपति सँग लसे। (पा॰ १०८)

पसुपाल-पश्चत्रों का पालनेवाला, ग्वाला, ऋहीर। उ० पसु लौं पसुपाल ईस वाँघत छोरत नहत । (वि० १३३) पसेड (१)-(सं० प्रस्वेद)-१ पसीना, २. पसीनना। उ० १.पोंछि पसेउ बयारि करों । (क० २।११)

पसेउ (२)-(सं० प्रसाद)-प्रसन्न ।

पसेज-दे॰ 'पसेड (१)'। ड॰ १. स्याम सरीर पसेक लसे। (क० २।२६)

पसेव-दे॰ 'पसेउ (१)'।

पसोपेश-(फ़ा॰ पस व पेश)-१. सोच-विचार, आगापीछा, २ हानिलाभ, ऊँच-नीच ।

पस्यामि-दे॰ 'पश्यामि'। उ० रन जीति रिपुदल बंधुजुत पस्यासि राम मनामयं। (मा० ६।१०७।छं०१)

पहँ-(सं० पार्श्व)-पास, निकट।

पहर (१)-(सं प्रहर)-१ तीन घंटा का समय, दिन या रात का चतुर्थांश, २. सम्य, जमाना, वक्त, ३. पहरुवा। उ० १.पछिले पहर भूपु नित जागा। (मा०२।३८)

पहर (२)-(प्रा० अपढिल्ल)-प्रथम, पहला। पहरी-(सं ् प्रहर)-रच्नक, चौ कीदार, पहरुवा । उ० जमकाल करालहु को पहरी है। (क० ६।२६)

पहरु-दे॰ 'पहरी'। उ॰ नाथ ही के हाय सब चोरऊ पहरु। (वि० २४०)

पहरू-दे॰ 'पहरी'। उ॰ जम के पहरू दुख रोग वियोग। (ক০ ডাই १)

पहार (१)-(सं० पापार्ग)-पर्वत, पहाड । उ० छार ते सँवारिकै पहार हू तें भारी कियो। (क० ७।६१)

पहार (२)-(सं० प्रस्तार)-पहाडा, किसी श्रंक के गुणत-फलों की क्रमागत सूची या नकशा। उ० जैसे घटत न श्रंक नव नव के लिखत पहार । (स० १३८)

पहारा-दे० 'पहार (१)'। उ० घ्रगम पंथ बनभूमि पहारा।

(मा० २।६८।४)

पहारू-दे॰ ' पहार (१)'। उ॰ अवध सीध सत सरिस पहारू। (मा० शहहार)

पर्हि-दे० 'पहें' । उ० तर्वाह सप्तरिपि सिव पर्हि श्राए । (मा० ३।७७।४)

पहचानत-पहचानता है, पहचान लेता है। उ० विनय

सुनत पहिचानत प्रीती । (मा० १।२८।३)

पहिचान-(सं॰ प्रत्यभिज्ञान)-१. परिचय चिन्हारी, मुला-कात, पहचानने का भाव, २ पहचाने, जाने । उ० २. पहिचान को केहि जान। (मा० १।३२१। छं०१) पहिचानहु–पहचानते हो। उ० पहिचानहु तुम्ह कहहू सुभाऊ (मा० १।२६१।३) पहिचाना-पनिचान लिया, जान लिया, जाना । उ० राउ तृपित निह सो पहिचाना । (मा० १।१४⊏।४) पहिचानि−१ जान-पहिचान, परिचय, २ पहिचान कर, ३ पहिचानो । उ० १. श्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि । (दो० २८६) पहिचानिहो– पहिचानोगे, परिचित होगे । उ० पाल्यो हे, पालत पाल-हुगे प्रभु प्रनत-प्रेम पहिचानिहो । (वि० २२३) पहिचानी-१ परिचय, पहिचान, २. पहचाना, परिचय प्राप्त किया। उ० १ एहि सन हिठ करिहउँ पहिचानी। (मा० शहार) पहिचाने-पहिचान लिया, पहचाना। उ० राम-मातु भिंत सव पहिचाने । (मा० २।३३।४) पहिचानेउ-पहचानना, पहचान लेना। पहिचानेहु-पहचान लेना। उ० मैं त्राउव सोइ वेषु धरि पहिचानेहु तव मोहि। (मा० १।१६६) पहिचानै-पहिचान लेता है। उ० ग्रधिक श्रिधिक श्रनुरागं उमॅग उर, पर परमिति पहिचानै। (वि० ६५)

पहिरइ-(सं॰ परिधान, हि॰ पहिरना)-पहनता है। पहिरत-पहनते हैं। उ० देत लेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद श्रघानी। (गी० ११४) पहिरहि-पहनते हें, धारण करते है । उ० पहिरहि सज्जन विमल उर सोभा श्रति श्रनुगग । (मा० १।११) पहिरि-पहनकर । उ० उठि-उठि परिरि सनाह स्रभागे। (मा० १!२६६।१) पहिरिय-पहिनना चाहिए। उ० तुलसी पहिरिय सो वसन जो न पखारे फीक । (दो०४६१) पहिर्रे–१ पहने, २ पहने हुए । उ० २. कहत चले पहिरें पट नाना । (मा०१।२६६।१) पहिरे–५.

पहने, पहन लिया, २. पहने हुए।

पहिराइ-पहनाथी। प्रेम विवस पहिराइ न जाई। (मा० ११२६४।३) पहिराई-पहनाई है। उ० पीत भगुलिया तनु पिहराई। (मा० १११६६।६) पिहराए-पहनाया। उ० दान मान सनमानि जानि रुचि जाचक जन पिहराए। (गी० ६१२२) पिहरायउ-पहनाना। उ० थापि अनल हरवरिह वसन पिहरायउ। (पा० १३७) पिहरावत-१. पहनाते हैं, २. पिहनाते हुए। उ० १ दे० 'पिहरत'। पिहरावनि-१. पहनावा, २. वच्चादि जो मान्य नेगी इत्यादि को विवाह में दिए जाते हैं। ३. बड़े लोगों द्वारा दिए हुए वस्त्र, खिलअत। उ० २. रुचि विचारि पिहरावनि दीन्हीं। (मा० ११६२) १. सनमाने सुर सकल दीन्ह पिहरावनि। (पा० १४६) पिहरावहु-पहनाओ। उ०पहिरावहु जयमाल सुहाई। (मा० १।२६४।३)

पहिलिहि—(प्रा॰ क्षप्रथिलेक) - पहली ही, प्रथम ही। उ॰ पहि-लिहि पॅनरि सुसासध सा सुखदायक। (पा॰ १३०) पहिले - प्रथम, ग्रुरू में। पहिलेहिं - पहले से ही। उ० सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ। (मा॰ १।१८३।१)

पहुँच-(प्रा॰ प्रहूच)-१ प्रवेश, पैठे, गति, २. पकड दौड, ३. प्राप्ति, ४ पश्चिय। उ॰जाकहॅ जहॅं लागि पहुँच है ता-कहॅं तहॅं लगि डार। (स॰ ४०)

पहुँचइहउँ-पहुँचाऊँगा। पहुचाई-१. पहुँचाया, २. विदा करके, पहुँचाकर। उ० २. गुह सारथिहि फिरेड पहुँचाई। (मा०२।१४४।१) नहुँचाए-पहुँचाया। उ० अति आदर सव किप पहुँचाए। (मा० ७।१६।३) पहुँचाएसि-पहुँचा दिया, पहुँचाया। उ०पहुँचाएसि छन माभ निकेता। (मा०१।१७ १।४) पहुँचाव-१ पहुँचावेगा, २ पहुँचाता है। उ० १ जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। (व० ६७) पहुँचावन-पहुँचाने के लिए। उ० सहित सचिव गुरुवधु चले पहुँचा-वन। (जा० १६१) पहुँचावहिं-पहुँचाती हैं, भेजती हैं। उ० भेटि विदा करि वहुरि भेटि पहुँचावहिं। (पा० १४८) पहुँचैहउँ-पहुँचा दूँगा। उ० पहुँचैहउँ सोवतहि निकेता। (मा० १।१६६।४)

पहुँचित-पहुँचती हैं। उ० बाहु विसास जानु जिंग पहुँचित। (गी० ७१९७) पहुँची-(१)-पहुँच गईं। पहुँचे-पहुँच गए। उ० संग वेरपुर पहुँचे जाई। (सा० २।८७११)

पहुँचियाँ—(सं० प्रकोष्ठ)—'पहुँची' नाम के एक आभू-पण की जोडी। उ० पंकज-पानि पहुँचियाँ राजैं। (गी० ११२८) पहुँची (२)—कलाई में पहनने का एक आभूपण। उ० पहुँची मंज कंजकर सोहति। (गी० ७१२७)

पहुनई—(सं० प्राघुण, हिं० पाहुन)—मेहमानी, पहुँनाई, २. श्रातिथ्य, श्रादर। उ० २. पूजि पहुनई कीन्हि पाइ प्रिय पाहुन। (जा० १७)

पहुनाई-१. मेहमानी, २. श्रतिथि-सत्कार, श्रागत व्यक्ति की ख़ातिर। उ०२. विविध भाँति होइहि पहुनाई। (मा०१। ३११।१)

पाँ-(सं० पाट)-पेर, पाँव।

पॉउ-दे॰ 'पाँ'। उ॰ चलर्हि न पाउँ वटोरा रे। (वि॰ १८६)

पाँगुर-(सं॰ पंगु)-लॅगडा-लूला लुंज-पुंज । पाँगुरे-दे॰ 'पाँगुर'। उ॰ पाँगुरे को हाथ पाँय, खाँधरे को खाँखि है। (वि॰ ६६)

पॉच-(सं० पंच)-१. पाँच की संख्या, २. पंच, लोग, वहुत लोग, जनता। ३०१. मिलि दस-पाँच राम पहिं जाहीं। (मा० २।२४।१) २. तद्पि उचित झाचरत पाँच अल बोलिह। (जा० १०२) पाँचिह-पंचों को, लोगों को। ३० जी पाँचिह मत लागे नीका। (मा० २।४।२) पाँची-पंचों से, लोगों से, सभासदों से। ३० पहुरि पूँ छिए पाँचो। (वि० २७७)

पॉचेइॅ-(सं॰ पंचमी)-प्रत्येक पत्त की पाँचवीं तिथि। उ० पाँचेइॅ पाँच, परस, रस, सब्द, गंध श्ररु रूप। (वि॰

पॉचसर-(सं० पंचसर) कामदेव । उ० गच काँच लखि मन नाच सिखि जनु, पाँचसर सुफॅसौरि । (गी० ७।१८) पाँचा-(सं० पंच)-पाँच । उ० कहिं परसपर मिलि दस पाँचा । (मा० २।२०६।१) दस पाँचा-कुछ, दस पाँच।

पॉछि-(?)-पाछकर, चीर कर। उ० सरमु पाँछि जनु माहुर देई। (सा० २।१६०।४)

पाडव-(सं०)-पंड के युधिष्ठिर, भीम, श्रर्जुन, नकुल तथा सहदेव पाँच पुत्र। ये छंती और मादी से उत्पन्न थे। उ० ध्रुव, प्रहलाद, विभीषन. कपि जदुपति पांडव सुदाम को। (वि० ६६)

पांडु-(सं०)-१. पांडवों के पिता, २. क्वछ लाली लिए पीला रंग, ३. एक रोग । उ० १. प्रेसु प्रसाद सौभाग्य विजय-जस पांडु-तनय वरिम्राइ वरे । (वि० १३७)

पॉड़र-(सं • पाडर)-१. पींला और सफ़ेद, २. छुंद का फूल। उ० २. वर बिहार चरन चारु पाँडर चंपक चनार करन-हार वार पार पुर पुरंगिनी। (गी॰ २।४३)

पाँति—(सं॰ पंक्ति)—१. कतार, पंक्ति, श्रवंती, २. समूह, वृंद्। ३०१. खरा-गनिका-गज-व्याधि-पाँति जहँ तह ही हूँ वैठारो। (वि॰ ६४) २. पूछत चले खता तर पाँती। (सा॰ ३।३०।४)

पॉय-(सं० पाद)-पैर, पाँव। उ० सौंपि राम श्ररु लखन पाँय पंक्त गहे। (जा० २६) पॉयन-(सं० पाद)-'पाँय' का बहुवचन, चरणों। उ० सानुज भरत सप्रेम राम पाँयन नष्। (जा० ३३)

पॉलागनि—(सं० पाद + लग्न)-पैर पड़ने की रीति, पान-लगी, प्रणाम । उ० पॉलागनि दुलहियन सिखावति सरिस सासु सत-साता । (गी० १।१०८)

पाँव-(सं॰ पद)-पैर 1

पॉवड़ा—(सं॰ पाद)—वह कपडा जिस पर बड़े आदमी पैर रखकर चलते हैं या जो पैर पोंछने के लिए दरनाज़े पर रक्खा रहता है। पायंदाज़। पॉवड़े—दे॰ 'पॉवडा'। उ॰ वसन विचित्र पॉवड़े परही। (सा॰ १।३०६।३)

पॉवर-(सं॰ पासर)-पतित, पापी, नीच। पॉवरनि-नीच लोगों ने। उ॰ वाहु पीन पॉवरनि पीना खाइ पोखे हैं। (गी॰ ११६३)

पाँवरी-(सं० पाद, हि॰ पाँव)-जूता, खडाऊ । उ॰ सुनि सिप श्रासिप, पाँवरी, पाइ, नाइ पद माथ । (म॰ २।४।४) पाशु-(सं०)-धूल, रज, कण।

पासु-दे॰ 'पांसु' । उ॰ तुलसी पुप्कर-जग्य-कर चरन-पांसु इच्छत । (स॰ २२६)

पाँसुरी-(सं० पांसुरी)-पसली, श्रस्थि-पंजर । उ० मसक की पांसुरी पयोधि पाटियत है । (क० ७१६६)

पा (१)-(सं० पाद)-पैर, पाँव, चरण। उ० मारतहूँ पा

परिय तुम्हारें। (मा० १।२७३)

पा (२)-(सं० प्रापण) - प्राप्त कर, पा कर । पाइ (१)-(सं० प्रापण)-पा कर, प्राप्त कर, पाने पर । उ० साधक सुपथिक बढ़े भाग पाइ। (वि०२३) पाइश्र-पार्वे। उ० कहँ पाइम्र मसु करिम्र पुकारा । (मा० १।१८१।१) पाइग्रहिं-पाते हैं, पा जाते हैं। उ० बेगि पाइग्रहिं पीर पराई। (सा० २१८४। १) पाइए-१. पाए जाते हैं, २ पाए जावंगे। उ० १. २. बिरले बिरले पाइए मायात्यागी संत। (वै०३२) पाइन्हि-१. पाए, २ पा लिया। उ०१ बाजिह ढोल निसान सगुन सुभ पाइन्हि। (जा० १३४) २. कीन्ह संसु सनमानु जनमफल पाइन्हि। (पा० ८४) पाइबी-पा जाइएगा, पा जाश्रोगे । उ० तुलसी तीरह के चले समय पाइबी थाह। (दो० ४४६) पाइवे-पाने, पा लेने । उ० सुगम उपाय पाइवे केरे । (मा० ७। १२०।६) पाइहर्डें-दे० 'पाइहों' । पाइहहू-पा जाओगे । उ० पुनि मम धास पाइहहु। (सा० ६।११६ घ) पाइहि-पा जावेगा, पावेगा । उ० राम धाम पथ पाइहि सोई । (मा० २। १२४।१) पाइहै-पावेंगे। उ० तुलसी उमा-संकर-प्रसाद असोद मन त्रिय पाइहै। (पा० १६४) पाइही-पाऊँगा। श्रवध विलोकि हों पाइहों । (गी० १।४६) पाई (१)-पाया, प्राप्त किया। उ० जब जैहि जतन जहाँ जेहि पाई। (मा० शशर) पाउ (२)-१ पाया, २. पार्व, मिले । उ० १ राम नाम को प्रभाव पाउ सहिमा प्रताप। (कः ७।७२) पाउब-पाउँगी, पाश्रोगे। उ॰ जाव ज्हेँ पाउच तहीं। (मा० १।६७। छं० १) पाऊँ-१. प्राप्त हो, मिले, मिल जाय, २. मैं पाऊँ। पाए-१ पाया, पा गए, २ पाने पर। उ०१ पाए जू! बँधायो सेतु। (क० ६१३) २ पाए पालिबे जोग मंजु मृग। (गी० ३।३) पाएहि-पाने, मिलने । उ॰ पाएहि पै जानियो करम-फल । (वि॰ १७३) पाता (१)-पा जाता, प्राप्त करता। पाती (१)-प्राप्त करती, हासिल करती। पाय (१)-१ पाकर, र. पाया, पा गया। पायल-पाया, प्राप्त किया। उ० देखि दसा क्रुनाकर हर दुख पायु । (पा॰ ४६) पायुक-पाए । उ॰ सिय छप रासि निहारि लोचन लाहु लोगन्छि पायछ। (जा० ६०) पायहु-पाये, पाए हैं। उ० वर पायहु कीन्हेह सब काजा। (मा० ६।२०।२) पाया (१)-प्राप्त किया। उ० बढ अपराध कीन्ह फल पाया। (मा० १।१३६।२) पाये-१. प्राप्त किए, मिले, २ प्राप्त करने से । पायेसि-पा लिया, पा गया। उ० जग-जय-मद निदरेसि हर, पायेसि फर तेंड। (पा॰ २६) पायो-पाया, पाया है। उ० पायो केहि एत विचार हरिन बारि महत। (वि॰ १३३) पाव (१)-(सं० प्रापण)-१ पावेगा, पा सकेगा, २ पा जाय, ३. पाता है, पाते है। उ० १ रास नीतिरत काम कहा यह पाव! (ब० ७)२. सरनसीलु जिमि पाव पिऊपा।

(मा० १।३३४।३) पावइ-पावे । उ० श्रापुनु उठि घावह रहै न पावइ धरि सव घालइ खीसा। (मा० १।१८२। छं० १) पावई-१ पावे, प्राप्त करे, २ पाते हैं। उ० २. जो सुनत गावत कहत समुक्तत परम पढ नर पावई। (मा० ४।३०। छं० १) पावत-१. पा करके, २. पाते हैं, ३ पाते ही। उ०२. नेवते सादर सकल सुर जे पावत सख साग । (मा० ११६०) पावति-पाती, पाती है। उ० पावति नाव न बोहितु बेरा । (मा० २।२४७।२) पावहिं-१. पाते हैं, २ पावेंगे, ३ पावें। उ० ३ आवहुँ वेगि नयन फलु पावहि। (मा० २।११।१) पावहीं-१. पाते हैं, २. पावेंगे। उ० १. भूपं सुनि सुख पावही। (जा० ६) २. तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिन पावहीं। (जा० २१६) पावहु-पात्रो, प्राप्त करो । उ० ईस सनाइ श्रसी-सहि जय जस पावहु। (जा० ३२) पावहुगे-पावोगे, प्राप्त करोगे। उ० पादहुगे फल श्रापन कीन्हा। (मा० १। १२७।३) पाना-पाए, प्राप्त किए, पा सके। उ० सपनेहुँ नहि प्रतिपच्छिन्ह पाचा। (मा० २।१०४।३) पावे-प्राप्त हो । उ० सुनि उदवेगु न पावै कोई । (मा० २।१२६।१) पार्वी-पार्के, प्राप्त करूँ। उ० पार्वी में तिन्हके गति घोरा। (मा० २।१६मा२) पैयत-१. पाये जाते हें, २ पाता हूँ, ३ मिलता है, सिल सकता है । उ० ३. श्रलि पैयत रवि पाहीं। (कु० ४८) उ० १ धरम वरन आस्त्रमनि के पैयत पोथिही पुरान। (वि० १६२) पैहहिं-पार्वेगे। उ० एहि तें जस पैहर्हि पितु माता । (मा० १।६७।२) पैहर्हि-पावेगी, पावेगा । उ० पैहहि सजाय तनु कहत बजाय तोहि । (ह० २६) पैहहू-पाचोगी, पाचोगे। उ० हिये हेरि हठ तजहु हर्ट दुख पैहहु। (पा० ६२) पैहें-पार्वेगे। उ०्राम वाम दिसि देखि तुमहि सव नयनवंत लोचन फल पेहैं। (गी॰ शश) पेहै-पावेगा। उ० विस्वदवन सुर-साध-सतावन रावन कियो त्रापनो पेहैं। (गी० शक्त) पेहीं-पाउँगा, पा जाऊँगा । उ० उपजी उर प्रतीति, सपनेहुँ सुख प्रसुपद विमुख न पेही। (वि० १०४) पैही-पाओगे।

पाइँ-दे॰ 'पाँ'। उ॰ पाइँ तर ब्राइ रह्यो सुरसरि तीर हाँ।

(क० ७।१६६)

पाइ (२)-(सं० पाद)-पैर, पाँव। उ० कमल कंटकित सजनी, कोमल पाइ। (व० २६)

पाइक-(सं० पादातिक, पायिक)-१ पियादा, हरकारा, २. मल्ल, कसरत या तमाशा करनेवाले । उ० २. सरव करहिं पाइक फहराहीं । (मा० १।२०४।४)

पाइमाल-(सं॰पाद + मलना)-पटदलित, पामाल, नप्ट। ड० देहि सीय नतौ, पिय! पाइमाल जाहिगो। (क० ६।२३)

पाई (२)-(सं० पाद)-एक चौथाई, चतुर्यांश।

पाउ (२)-(सं० पाद)-१. पाँव, चरण, २. चौथाई । उ० १. वेगि पाउ धारिस्र थलहि । (मा० २।२५४) २. राम <sup>१</sup> रावरे बनाए वनै पत्त पाउ में । (वि० २६१)

पाऊ-दे॰ 'पाउ (२)'।

पाक (१)-(सं०)-१. पकाने की क्रिया, २. रसोई, पकवान, ३. छोपधियों का पाक, ४ पचना, ४. एक देत्य जिसे इंद्र ने मारा था। उ० २ छापु गई जहें पाक बनावा। (मा० १।२०१।२) ४. दे० 'पाकरिपु'।

श्रतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल श्रीर पाताल । उ० १. भूमि-पाताल-जल-गगन-गंता । (वि० २४)

पातालु-दे॰ 'पाताल'।

पाती (२)-(सं० पत्र)-पत्र, चिट्ठी । उ० तात कहाँ ते पाती आई । (मा० १।२६०।४)

पाती (३)- सं॰ पति)-इज्ज़त, मर्यादा ।

पातु-(सं०)-रत्ता करें, रत्ता करो। उ० श्री शंकरः पातु साम्। (सा० २।१। श्लो० १)

पात्र-(सं०)-१. वर्तन, २. उपयुक्त, योग्य, ३. नाटक का पात्र। उ० १. मिलित जल पात्र अज-युक्त हरिचरन रज। (वि० १८) २ कृपापात्र रघुनायक केरे। (मा० ७।७०।१)

पाथ (२)-(सं० पथ)-मार्ग, रास्ता ।

पाथकी-१. रास्ता, २ नदी, ३. जल की।

पाथनाथ-(सं॰)-समुद्र। उ० कृपा पाथनाथ सीतानाथ सानुकूल हैं। (क० ४१३०)

पाथप्रद-(सं०)-बादल । उ० 'भले नाथ !' नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ । (क० १।१६)

पाथा-दे॰ 'पाथ (१)'। उ॰ सोइ गुन श्रमल श्रन्पम पाथा। (मा॰ १।४२।४)

पाथोज-(सं०)-कंमल । उ० नील पीत पाथोज-बरन बपु, बय किसोर बनियाई । (गी० १।४०)

पाथोजनामं-(स॰)-विष्णु, जिनकी नामि से कमल उत्पन्न हुत्रा हो। उ॰ तप्तकांचन-चस्त्र शास्त्र विद्या-निपुन सिद्ध सुर-सेव्य पाथोजनामं। (वि॰ ४०)

पाथोजपानी-(सं॰ पाथोजपाणि)-कमल जिनके हाथ में है, विल्यु । उ॰ मदन मर्दन मदातीत मायारहित मंजुमानाथ पाथोजपानी । (वि॰ ४६)

पाथोद-(सं०)-वादल, मेर्घ। उ० पाथोद गात सरोज मुख राजीव श्रायत लोचनं। (मा० ३।३२। छं० १)

पाथोधि-(स०)-समुद्र। उ० सर्वदानंद-संदोह, मोहापहं, घोर-संसार-पाथोध-पोतं। (वि० ४६)

पाद-(सं०)-१ पाँच, चरण, पैर, २. चतुर्थांश, किसी चीज का चौथा भाग, ३. किरण, ४ छोटा पर्वत, ४. श्लोक या पद्य का चरण, ६ पुस्तक का खंड या श्रंश, ७ वृत्त का मूल, म नीचे का भाग, ६. चलना, गमन । उ० १. न यावद् उसानाथ पादारविन्दं। (मा० ७।१०म।७)

पादप-(सं०)-वृत्त, पेड़। उ० भग्न-संसार-पादपे-कुठारं। (वि० ४०)

पांदुकन्दि-पांदुकाश्चों में। उ० जिन्ह पायन्ह के पांदुकन्हि भरतु रहे मन लाइ। (मा० ११४२) पांदुका-(सं०)-खड़ाऊँ, जूता। उ० सिंहासन पर पूजि पांदुका बार्राह बार जोहारे। (गी० २।७६)

पादोदक-चरणोदक, देवता अथवा ब्राह्मण के पैर धोने का पानी या चरण धोया पानी। उ० पद पखारि पादोदक

लीन्हा। (मा० ७।४८।१)

पानं-पीने की क्रिया, पीना, श्राचमन । उ० मधुप-मुनिवृद

क्रवैन्ति पानं। (वि०६०) पान (१)-(सं०)-१ पीने की वस्तुएँ, २. पीना, ३ सद्यपान। उ० १. पान, पकवान विधि नाना को सँधानों, सीधो। (क० १।२३) ३. मान ते ग्यान पान तें लाजा। (मा० ३.२१।१)

पान (२)-(सं० पर्ण)-१. पत्र, पत्ता, २. तांबूल । उ० २. देइ पान पूजे जनक दसरश्च सहित समाज । (मा० १।

३२१)

पानहिन्हें—(स॰ उपानह)-पानहीं का बहुवचन, जूते ! उ॰ वित्र पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । (मा॰२।२६२।३) पानहीं— जूता, पनहीं । उ॰ इतनी जिय लालसा दास के कहत पानहीं गहिहों । (वि॰ २३१) पानहों—(सं॰ उपानह)— पनहीं भी, जूता भी । उ॰ मंज मधुर सृदु मूरति, पानहों न पायनि । (गी॰ २।२४)

पाना (१)-(सं० पान)-१ पान, पीना, २ पीने की वस्तु, ३. मद्यपान । उ० १. दरस परस सज्जन श्ररु पाना ।

(मा० १।३४।१)

पाना (२)-(सं॰ पर्ग)-१ पत्र, पत्ता, २. तावूल । उ० १. श्रीपध मूल फूल फल पाना । (मा० २।६।१)

पानि-दे॰ 'पाणि'। उ॰ दिल्ल पानि वानमेर्क। (वि॰ ४१) पानिहि-हाथ में। उ॰ कटि के छीन वरिनियाँ छाता पानिहि हो। (रा॰ ८)

पानग्रहन-दे॰ 'पाणिग्रहण'। उ॰ पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। (मा॰ १।१०१।२)

पानी (१)-(सं॰ पानीय)-१ जल, २. वर्षा, ३. छोप, चमक, ४ प्रतिष्ठा, मान, ४. वर्ष, साल, ६. छुक्र, वीज, ७ समय, छवसर। उ०१. राम सुप्रेमिह पोपत पानी। (मा० १।४३।१)

पानी (२)-(सं० पाणि)-हाथ, कर। उ० जयत जय वज्र तनु, दसन नख, मुख विकट, चंड-भुजदंड-तरु, सैल-पानी। (वि० २४)

पाप-(सं०)-१. श्रघ, श्रधमं, ब्ररा कर्म, २ संकट, कठिनाई। उ० १. पाप संताप घनघोर संस्ति दीन। (वि० ११) २ भयो परिताप पाप जननी जनक को। (क० ७।७३) पापवंत-पापी, पाप करनेवाला, श्रघी। उ० पापवंत कर सहज सुभाऊ। (मा० ४।४४।२) पापहि-पाप का, पापों का। उ० हिंसा पर श्रति श्रीति तिन्ह के पापहि कविन मिति। (मा० १।४५३)

पापा—दे॰ 'पाप'। उ॰ प्रभु पद देखि मिटा सो पापा। (मा॰ ३।३३।४)

पापिउ-(सं॰पापिन्) पापी भी। उ॰पापिउ जाकर नाम सुप्तिरहीं। (मा॰ ४। २६। २) पापिन- 'पापी' का बहुवचन, पाप करनेवाले। उ० चिलहें छूटि पुंज पापिन के असमंजस जिय
जिनहें। (वि॰ ६४) पापिनि-दे॰ 'पापिनी'। उ० तबहुँ
न बोल चेरि बिड पापिनि। (मा॰ २। १३। ४) पापिनिहिपापिन को। उ० एहि पापिनिहि बूक्ति का परेऊ। (मा॰
२। ४७। १) पापिनी-पाप करनेवाली, अघिनी। उ० पराहि
जाहि पापिनी! मलीन मन माहुँ की। (ह० २६) पापिहिपापी को। उ० एहि पापिहि में बहुत रोलावा।
(मा॰ ६। ७६। ७) पापी-पातकी, अघी, पाप करने-

वाला । उ० होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । •(मा० १।१३४)

पांपिष्ट-पापात्मां, श्रधर्मी, श्रघी। उ० पायो सो फत्तु 'पापिष्ट। (मा० ६।११३।१)

पापु–दे० 'पाप' ।

पामर—(सं०)—नीच, अधम, कमीनां, दुष्ट। उ० तेरे ही नाय को नाम ले बेचिहों पातकी पामर प्रानिन पोसों। (क० ७।१२७) पामरिन्ह—'पामर' का बहुवचन। दे० 'पामर'।

पायँ—(सं॰ पाद)—पैर को। उ॰ दंडक-पुहुमि पायँ-परस पुनीत भई। (वि॰ २४७) पायँन—'पाय' का वहुवचन, पैरों। उ॰ रावरे दोष न पायँन को, पग धूरि को भूरि प्रभाउ महा है। (क॰२।७) पायं (२)—(सं॰ पाद)—चरण, पैर। उ॰लपन सीय रघुवंस मनि, पथिक पाय उर म्रानि। (प्र॰ २।२।४) पायनि—पैरों में। उ॰ पानह्यों न पायनि। (गी॰२।२४) पायन्ह—चरणों में। उ॰ परिहरि सकुचि सप्रेम पुलकि पायन्ह परी। (जा॰ १८६)

पायक (१)-(सं० प्रापण)-पाने को । उ० कछु सुभाउ जनु नरतनु-पायक । (गी० २।३)

पायक (२)-(सं॰ पादातिक)-१ दूत, हरकारा, २. नट, ३. पैदल, ४ ध्वजा। उ॰ १. जाके हनूमान से पायक। (मा॰ ६।६३।२)

पायस-(सं०)-खीर, तस्मयी। उ० पायस पाइ विभाग करि। (प्र० ४।१।२)

पाया (२)-(सं० पाद)-खंभा, स्तंभ ।

पाया (३)-(सं॰ पद)-पद, पदवी, श्रोहदा।

पायिक-(सं॰ पादातिक)-दूत, हरकारा ।

पारं-दे० 'पार'। उ० २. विकट वेषं, विसुं वेद पारं। (वि० १२) पार-(सं०)-१. नदी या समुद्र का अपर तट या सीमा, २. परे, बाहर, ३. आगे, ४. दूर, अलग, ४. अंत, समाप्ति, छोर, ६. ओर, तरफ। उ० १. सिंधु पार सेना तव आई। (मा० ११३७।४) २. प्रकृति पार ग्रमु सव उर बासी। (मा० ७।७२।४) पारहि-(सं० पार)-उस पार, उस पार को। उ० अपर जलचरन्हि उपर चिंड चिंड पारहि जाहि। (मा० ६।४)

पारई-(?)-परई, सकीरा, मिटी का कटोरा। उ० मिन भाजन मधु, पारई पूरन अभी निहारि। (दो० ३४१) पारखी-(सं० परीचा, हि० परख)-१. 'परख' करनेवाला, जिसमें परखने की योग्यता हो. योग्य, २. जौहरी। उ० १. सोइ पंडित सोइ पारखी सोई संत सुजान। (वै०

**१**५)

पारण-(सं०)-१. व्रत या उपवास के दूसरे दिन किया जानेवाला पहला भोजन और तत्संबंधी कृत्य, २. बादल, ३ समाप्ति, श्रंत, ४. तृप्त करने की क्रिया या भाव। पारथ-(सं० पार्थ) १. पृथा (=क्रंती) के पुत्र श्रजुंन, २. पांडव। उ० १. भारत में पारथ के रथकेतु किपराज। (ह० ४) २. सकृत प्रवेस करत जेहि श्रासम विगत-विपाद भए पारथ नलु। (वि० २४)

पार्यिव-(सं० पार्थिव)-पृथ्वी का । मिट्टी का बना शिव े लिंग। उ० पूर्जि पार्रियव नायउ साथा। (मा०२।१०३।१) पारथी-दे॰ 'पारथिव'।

पारद-(सं०)-१ पारा, रसराज, २. पार कर देनेवाला, संसार समुद्र से पार करानेवाला । उ० तुलसी छुवत पराइ ज्यों पारद पावक-र्यांच । (दो० ३३६)

पारन-दे॰ 'पारण'। उ॰ परहित-निरत सो पारन बहुरि न ब्यापत सोक। (वि॰ २०३)

पारवति—दे॰ 'पारवती'। ड॰ रामकृपा तें पारवति सपनेहुँ तव मन माहि। (मा॰ १।११२)

पारवितिहि—पार्वती को । उ०पारवितिहि निरमयं जेहिं सोइ करिहि कल्यान । (मा० १।७१) पारवती—(सं० पार्वती)— उमा, गौरी, शंकर की स्त्री । उ० पारवती-मन सरिस अचल धनु चालक । (जा० १०४)

पारस (१) - (सं० स्पर्श) - एक कित्पत पत्थर जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उससे छू जाय तो सोना हो जाता है। उ० जनम रंक जनु पारस पावा। (मा० ११३ १०१४)

पारस (२)-(सं॰ परिवेषण)-परसा हुआ भोजन, परोसा। पारसु-दे॰ 'पारस (१)'। ड॰ मानहुँ पारसु पायड रंका। (मा॰ २।२३८।२)

पारेहिं (१)-(संर्वास्य, हि॰ पारना)-समर्थ नहीं हो सकता, नहीं सकता। उ॰ ललकि लोभाहिं नयन मन, फेरिन पारहिं। (जा॰ १३)

पारहिं (२)-(सं० पतन, हि० पढना, पाटना)-१. पटकते हैं, गिराते हैं, डालते हैं, २. डालें, पटकें। उ० १. एकन्ह एक मिंद मिंह पारहिं। (मा० ६। ११३३) पारा (१)-(सं० पतन)-गिराया, पटका। उ० तुम्ह जेहि लागि वज्रपुर पारा। (मा० २।४६।४) पारी (१)-(सं० पतन)-गिराया, डाला, डाल दिया, फेंका। उ० प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी। (मा० ६।७०।४)

पारा (२)-(सं॰ पार)-१ पार, उस पार, २. पार किया। उ॰ १. कब जैंहउँ दुखसागर पारा। (मा॰ १।४६।१) पारा (३)-(स॰ पारय)-पूरा किया, बनाया। पारी (२)-

वनाया, पूरा किया।

प्रारायण्—दे० 'परायण'। उ० नौमि नारायणं नरं करुणा-यनं ध्यान पारायणं ज्ञान मूलम्। (वि० ६०) परायण्— (सं०)-१. समाप्ति, पूरा करने का कार्य, २. समय वाँध कर किसी ग्रंथ का आद्योपांत पाठ, ३. लीन, तत्पर। पारावत-(सं०)-कवृतर, कपोत। उ० मोर हंस सारस

पारावत । (मा० ७।२८।३)

पारावार—(सं०)-१. ग्रारपार, दोनों तट, २. सीमा, श्रंत, इद, ३.समुद्र । उ० २. रूप के न पारावार । (गी०२।२६) पारिखि—दे० 'पारखी' । उ० २. कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ । (मा० २।२=३।३)

पारिखी-दे॰ 'पारखी'।

पारिखो–दे॰ 'पारखी'। उ॰ १. नारद को परदा न नारद सो पारिखो। (क॰ १।१६)

पारिजात—(सं०)—१ स्वर्गलोक का एक वृत्त, २. हरसिंगार। पारिषद—(सं०)—१. सभासद, परिपद में बैठनेवाला, २. गण, ३. सेवक।

पांरी (३)-(सं० . बार, हि० वारी) -वारी, श्रवसर, क्रम।

पारी (४)-(सं० पार)-पार किया।
पार-(सं० पार)-पार, किनारा। उ० निगम सेप नारद
ुसुख शंकर वरनत रूप न पावत पारु। (गी० ७।१०)
पारू-पार, उस पार। उ० होत बिलंबु उतारहि पारू।
(मा० २।१०१।१)

पारे-सामर्थ्य, समर्थता । उ० प्रभु कोमल-चित चलत न पारे । (गी० २।२)

पारो-पार पा सकते हो। उ० मधुकर कहहु कहन जो पारो। (कृ० २४)

पार्थ-(सं०)-म्रर्जुन । दे० 'पारध'। पार्थिव-(सं०)-दे० 'पारिथव'।

पार्यो-(सं पतन)-गिरा कर। उ० गहि भूमि पार्यो

लात मार्यो। (मा० ६।६७।छं१)

पार्वती—(सं०)—हिमालय की कन्या और शिव की स्त्री। पार्वती ने एक बार राम की परीचा लेने के लिए 'सीता' का रूप धारण किया। यह बात उन्होंने शंकर से छिपाई जिससे वे रुप्ट हो गए। बाद में पार्वती बिना निमंत्रण के अपने पिता हिमालय के घर चली गईं जहाँ शंकर का अपमान देख उन्होंने यज्ञ विध्वंश किया तथा कुंड में अपने को जला हाला। दूसरे जन्म में पार्वती ने फिर बहुत तप के बाद शंकर को पित रूप में प्राप्त किया। उ०जासु नाम सर्वस सदा सिव पार्वती के। (गी०१।१२) पार्षद—दे० 'पारिषद'।

पार्श्व-(सं०)-१. कंस का अधोभाग, बगल, २. समीप, पास ।

पाल (१)-(सं०)-१. पालक, पालन करनेवाला, २. पालन, रचा। उ० १ दुर्जन को काल सो कराल पाल सजन को। (ह० १०)

पाल (२)-(सं० पट) नाव पर तानने का कपडा। पालइ-(सं॰ पालन)-पालता है। उ॰ पालइ पोपइ सकल श्रॅंग तुल्सी सहित विवेक। (मा० २।३१४) पालत-१ पालते हैं, पाला करते हैं। २. पालन कर रहे हो, ३. पालते हुए। उ० १. पाल्त नीति प्रीति पहिचानी । (मा०२।२७४।३) २. पाल्यो है, पालत, पालहुगे। (वि०२२३) पालति-पालती है, रचा करती है। उ॰ जो सजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की। (मा० २।१२६। छं० १) पालबी-पालना, पालन करना, पालन कीजिएगा । उ० पालबी सब तापसनि ज्यों राज धरम विचारि । (गी०७।२६) पाल्हिं-१.रचा करते हैं, पालन पोपण करते हैं, २ रखते हैं, निर्वाह करते हैं, ३ नहीं टलते हैं। उ० २ अनुचित उचित विचार तिज जे पालहिं पितु बैन । (दो०१४१) पालही-रत्ता करो, पालन करो । उ० जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। (मा० २।४०। छं०१) पालहु-पालन करो, रज् करो। उ० पालहु प्रजा सोकु परिहरहू। (मा०२।१७४।१) पालहुगे-पालन करोगे, रचा करोगे। उ० दे० 'पालत'। पाला (१)-रत्ता की, पालन-पोषण किया। पालि-१ रचा करके, पालन करके, २. पालन करो । उ० २. सखी कहें सखी सों तू प्रेम पय पालि, री। (क॰ १।१२) पालिए-रत्ता कीजिए, पालन कीजिए। उ० विन सेवा सो

पालिए सेवक की नाहैं। (वि० ३४) पालित-(सं०)-रचित, पाला हुआ, २. स्थापित । उ० १. भीपम-द्रोन-करनादि-पालित, कालदक, सुयोधन-चमू-निधन हेतू। (वि॰ २८) पालिबीं-पालन कीजिएगा। उ० ए टारिका परिचारिका करि पालिबी करुना नई । (मा०१।३२६।छुँ३) पालिबी-पालन कीजिएगा। पालिबे-पालने, रचा करने। उ० पालिबे को किप-भालु-चमू जमकाल करालहु को पहरी है। (क०६।२६) पालिहइ-दे० 'पालिहें'। पालिहिं-पालन करे। उ० पितु आयसु पालिहिं दुहुँ भाई। (मा० रार १४।र) पालि है-पालेगा, रचा करेगा। उ० म्रानन सुखाने कहें 'क्योंहूँ कोऊ पालिहै ?' (क० ४।१०)पाली-१. पालन किया, रचा की, २ पूरी की। उ० २. वसत हिये हित जानि मैं सबकी रुचि पाली। (वि॰ १४७) पालन करो, २. पालन करनेवाला। उ० १. पालु बिबुधकुल करि छल छाया। (२।२६४।१) सरनागत-त्रिय प्रनत-पालु। (वि० १४४) पालू-१. पालन करो, २. रचा करो। पाले-१. पालने पुर, रचा करने पर, २. पाला, रचा की, निर्वाह किया, ३ अधीन, वश में। उ० २ आलसी अभागे मोसे तैं कृपालु पाले पोसे। (वि० २४०) ३. परेहु फठिन रावन के पाले । (मा० ६।६०।४) पालेहु-पालन करना । उ० पालेहु प्रजिह करम मन वानी। (मा० २।१४२।२) पाली-१. पालन करो, २. पाला हुआ। उ० २. पालो तेरे ह्रक को, परेहूँ चूक मूकिए न। (ह० ३४) पाल्यो-पालन किया, पाला। उ० पाल्यो है, पालत, पालहुने प्रभु प्रनत-प्रेम पहिचानिहौ । (वि० २२३)

पालउ-(सं॰ पल्लव)-पत्रों को, पत्ते को। उ॰ पेड काटि तैं पालउ सीचा। (मा॰ २।१६१।४)

पालक-(सं०)-१. पालन करनेवाला, रत्तक, २. पाला हुआ, लड़का। उ० १ बिस्वनाथ पालक कृपालुचित, लालति नित गिरिजा सी। (वि० २२)

पालिकन्ह-पालिकयों पर । उ० कुर्यंरि चढ़ाई पालिकन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस । (मा०१।३३८) पालकीं-पालिकयाँ । दे० 'पालकी' । उ० सिंज सुंदर पालकी मगाई । (मा० १।३३८।४) पालकी-(स० पल्यंक)-एक प्रकार की सवारी जिसे आदमी कंधे पर लेकर चलते हैं । म्याना, होली । पालन-(सं०)-१ रचण, भरण-पोपण, २. भंग न करना, न टलना, निर्वाह । उ० १. जग संभव पालन लय कारिनि । (मा० १।६८।२)

पालनकरता—(सं॰ पालनकर्ता)-पालनेवाला, रचक । पालना—(सं॰ पल्यंक)—मूला, हिंडोला। पालने—पालने पर। दे॰ 'पालना'। उ॰ रहत न वैठे ठाढे पालने मुला-वत हू। (गी॰ १।१२)

पालिनिहार-पालनेवालां, रचक । उ० विधि से करनिहार, हिर से पालिनिहार । (गी० १।२१)

पालनो-दे॰ 'पालना'। उ॰ फनक-रतनमय पालनो रच्यो मनहुँ मार सुत हार। (गी॰ १।१६)

पालन्ह-पालनेवाले, रचक गण।

पालव-(सं०पत्लव)-१.कोमल पत्ते, २.शाखा, डाली, टहनी। उ० २ पालव वेटि पेडु रहि काटा। (मा० २।४७।३)

जॉते हैं। ४.एक बंदर का नाम, ४. श्राग, ६. उल्लू पत्ती, ७ एक संवत्सर, म. चमगादर । उ० १. जयित वालार्क-बर-बदन, पिंगल नयन, कपिस-ककैस-जटाजूट धारी। (वि० २८)

पिंगला-(सं०)-एक प्रसिद्ध भगवद्यक्त वेश्या। इसने एक धनिक को जाते देखा और उनकी प्रतीका में बहुत रात तक वैठी रही। जब धनिक बहुत रात बीत जाने पर भी न आया तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और आशा को जो सारे दुखों का मूल है छोड उसने शाति प्राप्त की। उ०गज पिंगला अजासिल। (वि० २४२)

पिजरन्हि-पींजरों में। दे० 'पिजरा'। उ० कनक पिजरन्हि राखि पढाए। (सा० १।३३८।१) पिंजरा-(सं० पंजर)-लोहे या वाँस आदि की तीलियों का बना कावा जिसमें

पची आदि पाले जाते हैं।

पिंड-(सं०)-१ शरीर, २. कोई गोल वस्तु, गोला, ३.पके चावल का गोल लोंदा जो श्राद्ध में पितरों को दिया जाता है। ४ भोजन, आहार। उ०३ कौने गीध अधस को पितु ज्यों निज कर पिंड दियो । (गी० श४६) पिंडोदक-(सं०)-पिंडा और तर्पण, पिंडा-पानी । उ० दे० 'पिड' । पिश्रत-(सं॰पा)-दे॰ 'पियत'। उ॰ १ पिश्रत नयन पुट रूपु पियुषा। (मा०२।११११३) पित्रहिं-पीते है। उ० जहँ जल

पिञ्जो, पान करो । पिए-पान किए । पित्रर-दे० 'पियर'। उ० पियर उपरना काखासोती।

पिस्रहि बाजि गज ठाटा । (सा० ७।२६।१) पिउ (१)-

(मा० १।३२७।४)

पियाउ-पिलायो, पान करायो । उ० जाँचों जल जाहि कहें ग्रसिय पित्राउ सो । (वि॰ १८२) पित्राएँ-१ पिलाया, २. पिलाने से । उ० १ भयउँ जथा श्रहि दूध पिश्राएँ। (सा० ७।३०६।३)

पित्रारा-(सं । प्रिय)-प्यारा, त्रिय । उ० रासहि सेवकु परम पिद्यारा । (सा० र।२१०।१) पिद्यारी-दे० 'पियारी' । उ०

दे० 'पियहिं' ≀

पित्रास-(सं॰ पिपासा)-प्यास, तृषा । उ॰ श्रास पित्रास मनो मलहारी। (मा० १।४३।१)

पित्रासे-(पिपासित)-प्यासे, तृपित । उ० थके नारि नर प्रेम पित्रासे। (मा० रा११६।र)

पिड (२)-(सं॰ प्रिय)-प्रियतम, पिय ।

पिक-(सं०)-कोयल, कोकिला। उ० सुनहु तमचुर सुखर, कीर कलहंस पिक। (गी॰ ११३४) पिकवयनी-कोयल के समान मधुर बोलनेवाली। उ० पिकवयनी सृगलोचनी सारद ससि सम तुंड। (गी० ७।१६)पिकवैनी-दे० 'पिक-वयनी'। उ०्मनसहु भ्रमस समुक्ति यह अवसर कत सकुचित पिकवैनी। (गी० १।७६)

पिचकनि-(सं० पिच्य)-पिचकारियाँ । उ० भरत परसपर विचक्ति मनहुँ मुदित नर नारि। (गी० २।४७)

पिचकारि-दे॰ 'पिचकारी'। उ० कोलिन्ह अबीर, पिचकारि हाथ। (गी० ७।२२)

पिचकारी-(सं॰ पिच्य) एक प्रकार का नलदार यंत्र जिसका व्यवहार जल या दूसरे तरल पदार्थ जोर से किसी भोर फेंकने के लिए होता है। पिचका।

पिछोरी-(सं पत्त । पट)-दुपद्दा, चादर, ओदनी। उ० मंगलमय दोड, श्रंग मनोहर प्रथित चूनरी पीत पिछोरी। (गी० १।१०३)

पिटारी-(सं० पिटक)-छोटा संदूक, खट्या ।

पितर-(सं० पितृ)-पुरखा, पूर्वपुरुष, पूर्वज ।

संत पितर महि देवा। (मा० १।१४४।२)

पितहि-पिता को। उ० पितहि बुमाइ कहहु विल सोई। (सा० २।४३।३) पितहु-पिता के। उ० पितहु मरन कर मोहि न सोकृ। (मा० २।२११।३) पिता-(सं० पितृ का कर्त्ता एक वचन)-१ वाप, उत्पन्न करनेवाला, जनक, २. रक्त । उ० १. पिता वचन मनते नहिं श्रीहू । (सा० ६।६१।३) पिताहॅ-पिता भी। उ० भली भाँति पछिताव पिताहूँ। (सा॰ १।६४।१) पितै-पिता भी। उ॰ तुलसिटास कासो कहै तुमहीं सब रोरे प्रभु गुरु मातु पिते हो। (वि॰ २७०) पितौ-पिता भी। उ० तुलसी प्रभु भंजिहें संध-घनु भूरि भाग सिय मातु पितौ री । (गी० १।७४)

पितु-दे॰ 'पिता'। उ० १ काढ़ि ह्यान, कृपा न कहूँ पितु काल कराल बिलोकि न भागे। (क०७।१२८) पितुत्राना-पिता की। उ० लखन तुरहार सपथ जिल्लाना। (मा० रा२३२।२)

पिधान-(सं०)-श्राच्छादन, दक्कन। उ० सुख के निधान पाए, हिय के पिधान लाए। (गी० श६२)

पिनाक-(सं०)-शिव का धनुप, धनगव। उ० लोकप विलो-कत पिनाक भूमि लई है। (गी० १।८४) पिनाकहि-धनुप के, पिनाक के। उ० नाक पिनाकहि संग सिधाई।। (मा० शरद्दा४)

पिनाकी-(सं० पिनाकिन्)-शिव, महादेव। उ० सेप संकु-चित, संकित पिनाकी । (क॰ ६।४४)

पिनाकु-दे॰ 'पिनाक'। उ० घोर कठोर पुरारि-सरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु। (गी० १।८७)

पिपासा-(सं०)-१. प्यास, तृपा, २ लालच, लोभ। उ० १ जाते लाग न छुधा पिपासा । (मा० १।२०६।४)

पिपीलिकउ-चीटी भी। उ० चढ़ि पिपीलिकउ परम लघ्न बिनु श्रम पारहि जाहि। (मा० १।१३) पिपीलिका-(स०)-चींटी। उ० जिमि पिपीलिका सागर थाहा। (मा० ३। ११३)

पिवंति-पीते हैं, पीते रहते हैं। उ० धन्यास्ते कृतिनः पिवंति सतसं श्रीराम नामासृतम् । (मा० ४।१। रलो० २)

पिय-(सं० प्रिय)-१. स्वामी, पति, २. प्यारा । उ० १. कहन चह्यो संदेस, नहिं कट्टी, पिय के जिय की जानि हृद्य दुसह दुख दुरायो । (गी० ४।१४) २. वृक्ति सिय पिय-पतिहि विसूरि। (गी० २।११)

पियत-(सं॰ पा)-९ पीता है २. पीता, पान करता। पियतु-दे॰ 'पियत' । पियहिं-पीते हैं। पियहि-(१)-पीता है। दिये-१. पीने पर, पान करने पर, २. पान किया, पीया। उ० १. पुलकति प्रेम-पियूप पिये। (गी० ११७) पियो-पीऊँ, पीलू। उ॰ सुनिहि वृक्ति जल पिया जाइ श्रम । (मा० ६।२०।१) पिवत-पीता है, पान करता है। उ० चरित-सुर सरित क व-सुख्य-गिरि निःसरित पिवत मज्जत मुद्ति सत समाजा। (वि० ४४) पी (१)-पीकर,

पान करके। पीत्रो-१. घीना, पान करना, २. घीत्रोगे। उ० १. अजहुँ न तजत पयोधर पीबो। (कृ० ६) पीय (१)-पीकर, पानकर । पीवत-१. पीता है, पान करता है, २. पीते हुए। उ० २. मज्जत पय पावन पीवत जलु। (वि० २४) पीवन-पीना, पान करना। उ० चोंच मूंदि पीवे नहीं धिग पीवन पन जाइ। (स० ६८) पीव-पीता, पान करता। उ० दे० 'पीवन'।

पियर-(सं॰ पीत)-पीला। पियरी-पीली। उ॰ पियरी
भीनी मँगुली साँवरे सरीर खुली। (गी॰ १।३०) पियरे-पीले। उ॰ तैसी तरकसी, कटि कसे पट पियरे। (गी॰

शहर)

पियहि (२)-(सं० प्रिय)-पति को, स्वामी को । उ० होइहि संतत पियहि पित्रारी । (मा० १।६७।२)

पियाउ-पिलाओ, पान कराओ। पियावहिं-पिलाते हैं। उ० नरकपाल जल भिर भिर पियहिं पियावहिं। (पा०१११) पियारा-(सं० प्रिय)-'प्यारा'। पियारी-प्यारी, प्रिया, प्रेम-पानी। उ० दीन्हीं सुदित गिरिराज जे गिरिजहि पियारी। (पा०१४७) पियारे-प्यारे, प्रीतम, स्नेही। उ० समस्य सुवन समीर के रघुवीर पियारे। (वि० ३३)

पियास-(सं॰ पिपासा)-१. प्यास, पानी पीने की इच्छा, २ इच्छा, कामना। उ॰ १. तुलसिदास प्रभु विनु पियास

मरै पसु । (वि० १६६)

पियासा-(सं • पिपासित)-१. प्यासा,- २. लालची, जिसमें किसी तरह की कामना हो। उ० १. राम नाम-रति स्वाति-सुधा सुभ-सीकर प्रेम-पियासा। (वि॰ ६४) पियासे-प्यासे, नृपित। उ० विहूने गुन पिथक पियासे जात पथ के। (क० ७।२४)

पियूप-(सं०)-१. अमृत, २. दूध, २. पानी, ४. उस गाय का दूध जिसे बच्चा दिये सात दिन से अधिक हो गया हो। उ० १ पोषत पयद समान सव विप पियूप के रूख। (दो० २७७)

पियूपा-दे॰ 'पियूप'। उ० पित्रत नयन पुट रूपु पियूपा।

(मा० रावववाई)

पिराति—(सं० पीडन)-दुखती, दर्द करती। उ० ढील तेरी, वीर, मोहिं पीर तें पिराति है। (ह० ३०) पिरातो—१. पिराता दर्द करता, २.दुखी होता। उ० २.सेइ साधु सुनि समुक्ति के पर-पीर पिरातो। (वि० १४१) पिराने—दुखने लगे। उ० वैठिस्र होइहिं पाय पिराने। (मा० १।२७८।१) पिरानो—दुखा, दर्द किया, पीडा की।

पिरीते-(सं० भीति)-१. प्यारा, २. प्रेमी, २. प्रेमयुक्त, प्रेम से। उ० १. हा रघुनंदन प्रान पिरीते। (मा० २। १४४१४) ३. वोले गुर सन राम पिरीते। (मा० २।

२४मा२)

पिरोजा-(फ़ा॰ फीरोजा)-हरापन लिए एक प्रकार का नीला पत्थर । उ॰ मानिक मरकत छुलिस पिरोजा । (मा॰ १। २८८।२)

पिशाच-(सं०)-एक हीन देवयोनि, भूत, शैतान । पिशत-(सं०)-सांस, गोरत ।

पिशुन-(सं०)-१ चुगला, लिगलखोर, निंदक, २. दुप्ट, २. केसर, ४. कीम्रा। पिसाच-हे॰ 'पिशाच'। उ० प्रेत पिसाच भूत वेताला।

मा॰ १। प्रश्चे पिसाचिन-पिशाचों की खियाँ। उ०
नाचिह गगन पिसाच, पिसाचिनि जोविह। (पा॰ १६)
पिसाचा-हे॰ 'पिशाच'। उ० लगे कटन भट विकट
पिसाचा। (या॰ ६।६८।२) पिसाची-पिशाच स्त्री, पिशाचिनी, भूतिनी। उ० श्रव तुलसिहि दुख देति द्यानिधि
दाहन श्रास-पिसाची। (वि॰ १६३)

पिसुन-दे॰ 'पिशुन'। उ॰ पिसुन पराय पाप कहि देहीं।

(मा० रा१६८१)

पिसुनता-(सं॰ पिश्रनता)-चुगलखोरी। उ० श्रव कि पिसु-नता सम कबु श्राना। (मा॰ १।११२।४)

पिहानी-(सं॰ पिधान)- ढेवकन, छिपानेर्वाली वस्तु । उ॰ त्रालस, अनख न आचरज प्रेम पिहानी जानु । (दो॰ ३२७)

पींजर्रान-पींजरो में। उ० हम पैंख पाइ पींजरिन तरसत।
(गी० २।६६) पींजरा-दे० 'पिंजरा'। उ० तेहि निसि
ग्रास्तम-पींजरा राखे भा भिनुसार।(दो० २०६)

पी (२)-(सं॰ प्रिय)-प्रिय, त्रिमतम, स्वामी, पति । उ॰ सेवक स्वामि सखा सिय पी के । (मा॰ १।११।२)

पीछें-(सं० पश्च)-१. बाद में, पश्चांत, २. आगे का उत्तटा, पीछे की ओर। उ० २. अढुकि परिह फिरि हेरिह पीछें। (मा० २।१४३।३)

पीटत-(सं० पीडन)-पीटते हैं, मारते हैं। उ० अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड। (मा० ७१३७) पीटहिं- पीटती हैं, पीटने लगीं। उ०नारि बृंद कर पीटहिं छाती। (मा० ६१४४१२) पीटि-पीटकर, चोट पहुँचाकर, मारकर।

पीठ (१)-(सं० पृष्ठ)-पीछे का श्रंग ।

पीठ (२)-(सं०)-१. पीढ़ा, आसन, २. स्थान, ३. केन्द्र-स्थान। उ० १. पलँग पीठ तिज गोद हिंडोरा। (मा०२। १६।३) २ जोग जप जाग को विराग को पुनीत पीठ। (क० ७।१४०)

पीठि (१)-दे॰ 'पीठ (१)'। उ॰ सो कि कृपालुहि दे**ह**गो केवट पालहि पीठि ! (दो॰ ४६)

पीठी-दे॰ 'पीठ (१)'। उ॰ जिन्हकै लहर्हि न रिपुरन पीठी। (सा॰ १।२३१।४)

पीड़त-पीड़ा देते हैं, कप्ट पहुँचाते हैं।

पीड़ा–(सं॰ पीडा)–कप्ट, दुःख । उ॰ पर पीड़ा सम नहि अधमाई । (मा॰ ७।३६।१)

पीड़ित–(सं॰ पीडित)–पीड़ायुक्त, दुखित, रोगी, वीमार, दवाया हुआ। उ०त्रिविध ताप पीडित ग्रह मारी। (मा॰ २।२३४।२)

पीढ़न्ह-पीढों पर, श्रासनों पर। उ० जथा जोगु पीढ़न्ह वैठारे। (मा० ११३२८।२) पीढ़ा-(सं० पीठ)-श्रासन,

पीत (१)-(सं०)-पीला, पिंग, कपिल। उ० दिन्य भूपन वसन पीत उपवीत। (वि० ४४)

पीत (२)-(सं॰ पा)-पीया हुन्ना, जिसका पान किया गया हो।

पीतावर-(सं०)-१. पीले रंग का रेशमी वस्त, २. रेशमी वस्त, ३. पीला कपड़ा। पीन-(सं०)-१. स्थूल, सोटा, मांसल, २. पुष्ट, प्रौढ़, ३. मोटाई, स्थूलता। उ० १ जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम। (मा० २।२४१) २. बिसद किसोर पीन सुंदर बपु। (वि० ६२)

धीनता-(सं०)-१ मोटाई, स्थूलता, २. पुष्टता, प्रौढ़ता, ३. अधिकता । उ०३. पाप ही की पीनता । (क०७।६२)

पीना (१)-(सं० पीन)-पुष्ट, पीन, प्रौढ़। उ० नित नव राम प्रेम पत्तु पीना। (मा० २।३२४।१)

पीना (२)-(सं० पीडन)-तिल की खरी, निःसार भोजन। उ० बाहु पीन पाँवरनि पीना खाइ पेखि हैं। (गी० १। ६३)

पीपर-(सं॰ पिप्पल)-पीपल का वृत्त । उ॰ पीपर पात सरिस मनु डोला । (सा॰ २।४४।२)

पीय (२)-(सं० प्रिय)-१. पति, भर्तार, स्वामी, २. प्यारा, प्रिय । उ० १. हों किए कहाँ सौंह साँची सीयपीय की। (वि० २६३)

पीयूष-(सं०)-१ घ्रमृत, २. दूध, ३. पानी। उ० १ नाम भेम-पीयूष-हद तिनहुँ किए मन मीन। (दों० ३०)

पीर-(सं॰ पीडा)-१ पीडा, दर्ड, २. सहानुभूति, हमददी । उ॰ १ रावन धीर न पीर गनी । (क॰ ६।४१) २ काहू तो न पीर रघुबीर दीन जन की । (वि॰ ७४)

पीरा (१)-(सं पीडन)-१ दे० 'पीड़ा'। २.पीडा पहुँचाया, पीडा पहुँचाते हैं। उ०२ नर सरीर धरि जे पर पीरा। (मा० ७।४१।२)

पीरा (२)-(सं० पीत)-पीला, पीतवर्णं।

पील-(फा॰)-हाथी, गज, गजेंद्र। उ० पील-उद्धरन सील सिंधु ढील देखियत। (वि० २४८)

पीवर-(सं०)-मोटा, स्थूल, तगड़ा, बिलप्ट। ड० तनु बिसाल पीवर अधिकाई। (मा०१।११६।४)

पीसत-(सं० पेपगो)-१. रगडता है, पीसता है, २ क्रच-लता है, चूर-चूर करता है। उ० १. पीसत दाँत गए रिस रेते। (वि० २४१)

पुंग-(सं॰ प्ग)-सुपारी।

पुँगव—(सं०)—१ वैल, २. श्रेष्ठ, प्रधान, बड़ा। उ०२. व्यास श्रादि कवि पुँगव नाना। (मा० १।१४।१)

पुंगीफल-(सं० पूर्गा)-सुपारी, कसैली। ड० जातुधान पुंगीफल जब तिल धान हैं। (क० ४।७)

पुज-(सं०)-हेर, समूह, राशि । उ० परम पावन पापपुंज-मुंजाटवी-अनल-इव नियिप-निर्मूलकर्ता । (वि० ४४)

पुंजा-दे॰ 'पुंज'। उ॰ तुरत उठाए करुनापुंजा। (मा॰

पुजी-पूँजी, धन, राशि। उ० तुलसी सो सब भाँति परम-हित पुंजी प्रान ते प्यारो। (वि० १७४)

पुंडरीक-(सं०)-१. कमल, २. सफ़ेंद कमल, २. बाघ, शोर, ४ श्रग्नि, ४. श्रग्निकोण के दिगाज का नाम, ६. सफ़ेंद रंग का हाथी। उ० १. शंकर-हदि-पुंडरीक निसि बस हरि चंचरीक। (गी० ७।३)

पुकार-(?)-१ हाँक, टेर, बुलाना, २ गोहार, दुखी होकर बुलाना, सहायता के लिए बुलाना, ३. ललकार । उ०२.

एकहि एक न देखई जहँ तहँ करहि पुकार। (मा०६।४६) पुकारत-(?)-१. पुकारते हैं, बुलाते हैं, २. दोहाई देते हैं, हाय हाय करते हैं, ३ ललकारते हैं, ४.घोपणा करते हैं। उ० ४. वेद पुरान् पुकारत, कहत पुरारि । (ब० ४६) पुकारहीं पुकारते हैं। उ०धरि केस नारि नारि वाहेर तेति दीन पुकारहीं। (मा० ६। मर। छं० १) पुकारा-क दे० 'पुकार'। ख. १.बुलाया, टेरा, २. ललकारा । उ० क २. कहँ पाइय प्रभु करिन्न पुकारा । (मा०१।१८४।१) ख. २. अर्धराति पुर द्वार पुकारा । (मा० ४।६।२) पुकारि-पुकार कर, चिल्लाकर । उ० बार बार कह्यों में पुकारि दादीजार सों । (क० ४।११) पुकारी-पुकारा, बुलाया । उ० राम राम सिय लखन पुकारी। (मा० २।१४२:४) पुकारे-१. पुकारा, बुलाया, टेरा, २. पुकारने पर, बुलाने पर, टेरने पर । उ० २. महे से स्रवन नहिं सुनति पुकारे । (गी० १।१८) पुकारेसि-पुकारा । उ०परेउ भूमि जय राम पुका-रेसि । (मा० ६।६१।४)

पुजाइ-(सं० पूजा)-पूजा लेकर, श्राराधना कराकर।
पुजाइवे-पूजा कराने, पुजवाने। उ० बहुत प्रीति पुजाइवे
पर, पूजिवे पर थोरि। (वि० १४८) पुजाइये-१. पूजा
कराइए, श्राराधना कराइए, पुजावन-पूजा कराने।
पुजावहिं-पुजाते हैं, पुजवाते हैं। उ० ते विप्रन्ह सन
श्रापु पुजावहिं। (सा० ७।१००।४)

पुट-(सं०)-१ श्राच्छादन, श्रावरण, २ मध्य, ३ चूर्ण, ४. कमल, १ पेपण, ६ श्रोपिष पकाने का पात्र, ७. मिलाव, मिश्रण, म.दोना, कटोरा, ६ श्रॅंगुली, १०. घोडे की टाप, ११. मियान, १२ युगल, दो। उ० १२ पुट सूखि गए मधुराधर वै। (क० २।११) पुटन्हि-पुटों में। उ० श्रवन पुटन्हि मन पान किर निर्हे श्रधात मित धीर। (मा० ७।४२ ख)

पुटपाक-(सं०)-पत्ते के दोने में रखकर श्रीपध पकाने का विधान। उ० नातुधान बुट, पुटपाक लंक जातरूप। (क० ४,२४)

पुरी-पुरी का बहुवचन । दे० 'पुरी' । उ० १. भरि भरि परन पुरीं रचि रूरीं । (मा०२।२४०।१) पुरी-(सं० पुर)- १ छोटा दोना, पत्ते का छोटा पात्र, २. श्राच्छादन, श्रावरण, ३ कौपीन, लॅगोटी ।

पुरायं-दे० 'पुराय'। पुरायस्वरूप। उ० पुरायं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं। (मा० ७ का श्रतिम रलोक) पुराय-(सं०)-१ धर्म, धर्म का कार्यं, २. श्रुभ, २. पवित्र, ४. सुंदर।

पुर्यभूमि-(स०)-आर्यावर्त देश।

पुण्यश्लोक-(सं०)-जिसका सुंदर चरित्र या यश हो। पुण्यातमा।

पुतरि-पुतली। उ॰ नयन पुतरि करि प्रीति वड़ाई। (मा॰ २।४६।१)

पुत्रे-(सं०)-श्रात्मज, लडका, सुत, वेटा । उ० राम अनुग्रह पुत्रफल, होहहि सगुन विसेप । (प्र० ४।४।४)

दे॰ 'पुरानि'। उ॰ सुनु सुनिकथा पुनीत पुरानी। (मा॰ १।१४३।१) पुराने-प्राचीन ।

पुरानि—(सं॰ पुराग्ण)-प्राचीन, पुरानी । उ॰ जाइ श्रनत सुनाइ मधुकर ज्ञानगिरा पुरानि । (कृ० ४२)

पुरारि-(सं०)-तीनों पुरों या त्रिपुरासुर के शत्रु शंकर, महादेव। उ० टूट्यों मानों वारे ते पुरारि ही पदायो है। (क० १।१०)

पुरारी–दे॰ 'प्रेरारि' । उ० जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । (मा० १।१३⊏।४)

पुरि–दे० 'पुरी'।

पुरिन-पुरियों में, पिवत्र नगरों में । उ० सुर-सदनि तीरथ, पुरिन, निपट कुचालि कुसाज । (दो० ४४८) पुरिहि-पुरी को, पुरी में । उ० अपनी बीसी आपुही पुरिहि लगाये हाथ । (दो० २४०) पुरी-(सं० पुरी)-१ नगरी, पत्तन, शहर, २ जगन्नाय पुरी, ३. गोसाहयों की एक उपाधि। उ० बंदुउँ अवधपुरी अति पावनि । (मा० १।१६।१)

पुरीष-(सं०)-विष्टा, मल, मैला। उ० सोनित पुरीप जो सूत्र मल कृमि कर्दमावृत सोवहि। (वि० १३६) पुर-(सं०)-एक राजा जो ययाति के पुत्र थे।

पुरुष-दे॰ 'पुरुषा'।

पुरुखा—दे॰ 'पुरुषा'। उ० पुरुखा ते सेवक भए, हर ते भे हनुमान। (दो० १४४)

पुरुष-(सं०)-१. मनुष्य, श्रादमी, २, श्रात्मा, जीव, ३. विष्णु, ४. सूर्य, ४. शिव, ६. पति, स्वामी, ७. पारा, म. पुरुखा, पूर्व पुरुष । उ० १. पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । (मा० ६।३४।७) ३. पुरुष प्रेसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ । (मा० १।११) म. सो सडु कोटिक पुरुष समेता । (मा० २।१म४।४) पुरुषहि—पुरुष को । उ० जिमि पुरुषहि श्रमुसर परिछाही । (मा० २।१४१।३)

पुरुषा-(सं० पुरुष)-पुरुखा, पूर्व पुरुष ।

पुरुषारथ-दे॰ 'पुरुषार्थ'। उ॰ १ बेद पुरान प्रगट पुरुषारथ, सकल सुभट-सिरमोर को। (वि॰ ३१)

पुरुवारथु—दे० 'पुरुवार्थ' । उ० ४. मोर तुम्हार परम पुरुवा-रथु । (मा० २।३१४।२)

पुरुषार्थ-(सं०)-१ परिश्रमं, उद्यम, उद्योग, पराक्रम, पौरुष, २. साहस, हिम्मत, ३ पुरुष का प्रयोजन, ४. चार पुरुषार्थ-श्रर्थ, धर्म, काम श्रौर मोच ।

पुरुषोत्तम-(सं०)-१ राम, २ विष्णु, ३. मलमास का महीना, ४. उत्तम व्यक्ति।

पुरोडास-(सं॰ पुरोडाश)-जो के ब्याटे की बनी टिकिया जिसकी यज्ञों में त्राहुति दी जाती है। उ॰ पुरोडास चह रासम खावा। (मा॰ ३।२६।३)

पुरोध-दे० 'पुरोधा' ।

पुरोधा-(सं० पुरोधस्)-पुरोहित, कुलगुरु, यज्ञ करानेवाला। उ० हंस बंस गुर जनक पुरोधा। (मा० २।२७८॥१)

पुलक-(सं॰)-प्रेममय या हर्ष श्रादि के उद्देश से रोम कृपों का प्रफुल्ल होना, रोमांच। उ॰ मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाउ। (वि॰ १००)

पुलकत-१. पुलकते हैं, २ पुलकते हुए। उ० २. पुनि-पुनि पुलकत कृपानिकेता। (मा० १।४०।२) पुलकहिं-रोमांचित होते हैं। उ० द्रवर्हि सर्वार्ह पुलकर्हि नहीं तुलसी सुमिरत राम। (दो० ४१) पुलकार्ही—पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उ० कहत सुनत हरपिहपु लकार्ही। (मा० ११४११३) पुलकि—रोमाचित होकर, प्रसन्न होकर। उ०पिरहरि सकुच सप्रेम पुलकि पायन्ह परी। (जा० १८६) पुलके—पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। उ० श्रायसु देह्स्र हरिप हिय कहि पुलके प्रसु गात। (मा० २१४१) पुलकेउ—पुलकित हो गए, प्रसन्न हुए। उ० सजल नयन पुलकेउ सुनिराठ। (मा० २११७११४)

पुर्लाकेत-हर्षित, रोमांचयुक्त । उ० पुलकित तनु ग्रानद्घन इन-इन सन हर्षे । (कृ० १)

पुलकार्लि-पुलकावली , हर्ष या भय से प्रफुल्ल रोमावलि । उ० बीज राम-गुनगन, नयन जल, श्रंकुर पुलकालि । (दो० ४६८)

पुलकावलि-हर्प या भय त्रादि से प्रफुल्ल रोमावलि। उ० श्रंभोज श्रंबक श्रंब उमिंग सुग्रंग पुलकावलि छई। (मा० ११३१८।छं०१)

पुलस्ति—दे॰ 'पुलस्त्य'। उ॰ रिपि पुलस्ति जसु विमल मर्यका। (मा० श२३।१)

पुलस्त्य-(सं०)-एक ऋषि जिनकी गणना प्रजापितयों और सप्तिषयों में होती है।

पुष्कर-(सं०)-एक तीर्थ जो छजमेर के पास है। उ० तुलसी पुष्कर-जग्य कर चेरन-पांसु इच्छुंत। (स० २२६) पुष्ट-(सं०)-पाला हुखा, मोटा ताज़ा, दृढ़, पौढ़, मज़वृत, सामर्थ्यवान। उ० सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कंब्र कंठ सोभा मन मानति। (गी० ७।१७)

पुष्पक—(सं०)—कुवेर का विमान जिसे रावण ने छीन कर लका पुरी में रक्खा था। राम ने रावण को मारने के बाद अयोध्या आने में इसका उपयोग किया और फिर इसे कुवेर को लौटा दिया। उ० पुष्पक जान जीति ले आवा। (मा० १।१७६।४) पुष्पकहि—पुष्पक विमान से। उ० उत्तरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुवेर पहि जाहु। (सा० ७।४ख)

पृहकर-दे॰ 'पुप्कर'।

पुँहुप-(सं० पुष्प)-फूल, सुमन । उ०त्रितिसय पुहुप क माल राम-उर सोहइ हो । (रा० १४)

पुहुमि-दे॰ 'पुहुंसी'। उ॰ पालेहुं पुहुमि प्रजा रजधानी। (मा॰ २।३१३।४)

पुहुमी-(स॰ मूमि)-पृथ्वी, धरती। उ॰ तुलसी परवस हाड पर परिहे पुहुमी नीर । (दो॰ ३०१)

पॅ्ग-दे॰ 'पूग'।

पूँछउँ-(सं पृच्छण)-पृछता हूँ, प्रश्न करता हूँ। उ० एक वात प्रभु पूँछुउँ तोही। (सा०७।११४।४) पूछत-१. पृछते हैं, प्रश्न करते है। २. पृछते, पृछते समय । उ० दे० 'पूँछेहु, । पूँछति-पृछती है। उ० सादर पुनि पुनि पूछिति ओही। (मा० २।१७।१) पूँछन-पृछने, पृछने के लिए। पूँछव-पृछाँगा। पूँछहि-पृछते हैं। पूछहुँ-पृछाँ। पूँछहु- पृछो। पूँछा-पृछा, प्रश्न किया। पूँछि-१. पूछकर, २. पृछ। उ० १. चहुँ दिसि चितह पूँछि माली गन। (मा० १।२२६।१) २. सरत हसल पूँछि न सकर्हि भय विवाद मन मार्हि। (सा० २।१४८) प्रॅछिय-१. पुछे, २. पुछिए। पृछिहहि-पूछेगे। उ०धाई पृछिहर्हि मोहि जब विकल नगर नर नारि। (मा०२।१४४) पछिहि -पुद्रेगा। पूँ छिहि -पूछेगा। पूँ छिहु-पूछा। उ०पूँ छिहु नाथ राम कुटकाई। (सा० शरशर) पूँँ छी-पूछा। पूँछैं-पूछे हुए। उ० में सबुकीन्ह तोहि विन पूँ छें। (सा० २।३२।१) पूँ छे-पूछा, पूछा था। पूँछेउँ-पूछा। उ० पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। (मा० २।२१।४) प्छेड-पूछा। पूँछेसि-१. पूछा, २. पूछना । पूँछेहु-पूछा, प्रश्न किया। उ० प्ँछेहु मोहि कि रहें कहें में प्ँछत सकुचाउँ। (मा० २। १२७) पूँछेहू-दे० 'पूँछेहू'।

पूजी-(सं० पुंज)-संचित धन या वस्तु, संपत्ति, रूपया-पैसा। उ० पुँजी विनु वाढी सई। (गी० ४।३७)

पूरा-(सं०)-१ सुपारी, कसैली, र. समृह, ढेर, पुंज । ड॰ १. सफल रसाल पूगफल केरा। (मा० २।६।३) २. मोहांभोधर पूग पाटन विधौ स्वःसंभवं शंकरं । (मा० ३। १। रलो॰ १) पूराफल-(सं०)-सुपारी का फल, सुपारी, क्सेंली। उ॰ सफल प्राफल कदिल रसाला। (मा॰ શારુષ્ટ્રાષ્ટ્ર)

पूगिन-(सं पूर्वते)-पूरा होने, पूरने। ड॰ काज जुग

पूर्गान को करतल पल भो। (ह॰ ६)

पूगुन-'पू' जिनके त्रादि में हो ऐसे ३ नक्त्र। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वीपाढ श्रीर, पूर्वी भाद्र पद । उ० ऊगुन पूगुन वि अज

क्रम, आ भ अ मू गुनु साथ। (दो० ४१७) पूछ-(सं॰ पुच्छ)-जानवरों आदि के शरीर के पीछे का श्रंतिम भाग, दुम, लांगूल, पूँछ । उ० पूछ सों प्रेम, विरोध सींग सीं, यहि विचार हित हानी। (कृ

पूछ्रउँ-(सं॰ प्रच्छ)-प्रँङ्र्, प्छता हूँ ।पूछत-पूछ्ते, पूछते हैं। उ॰ माथ नाइ पूछत असे भयक । (मा॰ ४।१।३) पूछति-पुछती है। पूछन-पूछने। पूछन-पूँछगा। पूछहि-पूछते ईं। पूछुहु-पूछो, प्रश्न करो। पूछा-प्रश्न किया, दरि-याप्रत किया । उ० पूछा सिवहि समेत सकोचा । (मा० १।४७।३) पूछि-पूछकर, प्ररन कर । पूछिग्र-पूछ रहे हैं, पूछते हो। उ० जानत हूँ पूछित्र कस स्वामी। (मा० ३। ६।४) पूछिये-प्रश्न कीनिए, पूछो । पूछिहिहै-पूछेंगे, प्रश्न कर्ने । पृछिहुहि-पृद्धेना । पृछिहि-पृद्धेनी, पृद्धेनी । उ० पूछिहि जवहि जलन महतारी। (मा॰ २।१४६।१) पूछिहें-पूछेंगे । पूछिहै-पूछेगा । उ० हमें पूछिहै कौन ? (दो॰ ४६४) पृद्धी-पृद्धा, प्ररन किया। पूछु-पूछो, प्रश्न करो । पूछे-प्ररन किये । पूछेसि-पूछा । उ० पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। (मा० रा१रा१) पूछेहु-पूछना, प्रश्न करना। पूछेहू-दे॰ 'पूछेहु'।

पूजइ-(सं० पूजा)-पूजेगी, पूजा करेगी। पूजत-१. पूजते, पूजते हैं, २. पूजते समय, पूजते हुए । उ० १. गिरिवर मैना सुदित सुनिहि पूजत भए। (पा॰ ११) पूजिहें (१)-(सं॰ पूजा)-पूजती हैं, श्राराधना करती या करते हैं। उ॰ सिद्ध सची सारद पूर्जीह । (वि० २२) पृजहु-पूजा करो । पूजि (१)-(सं०प्जा)-प्जा करके, श्राराधना करके। उ० देवि पूजि पदकंमल तुम्हारे । (मा० १।२३६।१) पूजिश्र-

पूजना चाहिए। उ० पूजित्र विप्र सील गुन हीना। (मा० ३।३४।१) पृजिद्यत-पूजे जाते हैं। उ॰ प्रथम पूजिञ्जत नाम प्रभाक । (मा० १।१६।२) पूजित्रहिं-पूजते हैं। उ० वेप प्रताप पूजियहिं तेऊ। (मा० १।७०।३) पूजिवे-पूजा करने । उ० दे० 'युजाइवे' । पूजिवो-पूजना, सेवा या पूजा करना । पूजिये-पूजा कीजिए । उ०देव, पितर, बह पुजि के तुला तौलिए ची के। (गी॰ १।१२) पूजिहि (१)-पूजा करेगा। पूजिहें (४)-पूजा करें गे। पूजी (१)-(सं० पूजा)-पूजन किया। पूर्जा (१)-(सं० पूजा)-१. पूजा, पूजन किया, २. सम्मान किया। उ० रे तेहि सरोहि बोनी फ़ुरि पूजी। (मा॰ २।२२२।३) पूजें-पूजा करके, पूजने पर । डे॰ सर्वे पायर्ड रल पार्वनि पूजे । (मा॰ शरीर) पूजे-पूजन किया। उ० पूजे देव पितर सव राम-उदय कहूँ। (जा० २१३) पूजेउ-पूजा, पूजन किया। उ० सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संसु भवानि। (मा० १।१००) पूजेंहु-पूजा की। उ॰ सिव विरंचि पूजेंहु वहु भाँती। (मा० होरा।र) पूर्जे (१)-(सं० पूजा)-पूर्जे, पूजा करें। पूजै (१)-(सं० पूजा)-पूजा करे।

पूजक पूजा करनेवाला । उ० जापक पूजक पेखियत, सहत

निरादरें भार। (दो० ३६३)

पूजन-अर्चन, आराधना, पूजा। उ० गिरिजा पूजन जननि

पठाई। (मा० १।२२८।१)

पूजनीय-(सं०)-पूजा के योग्य, पूज्य। उ० पूजनीय दिय परम जहाँ तें। (मा॰ २।७४)

पूज्हिं (२)-(सं ्रप्यंते)-पूरी होती हैं। पूजहि-१ पूरा हो, २. पूरी होगी। उ० २. पूजहि मन श्रमिलाप। (दो० ४६०) पूजा (१)-(सं० पूर्वते)-पूरा हुआ। पूजि (२)-(सं ) पूर्वते)-पूरी हो। उ० ताकी पैज पूजि श्राई यह रेखा कुलिस पूर्वान की। (वि॰ ३०) पूर्जिहि (२)-पूरी होगी, पूर्ण होगी। उ० तौ हमार प्रजिहि अभिलापा। (मा० १।१४४।४) पूजिहें (२)-पूरे होंगे। ड॰ मेरे पासंगहु न पूजिहें ।पूजीं (२)-(सं॰ पूर्यते)-पूरी हुईं। उ॰ पूर्जी सकले वासना जी की। (मा०१।३११।९) पूजी (३)-(सं॰ पूर्वते)-पूरी हुई, पूर्ण हो गई। पूर्ज (२)-इं 'पूर्न (२)' । पूर्न (२)-(सं॰ पूर्वते)-व्राव्री करते हैं। उ० धन-धाम निकर, करनि हू न पूजे के। (क॰ ७।१६३)पूजो (१)-(सं॰ पूर्यते)-पूरा पड़ा, पूजा। पूज्यो-पूरा हुआ, पूजा। उ० दृत्यो घनुष, मनौरथ पूज्यौ । (गी० १।६६)

पूजां- पूजा को । उ० न जानामि योगं जपं नैव पूजां । (मा० । १०८। छुं०८) पूजा (२)-(सं०)-१. ग्रेर्चना, श्राराधना, उपासना, र. सम्मान, संकार। उ० १. करि

पूजा मुनि सुजसु वसानी। (मा० १।४४।३)

पुजाइवे-पुजाने, पुजाबाने, पूजा कराने । उ० वहुत प्रीति पुजाइवे पर, पूजिवे पर थोरि। (वि० ११८)

पूर्जि (३)-(सं॰ पुज्य)-पूज्य, माननीय, पूजनीय । उ॰ पाप हरे परिताप हरे, तन पूजि भो सीतल सीतलताई। (क॰

पूजित-(सं०)-म्रचित, म्राराधित, जिसकी पूजा की गई हो। पूजे हुए। उ० पूजित कलिजुग मार्हि। (दो० ४४) पूजो (२)-(सं० पूजा)-पूजा, आराधना, अर्चना । उ० ऋर कुजाति कुपूत अधी सब की खुधरे जो करे नर पूजो। (क॰

पूज्य-(सं०)-पूजा के योग्य। उ० ग्रातिथि पूज्य प्रियतम

पुरारि के। (मा० श३२।४)

पूत् (१)-(सं० पुत्र)-लदका, बेटा। पूतऊ-पुत्र भी। उ० छोटे और बढेरे प्तऊ अनेरे सब। (क० ४।११)

पूत (२)–(सं०)–पवित्र , शुद्ध । उ० यत्र संसूत श्रति पृत

जल सुरसरी। (वि०४४)

पूतना-(सं०)-१ एक दानवी जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। यह ग्रपने स्तनों में विप लगा-कर बाल कृष्ण को दूध पिलाने गई पर कृष्ण का कुछ न हुत्रा त्रौर उन्होंने इसका सारा ख़ून खींच लिया और यह मर गई। ३. बालकों का एक रोग। उ० १ पूतना पिसाच प्रेत डाकिनि साकिनि समेत । (वि॰ १६)

पूतरा-मर्द पुतली, गुड्डा । यु॰ पूतरो वाँ धिहैं-निंदा करेंगे । उ० अव तुजसी पूतरो वाँघिहै सहि न जात सो पै परिहास एते। (वि० २४१) पूतरि-दे० 'पूतरी'। उ० २.करों तोहि चल पूतरि आली । (मा० २।२३।२) पूतरी-(सं० पुत्त-लिका)-१. काठ या कपडे की पुतली, २. आँख की पुतली ।

पूतरो-पुतला, गुड्डा। काठ या कपढ़े का आदमी। उ० दे०

पूति-(सं०)-१. पवित्रता, शुद्धता, २. दुर्गंघ, बदबू। पूतु-दे॰ 'पूत (१)'। उ० पृतु विदेस न सोचु तुम्हारें।

(मा० २।१४।३) पूनों-(सं॰ पूर्णिमा)-पूर्णमांसी, शुक्ल पत्त की १४ वीं तिथि। उ० पूनों प्रेम भगति-रस हरिरस जानहिं दास। (वि० २०३)

पूप-(सं॰)-पूत्रा, मालपूत्रा। उ० चलउँ भागि तव पूप

देखावहिं। (मा० ७।७७।४)

पूय-(स॰)-पीप, मवाद । उ०विष्टा पृय रुधिर कच हाडा ।

(मा० ६।४२।२) पूर-(सं॰ पूर्ण)-१ पूरा, संपूर्ण, २. भरा हुआ, ३. वह पदार्थ जो किसी पकवान के भीतर भरा जाय। ४. स्रिधिक, ज्यादा, पूरे, १ पूरा हो। उ० १. देखि पूर विध बाइह जोई। (मा० १।८।७) २.कल केयूर पूर कंचन-मनि। (गी० ७।३७)

पूरक-(सं०)-पूर करनेवाला, भरनेवाला।

पूरगा-(सं॰ पूर्ण)-१. भरा हुआ, पूरा २. पूरा करनेवाला, ३ समाप्त, ख़तम, ४. सब, ४. पूर्ण करने की किया,

समाप्त करने का भाव, ६ पुल, ७. सफल ।

पूरत-(सं॰ पूर्ति)-पूरा करता है, पूरा पड़ता है। पूर्ति-१. पूर्ध कर देती, २ भग देती है। उ० १ तुलसिदास बड़े भाग मन लागेहु ते सब सुख पूरित। (कु० २८) २. पुलक तन पूरति । (पा० ७६) पूरहिं-१. भर दें, पूरा कर दें, पाट दें, २. भर देंगे, पाट देंगे । उ०१. पूर्राहे नत भरि कुधर बिसाला। (मा० शश्रश) पूरि-१. पूरा कर के, पूर्ण कर, २, भरे, ३ समाप्त कर। उ० १ वसन पूरि ग्रीर दरप दूरि करि भूरि कृवा दनुजारी। २.रहे पूरि

सर घरनी गगन दिसि विदिसि कहँ किप भागहीं। (मा० है। पराञ्चं १ ९ पूरी पूरा, बनाया, भरा। उ० चौके चारु सुमित्रा पूरी। (मा० रामार) पूरे-१ पूर्ण हो गए. भर राए, २. पूर्ण, भरपूर, भरे हुए, ३. वजाया। उ० १. सुनत पुलक पूरे दोड भ्राता । (मा॰ १।२६८।१) २. सुचि सुगंध-संगल जल पूरे। (मा० १।३२४।२) रे. रुरे स गी पूरे काल कंटक हरत है। (क० ७।१४६) पूरें -चनाते हैं, पूरते हैं। उ० चौकें पूरें चारु कलस ध्वज साजिह । (জা০ ২০২)

पूरन-दे॰ 'पूरमा'। उ० १. प्रेम परिपूरन हियो। (मा॰ १।१०१।छं०१) १ जनु चकोर पूरन सिस लोभा। (मा० १।२०७।३) ७. देखि राम भए पूरनकामा। (मा० १। ३२३।२) पूरनकामा-दे॰ 'पूर्णकाम' । उ० देंड काह

तुस्ह पूरनकामा । (सा० ३।३१।४)

पूरनिहार-पूर्णं करनेवाला। उ० स्याम सुभग सरीर जनु सन काम-पूरनिहारु । (गी० ७।८)

पूरब-(सं॰ पूर्व) १. पूर्व दिशा, प्राची, प्राची की खोर, २.

पूरा-पूर्ण, भरा हुआ। उ० सम भुज सागर वल जल पूरा। (मा० ६।२८।२)

पूरित-भरे हुए। उ० सबकें उर निर्भर हरषु पूरित पुलक

सरीर। (मा० १।३००)

पूरुव-दे॰ 'पूरव' । उ॰ १. पुरु पूरुव दिसि गे दोउ माई। (मा० १।२२४।१) २ पूरुव साग मिलाहिं। (वै० २४)

पूरुष-(सं० पुरुष)-१. पुरखा, बढे लोग, २. श्रादमी । उ० २ संसार महॅ पूरुन त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। (मा० ६।६०।छं० १)

पूरो-पूरा, पूर्ण । उ० पिय पूरो आयो अव काहि कहु करि

रघुबीर-बिरोधु। (गी० ६।१)

पूरो हितहिं-(सं । पुरोहित)-पुरोहित को । पूर्ण-(सं०)-१ परिपूर्ण, पूरा, श्रखडित, २ अभाव, श्रून्य, जिसे कोई इच्छा न हो, ३ काफी, पूर्याप्त, ४ समस्त, संपूर्ण। उ० १ मूलं धर्म तरोविवेकजलधेः पूर्णेंदुमानन्ददं। (मा० ३।१।रलो०।१)

पूर्णकाम-(सं०)-जिसकी सारी इच्छाएँ तप्त हो चुकी हो। पूर्व-दे॰ 'पूर्व'। उ०३ यत्पूर्व प्रभुणाकृतं सुक्विना श्री श्रभुना दुर्गमं। (मा० ७।१३१। श्लो० १) पूर्व-(सं०)-९ प्राची, पूरव, २. ग्रागे का, ग्रगला, पुराना, पहले

का.३ पहले ।

पूषरा-दे० 'पूषन'। पूषन-(सं० पूषरा)-सूर्य, रवि। उ० पूपन-वंस-विभूपन-पूपन तेज प्रताप गरे श्रिरि-श्रोरे । (क॰ ६।२७)

पृथक-(स॰ पृथक्)-भिन्न, अलग, जुदा । उ० पृथम-पृथक

तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। (मा० १। प्राप्ताः पृथुराज-एक राजा का नाम जो वेनु के पुत्र थे ग्रौर जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया। इन्होंने पृथ्वी का दोहन कर श्रीपिधयाँ तथा रत्नादि भी निकाले थे। पृथु ने भगवान् का यश सुनने के लिए १० हज़ार कान माँगे थे। उ०

पुनि प्रनवर्जे पृथुराज समाना । (मा० १।४।४)

पवान की। (वि०३०) र. पैज परे शहलादहु को अगटे प्रभु

पाहन तें न हिये तें। (क० ७।१२६)

पैठ-(सं० प्रविष्ठ)-पैठे, प्रवेश किया। उ० पैठ भवन रशु राखि दुत्रारें। (मा० २।१४७।३) पैठत-१. प्रवेश करते हुए, धुसते हुए, २. प्रवेश करते हैं। उ० १. पैठत नगर सचिव सकुचाई। (मा० २।१४७।२) पैठहिं-प्रवेश करती हैं, धुसती हैं, भीतर आते हैं। उ० गावत पैठहि भूप दुशारा। (मा० १।१६४।२) पैठा-प्रवेश किया। उ० पैठा नगर सुमिरि भगवाना। (मा० १।११२) पैठि-प्रविष्ठ होकर, पैठकर, धुसकर। उ० पैठि उर वरवस द्यानिधि दंभ लेत श्रॅंजोरि। (वि० १४८) पैठीं-धुस गई, धुसीं। उ० भागि भवन पैठीं अति त्रासा। (मा० १।६६।३) पैठे-१. पैठना, धुसना, २ धुसे, प्रवेश किया। उ० १. चहत सकुच गृहँ जनु भनि पैठे। (मा० २।२०६।२) पैठेउ-धुसे, प्रवेश किया। उ० चलेड नाइ सिरु पैठेड वागा। (मा० १।१८।१) पैठो-प्रविष्ट हुआ, पैठा, धुसा। उ०पैठो वाटिका वजाइ वल रधुवीर को। (क० १।२)

पैठारा-(सं० प्रविष्ठ)-प्रवेश करते समय, प्रवेश में। उ०

असगुन होहि नगर पैठारा । (मा० २।१४८।२)

पैन-(सं० पैरा)-पैना, तेज़। उ० सनसुख सहै विरह सर

पैन। (गी० श२१)

पैना-दे॰ 'पैन'। उ॰ सन्मुख हतै गिरा-शर पैना। (वै॰ ४६) पैनी-तीखी, तेज़, तीव। उ॰ कुलगुरु-तिय के मधुर बचन सुनि जनक-जुवति मति-पैनी। (गी॰ १।७६)

पैरत-(सं० प्लवन)-१ तैरते हैं, २ तैरते हुए। पैरि-तैरकर, पौर कर। उ० पावत न पैरि पार पैरि-पैरि थाके हैं। (गी० १।६२)

पैसार-(सं० प्रवेश)-पहुँच, प्रवेश।

पैहिंह-(सं॰ प्रापण)-पानेंगे। उ॰ पैहिंह सुख सुनि सुजन सब। (सा॰ ११८) पैहेह-पानोंगे, प्राप्त करोंगे।

पोंछि-(सं० भोन्छन)-पोंछकर। उ० ग्राँसु पोंछि सृदु बचन ु उचारे। (मा० २।१६४।२)

पोऊ-(सं॰ प्रोत)-पिरोना, पिरोओ। उ॰ परसपर कहैं, सुखि! अनुराग ताग पोऊ। (गी॰ २।१६)

पोख (१)-सने हुए, पोषित । उ० प्रेम-परिहास-पोख-वचन परसपर । (गी० ११६४)

पोले-(सं॰ पोषण)-पुष्ट हुए, बली हुए। उ॰ बाहु पीन पाँवरनि पीना खाइ पोखे हैं। (गी० ७।६३)

पोच-(फा॰ प्च)-१. तुच्छ, छोटा, नीच, बुरा, २. अशक्त, चीण, हीन। उ॰ १. सोचत जनक पोच पेच परि गई है। (गी॰ १।८४) १. मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप-निकाय। (वि॰ २२०)

पोचा (फा॰ पूच) नीच, घोछा। उ० सकल कहिं दस-कंधर पोचा। (मा॰ ६।७०।४) पोची - ग्रोछी, छोटी। उ० जद्यपि मोतें कै कुमातु तें हैं आई श्रति पोची। (गी॰

्रा६४) पोचु-दे॰ 'पोच'। उ० १. काहे को परेखो पातकी प्रपंची

पोचु हों। (क० ७।१२१) पोचू-दे॰ 'पोच'। उ० निहं दुखु जियँ जगु जानिहि पोचू। (मा० २।२११।२) पोत—(सं०)—१. पशु पत्ती आदि का छोटा यच्चा, २. नाव, जहाज़। उ०१ रे किप पोत न बोलु सँभारी। (मा ६। २९।१) २. विप्ररूप घरि पवनसुत घाइ गयउ जनु पोत। (मा० ७।१ क)

पोतक-(सं०)-बालक, बच्चा । उ० जो सव पातक पोतक डाकिनि । (सा० २।१३२।३)

पोतो-बच्चा। उ० स्वाति-सनेह-सिलल-सुख चाहत चित-्चातक को पोतो। (वि० १६१)

पोथा-(सं० पुस्तिका, प्रा० पोव्यिद्या)-पुस्तक, पोथी।
पोथिन-(सं० पुस्तक)-पोथियों, पुस्तकों। उ० देव दरस
कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत। (दो० ४४७) पोथिहीपुस्तकों में ही, पोथियों में ही। उ० धरम बरन ग्रास्तमिन के पैयत पोथिही पुरान। (वि० १६२) पोथी-पुस्तक,
किताव। उ० सुदिन साँक पोथी नेवति, पूजि प्रभात
सप्रेस। (प्र० ७।७।१)

पोष-(सं०)-१ पोषण, पुष्टि, २ उन्नति, तरक्की, ३. वृद्धि, बृदती, ४. संतोप, तुष्टि । उ०१ रसना मंत्री, दसन जन,

तोष पोष निज काज। (दो० ४२४)

पोषइ—(सं० पोषण)—पोषण करता है। उ० पालइ पोपइ
सकल श्रॅंग तुलसी सहित विवेक। (मा०२।३११) पोषत—
पोषण करता है, पालता है, पुष्ट करता है। उ० राम
पुप्रेमिह पोपत पानी। (मा०१।४३।२) पोषि—रचा करके,
पालकर। उ०पोषि तोषि थापि श्रापने न श्रवहेरिए। (६०
३४) पोषिए—पालन कीजिए, रचा कीजिए। उ० श्रव
गरीव जन पोषिए, पायवो न हेरो। (वि०१४६) पोषिवे—
पालने, रचा करने को। उ० सोखिवे कृसानु पोपिवे को
हिम भानु भो। (ह०११) पोषीं—पुष्ट कर दीं। उ० जनु
कुमुदिनीं कौमुदीं पोषीं। (मा० २।११६।२) पोपे—१.
पुष्ट किए हुए, २. पाले हुए। उ० १. सुनि वर यचन प्रेम
जनु पोषे। (सा० १।३४२।३) २. श्रापुन नास श्रापने
पोषे। (गी०१।१२) पोपेउ—हइ किया। उ० जानकी
तोषि पोषेड प्रताप। (गी०१।१६)

पोपक-(सं०)-पालन करनेवाला, रचक, पुष्टिकर्तां, बढ़ाने-वाला । उ० सिस पोपक सोपक समुक्ति जग जस श्रपजस दीन्ह । (दो० ३७२)

पोषण्–(सं०)–पालन, रचण, सहायता, वृद्धि, पुष्टि । पोषन–दे० 'पोषण्' । उ० तिश्व-पोपन-भरन विश्व कारन-्कर्न सरन-तुलसीदास-न्नासह्ता । (वि० ४४)

पोषनिहारा–पालनकर्ता, पालनेवाला । उ० मानु कमल ्कुल पोपनिहारा । (मा० २।१७।४)

पोषरिन-(सं० पुष्कर)-पोखरियों में, छोटे तालावों में। उ० डोलत विपुल विंहग वन, पियत पोपरिन वारि। (दो० २६४) पोषरी-पोखरी, तलया। उ० पोपरी विसाल बाहुं, बलि, बारिचर पीर। (ह० २२)

पोसात-(सं॰ पोपर्ग)-पोसे जाते, पोप्ग होते, पोप पाते, पुष्ट या पालित होते। उ॰ दूध दह्योउ साखन हारत हैं हुतो पोसात दान दिन टीबो । (कृ॰ १)

पोसु-(सं॰ पोपर्ण)-१. पोपर्ण करनेवाले, पालक, २. पोप, पोपर्ण, पालन। ७० १. सील सिंधु, कृपालु नाथ, श्रनाय-श्रारत पोसु। (वि॰ १४६) पोसे-पोसा, पालन किया। उ० मोसे दोस-कोस पोसे तोसे माय जायो को । (वि० १७६) पोसों-पालन करता हूँ, पालता हूँ । उ० पातकी पामर प्रानिन पोसों । (क० ७।१६७) पोसो-१. पालन करो, पालो, पोपण करो, २. पालना, पोपण करना, ३. पालन किया है । उ० २. वाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है । (ह० २६) ३. निज दिसि देखि द्यानिधि पोसो । (मा० १।२म।२)

पोहत-(सं० प्रोत)-१. गृथते हैं, गृहते हैं, २. लगाते हैं, मिलाते हैं। उ० २. तुलसी प्रभु जोहत पोहत चित, सोहत मोहत कोटि मयन। (गी० ११४६) पोहहीं—लगा रहे हों, गृथ रहे हों, पिरो रहे हों। उ० जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तह विधुंतुद पोहहीं। (मा० ६१६२। छं० १) पोहिग्रहिं—१. पोहेंगें, पिरोपॅगें, २. पिरो । उ० १. जुगुति वेधि पुनि पोहिग्रहिं रामचिरत वर ताग। (मा० ११११) पोहीं—१. पिरो लिया है, २. पिरोकर, गृथकर। उ० १. चारु चितवन वित चतुर लेति चित पोही। (गी० २११८) पोहें-पिरो लेते हैं, लगा लेते हैं। उ० कुंचित, कुंडल कल नासिक चित पोही। (गी० ७४)

पौढाए--(सं० प्रजोठन)-जिटा दिए, जेटाए। उ० करि सिंगार पजनाँ पौढाए। (मा० १।२०१।१)

पौढ़ि—(सं॰ प्रलोठन)—लेटकर, सोकर । उ॰ कवहुँ पौढ़ि पय पान करावति । (गी॰ १।७) पौढ़िये—लेट जाइए, सोइए। उ॰ पौढ़िये लालन, पालने हौँ कुलावौँ । (गी॰ १।१४) पौढ़े—सो रहे, सोए। उ॰ पौढ़े घरि उर पद जलजाता। (मा॰ १।२२६।४)

पौन-(सं० पवन)-हवा, वायु। उ० पौन के गौनहुँ तें बढ़ि ्जाते। (क० ७।४४)

पौर-(सं॰ प्लवन)-पैरकर, तैरकर । उ॰ तुलसिदास दस पद परिस भवसागर पौ पौर । (स॰ २१४) पौरि (१)-तैरकर, पैरकर ।

पौरि (२)-(सं॰ प्रतोली)-डेवड़ी, देहली, द्वार । उ॰ हाट, ्वाट, कोट, ओट, घटनि घ्रगार, पौरि । (क॰ ४।१४)

पीरुप्र-(सं०)-पुरुपत्व, पुरुपार्थ । उ० घिग घिग तव पीरुप वल आता । (मा० ३।१८।१)

प्याइ—(सं॰ पा)—पिलाकर, पान करा कर। ७० ने पय प्याइ पोलि कर-पंकज वार वार चुचुकारे। (गी॰ २।८७) प्याइहों—पान कराऊँगा, पिलाऊँगा। ७० रामचंद्र-मुखचंद्र-सुधा-छुवि नयन-चकोरनि प्याइहों। (गी॰ १।४६)

प्यार-(सं० प्रिय)-मुहव्यत, प्रेम ।

प्यारा-प्रेमपात्र, प्रियं, स्नेही। प्यारी-'प्यारा' का स्त्रीलिंग। उ० प्रस्त तुम्हारि मोहि अति प्यारी। (मा० ७।६१।१) प्यारे-दे० 'प्यारा'। उ० प्रानहुँ तें प्यारे प्रियतम उपही। (गी० २।३=)

प्यास-(सं॰ पिपासा)-१. तृपा, जल पीने की इच्छा, २. कामना, लालसा। उ० १. जन कहाइ नाम लेत हीं किए पन चातक ज्यों, प्यास प्रेम-प्रान की। (वि॰ ४२)

प्याधा-तृपित, जिसे प्यास लगी हो ।

प्र-एक संस्कृत उपसर्ग जो आरंभ, उन्नति, वडा, श्रेष्ठ, प्रधान, सुत्य, अधिक तथा चारों और से आदि अधीं के लिए घातुओं या शब्दों के पूर्व लगता है। 'प्रकृति' में यह 'म' उपसर्ग है जिसका अर्थ है 'श्रेट्ठ' कृति या 'वही' कृति । दे० 'प्रकृति' ।

प्रकट-(सं०)-१. प्रत्यच, स्पष्ट, सामने, ज़ाहिर, २. उत्पन्ने, पैदा, प्राविर्भूत। उ०१. खंग धारावती प्रथस रेखा प्रकट। (वि० ३१)

प्रकर्प-(सं०)-१. उत्कर्प, श्रेष्ठता, वहाई, २. श्रिधकता, वहुतायत ।

प्रकार-(सं०)-१, अम, २. रीति, ढंग, युक्ति, तरह, ३. भेद, ४. समानता, वरावरी। उ० २. एहि प्रकार वल मनहि देखाई। (सा० १।१४।१)

प्रकारा-दे॰ 'प्रकार'। उ०३. कवित दोप गुन विविध प्रकारा।(मा० १।६।४)

प्रकाशं-दे॰ 'प्रकाश'। उ॰ १. कोटि-मदनार्क ग्रगणित प्रकाशम् । (वि०४६) प्रकाश-(सं०)-१. रोशनी, उजेला, दीप्ति, २. प्रकट, स्पष्ट, न्यक्त।

प्रकाशक-(सं०)-प्रकाश करनेवाला, प्रकट करनेवाला। प्रकाशनीय-दे० 'प्रकाश्य'।

प्रकाशी-१. प्रकाश करनेवाला, जो चमके और प्रकाश करे, २. सूर्य, ३. दीपक, ४. प्रकाश होता था।

प्रकाश्य-(सं०)-प्रकाश के योग्य, जिसे स्पष्ट किया जाय।
प्रकास-दे० 'प्रकाश'। उ० १, ज्ञव प्रमात प्रगट ज्ञानभानु के प्रकास। (वि० ७४) २. पाइ उसा त्रित गोप्यमिप सज्जन करिंह प्रकास। (सा० ७।६६ ख) प्रकासेप्रकाश से। उ० जिसि जन्नु निघटत सर्द प्रकासे। (मा०
२।३२४।२)

प्रकासक—दे॰ 'प्रकाशक'। उ॰ जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। (मा॰ १।११७।४)

प्रकासित-प्रकाशित कर रही है, प्रकाश कर रही है। उ० सिरित हेम-हीरक-मानिकमय सुकुट-प्रभा सब सुवन प्रका-सति। (गी० ७।१७)

प्रकासा-दें 'प्रकाश'। उ० १. सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा। (मा० १।२४२।२)

प्रकासी-दे० 'प्रकाशी'। उ० बचन नखत अवली न प्रकासी। (सा० १।२४४।१)

प्रकासु-दे॰ 'प्रकाश'। उ॰ करत प्रकासु फिरइ फुलवाई'। (मा॰ ११२३११)

प्रकास्-दे॰ 'प्रकाश'। उ॰ १. तहँ हॅं दिवसु जहँ भातु प्रकास् । (या॰ २।७४।२)

प्रकास्य है । प्रकाश्य । उ० जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। (मा० १।११७।४)

प्रकृति—(सं०)—१. स्त्रभाव, तासीर, २. स्त्रभाव, मिनाज़, ३. माया, ४. ईश्वरीय शक्ति, वह आदि शक्ति जिसे विश्व में अनेक रूपों में हम देखते हैं। जगत् का मूल बीज। सांख्य में पुरुष के अतिरिक्त केवल प्रकृति का ही अस्तित्व माना गया है। उ० ३. प्रगट परमात्मा प्रकृति-स्वामी। (वि० ४६) ४. प्रकृति, महतत्व, सब्दादि, गुन, देवता, च्योम, सुद्दिन अमलांबु, उर्वी। (वि० ४४)

प्रकृष्टे—(सं०)—१. उत्तम, श्रेप्ट, २. मुख्य । उ० १. मर्चर्ड प्रकृष्टं प्रगत्सं परेशं । (सा० ७।१०८।४)

प्रिकेया-(सं०)-१. प्रकरण, २. क्रिया, युक्ति, तरीका ।

प्रखर-(सं०)-१. तेज, तीखा, २. घोड़े-हाथी का बख्तर, ३. पैना, धारदार।

प्रंख्यात-(स०)-मशहूर, विख्यात, नामवर, प्रतिष्ठित । प्रगट-दे० 'प्रकट' । उ० १. श्रव प्रभात प्रगट ज्ञान-भानु के प्रकास । (वि० ७४) २. सूमि-भर-भारहर प्रगट पर-मातमा ब्रह्म नररूप धर-भक्त हेतू । (वि० १२)

प्रगटइ-(सं॰ प्रकट)-प्रकट होता है। प्रगटउँ-प्रकट करता हूँ। उ० ञ्रस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू। (मा० १।४६।१) प्रगटत-१. मकट होता है, सामने आता है, स्पष्ट होता है। २ मकट करते हुए, स्पष्ट करते हुए। उ० १. मगटत दुरत बहोरि बहोरी। (मा० १।३२४।३) २. प्रेम प्रमोद परस्पर मगटत गोपहि । (जा० ६४) प्रगटसि-प्रकट होती । उ० भिया बेगि प्रगटिस कस नाहीं। (मा०३।३०।८) प्रगटिहें-मकट होती हैं, स्पष्ट होती हैं। उ० मगटहि दुर्राह अटन्ह पर भामिनि। (मा० १।३४७।२) प्रगटि-१. उत्पन्न होकर, २. उत्पन्न करके, ३. कहकर, ४. प्रकट करके, ज़ाहिर कर, स्पष्ट कर । उ० १. मानहुँ मगटि विपुत्त लोहित पुर पठइ दिये भवनी। (गी० ७।२०) २. सभा सिंधु जदुपति जय-जय जनु रमा प्रगटि त्रिभुवन भरि आजी। (कृ०६१) प्रगटिहु-प्रकाशित किया। उ० जनमि जगत जस मगटिहु मातु-पिता कर। (पा० ४६) प्रगटी-उत्पन्न हुई, प्रकट हुईं , जन्म लिया । उ०सीय लिच्छ जहँ प्रगटी सब सुख-सागर। (जा० ४) प्रगर्टे-१. मकट होने से, मकट होने में, २. पैदा हुए। उ॰ १. यह अगर्टे अथवा दिज आपा। (सा० १।१६६।२) प्रगटे-१. प्रकट हुए, २. मकट होने पर। प्रगटेउ-प्रकटे, प्रकट हो गए। उ० मगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। (मा० १।१३२।२) प्रगटेसि-१. प्रकट किया, २. मकट हुआ। उ० १ मगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। (मा॰ शाद्धार) प्रगटे-१. मकट करता है, २. मकट होवे, ुउत्पन्न हो । उ० १. प्रगटै उपासना, दुरावै दुरवासनाहि । (क०७।११६) प्रगट्यौ-मकट किया, दिखाया, स्पष्ट किया। उ॰ कौतुक ही मारीच नीच मिस मगटयौ बिसिष अतापु। (गी० ६।३)

प्रगत्मं-दे० 'प्रगत्म'। उ० १. प्रचंड प्रकृष्टं प्रगत्मं परेशं। (मा० ७।१०८।१) प्रगत्म-(सं०)-१. ढीठ, दुःसाहसी, उदंड, २. बातूनी, बक्की, ३. श्रच्छी बुद्धिवाला, चतुर,

४. दंभी, घमंडी, १. तेजस्वी।

प्रगाद-(सं भगाद)-१ कठोर, कठिन, २. बड़ा गहरा, ३. बहुत, अधिक।

प्रधोर-(सं०)-१ अत्यंत कठिन, २ भयंकर, अत्यत भया-वह। उ०२ आवत किपहि हन्यो तेहि सुष्टि महार मधोर।

(मा० ६।८३)

प्रचंडं-दे० 'भचढ'। उ० म. मचंडं मकृष्टं मगलमं परेश। (मा० ७११०मार्स) प्रचंड-(सं०)-१. भयानक, २ बहुत तीखा, करारा, तेज, ३. प्रवल, ४. श्रसहा, ४. कोधी, ६. करूर, कठोर, सख्त, ७. यडा, भारी, म. तेजस्वी, मताप-वाला। उ० २. रघुवीर वान मचंड खंडिंह भटन्ह के उर भुज खिरा। (मा० ३।२०। छं० १)

प्रचंडा-दे॰ 'प्रचंड'। उ॰ १. तोमर मुद्गर परसु प्रचंडा।

(मा॰ ६।४०।४)

प्रचलितं—(सं०)—चलता, रायज, जारी, जिसका प्रचलन हो।

प्रचार-(सं०)-१. चलन, रवाज, २. मसिद्धि, ३. प्रकाश, ४. विस्तार, फैलाव, ४. उत्तेजन, ललकार, चुनौती, ६. प्रेरणा, ७. मवेश, पैठ। उ० ४. राम सुजस कर चहुँ जुग

होत मचार। (ब० ३६)

प्रचारइ-प्रचार करता है। प्रचार-क. दे० 'प्रचार'। ख. फैंडाया, प्रचार किया, ग. ललकारा। उ०क. ६. भॅवर क्यरीं बचन प्रचारा। (मा० २१३४१२) प्रचारि-ललकार कर। उ० मानी मेघनाद सों प्रचारि मिरे भारी भट। (क० ६१४२) प्रचारी-दे० 'प्रचारि'। प्रचारू-१ दे० 'प्रचार', २. प्रचार करो। उ० १. ७ इहाँ जथा मित मोर प्रचारू। (मा० २१२८८१२) प्रचारे-उत्तेजित किया, ललकारा। उ० जामवंत हनुमंत बोलि तब श्रोसर जानि प्रचारे। (गी० ६१७।) प्रचार्थो-१. ललकारा २. फटकारा।

प्रचुर-(सं०)-१ श्रधिक, बहुत, श्रपार, २ यथेप्ट, ३. चौर, तस्कर । उ० १. जयित पाथोधि पापान-जलजान कर जातुधान-प्रचुर-हरप हाता । (वि० २६) २. प्रचुर-भव भंजन, प्रण्त-जन-रजन । (वि० १२)

प्रच्छन-(सं०)-१ दका हुया, छिपा हुया, २. भरोखा, खिद्की।

प्रजत-(सं० पर्यंत)-तक, ताईं। उ० श्रवन प्रजंत सरा-सनु तान्यो। (सा० ६।७१।१)

प्रजता-दे॰ 'प्रजंत' । उ॰ तुम्हिह श्रादि खग मसक प्रजंता । (मा॰ ७।६१।३)

प्रजड-प्रजा भी। उ० परिजन प्रजड चिह्य जस राजा (मा० २।२१०।४) प्रजा-(सं०)-१ रिश्राया, रैयत, वह जनसमूह जो किसी राजा के श्रधीन रहता हो। २. संतान, श्रोलाद। उ० १. प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम। (मा० १।११०)

प्रजापति—(सं०)—१ सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा, २. पिता, ३ श्राग, ४ सूर्य, ४ मनु, ६. राजा, ७. घर का स्वामी। उ०१. दच्छिहि कीन्ह प्रजापति नायक। (मा०१।६०।३)

प्रजारी-(सं० प्रज्वलन)-१. जलानेवाला, २. जलाई, ३. जलाकर, भस्मकर । उ० १ कानन उजार्यो श्रव नगर प्रजारी है। (क० ४/४)

प्रजार्यौ-जलाया, श्रन्छी तरह जलाया। उ० नगर प्रजा-र्यो सो बिलोक्यो वल कीस को। (क० ६।२२)

प्रजाशन-(स॰)-प्रजा को खानेवाला, श्रत्याचारी।

प्रजासन-दे॰ 'प्रजाशन'। उ॰ द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजा-सन। (मा॰ ७।६८।१)

प्रजेश-(सं॰)-१. प्रजापति, प्रजा का स्वामी, २. बह्मा,।३. दुत्त प्रजापति ।

प्रजेस-दे॰ 'प्रजेश'। उ॰ १. दच्छ प्रजेस भए तेहि काला। (मा॰ ११६०।३)

प्रजेसकुमारी-(सं॰ प्रजेशकुमारी)-दच प्रजापति की पुत्री सती। उ॰ एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी। (मा॰ शह०।१)

प्रतिबिंबु—दे॰ 'प्रतिबिंब'। उ॰ १. निज प्रतिबिंबु बस्कु गहि जाई। (सा॰ २।४७।४)

प्रतिभट-बराबरी का वीर, बराबरी करनेवाला। उ० जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट् जग जाता। (मा० १।१८०।२)

प्रतिभा-(स॰)-बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि की तेज़ी या चमक !

प्रतिमा-(सं०) मूर्ति, पुतली, सूरत । उ० सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं । (मा० १।२८८)

प्रतिमूरति—(सं० प्रतिमूर्ति) प्रतिरूप, श्रक्स, प्रतिर्विव, परछाहीं । उ०निज पानि मनि महुँ देखि प्रतिमूरति सुरूप निधान की। (मा० १।३२७।३)

प्रतिवाद-(सं०)-खंडन, विरोध।

प्रतिष्ठा—(सं०)—१. मान, इज्ज़त, आदर, २. स्थापना, प्रतिष्ठापित करना, ३. देवताओं की मूर्ति की स्थापना करना, प्राण-प्रतिष्ठा, ४. ख्याति, प्रसिद्धि, ४. कीर्ति, यश, ६. शरीर, देह, ७. पृथ्वी, ८. यज्ञ की समाप्ति। प्रतिहत—(सं०)—१. अवरुद्ध, रुका, २ श्रीहत, निराश, हर्षहीन, ३. तिरस्कृत, अपमानित, पतित, ४ समाप्त। उ० ४ सिरकंप, इंद्रिय-सक्ति प्रतिहत वचन काहु न

प्रतीत-(स॰)-१. ज्ञांत, जाना, विदित, २. प्रसिद्ध,

विख्यात, ३. प्रसन्न, ख़ुश, ।

भावहें। (वि० १३६)

प्रतीति—(सं०)-१ भरोसा, विश्वास, २. ज्ञान, जानकारी उ० १. सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। (मा० २।७।३)

प्रतीती-विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा किया जा सके। उ० गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती। (मा० २।६०।२)

प्रतोषीं-(सं प्रतोष)-संतुष्ट किया, संतोष दिया। उ० राम प्रतोषीं मातु सब किह विनीत वर बैन।(मा०१।३१७) प्रत्यत्त-(सं०)-१. जो सामने हो, स्पष्ट, प्रकट, २. चार

प्रमाणों में से एक। प्रत्याहार-(सं०)-योग के आठ अंगों में एक, इंदियनियह।

प्रत्युत-(सं०)-१. बल्कि, वरन्, २ विपरीतता।

प्रत्युत्तर-(सं०)-उत्तर का उत्तर, जवाय का जवाय।

प्रत्यूह-(सं०)-विध्न, बाधा, उपद्मव । उ० होइ घुनाच्छर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह श्रनेक । (मा० ७।११८ ख)

प्रथक-दे० 'पृथक'।

प्रथम—(सं०)—१. पहला, शुरू का, आरंभ का, २. प्रधान, मुख्य, सर्वश्रेष्ठ। उ० १. सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। (मा० ७।१२७।४) प्रथमहिं—पहले ही। उ० प्रथ-महिं कहहु नाथ मतिधीरा। (मा० ७।१२१।२)

प्रथुल-दे॰ 'पृथुल'।

पद-दे॰ 'प्रद्र'। उ०शांतं शारवतमप्रमेयमनघं निर्वाणशांतिप्रदं। (मा० १। शलो० १) प्रद-(सं०)-देनेवाला,
दाता। उ० तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा। (मा० १।
७३।१) प्रदा-(सं०)-देनेवाली, दात्री। 'प्रद' का स्त्रीलिंग। उ० सा मंजुल मंगलप्रदा। (मा० २।१। श्लो० २)
प्रदे-'प्रदा' शब्द का संबोधनकारक का रूप। हे देनेवाली! प्रदौ-देनेवाले दोनों। उ० सीतान्वेपणतप्रौ
पियगता मिकप्रदौ तौ हि नः। (मा० ४।१। श्लो० १)
प्रदिल्ण-(सं०)-पूजन श्लादि के समय, प्रतिमा, मंदिर या
किसी स्थान के चारों श्लोर घूमना, परिक्रमा।

प्रदित्तगा-दे॰ 'प्रदित्तग'।

पदिन्छन-दे॰ 'प्रदिच्य'। उ॰ उभय घरी महँ दीन्ही सात पदिन्छन धाइ। (मा॰ ४।२६)

पदिन्छना-दे॰ 'प्रदेशिए'। उ॰ दे दे पदिन्छना करति मनाम न प्रेम श्रघाइ। (गी॰ ३।१७)

प्रदान-(सं॰)-१ दान, २. देने की क्रिया, ३. विवाह, शादी, ४. श्रंकुश।

प्रदीप-(सं०)-१. दीपक, चिराग, २. उजाला, प्रकाश। प्रदेश-दे० 'प्रदेश'। उ० ३. रतन जटित मिण मेखला कटि प्रदेशम्। (वि० ६१) प्रदेश-(सं०)-१. देश, भूखंड, २. स्थान, जगह, ३. ग्रंग।

प्रदेस-दे॰ 'प्रदेश'। उ॰ १. पुन्य प्रदेस देस अति चारू।

(मा० २।१०४।२)

प्रदोष-(सं०)-१. संध्याकाल, दो घड़ी दिन से दो घड़ी रात तक का समय, २ बहुत बड़ा श्रपराध, ३ दुष्ट, पाजी । उ०१. जातुधान प्रदोप बल पाई । (मा०६।४६।२) प्रधान-(सं०)-१. सुख्य, श्रेष्ठ, २. सुख्या, ३. ईश्वर, १ सेनापित । उ० १. करम प्रधान सत्य कह लोगू । (मा० २।६१।४)

प्रध्वसनं-नष्टकर देनेवाला । उ० ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलि-मल प्रध्वंसनं चान्ययं । (मा० ४।९। श्लो० २)

प्रन-दे० 'प्रग्'।

प्रनत—दे० 'प्रणत' । शरणागत । उ० ३. कहेसि पुकारि प्रनतिहत पाही । (मा० ३।२।४) प्रनतिन–भक्तों, शरणागतों । उ० सरनागत त्रारत प्रनतिन को दे दे स्रभयपद श्रोर निबाहें । (गी० ७।१३) प्रनतपाल–शरण में श्राए की रचा करनेवाला । उ० प्रनतपाल, कृपालु पतित-पावन नाम । (वि० ७७)

प्रनित-(सं॰ मणति)-मणाम, नमस्कार।

प्रनमामि-प्रणाम करता हूँ। उ० प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं। (मा० ७।१४।१०)

प्रनय-दे॰ 'प्रण्य'। उ॰ १. मीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। (मा॰ ३।२१।६)

प्रनवर्जे-प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उ० प्रनवर्जें सबिह कपट सब त्यागें। (मा० १।१४।३) प्रनवों-दे० प्रनवर्जें।

प्रनाम-दे॰ 'प्रगाम'। उ॰ सकृत प्रनाम प्रनत-जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ। (वि॰ १००)

प्रनामा-दे॰ 'प्रणाम'। उ० वार वार कर दंड प्रनामा। (मा० ७।१६।२)

प्रनामु-दे॰ 'प्रणाम' । उ॰ कीन्ह प्रनामु चरन धरि माथा । (मा॰ १।२१४।१)

प्रनामू-दे॰ 'प्रणाम' । उ॰ जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । (मा॰ १।४३।४)

प्रपंच-(सं०)-१ संसार, भवजाल, सृष्टि, २ संसार का जंजाल, ३ विस्तार, फैलाव, ४ संभट, ममेला, 'मगदा, ४. श्राडंबर, ढोग, ६. छल, कपट, ७ माया। उ०२. तुलसिदास परिहरि प्रपंच सव। (वि० म४) ४. मोहि सो श्रानि प्रपद्म रहा है। (क० ७।१०१) ४. स्वारघ सया-नप प्रपद्म परमारथ। (क० ७।म०) प्रपंचहिं-१. प्रपद्म को, प्रपञ्चयुक्त संसार को, २. माया को । उ० २. रचहु प्रपञ्चचिह पञ्च मिलि । (मा० २।२६४)

प्रपची-१. छुली, २. ढोंगी, ३. क्तर्य जालू। उ० १. दूरि कीजे द्वार तें लवार लालची प्रपञ्ची। (वि० २४८)

प्रपंचु-दे॰ 'प्रपञ्च'। उ० १. विधि प्रपञ्च गुन अवगुन साना। (मा॰ १।६।२) ६. प्रेम प्रपञ्च कि सूठ फुर। (मा॰ २। २६१)

प्रपुंज-भारी सुंढ, वडा समूह। उ० विकसित कमलावली, चले प्रपुक्ष चंचरीक। (गी० १।३६)

प्रफुलित—, सं ॰ प्रफुल्ल)—ेखिले हुएं, प्रसन्न । उ॰ निसि मलीन यह प्रफुलित नित दरसाइ । (ब॰ २६)

'प्रफुल्ल-(सं०)-१.फूला हुन्रा, खिला, प्रस्फुटित, २.प्रसन्न । ७० १. प्रफुल्ल कंज लोचनं । (मा० ३।४। छुं० २)

'मफ़ल्लित-प्रसन्न, पुलकित। उ॰ सुनि पुलकं प्रफ़ुल्लित गात। (मा॰ १।१४५)

प्रवंध-(सं०)-१. इंतर्जाम, बंदोबस्त, २. एक प्रकार का काव्य जिसमें कथा रहती है। इस प्रकार के काव्य की रचना। ३. वंधन, वँधाव। उ०२. परम पुनीत प्रबंध बनाई। (मा० १।१४०।२)

प्रनर्षन-(सं० प्रवर्षेण)-एक पर्वत का नाम। उ० कपिहि तिलक करि प्रसुकृत सैल प्रवरपन वास। (मा० ७१६ ख)

प्रवल-(सं०)-१. बलवान, मज़बूत, बली, २. समर्थ, ३. ष्ट, साहसी, ४. प्रचंड, उद्य। उ० १. प्रवल-सुनदंड-परचंड कोदंडघर। (वि० ४०) ४. प्रवल म्यहंकार दुर्घट महीघर। (वि० ४६)

भगलता—१. स्राधिक्य, स्रधिकता, २. प्रभाव। उ० २. निज माया कै प्रवलता करिप कृपानिधि लीन्हि। (मा० १। १२७)

प्रवाल-(सं॰ प्रवाल)-१. मूंगा, २. नया पत्ता ।

भवाह-(स॰ प्रवाह)-धारा, प्रवाह । उ॰ प्रेम प्रवाह विलो-चन वाहे । (मा॰ ११३४०।३)

मबाहू—दे॰ 'प्रवाह'। उ॰ उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। (मा॰ १।३३।४)

प्रविसहिं—(सं० प्रवेश)—प्रवेश करते हैं, भीतर जाते हैं। ड० एक प्रविसहिं एक निर्गमहिं, भीर भूप दरवार। (मा० २। २३) प्रविसि—प्रवेश करके, भीतर घुसकर। ड० प्रविसि नगर कीजे सब काजा। (मा० १।१।१) प्रविसे—प्रवेश कर गये, घुसे। ड० पुनि रघुबीर निर्पंग महुँ प्रविसे सब नाराच। (मा० ६।६८) प्रविसेड—पैठ गया, प्रवेश किया। ड० श्रस कौतुक करि रामसर प्रविसेड श्राह् निर्पंग। (मा० ६।१३ ख)

भवोन-(सं॰ भवीर्ष)-चतुर, होशियार । उ॰ सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुरजन परम भवीन । (मा॰ २।८०)

प्रवानता—(स॰ प्रवीखता)—चतुराई, होशियारी। उ॰ नीचऊ निवाजे प्रीति रीति की प्रवीनता। (वि॰ २६२)

प्रश्नीना-दे॰ 'प्रयोन' । उ॰ सेवर्हि सिद्ध मुनीस प्रयोना । (मा॰ १।४४।३)

प्रवीनु-दे॰ 'प्रवीन'।

प्रवीन्-दे॰ 'प्रवीन' । उ॰कबि न होउँ नर्हि वचन प्रवीन् । (मा॰ १।६।४) प्रवेस-(सं॰ प्रवेश)-घुसना, पैसार । उ॰ करत प्रवेस मिटे दुख दावा । (मा॰ २।२३६।२)

प्रवेसा-दे॰ 'प्रवेस'। उ० ग्रंगद ग्ररु हतुमंत प्रवेसा। (मा० ६।४२।४)

प्रवेसु-दे॰ 'प्रवेश'। उ० २. निजपुर कीन्ह प्रवेसु। (मा० १।११४)

प्रवोध—(सं०)—१. जागना, नींद का हटना, २. यथार्थ ज्ञान, पूर्ववोध, ३. सांत्वना, श्राश्वासन, तसल्ली, संतोष । उ० ३. सोर्रे मन प्रवोध जेहिं होई । (मा० १।३१।१)

प्रवीधक-(सं०)-जतानेवाला, उपदेशक, ज्ञानदाता । उ० उभय प्रवीधक चतुर दुभाषी । (मा० १।२१।४)

प्रवोधन—(सं०)—१. जागरण, जागना, २. उपदेश, सीख, सिखाना, ३. सिखाने, शिचा देने । उ० ३. जगे प्रवोधन जानकिहि । (मा०२।६०) प्रवोधहि—समाधान को, प्रवोध को । उ० पारवती महिमा सुनत रहे प्रवोधहि पाइ । (मा०१।७३) प्रवोधा—श्राश्वासन दिया, सममाया-बुमाया । उ० प्रसु तव मोहि वहु भाँति प्रवोधा । (मा०१।१०६।३) प्रवोधि—समभाकर, सांत्वना देकर । उ० सुनि विनय सासु प्रवोधि तव रघुवंस मनि पितु पहिं गये । (जा०१म६) प्रवोधित रानी । (मा०१।२०) प्रवोधी—१. सममायी, २. समभाकर, शिचा देकर, ३. समभायी हुई, सिखलाई हुई । उ० २. वन उजारि रावनहि प्रवोधी । (मा०७) ६०।३) प्रवोधि—सांत्वना दी, समभाया । उ० सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे । मा०२।३२३।१)

प्रवोध-दे॰ 'प्रवोध'। उ॰ ३.पग परि कीन्ह प्रवोध बहोरी।

(मा० रारध्रध्रध्र)

प्रवोधू-दे॰ 'प्रबोध'। उ॰ २. बैरु श्रंध प्रेमहि न प्रवोधू।
(मा॰ २।२६३।४)
प्रांचन-(मं०)-१ प्रमंद वायः श्रांधी २. तोड-फोडः

प्रमंजन-(सं०)-१. प्रचंड वायु, श्राधी, २. तोड-फोड, उखाड़-पखाड़, नाश। उ०१. मोह महा घन पटल प्रभं-जन। (मा० ६।११४।१)

प्रभंजनजाया-वायु के पुत्र, हनुमान । उ० जीति न जाइ प्रभंजनजाया । (मा० १।१६।१)

प्रमंजनतनय-दे० 'प्रमंजनजाया' । उ० प्रवत वैराग्य दारुग प्रमंजनतनय विषयवन-दहनमिव धूमकेतू। (वि०४८) प्रमंजनसुत-दे० 'प्रमंजनजाया'। उ० चला प्रमंजनसुत वल भाषी। (मा० ६।४६।१)

प्रभव-(सं०)-१. उत्पत्तिकारण, जन्महेतु, जिससे पैदा होते हैं, जैसे माता-पिता ।२ जन्म, उत्पत्ति, ३. प्राक्रम, ज़ोर । उ० १. कपि-केसरी-कस्यप-प्रभव-जगदातिहर्ता । (वि० २६)

प्रमा-(सं०)-१. प्रकाश, चमक, उजेला, २. छ्वि, शोभा, ३. सूर्य का तेज, ४. सूर्य की एक खी। उ० १. प्रमा जाइ कहुँ भानु बिहाई। (मा० २।६७।३)

प्रभाउ-दे॰ 'प्रभाऊ'। ड॰ १. भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा। (मा॰ १।१३।१)

प्रभाक-(सं ॰ प्रभाव)-१. महिमा, माहात्म्य, २. प्रताप, ३. नियम । उ॰ १. को कहि सकइ प्रयाग प्रभाज । (मा॰ २।१०६।१) प्रभाकर-(सं०)-१. सूर्य, २. श्रिप्त, ३. चंद्रमा, ४. समुद्र, ४. श्राक का वृत्त । उ० १. सील सीभा सागर प्रभाकर प्रभाय के। (गी० शहर)

प्रभात-(सं०)-सवेरा, प्रातःकाल । उ० अव प्रभात प्रगट

ज्ञान-भानु के प्रकास। (वि० ७४)

प्रभाता-दे॰ 'प्रभात'। उ० काजु नसाइहि होत प्रभाता। (मा० ६।६०।३)

प्रभाय-दे॰ 'प्रभाव'। उ० १. कौन पाप कोप, लोप प्रगट प्रभाय को । (ह० ३१) ३. सील सोभा सागर प्रभाकर श्रभाय के। (गी० शहर)

प्रभाव-(सं०)-१ श्रसर, महिमा, शक्ति, २ उद्भव, प्रार्हु-र्भाव,३ प्रताप, तेज, इक्वाल । उ०१. गुरु प्रभाव पालिहि सबहि । (मा० २।३०४)

प्रभावा-दे॰ 'प्रभाव'। उ॰ १. राम नाम कर श्रमित प्रभावा। (सा० १।४६।१)

प्रमु-प्रमु को । प्रभु-(सं०)-१ स्वामी, मालिक, २ पालक, रचक, ३. भगवान्, ईश्वर, राम, कृष्ण । उ० ३ तुलसि-, दास प्रसु हरहु भेद मति । (वि० ७) प्रभुणा-प्रभु ने । उ०यत्पूर्वे प्रसुणा कृतं सुकविना श्री शंसुना दुगेसं। (सा० ७।१३१। श्लो० १) प्रभुदासी-विष्णु की दासी। तुलसी। प्रभु-दार्घी-दास-विष्णु की दासी तुलसी के दास अर्थात् तुलसीदास । उ० नाम लै भरै उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ । (वि० ४१) प्रभुन्ह-प्रभुत्र्यों, स्वामियो । उ० नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ। (मा० १।८६।२) प्रभुहि-प्रभु को, राजा को, स्वामी को । उ० प्रभुहि न प्रभुता परिहरे । (दो० ४१७) प्रमो–हे प्रभु। उ० प्रमोऽप्रमेय वैभवं। (मा० ३।४।३)

प्रभुता-(सं०)-१. वडाई, महत्व, २. शासनाधिकार, हुकूमत, ३. वैभव, ४ साहिबी, मालिकपन, ४ सामर्थ्य। उ० १. दे० 'प्रभु'। २ श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता विधर न काहि। (दो० २६२)

प्रभुताई-दे॰ 'प्रभुता' । उ० ४. श्रतुलित वल श्रतुलित प्रभु-

ताई। (मा० ३।२।६)

प्रमथ-(सं०)-शिव के गण। ये भोगी और योगी दो प्रकार के कहें गए हैं। उ० प्रमथनाथ के साथ प्रमथ गन राजिह । (पा० ११०)

प्रमथनाथ-(सं०)-शंकर, महादेव । उ० दे० 'प्रमथ'। प्रमथराज-दे॰ 'प्रमथनाथ'। उ॰ त्रैलोक-सोकहर, प्रमथ-राज । (वि० १३)

प्रमदा-(सं०)-१ स्त्री, सुंदरी स्त्री, २ मालकँगनी, प्रियंगु, काकुन । ७० १. प्रेम मँगन प्रमदा गन तनु न सम्हारिह । (जा० १४२)

प्रमाण-(सं०)-१. वह बात जिसके द्वारा कोई दूसरी वात सिद्ध की जाय, सबूत, २. सत्य, सन्चा, यथार्थ, २. निश्चय, प्रतीति, १ मर्यादा, थाप, साख, ६ प्रामाणिक बात या वस्तु, ७. इयत्ता, हद, मान, न शास्त्र, ६ मूल-धन, १०.प्रसारापत्र, ११ त्रादेशपत्र, १२ तक, पर्यंत, १३ सन्चाई, सत्यता, १४ अटल । विशेष-न्याय के अनुसार प्रमारा (सबूत) प्रत्यत्त, त्र्यनुमान, उपमान सीर शब्द-न्त्रमाण ये चार माने गए हैं।

प्रमाद-(सं०)-१ मतवालापन, नणा, २ ग्रसावधानी, ३. अहंकार, गर्व।

प्रमाद्-दे॰ 'प्रमाद'। उ॰ २. तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू। (मा० २।७७।२)

प्रमान-दे॰ 'प्रमाण' । उ०२.नाइ राम पद कमल सिरु वोले गिरा प्रमान । (मा० १।२४२) १२. जोंजन सत प्रमान लै धावौँ। (मा० १।२४३।४) १४. यह प्रमान पन मोरे। (वि० ११२)

प्रमाना-दे० 'प्रसाख'।

प्रमानिक-(स॰ प्रामाणिक)-जिसका प्रमाण हो, मानने योग्य, ठीक, सत्य । उ० बूढ़ो बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो। (गी० १।१४)

प्रमुख-(सं०)-१. प्रधान, श्रेष्ठ, २. सुखिया, च्याुत्रा, ३. मथम, पहला। उ० १. छमा करुना ममुख तत्र परि-चारिका। (वि० ४७)

प्रमुदित-(स०)-प्रसन्न, श्राह्मादित, श्रानंदित। उ० हरपे निरखि बरात प्रेम प्रमुदित हिए। (जा० १३६)

प्रमोद-(सं०)-हर्ष, ञ्रानंद, सुख। उ० उसगेउ प्रेम प्रमोद **प्रवाहू। (मा० १।३६।४)** 

प्रमोदु-दे॰ 'प्रमोद'। उ० प्रेमु प्रमोदु कहै को पारा। (सा० १।३४६।१)

प्रयच्छ-(सं०)-दीजिए, प्रदान कीजिए । उ० भक्ति प्रयच्छ रघु पुंगव निर्भरामे कामादि दोप रहितं कुरु मानसं च। (मार्वे शाश ख्लो० २)

प्रयाति-(सं०)-जाते है, प्राप्त होते हैं। उ० प्रयांति ते गति स्वकं। (सा० ३।४।छं० ८)

प्रयाग-(सं०)-गंगा और यसुना के सगम पर वसा प्रसिद्ध नगर श्रीर तीर्थस्थान। इलाहाबाद। कहा जाता है कि यहाँ गगा जसुना के संगम पर सरस्वती की प्रच्छन धारा मिलती है इसी कारण संगम त्रिवेणी नाम से प्रसिद्ध है। मकर की संक्रांति पर यहाँ बहुत वडा मेला लगता है। इसे 'तीर्थराज' या 'तीर्थपति' भी कहते हैं।

प्रयागा-दे॰ 'प्रयाग'। उ॰ जाना मरमु नहात प्रयागा। (सा० २।२०८।३)

प्रयागु-दे॰ 'प्रयाग'। उ॰ जनु सिंघलवासिन्ह विधिबस सुलभ मयागु। (मा० २।२२३)

प्रयाण-(सं०)-जाना, मस्थान, गमन ।

प्रयान-दे॰ 'मयाण'। उ॰ रघुवीर रुचिर प्रयान मस्थिति जानि परम सुहावनी । (मा० १।३१।छं०२)

प्रयास-(सं०)-१ परिश्रम, श्रायास, श्रम, २. कोशिए, यत, ३. इच्छा, ख्वाहिश। उ० १ करहू सेतु प्रयास कछ नाही। (मा० ६।१।३)

प्रयासा-दे॰ 'प्रयास' । उ॰ भगति करत विनु जतन प्रयासा । (सा० ७।११६।४)

प्रयोजन-(सं०)-१. श्रमिपाय, उद्देश्य, आशय, २. कार्य, काम, २. उपयोग, न्यवहार । उ० १. हरि तज किमपि मयोजन नाहीं। (मा० १।१६२।१)

प्रलंब-(सं॰)-लंबा, विशाल । उ०भुज मलंब परिधन मुनि-

चीरा। (मा० १।१०६।३)

प्रलय-(सं०)-संसार का श्रंत, जगत के नाना रूपो का

मसीद-प्रसीद प्रभो मन्मथारी। (मा० ७।१०८। छं० ६) प्रसीदति—(सं०)—प्रसन्न होते हैं। उ० तेपां शभुः प्रसी-दति। (मा० ७।१०८। रतो० ६)

प्रसूति-(सं॰)-१. प्रसव, जनन,२. उद्भव, जन्म, ३. उत्पन्न करनेवाली, माता। उ॰ ३ तुलसी सूधी सकल बिधि रघुबर-प्रेम-प्रसृति।(दो॰ १४२)

प्रस्ती-दे॰ 'प्रस्ति'। उ॰ १. मंजुल मंगल मोद प्रस्ती। (मा॰ १।१।२)

प्रसूत-(सं०)-१. फूल, पुष्प, सुमन, २. उत्पन्न, ३. फल, परिग्णाम । उ० १ भूषन प्रसून बहु बिविध रंग । (वि० १४)

प्रस्तार-(सं०)-१. फैलाव, विस्तार, २. श्राधिक्य, वृद्धि, ३. पत्तों की सेज ।

प्रस्थान-(सं०)-गमन, यात्रा, जाना।

प्रस्थिति—(सं०)-म्राटलता, स्थिरता, दृढ़ता। उ० रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुद्दावनी। (सा० १। ३१।२)

प्रस्त-दे० 'प्रश्न'। उ० १ कुसल प्रस्त करि आसन दीन्हे। (मा० २।१०७।१)

प्रहरषे-(सं० प्रहर्ष)-ऋत्यंत प्रसन्न हुए। उ० पेखि प्रहरषे सुनि ससुदाई। (सा० ७।१२।२)

प्रहलाद-दे॰ 'प्रह्लाद'। उ॰ वृत्र विल वाण प्रहलाद मय। (वि॰ ४७)

प्रहलादू-दे॰ 'प्रह्लाद'। उ॰ भगत सिरोमनि भे प्रहलादू। (मा॰ १।२६।२)

प्रहस्त-(सं०)-रावण का एक पुत्र जिसके हाथ बहुत बढ़े थे। उ० सबके बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। (मा० ६।म)

प्रहार-(सं०)-१. चोट, वार, श्राघात, मारना, २. मार-काट। उ० १ सनसुख ते करहिं प्रहार । (मा० ३।२०।३)

प्रहारा-दे॰ 'प्रहार'। उ॰ १. अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा। (मा० १।४१।३)

प्रदारी-मारनेवाला, प्रहार करनेवाला।

प्रह्लाद-(सं०)-हिरण्यकरयप का पुत्र एक बड़ा भक्त। इसके पिता ने इसे भक्ति से विमुख करने के लिए बहुत प्रयास किया पर इसे न सोड़ सका। इतंत में हिरण्यकरयप एक दिन तलवार लेकर इसे मारने आया और अपने भगवान को दिखलाने को कहा। प्रह्लाद ने कहा कि वह सर्वत्र है। इस पर हिरण्यकरयप ने पूछा कि क्या इस सम में भी है शह्लाद ने 'हाँ' कहा। यह सुनने ही हिरण्य-करयप ने उस खंभे पर प्रहार किया और नरसिह रूप में भगवान खंभे में से ही प्रकट हुए। नर्रासह ने हिरण्य-काशियु को वहीं मार डाला। प्रह्लादपित-नरसिह मगवान । उ० प्रह्लादपित जनु बिबिध तनु। (मा० ६। प्रश्न हु० २)

प्राकार-(पं०) प्राचीर, दीवाल, चहारदीवारी ।

प्राकृतं-प्रकृत से वद्ध, सनुष्य रूपधारी। उ० प्राकृतं प्रकट परमातमा परम हित। (वि० ४३) प्राकृत-(सं०)-साधा-रण, प्रकृति के, सांसारिक। उ० कहहु करहु जस प्राकृत राजा । (मा० २।१२७।३) प्राकृतहु-साधारण सनुष्य को भी। उ० सुलभ सिद्धि सय प्राकृतहु । (मा० २।२११) प्राक्-(सं०) पहले का, ग्रगला, ग्रुरू का ।

प्राग-दे॰ 'प्राक'। उ॰ प्राग कर्वन, गुरु-लघु, जगत तुलसी अवर न आन। (स॰ २८४)

प्राची-(सं॰)-पूर्व दिशा, पूरव। उ॰ चंदुउँ कौसल्या दिसि प्राची। (मा॰ १।१६।२)

प्राचीन-(स॰)-पुराना, पहले का ।

प्राज्ञ-(सं)-परिहत, विद्वान्, प्रज्ञावान ।

प्राग-(सं०)-१ पवन, वायु, हवा, २ जीव, जीवन तत्व, जान, ३ शक्ति, पराक्रम, ४.साँस, दम, ४. अत्यंत प्यारा, ६. दस प्राण, ४ प्राण तथा ४ उपप्राण, ४ प्राण-प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान । ४ उपप्राण-भीन, कृमें, कृकल, देवदत्त, धनंजय ।

प्राणदाता-जीवनदाता, प्राणरत्तक ।

प्राणानाथ-१. स्वामी, नाथ, पति, २. प्रभु, ईश्वर, भगवान्। प्राणापति-दे॰ 'प्राणानाथ'।

प्राण्वल्लभा-(सं)-प्राण्यारी, भेयसी, प्राणेश्वरी।

प्रात-(सं० प्रातः)-तडके, सवेरे । उ० प्रात वरात चिलिहि सुनि भूपितभामिनि । (जा० १८२) प्रातिक्रया-प्रातःकाल के कार्य, प्रातःकाल के स्नान संध्या-चंदन भ्रादि । उ० प्रातिक्रया किर तात पिह भ्राए चारिउ भाइ । (मा० ११३४८) प्रातिह-सवेरे ही । उ० भ्रष्टि साथ प्रातिह चले प्रसु दिन लित लगन लिखाइ के । (पा० ६२)

प्राता-दे॰ प्रात'। उ॰ अवसि दूतु मैं पठइव प्राता। (मा॰ २।३ १।४)

प्रातु-प्रात, सबेरा, तदका। उ॰ होत प्रातु सुनिवेप धरि जो न रासु बन जाहि। (मा॰ २।३३)

प्रान-दे॰ 'प्राय'। उ० ४. पंचाच्छरी प्रान, सुद साधव, गन्य सुपंचनदा सी। (वि॰ २२) ६ बुद्धि सन हंद्रिय प्रान चित्तातसा। (वि॰ १४) प्रानप्रिय-१. प्रायों के प्रिय, अत्यंत प्यारे। उ० १. रासु प्रानिष्ठय जीवन जी के। (सा॰ २।७४।३) प्रानहु-प्राय भी। उ० प्रानहु ते प्रिय बागत सब कहुँ राम कृपाल। (सा॰ १।२०४) प्रानी-प्राया भी, जान भी। उ० प्रानी चलिह परिसिति पाई। (कृ० २४)

प्राननाथ-दे॰ 'माखनाथ'। उ० १. प्राननाथ प्रिय देवर साथा। (सा॰ २।६६।१)

प्रानपति-दे॰ 'प्राणनाथ'। उ० २ उर धरि उमा प्रान-पति चरना। (सा० १।७४।१)

प्रानिपयाउ-प्राणिपया भी, प्यारी भी। उ० राम जोगवत सीय-मनुष्रिय मनहि प्रानिपयां । (गी० ७१२४)

प्रानिप्रया-प्रिय स्त्री, प्यारी, प्राराष्यारी । उ० प्रान-प्रिया केहि हेतु रिसानी। (सा० २।२१।४)

प्रानवल्लभ-(सं॰ प्राणवल्लभ)-१. सत्यंत प्रिय, प्राणों से भी प्यारा, २. पति, स्वामी । उ० २ यंधु समेत प्रान बल्लभपद परिस सकल परिताप नरें हैं । (गी० १।४९) प्रानवल्लभा-प्राणप्यारी, प्राणेग्वरी । उ० पल्लव-सालन हेरी, प्रानवल्लभा न टेरी । (गी०३।१०) प्राना-दे॰ 'प्रान'। उ० २. की तनु प्रान कि केवल प्राना। (मा॰ २।१८।२)

प्रानी-(सं॰ प्राणी)-स्यक्ति, प्राणवाला । उ॰ जीवत सव समान तेह प्रानी । (मा॰ १।११३।३)

प्राप-(सं॰ प्रापर्ण)-पाते हैं। उ० संतर् संसर्ग भय वर्ग पर परमपद प्राप। (वि० ४७)

प्रापित—(सं० प्राप्ति)—लाभ, श्रामदनी, मिलना, प्राप्ति । उ० रितन के लालचिन प्रापित । मिलना की । (क० ७१२०) प्रपिति —प्राप्ति भी, मिलना भी । उ० पुन्य, प्रीति, पित, प्रापित , परमाथ-पथ पाँच । (दो० ३४३)

प्राप्त-(सं॰)-१ लब्ध, हस्तगत, मिला, २. उत्पन्न , उपजा, पैदा हुम्रा, ३. विद्यमान, मौजूद ।

प्राप्ति-(सं०)-१. उपलब्धि, मिलना, २. उपार्जन, पैदा करना, २. प्रवेश, पहुँच, पैठ, ४. उदय, निकलना, पैदा होना, ४. श्राठ सिद्धियों में से एक, ६. श्रामदनी, श्राय । प्राप्त्ये-पास होने के लिए। उ० श्री मदामपदाब्ज भक्ति-मनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम् (मा० ७।१३१।श्लो० १) प्राप्नोतु-पाप्त कर।

प्राप्य-(स॰)-१. पाने योग्य, मिलने योग्य, २. गम्य, जहाँ तक पहुँच हो ।

प्राविट-(सं॰ माबृट)-१. वर्षा ऋतु, वरसात, २. वरसना । उ॰ १. माबिट सरद पयोद घनेरे । (मा॰ ६।४६।४)

प्रारंभ-(सं०)-आरंभ, शुरू, अनुष्ठान ।

प्रार्व्ध-(सं०)-पूर्व कर्म, भाग्य।

प्रार्थित-(सं०)-बांछित, निवेदित, माँगा।

प्रविट-दे॰ 'माबिट'।

प्रावृट-दे॰ 'प्राविट'।

प्रावृष-दे**़** 'प्राविट' ।

प्रासाद—(सं०)-१. सकान, भवन, २. मंदिर, देवस्थान, ३. राजमहत्त ।

प्रियं-प्रिय को। उ० वंदे बहा कुलं कलंक शसनं श्री राम सूपियस्। (मा० ३। १। १ लो० १) प्रिय—(स०)—१. प्यारा, जिससे प्रेम हो, २. मनोहर, सुंदर, ३. प्रियतम, पति, स्वामी, ४. दामाद, जामाता, ४. हित, कल्याण, भलाई। उ० १. राम लखन सम प्रिय तुलसी के। (मा० १। २०। २०) ३. प्रिय मनिह प्रान प्रियाउ। (गी० ७। २४) प्रियहि— प्रिय कों। उ० सचिवहि खनुजहि प्रियहि सुनाई। (मा० २। ८०) प्रियौ—प्यारे (दोनों)। उ० शोभाद्यौ वरधन्वनो श्रुतिनुतौ गोविष्रवृन्द्प्रियौ। (मा० ४। १। ११। १ लो० १)

प्रियतमा-(स॰)-ग्रस्थंत प्यारी, भार्या । उ॰ प्रियतमा-पति ुदेवता जिहि उमा रमा सिहाहि । (गी॰ ७।२६)

भियवत-(सं शियवत)-ध्रुव का छोटा भाई। उ० लघु सुत नाम शियवत ताही। (मा० १।१४२।२।)

प्रिया—(सं०)—प्यारी, पत्नी, स्त्री। उ० गिरजा सर्वदा संकर प्रिया। (मा० ११६८। छं० १) प्रियाउ—प्यारी भी, प्रिया भी। उ० प्रिय मनिह प्रानिप्रयाउ। (गी० ७१२४) प्रियाहि—प्यारी को। उ० प्रेम सों पीछे तिरीछे प्रियाहि चित चितु दे, चले ले चित चोरे। (क० २।२६)

भीत-(सं०) भीतियुक्त, •समेम।

प्रीतम-(सं॰ प्रियतम)-प्यारा, पति, प्राणवल्लभ। उ॰ प्रीतम् पुनीत कृत नीचन निदरि सो। (वि॰ २६४)

प्रीतम्-दे० 'प्रीतम'। उ० हृदय न विदरेठ पद्म जिमि बिछु-रत प्रीतम् नीरु। (मा० २।१४६)

प्रीता-प्यारा, दोस्त, प्रीति-पात्र । उ० हित अनहित मानहु रिप्र प्रीता । (मा० ४।४०।४)

प्रीति-(सं०)-प्रेम, स्नेह, प्यार । उ० प्रीति की प्रतीति मन सुदित रहत हों । (वि० ७६)

प्रीती-दे॰ 'ग्रीति'। उ॰ सीता देइ करहु युनि प्रीती। (मा॰ ६।६।४)

प्रीते-१. शितिवान हुए, २. प्रेमपूर्वक, सप्रेम । उ० २. गुर पद कमल पलोटत शीते । (मा० १।२२६।३)

प्रीय-भिय, प्यारा ।

प्रेच्य-प्रेचणीय, देखने योग्य ।

प्रेत-(सं०)-१. मरा हुत्रा, मृतक, २. भूत, पिशाच, विशेष योनि, ३. नरक में रहनेवाला, ४. पुराणों के अनुसार वह कल्पित शरीर जो मनुष्य को मरने के बाद प्राप्त होता है। उ० १. ईति अति भीति-ग्रह-प्रत-चौरानल व्याधि वाधा समन घोर मारी। (वि० २८)

प्रेतपावक—(सं०) दलदलों और मैदानों में रांत को दिखाई देता हुआ लुक जिसे आग समभक्तर लोग घोखा खाते हैं। उ० उभय प्रकार प्रेतपावक क्यों धन दुखपद स्नुति गायो। (वि० १६६)

प्रेम-(सं०)- श्रनुराग, स्नेह, शिति । उ० मेम ममोद परस्पर श्रगटत गोपहि । (जा० १४)

प्रेमा—दे॰ 'प्रेम'। उ० करत कठिन रिपिधरम समेमा। (मा० २।३२४।२)

प्रेमुं-दे॰ 'श्रेस'। उ॰ नेसु मेसु संकर कर देखा। (मा॰ १। ७६।२)

प्रेरइ-(सं० मेरणा)-१. प्रेरणा देती है, २. भेजती है। उ० २.रिद्धि सिद्धि प्रेरइ वहु भाई । (मा०७।११८।४) प्रेरत-१. प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, २. चलाते हैं, हिलाते हैं। उ० २, रूप निहारत पलक न प्रेरत। (गी० २।१४) प्रेरा-उसकाया, उभाडा, प्रेरणा दी। उ० जाइ सुपनर्खा रावन प्रेरा। (मा० ३।२१।३) प्रेरि-प्रेरणा देकर, प्रेरित कर, उसका कर । उ० प्रेरि सतिहि जेहि सूँठ कहावा । (मा॰ १।४६।३) प्रेरी-प्रेरित किया, प्रेरणो की, प्रेरा, उसकाया, श्राज्ञा दी। उ० श्रीपति निज माया तव प्रेरी। (मा॰ १।१२६।४) प्रेरे-प्रेरणा देने से, उसकाने या उमा-इने से। उ० लरत मनहूँ मास्त के प्रेरे। (मा० ६।४६। श्रेरेड-प्रेरणा दी, प्रेरा, उसकाया। ड० मसन पनन प्रेरेड अपराधी। (वि० १३६) प्रेर्यो-दे० 'प्रेरेड'। उ० प्रेर्यो जो परम मचंड मारुत कष्ट नाना तें सह्यो । (वि॰ १३६) प्रेरक-(सं०)-किसी कार्य में प्रवृत्त या प्रेरणा करनेवाला, जो प्रेरणा देकर कोई कार्यादि करवाए, श्राज्ञा देनेवाला। उ॰ तुलसिदास वस होइ तवहिं जव प्रेरक मभु वरने।

(वि० मध्) प्रेरण-दे० 'प्रेरणा'।

प्रेरणा-(सं०)-१. कार्थ में प्रवृत्त करना, उत्तेजना देना, उभाडना, २. दवाव, ज़ोर । प्रेरित-(सं०)-१. भेजा हुआ, पठाया, २. जिसे किसी दूसरे से प्रेरणा मिली हो, उसकाया गया, ३. जिसे किसी ने आज्ञा दी हो, आज्ञा से। उ० १. किठन काल प्रेरित चिल आई। (मा० १।१३।३) ३. तव प्रेरित मार्या उपजाए। (मा० १।१६।२)

प्रोक्तं-(स॰)-कहा हुआ, कहा गया, कहा। उ० रुद्राण्ट-कमिदं प्रोक्तं विभेग हरतोपये। (मा० ७।९०८।

्रलो० ६)

प्रौढ-(सं॰ प्रौढ)-१० बड़ा, अवस्था में अधि क, २. पुष्ट, मज़बूत, ३ तगड़ा, मोटा, ४. साहसी, हिम्मती, १० जवानी और बुड़ापे के बीच की अवस्था, ६. गूड़, रहस्य- मय, गंभीर, ७. इड़, श्रटल । उ० १. मौड़ भएँ मोहि पिता पड़ावा। (मा० ७।११०।३) ७. मौट श्रमिमान चित्तपृत्ति छीजै। (वि० ४७)

- प्रौढि-अभिमानयुक्त कथन, ढिटाई। उ० मौढ़ि सुजन जनि

जानिह जन की। (मा० १।२३।२)

प्लवग-(सं०)-१. बंदर, मर्कट, वानर, २. दाहुर, ३.हरिन, ४. सूर्य का सारथी।

प्लव-(सं०)-१. नाच, नौका, डोंगी, २. मेंहक, ३. वंदर, ४ चांडाल, ४ चगुला, ६ सारस । ७० १. यत्पाद-प्लवमेकसेव हि भवाम्भोधेरिततीर्पावतां। (मा० १। रलो०६)

坏

फंक-(?)-कवर, आस ।
फग-(?)-१. कीट, कीड़ा, पतंग, २. फंदा, बंधन, ३.
लफंगा, मूठा, गप्पी, ४. अनुराग, प्रेम । उ० २ बड़े बरजोर परे फॅग पाए । (क० ६।३७) ३ हो भले नग-फॅग
परे गड़ीवै । (कृ० ११)

फंद-(सं० बंध)-१ पाश, बंधन, फंदा, जाल, २ छल, धोखा, ३. फप्ट, दुःख, धु, रहस्य, सर्म, गुप्त मेद । उ०

ा सन्हें मनोभर्वे फंद सँवारे। (मा० १।२८६।१) फॅदावत-(सं० वंध)-फँसाते हैं, फंदे में डालते हैं। उ० फंद जनु चंदनि चनज फॅदावत। (जा० १२२)

पुरा अंतु विदास प्रमुख करायता । (आ ० १२२) पुरा पिन (सं० पाश) – फंदा, पाश । उ० पाँचसर सुफँसौरि ।

(स० ७।१८)

फगुत्रा-(सं॰ फालगुन)-१ होली, होली का त्यौहार, २ एक दूसरे पर रंग त्रादि डालना । उ॰ २. लोचन प्रांजिहिं फगुत्रा मनाइ । (गी॰ ७।२२)

फजीहति-(श्रर० फ्रेज़ीहत)-दुर्दशा, दुर्गति । उ० श्रंत फजीहति होहिंगे गनिका के से पूत। (दो० ६४)

फटत-(सं० स्फटन)-फटता है, चिरता है, खंड-खंड होता है। उ० तिमिर-तोम फटत। (वि० १२६) फटे-१ फटने पर, १२. फटा, चिर गया, खंड-खंड हो गया। फटें-फट जाते हैं, तितर-वितर हो जाते हैं। उ० लिए नास फटें मकरी के से जाले। (ह० १७) फट्यो-फटे, फटे हुए। उ० कत विमोह लट्यों फट्यों गगन मगन सियत। (वि० १३२)

फटिक-(सं० स्फटिक)-संगमरमर, सफ़ेद पत्थर । उ० फटिक सिला बैठे हो भाई । (मा० शरहा४)

फण-(सं०)-साँप का फन, भोग।

फिणक-(सं०)-१ साँप, सर्प, २. साँप का ।

फार्गिद्र—(सं०)—सापों का राजा, १. शेपनाग, अनंत, २. बासुकी नाग। उ० १. ब्रह्मा शंभु फर्गिद्र, सेन्यमिशं वेदांत वेद्यं विभुम्। (मा० ४।१।१को० १) फर्गी—(सं० फिर्णिन्)—सर्प, साँप।

फन-(सं० फर्ण)-साँप का फर्ण, भोग। उ० जैसी श्रहि जासु गई मनि फन की।(गी० २।७१)

फिनि-(सं० फणी)-साँप, सर्प। उ० राम-नाम महा मिन फिन जगजाल रे। (वि० ६७) फिनिहि-साँप को, सर्प को। उ० तुलसी मिन निज दुति फिनिहि ज्याधिह देउ दिखाइ। (दो० ३१४)

फिनिक-दे॰ फिणिक'। उ॰ १. तुलसी मनहुँ फिनिक मिन ढूँदत निरिष्त हरिष हिय घायो। (गी॰ २।६८) फिनिकन्ह-सर्पों ने, साँपो ने। उ॰फिनिकन्ह जनु सिरमिन उर गोई। (मा॰ १।३१८।२) फिनिकि-(सं॰ फिणिक)-सर्पिणी, नागिन।

फनिकु–दे० 'फिंग्सिक'। उ० १. मनि विनु फर्निकु जिए ु दुख दीना। (मा० २।३३।१)

फर्नी-(सं॰ फिर्मिन्)-साँप, सर्प । उ॰ लरत, धरहरि करत रुचिर जनु जुग फनी । (गी॰ शर्र)

फनीश-(सं॰ फणीश)-सर्पी के राजा, १ शेपनाग, छनंत २ वासुकि नाग।

फनीस–दे० 'फणीश'। उ० १. बरनि न सकद्द फनीस सारदा । (मा० ७।२२।३)

फिबि—(सं० प्रभवन)-१. छिवि, शोभा, २. अनुकृत । उ० १, अधन, अगुन, आतिसन को पातियो फिब आयो रघुनायक नदीन को । (वि० २७४) १. किह न जाइ जो निधि फिब आई । (कु० २४)

फबी-१. शोभा, २. सुंदर, ३ फवना, सजना, ४ मज़बूत । फव-शोभा देते हैं, सुंदर लगे या लगते हैं । उ० तुलसी

तीनि तव फवें। (दो॰ २म४)

फर-दे॰ 'फल'। उ॰ १. विनु फर बान राम तेहि मारा।
(मा॰ ११२१०१२) ४ जग-जय-मद निदरे सिहर, पायेसि
फर तेउ। (पा॰ २६) ४. असनु अमिस्र सम कट मृल
फर। (मा॰ २११४०१३) फरनि-१. फलनेवाला, २. 'फल'
का बहुवचन, फलसमूह, ३. फलने, फलना। उ॰ ३.
उक्ठे विटए लागे फूलन फरन। (वि॰ २४७) फरनि-१.

१) फारै-१. फाड डाले, २ फाड़ेगा, २. फाडता है। उ० १ चारिह को छहु को नव को दस ग्राठ को पाठ कुकाठ ज्यों फारै। (क० ७।१०४)

फिर-(सं०प्रेरणा)-१ पुनः, पुनि, पीछे, इसके बाद, २. एक बार और, फिर, दोबारा, लौटकर, घूमकर, उलटकर। ४. लौट, घूम। फिरइ-लौट आवे, लौटे। उ० फिरइ त होइ प्रान अवलंबा। (सा० २। ८२।३) फिरउँ - फिरूँ, लौट ष्ठाऊँ। फिरत्−१. फिरता है, डोलता है, चलता है, विच रता है, २. लौटने में, फिरने में । उ०१. फिरत सनेह मगन सुख अपने । (मा० १।२४।४) २. फिरत लाज कल्लु करि नहि जाई। (सा० १।८६।३) फिरती-लौटती, श्राती। उ० फिरती बार सोहि जो देवा। (मा० २।१०२।४) फिरहीं-१ फिरते हैं, घूमते है, २ लीटते है। उ०तुम्ह से खल स्रग खोजत फिरहीं। (मा० ३।१६।१) फिरहु-१. फिरो, घूमो, २.लौट जावो, लौटो । उ०,२. फिरहुत सब कर मिटै खभारू। (मा० २।६७।२) फिरा-१. फलट गया, २. धूसा, ३. लौट गया । उ० १. फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। (मा० २।२०।२) फिरि (१)-लौटकर, फिरकर। उ० पुनि फिरि भिरे प्रवत हनुमाना। (मा० ६।६५।३) फिरिश्र-फिरे, लौटै। उ० जौ पहि सारग फिरिस्र बहोरी। (सा० २।११५।१) फिरिय-लौट जाइए। फिरिइहिं-फिरेंगे, घूमेंगे, भटकेंगे। उ० फिरिहहि स्ग जिमि जीव दुखारी । (मा० १।४३।४) फिरिहि-फिरेगी, उलटेगी, बदलेगी। उ० फिरिहि दुसा विधि वहुरि कि मोरी। (मा० श६८।४) फिरिहें-लौटेंगे। उ० फिरिहें किधों फिरन किहहें। (गी० २।७०) फिरे-, १. लौटे, घूमे, २. फिर जाने, पर । उ०२ समय फिरे रिपु होहि पिरीते। (मा०२।१७।३) फिरे-१ लौटे, २. लौटने पर । उ० १. फिरे सराहत सुंदरताई । (सा० २ १०८।४) फिरेउँ-फिरा, फिरता रहा, घूमता रहा । उ०सकल सुवन में फिरेड बिहाला। (मा० श्रोदाद) फिरेड-फिरे, लौटे। उ० फिरें बनिक जिमि सूर गर्वाई। (मा० २।६६।४) फिरेहु-लौटना, लौट त्राना । उ० रथ चढ़ाइ देखाइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि। (मा० राम्१) फिरे-१. फिरे, २ फिरना । उ० २.जनकु प्रेम बस फिरै न चहहीं । (मा० १।३४०।२) फिरौ-१ फिरा, लौटा, २ विमुख । उ० २. जो तोसों हो तौ फिरी मेरो हेत हिया रे। (वि॰ ३३) फिरि (२)-(सं प्रेरणा)-पुनः, फिर। उ० अदुकि पर्रोह

फिरि हेरिह पीछें। (मा० २।१४२।३) फीक-दे० 'फीका'। उ० २ तुलसी पहिरिय सो बसन जो

न पखारत फीक। (दो० ४६६)

फीका-(सं० अपक्व ?)-१. नीरस, स्वादहीन, २ जिसका रंग चटक न हो, धूमिल, ३. जो अच्छा न लगे। उ० १ सरस होउ अथवा अति फीका। (मा० १।८।६) फीर्का-'फीका' का स्त्रीलिंग। उ०३ तिनहिं कथा सुनि लागहि फीकी। (मा० १।६।३) फीके-दे० 'फीका'। उ० ३ जोरे नये नाते नेह फोकट फीके। (वि० १७६)

फीको-दे॰ 'फीका'। फीरोजा-(फ़ा॰ फीरोज़ा)-हरापन लिए नीले रंग का बेशकीमत पत्थर। फुंकरत-(सं० फून्कार)-१. फूत्कारता है, २. फून्कारते हुए, फुफकारते हुए। उ० २. तव चले वान कराल फुंकरत जनु बहु व्याल। (सा० ३।२०।१)

फुंकार-(सं॰ फून्कार)-फुफकार, 'फू' 'फू' का शब्द । फुर-(सं॰ स्फुरण)-सत्य, यथार्थ, ठीक, साँच । उ॰वामदेव फुर, नाम कासमद मोचन । (पा॰१८) फुरे-सच्चे। उ॰ जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिष्ठ साने फुरे। (मा॰ ६।६६। छुं०१)

फ़रि-सचसुच, सच। उ० कव ऐहें मेरे लाल कुसल घर कहहु काग फ़ुरि बाता। (गी० ६।१६)

फ़री−दे० 'फ़रि'।

फुरै–सच्चे, सत्य । ड० जासों सव नातो फुरै तासों न करी पहचानि । (वि० १६०)

फुलवाई—(सं० फुल्ल)—उपवन, फुलवाडी । उ० गए रहे देखन फुलवाई । (मा० १/११/२)

फुलाई—(सं० फुल्ल)—फुलाकर । उ० वचन कहिं सव गाल फुलाई । (मा० ६।६।३) फुलाउन—१. फुलाऊँगा, २. फुलाकर, ३. फुलाना । उ० ३ हँसव ठठाइ फुलाउव गाला । (मा० २।३४।३) फुलाए—फुलाया, फुला लिया । उ० हरपित खगपित पंख फुलाए । (मा० ७६३।१)— फुलावी—प्रफुल्लित करूँ । उ०नुलसी भनित भली भामिनि उर सो पहिराइ फुलावों । (गी० १।१४)

फुल्ल-(सं०)-१ प्रसन्न, २ फूला हुआ। कूॅक-(अनु०फू फू)-१. फूॅकना, २ फूॅककर, उ०२.मसक फूंक सिकु सेरु उडाई। (सा० र।२३२।२) फूँकि-फूँककर, फूँक से। उ० चहत उडावन फूँकि पहारू। (मा० १।२७३।१) फूट-(सं रफुटन)-१. मेल का न होना, २. फूट गया, खंडित हो गया। उ० २ फूबर टूटेड फूट कपारु। (मा० २।१६३।३) फूटहिं-फूटते है, फूट रहे हैं। उ० रावन श्रागें परिंह ते जनु फूटिहं दिधकुंड। (मा० ६।४४) फूटहु-१ भूट जावे, भूटे, २. भूटो । उ०,१. हिय फाटहु फुटहु नयन जरे सो तन केहि काम। (दो० ४१) फूटि-फुटकर, खंडित होकर, टूटकर। उ० महा वृष्टि चील फ़्टि किञ्चारीं। (मा० ४।१४।४) फूटिहि-फूटेगी, नप्ट हो जायगी। उ० अवस राम के उठत सरासन ट्रटिहि। गव-निहि राज समाज नाक श्रसि फूटिहि । (जा॰ ६८) फूटी~ १. फूट गई, २ फूटने का, आँख फूटने का। उ० २. लोकरीति फूटी सहैं ब्याँजी सहै न कोइ। (दो० ४२३) फूटे-१ फूट गए, टूट गए, २. अपने पत्त से फूटकर शत्र्-पत्त से मिल गए, ३. वेधकर, छेदकर, पारकर, ४. अपना चिह्न वना सके। उ० ४ जिन्ह के दसन कराल न फूटे। (मा० ६।२१।३) फूटेहु-पूटे हुए या पूटी हुई भी। उ० फूटेहु विलोचन पीर होत हितकरिये। (वि० २०१)

फूरति-(सं॰ स्फुरण)-स्फुरित होती है, विकसित होती है। उ॰ नील नलिन स्थाम, सोभा ग्रगनित काम, पावन हृदय जेहि उर फूरति। (कृ॰ २८)

फूल-(सं॰ फ़ुल्ल)-१. पुष्प, क़ुसुम, २ ख़ुशी, मफ़ुल्ल होने का भाव, ३ गर्व, घमंड। उ॰ १. सम जम नियम फूल फल ग्याना। (मा॰ १।३७।७) ३. सयहि भाति सय कहें सुखद दलनि फलनि विनु फूल। (दो॰ ४२६) फूलइ-(सं० फुल्ल)-१. फूलता है, २. गर्व से भर जाता है, २. प्रसन्न होता है। उ० १. फूलइ फरइ न वेत जदपि सुधा वरपहि जलद। (मा० ६।१६ ख) फूलत-१.फूलता है, २. फूलते हुए, ३.फूलने के समय । उ० ३.फूलत फूल भयउ विधि वामा। (मा० २।४६।२) फूलहि-फूलते है, पुष्पित होते हैं। उ० फूलहि फलिह विटप विधि नाना। (मा॰ २।१३७।३) फूला-१. फूल गया, पुष्पित हो गया, फूल चुका, २. फूल, पुष्प। उ० १. मोर मनोरथु सुरतरु फूला। (मा० २।२६।४) २. जनु सनेह सुरतरु के फूला। (मा० २।४३।२) फूलि-१. फूलकर, २. गर्व कर, ३. प्रसन्न होकर। फूली (१)-१. फूल गई, २. गर्व से भर गई, ३. फूलकर, ४. गर्व से भर कर । उ० ४. जेहि दिसि वैठे नारद फूली । (मा० १।१३४।१) फूले–१. फूल गए, पुष्पित हुए, २. गर्व से भर गए, ३. फूले हुए, फूलकर, ८. गर्व से भर कर, घमंड में फूलकर, १. प्रसन्त । उ० १. सरनि सरोज विटप वन फूले। (मा० २।१२४।४) ४. जे जे तें निहाल किए फूले फिरत पाए। (वि॰ ८०) फूलेउ-फूला हो। उ० मनहुँ काम आराम कल्पतर्र फूलेउ। (জা০ ৭৪০)

फेट-(१)-फेरा, धुमाव, २. कमरवंद, कटिवंधन, ३. पडुका, ४ परुला, ४. कमर में लपेटा गया धोती का भाग। उ० ४. सधन चोर मन सुदित मन धनी गही ज्यों

फेंट। (दो० २०७)

फेकरिं —(१) –रोते हैं, चिल्लाते हैं। उ० कटु कुठाय करटा रटिंह फेकरिंह फेह कुमाँति। (प्र० ३।१।१) फेकरि— रोकर, चिल्लाकर। उ० फेकरि फेकरि फेह फारि-फारि पेट खात। (क० ६।४६)

फेन-(सं॰)-काग, गांज, बुलबुलों का समूह, समुद्रकफ़, जल-विकार। उ॰ सुभग सुरिभमय फेन समाना। (मा॰ ११३१६११) विशेष-फेन बहुत कोमल होता है पर जो नमुचि श्रसुर वज्र से भी नहीं मरता था इंद्र द्वारा समुद्र के फेन से मारने पर ही मर गया था। उ० श्रजर श्रमर कुलिसहुँ नाहिन वध सो पुनि फेन मर्यौ । (वि॰ २३६)

फेनु-दे० 'फेन'।

फेन्-दें० 'फेन' । उ० जलिध। श्रगाध मौलि वह फेन्। (मा० १।१६७।४)

फेर-(सं० मेरण, हिं०फेरना)-१ पुनः फिर, बहुरि, २.चकर, घुसाव, ३. किटनाई, ४ श्रोर. तरफ। उ०४. मसु श्रागवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर। (मा० ७११ दो० २) फेरइ-(सं० मेरण)-फेरता है. घुमाता है। उ० सुरतर सुर बेलि पवन जनु रूख फेरइ। (जा० १२१) फेरत-१.फेरते हैं, घुमाते हैं, २ फेरते हुए, फेरने से, ३. लौटाते हैं। उ० १. कर कमलिन घनु सायक फेरत। (मा० २।२३६।) ४) २ चले माजि गज बाजि फिरत गर्नाई फेरत। (पा० ११६) फेरति-फेरती है, खौटाती है। उ० फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी। (मा० २।२३४।३) फेरि-फिर, पुनः। उ० कृदि धरिई कपि फेरि चलाविहे। (मा० ६।४१।४) फेरिश्र-फेरिए, लौटा दीजिए। उ० फेरिश्र मसु मिथिलेस किसोरी। (मा० २।८२।१)

फोकट-(स॰ वल्कल)-१. विना मृत्य का, न्यर्थ, २. क्यूठा, ग्रसत्य, ३. सारहीन। उ० २. जोरे नये नाते नेह

फोकट फीके। (वि० १७६)

फोरह-(सं० स्फोटन)-फोड़ता है, दूक दूक करता है। फोरहिं-फोडते है। उ० फोरहि सिल लोड़ा सदन लागे अहुक पहार। (दो० ४६०) फोरा-फोड दिया। उ० राखा जिस्रत स्नांखि गहि फोरा। (मा० ६।३६।६) फोरि-फोड़ कर, तोड़कर। उ० पर्वत फोरि करहि गहि बाटा। (मा० ६।४१।३) फोरी-१.फोड़ दी, २.फोड़नेवाली। उ०२. पुनि स्रस कबहुँ कहिस घर फोरी। (मा० २।१४।४) फोरे-१.फोड़े, दुकड़े दुकड़े करे, २.फोड़ने। उ०२.फोरै जोगु कपार समागा। (मा० २।१६।१)

फौज–(घ्रर० फ़ौज़)–१. सेना, २. मंड, समूह । उ० १. घ्रस कहि सन्मुख फौज रेंगाई । (मा० ६।७६।६)

ब

वंचेहु-(सं० वंचन)-आा, आा है। उ० वंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। (सा० १।१२७।३)

वंजुल-(सं॰ वंजुल)-१. वेंत, २. गुच्छा। उ०१ वंजुल मंजु, वकुल कुल सुरतरु, ताल, तमाल। (गी॰ २।४७)

वॅटावेन-(सं वितरण)-वॅटानेवाला, वॉट लेनेवाला । उ० विपति वॅटावन वंधु-वाहु वितु करों भरोसो का को ? (गी० ६१७)

वँटैया-चटानेवाला, सहयोगी, सामेदार । उ॰ तात न मात न स्वामि सखा सुत वंद्य विसाल विपत्ति वँटैया । (क॰ ७।११)

वंद (१)-(फ्रा॰)-१. बंधन, केंद्र, २. मतिज्ञा, कील,

क़रार, ३. यंत्र, ताला, ४. घ्रवयव, ग्रंग, ४. नस, नाढी, ६. घ्राधार, सहारा ।

वंद (२)-(सं० वंध)-भाग, शाखा। उ० नगर-रचना सिखन को विधि तकत वहु विधि वंद्र। (गी०७।२३)

बंदइ—(सं वंदन)—वंदना करते हैं, सुकते हैं, नमस्कार करते हैं। उ० टेढ़ जानि सव वंदइ काहू। (मा० ११२८११३) वंदउँ—वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उ० वंदुउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोह। (मा० ११३ क) वंदत—प्रणाम करता है, वंदना करता है। उ० मनसा वाचा कर्मना, तुलसी वंदत ताहि। (वै० २६) वंदि (१)—(सं० वंदन)—वंदना करके, पूजकर । उ० विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। (मा॰ ११२८७।४) विद्यम-बंदना करते हैं, आद्र करते हैं। उ० दारु विचार कि करह कोड वंदिश्र मलय प्रसंग। (मा॰ ११९० क) वदे-बंदना की, स्तुति की। उ० पुनि पुनि पारवती पद बंदे। (मा॰ ११६६।१)

वंदन-(सं० वंदन)-१. सिंदूर, ईंगुर, २. बंदना, प्रणाम । उ० १. बदन बंदि मंथि विधि करि धुव देखेउ । (मा०

**१**४६)

वंदनवार-(सं०वदन + माला)-तोरण, द्वार पर बाँधी जाने-वाली फूल-पत्तों की माला। उ० बंदनवार वितान पताका घर घर। (जा० २०६)

वंदना-(सं॰ वदन)-नमस्कार, प्रणाम, स्तुति ।

बंदिनिवारे—दे॰ 'बंदनवार'। उ० रचे रुचिर वर बदिनवारे। (सा० १।२८६।१)

बदनीय-(सं० वंदनीय)-वंदना करने योग्य, सराहनीय । उ० बंदनीय १ जेहिं जग जस पावा । (सा० १।२।३)

वंदार-(सं० वंदारु)-वदना करनेवाला। उ० बहुल वंदारु-वृंदारका वृंद-पद-द्वंद। (वि० ४४)

बंदि (२)-(सं० वंदी)-फ़ैंद किया हुआ, मुजरिम।

वंदि (३)-(सं॰ वंदी)-भाट, राजाश्रो की बढाई करनेवाली एक जाति। उ॰ बंदि सागधिन्ह गुन गन गाए। (मा॰ १।३४८) विदन्ह-बंदी जनों ने, भाट लोगों ने। उ॰ तब बिदेहपन बंदिन्ह प्रगटि सुनायउ। (जा॰ ६८)

'बंदिगृह-(सं०)-क्रंदखाना, जेल । उ०भरतु वंदिगृह सेइहिं

लखनु राम के नेव। (मा० २।१६)

बंदिछोर-बंधनों से छुडानेयाले, मुक्तिदाता। उ० उथपे-थपन, थपे-उथपन पन विज्ञुधन्न द-बंदिछोर को। (वि० ३१)

बंदी (१)-(फ़ा)-केदी, जो क़ैद हो।

बदी (२)-(सं०)-एक चारणों की जाति, भाट, मागध। उ० बंदी बेद पुरान गन कहिं विमल गुन आस। (सा० २।१०४)

बंदी (३)-(सं० विंदु)-एक श्राभूपण्।

बंदी छोर-क्रैंद से छुड़ानेवाले। उ० केसरी-किसोर, बंदी छोर को निवाजे सब। (ह० १३)

बदीजन-भाट, प्रशंसक, मागध । उ॰ मागध सूत बिदुष बंदीजन । (मा॰ १।३०६।३)

बंद्य-बंदना करने योग्य, पूज्य । उ० देव-मुनि-बंद्य किए अवधवासी ((वि० ४४)

वध-(सं०)-१. बंधन, वाँधने की रस्सी श्रादि, २. केंद्र, ३. उत्पत्ति, ४. धारा, ४. रोध, रोंक। उ० १. तेहि के

रिच पिच वंध बनाए। (मा० ११२८८१) वंधन—(सं०)—१. वाँधने की किया, २. बाँधने की रस्सी श्रादि, ३. वह जो किसी की स्वतंत्रता श्रादि में वाधक हो। ४. शरीर का संधि-स्थान, जोड, ४. केंद्र, जेल। उ० ४. हाँक सुनत दसकंध के भए बंधन ढीले। (वि० ३२) बंधाइश्र—(सं० वंधन)—बँधाइए। उ० एहि विधि नाथ

पयोधि वैधाइत्र । (मा०१।६०।२) वेधायउ-वेधाया, वेधा

लिया। उ० जेहिं वारीस वंधायउ हेलाँ। (मा० ६१६१३) वंधाया—वंधन में डलवाया, वंधवाया। उ० लोभ पाँस जेहिं गर न वंधाया। (मा० ४१२११३) वधायो—वंधाया, वंधवाया। उ०कोतुकहीं पाथोधि वंधायो। (मा० ६१६१३) वंधावा—वंधवाया। उ० प्रभु कारज लगि कपिहिं वंधावा। (मा० ४१२०१२)

वैंघान—(सं० वंघन)—१. नियम, सिन्दात, परिपाटी, २. नियत श्राजीविका, ३. किसी बात का निरचय, ४.लेन-देन या व्यवहार श्रादि की नियत परिपाटी। उ० १. नागर नट चितवहि चिकत उगहि न ताल वैंघान। (मा०

११३०२)

बंधु—(सं०)—१.भाई, भ्राता, २.मित्र, ३.सहायक, ४.पिता, १. बंधुक नाम का फूल, ६. नीच, ७. ग्रपने लोग। उ० १. बंधु गुरु जनक जननी विधाता। (वि० ११) ६. छन्न बंधु तें बिप्र बोलाई। (मा० १।१७४।१) बंधुना—भाई हारा, भाई से। उ० पाणी नाराच चापं किप निकरयुतं बंधुना सेव्यमानं। (मा० ७।१। रलो० १)

बंधुक-(सं०)-गुल दुपहरिया का फूल या पौधा। उ० बंधुक-सुमन-अरुन पद पंकज शंकुस प्रमुख चिह्न वनि

चाए। (गी० १।२३)

बंधुजीव-(सं०)-दे० 'बंधुक'।

बंधुर–(सं०)–१. सुकुट, २. बहरा, ३. सुंदर, रम्य, ४. स्त्रीचिह्न।

बंधूक-(सं०)-१. दे० 'बंधुक', २. लाल छींट, लाल

बूदी।

बँघेउ-(सं॰ बंधन,-बंध गये, फँस गये। उ० वँधेउ सनेह विदेह विराग विरागेउ। (जा० ४६) वॅधो-१. वॅधा हुया, २. फॅसा, लगा, घटका।

बंघो-(सं० वंध)-हे वंधु, हे भाई । उ० नत श्रीव-सुग्रीव-

दुःखैक-वंधो। (वि० २७)

बध्या-(सं०)-वह स्त्री जिसे संतान न हो सके, बाँभ । उ० बंध्यासुत वरु काहुहि मारा । (मा० ७।१२२।=)

वंव-(ध्वं०)-१. युद्ध छादि में वीरों को उत्साहवर्द्धक शब्द, २. नगारा, ढंका। उ० १. ऋदत कवंध के कदंव यंच सी करत। (क० ६।४=)

वंस-(सं० वंश)-वास नाम का पेट । उ० उपनेहु वंस धनल

कुल घालक। (मा० ६।२१।३)

वंसी-(सं० वंशी)-मछ्ली फँसाने का एक श्रीज़ार। उ० जन-सन-मीन हरन कहँ यंसी रची सँवारि। (गी० ७।२१) वंस्ला-दे० 'यस्ला'। उ० तेहिं हमार हित कीन्ह येस्ला।

(मा० रार १२१२)

वई-(सं॰ वपन)-वीया, बीज ढाला। उ० कामधेनु-धरनी किल-गोमर-विवस विकल, जामति न वई है। (वि॰ १३६)

वए-(सं० वचन)-कहा, वखाना । उ० वंदिन्ह वाँकुरे विरद

बए। (गी० १।३)

वक (१)-(सं० वक)-वगला। उ० हंसहि यक दादुर चात-कही। (सा० ११६१६) वकउ-वगला भी। उ० काक होहि पिक वकउ मराला। (सा० ११३११)

वक (२)-(सं० वच्)-वकना, गपणप, व्यर्थ की वातें।

बघूरे चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों सोक-समाज। (दो० ४१३) बच-(सं० वचः)-१. वचन, बात, वागी, २. वाक्य। उ० १. मन वच क्रम बानी छाढ़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा। (मा० १।१८६। छं० ३)

बचई—दे० 'वचै'। उ० बचई काल-क्रम दोख तें। (स० ६०७) बचउँ—(स० वंचन)—१. बचता हूँ, बच रहा हूँ, र टाल देता हूँ, तरह देता हूँ। उ० १. विप्र विचारि बचउँ नृप दोही। (मा० ११२७६१३) बचा (१)-शेष रहा, बाकी बचा। उ० तुलसी सब स्र सराहत हैं 'जग में वलसालि हैं वालि-बचा'। (क० ६११४) वचे—१. रचित हुए, बच गए, शेष रहे, उबरे, र भिन्न हुए, छूटे, अलग हुए। उ० १ सहसबाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बली ते। (वि० १६८) वचै–बचा। दे० 'बचे'। बचौं—१. बचता हूं, हटता हूं, र. बचैं, बच जाऊँ।

बचौं-१. बचता हूँ, हटता हूँ, २. बचँ, बच जाऊँ। बचन-(सं० वचन)-१. बात, वाणी, वोल, २. कौल, प्रतिज्ञा, ३. होढ, शर्त । उ० १ तौ क्यों वदन देखावतो कहि बचन ह्या रे। (वि० ३३) वचनहि-बचन के लिए। उ० तजे रामु जेहिं बचनहि लागी। (मा० २।१७४।२) बचना-दे० 'बचन'। उ० १ सुनि सिव के भ्रमभंजन वचना। (मा० १।११६।४)

वचनि-बोलनेवाली। उ० वार-वार कह राउ सुमुखि सुलो-चनि पिक वचनि। (मा० २।२४)

बचनु—दे० 'बचन'। उ०२. सुंत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु। (मा०२।४०)

बचा (२)-(सं० वत्स)-बच्चा, शिशु, बालिक।

वचावन—(स॰ बंचन) बचाने, रत्ता करने। उ॰ सचिव बोलि सठ लाग बचावन। (मा॰ १।४६।४) वचावा—१. बचाया, रत्ता की, २ बचाता जाता है। उ॰ २. करि छल सुत्रुर सरीर बचावा। (मा॰ १।१४७।२)

बचारि-बातों से, बात करके।

बच्छ-(सं ०वत्स)-१. बच्चा, शिश्च, २. पुत्र, लड़का, बेटा, ३. प्रिय, प्यारा, स्नेही, ४. बछडा, गाय का बच्चा। उ० २. अजहुँ बच्छ बिल धीरज घरहू। (मा० २।१६४।३) ४. भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई। (मा० ०।११०।६) बच्छ-पद-बछुड़े के पैर का पृथ्वी पर बना हुआ चिह्न।

बच्छल-दे० 'बछल'।

बच्छलता-दे० बछलता'।

बच्छु-(सं॰ वत्स)-बछड़ा। उ॰ सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई। (मा॰ २।१४६।२)

बछर-(सं० वत्स)-वाछा, बछना। उ० बछर छबीलो छुगन मगन मेरे कहति मल्हाइ मल्हाइ। (गी० १।१६)

बछल-(सं० वत्सल)-प्रेमी, कृपालु । उ० भगत वछल कृपालु रघुराई । (मा० ७।१९।३)

बछलता—(सं० वत्सलता)—वत्सलता, प्रेम, प्रेमभाव। उ० भगत बछलता प्रभु के देखी। (मा० ७।६३।४)

बजनिया-(सं० वाद्य)-बजानेवाला, वाजावाला। उ० सेवक सकल वजनिया नाना। (मा० १।३४१।४)

बजाइ-(सं॰ वाद्य)-१ - वजाकर, गा-वजाकर, २ - युद्ध करा कर, जुमाकर, ३ - निर्भय होकर, ४ सबको चेतावनी देकर, ढंके की चोट पर । उ०१, राज दे निवाजिहों बजाइ कै भीषने। (क॰ ६।२) ४. हों वजाइ जाइ रहा हों। (वि॰ २६०) वजाई-१ वजाया, शव्दायमान किया, २. वजाकर, ढंका बजाकर। उ० २ ढेठ भरत कहुँ राजु वजाई। (मा॰ २।३१।४) बजायउ-१. वजाया, २. वजाकर। उ०२ चले देव सजि जान निसान वजायउ। (पा॰ १४४) बजावत-बजाते हुए, शब्दायमान करते हुए। उ० जाइ नगर नियरानि वरात वजावत। (पा॰ ११३) बजावती-बजाती है। उ० जुटकी वजावती। (गी॰ १।३०) बजावन-वजाने। उ० जहँ-तहँ गाल वजावन लागे। (मा॰ १।२६६।१) वजावहिं-१. वजाते है, २. वजाने लगे। उ० २ मुखहिं निसान वजावहिं भेरी। (मा॰ ६।३६।४) बजावहु-वजाश्रो। उ० कहेसि वजावहु जुद्ध निसान। (मा॰ ६।६।१) वजावा-वजाता है। उ० पण्डित सोइ जो गाल बजावा। (मा॰ ७।६म।२) वजेहं-वजावेंगे। उ० व्योम विमान निसान वजेहें। (गी॰ ४।४१)

बजाज-(श्रर० बजाज़)-कपढे का व्यापारी।उ० बैठे वजाज सराफ बनिक श्रनेक मनहुँ कुवेर ते। (मा० ७।२८। छुं०१) बजारी-(फा० बाज़ार)-वाजारू श्राटमी, जिसका विश्वास न किया जा सके। उ० कीर्ति बड़ो, करतृति बड़ों जन, बात बड़ों सो बड़ोई वजारी। (क० ६।४)

बजार-बाजार, हाट। उ० चारु वजारु विचित्र क्रॅंबारी। (मा० १।२१३।१)

वजारू-१.दे०'वजारी' २. वाजार, हाट। उ०२. छावा परम विचित्र वजारू। (मा० १।२१६।४)

बजै-(सं० वाद्य) १. यजता है, पड़र्ता है, २. यजे। उ०१. जह-तह सिर पदत्रान वजे। (वि० ८१)

वज्जत-वजता है, शब्दायमान होता है। उ० चरन चोट चटकन चकोट छरि उर सिर वज्जत । (क० ६।४७)

बज्र-(सं० वज्र)-१. कुलिश, विजली, इंद्र का शस्त्र, २. हीरा। उ० १. तुम्ह जेहि लागि वज्र पुर पारा। (मा० २।४६।४) बज्रन्हि-बज्रो से, हीरों से। उ० प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु वज्रन्हि खचे। (मा०७।२०।छ० १) बज्रसार-दे० 'वज्रसार'। उ० बज्रसार सर्वांग भुजदंड भारी। (वि० २६)

बर्मात-(सं े वाद्व, पां वाउक)-१. वक्तता है, फेँसता है, २. उलकता है, लिपटता है। उ० २. वक्तत विनर्हि पास सेमर-सुमन-त्रास। (वि०१४७)

बमाऊ-१ फॅंसानेवाला, उलमानेवाला, २. फॅसाव, उल-भाव। उ०१ काँट कुरायँ लपेटन लोटन ठाँवहिं टाँउँ बमाऊ रे! (वि०१८६)

वमावौं–(सं० वद्ध) वक्षाता हूँ, फँसाता हूँ । उ० व्याध ज्यों विपय-विहँगनि वक्षावों । (वि० २०म)

वट-(सं० वट)-१ वरगद का पेड, २ अर्चयवट नाम का पेड़ जो प्रयाग में है। उ० १. तेहि गिरि पर वट विटप विसाला। (मा० १।१०६।१)

बटत-(सं० वट)-१. वटता हूँ, प्रता हूँ, २. दटता है। उ० १. वाँघिबे को भवगयंद रेनु की रज्ज वटत। (वि० १२६)

वटपार-(सं॰ वाट + मृ)-रग, डाक्, लुटेरा, छली।

बटपारा—दे॰ 'बटपार'। उ॰ मैं एक श्रमित बटपारा। (वि॰ १२४)

बटाऊ (१)-(सं० वाट)-पथिक, मुसाफिर, राही । उ० राजिवलोचन राम चले तिज वाप को राज बटाऊ की नाई। (क० २।२)

वटाऊ (२)-(सं० वितरण) हिस्सा बटानेवाला।

वद्ध (१)—दे॰ 'बट'। उ॰ २. वद्ध विस्वास अचल निज धरमा। (सा॰ १।२।६)

यद्ध (२)-(सं॰वद्ध)-१. ब्रह्मचारी, वेदपाठी, क्वारा खड़का, २.विद्यार्थी । ७०१. वट्ढ वेष पेषन पेम पन व्रत नेम संसि-सेखर गये । (पा॰ ४४)

बद्धक-दे० 'बद्ध'।

बटोरत—(सं० वर्तुल, हि॰ बहुरना)—बटोरते हें, एकत्र फरते हें । उ॰ सुचि सुन्दर सालि सकेलि सुवारि के बीज बटो-रत ऊसर को । (क॰ ७।१०६) बटोरा—१. एकत्र किया, एक स्थान पर किया, र. बटोरकर, सिकोड़कर । उ॰ १. राम भालु किप कटकु बटोरा । (मा॰ १।२४।२) बटोरि—एकत्र कर, एक जगह कर । उ॰ सानुज कुसल किप कटक बटोरि के । (क॰ ४।२७) बटोरी—१. बटोरकर, एकत्रकर, र. इकट्टा किया, एक स्थान पर किया । उ॰ १. सब के ममता ताग बटोरी । (मा॰ ४।४८।३) बटोरै—१. सिकोड़े, २ एकत्र किये, ३. इकट्टा करे । उ॰ ३. जेहि के भवन बिमल चिंता-मिन सो कत काँच बटोरे । (वि॰ ११६) बटोरयौ—इकट्टा किया, एकत्र किया । उ॰ करि पिनाक-पन, सुता-स्वयंबर सजि, नृप-कटक बटोरयो । (गी॰ १।१००)

वटोही-(सं॰ वाट)-राहगीर, यात्री, पथिक। उ॰ देखु कोऊ परम सुंदर सिख ! वटोही। (गी॰ २।१८)

बङ् (१)~(सं० वट)~बरगद का पेड़ ।

वड़ (२)-(सं॰ वर्डन)-बड़ा, भारी। उ॰ हित लागि कहीं सुभाय सो वड़ विषय वैरी रावरो। (पा॰ ४४)

बड़प्पन-(सं॰ दर्दन - पन)-बडाई, श्रेष्ठता, बड़ापन। बड़प्पन-दे॰ 'बड़प्पन'। उ॰ केहिं न सुसंग बड़प्पनु पावा। (सा॰ १।१०।४)

बड़भागी-भाग्यशाली, भाग्यवान । उ० ग्रतिसय वड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही । (मा० १। २११। छुं० १)

वड़री-(सं० वर्ड्न)-वडी, भारी। उ० विकटी अुकुटी बड़री अँखियाँ, अनमोल क्पोलन की खुवि है। (क० २।१३)

बड़वागि—दे॰ 'बड़वाझि'। उ॰ श्रागि बड़वागि ते बड़ी है श्रागि पेट की। (क॰ ७।६६)

वद्वाग्नि-(सं०)-दे० 'वड्वानल'।

वड़वानल—(सं॰)—यड़वाग्नि, समुद्र की घाग। उ॰ जद्यपि है दारुन बड़वानल राख्यो है जलिघ गॅभीर धीरतर। (कृ॰ ३१)

वड़ा (१)-(सं० वर्डन)-१. वृहत्, विशाल, २. भारी, गुरु, २. प्रधान, सुखिया, श्रेष्ठ, ४. उम्र में बढ़ा।

वड़ा (२)-(सं॰वटक)-उर्द् की दाल का बना एक पक्वान । वड़ाइ-वड़ाई, वडापन, श्रेष्ठता । उ० सनमानि सकल बरात ग्रादर दान विनय वडाइ के। (सा० १।३२६। छं० १) बड़ाई-(सं० वर्द्धन) १. श्रेष्ठता, बडप्पन, २ यश, कीर्ति, ३. उच्चता, ॲचाई। उ० १. कालऊ करालता वडाई जीतो वावनो। (फ० ४।६)

बड़ि—'बडा' का खोतिंग। दे॰ 'बडा'। सारी, वडी। उ॰ बड़ि अवलंब वाम-विधि-बिघटित। (गी॰ २।८८)

बङ्ग्रार-बलवान, बलवाला, शक्तिशाली।

बड़िए-बड़ी ही, वहुत ही। उ० ताके अपसान तेरी बढिए बड़ाई है। (गी० १।२६) बड़ी-'वड़ा' का छीलिंग, भारी, बहुत। उ० देहै तो असब हूं बड़ी बड़ाई बोंडिये। (क० ७।२१) बड़े-१. बड़ा, भारी। दे० 'वड़ा'। २. बड़े लोग। उ० १. बड़े पाप वाढ़े किए, छोटे किये लजात। (दो० ४१३) २. बड़े की वडाई, छोटे की छोटाई दूरि करे। (वि० १८३) वड़ेहि-बड़े का ही। उ० बंधु विहाइ बड़ेहि असिपेकू। (सा० २।१०।४)

बड़ेरी-बड़ी-वूढ़ी। बड़ेरे-बड़े। उ० छोटे श्रौ बड़ेरे सेरे पूतक

**अनेरे सव। (क० ४।११)** 

बडेरो-१. बढ़णन, श्रोण्टता, बढ़ाई, २. बढ़ा, महान, ३. मुख्य । उ० २. बंदि-छोर तेरो नाम है, बिरूदैत बढ़ेरो । (वि० १४६) ३ तहँ रिप्त राहु बढ़ेरो । (वि० ८७)

बडो-बड़ा। दे० 'बड़ा'। उ० बड़ो सुसेवक साँह तें, बड़ो नेम तें प्रेम। (दो० ४७३) बडोह-बड़ा ही। उ० सुवन समीर को धार धरीन बीर बडोह। (गी० ४१४) वड़ोई-बड़ा ही। उ० कीर्ति बडो, करत्ति बड़ो जन, बात बड़ो, सो बडोई बजारी। (क० ६१४)

बड़ौ–दे० 'वडो'।

वढ़ इ—(सं॰वर्ड्स) १. वढता है, २. बढ़े, वृद्धि करे । बढ़ ई—(१) वढ़ता है। वढ़त—(सं॰वृद्धि)—१. वढ़ता है, २. बढ़कर, ३. वढ़ते ही, ४. बढ़ता हुआ। उ० ४. वढ़त वाँड जनु लही सुसाखा। (सा॰२।४।४) बढ़ता—उन्नत होता, वृद्धि करता, कँचे जाता। वढ़ित—बढती है। उ०राम दूरि माया बढ़ित। (दो॰ ६६) वढ़ा—वढ गया। वढ़ि—१. वढकर, अधिक, २. वाढ़, वृद्धि, वढ़ती। उ० १. साँची विरुद्दावली न बढ़ि कहि गई है। (वि॰ १८०) २. पाय-प्रतिष्ठा बढि परी। (दो॰ ४६४) वढ़े—१. वृद्धि को प्राप्त हुए, २. बढ़ने पर। उ० १. तुनसी प्रसु भूषन किए गुंजा बढ़े न मोल। (दो॰ ६८४)

वृदर्भ—(२) (सं० वर्द्धि)—लकड़ी का काम करनेवाला। उ० मातु कुमत वढ़ई श्रघमूला। (मा० २।२१२।२)

बढाइहों—वहाऊँगा। उ० प्रसु सों निपाद हुँकै वाद न वहा-इहौं। (क० २।म) बढ़ाउ-(सं० वृद्धि)-१. वढाओ, २. उन्नति, वढती, ३. वढावा, उत्ते जना। उ० १. ससुिक ससुिक गुन आम राम के उर अनुराग वढ़ाउ। (वि० १००) वढ़ाव-दे० 'बढाउ'। वढ़ावइ-बढ़ावे, वृद्धि करे। उ० को करि वादु विवादु विपादु वढावई ? (पा० ७२) वढ़ावन-१. वढाना, २. वढ़ानेवाला। उ० २. विमल विवेक विराग वढ़ावन। (मा०१।४३।३) वढावनो-वढ़ाना, अधिक करना। उ० विपम वली सों वादि वैर को वढ़ा-वनो। (क०४।६) बढ़ियार-बडने पर, वृद्धि पाने पर। उ० विगत-निलन-अलि, यिन जल, सुरसरिहू विद्यारि। (दो० ४६म) बढेया-बड़ानेवाला। उ० खाल को कड़ैया सो बढ़ैया उर साल को। (क० ७१३४)

बढ़ोइ-चढ़ा ही, बढ़ा ही था। उ० चक्ति कटुवानी कुटिल की कोघ विष्य बढ़ोइ। (गी० शश)

बिणक-(सं॰ बिणक्)-व्यापार करनेवाला, बनिया ।

बत-(सं॰ वार्ता)-बात, बोली, यचन। उ॰ भ्रव जिन बत-बढ़ाव खल फरही। (मा॰ ६।३०।१) वतबढ़ाव-बातचीत को बढ़ाना, विवाद। उ॰ दे॰ 'बत'।

बतकही-बातचीत, बोल-चाल, बात। उ० करत बतकही अनुज सन मन सियरूप लोभान। (मा० १।२३१)

बताई—(सं॰वार्ता) १.बतलाकर, कहकर, समसाकर, २.बंतलायी, कही। वतायो—बतलाया, जताया, सूचित किया। उ॰ वस्सत 'चित्रकूट कहॅं' जेहि तेहि मुनि बालकनि बतायो। (गी॰ २१६८) वतावत—बतलाता है, ज्ञात कराता है। वतास—(सं॰ वातासह)—१. एक रोग, गठिया, २. हवा, पवन, ३. एक मिठाई।

बतासा-दे॰ बतास'। उ०२.कछु दिन भोजनु बारि वतासा।

(मा० १।७४।३)

बितग्रा-(सं॰ वितेका)-छोटा फल, थोड़े दिन का फल, जई। उ॰ इहाँ कुम्हड़ बितिग्रा कोउ नाहीं। (मा॰ १। २७३।२)

बितयाँ - (सं० वार्त्ता) - बातें । उ० सुख पाइहें कान सुने बितयाँ । (क०२।२३) बितया - (सं० वार्ता) - बातचीत, बात । उ० बितया के सुधिर मिलिनिया सुंदर गातिह हो । (रा० ७)

बत्तिस-(सं॰ द्वार्त्रिशत्, प्रा॰ बत्तीसा)-तीस और दो । उ॰ तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ । (मा॰ १।२।४)

बत्स (१)-(सं॰ वत्स)-१. वछुदा, २. प्रिय, प्यारा, ३. बच्चा, ४. वत्सासुर, ४ छाती। वत्सपद-(सं॰वत्सपद)-बछुदे के खुर का निशान। उ॰ जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय वत्सपद जैसे। (वि॰ ११८)

बत्स (२)-(सं० वत्सर)-वर्ष।

बत्सर—(स० वत्सर)—वर्ष, साल।
बदंति—कहते हैं। उ० इति बेद बदंति न दतकथा। (मा०
६।१११।८) वद (१)—(सं० वद)—१. कहो, बोलो, २.
कहते हैं। उ० १. मोसन भिरिहि कवन जोधा बद। (मा०
६।२३।१) २. देस काल पूरन सदा बद, वेद पुरान।
(वि० १०७) बदत—कहता है, बोलता है। उ० भद्रसिंधु
दीनवंधु बेद बदत रे। (वि० ७४) बदति—(सं० वद्)—
१ बोलती, कहती, २. कहती है। उ० १. रोदित बदित
बहु भाँति करुना करत संकर पिंह गई। (मा० १।८७।
छुं० १) बदहिं—कहते हैं, बखानते हैं। उ० वंदी मागध
सूत गन बिरुद बदिंद मितधीर। (मा० १।२६२) बदिः—
१. कहिए, बतलाइए, २ कहता है। उ० १ हन्ह महुँ
रावन तैं कवन सत्य बदिंद तिज माख। (मा० ६।२४)
बदों—(सं० वद्)—१. कहता हूँ, २. मानता हूँ। उ० १
प्रेस बदों प्रह्लादिह को जिन पाहन तें परसेस्वर काढे।

(क० ७।१२७) बद (२)-(फ़ा०)-ब्रुस, नीच, खुराव। बदन (१)-(फ़ा०)-शरीर, देह। वदन (२)-(सं॰ वदन)-मुख, मुँह। उ॰ मकरी ज्यों पकरि कै बदन विदारिए। (ह॰२२) मु॰ बदन फेरे-मुख मोड़ने परं, अप्रसन्न होने पर। उ॰ जानकी-रमन मेरे! रावरे बदन फेरे। (क॰ ७।७८) वदननि-बदन (सुँह) का बहु-वचन। उ॰ बदननि विधु निदरे हैं। (गी॰ २।२१)

बदिन-मुखवाली। उ० पर्वे शर्वरीश-बदिन। (वि० १६) बदिनी-मुखवाली स्त्रियाँ। उ० विधु बदिनीं सृग सावक नयनीं। (सा० २।८।४)

बदनु—दे॰ 'बदन'। उ॰ निरिख बद्नु किह भूप रजाई। (मा॰ २।३६।४)

वदर-(सं० बदरि)-१. वेर का पौदा, २ वेर का फल। उ०२. विस्त्र वदर जिमि तुम्हरें हाथा। (मा० २। १२४।४)

वदरि-(सं०)-बेर का पैड या फुल।

बदरिकाश्रम-नर नारायण के तपस्या का प्रसिद्ध स्थान जो चार प्रसिद्ध धामों में है। उ० पुन्यवन शैल सिर वदिका-श्रम सदाऽसीन पद्मासनं एक रूपं। (वि० ६०)

बदरी-दे॰ 'बद्दि'। उ॰ बद्दीवन कहुँ सो गई, प्रमु झग्या धिर सीस। (मा॰ ४।२४) बदरीवन-(सं॰बदिरि-चन)-बद्दिकाश्रम। बैर के पेडों के आधिक्य के कारण उसका यह नाम पढ़ा है। उ॰ वद्दीवन कहुँ सो गई प्रभु श्रग्या धिर सीस। (मा॰ ४।२४)

बदलि-(ग्रर० बदल)-बदलंकर, एक के बदले दूसरी देकर या लेकर।

बदली (१)-(सं० वारिद)-मेघ, वादल ।

बदली (२)-दे॰ 'बदरि'। उ॰ कदली बदली विटप गति,

बदलें-(भ्रर० बदल) बदले में । उ० काँच किरिच बदलें ते बेही । (मा० ७।१२१।६)

बदि-दे॰ 'बदि (२)'। उ॰ १. जौं हम निदर्श विप्र बदि सत्य सुनहु म्हगुनाथ। (मा॰ ११२८३)

बदी (१)-(१)-कृष्ण पन्, ग्रॅंधेरा पाख ।

बदी (२)-(फ़्रा॰)-बुराई, अपकार।

बद्ध-(सं०)-बँधा हुआ, जिकड़ा हुआ, गुथा हुआ, हद के भीतर रक्खा या किया हुआ। उ० १. वद्द-वारिधि-सेतु, अमर मंगल हेतु। (वि० २४)

बध-(सं०)-मारना, हत्या, हनन । उ० निसिचर वध में होब सनाथा । (मा० १।२०७।१)

बधउँ-१. मारता हूँ, र मारूँ। उ० १. वालकु वोलि वधउँ निह तोही। (मा० १।२७२।३) वधव-वध करेंगे, मारुंगे, मारुंगा। उ० तेहि वधव हम निज पानि। (मा० ३।२०।३) विध-१ मारकर, हत्याकर, र मारनेवाले। उ० १ वालि-वलणालि विध, करण-सुत्रीव-राजा। (वि० ४३) र. जयित मद श्रंध कु कवंध विध। (वि० ४३) विधिह-वध करेंगे। उ० निज पानि सर संधानि सो मोहि विधिह सुख सागर हरी। (मा० ३।२६। छं० १) वधी-(सं० वध)-मार डाली। उ०वधी ताड़का, राम जानि सव लायक। (जा० ४०) वधें-दे० 'वधें'। उ० २. वधे पाषु अपकीरति हारें। (सा० १।२७३।४) वधे-१. मारे, २. मार डालने पर। वधेउ-मार डाला, वध किया। उ०

बनद-(सं० वनद)-बादल। उ० बनज-लोचन बनज-नाम वनदाभ-वषु । (वि० ५४)

वनधातु-(सं०) स्वयं उत्पन्न वृत्तों के पुष्पों से वनी माला। उ० सोर चंदा चारु सिर मंजु गुंजा पुक्ष धरे वनि बन-धातु तन ओढ़े पीतपट हैं। (कु० २०)

बननिधि-(सं० वननिधि)-समुद्र। उ० वाँध्यो वननिधि नीरनिधि जलिध सिंधु बारीस। (मा० ६।४)

बनपट-(सं० वनपट)-वल्कल के वस्त्र। उ० वन-पट कसे कटि, तून तीर धनु धरे। (गी० २।३०)

बनपाल-बन के पालक या रचक। उ० माली मेघमाल बन-पाल विकराल भट। (क० १।२)

वन्बाहन-(सं० वन + वाहन)-पानी की सवारी। नाव, नौका। उ० जब पाहन भे बनवाहन से। (क० ६।६)

बन्धाल-(सं० वनमाल)-तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात श्रीर कमल, इन पाँच के पुष्पों से बनी माला। उ० मृदुल बनमाल उर भ्राजमानं । (वि० ५१)

बनमाला-दे० 'बनमाल'।

बनरन्ह-वंदरों की। उ० देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। (मा० हा४०१३)

बनरा (१)-(सं० वर्णन, हि० वनना)-दूल्हा, बर।

बन्रा (२)-(सं० वानर)-वंदर, भरकट। उ० जब पाहन भे बनबाहन से, उत्तरे बनरा 'जयराम' रटे। (क॰ ६।६) वनरुह-(सं० वनरुह)-कमल । उ० फेरत चाप विसिष वन-रह-कर। (गी० ६।१६)

बनसी-(सं वंशी)-१. बाँसुरी, २. मछली पकडने का एक डंडा जिसमें एक रस्सी बँघी होती है। रस्सी के अंत में एक लोहे का काँटा लगा रहता है।

बनाइ-१. भली प्रकार, अच्छी तरह, २. सजाकर, बना कर । उ० १. कसे हैं बनाइ, नीके राजत निपंग हैं । (क० २।१४) २ प्रभु सों बनाइ कहीं जीह जिर जाउ सो। (विर् १८२) बनाइन्हि-बनाईं, ठीक कीं। उ० तोरन कलस चॅवर धुज विबिध बनाइन्हि । (पा० ६७) बनाई-१. रची, तैयार की, बनी, २. बनाकर, ३ अच्छी तरह। उ० १. जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई । (मा० १।१३३।२) ३. त्रवर्टे श्रनल श्रकाम वनाई। (মা**० ७।**११७।७) बनाउ-१. बनावट, श्टेंगार, २. बनाञ्रो। उ० १. सात दिवस भए साजत सकल बनाउ। (व० २०) बनाए-१. निर्माण किया, बनाया, २ सँवारे, सुधारे, ३ सुधार कर, सँवार कर । उ० २. गृह श्राँगन चौहट गली वाजार वनाए । (गी० १।६) वनाव-१. श्वंगार, सजावट, सजधज, २. तैयारी, ३. ब्नाकर, सँभालकर, ४ तरकीव, युक्ति, तद-बीर, ४. संयोग । उ०१.देखि बनाव सहित श्रगवाना । (मा० १।३०५।४) बनावड-बनाता है। बनावत-बनाता है, सुधारता है, सजाता है। बनावन-१. बनाने के लिए, २ सजाने के लिए। उ० २ कहहु बनावन बेगि वजारू। (मा० २।६।४) बनावहिं-१. सजाते हैं, २. तैयार करते हैं। उ॰ १ घाट बाट पुर द्वार् बजार बनावहिं। (जा० २०४) बनार्वाह-बनाता है, तैयार करता है। उ० जात-रूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार वनावहि। (वि० २३७) बनावा-१. बनाव, सजावट, २. तैयारी, ३.

बनाया, ४ तदवीर, तरकीब, १. योग, संयोग । उ० ४ करत विचार न वनत वनावा। (मा॰ १।४१।१) वनावे-९ वनाने, तैयार करने, २ सजाने । उ० १. पटतर जोग बनावै लागा। (मा० २।१२०।३) वनैहों-बनाऊँगी, सजाऊँगी। उ० बाल-विभूपन-वसन मनोहर श्रंगनि विरचि बनैहों। (गी० १।८)

वनिक-दे॰ 'विश्वक'। उ॰ भयउ विकल वड़ विनक समाजू। (मा० शम्हार)

वनिकि–दे० 'बनिक' ।

बनिज–(सं॰ वाग्णिज्य)-व्यापार, वनिग्रई। उ॰ खेती, वनि विद्या वनिज सेवा सिलिप सुकाज। (दो० १८४)

बनितनि-(सं० वनिता)-स्त्रियो । उ० सुखमा निरस्ति ग्राम बनितनि के। (गी० २।१४) बनिता-दे० 'वनिता'। उ० १. बनिता वनी स्यामल गौर के वीच। (क० २।१८)

बप्त−(सं० वप्)−१. बोता है, २. बोते हुए । उ० २ कहु केहि लहे भल रसाल बद्धर-वीज वपत । (वि० १३०)

बपु-(सं० वपु)-शरीर, देह। उ० सक्कचिंह वसन विभूपन

परसंत जो वर्षु । (पा॰ ३६) बपुरा-(१)-१ वेचारा, श्रसहाय, २ दरिद्र, कंगाल । उ० २ सिव विरंचि कहुँ मोहह को है वपुरा श्रान । (मा० ७। ६२ ख) बपुरे–बेचारे। ड० काह कीट बपुरे नरनारी। (मा० रारदार)

बपुष-दे॰ 'वपु'। उ० वपुप-वारिद वरि छवि-जल हरह लोचन-प्यास । (गी० १।३८)

बबा-(तुर० बाबा)-१. पिता, बाप, २. दादा, पितामह। उ० १ तुलसी सुखी निसोचे राज ज्यों वालक माय ववा के। (वि० २२४) ववै (१)-वाबा-ने। उ० वर्वे व्याह की वात चलाई। (कु० १३)

बबुर-(सं० वट्यूरः)-वबूल का बृत्त । उ० नाम प्रसाद लहत रसाल-फल श्रव हों वद्वर वहेरे । (वि० २२७) वयूरहिं– वबूल में । उ० जो फलु चिहत्र सुरुतरुहि सो वरवस वबू-रहि लागई। (मा० १।६६। छं० १)

बवै (२)-(सं० वपन)-बोवे, बीज डाले ।

बमत-(सं॰ वमन)-बमन करते हुए, वमन करता है। उ॰ रुधिर बमत धरनी ढनमनी। (मा० ४।४।२)

बमन-दे॰ 'वमन'। उ० १. तजत वमन जिमि जन वड़ भागी। (मा० २।३२४।४) ३. प्रलय पावक-महाज्वाल-माला-बमन। (वि० ३८)

वय-दे॰ 'वय'। उ॰ वय किसोर कौसिक मुनि साथा। (मा० १।२६१।३)

बयेऊ-बो दिया। उ० तुम्ह कहुँ विपति वीज विधि वयऊ। (मा० २।१६।२) वये (१)-(सं० वपन)-१ बोए, बीज हाला, २. वोने का । उ०२ उसर वीज वये फल जथा । (मा॰ १।४८।२) वयो-(सं॰ वपन)-चोया, चीज ढाला । उ० वयो लुनियत सव याही दाड़ीजार को। (क० ४।१२) वयदेही-(सं० वैदेही)-सीता, वैदेही। उ० यखे को बोले बयदेही वरकाज के। (क॰ ११८)

वयन-(सं॰ वचन)-वाणी, वोली, वात । वयना-दे॰ 'वयन'। उ॰ कहि किमि सकहिं तिन्हिं निर्ह वयना । (मा० ७। मन। २)

वयनीं-चोलनेवाली, बोलनेवालियों का समूह । उ० करहिं गान कल कोकिल वयनीं । (मा० १।२८६।१) वयनी-बोलनेवाली ।

वयर-दे॰ 'वैर'। उ॰ लेत केहरि को वयर ज्यों भेक हिन गोमाय। (वि॰ २२०)

बयर-दे॰ 'वैर'। उ॰ तेहिं खल पाछिल वयरु सँभारा। (मा॰ १।१७०।४)

वयस-(सं० वय)-श्रायु, श्रवस्था। उ० स्याम गौर मृदु वयस किसोर। (मा० १।२१४।३)

थयारि–(सं० वायु)–हवा, पवन । उ० लागिहि तात वयारि च मोही । (मा० २।६७।३)

वयारी–दे॰ 'वयारि'। उ॰ सामुक्त वह त्रिविघ वयारी। (मा॰ १।३०३।२)

वये (२)-(सं० वचन)-बोले, कहे, बखाने ।

वये (३)-(सं० वय)-उम्र विताई।

वर (१)-(सं० वर)-१. वरदान, श्राशीर्वाद, २. स्त्रामी, दूलहा, ३. श्रेष्ठ, वढा-चढ़ा। उ० १. गननायक वरदायक देवा। (मा० ११२४७।४) २. वर श्रनुहारि वरात न भाई। (मा० ११६३।१) ३. वर सुपमा लही। (मा० ७।४। छं०१) वरतर-(सं० वरतर)-श्रिष्ठक, श्रेष्ठ। वरहिं-दुलहे को। उ० मंगल श्रारति सालि वर्राहं परिछन चलीं। (जा० १४८) वरहि (१)-दुलहे को। उ० वरहि पूजि नृप दीन्ह सुभग सिहासन। (जा० १४७)

वर (२)-(सं० वट)-वरगद, वर्ड।

वर (३)-(सं० ज्वल)-१. जलकर, २. जलना । वरत (१)-(सं० ज्वल)-१. वलता हुआ, जलता हुआ, गरम, २. वलते हैं, जलते हैं। उ० १. वार-वार वर बारिज लोचन भरि-भरि वरत वारि उर दारति। (गी० १।१६) वरति (१)-जलती है। उ० वाके उए वरति अधिक अंग-अँग दव। (इ० २६) वरी-(सं० ज्वल)-वल उठी, जली।

वर (४)-(सं० वल)-ज़ोर, शक्ति। उ० वर करि कृपासिध उर लाए। (मा० ७।४।४)

वर (५)-(सं० वरं, हि० वरु), वरन्, बल्कि।

वर्इ-(सं॰ वरण)-न्याहेगा । उ॰ जो एहि वरइ अमर सोइ होई। (मा० १।१३१।२) वर्र्स (१) (सं० वरण)-वरेगा, विवाह करेगा। उ० लिख्नमन कहा तोहि सो वरई। (मा० २।१७।६) वरडॅ-१. वरूँ, विवाह करूँ। उ० १.वरउँ संसु नत रहउँ कुत्रारी। (मा० शमशह) वरवे-न्याह करने, व्याहने। उ० वरवे को वोले वयदेही वरकाज के। (क० १।८) वरहि (२)-वरे, वरेगा। वरि (१)-१. व्याह कर, २. वचकर । वरिय-वरो, विवाह करो । उ० कहा मोरमन घरि न वरिय वर वौरेहि। (पा० ६९) बरिहि-वरेगी, व्याहेगी। उ० मोहि तिज ज्ञानहि वरिहि न भोरे । (मा० १।१३३।३) वरीं-व्याह किया, व्याहा । उ० जीति वरीं निज वाहु वल वहु सुन्दर वर नारि। (मा० १।१८२ ख) वरी (१)-(स० वरण)-वरा, ब्याहा। वरे (१)-१. व्याह करें, २. निमंत्रण दे, ३. नियुक्त करे, नियुक्त किया। उ० २. वरे तुरत सत सहस वर वित्र कुटंच समेत। (मा॰ १।१७२) ३. सुवन-सोक संतोप सुमित्रहि रघुपति-भगति वरे हैं। (गी॰ ६।१३)

बरेहु—बरा, व्याहा। उ० जेहि दीन्ह अस उपदेस वरेहु कत्तेस करि बर वावरो। (पा० ४४) वरे—बरे, विवाह करे। उ० जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी। (मा० १।१ ३१।४)

बरई (२) – (सं० वरुजीवी) – एक जाति जो पान का कारवार

करती है।

वरक्खत-(सं॰ वर्षा)-वरसते हैं। उ॰ कतहुँ बिटप भूधर उपारि परसेन वरक्खत। (क॰ ६।४७)

वरखइ-वरसता है, बरसे। उ० कोटिन्ह दीन्हेउ दान मेघ जनु वरखइ हो। (रा० १६)

वरगद—(सं० वट)—१. वट वृत्त, २. बरगद का फल । उ० २. वेधे वरगद से बनाइ वानबान हैं । (ह० ३६)

वरजर्जें—(सं० वर्जन)—बरजता हूँ, सना करता हूँ। उ० तातें मैं तोहि वरजर्ड राजा। (मा० १।१६६।१) वरजत— वरजता है, सना करता है। वरजित—मना करती है। उ० गरजित कहा तरजिमन्ह तरजित वरजित सैन नयन के कोए। (कृ० ११) वरजिह—रोको, रोकना, रोक देना। उ० तो मोहि वरजहु सय विसराई। (मा० ७।४३।३) वरजि— सनाकर, मना करके, निपेध करके। उ० सरुप वरजि तरजिए तरजनी, कुम्हिलैहै कुम्हि की जई है। (वि० १३६) वरजी—सना किया, निवारण किया। उ०जव नयनन प्रीति ठई ठम स्याम सों स्यानी सखी हिट हों वरजी। (क०७।१ ३३)वरजे—सना किया। उ०पसु वरजें वह अनुचित जानी। (मा० २।६६।२) वरजें—रोकें, मना किए। उ० तुलसिदास वस होइ तबिह जब प्रेरक प्रभु वरजें। (वि० ६६) वरज्यो— रोका, मना किया। उ० सुतिह दुखवत विधि न वरज्यो काल के घर जात। (वि० २१६)

वर्राजत-(स॰ वर्जित)-१. मना किया हुआ, छोडा हुआ, २. छोड़कर, अलग। उ॰ २. जो जप-नाप-जोग-व्रत-वर-

जित केवल प्रेम न चहते। (वि० ६७)

बरजोर-(सं० बल + फा॰ जोर)-मवल, जवरदस्त, बल-वान, जोरावर। उ॰ जनरंजन, श्ररिगन-गंजन, मुख मंजन खल बरजोर को। (वि॰ ३१)

बरजारा–जबरदस्ती । दे० 'बरजोर' । उ० श्रति कठिन करहि बरजोरा । (वि० १२४)

वरजोरी-ज्वरदस्ती, जोरावरी।

बरत (२)-(सं॰ वट)-बटते हैं, बरते हैं।

वरत (३)-(सं॰ वर्त)-१. वर्त, उपवास, २. प्रण, प्रतिज्ञा। उ॰ १. ती कपि कहत कृपान-धार-मग चलि श्राचरत वरत को ? (गी॰ ६।१२)

वरतमान-दे॰ 'वर्तमान'। उपस्थित। उ॰ ता विधि रघुवर नाम सहँ वरतमान गुन तीन। (स॰ १४४)

वरति (२)-(सं० वर्तन)-न्यवहार करके। उ० जनम-पत्रिका वरति के देखहु मनहिं विचारि। (दो० २६८) वरते उ-बरताव किया। उ० वामदेव सन काम वाम हो इ बरते उ। (पा० २६)

बरितका—(सं॰ वार्तिका)-वत्ती। वरतोर—(सं॰ वाल + त्रुट)-वाल टूटने से निकलनेवाला फोडा या घाव। उ॰ तार्ते तन्तु पोषियत घोर बरतोर मिस। (ह॰ ४१) बरतोरू-दे० 'बरतोर'। उ० जनु छुद्द गयउ पाक बरतीरू। (मा० २।२७।२)

बरद (१)-(सं॰ वरद)-बर देनेवाला, वरदाता। वरदा (१)-(सं॰ वरदा)-वर देनेवाली। उ॰ सीस वसै वरदा, बरदानि, चढ़्यो बरदा, घरन्यौ बरदा है। (क॰ ७।१४४)

बरद (२)-(सं० बलीवर्द)-बैल। उ० बावरे बड़े की रीक्त बाहन-बरद की। (क० ७।१४८)

बरदा (२)-(सं० वलीवर्द)-बैल ।

बरदा (३)-(?) गंगा।

बरदान-(सं० वरदान)-वर, श्राशीर्वाद।

बरदाना-दे॰ 'बरदान'। उ० सवहि बंदि मागहि बरदाना। (मा० १।३४१।१)

बरदानि-वर देनेवाला। उ० सीस वसै वरदा, वरदानि, चढ़यो बरदा, घरन्यो वरदा है। (क० ७।१४४)

बरदायक-वर देनेवाला । उ० ब्रह्म राम ते नामु वड वर-दायक बरदानि । (मा० १।२४)

बरध-(सं॰ वलीवर्द)-बैल, बरद।

बरन (१)-(सं० वर्ष)-१ रंग, २. ग्रन्तर, ३. जाति, ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य ग्रीर शूद्ध ये चार वर्ष । उ० १. रूप के निधान, धन दामिनी-वरन हैं। (क० २।१७) ४. थापे मुनि सुर साधु ग्रास्तम वरन । (वि० २४८) वरन-वरन-तरह तरह के । उ० पहिरें बरन-वरन वर चीरा। (मा०१।३१८।१)

बरन (२)-(सं० वर्णन)-१. वर्णन करके, २ वर्णन। उ० २. केहि विधि वरन की। (पा० २७) बरनइ-वर्णन करते हैं। उ० सहस वदन वरनइ पर दोषा। (मा०१।४।४) वरनडॅ-दे० 'वरनों' । वरनत-वर्णत, वर्णन करते, कहते हुए। उ० राम सीय सनेह बरनत अगम सुकवि सकार्हि। (गी० ७।२६) बरनव-वर्णन करूँगा। उ० वरनव सोह वर बारि ऋगाधा। (मा० १।३७।१) बरनहिं-वर्णन करते हैं। उ०सुर वार वार बरनहि लॅगूर। (गी० १।१६) बरनहीं-वर्णन कर रहे हैं। उ० जस मता-पहि बरनहीं। (जा० १८०) बरनि-१. वर्णन करके, २. वर्णन किया, ३. वर्णन करते । उ० २. नगर सोहावन **खागत बरनि न जातै हो । (रा० २) ३. दुसह दसा सी** मो पै परति नही बरनि। (कृ० ३०) बरनिसि-वर्णन किया । उ० निसिचर कीस लराई वरनिसि विविध मकार । (मा० ७।६७ ख) वरनी-वर्णन की, कही, वखानी। उ० भनिति भदेस बस्तु भित बरनी। (मा० १।१०।४) बरनै-कहे, बखाने । उ० को वरने मुख एक । (वै० ३४) बरर्ना− कहता हूँ, वर्णन कर रहा हूँ।

वरनिहार-वर्णन करनेवाला । उ० सकल श्रंग श्रन्ए नहि

कोउ सुकवि बरनिहारः। (गी० ७।८)

बरनक्षर-दे० 'वर्णसंकर'। उ० भए वरनसंकर कलि भिन्न सेतु सव लोग। (मा० ७।१०० क)

बरनित-वर्णित, भाषित ।

बरबर—(?) बकवादी, भड़भिड़या। उ० श्राति ! विदाक्त बहुि वेगि, बढ़ बरबर। (पा० ६६)

बरवस-(सं वाल + वश)-वजपूर्वक, ज्वादस्ती। उ०

वली वंधु ताको जेहिं विमोह-वस बैर-जीज वरवस वए। (गी० ४।३२)

वरम-(सं० वर्म)-कवच, ज़िरहबख्तर। उ० श्रसन विनु वन, वरम विनु रन, वच्यो कठिन कुधाय। (गी०७१३९) बररे-दे० 'वर्रे'। उ० वररे वालकु एकु सुभाऊ। (मा० ११२७६१२)

बरष-(सं ॰ वर्ष)-साल, वर्ष। उ॰ एहि विधि वीते वरप पट सहस वारि श्राहार। (मा॰ १।१४४) बरषासन-(सं ॰ वर्ष + श्रशन)-वर्ष भर का भोजन। उ॰ गुर सन कहि वरपासन दीन्हे। (मा॰ २।८०।२)

बरपह-वरसाता था। उ० बरपह कवहुँ उपल वहु छाड़ा।
(मा० ६।४२।२) बरपत-१. वरसता है, वरसाता है,
२. बरसते हुए। उ० १. बरपत करपत ग्रापु जल, हरपत
श्ररघिन भानु। (दो० ४४४) वरषतु-दे० 'वरसतु'। उ०
श्रम् कर सेन मुनि फूल वरसत है। (मा०६।४८) वरपहिं१. वरसते हैं, २. बरसाते हैं। उ० २. देहि ग्रसीस मुनीस
सुमन वरपिह सुर। (जा० १६३) वरपहु-वरसा हो। उ०
गगन जाइ वरपहु पट भूपन। (मा० ६।११७।३) वरपिबरस कर, पानी वरसा कर। उ०गरिज तरिज पापान वरिष
पिब भीति परिच जिय जावै। (वि० ६४) वरपे-१. वरसाथे, २ वरसने से, ३ वर्ष से। उ० १ साधु सराहि
सुमन सुर वरषे। (मा० २।२१०।४) वरषे-वृष्टि करे,
वरसे। उ० पीत बसन सोभा वरषे। (वि० ६३)

बरषा-(सं० वर्षा)-वरखा, पानी वरसना । उ० वरपा की गोवर भयो । (दो० ७३)

बरस-(सं॰ वर्ष) साल, वर्ष।

वरसत-(सं॰ वर्षा)-१. वरसता है, २.वरसते हुए। वरसतु-वसता, वरसाते।

बरह-(१)-१. गोचर भूमि, २ खेतों में पानी जाने की नाली।

बरिह (३)-(स॰ वर्षि)-मोर, मयूर। उ॰ जनु वर वरिह नचाव। (मा॰ १।३१६)

बरिह (४)-(सं० वारण)-वराकर, अलग कर।

बरहयों-(?)-१ वरहे में, पानी की नाली में, २. गोचर भूमि में। उ० १ सो थाक्यो वरह्यों एकहि तक देखत इनकी सहज सिचाई। (कृ० १६)

वराइ-(सं॰ वारण)-वराकर, चुनकर। उ० तुलसी रावन वाग-फल, खात वराइ वराइ। (प्रा॰ ४।३।७) वराई-१ छाँटी, चुन कर रक्खा, २. चुनकर, छाँटकर, ३ वँचाकर, ४. हटाकर। ३ करि केहिर अहि वाघ वराई। (मा॰ २।१३६।३) वराएँ-चचाए, बचाते हुए। उ० सीय राम पद अंक वराएँ। (मा॰ २।१२३।३) वराय (१)-(सं॰ वरण)-१ वचाकर, २. हटाकर, ३ छाँटकर, चुनकर। उ० ३. कौने देव बराय विरद-हित। (वि० १०१) वरायो-छाँटा हुआ, चुना हुआ। उ० महावीर विदित वरायो रघु-वीर को। (ह० १०)

वराक-(सं० वराक)-वेचारा, तुच्छ, गरीव। उ० चले दस दिसि रिस भरि धरु-धरु कहि, को वराक मनुजाद। (गी० ११२२) वराकी-वेचारी, तुच्छ। उ० महाबीर वाँकुरे

वराकी बाहुपीर क्यों न ? (ह०२३)

बरोर-दे॰ 'बरोरू'।

बरोरू-(सं०वरोरु)-सुन्दरी, सुन्दर जंघेवाली स्त्री, हे सुंदरी। उ० जानसि मोर सुभाउ वरोरू। (मा० २।२६।२)

वर्ग-दे॰ 'वर्ग'। उ॰ नारि वर्ग जानह सब कोऊ। (मा॰ ७११९६१)

वर्ज-दे॰ 'बर्च'। उ० रामकथा मुनि वर्ज वखानी। (मा॰ ११४=।२)

बर्जित-दे॰ 'वर्जित'।

वर्वर—(सं०)—१. श्रसभ्य, उजहु, जंगली,२. घुँघराले वाल, ३ बक्ती । उ० १. रे कपि वर्वर खर्व खल श्रव जाना तव ज्ञान । (मा० ६।२१)

बर्म-दे॰ 'वर्म'। उ॰ जयति सुभग शारग-सु-निखंग-सायक-सक्ति-चारु-चर्मासि-बरवर्म-धारी। (वि० ४४)

वर्य-(सं० वर्य)-श्रेष्ठ, उत्तम ।

बरें-(सं॰ वरट)-सिड्, तितैया।

वर्लंद-(फा॰)-१. ऊँचा, ऊपर को उठा हुन्रा, २. भारी, वढा।

बल-(सं॰)-१. शक्ति, ज़ोर, सामर्थ्य, बूता, २. बलदेव, ३. सेना, ४. स्यूलता, मोटाई, १. शुक्र, बीज, ६. एक राज्यस, ७. वरुण नाम का वृत्त । उ०१ श्रतुल बल विपुल विस्तार। (वि०११) बलउ-बल भी। उ० बिधि वस बलउ लजान। (जा०६७) बलधामा-बल के धाम, श्रत्यंत बली। उ० भयउ सो कुंभकरन बलधामा। (मा०१। १७६१२) बलधीर-बल तथा धैर्यवाला। उ० टरे न चाप, करें श्रपनी सी महा-महा बलधीर। (गी० ११८०) बलनि-बल के। उ० जीते लोकनाथ नाथ बलनि भरम। (वि०२४६) बलमूल-बल की जह, बलवान। उ० सुवा सो लँगूल बलमूल, प्रतिकृल हिव। (क० ११७) बलसीम-बल की सीमा, बलवान। उ० कौन के तेज बलसीम मट भीम से। (क० ६१४१)

बलकल-(सं॰ वल्कल)-पेडों की छाल जो प्राचीन काल में पहनने के काम आती थी। उ॰ बिसमउ हरपु न हद्यें कछु पहिरे बलकल चीर। (मा॰ २।१६४)

बलकहीं-(१) बलबलाते हैं, व्यर्थ की वकवाद करते हैं। उ॰ बेद्र-ब्रुध विद्या पाइ विवस बलकहीं। (क॰ ७।६८)

बलकावा-(?)-१. श्रापे से बाहर किया, २. नीचा दिखाया, भुकाया । उ० १. जोबन ज्वर केहि नहि बलकावा । (मा० ७।७१।१)

बलतोड़-बाल टूटने के कारण उत्पन्न फोड़ा। दे॰ बरतोर'। बलदाऊ-(सं॰ बलदेव)-बलराम। उ॰ 'सिगरिय हों हीं खैहीं, बलदाऊ को न देहीं। (कृ॰ २)

वलभैया-बलदेव, वलराम। उ० सेल-सिखर चित चिते चित चित अति हित बचन कहाँ वलभैया। (कृ० १६) बलमीक-(सं•वालमीकि)-१.बाँबी, बिल,२.बालमीकि मुनि। उ०१. मरे न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे। (वि० ११४)

बलय-(सं० वलय)-कंकण, चूड़ी, कडा । उ० मंजीर-न्पुर-बलय धुनि जनु काम-करतल तार । (कृ० १८)

बलवत-(सं० बलवंतः) बलवान, बलशाली। उ० मभु माया बलवंत भवानी। (मा० ७।६२।४)

बलवंता-दे॰ 'यलवंत'। उ० कहें नल नील दुविदि वल-वंता।(मा० ६।४३।१)

बलवान-(सं०वलवान्)बलवाला, शक्तिशाली। उ०हिरन्याच्छ आता सहित मधु कैटभ बलवान्। (मा० ६।४८ क)

बलवाना-दे॰ 'बलवान'। उ० पच्छिम हार रहा बलवाना। (मा० ६।४३।२)

बलशाली-(सं॰ वलशालिन्)-वलवान, वलवाला । बलसालि-दे॰'वलशाली'। ३० वालि-बलसालि-वध-मुख्य हेतू। (वि॰ २४)

बलसाली-दे॰ 'बलशाली'। उ॰ वधे सकल अतुलित वल-

साली। (मा० शरशाश)

बलसील-(सं॰ बलशील)-बलवान, बलिष्ट। उ॰ श्रंगद मयंद नल-नील बलसील महा।(क॰ १।२६)

बलसीला−दे० 'बलसील' । उ० है कपि एक महा वल-सीला । (मा० ६।२३।३)

बलहा—(सं॰ बलहन्)-र्श. श्लेप्मा, कफ्र, २. बल-नाशक।

बलाइ—(ऋर० बला)—बिपत्ति, बलाय। उ० वानर बड़ी बलाइ घने घर घालिहै। (क० १।१०)

बलाक-(सं०)-चक, वगला। उ० कामी काक वलाक बिचारे। (मा० १।३८१३)

वलाका-बगलों की पंक्ति।

वलाय-(अर० बला)-श्रापत्ति, श्रापदा, विपत्ति ।

बलाहक (सं०) - १. सेघ, बादल, २ पर्वत । उ०१. गर्जिहि मन्हुँ बलाहक घोरा । (मा० ६। ८०।२)

बिल—(सं०)-१. प्रहलाद का पौत्र श्रौर विरोचन का पुत्र जो दैत्यों का राजा था। विष्णु ने वावन श्रवतार धारण कर इसे छुला था। २ बिलदान, न्यौछावर। उ० १. वृत्र बिल बागा प्रहलाद। (वि० ४७) २. जानकी जीवन की बिल जैहों। (वि० १०४) बिलिहि—बिल को। उ० बिलिहि जितन एक गयउ पताला। (मा० ६।२४।७)

बिलत-(१)-१. घेरा हुन्रा, वेप्टित, २. सिकुइन पड़ा हुन्रा, गंडेदार, सिमटा । उ० १ मंजु बिलत वर बेलि विताना । (मा० २।१३७।३) २ पाटीर पाटि विचिन्न भैंवरा बिलत बेलिन लाल । (गी० ७।१८)

विलदान-(सं०)-१. देवता पर कोई पुजा चढ़ाना, २. किसी जीव को किसी देवता को चढ़ाने के लिए सारना। विलष्ट-(सं० विलष्ट)-वहुत वलवान।

बिलहारी-(सं॰ बिल)-१. न्योछावर, कुर्वान, २. बिल-हारी जाती है, कुर्वान होती है। उ० २. कहहु तात जननी बिलहारी। (सा॰ २।४२।४)

बली-(सं॰वलिन्)-वलवान । उ॰वालि वली वलसालि दली सखा कीन्ह कपिराज । (दो॰ १४८)

वलीमुख-(सं॰ वित्मुख)-वंदुर। उ॰ चली वलीमुख सेन पराई। (मा॰ ६४।४)

बलु-(सं॰ बल)-ज़ोर, ताकृत । उ॰ चले वलु सविन गहाँ है। (गी॰ धार)

बलैया-(श्रर० वला)-वला, वलाय। मु० वलेया लेडँ-मंगला कामना करते हुए प्यार करूँ। उ० साहव न राम से वलैया लेडँ सीता की। (क० ६।५२) बली-वल वाले दोनों। उ० कुंद्रेन्दीवर सुंदरावितवली विज्ञान धामावुमी। (मा० ४। १। १ लो० १) बल्लम—(सं० वल्लम)—प्यारा, प्रिय। उ० ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बल्लम श्रीखंड। (मा० ७। ३७) बननहार—(सं० वपन)—बोनेवाला। ववरि—(सं० मुकुल)—बौर, मंजरी। बवा—(सं० वपन)—बोया, लगाया। उ० ववा सो। लुनिश्र लहिश्र जो दीन्हा। (मा० २। १६। ३) वन्न—बोवे। उ० ववै सो लवे निदान। (वै० ५)

वषान-(सं॰ व्याख्यान)-स्तुति, वडाई।

वषाना-(सं० व्याख्यान)-कहा।

बसंत-(सं॰ वसंत)-१. एक प्रसिद्ध ऋतु जिसका समय चैत श्रीर वैसाख है। २. फाग, ३. एक पर्व। उ॰ १.श्रीरै सो वसंत, श्रीर रति, श्रीरे रतिपति। (क॰ २।१७)

वसंता-दे॰ 'वसंत'।

बस (१)-(सं० वश)-ग्रयीन, काबू में। उ० जिन्ह के बस सब जीव दुखारी।(सा० ७।१२०।४)

बस (२)-(सं० वसन)-१. वसता था, २. वसे। उ० १. वस मारीच सिंधुतट जहवाँ। (मा० ३।२३।४) २. राम -भगति मनि उर वस जाके। (मा० ७।१२०।४) वसइ-वसती है। उ० वसह जासु उर सदा श्रवाधी। (मा० ७। ११६१३) वसउ-१. वसे, वस जावे, २. वसो। उर्० २. वसउ भवन उजरउ नहिं हरऊँ। (मा॰ १।८०।४) वसत-१. वसें, रहें, २. वसते हैं, रहते हैं, ३. वसते हुए, ४. बसता हूँ। उ० २. अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत, इति बासना धूप दीजै। (वि० ४७) वसति (१)-(सं॰ वसन)-वसती हो, रहती हो । उ॰ वसति सो तुलसी हिए। (जा० ३६) वसतु-१. रहो, निवास करो, २. बसता। उ० १. बसतु मनसि सम काननचारी । (मा० ३।११।६) वसव-१. वसना, रहना, २. रहोगे, निवास करोगे। उ० २. जेहिं आश्रम तुम्ह वसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत । (मा० ७।११३ ख) वससि-१. बसती हो, बसते हो, वसता है, २. वसनेवाली, रहनेवाली । उ० १. ईस सीस बससि, त्रिपथ लससि नभ-पताल-धरनि। (वि० २०) वसहिं-वसते हैं, निवास करते हैं। उ० सीय समेत वसिंह दोउ वीरा। (सा० २।२२४।३) वसहीं-वसते हैं, रहते हैं। उ० अत्रि आदि सुनिवर वहु वसहीं। (सा० २।१३२।४) वसही-वसता है, वस गया है। वसहु-१. ठहर जाग्रो, २. निवास करो। उ० १. वसह श्राजु श्रस जानि तुम्ह जाएहु होत विहान। (मा॰ १। १४६ क) वसा-(१)-१. निवास किया, २. ठहरा, इका। वर्षि-वसकर, निवास करके, रहकर । उ० उर वसि प्रपंच रचे पंचवान। (वि० १४) वसिहहिं-बसेगे । उ० सव सुम गुन वसिहर्हि डर तोरें। (सा० ७। ५१३) वसी-टिकी, ठहरी। उ० वसी मानहुँ चरन कमलनि ग्रहनता तजि तरनि । (गी० १।२४) वसे-१ रहे, निवास किए २. टिके, रुके। उ० २. जलु थलु देखि वसे निसि वीर्ते। (सा० २।२२६।१) वसेऊ-वस गई। उ० मंदोद्री सोच उर् वसेऊ। (मा० ६।१४।३) वसै -बस जार्वे, रहें। उ० वर्से सुवास सुपास होहि सव फिरि गोकुल रजधानी।

(कृ० ४८) वस्यौ-१. वसा, २. वसा हुआ। उ० २. चाहत् अनाथ-नाथ तेरी वाँह वस्यो हों। (बि० १८१) 🦠 वसकर्ता-(सं० वशकर्ता)-वश में करनेवाला। बसकारी-(सं० वशकारिन्)-वश में रखनेवाला । उ० श्रंकुस मन गज वसकारी। (वि० ६३) बसति (२)-(सं० वसति)-वस्ती, स्थान, नगर-। उ० विरची विरंचि की वसति विस्वनाथ की जो। (क० ७। १८२) वसन-(सं० वसन)-१. कपड़ा, वस्त्र, २. वसनेवाले । उ० १. दिन्य-भूपन-वसन । (वि० ४४) वसवर्ती-(सं॰ वशवर्ती)-छधीन, वश में। वसवास-(सं॰ वसन + वास)-निवास, रहना। उ॰ सुनि मुनि श्रायसु प्रभु कियो, पञ्चवटी वसवास । (प्र०२। वसवर्ती-वश में रहनेवाला। उ० दसमुख वसवर्ती नर नारी। (मा० १।१८२।६) वसहें - बैलों पर । उ० भरि भरि वसहें ज्ञपार कहारा । (मा० शहरहार) वसह-(सं० वृषम)-वैता। उ० वसह वाजि यज पसु हियँ हारें। (मा० २।३२०।४) वसा-(२)-(सं० वसा,-चर्बी, मज्जा। वसाई (१)-(सं० वश)-वश चले। उ० काटिश्र तासु जीभ जो वसाई। (सा० ११६४।२) बसात (१)-(स० वश)-वश चलता है। वसाति-वश चला। उ० विधि सों न बसाति । (गी० ४।७) नसाइ-(सं० वास)-वसा करके। उ० विधि की न बसाइ डजारो । (गी० २।६६) वसाइहौँ-वसाऊँगी, टिकाऊँगी । उ० हॅस्ति, खेलनि, किलकनि, म्रानंदनि भूपति-सदन बसाइहों। (गी० १।१८) वसाई-(२)-टिकाया, ठह-राया । वसावत-१. वसाता, वसाता है, २. टिकाता, ठहराता है। उ० १. ग्राप पाप कों नगर वसावत । (वि० १४३) वसैहें-बसावेंगे । उ० तिलक सारि अपनाय विभी-पन श्रभय-वाँह दे श्रमर बसेहै। (गी० ४।४१) वसेही-बसाऊँगा, टिकाऊँगा। उ० मन-मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद कमल वसैहों। (वि० १०४) वसाई (३)-(सं॰ वास)-१. हुग महॅकता है, गंधाता है, २. महकता है, अच्छा महकता है, ३. वासयुक्त होकर, सुवासयुक्त होकर, ४. सुवासित कर देता है। उ० ३. न्नगर प्रसंग सुगंध बसाई। (सा॰ १।१०।४) ४. निज गुन देह सुगंध बसाई। (मा० ७१६७१) वसात (२)-(सं० वास)-बुरा महँकता है, महँकता। उ० तेहि न बसात जो खात नित लह्सुनहू को यासु। (दो॰ ३४४) वसावन-(खं० वास) वसानेवाले, टिकानेवाले। उ० उथपे-थपन, उजार-बसावन । (वि॰ १३६) वसिष्ठ-(सं॰ वसिष्ठ)-एक ऋषि जो राम के कुलगुरु थे। ड० भरतु बसिप्ठ निकट वैठारे। (मा० २।१७१।२) वसीठ-(सं॰ अवसृष्ट)-दूत, संदेशवाहक। ७० प्रथम वसीठ पठउ सुनु नीती । (सा०६।६।४) वसीठीं-'वसीठी' का बहुवचन। दे० 'बसीठी'। उ० त्रिविध वयारि वसीठी चाई । (मा० ३।३८।४) वसीठी-संदेशा देने का काम, दूतत्व।

बसुंघरा-(सं० वस्ंघरा)-पृथ्वी, घरती।

बसुधा-(सं० वसुधा)-पृथ्वी, धरती। उ० कमल सेष सम धर बसुधा के। (मा० ११२०१४) बसुधाहूँ-पृथ्वी पर भी, पृथ्वी को भी। उ० कीन्हेउ सुलभ सुधा बसुधाहूँ। (मा० २१२०६१३)

बस्ला-(सं० वासि)-एक हथियार जिससे बढ़ई काम करते हैं।

बसेरा-(सं॰वास) बसने का स्थान, घोंसला, घर, रहने की जगह। उ॰मानहुँ विपति विपाद बसेरा। (मा॰२।३८।२) बसेरें-बसने में, बसने पर। उ॰ उनरें हरष विपाद बसेरें। (मा॰ १।४।१) बसेरे-१. बसने पर, २ स्थान, निवास-स्थान, घर। उ॰ १. गोरस-हानि सहीं न कहीं कल्ल यहि वजवास बसेरे। (कृ०३) २. निपट बसेरे अघ औगुन घनेरे न्र। (कृ० ७।१७४)

वसैया-वसनेवाले। उ० तुलसी तब के से श्रजहुँ जानिवे रघुवर-नगर-वसैया। (गी० १।६)

बस्ती-(सं० वसित)-वसने का स्थान, गाँव, आबादी। उ० वस्ती हस्ती हास्तनी देति न पति रति दानि। (स० १६४)

वस्तु-(सं॰ वस्तु)-चीज़, जिन्स। उ॰ मनि गन मंगल बस्तु अनेका। (मा॰ २।६।२)

बस्य-(सं॰ वश्य)-वश में, अधीन, वशीभूत्। उ॰ रुचिर रूप-आहार-वस्य उन पावक लोह न जान्यो । (वि०६२) वह-(स॰ वहन)-१ वहता है, चलता है, २. चले, वहे, ३. भार ढोवे। उ० १. सानुकुत वह त्रिबिध वयारी। (सा०१।३०३।२) वहइ-१.चलता है, २.बहता है,३.ढोता है। उ० १. वहद्द्र न हाथु दहद्द् रिस छाती। (मा० १। २८०।१) बहर्द-१. बहता है, २ ढोता है। उ० १. सुभ श्ररु श्रसुभ सलिल सब बहुई। (मा० १।६६।४) वहुत-१. वहता है, प्रवाहित होता है, २. वहते हुए, ३. ढोता है, ४. ढोते हुए। उ० १. वहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। (मा०२।३१९।३) वहति-१.बहती है, २.ढोती है। उ० १. दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त वहति भया-वनी। (मा० ६।८७। छुं० १) वहतु-१. बहता, २. वहन करना, ढोता, ३. धारण करना। उ० २ छोनिप-छपन बाँको विरुद्ध वहतु हों। (क॰ १।१८) बहते-१ वहन किया होता, धारण किया होता, २. प्रवाहित होते। बहसि-१ ढोता है, वहन करता है, धारण करता है, २ वहता है। उ० २. विमल विपुल वहसि बारि। (वि॰ १७) बहहिं-१ उठाते हैं, होते हैं, २. बहते हैं। उ० १. जरहिं पतंग मोह बस भार वहहिं खर वृंद । (मा० ६। २६) वहहीं-१ वहते हैं, २. डोते हैं। उ० १.सिर्ता सब पुनीत जलु वहहीं। (मा० १।६६।१) वहहू-दो रहे हैं। उ०्युधा मान ममता मद बहहू। (मा० ६।३७।३) बहिबे-१. सुगतोगे, सहन करोगे, २ भोगना पड़ेगा, सहना पढ़ेगा। उ० २. गाढ़े भली, उखारे अनुचित, वनि ग्राए वहिंबे ही। (कु० ४०) बहिबो-बहना। उ० तजे चरन अजहूँ न मिटत नित वहिबो ताहू केरो। (वि॰ ८७) बही-वह निकली, बहने लगी। उ॰ अतिसय बङ्भागी चरनिह लागी जुगल नयन जलधार वही। (मा०१।२११।

छं०१) बहे-१. वह गए, २. वहते विगहे, गिरे। उ० २. बहे जात कह भइसि द्यधारा। (मा० २।२३।१) वहाी-१. वहा, २. वहा हुन्ना, गया, ३. वहता। उ० ३. महामोह-सरिता द्यपार महँ संतत फिरत वहा। (वि० १२)

बहन (१)-(सं० वहन)-१ ढोने या धारण करने की क्रिया या भाव, २. जाना, बहना।

वहन (२)-(सं० भगिनी)-वहिन।

बहुनु-ढोनेवाला, वाहन। उ० भवन विभूति भाँग वृषम बहुनु है। (क० ७।१६०)

बहरावा-(फ्रा॰ वहाल)-भुलांया, टाला । उ॰ सुनि कपि वचन विहँसि वहरावा । (मा॰ ४।२२।१)

बहरी (१)-(ग्रर०)-एक शिकारी चिड़िया। उ० तीतर-तोम तमीचर-सेन समीर को सुनु बड़ी बहरी है। (क० ६।२६)

बहरी (२)-(सं० विधर) जो न सुने। 'बहरा' का स्त्री-

बहाई-(सं० वहन)-बहाया है, वहा दिया है। उ० दुष्ट तर्फ सव दूरि वहाई। (मा० ७१४६१४) वहावे-दूर कर देता है। उ० मोह श्रंध रिव बचन वहावे। (बै० २२) बहेहों-(सं० वहन)-वहा दूंगा, श्रत्तग कर दूँगा, वर्बाद कर दूंगा। उ० नातो नेह नाथ सों करि सव नातो नेह बहेहों। (वि० १०४)

वहि—(सं० वाहा)-वाहर, श्रलग, दूर। उ० त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि निदिर लगे वहि कादन। (वि० २१) वहिनी—(सं० भगिनी)-वहन, भगिनी। उ० सुपनला रावन

के बहिनी। (मा० र्शाश्राप्त)

वहिर-(सं० विधर)-जो न सुने, बहरा।

विहर्मुख-(सं०)-१ विसुख, विरुद्ध, २ श्रधर्मी, ३ वागी। बहु (१) (सं०)-ग्रधिक, श्रनेक। उ० तुलसी श्रीभेमान महिषेस बहु कालिका। (वि० ४८) वहुगाहू-बहुत सी भुजाश्रोंवाला, रावण। उ०नाहिंत ग्रस होहहि बहुवाहू। (मा० ३।२६।८)

वहु (२)-(सं० वध्)-वहू, वध्।

बहुत (सं० बहुतर) - अधिक, मुंड, समूह, अनेक, बहु। उ० बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी। (मा० २।२४६।३) बहु-तक - बहुत से, अनेक। उ० बहुतक बीर होर्हि सतखंडा। (मा० ६।६८।३) बहुतन - बहुत से, बहुतो ने। उ० बहुतन परिचौ पायो। (गी० १।१४) बहुते - बहुत, अधिक। उ० बहुते दिनन कीन्हि सुनि दाया। (मा० १।१२८।३) बहु-तेन्ह - बहुतों को। उ० बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका। (मा० ७।३१।१) बहुतै - बहुत से। उ० बृहु भये, बिल, मेरेहि बार, कि हारि परे बहुते नत पाले। (ह० १७)

बहुताई-१. बहुतता, श्रिषकता, बहुत्व, बहुतायत, २. विस्तार। ७०१. चले बिलोकत बन बहुताई। (मा० ३।३३।२) २. चितव कृपाल सिंधु बहुताई। (मा० ६। ४।२)

बहुतेरे-(सं० चहुतर + एरा)-वहुत से, श्रधिक, श्रनेक। उ० श्रवलोके रघुपति बहुतेरे। (मा० १।४४।२) बहुतेरो-बहुत से, बहुत। उ० पर-गुन सुनत दाह, पर-दूपन

सुनत हर्प बहुतेरो। (वि० १४३)

हारमाश) बॉधि-१. पुल बाँधकर, २. बाँध, बाँध कर । उ० १ राम बाँधि उतरे उद्धि लाँघि गए हनुमान । (दो० ४२८) वाँधिया न्याँधेगी । उ० जानी है जानपनी हिर की, अब बाँधिया किछु मोटि कला की। (क० ७१३३४) बाँधी-बाँध दी। बाँध-बाँधा, बाँध लिया। उ० उ० जिन बाँधे सुर असुर नागनर प्रवल करम की होरी। (वि० ६८) बाँधेउ-दे० 'बाँधे'। बाँधेसि-बाँध दिया। उ० हय गृह बाँधेसि बाजि बनाई। (मा० ११९७११४) बाँधेसु-बाँधना, बाँध लेना। उ० मारसि जिन सुत बाँधेसु ताही। (मा० ११९६१३) बाँधेहु-बाँध लो। वाँधै-१ बाँधो, २. बाँध ले। उ० १ मेरो कह्यो मानि तात । वाँधै जिनि बेरै। (गी० ४१२७) बाँध्यो-बाँधा, बाँध दिया। उ० सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमित बाँध्यो हिठ सकत न छोरी। (वि० ६८)

बॉय-(सं॰ वाम)-वाँयें, दायें का उत्तदा। उ० घोर हृदय कठोर करतव सज्यो हों विधि वाँय। (गी० ७।३१)

बाँया-१. बाँयीं स्रोर का, २ उलटा।

बाँयो-बार्या ।

वाँवों-बाँयाँ । मु० दियो बावों-१. न माना, टाल दिया, २. भ्रनादर किया, विरोध किया, ३ बँचकर निकल गया । उ० १. जो दसकंठ दियो बाँवों जेहि हर-गिरि कियो है मनाकु । (गी० १।८७)

वॉस-(सं० वंश -१. बॉस नाम का एक पेड़, २. जमीन नापने की लग्गी, ३. बल्लम, भाला, ४. लाठी। उ० ३ फरसा वॉस सेल सम करहीं। (मा० २।१६१।३)

बाँह—(स० वाहु)-१. सुजदंड, सुजा, बाहु, २. शरण, रचा, पनाह, ३.सहायता, बल, सदद। उ० १ सुरपित वसह वाहुँ वल जाकें। (मा० २।२४।१) सु० बाँह बस्यो हीं—शरण में हूँ। उ० चाहत श्रनाथ-नाथ तेरी बाँह बस्यो हीं। (वि० १८१) बाँह बोल दे—श्रपना भरोसा देकर। उ० बाँह बोल दे शापिए जो निज बरिश्राईं। (वि० ३४) बाँह वोलि—श्राश्वासन या भरोसा देकर। उ० मींजो गुरु पीठ श्रपनाह गहि बाँह बोलि। (वि० ७६) बाँह बोले की-शरण में लेने की, सहायता की प्रतिज्ञा करने की। उ० लाज बाँह बोले की, नेवाजे की, सँभार सार। (क० ७१२)

वा-(सं॰ वा)-या, श्रथवा।

बाइ-(सं० न्यापन)-फैलाकर, खोलकर। उ० मुख वाह धावर्हि खान। (मा० ६।१०१।छं०३) बाई (१)-(सं० व्यापन)-१. खुली, २ खोली।

बाइन-(सं॰ वायन)-१. भेंट, उपहार, खुशी के उपलक्त में

बाँटी गई मिठाई छादि, २ पेशगी, छगवढ़।

वाई (२)-(?) स्त्री, श्रवला ।

बाउ (१)-(सं० वायु)-हवा, पवन । उ० संतत वहै त्रिविध वाउ । (गी० २।४४)

बाउ (२)-(फा॰ वाह)-१. धन्यवाद, २. वाह ।

बाउर-(सं॰ वातुल)-बौड़म, पागल, बौरहा । उ॰तेर्हि जड बरु वाउर कस कीन्हा । (मा॰ १।६६।४) वाउरि-बावली, पगली । उ॰ बौरेहि के श्रनुराग भद्दउँ वड़ि वाउरि । (पा॰ ७०) वाऊ-(सं॰ वायु)-हवा, पवन। उ॰ सीतल मंद सुरमि बहु वाऊ। (मा॰ १।१६१।२)

बाएँ-(सं॰ वाम)-१. वाई श्रोर, २. वायाँ, ३. विरोधी, प्रतिकृत । मु॰ वाएँ लाइ-न मानकर, श्रवहेलना कर । उ॰ श्रायुउँ लाइ रजायसु वाएँ । (मा॰ २।३००।१)

वाक्य-(सं० वाक्य)-वचन ।

बाग (१)-(सं० वाक्)-चाणी, बचन। उ० मृदु मंजुल जनु वाग विभूषण। (मा० २।४१।३) बागहीं-चाणी से, मुँह से, जीभ से। उ० एक कहिंह कहिंह करिंह अपर एक करिंह कहत न बागहीं। (मा० ६।६०।छं० १)

बाग (२)-(त्रार० बाग्)-चेगीचा, उपवन, उँघान । उ० पुलक वाटिका बाग वन, सुख सुविह्ंग विहार । (मा० १।३७) बागन्ह-(त्रार० बाग्)-चागों में, बाटिकान्रों में । उ० बागन्ह विटप वेलि कुम्हिलाहीं । (मा० २।८ ३।४)

वाग (३)-(स० वल्गा)-लगाम, वागडोर ।

बागत (१)—(सं० वक = चलनां)—चलते, फिरते, टहलते हुए। उ० वैठे उठे जागत वागत सोए सपने। (क० ७।७८) वागिहें—भटकता फिरेगा। उ० पाइ परितोप तून हार हार वागिहै। (वि० ७०) वागे—फिरे, डोले। उ० चंचल चरन लोभ लगि लोलुप हार हार जग वागे। (वि० १७०)

बागत् (२)-(सं० वाक्)-बोलते हुए। उ० जागत वागत

सपने न सुख सोइहै। (वि० ६८)

बागबान-(फ्रा॰ बागुवान)-माली, वागु की देख रेख करनेवाला। उ॰ मारे वागवान ते पुकारत देवान गे। (क॰ ४।३१)

बागा-दे॰ 'बाग'। बगीचा। उ० करि प्रनामु देखत बन बागा। (मा० २।१०६।२)

बागीसा—(सं० वाग + ईश)-म्राकाशवाणी । उ० जानेहु तब प्रमान बागीसा । (मा० १।७४।२)

बागु—दे॰ 'बाग'। बगीचा । उ॰ वागु तड़ागु विलोकि प्रभु हरपे बंधु समेत । (मा॰ १।२२७)

वागुर-(?)-पशु या पत्ती श्रादि फॅसाने का जाल । उ० बागुर विषम तोराइ मनहुँ भाग मृगु भाग वस । (मा० २।७४)

बागुरा-दे॰ 'बागुर'। बागुरी-दे॰ 'बागुर'।

बागुरि-दे० 'बागुर'।

वाघ-(सं॰ व्याघ्र)-शेर, सिंह, नाहर। उ॰ तिन्हके वचन वाघ हरि व्याला। (मा॰ ११३८४) वाघउ-वाघ भी। उ॰ वाघउ सनमुख गएँ न खाई। (मा॰ ६।७।९) बाधिनि-दे॰ 'वाघिनी'। उ॰ मृगिन्ह चितव जनु वाघिनि मूखी। (मा॰ २।४१।९)

वाधिनी-बाध की खी, शेरिनी।

वाचक-(सं॰ वाचक)-कहने या याँचनेवाला।

बाचत-(सं॰वाचन)- १.वाँचते या पढ़ते हें, २ वाँचते समय, पढ़ते समय। उ॰२ बाचत मीति न हृद्यँ समाती। (मा०१। ६१।३) बाचा-१. पढ़ा, पाठ किया, २. वोलने की शक्ति, ३. वचन, वात, वाणी, ४. सरस्वती। उ॰ ३. मनसा वाचा कर्मना, तुलसी बंदत ताहि। (वै॰ २६) ४ रावन कुंभकरन वर माँगत सिव विरंचि वाचा छुते। (गी० ४।४१) वाचि-बाँचकर, पढ़कर । उ० जनक पत्रिका वाचि सुनाई। (मा० १।२६४।१) वाचिहै (१)-पढ़ेगा।

वाचाल-(सं० वाचाल)-वोलने में तेज़, वकवादी। उ० मूक होइ वाचाल पंगु चढइ गिरिवर गहन। (मा० १।१। सो०२)

वाचाला—दे॰ 'बाचाल'। उ० धन मद मत्त परम बाचाला। (मा० ७।६७।२)

वाचिहै (२)-(सं० वंचन)-वचेगा, शेप रहेगा। उ० वाचिहै

न पाछे त्रिपुरारिहू मुरारिहू के। (क० ६।१)

वाज (१)-(सं० वाद्य)-१. वजने लगे, २. वज सकता है। ड० १. गावहि गीत सुवासिनि वाज वधावन । (जा० १२७) बाजइ-वजता है। उ० कर कंकन, कटि किंकिनि, नूपर वाजइ हो। (रा० ११) बाजत-१. वजता है, शब्द करता है, २. लड़ता है, युद्ध करता है। उ० १. राजत वाजत विपुत्त निसाना। (मा० १।२६७।३) बाजन-(सं० वाद्य) १. वाजा, वाद्य, २. वजने शब्दायमान होने । उ० १. कोटिन्ह वाजन वाजिह दसरथ के गृह हो । (रा० २) २. विपुल वाजने वाजन लागे। (मा० १। ३४८।२) बाजने-१. वाजे, २. वजने, ३. लडने। उ० १. दे० वाजन' का 'उ० २.'। बाजनेऊ-वाजे भी। उ० योले यंदी विरुद वजाइ वर वाजनेऊ। (क॰ ११८) वाजहिं - वजते हैं, वज रहे हैं। उ॰ विविध प्रकार गहगहे वाजन वाजिह। (जा० २०४) वाजा-(सं॰ वाद्य)-१. कोई वजनेवाली चीज, २. लड़ा, लड़ गया, ३. वजा, शब्दायमान हुआ। ७०२. तिन्हिह निपाति ताहि सन बाजा। (मा० ४।१६।४) बाजिहें-वार्जेगे, वजेगे । उ० लंका खरभर परैगी, खुरपुर वाजिहें निसान। (गी० १।१६) वाजी (२)-(सं० वाद्य)-१. वजी, २. लडी। उ० २. सेइ साधु गुरु, सुनि पुरान स्नुति वूमयो राग वाजी ताँति । (वि० २३३) वाजे (१)-(सं० वाद्य)-१. वजने के यंत्र, २. वजने लगे। वाजै-वजता है। उ० सुसमय दिन हैं निसान सवके द्वार वाजै। (वि०

बाज (१)-(ग्रर॰ वाज़)-एक प्रसिद्ध शिकारी पेची। बाज (३)-(फ़ा॰ वाज़)-विना, रहित। उ॰ दीनता दारिद़ दलै को कृपा वारिधि वाज। (वि॰ २१६) सु॰ ग्राए बाज-छोडा, तर्क किया। उ॰ कहे की न लाज, पिय! ग्रजहूँ न ग्राए वाज। (क॰ ६।२४)

वाजपेई—ग्ररवमेध यज्ञ करनेवाला । उ० कौन गलराज धौं वाजपेई । (वि० १०६)

वाजराज-वाज, वड़ा बाज । उ० वाजराज के वालकहि लवा दिखावत श्रांखि । (दो० १४४)

वाजार—(फ़ा॰ वाजार)—जहाँ दूकानें हों। उ॰ वाजार रुचिर न वनह वरनत वस्तु वितु गथ पाइए। (मा॰ ७।२८॥ छ॰ १)

वार्जि-(सं॰वाजिन्)-घोढा, श्रश्व। उ० चढ़ि वर वाजि वार एक राजा। (मा० १।१४६।२)

वाजी (२)-(फ़ा॰ वाज़ी)-१. खेल, २. ऐसी शर्त जिसमें

हार जीत के श्रनुसार कुछ लेन-देन भी हो। शर्त, ३. प्रतिज्ञा, ४. प्रतिष्ठा। उ०३. जग जाचत दानि दुतीय नहीं तुमहीं सब की सब राखत वाजी। (क० ७१६४) ४. तुलसी की वाजी राखी। (म० ७१६७) सु० वाजी राखी— खेल में जिताया। उ० तुलसी की वाजी राखी राम ही के नाम। (क० ७१६७),

वाजी (३)-(सं० वाजिन्)-घोडा, घ्रश्व। उ० घ्रावत देखि - घ्रिषक रव वाजी। (मा० १।१४७।१)

बाजीगर—(फ़ा॰ बाज़ीगर)—जादूगर। उ॰ बाजीगर के सूम ंज्यों, खल ! खेह न खातो। (वि॰ १४१)

बाजु-दे॰ 'बाज (२)'। उ॰ भिल्जिनि जिमि छाडन चहति वचतु भयंकरु वाजु। (मा॰ २।२८)

वाजू—दे॰ 'वाज (२)'। उ॰ लेइ लंपेटि लवा जिमि वाजू। (मा॰ २।२३०।३)

बाजे (२)-(फा॰ याज़)-कोई, कोई कोई। उ॰ वाजे वाजे वीर बाहु धुनत समाज के। (क॰ १।८)

बाट—(सं० वाट)-रास्ता, पथ, राह । उ० घाट वाट पुर द्वार वजार वनाविहें । (जा० २०४) सु० बाट परै—नाश हो, वर्वाद हो । उ० वाट परै मोरि नाव उड़ाई । (मा० २२११००।३)

वाटा—दे॰ 'वाट'। उ॰ मुख नासा श्रवनन्हि की वाटा। (मा॰ ६।६७।२)

वारिकॉ—उपवर्म में फुजवारी में। उ० विष वारिकों कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि। (मा० २।४६) वारिका— (सं० वारिका)-फुजवाड़ी, उपवन। उ० वन वारिका विहग मुगुनाना। (मा० २।२१४।२)

वाड़वानल-(सं० वाड़व + श्रनल)-समुद्र की श्राग। वाढ़ (१)-(सं० बाट)-धार, तलवार ग्रादि की धार । वाढ़ (२)-(सं० वृद्धि)-१. वढ़ाव, वढ़ना, २. नदी में पानी का वृद्गा, ३. वद्ती है। उ० ३. प्रना बाद जिमि पाइ सुराजा। (मा० ४।१४।६) वाढइ-१. बढ़ जायगी, २. वढ़े। उ० १.वाढइ कथा पार नर्हि लहऊँ। (मा०१।१२।३) बाढ़त–१. वढ़ता, उमडता, २. बढ़ते हुए। उ० १. नित नूतन सब बाढ़त जाई। (मा० १।१८०।१) बाढ़ति-बढ़ती हुई। उ० प्रेमतृषा वाढ़ित भली। (दो० २७६) बाढन-१० चढ़ने, वृद्धि करने, २. बढ़नेवाला । उ० १. जुमुना ज्या-ज्यों लागी बाढ़न । (वि० २१) वाढ़िहें-वढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। उ० वाद्हि श्रसुर श्रधम श्रभिमानी। (मा० १) १२१।३) बाढ्हीं-बढ़ती हैं। बाढ़ा-बढा, वढ़ गया। उ० वेषु विलोकि क्रोध ऋति वाढ़ा । (मा० १।१३५।४) बाढ़िं-१. वहती, वृद्धि, २. वढी । उ० १. विभव-विलास वादि इसरथ की देखि न जिनहिं सोहानी। (गी॰ १।४) वाढ़ी-वही, वढ गई। उ० पाय-प्रतिष्ठा वृद्धि परी, ताते बाढी रारि । (दो० ४६४) बाढ़े-१. बढ़े, २. बढ़ने पर । उ० २. तापस को वरदायक देव, सबै पुनि वैर वढावत वाहे।

(क॰ ७।४४) बाढ़ें उ-दे॰ 'वाढ़ें'। वाण-(सं॰)-१. शर, विशिख, तीर, २. 'वाण' नाम का श्रमुर जो विल के सी पुत्रों में सबसे वहा था। उ०२, बृत्र बालि वाण प्रह्लाद मय न्याध गज गृद्ध द्विजवंधु निज धर्म-स्यागी। (वि० ४७) बार्गी-(सं॰ वार्गी)-१. बचन, बोली, भाषण, उक्ति, २. सरस्वती।

बात (१)-(सं० वार्ता)-१. कथन, जो कहा जाय, बचन, २. कथा। उ० १ वात चले वात को न मानिबो बिलग बिल। (क० ७१६) बातन-बातों से। उ० तिमि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त निहं होई। (वि० १२३) बातन्ह-बातों से, बात करने से। बातिह-बात ही। उ० बातिह बातिह बिन पहें। (स० ४६८) बातहू-बात भी। उ० बातह कितिक तिन तुलसी तनक की। (क० ७१२०) बातें-'बात' का बहुवचन। बातें-'वात' का वहुवचन। बहुत से बचन। उ० सुसुक सभीत सकुचि रूखे मुख बातें सकल सवाँरी। (क० ६) वातो-बात भी। उ० जो पै। कहुँ कोउ वूसत बातों। (वि० १७७)

बात (२)-(सं०वात)-वायु, पवन । उ० लपट-भपट सह-राने, हहराने बात । (क० ४।=)

बातसंजात-वायु के पुत्र हनुमान । उ० जयित बातसंजात । (वि० २८)

बाता-दे॰ 'बात'। बात, बचन। उ० भए विकल मुख आव न बाता। (मा० १।७३।४)

बाति—दे॰ 'बाती'। उ॰ दीप बाति निह टारन कहऊँ। (मा॰ २।४६।३)

बाती-(सं॰ वर्तिका)-वत्ती, पत्तीता । उ॰ निर्ह कछु चहित्र दिया घृत बाती । (मा॰ ७।१२०।२)

बातुल-(सं० वातुल)-पागल, सनकी। उ० बातुल भूत विवस मतवारे। (मा० १।१११।४)

बाद-(सं० वाद)-बहस, तर्क, कलह । उ० प्रभु सों निपाद े ह्वे के बाद न बढ़ाइहों । (क० २।=)

वादर-(सं० वारिद्)-बादल, मेघ। उ० उमिंग चलेउ आनंद भुवन भुईँ बाद्र । (जा० २१०)

वादल-(सं॰ वारिद)-मेघ, बदली ।

वादले-बादल, मेर्घ। उ० घहरात जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के वादले । (मा० ६।४६।छं० १)

बादहिं-(सं० वाद) विवाद करते, तर्क करते हैं। उ०बादिंह सूद्र द्विजन सन, हम तुम तें कछु घाटि? (दो॰ ४४३) बादि-(सं० वादि)-न्यर्थ, फूठ-मूठ। उ० नतरु वाँक भित वादि बिद्यानी। (मा० २।७४।१) बादिहिं-न्यर्थ ही। उ० जनम गयो बादिहें वर वीति। (वि० २३४)

वादिनि-१ बोलनेवाली, २. मगडालू, कलहप्रिय। उ० १ प्रिय बादिनि सिख दीन्हिउँ तोही। (मा० २।१४।१)

वादिनी-दे॰ 'बादिनि'। बादी-(सं॰वादिन्)-१. कहनेवाला, वोलनेवाला, २. भग-

इालू , विवाद करनेवाला, ३. वाला । उ० ३. मभु ले मुनि परमारथ वादी । (मा० १।१०८।३)

बाद्य-(सं॰ वाद्य)-वाजा, वजनेवाला यंत्र ।

वाधक-(सं०)-रुकावट दालनेवाला, हानिकर । उ० जो न होहि मंगलमय सुर बिधि वाधक । (पा० १४) वाधको-बाधकड, वाधक भी । उ० जाकी छाँह छुए सहमत न्याध बाधको । (क० ७।६८)

वाधा-(सं०) -१. विन्न, रुकावट, अडचन, २ संकट, कष्ट । उ०१ करम सुभासुभ तुम्हिह न वाधा । (मा०१।१३७।२)

२. सपने न्याधि विविध वाधा भद्द, मृत्यु उपस्थित आई। (वि० १२०)

वाधित-(सं०)-रोका हुआ।

वाधिये-रोकिए, रोके देना चाहिए। वाधी-वाधा को प्राप्त हुई, रुकी, बाधित हो गई। उ० सुमिरत हरिहि श्राप गति वाधी। (मा० १।१२४।२)

बान (१)-(सं० वाण)-१ वाण, तीर, २ 'वाण' नाम का असुर । उ० १ दस-दस बान भाल दस मारे । (मा० ६। ६२।४) २ रावन बान छुत्रा नहिं चापा । (मा० १. २४६।२) वानन्ह—बाणों से। उ० पुनि निज वानन्ह कीन्हि प्रहारा । (मा० ६। ६३।३)

वान (२)-(सं० वर्ण)-१ रंग, वर्ण, २ चमक, दीप्त, पानी। उ० २. कनकिं वान चढ़इ जिमि दाहें। (मा० २।२०४।३) मु० वान चढ़इ-पानी चढ़ने पर, श्रोप श्राने

पर। उ० दे० 'बान (२)'।

वानइत—(सं॰ वाण + ऐत)-१. बानैत, तीरश्रंदाज़, तीर चलाने वाला, २ सैनिक, योद्धा, ३ प्रख्यात, प्रसिद्ध । उ० १ लोकपाल महिपाल वात वानइत । (गी॰ १।१०१) २. रोप्यो रन रावन, बोलाए बीर वानइत । (क॰ ६।२०) ३ दानि दसरथ राय के तुम बानइत-सिर-ताज । (वि॰ २१६)

वानक-(सं॰ वर्णंन)-१. वेश, सजधज, वनाव, २. ख्याति, नामवरी। ड॰ १ मैं पतित, तुम पतितपावन, दोड बानक बने। (वि॰ १६०)

बानति-(सं० वर्णन)-बनती है। उ० कछु कहत न बानति। (गी० ७।१७)

वानधर-वार्ण धारण करनेवाला, कमनैत ।

बानर-(सं॰ वानर)-बंदर, मर्कट । उ॰ वानर-वाज ! वहै खल खेचर, लीजत क्यों न लपेटि लवा से ? (ह॰ १८) बानरहि-वानर का । उ॰ नर वानरहि संग कहु कैसें। (मा॰ १।१३।६)

बाना (१)-दे॰ 'बान (१)'। उ॰ १ चले सुधारि सरासन बाना। (सा॰ ६।७०।३)

वाना (२)-दे॰ 'वानक'। उ॰ ३ जन्नु वानैत बने वहु बाना। (मा॰ २।२८।२)

वाना (३)-(सं० वर्ण)-स्वभाव, प्रकृति ।

वानि (१)-दे॰ 'बानी (१)'। उ० २. बानि विनायकु श्रंब रिव, गुरु हर रसा रसेस । (प्र० १।१।१)

वानि (२)-दे॰ 'बानी (२)'। उ० तर्जीह तुलसी समुिक यह उपदेसिवे की वानि। (कृ० ४२)

वानिक-(सं० वर्णन)-वेष, संजधन, वनाव, सिंगार । उ० धापनी-आपनी वर वानिक बनाइ के । (गी० शादर)

वानिहि-(सं० वाणी)-वाणी को। उ० पर श्रपवाद-विवाद-बिद्धित वानिहि। (पा० ४) वानी (१)-१. वात, वाणी, वयन, २ सरस्वती। उ० १. तुलसी करु वानि विमल विमल-वारि-वरनि। (वि० २०) २. बानी विधि गौरी हर सेसहू गनेस कही। (क० १।१६)

बानी (२)-(सं॰ वर्णन)-म्रादत, लत, टेव । उ॰ १. लरि॰ काइहि तें रघुवर वानी । (मा॰ २।२७४।३) वानी (३)-(सं॰ विणक्)-विनया ।

**४३**\_\_

था। उ० नाम श्रजामिल से खल तारन तारन वारन वारचधु को। (क० ७।६०)

बारबधू-(सं॰वार + बधू )-वेश्या, रंडी। उ०दे॰ वारन (२)'। बारह-(सं॰ द्वादश)-दस से दो ऋधिक, १२। सु॰ वारह बाट-तितर-वितर, नष्ट-भ्रष्ट। उ० सूधे-टेढ़े, सम विषस, सब महँ बारह बाट। दो॰ ४००)

बारहिं (१)-(सं० वार)-कई बार। मु० बारहिं बार-कई बार, बार-बार। उ० होहिं हानि-मय-मरन-दुख-सूचक

बारहि बार। (प्र० १।४।२)

बारहीं-(सं॰ द्वादश)-पुत्र जन्म के १२वें दिन होनेवाली संस्कार-विधि, वरही। बारहे-दे॰ 'बारही'। उ॰ मुनिवर करि छुठो कीन्ही बारहें की रीति। (गी॰ ७।३४)

बारहों-दे० 'बारहीं'। उ० छठी बारहों-लोक-बेद बिधि

करि सुबिधान विधानी। (गी० १।४)

बारांनिधे-(सं० वारांनिधि)-हे समुद्र ! उ० जयित वैराग्य-विज्ञान-वारांनिधे नमत नर्भद्र पाप-ताप-हर्ता । (वि० ४४) बारा-द्रफ़ा, बार । दे० 'बार (२)' । उ० पर्राहे सूमितल बार्राहें बारा । (मा० २।१४६।२)

बारानिधे-दे॰ 'बारांनिधे'।

बाराह−(सं॰ वराह)−१. श्रूकर, सूत्र्यर, २. विष्णु का एक अवतार।

बारि (२)-(सं॰ वारि)-जल, पानी । उ॰ मरिबे को वारा-नसी, बारि सुरसिर को । (ह॰ ४२)

बारि (३)-(स॰ वाटिका)-बाडी, बगीची।

बारि (४)-(सं॰ अवार)-वाडा, घैरा, डाँड। उ॰ जनु इंद्र-धनुष अनेक की वर वारि तुंग तमालही। (सा॰ ६। १०१। छं॰ १)

बारि (५)-(सं० अवतरण)-निद्यावर करके । बारिये (२)-स्योद्यावर कीजिए । वारी (२)-स्योद्यावर किया । उ० काम कोटि सोभा अंग-ध्रँग उपर बारी । (गी० १।२२) बारौं-स्योद्यादर करूँ, वारूँ । उ० बारों सत्य वचन स्नुति सम्मत जाते हों बिद्युरत चरन तिहारे । (गी० २।२)

बारिक-(फ़ा॰ बारीक)-महीन, बारीक। उ० है निर्गुण

सारी बारिक। (कु० ४१)

बारिखो-(सं० वर्ष)-वर्षीवाला । उ० सही भरी लोमस अुसुंडि बहु वारिखो । (क० १।१६)

बारिज-(सं॰ वारिज)-कमल, जलज। उ॰ नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन। (मा॰ १।१। सो॰ ३)

वारिद–(सं० वारिद)–मेघ, वादल । उ० मनहुँ सिखिनि सुनि वारिद वानी । (मा० १।२६४।२)

बारिधर-(सं० वारिधर)-बादल, जलद्। उ० तात न तर्पन कीजिये बिना बारिधर-धार । (दो० २०४)

वारिधि-(सं० वारिधि)-समुद्र । उ० वंदुडँ चारिउ बेद भव वारिधि बोहित सरिस । (मा० १।१४ ङ)

बारिनिधि-दे॰ 'वारिधि'। उ॰ मनहुँ वारिनिधि वृद् जहाजू। (मा॰ २। ६६१२)

बारिपुर-एक स्थान का नाम। कुछ लोगों के श्रनुसार यह काशी का नाम है। उ० वारिपुर दिगपुर बीच विलस्ति भूमि । (क० ७।१३८) बारी (३)-(सं० वाल)-१. क्वारी कन्या, २. छोटी, नन्हीं। उ० २. कुंदकली जुगल जुगल परम सुभ्र वारी। (गी०१। २२)

बारी (४)-(सं० वालिका)-कान में पहनने की

ाली ।

बारी (५)-(सं० वाटिका)-१. वगीचा, उपवन, २. खिडकी, मरोखा ।

बारी (७)-(सं० वारि)-पानी ।

बारी (८)-(सं॰ बरुजीवी)-पत्तों श्रादि से संबंधित कार्य करनेवाली एक जाति। श्रव पत्तल श्रादि वनाना ही इनका प्रधान कार्य है। उ० नाऊ बारी भाट नट राम निछाविर पाइ। (मा० १।३१६)

वारी (६)-(सं० वार)-पारी, श्रोसरी।

बारीस-(सं० वारीश)-समुद्र। उ० जेहिं बारीस वॅधायउ हेर्जा। (मा० ६।६।३)

वार-(सं॰ वाल)-केश, बाल । उ॰ भेंट पितरन को न मूड हू में बारु है । (क॰ ७।६७)

बार्रेग्।-(सं॰ वार्र्गा)-१. मदिरा, शराब, २. पश्चिम दिशा, ३. एक विशेष पर्व ।

बारुनि-दे॰ 'बारुणी'। उ० १. सुरसरि जलकृत् वारुनि जाना। (मा० १।७०।१)

बारुनी–दे॰ 'बारुगी'। उ॰ १. संत सुधा सिस घेनु प्रगटे खल विप बारुनी। (मा॰ १।१४ च)

बारें (२)-(सं०वाल)-१. बचे, बालक,२. बचपन,३ छोटे।
उ० १ मैत्रा कहहु कुसल दोउ बारे। (मा० १।२६१।२)
२. हों तो बिन मोल ही विकानो, बिल बारे ही तें। (ह०३८) ३ बारे बारिधर। (गी० १।३०) वारेहि (२)(सं० वाल)-१ लडकपन से ही, २. बचपन में। उ० १० बारेहि ते निज हित पित जानी। (मा० १।१६८।२)

वारो-(सं० वाल)-िकशोर, बच्चा, छीना । उ० वारिदनाद श्रकंपन कुंभकरन्न से कुंजर केहरि-वारो । (ह० १६)

वाल (१)-(सं०)-१. लड़का, वालक, २. श्रज्ञानी, सूर्ख, ३ वार, केश, लोम, ४ श्रन्नों की वाली या फली। उ० १ बाल विलोकि वहुत में बाँचा। (मा० १।२७४।२) २. सो श्रम वादि वाल कवि करहीं। (मा० १।१४।४) ३. वाल कुमार जुवा जरा। (स० २०४)

बाल (२)-(सं० बारि)-पानी, जल ।

वाल (१)-(सं॰ वाला)-युवती। उ॰ खोजि कै खवास खासो कूबरी सी वाल को। (क॰ ७१२४)

बालक-(सं०)-१. लडका, २. बेटा, पुत्र, २. छोटा। उ०
१. राज मराल के बालक पेलि के। (क० ७।१०३) ३
बालक दामिनि छोड़ी मानो वारे वारिधर। (गी० १।३०)
बालकन्द-१ लड़कों, २. लडकों को। वालकन्दि—बालकों
को, लड़कों को। उ० मातु-पिता वालकन्दि बोलाविह।
(मा० ७।६६।४) वालकिहि—बालक को। वालकहू—बालक
भी, बालक का भी। उ० वेपु विलोकें कहेसि कछु वालकहू निर्हे दोसु। (मा० १।२५१) वालको—बालक भी।

वालकु—दे॰ 'वालक'। उ॰ १. कदुवादी वालक वध जोगू। (मा॰ १।२७४।२)

वालिध-(सं०)-पूँछ, दुम । उ० कुलिस नख दसन वर, लसति वालिध-बृहद् वैरिसस्रास्त्रधर-कुवरधारी । (वि० २६)

वालघी-दे॰ 'वालघि'। उ॰ वालघी बदन लागी, ठौर ठौर दीन्हीं स्रागि। (क॰ ४।३)

वालपन-लड़कपन, छुटपन। उ० समुक्ती नहिं तसि वालपन तय अति रहेउँ अचेत। (मा० ११३० क) वालपने-लड़क-पन में, वचपन में। उ० वालपने सूधे मन राम सनमुख भयो। (ह० ४०)

वालमीक—(सं वालमीकि)—एक प्रसिद्ध ऋषि और आदि कवि। रामायण की रचना सबसे पहले इन्होंने ही की थी। उ० वालमीक नारद घटजोनी। (मा० ११३।२)

वाला-(सं०)-१. युवती, १३ से १६ वर्ष की खी, २. खी, पत्नी, ३. थौरत, नारी, ४. लढ़की, कुमारी, ४. हाथ का कड़ा, ६. कान का एक श्राभूपण ।

वालि (१)-(सं०)-ग्रंगद का पिता और सुशीव का माई एक यंदर जो किर्फिया का राजा था। इसे राम ने धोखे से मारा। उ०तौ सुरपित कुरुराज वालि सो कत हिंठ वैर विसहते ? (वि०६७) वालिहि—यालि को। उ० सुनु सुशीव मारिहर्ज वालिहि एकहिं वान। (मा० ४६)

वालि (२)-(स॰ वाल)-वाल, जौ ग्रादि की फज़ी। वालिका-(सं०)-छोटी लड्की,कन्या। उ० नर-नाग-विद्यध-

वंदिनि, जय जह्नवालिका। (वि॰ १७)

वालिकुमार-वालि के पुत्र अंगदे। दे० 'श्रंगद'। उ० व्या-कुल नगर देखि तव आयर्ज वालिकुमार। (मा० ४।१६) वालिश-(सं०)-१. मूर्ख, अज्ञ, २. वालक, लढ्का। वालिस-दे० 'वालिश'। उ० वालिस वासी अवध को वूसिए न खाको। (वि० १४२) वालिसो-रे मूर्खो, अज्ञो! उ० याही वल, वालिसो! विरोध रघुनाथ सों। (क० ४।१६)

वाली–दें० 'वालि'। उ० जेहिं सायक मारा मैं वाली। (मा० ४।१८।३)

वार्जु–(सं० वार्जुका)–वालू , रेत । उ० वापुरो विभीषन -घरींघा हुतो वालु को । (क० ७।१७)

वालू-दे॰ 'वालु'। उ० ऊपर ढारि देहिं वहु वालू। (सा० ६।८१।४)

वालेंदु-(सं० वालेंदु)-दूज का चाँद । उ० लसन्नालवालेंदु कंठे सुजंगा । (मा० ७।१०८।३)

वालमीकि-दे॰ 'वालमीकि'।

वाल्य-(सं॰ वाल्य)-शैशव, लड्कपन।

वानन-दे॰ 'वामन'। विष्णु का एक श्रवतार। वावनी-वामन भगवान का श्रवतार भी। उ॰ कालऊ करालता वड़ाई जीतो वावनो। (क॰ ४।६)

वावरि–(सं० वातुल)–वावली, पगली । उ० समुक्ति सो भीति की रीति स्थामकी सोइ वावरि जो परेपो उर ञ्राने । (कृ० ३८)

यानरी-दे॰ 'वानरि'। उ॰ वानरी न होहि वानि जानि कपिनाह की। (क॰ ७।२६) वावरे-रे पागल, रे सनकी। उ० राम जपु राम जपु राम जपु वावरे। (वि० ६६)

वावरी-पागल, वौरहा, उन्मत्त । उ० नाम, राम ! रावरो स्यानो किथौ वावरो । (क० ७।७३)

वार्वी-(सं॰ वाम)-१. वाम, वार्या, २. प्रतिकृत, विपरीत। उ० २. ऐसेहु कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन वार्वी। (वि० १७१)

वास—(सं॰ वास)—१. गंध, महँक, २ रहने का स्थान, डेरा, श्रावास, घर । उ॰ १. श्रहह ब्रान वितु वास असेपा। (मा॰ १।११८।४) २. वास चले सुमिरत रघुवीरा। (मा॰ २।२०३।१) वासहि—१. स्थान को, निवास को, २. महँक को, गध को। उ॰ १. नाइ नाइ सिर देव चले निज वासहि। (पा॰ १६१)

वास्न (१)-(?)-वरतन, भाँडा । उ० लेहि न वासन वसन

चोराई। (मा० शर४शर)

वासन (२)-(सं० वास)-१. महँकें, २. रहने के स्थान । वासना-(सं० वासना)-१. इच्छा, अभिलापा, कामना, २: सुगंध । उ० १. वासना-विल्ल खर-कंटकाकुल विपुल निविड् विटपाटवी कठिन भारी । (वि० ४६)

वासर-(सं॰ वासर)-दिन, दिवस। उ॰ पाप करत निसि

वासर् जाहीं। (मा० २।२११।३)

वासर-दे॰ 'वासर'। उ॰ नीद न भूख पियास, सरिस निसि वासर । (पा॰ ४१)

वासव-(सं०)-इंद्र। उ० जिमि वासव वस श्रमरपुर संची जयंत समेत। (मा० २।१४१)

वासा-(सं० वास)-घर, निवास । उ० मगत होहि सुद मगल वासा । (मा० १।२४।१)

वासि—१.बासकर, महॅकाकर, बासयुक्त करके, २.बासने कीं, महॅकाने की। उ० १. दे दे सुमन तिल बासि के श्ररु खिर परिहरि रस जेत। (वि० १६०) २. सुकृत-सुमन तिल=मोद बासि विधि जतन-जंत्र भरि घानी। (गी० ११४)

वासिन्ह-(सं० वास)-निवासियों को, वासियों को । उं० कोलसपुर वासिन्ह सुखदाता। (मा०११२००११) वासी-१. रहनेवाला, निवासी, २. सुगंधित किया हुआ, ३. पुराना, जो ताज़ा न हो। उ० १.मरजादा चहुँ और चरने वर सेवत सुरपुर वासी। (वि० २२)

वासु-(सं० वास)-१. बास, सहँक, २. ब्रिश महॅक, ३. ढेरा, रहने का स्थान। उ० २. तेहि न वसात जो खात नित जहसुनहु को वासु। (दो० ३४४) ३. भूपति गवने भवन तब दूतन्ह वासु देवाह। (मा० १।२६४)

वासुदेव-(सं॰ वासुदेव)-वसुदेव के पुत्र कृष्ण। उ० वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन श्रति लाग। (मा० १।

वास्-वास, स्थान, निवास । उ० भीतर भवन दीन्हें वर वास् । (मा० ११३४२।४)

वाहक-(सं० वाहक)-ढोनेवाला, भार पहुँचानेवाला । वाहन-(सं० वाहन)-सवारी, जो ढोवे । उ० स्कर, महिप, स्वान, खर वाहन साज्हिं । (पा० १०३)

वाहनी-(सं० वाहिनी)-सेना।

वाहर-(सं० बाहा)-भीतर का उलटा, अलग, दूर, बहि-र्गत । बाहरहूँ-बाहर भी ।

बाहरजामि—(सं॰ बाह्ययामी)—बाहर की वात जाननेवाला। उ॰ श्रंतर्जामिहु ते बड़ बाहरजामि हैं। (क॰ ७।१२६) बाहाँ—दे॰ 'बाहु'। हाथ। उ॰ बैठारे रघुपति गहि बाहाँ।

(मा० २।७७।३)

वाहिज-(सं॰ बाह्य)-जपर से, देखने में। उ॰ बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी। (सा॰ ३।३०।१)

बाहिनी-(सं० वाहिनी)-१. ढोनेवाली, सवारी, २. वहये-वाली, ३. सेना। ७० ३. बिविध वाहिनी बिलसति सहित अनंत। (ब० ४२)

बाहिर-दे० 'बाहर'।

बाहु-(स०)-भुजा, हाथ। उ० ग्राजानु भुजदंह, कोदंह मंहित बाम बाहु, द्विण पानि बानमेकं। (वि० ४१)

बाहुक-(सं॰ बाहु + ?)-बाहु की पीडा, हाथ का दर्द । उ॰ बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर-मरीच मिलि। (ह॰ ३६)

वाहुल्य-(सं॰)-म्राधिक्य, बहुलता, म्रधिकाई।

बाहूँ—दे० 'बाहु'। उ० बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू। (मा० १।६३।४)

वाहेर–दे० 'बाहर' । उ० गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित ंदोउ भाइ । (मा० २।⊏२)

बाहैं-१ बाहें, भुजा, २ भुजाओं में। उ० १ सुमिरत श्री रघु-बीर की बाहें। (गी० ७।१३) वाहे-बाहों में। उ० सपनेहूँ नहीं अपने बर बाहे। (क० ७।४६)

विजन-(सं० व्यंजन)-रसोई, भोजन । उ० विजन वहु गनि सकह न कोई। (मा० १।१७३।१)

विंद-(सं० विंदु)-विंदी, शून्य। उ० लोयन नील सरोज से अपर मसि-विंदु विराज। (गी० १।१६)

विंदक-(?)-१ जाननेवाले, ज्ञाता, २ पानेवाला, ३. नामयुक्त । उ० १. भव कि परिह परमात्मा बिंदक । (मा० ७।११२।३)

विंघ-दे० 'विंघि'। उ० विंध न हैंघन पाइए, सायर जुरै न नीर । (दो० ७२)

विधि-(सं विध्य)-विध्य नाम का पर्वत । उ० विधि मुदित मन सुखु न समाई। (मा० २।१३ मा४)

विंध्य-दे॰ 'विधि'। उ॰ चित्रकूटाद्रि-विंध्यादि दंडक विपिन-धन्यकृत। (वि॰ ४३)

विंध्याचल-(सं० विंध्याचल)-एक प्रसिद्ध पर्वत । उ० विंध्याचल गभीर वन गयऊ । (मा० १।१४६।२)

विंव-(सं० विंब)-१. बिंबाफल, कुंद्रू नाम का फल, २ छाया, प्रतिबिंब, ३ मूर्ति, ४. सूर्य अथवा चंद्र का मंडल। उ० १. अधर बिंवोपमा मधुर हासं। (वि० ४१) विज्ञाधि-(सं० न्याधि)-रोग, बीमारी। उ० बिनु औषध बिज्ञाधि विधि खोई। (मा० १।१७१।२)

विश्रानी-(?)-१. बच्चा देना, प्रसव करना, २. व्याई, जनी। उ० १ नतरु वाँक भित वादि विश्रानी। (मा०

્રાહ્યા૧)

विद्याहिव-(सं॰ विवाह)-व्याहेंगे, व्याहूँगा। उ० सीय विद्याहिब राम गरव दूरि करि नृपन्ह के। (मा० १।२४४) विद्याही-विवाह किया। उ० भंजि धनुष जानकी विद्याही। (मा० ६।३६।६) विद्याहेसि-विवाह किया, व्याहा । उ० पुनि दोउ बंधु विद्याहेसि जाई । (मा० १।१७८।२) विएते-दे० 'बियेतें' ।

विकट-(सं० विकट)-१ भयंकर, २. कठिन, मुश्किल । उ० १. विकट वेष मुख पंच पुरारी । (मा० १।२२०।४) विकटी-टेढ़ी, वक्र । उ० विकटी अकुटी बढरी अंखियाँ। (क० २।१३)

विकरारा-(सं० विकराल)-१ भयंकर, विकराल, प्रचंह, २. टेढ़ा, ३ कठिन। उ० १. नाक कान बित्तु भइ विकरारा। (मा० ३।१८।१)

विकराल-(सं० विकराल)-भयंकर, प्रचंड । उ० वड़ी विक-राल बेप देखि । (क० ४।६)

विकल-(सं० विकल)-व्याकुल, वेचैन, घवराया। उ० विरह विकल नर इच रघुराई। (मा०१।४६।४) विकलतर-अधिक विकल, अधिक दुखी। उ० चले तमीचर विकल-तर गढ़ पर चढे पराइ। (मा०६।७४ ख)

विकलई-दे॰ 'बिकलाई'। उ॰ प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिक-लई। (मा॰ ६।६४।२)

विकलाई विकलता, व्याञ्जलता । उ० उठहु न सुनि सम बच विकलाई । (मा० ६।६१।३)

विकस-(सं० विकास)-खिलना, प्रसन्न होना। उ० उदय विकस, अथवत सकुच, सिटै न सहल सुमाउ। (दो० ३१६) विकसत-१ विकसता है, खिलता है, २. खिलते हुए, प्रसन्न । उ० २ विकसत-सुख निकसत धाइ धाय कै। (गी०१।८२) विकसे-फूले, खिले, प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए। उ० विकसे सरन्हि यहु कंज गुंजत पुंज मजुल मधुकरा। (मा० ८६।छं०१) विकसो-खिला, प्रफुल्लित हुआ। उ० रविकुल रवि अवलोकि सभा-सर हित चित-वारिज-वन विकसो री। (मा० १।१०२)

बिकसित-खिला हुत्रा, फूला हुत्रा, प्रसन्न ।

विकाद – (सं० विकय) – विकता है। उ० जलु पय सरिस विकाय देखहु भीति की रीति भिल, विलग हो इ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि। (मा०१।४७ ख) विकाउँ – विकता हूँ, विकीत होता हूँ। विकात – विकता है। विकातो – विकता, वेचा जाता। उ० तौ तुलसी विनु मोल विकातो । (वि०१७७) विकानी – विकी, विक चुकी। उ० तुलसी हाथ पराए मीतम, तुम्ह मिय हाथ विकानी। (क्०४७) विकाने – विके, विक गए। उ० को करि सोच मरे, तुलसी, हम जानकी नाथ के हाथ विकाने। (क० ७।१०४) विकाने – १ विका, विक गया, २ विक गया हूँ। उ० २. हों तो विन मोल ही विकानो। (ह० २०) विकेहें – विक जायेंगे। उ० सोमा-देखवया विनु वित्त ही विकेहें। (गी०२।३७।२) विकार – (सं० विकार) – अवगुण, खरावी, ईप्या आदि मन के विकार। उ० कहें दससीस ईस वामता विकार है। (क० ४।२०)

विकारी-जिसका रूप विगड़ गया हो, विकारयुक्त, ब्रुरा, हानिकर। उ० असुभ होइ जिनके सुमिरे तें वानर रीछ विकारी। (वि० १६६)

विकास-(स॰ विकास)-उन्नति, श्राग वदना, खिलना। विकासा-१ खिला देती है, २. विकास, खिलना,

बिच-(सं॰ विच)-बीच, मध्य। उ॰ श्रगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। (मा॰ १।२१।४)

विचछन-(सं० विचच्या)-चतुर, प्रवीया।

विचर-(सं० विचरण)-विचर रहे हैं। उ० दसरथ श्राजिर विचर प्रभु सोई। (मा०१।२०३।३) विचरज-दे० 'विचरहु'। विचरत-विचरता है, होलता है, फिरता है। उ० सुक सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत श्रजहूँ। (वि००६) विचरति-विचरण करती है, धूमती है। विचरन-पर्यटन, धूमनाफिरना, चलना। विचरनि-चलना, फिरना। उ० जानु पानि विचरनि मोहि माई। (मा० १।१६६।६) विचरहिं घरे रहे विगत श्रममान। (स० १७१) विचरहु-विचरण करो, फिरो, डोलो। उ० श्रस उर धरि महि विचरहु जाई। (मा० १।१३८।४)

विचलत-(स॰ विचलन)-विचलते, विचलित होते। उ॰ विचलत सेन कीन्हि इन्ह माया। (मा॰ ६।४७।४) विचलि-विचलित होकर। उ॰ चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे। (मा॰ ६।६६.छं॰ १)

विचलाइ-(सं० विचलन)-हटाकर, दूरकर, विचलित कर। उ० रे नीच! मारीच विचलाइ, हित ताइका। (क०६।१८) विचलाए-हटाए, विचलित किए। उ० भारी भारी भूरि भट रन विचलाए हैं। (गी० १।७२)

विचार-(सं० विचार)-ख्याल, भावना, धारणा । उ० मुदिताँ मथै विचार मथानी । (मा० ७।११७।८)

विचारत-(सं० विचार)-बिचारते हैं, सोचते हैं। उ० हृद्यँ बिचारत संभु सुजाना।(मा० १।४६।३) बिचारति-विचारती है। विचारहिं-विचार करते हैं। विचारहीं-विचारते हैं, विचारने लगे। उ० सुर असुर सुनि कर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं। (मा० १।२६१।छं० १) विचारहु-विचारो, सोचो। उ० मोर कहा कछ हृद्यें विचारहु। (मा० ६।३६।४) विचारा (१)-१ विचार, ख्याल, र. विचार किया। उ० र. तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। (मा० १।१७०।४) विचारि-विचारकर, सोच सममकर। उ० कहहू नाथ गुन दोष सव एहि के हृद्येँ विचारि। (मा॰ १।१३०) विचारिए-विचार कीजिए, समिमए। उ० श्रास रावरीयै, दास रावरो विचारिए। (इ० २१) विचारी (१)-(सं० विचार)-१ विचार कर, रे विचारनेवाला, रे सोचा। उ०१. इनको बिलगु न मानिए बोलिह न विचारी। (वि० ३४) विचार-१. विचार कर, सोचकर, २ विचारो, सोचो, ३ विचार, ख्याल । उ० २. नकरु बिलंब, बिचारु चारु मति । (वि० २४) ३. सर्वाहं विचारु कीन्ह मन माहीं। (मा० रामधारे) बिचारू-दे० 'विचारु' । उ० र. समुभि मन करिन्न विचारु । (मा० २।१४४।३) विचारे (१)-१. विचारा, समसा, २ सकस कर, विचार कर । उ० २ सुमृति विचारे बोलिये समुिक कुफेर सुफेर । (दो० ४३७) विचारेउ-दे० 'बिचारेहु'। विचारेहु-विचारो, सोचो । उ० मन क्रम वचन सो जतन विचारेह । (मा० धारदार)

विचारा (२)-(वेचारा)-दीन, विवश । उ० भयउ

मृदुल चित सिंधु विचारा । (मा० १।१३।४) विचारी (२)-बेचारी, विवश । उ० माया खलु नर्तकी बिचारी । (मा० ७।११६।२) विचारे (२)-बेचारे । उ० कामी काक बलाक विचारे । (मा० १।३मा३) विचित्र-(सं० विचित्र)-स्रनोखा । उ० विपुल विचित्र बिह्म मृम नाना । (मा० २।२३६।१)

विच्छेदकारी-(सं० विच्छेदन)-काटनेवाला, श्रलग करने-वाला । उ० सोक संदेह भय हर्षतम तर्षगण साध-सद्युक्ति

विच्छेदकारी। (वि० ४७)

विद्युरत-(सं० विच्छ्रेद)-१ अलग होता है, वियुक्त होता है, २ अलग होते, विछुडते। उ० २. विछुरत एक प्रान हिर लेही। (मा० ११४।२) विछुरनि-विछुडना, अलग होना। उ० तवतें विरह-रिव उदित एकरस सिल विछु-रिन वृष पाई। (कृ० २१) विछुरे-१. अलग हुए, २. अलग होने पर, विलगने पर। उ० २ विछुरे सिस रिव, मन! नयनि तें पावत दुख वहुतेरो। (वि० ८७)

विछोह-(सं० विच्छेद)-श्रलगाव, जुदाई, वियोग, विरह । विछोहइ-(सं० विच्छेद)-छुड़ाती है, दूर करती है, श्रलग करती है। उ० सुमिरत सकृत मोह मल सकल विछोहइ । (जा० १०७) विछोही-१ छोडकर, १ श्रलग किया । उ० १. राजति तिड़त निज सहज विछोही। (गी० २। १६) २ जेहि हों परिपद कमल विछोही। (मा०६।६६।३) विछोहे-श्रलग हुए। उ० राम प्रेम श्रतिसय न विछोहे। (मा० २।३०२।२) विछोहे-श्रलग कर देता है, दूर कर देता है। उ० काको नाम अनख श्रालस कहें श्रघ श्रव-गुननि विछोहे। (वि० २३०)

विछोहिन-छुडाने वाली, श्रलगं करनेवाली। उ० सव मल-विछोहिन जानि मूरति जनक कौतुक देखहू। (जा० १०८) विछोहू—(सं० विच्छेद)-वियोग विछुड्ना। उ० जो जन-तेउँ वन वंधु विछोहू। (मा० ६।६१।३)

विजई-दे॰ 'विजयी'ै। उ॰ कुंभकरन रावन सुभट सुर विजई जग जान। (मा॰ १।१२२)

विजन-(सं० विजन)-एकांत।

विजय-(सं० विजयं)-१. जय, जीत, फतह, २ जय का भाई विजय जो भगवान का पापेंद्र था। दे० 'जय'। उ०२ जय ग्रह विजय जान सव कोऊ। (मा०१। १२२।२)

बिजयी-(सं० विजयी)-जिसकी जीत हुई हो। बिजोग-(सं०वियोग)-बिछुड्ना, अलग होना।

विज्ञान-(सं० विज्ञान)-विशेष ज्ञान, ज्ञान। विज्ञानमय-विज्ञानरूप, विज्ञानयुक्त। दे० 'विज्ञान'।

बिज्ञाना-दे॰ 'बिज्ञान' ।

विज्ञानी—(सं० विज्ञानिन्)—विद्वान्, विशेष ज्ञानवाला । विटप—(सं० विटप)—१. पेड, वृत्त, २. यसलार्जुन । उ० २. खग, मृग, व्याध, विटप, जड़ जमन कवन सुर तारे । (वि० १०१)

विटपी-वट वृत्त । विटपु-दे० 'विटप' ।

बिडव-दुर्दशा, दुर्गति । उ० करि दंड विढंव मजा नितही । (मा० ७। १०१।३) विडंवना-(सं० विडंवन)-१. नकल, स्वरूप वनाना, २. डपहास, हॅसी, २. निंदा । उ० २. केहि के लोभ विडंवना कीन्हि न यहि संसार ? (दो० २६१)

विडंवित-१ तिरस्कृत, श्रपमानित, २. त्रासित, हराया। उ०१ दिन्य-देवी-वेप देखि, लखि निशिचरी जनु विडंवित करी विश्व वाधा। (वि० ४३) २. तुलसी सूधे सूर सिस, समय विडंवित राहु। (दो० २६७)

विडरि-डरकर, भयभीत होकर । उ॰ विडरि चले वाहन

सव भागे। (मा० १।६४।२)

विडरो-(सं॰विट) १. विशेष भय, २. छितराकर । विडार-(सं॰ विट्)-१. भगाते हैं, २ भगाकर । उ॰ २. तुलसी तोरत तीर तरु मानस हंस विडार । (स॰ ६८) विडारी-१. भगाई, २ भगाकर । उ॰ २. कुंमकरन कपि फौज विडारी । (मा॰ ६।६७।४)

विदं ह-(सं॰ दृद्धि)-१. कमाकर अर्जन कर, २. सामर्थ्य । उ॰ १. विदृद्द सुकृत जसु कीन्हेड भोगू। (मा॰ २।१६९।

१) विढई-दे 'विढइ'।

विढतो-१ कमाई, २. लाभ। उ०१. दे पठयो पहिलो विढतो व्रजसादर सिर घरि लीजै। (कृ० ४६)

वित-दे॰ 'वित्त'। उ॰ सुत वित नारि भवन परिवारा।

(मा० ६।६१।४)'

वितर्दे-(सं॰ व्यतीत)-विता दी, ख़तम कर दी। उ॰ सुजन सुभाव सराहत सादर अनायास साँसित वितर्द है। (वि॰ १३६) वितए-विताए, ख़तम किए। उ॰ रहे इक टक नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप वितए, री। (गी॰ १।७६)

वितान-(सं० वितान)-१. चँदवा, मंडप, शामियाना, २. फैलाव, विस्तार। उ०१ सजिह सुमंगल कलस वितान

'वनावर्हि । (जा० १३२)

विताना-दे॰'वितान'। उ०१.मंजु विता वर वेलि विताना। (मा० २।१३७।३)

चितेहो—(सं० स्तीत)—१. वितास्रोगे, व्यतीत करोगे, २. श्रंत करोगे। उ० २. श्रवगुन स्रमित वितेहो। (वि० २७०)

वित्त-(सं० वित्त)-१. धन, दौलत, पूँजी, २. सामध्य, शक्ति। उ० १. देहिं निछावरि वित्त विसारी। (मा० १।

२६४।३)

विथक—(सं० स्थक्)—थक जाते हैं। उ० रचना विचित्र विलोकि लोचन विथक ठौरहि ठौरही। (पा० ६६) विथकनि—विशेष थकना । उ० धावनि, नवनि, विलोकनि, विथकनि वसै तुलसि उर आहे। (गी० ६१६) विथकहिं—स्तंभित होते हैं, चिकत होते हैं। उ० विथकहिं विद्युप विलोकि विलास्। (मा० १।२१३।४) विथकि—१. विशेष थककर, २. तन्मय या लीन होकर। उ० १. सतु रनिवासु विथकि लिख रहेऊ। (मा० २।२८४।४) विथकी—थिकत, स्तंभित। उ० विथकी है ग्वालि-मैन-मन-मोए। (कु० ११) विथके—१. थक गए, २. रूक गए, ३. अर्च-भित हो गए। उ० १. विथके विलोचन निमेषे विसराइ कै। (गी० १।८२) २. विथके हैं विद्युध-विमान । (गी० ११२)

विथिकत-शिथिल, हैरान। उ० तुलसी भई मति विथिकत करि अनुमान। (व० २३)

विथा-(सं व्यथा)-पीडा, दुःख ।

विथारे—(सं० वितर्ण)—फैला दिए हैं। उ० दुलित ऋति लिलत मनिगन विथारे। (गी० १।२)

विश्वरित-फैले, विखरें। उ० विश्वरित सिरस्ह-वरूथ कुंचित " विच सुमन-जूथ । (गी० ७३)

विथुरे-(सं० वितरण)-विखरे हुए, फैले हुए। उ० विथुरे नभ मुकुताहल तारा। (मा० ६।१२।२)

विदरत—(सं विदीर्ण)—विदरता है. फटता है, खंड-खंड होता है। उ० विदरत छिन-छिन होत निनारे। (छ० १६) विदरेउ—विदीर्ण हुआ, फट गया। उ० हृदय न विदरेउ पंक जिमि विछुरत श्रीतम नीरु। (मा० २।१४६) विद-र्यो—फटा, फट गया। उ० हृदय दाडिम ज्यों न विदर्षों समुक्ति सील सुभाउ। (गी० २।१७)

विदर्गि-१. फाड़नेवाली, विदीर्णं करनेवाली, २ फाड़ने या मारने की रीति । उ० १. विदर्गि जगजाल की । (क० ७।१८२) २. रथनि सो रथ विदर्गि वलवान की ।

(क० ६।४०)

विदले—(सं वि + दलन) विदारण किए, फाड़े। उ० तें रन केहरि के विदले अरि कुंजर छेल छवा से। 'ह० १८) विदा—(श्रर०)—प्रस्थान, 'गमन रवानगी, विदाई । उ०

भूधर भीर विदा करि साज सजायत । (पा० ११४) विदारन-काटनेवाले, फाड़नेवाले । उ० जय कवंध सूदन विसाल-तस्ताल विदारन । (क० ७।११४)

विदारहि—(सं०विदीर्ग) फाइते हैं। उ० उद्दर विदारहिं भुजा उपारहिं। (मा०६। म१३) विदारि—विदीर्ग कर, फाडकर। उ०वैरी विदारि भए विकराल। (क०७।१२म) विदारी—फाडा, दुकड़े-दुकड़े किया। विदारे—१ विदारे हुए, फाड़े हुए, रे. फाडा, विदीर्ग किया। उ० १. मारे पछारे उर विदारे विपुल भट कहॅरत परे। (मा०३।२०। छं०२) विदार रेसि—फाड़ा; फाड डाला। उ० चोचन्ह मारि विदारेसि देही। (मा०३।२०)

विदित-(सं० विदित)-ज्ञात, मालूम । उ० तव प्रभाउ ज्ग विदित न केही । (मा० २।१०३।३)

विदिसहु-(सं० वि + दिशा)-दिशाओं के कोनों में।उ० देस काल दिसि विदिसहु माही। (मा० १।१८४।३)

विदिसि-(सं विदिशा)-दिशाओं का कोना । उ० अध ऊर्द वानर, विदिसि दिसि वानर है । (क० ४।१७)

विदुषन्द्द मसु विराटमय दीसा । (मा॰ १।२४२।१)

विदूषक-(सं विदूषक)-भाँड, हँसानेवाला । उ० वेद विदू-एक विस्व विरोधी । (मा० २।१६८।२)

विद्रषहिं (सं० दोप) -दोप लगाते हैं। उ० इन्हिंह न संत

विदूषिं काऊ। (मा० १।२७६।२)

विदेस—(सं० विदेश)—परदेश, दूसरा देश। उ० सुमिरि करहु सब काज सुम, मंगल देश विदेस। (प्र० १।१।१) विदेह—(सं० विदेह)—१. राजा जनक, २. विना देह का, ३. जिसे देह की सुधि बुधि न हो। १. वेगि विदेहनगर निश्रराया। (मा० १।२१२।२) विदेहनगर—जनकपुर। विदेहकुमारी— जानकी, जनक की पुत्री सीता। उ० केहि पटतरों विदेहकुमारी। (सा० १।२३०।४) विदेहपन—राजा जनक का
प्रण। उ०तव विदेहपन बंदिन्ह प्रगटि सुनयाउ। (जा०६८)
विदेहता—१. देहहीनता, २. देहाभिमान से रहित होना।
उ० २. कब बज तज्यों, ज्ञान कब उपज्यों ? कब विदेहता
लही है। (कृ० ४२)

बिदेहु-दे० 'विदेह'। उ० १. ३. भयउ बिदेहु विदेहु

िविसेषी । (मा० १।२१५।४)

विदेहू-दे॰ 'विदेहु'। उ॰ २.भा निषाद तेहि समयँ विदेहू।
(मा॰ २।२३४।४)

विद्रत—(सं० विदारण)—बिदारण करते हैं, फाड़ते हैं। उ० विकट कटक विद्रत बीर वारिद जिमि गज्जत। (क० ६। ४७)

विद्या—(सं० विद्या)—ज्ञान, शास्त्र, शित्ता । उ० विद्या विनय निपुन गुन सीला । (मा० १।२०४।३)

विद्रुम-(सं० विद्रम)-मूँगा। उ० मिन दीप राजिह भवन आजिह देहरी विद्रम रचीं। (मा० ७१२७। छं० १)

विधंस-(सं० विध्वंस)-नष्ट, वर्वाद । उ० जम्य बिधंस विलोकि मृगु रच्छा कीन्हि मुनीस । (मा० ११६४)

विधसा—दे० 'विवंस'। उ० कीन्ह किपन्ह सब जग्य विधंसा। (मा० ६।७६।१)

विधिसि—नाश कर, समाप्त कर, तोड़-फोड़कर। उ० वन विधिस सुत विधि पुर जारा। (मा० ६।२४।३)

विध-(सं विधि)-१. रीति, व्यवहार, २. तरह, भाँति। उ० २. संसार महँ पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। (मा० ६।६०। छुं० १)

विधवन्द्द-विधवा स्त्रियाँ । उ० विधवन्द्द के सिगार नवीना । (मा० ७।६६।३) विधवा-(सं० विधवा)-धव से विद्दीन ।

जिसका पति मर गया हो।

विधातिहि—विधाता को, ब्रह्मा को। उ० विलपिह वाम विधान तिह दोष लगाविह । (पा०३४) विधाता—(सं० विधाता)— ब्रह्मा। उ० सुभग सेज कत सजत विधाता। (मा०२। ११६१४) विधातो—विधाता भी, ब्रह्मा भी। उ० होतो मंगलमूल तू, अनुकूल विधातो। (वि०१४१)

विधान-(सं॰ विधान)-नियम, रीति। उ० वेदी वेद विधान

सँवारी। (मा० १।१००।१)

विधाना-दे॰ 'विधान'। उ० वेद बिदित कहि सकल विधाना। (मा० २।६।३)

विधानी-विधान करनेवाला, रचनेवाला। उ० छठी बारहौंलोक-बेद विधि करि सुविधान विधानी। (गी० १।१२)

बिधि-(सं० विधि)-१० भाँति, तरह, २० भाग्य, किस्मत, ३० व्रह्मा, ४ कार्य करने की रीति, ४० किसी ग्रंथ या शास्त्र में लिखी व्यवस्था, ६ क्रिया का एक रूप जिसमें श्राज्ञा देते हैं, ७० श्राचार-व्यवहार । उ० १० जदिप साधु सव ही बिधि हीना । (वै० ४१) २० विधि के सुढर होत सुढर सुहाय के । (गी० ११६४) ३० विधि को न वसाह उजारो। (गी० २१६६) विधिहिं-दे० 'विधिहि'। विधिहं-व्रह्मा को । उ० श्रहनिस विधिहं मनावत रहहीं । (मा० ७।२४।३) विविद्ध-दे० 'विधिहू'। विधिहू-व्रह्मा भी । उ० तरे हेरे लोपे लिपि विधिहू गनक की । (क० ७।२०)

विधिवत-(सं० विधिवत्)-विधिपूर्वक, नियमपूर्वक। उ० र्लिंग थापि विधिवत करि पूजा। (सा० ६।२।३)

विधिसुत-विश्वकर्मा जो ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं। उ० मनहुँ भानु-मंडलिह सँवारत धर्यो सूत विधि-सुत विचित्र मति । (गी ७।१७)

बिधुंतुद-(सं० विधुंतुद)-राहु। उ० जनु कोपि दिनकर कर निकर जहाँ तहाँ बिधुंतुद पोहही। (मा० ६।६२।छं० १)

विधु—(सं० विधु)—चंद्रमा, शिश । उ० वार बार विधु वदन बिलोकति लोचन चारु चकोर किये । (गी०१।७) विधुहि— चंद्रमा को । उ० विधुहि जोरि कर विनवति कुलगुरु जानि । (ब० ४१)

विधूम-१. निर्धूम, बिना धुएँ की, २. वैद्यक में धातुत्रों को भस्म करने की एक रीति । उ० १. जारि वारि के विधूम,

बारिधि बुताइ लूम । (क० ४।२६)

विन-(सं विना)-विना, बिला, बंगैर। विनर्हि-बिना ही। उ० होइ मरनु जेहिं बिनर्हि श्रम दुसह विपत्ति विहाइ। (मा० १।४६)

विनइ—(सं० विनय)—वंदना करके, विनय करके। उ० विनइ गुरुहि गुनि गनिह गिरिहि गननाथिह। (पा० १) विनव—(सं०विनय)—विनतीकी। उ०माइन्ह सहित वहोरि विनव रघुवीरिह। (जा० १६६) विनवउँ—विनती करता हूँ। उ० महाबीर विनवउँ हगुमाना। (मा० १।१७।१) विनवत—प्रार्थना करता है। विनवति—विनती करती है। उ० विग्रुहि जोरि कर विनवति छलगुरु जानि। (व० ४१) विनई—विनयशील। उ० दोउ विजई विनई गुन मंदिर। (मा० ७।२४।४)

विनतिहि—(सं० विनता)—विनता को । उ० कहूँ विनतिहि दीन्ह दुखु तुम्हिह कौसिलाँ देव । (मा० २।१६) विनता— (सं० विनता)—दत्त प्रजापित की एक कन्या जो कश्यप की स्त्री और गरुड की माता थी ।

विनती-(सं० विनय)-प्रार्थना, विनय । उ० विनती करउँ जोरि कर रावन । (मा० १।२२।४)

विनय-(सं० विनय)-मिन्नत, विनती, पार्थना । उ० जौं जिय धरित्र विनय पिय मोरी । (मा० २।१५४।४)

विनसइ-(सं॰ विनाश)-नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। उ॰ विनसद्द उपजद्द ग्यान जिमि पाद्द कुसंग सुसंग। (मा॰ ४।११ स्त्र)

विनसाइ-(सं० विनाश)-नष्ट हो, नष्ट हो सकता है। उ० कबहुँ कि काँजी सीकरिन छीर सिंधु विनसाइ। (मा० २। २३१)

विना—(सं० विन)—विला, बग़ैर। उ० वरु सारिए मोर्हि विना पग धोए हीं नाथ न नाव चढ़ाइहों जू। (क० २।६) विनाए—(सं० वीक्त्रण)—विनवाया, चुनवाया। सु० विनाए नाक चना—परेशान किया। उ० विनाए नाक चना हैं। (गी० ७।१३)

विनास-(सं० विनाश)-नाश, संहार।

विनासन-नष्ट करनेवाला। उ० दससीस विनासन घीस भुजा। (सा० ०।१४।२)

विनासि-(सं॰विनाश)-विनष्टं कर, नाश कर। उ॰दभ लोभ लालच उपासना विनासि नीके। (वि॰ १८४) विनास्यी-

विवेकु-दे॰ 'विवेक'। उ० प्रिया हास रिस परिहरिह मागु विचारि विवेकु। (मा० २।३२)

बिवेकू-दे॰ 'बिवेक'। उ॰ नर्हि किं करम न भगति विवेकू। (मा॰ १।२७।४)

विभंजन-नाश करनेवाला । विभंजनि-नाश करनेवाली । उ० रामकथा कलि कलप विभंजनि । (मा० १।३१।३)

उ० रामकथा किल कलुष विभंजिन । (मा० १।३१।३) विभजय-नष्ट करो । उ० द्वंद विपति भव फंद विभंजय । (मा० ७।३४।४) विभंजि-नष्ट करके, तोड़कर । उ० आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन् सूत हित ब्याकुल कियो । (मा० ६।८४।छं० १)

बिमव-(सं॰ विभव)-ऐश्वर्य, संपत्ति, धन। उ॰ ते जनु सकल बिभव वस करही। (मा॰ २।३।३)

विभाग-(सं० विभाग)-भाग, हिस्सा । उ० ब्रह्म निरूपन धरम बिधि बरनहिं तत्त्व विभाग । (मा० १।४४)

बिभागा दे॰ 'बिभाग' । उ॰ बिच बिच कथा बिचिन्न बिभागा। (मा॰ १।४०।३)

विभिचारी-(सं०व्यभिचारिन्)-पर-छी-गासी, व्याभिचारी। उ०व्यसनी धन सुभगति विभिचारी। मा० ३।१७।८)

विभीखन-दे॰ 'विभीषन'।

बिभीखनु-दे० 'बिभीपन'।

बिभीषग्-(सं०)-दे० 'विभीषन'।

विभवन—(सं० विभीषण)-रावण का भाई जो राम का भक्त था। रावण की मृत्यु के बाद यही लंका का राजा हुआ। उ० नाम विभीषन जेहि जग जाना। (मा० १। १७६।३) विभीषनहि—विभीषण को। उ० सोइ संपदा विभीपनहि सकुचि दी न्ह रघुनाथ। (मा० १।४६ ख)

बिभीषनु-दे० 'विभीषन' । उ० जरत बिभीपनु राखेउ दीन्हेउ राजु श्रखंड । (मा० श४६ क)

विभु-(स॰ विभु)-प्रभु, सर्वन्यापी। उ॰ जौ अनीह न्या-पक विभु कोई। (मा॰ १।१०६।१)

बभूति—(सं० विभूति)—संपत्ति, धन, ऐश्वर्य । उ० भोग विभूति भूरि भर राखे । (मा० २।२१४३)

बिभूती-दे॰ 'बिभूति'। उ॰ कहि न जाइ कछु नगर बिभूती। (मा॰ २।१।३)

विभूषन–(सं० विभूषण)-गहना, त्राभूषण । उ० सहुगा-सिनिहि विभूषन जैसें । (मा० २।३७।४)

विभेद-(स॰ विभेद)-भेद, श्रंतर। विभेदकरी-विभेद या भेद करनेवाली।

विमेदा-दे० 'विभेद'। उ० समदरसी मुनि विगत विभेदा। (मा० ७।३२।३)

विमो-(सं० विभों)-हे सर्वन्यापी । उ० श्रवधेस सुरेस रमेस विभो । (मा० ७१४।१)

विमत्त-मतवाले । उ० जे ग्यान मान विमत्त तव भवहरिन भक्ति न त्रादरी । (सा० ७।१३। छुं० ३)

विमद-(सं० वि + मद)-मद से रहित, गर्वरहित । उ० सम अभुतरिषु विमद विराणी । (मा० ७।३८।१)

बिमर्दि-(सं० वि + मर्दन)-मर्दन करके।

विमल-(सं० विमल)-शुद्ध, मल से रहित, निर्मल। उ० बालि बिमल जस भाजन जानी। (आ० ६।२४।६) विमात-(सं० विमाता)-सौतेली मा, मैंमा। विमात्र-(सं विमाता)-सौतेला। उ० भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। (मा० १।१७६।२)

विमान-(सं० विमान)-१. आकाश का जहाज़, वायुयान, २. रथ, ३. घोडा, ४. अरथी। उ०१. लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध विमान। (मा० ११६१)

बिमानु-दे॰ 'विमान'।

विमुक्त-(सं० वि + मुक्त)-सांसारिकता से मुक्त, जीवन्मुक्त। उ० सुनहिं विमुक्त विरत ग्रह् विपई। (मा० ७।११।३) विमुख-(सं० विमुख)-विरुद्ध, खिलाफ़। उ० विपय विमुख विरागरत होई। (मा० ७।४४।१)

विमूद-(संवि + मूद)-महा मूद, श्रत्यंत मूर्ख। उ० किर्मि संसुमों में जीव जह कलिमल श्रस्ति विमूद। (मा०१।३०ख) विमूदा-दे० 'बिमूद'। उ० कील काम बस कृपिन विसूदा। (मा० ६।३१।१)

बिमोचन-(सं० विमोचन)-छुडानेवाला, मुक्तकर्ता। उ० भए सोचबस सोच विमोचन। (मा० २।२२६।३) विमो-चनि-छुड़ानेवाली। उ० निज सरूप रतिभानु बिमोचनि। (मा० १।२६७।१)

विमोचिह — छोडते हैं, निकालते हैं। विमोचहीं – निकालती हैं, वहात्ती हैं, छोड़ती है। उ० वहु भाँति विधिहि लगाइ दूपन नयन वारि विमोचहीं। (मा० १।६७। छुं० १)

बिमोह-(सं० विमोहन)-मोहित हों। उ० श्री विमोह जिसु रूपु निहारी। (मा० १।१३०।२)

विमोहन-(सं० विमोहन)-मोहित करना।

विमोहनि-मोहित करनेवाली। उ॰ दनुज विमोहनि जन सुखकारी। (मा० ७।७३।१)

विमोहनसीला-मोहित करनेवाली। उ० सुर हित दनुज विमोहनसीला। (मा० १।११३।४) विमोहा-१ मोहित किया, २ मोह। उ० २.कीन्ह राम मोहि विगत विमोहा। (मा० ७।८३।३)

वियं (१)-(सं० वीज)-वीज, गुठली । उ० वरने जामवंत तेहि अवसर, बचन विवेक बीर रस विय के । (गी०४।१) वियं (२) (सं० द्वि)-१. दो, २ दूसरा । उ०२. प्रथम वहे पट वियं विकल, चहत चिकत निज काज । (दो० १६६) विये-(सं० द्वि)-दूसरे । उ० कहिवे की नं वावरि वात विये तें । क० ७।१२६) वियो-(सं० द्वि)-दूसरा भी । उ० कहाँ रघुवीर सो वीर वियो है । (क० ६।१३)

विया (१)-(सं॰ विजनन)-उत्पन्न हुआ। वियो (१)-(सं॰ विजनन)-उपजा, पैदा हुआ।

विया (२)-(सं० द्वि)-दूसरा, श्रन्य। उ० तो सो ज्ञान निधान को सर्वज्ञ विया रे ? (वि० ३३) वियो (२)-(सं० द्वि)-दूसरा ही। उ० तुलसी सो समान वड़ भागी को कहि सकै वियो हों। (गी० ३।१४)

विया (३)-(सं० बीज)-बीज, बीया।

वियाह-(सं० विवाह)-व्याह, शादी ।

वियाहन-(सं० विवाह)-विवाह करने । उ० कहेन्हि विया-हन चलहु बुलाइ असर सव । (पा० १००) वियाहव-व्याहेंगे, व्याह करेंगे ।

वियाहा-व्याह, विवाह । वियाहू-दे॰ 'वियाह' । बियो (३)-(सं० बीज)-बीज। वियोग-(सं० वियोग)-विरह, जुदाई। उ० राम वियोग बिकल सब ठाढ़े। (मा० २। ८४। १) वियोगन्हि - वियोगों से । उ॰ बहु रोग वियोगन्हि लोग हुए। (सा॰ ७।१४।४) बियोगा-दे॰ 'वियोग'। उ०कृस तन श्री रघुवीर वियोगा। (মা০ ভাধাঃ) वियोगी-वियोगी, विछुड़ा, छूटा हुआ। उ० मरमारथी प्रपंच वियोगी। (मा० राहरार) वियोग-दे॰ 'वियोग'। ड॰ जौ पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा। (मा० राम्हा३) बियोगू-दे॰ 'बियोग'। उ० वरनत रघुवर भरत वियोगू। (सा० २।३१८।१) बिरैंचि-दे० 'बिरंचि'। उ० दे० 'बिरवा'। बिरंचि-(सं विरंचि)-ब्रह्मा, विधाता । उ० बिरचे विरंचि बनाइ वाँची रुचिरता रंची नहीं। (जा० ३६) बिर-(सं० चीर)-चीर, बहादुर । बिरक्त-(सं० विरक्त)-उदासं, त्यागी। उ० कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। (मा० ७१४४।२) विरचत-(सं० विरचन -१. बनाते हैं, २. बनाते हुए, रचते हुए। उ० २. बिरचत हंस काग किय जेहीं। (मा० १। '१७४।१) बिरचित-१. बनाती है, रचती है, २. रचते हुए। विरचि-रचकर, वनाकर। उ० कपट नारि बर वेप बिरचि मंडप गइँ। (जा० १४७) विरची-रची, बनायी। उ० बिरची विधि सॅकेलि सुपमा सी। (मा० २।२३७,३) बिरचे-बनाया । उ०दे० 'विरंचि'। विरचेउ-वनाया, रचा । बिरजं-दे॰ 'बिरज'। विरज-रजरहित, विशुद्ध। उ० व्यापक व्रह्म विरज वागीसा । (मा० ७।५८।४) बिरत-(सं० विरत)-१. विरक्त, त्रलग, २. वैरागी, साधु । उ० २. बिरत, करमरत, भगत, मुनि, सिद्ध ऊँच श्ररु नीचु। (दो० २२३) बिरति-(सं० विरति)-उदासीनता, त्याग। उ० बिरति ग्यान विग्यान दृढ़ राम चरन श्रति नेह। (मा० ७।४३) विरथ-(सं० वि + रथ)-रथरहित, विनारथ का। उ० रावनु रथी विरथ रघुवीरा। (मा० ६।८०।१) विरद-(सं० विरुद्)-यश, वडाई। बिरदावलि-दे॰ 'विरिदावली'। विरदु-दे० 'विरद'। विरदैत-(सं० विरुद्)-प्रसिद्ध वीर, यशस्वी योद्धा । उ०वरन यरन विरदैत निकाया। (मा० ६।७६।२) विरलइ-विरला ही । दे० 'विरला' । बिरला-(सं विरल)-कोई-कोई, शायद ही कोई। विरले-दे॰ 'विरला'। उ० तुलसी ऐसे संतजन विरले या संसार । (वै० २६) विरवॅ-विरवा में। दे॰ 'बिरवा'। उ॰ अभिमत विरवॅ परेड जनु पानी । (मा० २।४।३) विरव-दे॰ 'विरवा'। विरवनि-वृत्तों में, पेडों में। उ० दसरथ सुकृत-मनोहर-विरविन रूप-करह जनु लाग्। (गी० १।२६) विरवा-(सं विरह)-वृत्त, पेड, पौदा। उ० वर प्रथम

बिरवा विरॅचि विरचो मंगला मंगल मई। (पा॰ १८)

विरह-(सं० विरह)-वियोग, विछोह, विछुड्न । उ० केतिक वीच विरह परमारथ जानत ही किधौं नाहीं। (कृ० ३३) विरहनी-दे 'बिरहिनि'। विरहवंत-विरही, वियोगी । उ० विरहवंत भगवंतहि देखी । (मा० ३।४१।३) विरहा-दे॰ 'विरह'। उ० श्रव ब्यौंत करै विरहा दरजी। (क० ७।१३३) बिरिहत-छोड़ा हुन्रा, घलग । ब्रिरहिन-दे० 'विरहिनि'। विरहिनि-(सं० विरहिणी)-वियोगिनी, श्रपने प्रिय से श्रलग स्त्री। उ० घटइ बंदइ बिरहिनि दुखदाई। (मा० १।२३८।१) विरहिनी-दे० 'विरहिनि'। उ० जात निकट न विरहिनी-श्ररि श्रकनि ताते वैन । (गी० ४।२) विरही-(सं॰ विरहिन्)-वियोगी, बिछुडा। उ॰ विरही इव प्रभु करत विषादा । (सा० ३।३७।३) विरहु-दे० 'विरह'। विराग-(सं० विराग)-वैराग्य की अवस्था। उ० वॅधेउ सनेह विदेह, बिराग विरागेउ। (जा० ४६) विरागी-जिसके हृदय में वैराग्य हो, विरक्त । उ०जेहि लागि विरागी श्रति श्रनुरागी विगत मोह सुनिवृदा। (मा० शावमहार) बिरागु-वैराग्य, संसार से विरक्त होने का भाव। उ० देखि नगरु विरागु विसरावहिं। (मा० ७।२७।१) विरागेउ-विरक्त हो गए, दूर हो गए, श्रलग हो गए। उ० वॅघेड सनेह बिदेह, विराग विरागेड । (जा० ४६) विराज-(सं० वि० + रंजन)-१ बिशेय शोभित, २ उपस्थित, बैठा, वर्तमान, ३.विराजमान है। उ० ३.वर बिराज मंडप महॅ विस्व बिमोहइ। (जा०१४४) विराजइ-१. बैठी है,२. सुशोभित है। उ०जुवति जुत्थ महं सीय सुभाइ विराजइ। (जा०१४८) विराजत-१.वैठे हैं, बैठे रहते हैं, रहते हैं, र. शोभायमान हैं। उ०१ तेरे निवाजे गरीव निवाज बिराजत बैरिन के उर साले। (ह० १७) विराजति—विराजती है। विराजते-१. विराजते थे, रहते थे, २. शोभित होते थे। विराजहि-१. शोभित हैं,२ बैठे हैं, हैं। उ०१ विविध माति मुख, वाहन, वेप विराजिह । (पा० ११०) विराजा-विराजमान हुआ। उ० राजसभाँ रघुराज विराजा। (मा० २।२।१)विराजी-बिराजमान हुई,सुशोभित हुई ।उ०सिथिल सनेह भुदित सन ही मन बसन वीच विच वधू विराजी। (कृ० ६१) विराजे-दे० 'विराजे'। विराजे-१. बैठे, वैठे हैं, बिराजमान हैं, २. शोभायमान हो रहे हैं। उ० १. तुलसी समाज राज तजि सो विराजै त्राजु । (क॰ १।१८) बिराजमान-१. वर्तमान, उपस्थित, मौजूद, २ सुशोमितः। उ० १.ऐसे सम समधी समाज ना विराजमान । (क० १। १४) २. लागैगी पै लाज वा बिराजमान विरुद्हि । (क॰ ৩|৭৩৩) विराट-(सं् विराट)-१. वडा, बहुत वडा, २. ब्रह्म का वह रूप जो संपूर्ण विश्वरूप है। उ० २. विद्रुपन्ह प्रभु विराटमय दीसा । (मा० १।२४२।१) विराध-दे॰ 'विराधा'।

विराधा-(सं० विराध)-एक राच्स जिसे लक्ष्मण ने दंडका-रण्य में मारकर पृथ्वी में गाड दिया था। यह पूर्व जनम का एक गंधर्व था और कुवेर के शाप से राच्स हो गया था। इसकी मार्थना पर कुवेर ने जक्ष्मण के हाथ से इसे मुक्त होने का वर दिया था। उ०खनि गर्त गोपित विराधा। (वि० ४३)

विराना-(फा॰वेगाना ?)-पराया दूसरेका । विराने-पराये, दूसरे के । उ॰ माननाथ रघुनाथ से मसु तिन सेवत

चरन विराने। (वि० २३४)

बिरावत-(?)-चिड़ाते हैं। उ० वाल बोलि डहिक विरावत चरित लिख। (कृ० २)

विरिद-दे॰ 'बिरहें। उ॰ लोक बेद बर बिरिद विराजे। (मा॰ १।२४।१)

विरिदावली-(सं० दिरुद्र + श्रवित)-यशोगान, बढ़ाई। उ० विरिदावली कहत चिल श्राए। (सा० ११२४ ६१४) विरिया-(स० वेला)-ससय, वक्त।

विरुचि-(सं०िव + रुचि)-अपनी रुचि या मसन्नता से । उ० विरुचि परिविष् सुजन जन, राखि परिविधे मद। (दो० ३७४)

विरुज-रोगरहित, स्वस्थ । उ॰सव सुंदर सब विरुज सरीरा। (मा० ७।२१।३)

विरमे-(सं विरुद्ध)-लड़े। उ० बिरुमे बिरुदैत जो खेत 'श्ररे, न टरे हिठ बैर बढ़ावन के। (क० ६।३४) विरमो- १ क्रुद्ध हुआ, २ लड़ा, लड़ गया। उ० २. बिरमो रन मारुत को बिरुदैत जो कालहु काल को बूमि परे। (क० ६।३६)

विरुद-(सं० विरुद)-यश, कीर्ति । उ० प्रनतपाल बिरुदा-वली सुनि जानि बिसारी। (वि० १४८) विरुदावलि-दे०

'बिरिदावली' ।

विरुदावली-दे॰ 'विरिदावली'।

विरुदैत-(सं० विरद + ऐत)-१. लड़ाका, योद्धा, २ वाने-वाला, बानेवंद । उ० १. दे० 'विरुक्तो' ।

विरुद्ध-(सं० विरुद्ध)-मतिकूज, खिलाफ। उ० जुद्ध बिरुद्ध कुद्ध द्वी बंदर। (मा० ६।४४।१)

विरुद्धा-दे॰ 'विरुद्ध'। उ० कुंभकरन रन रंग विरुद्धा। (मा० ६।६७।९)

विरुद्धे-विरुद्ध हुए। उ० वीर वली मुख जुद्ध विरुद्धे। (मा० ६।८१।४)

विरूप-(सं० विरूप)-कुरूप, श्रसुंदर । उ० जय निसिचरी-विरूप-करन रघुवस विभूपन। (क० ७११३)

बिरोध-(सं १ विरोध)-भगड़ा, बैर । उ० सिव विरंचि जेहि

सेवर्हि तासों कवन विरोधं। (मा० ६।४८)

विरोधा-१. विरोध, २ विरोध किया। विरोधि-विरोध करके। उ० तिन्हिह विरोधि न श्राइहि पूरा। (मा० ३।२४।४) विरोधें-विरोध करने से। उ० नविह विरोधें नहिं कल्याना। (मा० ३।२६।२) विरोधे-विरोध किया, २. विरोध करने से।

विरोधी-शत्रु, विरोध करनेवाला । उ० राम बिरोधी हृदय ्तें मगट कीन्ह विधि मोहि । (मा० २।१६२)

विरोधू-दे० 'बिरोध'।

विलंद-(फ्रा॰ बुलंद)-उँचा। उ॰ संद बिलंद अभेरा दल-कन पाइय दुख भकमोरा रे। (वि॰ १८६)

विलॅव-दे॰ 'विलंव'।

विलव-(सं० विलंब)-देर, देरी। उ० विलंब किए अपना-

इए सबेरो। (वि० २७२)

विलेंबत-(सं० विलंब)-विलंब करते हैं, देर करते हैं। उ० खेलत चलत करत मग कौतुक विलेंबत सरित-सरोवर तीर। (गी० १।४२) विलंब-टहरे। उ० तुलसी प्रभु तरु तर विलंबे किए प्रेम क्नोडे के न? (गी० २।२४)

विलंबा-दे॰ 'विलंब'। उ॰ तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलंबा।

(मा० शद्मशक्ष)

विल-(सं विल)-माँद, छेद, विवर। उ० खोजत गिरि, तरु लता भूमि, विल परम सुगंध कहाँ धों आयो। (वि० २४४) विले-(सं० विल)-विल में। उ० सो सहेतु ज्यों वकगति व्यालन विले समाइ। (दो० ३३४)

विलख-(सं० विकल)-१. उदास, २. रोकर, विलख कर। उ० १. व्याक्कल विल विलख बदन उठि धाए। (मा० २।७०।१) विलखत (१)-रोते है, दुखी होते हैं। विलखि-दुखी होकर, रोकर। उ० सुनहु भरत भावी अवल विलखि कहेउ सुनिनाथ। (मा० २।१७१) विलखेउ-उदास हुआ, रोया। उ०सुनत वचन विलखेउ रिनवासू। (मा० १।३३६।४)

विलखत (२)-विशेष प्रकार से देखते हैं। उ० इन महँ चेतन अमल अल विलखत तुलसीदास। (स० ४६२)

बिलखाइ-(सं० विकल)-१. बिलखकर, रोकर, २. प्रेम से गद्गद होकर । उ० १. सीता मातु सनेह वस वचन कहइ विलखाइ। (मा० १।२४४) २. करिश्र न सोचु सनेह बस कहेउ भूप विलखाइ। (मा० २।२८६) विलखाई-१. विलाप करता है, दुखी होता है, २ रोकर, दुखी होकर । उ० १. सबइ सुमन विकसत रवि निकसत, कुमुद-विपिन विलखाई। (गी० १।१) विलखात-उदास होते हैं । विलखाति-उदास होती है । विलखान-विलखाया, उदास हुआ। उ० काल कराल विलोकि मुनि, सव समाज विलखान। (प्र० शहार) विल-खानी-उदास होकर, उदास होती हुई। उ० भरत मातु पहि गद्द विलखानी । (मा० २।१३।३) विलखाने-उदास हुए, दुखी हुए। उ० घायल लपन लाल लिल विलखाने राम। (क़॰ ६।४२) विलखाहिं-दुखित होते हैं, रोते हैं। उ० जेहि विलोकि विलखाहि विमाना। (मार् २।२१४।२) विलखाहीं-दुखी होते हैं, रोते हैं। उ० देखि लोग जहँ तहँ विलखाहीँ। (मा० २।३६।४)

बिलखावति—उदास करती है दुखित करती है। उ० काम-तून-तूल सरिस जानु जुग, उरु करि-कर करमहि विलखावति। (गी० ७।१७)

विलिखित-उदास, दुखी। उ० वहु समुमाइ वुभाइ फिरे विलिखित मन। (पा० १६०)

विलग-(सं० वि + लग्न)-१ श्रलग, न्यारा, २. बुरा, श्रयुक्त । उ०१. बिलग विलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज । (मा० १)६२)

विलगाइ-(सं० वि + लग्न)-ग्रलग हो, ग्रलग हो जावे,

विलोचन-(सं० लोचन)-आँख। उ० मूकनि बचन-लाहु, मानो अंधनि लहे हैं विलोचन-तारे। (गी० ११४८) बिलोचनिन्ह-श्रांखों से, नेत्रों से। उ० निरिष्ठ विबेक बिलोचनिन्ह सिथिल सनेहँ समाज । (मा० २।२६७)

बिवाह-दे० 'विबाह'।

विवेक-दे॰ 'बिबेक'।

बिशोका-दे॰ 'विसोका।

विशोकी-दे॰ 'विसोका'।

विश्राम-(सं० विश्राम)-१. श्राराम, २ श्यन । उ० १. ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन विश्राम। (मा॰ ६।७८)

विश्रामा-दे॰ 'विश्राम' उ० १. सुनत श्रवन पाइश्र विश्रामा। (मा० १।३४।४)

विश्रामु-दे॰ 'विश्राम'। उ॰ १. चलिस्र करिस्र विश्राम् यह विचारि दृढ ग्रानि सन। (सा० २ २०१)

बिष-(सं० विष)-ज़हर, गरल । उ० चंदु चवे बरु स्रनल-कन सुधा होइ विष तूल। (मा० २।४८)

विषइक-(सं० विषय)-संबंधी, विषयक । उ० सुत विषइक तव पद रित होऊ। (मा० १।१४१)

बिषई-(सं० विषयी)-विषयों में आसक्त। उ० सुनहिं विसुक्त बिरत अरु विषई। (मा० ७।१४।३)

विषद-(सं० विशद)-१. विस्तृत, २. पवित्र, निर्मल ।

बिषम-(सं० विषम)-विकट, कठिन, टेड़ा। उ० तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर श्रग जग हरे। (मा० ७।१३। छं० २)

विषमता-(सं० विषमता)-कठोरता, कठिनता ।

बिषमु-दे० 'विषम'।

बिषयॅ-(सं० विषय)-१ बारे, संबंध, २. स्त्री-संभोग, ३. संसार के प्रलोभन । उ० १. श्रापु विषय बिस्वास बिसेपी। (मा० १।१६१।३)३ धरम धुरीन विषय रस रूखे। (मा० शरं । राप्त के प्रतानिवयों ने, संसार के प्रताभनों ने । उ० विपया हरि लीन्हि न रहि विरती। (मा०७।१०९।१) विषयिक-दे० 'विपइक'।

विषयी-दे० 'बिपई'।

बिपाद-(सं ० विपाद)-दुःख, कष्ट । उ० उत्तरं हरष बिपाद वसेरं। (मा० शक्षाः)

विषादा-दे 'विषाद'। उ० होहिं छनहिं छन मगन विषादा। (मा० २।१४४।१)

बिषादु-दे० 'बिपाद'। उ० बिरह विषादु वरनि नहि जाई। (मा० रावष्ठधाव)

विवाद्-दे० 'विवादु'। उ० कहि न जाइ कछु हृदय विवादू। (मा० शक्षार)

बिषाना-(सं विषाण)-सींग। उ० ते नर पसु वितु पूँछ बिपाना । (मा० ४।४०।१)

बिषु-दे॰ 'विष'। उ॰ जनमु सिंधु पुनि वंधु विषु दिन मलीन सकलंक। (मा० १।२३७)

बिषेषा-विशेष, श्रधिक। उ०सिव उर भयउ विषाद विषेषा। (मा० शश्हाध)

बिष्टा-(सं० विष्टा)-गुहं, पाख़ाना । उ० बिष्टा पूर्व रुधिर कच हादा । (मा० ६।४२।२)

बिष्तु-(सं० विष्णु)-भगवान। रामादि दस या चौबी त्रवतार इन्हीं के हुए थे। उ० भिन्न विष्तु सिव मनु दिसि त्राता। (मा० अन्याय)

बिसद-(सं० विशद)-स्वच्छ, निर्मल । उ० निरस विसद गुनमय फल जास्। (मा० १।२७।३)

बिसमउ-(सं विस्मय)-१ शोक, २. ग्राश्चर्य। उ०१. हरष समय विसमउ कत कीजै। (मा० २।७७।२)

बिसमय-दे॰ 'बिसमउ'।

बिसमित-(सं विस्मित)-म्राश्चर्यचिकत । उ० सुनत बचन

विसमित महतारी। (मा० १।७३।३)

बिसर-(स॰ विस्मरण)-भूलता, विस्मृत हो जाता। उ० एक सूल मोहि विसर न काऊ। (मा०७।११०।१) विसरा-भूला । उ० विसरा मरन भई रिस गाढ़ी । (मा०६।६३।१) बिसार-भूल, विस्मृत हो। उ० तुव वियोग संभव दारुन दुख बिसरि गई महिमा सुवान की। (गी० ४।११) विस-रिए-भूतिए, भूत जाइए । उ० अपराधी तउ आपनी तुल-सी न विसरिए। (वि० २७१) विसरी-भूत गई। उ० बिसरी देह तपिंह मनु लागा। (मा० १।७४।२) विसरे-भूल गये, दूर हो गये। उ० दुसह-वियोग-जनित दारुन दुख रामचरन देखत बिसरे। (गी० ७।३८) विसरेउ-मूल गया, याद जाती रही। उ० भरतहि विस-रेड पितु मरन सुनत राम बन गौनु। (मा० २।१६०) विसरघो-(सं विस्मरण)-भूता, विस्मरण हुआ। उ० जो निज धर्म बेद-वोधित सो करत न कछु बिस र्यो। (वि० २३६)

विसराइ-(सं॰ विस्मरण)-भूलकर । उ॰ सहज वयर बिस-राइ रिपु जो सुनि करहि बखान। (सा० १।१४ क) बिस-राइयो-१. मुला दिया, २. भूलिएगा । उ० १ मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहवस विसराइयो । (मा०६।१२१। छं०२) विसराई-१ भूले, भूल गए, २.छोड़कर, भुलाकर । उ० १.कारन कौन कृपा विसराई। (वि०२४२) र.तुलसि-दास इन्ह पर जो द्रवहि हरि तौ पुनि मिलौं वैरु विस-राई। (कृ० ४६) विसराए-१ भुलाकर, २. भृते। उ० १ देखत नभ घन-स्रोट चिरत मुनि जोग समाधि विरित बिसराए। (गी॰ १।२६) विसरायो-भुला दिया। उ० नीच ! मीचु जानत न सीस पर, ईस निपट विसरायो । (वि० २००) विसरावहिं-भुला देते है, भूल जाते हैं। उ० देखि नगरु विरागु विसरावर्हि । विसरावर्हिगे-दूर करेंगे। उ० तुलसिदास प्रभु मोह जनित भ्रम भेद बुद्धि कब बिसरावर्हिगे ? (गी० ४।१०) विसरावहीं–भूलेगे ।

बिसराते-(सं० वेशर)-खन्चर। उ० ढेक महोख ऊँट विसराते । (मा० ३।३८।३)

बिसहते(-सं० व्यवसाय)-मोल लेते, खरीदते। उ० तौ सुरपति कुरुराज वालि सों कत हठि बैर विसहते ? (वि०

विसारउ-भूलो, भूल जान्रो। विसारहि-विसारो, भूलो। उ० तौ जनि तुलसिदास निसियासर हरिपद-कमल बिसारिह । (वि॰ ५४) विसारा-भूले, भूल गए। उ० राम काज सुधीव विसारा । (मा० ४।१६।१) बिसारि-छोदकर, भूलकर। उ० निसि दिन अमत

विसारि सहज सुख जह तह इंदिन-तान्यो। (वि॰ प्रम) विसारिवी-भूलेंगे, विसार देंगे। उ० तुलसीयौ तारिवो विसारिवो न श्रंत मोहि। (क० ७।१८) विसारी-१. भूलकर, २ छोडकर, ३. भूले, भुला दिया। उ० १. श्रपनेति को श्रपनो विलोकि वल सकल श्रास विस्वास विसारी। (कृ० ६०) ३. कृपा सो धों कहाँ विसारी राम? (वि० ६३) विसारे-भृले, भूल गए। उ० सोह कल्लु करहु रहु ममता मम फिरहूँ न तुमहि विसारे। (वि० ११२) विसारेड-पेड-दे० 'विसारेहु'। विसारेहु-भुला दी, भुलाया। उ० केहि श्रपराध विसारेहु दाया। (मा० ३।२६।१) विसारो-भुलाया, भुला दिया। उ० काहे ते हिर मोहि विसारो। (वि० ६४) विसारों-छोड दूँ, भूल जाऊँ, भुला दूँ। उ०वह श्रित लित मनोहर श्रानन कोने जतन विसारों। (कृ० ३३) विसार्यो-भुला दिया।

विसारद-(सं॰ विशारद)-चतुर। उ॰ जे सुनिवर विग्यान विसारद। 'मा॰ १।१८॥३)

विसारन-१. भूल जानेवाला, २ भूलना, भूलने का भाव। उ०१. जन-गुन श्रलप गनत सुमेर किर, श्रवगुन कोटि विलोकि विसारन। (वि०२०६) विसारनसील-विस्मरण-शील, भूल जानेवाली। उ० वानि विसारनसील है मानद श्रमान की। (वि०४२)

विसाल—(सं॰ विशाल)—यडा, भारी । उ॰ नीच निरादर ही
सुखद त्रादर सुखद विसालन (दो॰ ३४४)

विसाला–दे॰ 'विसाल' । उ॰ एक ललित लघु एक विसाला । (मा॰ २। १३३।४)

विसाही—(सं० व्यवसाय)—खरीदी हुई, क्रीत । उ० समस्थ पापी सों वयर जानि विसाही मीचु । (दो० ४७६)

विसिख-दे॰ 'विसिप'। उ० कटि कसि निपंग चाप विसिख सुघारि कै। (मा॰ २।१८। छं॰ १)

विसिष-(सं० विशिख)-वास, तीर ।

विसिषासन-(सं विशिख + यासन)-धनुष, कमान । उ० वान विसिषासन, वसन वन ही के कटि । (क० २।११)

विसुद्ध-(सं० विद्युद्ध)-बहुत पवित्र। उ० भए विसुद्ध दिए ्सव दाना। (सा० २।१७०।४)

विस्र्रित—(सं० विस्र्यण)—१. दुखित होती हुई, विलाप करती हुई, २ दुखी होती हैं, रोती हैं, चिंता करती हैं। उ० १ जानि कठिन सिव चाप विस्र्रित । (मा० १। २३४।१) २. किह प्रिय वचन सिखन्ह सन रानि विस्र्रित । (जा० प्रः) विस्र्रिन—दुखी होने, चिंता करने । उ० सम्रिक्त कठिन पन ग्रापन लाग विस्र्रन । (जा० ४३) विस्रिन—चिंता कर, चिंतित होकर । उ० जहाँ गवन कियो क्रॅंबर कोसलपति, ब्रुक्ति सियपिय पतिहि विस्रिरे । (गी० २।१३)

विसेक-दे॰ 'विसेख'। उ॰ गोखग, खेखग वारिखग तीनों मार्हि विसेक। (दो॰ ४३८)

विसेख-(सं॰ विशेप)-खास, जिसमें कोई विशेपता हो,

विसेखी-दे॰ 'विसेख'।

विसेषा-विशेष, अधिक। उ० उपना हियँ अति हर्षु विसेषा। (मा० ११४०।१) विसेषी-विशेष, अधिक। उ० जौं तुम्हरे हठ हृदय विसेपी । (ग्रा० । १।८१।२)

विसेषि-दे॰ 'विसेख'। उ० विपुत्त वनिज, विद्या, वसन, बुध विसेषि गृहकाज। (प्र० ७।१।६)

विसेषु-दे॰ 'विसेख'। उ० उत्तरि सिंधु जार्यो प्रचारि पुर जाको दृत विसेषु। (गी० ६।१)

विसेपे-(सं० विशेष)-१. विशेष, खास, २. ग्राधिक ।

विसोक-(सं० वि + शोक)-१. शोकरहित, निर्श्चित, २. शोक रहित करनेवाला। उ०१. होत न विसोक ग्रोत पावै न मनाक सो। (क० १।२१) २. लोक परलोक को विसोक सो विलोक ताहि। (ह०१३)

विसोका—(सं० वि + शोक)—शोक रहित, निर्श्चित । उ० भए नाम जिप जीव विसोका । (मा० ११२७११) विसोकी— दे० 'विसोक'। उ० जासु नाम वल करडँ विसोकी । (मा० ११६१६।१)

विस्तर-(सं० विस्तर)-विस्तार, बढाव । उ० विस्तर सहित कृपानिधि वरनी । (मा० १।७६।४)

विस्तरिहर्हि—विस्तारेगे, फैलाऍगे। उ० जग पावनि कीरति विस्तरिहर्हि। (मा० ६।६६।२)

विस्तार—(सं० विस्तार)—विस्तार, फैलाव। उ० राम श्रनंत श्रनंत गुन श्रमित कथा विस्तार। (मा० १।३३)

विस्तारक-विस्तार करनेवाला । उ० विनय विवेक विरति विस्तारक । (मा० ७।३४।३)

विस्तारय-विस्तार कीजिए। उ० दीनबंधु समता विस्ता-रय। (मा०७।३४।२) विस्तारहिं-फैलाएँ गे, विस्तार करेगे। विस्तारा-फैलाया, विस्तार किया। विस्तारी-फैलायी। उ० तव रावन माया विस्तारी। (मा०६।=६।३) विस्तारे-फैलाया। विस्तारेड-फैलाया, फैला दिया, विस्तार कर दिया।

विसाम-(सं० विश्राम)-ग्राराम।

विस्नामा-दे॰ 'विस्नाम' ।

विसामु-दे॰ 'विसाम'।

विस्व-(सं० विश्व)-संसार, जगत। उ० जड़ चेतन गुन दोपमय विस्व कीन्ह करतार। (मा० ११६)

विस्वधृत-(सं० विश्वधत)-शेपनाग्।

विस्वनाथ-(सं० विश्वनाथ)-शंकर, महादेव । उ० बिरची विरंचि की वसति बिस्वनाथ कीजो । (क० ७।१८२)

विस्वामित्र—(सं॰ विरवामित्र)—एक प्रसिद्ध ऋषि जो गाघि के पुत्र थे। उ॰ विस्वामित्र महामुनि ग्यानी। (मा॰ १। २०६११)

विस्वास-(सं० विश्वास)-एतवार, यक्नीन । उ० हियँ हरपे मुनि वचन सुनि देखि मीति विस्वास । (मा० ११६०)

विस्वासा—दे॰ 'विस्वास'। उ॰ तेहि के वचन मानि विस्वासा। (मा॰ १।७६।३)

विस्वासु-दे॰ 'विस्वास'। उ० ध्रुव विस्वासु त्रविध राका सी। (मा० २।३२४।३)

विहंग-दे॰ 'विहग'। उ० २. जातुधान भालु किप केवट विहंग जो-जो। (क० ७।१३) ३. कीन भीर जो नीरदंहि जेहि लगि रटत विहंग ? (क्व० ४४) बिहुँगराज-दे० 'विहगेस' । उ० विहुँगराज-बाहन तुरत काढ्यि मिटइ कलेस । (दो० २३४)

बिहंगा—दे॰ 'विहंग'। उ० १. तेइ सुक पिक बहु वरन बिहंगा। (मा० १।३७।म)

बिहंडत-नष्ट करता है, तोडता है। उ० नख दंतन सों भुज

दंड बिहंडत । (क० ६।३४)

बिहंडन-(सं० विघटन, प्रा० बिहंडन)-तोड़नेवाले, नष्ट करनेवाले। उ० नृपगन-बलमद सहित संभु कोदंड-बिहं-डन। (क० ७।११२)

विहँसत—(सं० विहसन)—१. हँसते ही, २. हँसते हुए। उ०
१. विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं। (मा० णम्०१)
विहँसिं मुस्कराते हैं, हँसते हैं। उ० साखोच्चार समय
सव सुर मुनि विहँसिंह। (पा० १४३) विहँसा—हँसा,
मुस्कराया। विहॅसि—हँसकर, मुस्कराकर। उ० विहँसि
राम कह्यो सत्य हैं सुधि मैं हूँ लही है। (वि० २०६)
विहसी—हँसी, हँस पडी। उ० विहँसी ग्वालि जानि तुलसी
प्रभु सकुचि लगे जननी उर धाई। (कृ० १३) विहँसे—
हँसे, मुस्कराए।

विह्नग-(सं० विहंग)-१ पत्ती, चिड़िया, २ जटायु, ३. पपीहा। उ० १. उडत श्रघ विह्न सुनि ताल करतालिका।

(বি০ ४८)

बिहंगेस-(र्सं० विहंगेश)-पिचयों के राजा, गरुड़ । उ० प्रथम जन्म के चरित अब कहउँ सुनहु बिहंगेस । (मा० ७। १६ क)

बिहबल-(सं॰ विद्वल)-म्रानंदविभोर, प्रसन्न । उ॰ बिहवल

बचन पेम बस बोलिहि। (मा० शरेरशर)

विहर-(सं० विदीर्गा)-१. फट जा, २. फट जाता है। उ० २ श्रइसिंहुँ मित उर विहर न तोरा। (मा० ६।२२।१) विहर्रई-फट जाता है। विहरत (१)-फट जाता है। उ० ज्ञान कृपान समान लगत उर, विहरत छिन-छिन होत निनारे। (कृ० ४६) विहरो-विदीर्ग हुस्रा, फटा। उ० तुलसिदास ऐसे विरह-वचन सुनि कठिन हियो विहरो न श्राजु। (गी० २।७) विहर्यो-१. फटा, २. फटा हुस्रा, विदीर्ग । उ० २. तुलसिदास विहर्यो श्रकास सो कैसे के जात सियो है। (गी० ६।१०)

बिहरत (२)-(सं० विहार)-बिहार करते हैं, श्रानद लूटते हैं। उ० राजमराल विराजत बिहरत ने हर हृदय-तहाग। (गी० ११२६) बिहरहिं-बिहार करते हैं। विहरि-क्रीड़ा करके, विहार करके। उ० श्रादि वराह बिहरि वारिधि मनो उठ्यो है दसन धरि धरनी। (गी० २१४०) बिहरें-दे० 'बिहरहिं'। उ० श्रवधेस के बालक चारि सदा तुलसी-

मन मंदिर में बिहरें। (क॰ १।४)

विहरन-(सं० विहरण)-१ विहरना, घूमना-फिरना २ आनंद लूटना । विहरनसीला-(सं० विहरणशील)-विहार करनेवाली । उ० नव रसाल वन विहरनसीला । (मा०

बिहाइ—(?)—१ छोडकर, भूलकर, २. श्रितिरिक्त, सिवाय, ३. छोड़ता है। उ०१. सो विलगाउ विहाइ समाजा। (मा०१।२७१।३) ३. मिलै जो सरलिह सरल हूँ, कुटिल न सहज विहाइ। (दोर्०३३४) विहाई—दे० 'विहाइ'। उ० १. रहि न सकइ हिर भगति विहाई। (मा० ७।११६।३) विहाउ-छोड़ दो, छोड़ो। उ० रिपु सों वैर विहाउ। (दो० ६३) विहाय-छोडकर, मूलकर। विहाव-छोड़ दो।

विहात—(?)—जाता है, व्यतीत होता है। उ० कहा कहीं, तात ! देखे जात ज्यों विहात दिन। (क० ४।२६) विहान (१)—दूर होती, वीतती। उ० तहुँ तव रहिहि सुखेन सिय जब लिंग विपति विहान। (मा०२।६६) विहानी—१. बिता दी, विताई, २. बीत गई, बीती। उ० १. कहत कथा सिय राम लपन की बैठहि ऐनि विहानी। (गी०२।६८)

बिहान (२)-(सं विभात)-१. प्रातः, सबेरा, २ कल, श्रिवम दिन । उ० १.भयो मिथिलेस मानो दीपक विहान को । (गी० १।८६)

बिहाना-दे॰ 'बिहान (२)'। उ० १.नर्हि तहँ पुनि बिग्यान बिहाना। (सा॰ १।११६।३)

विहार-(सं विहार)-१. विलास, २ खेल, क्रीडा, ३. खानंद से फिरना, ४ खी प्रसग । उ० २. भूमि विलोक्त राम-पद-ष्रांकित, वन विलोक्त राधुवर-विहार-थलु । (वि॰ २४) ३. तम तिहत उद्धुगन श्रक्त विधु जनु करत व्योम विहार । (गी० ७।१८)

बिहारा (१)-दे॰ 'बिहार'।

विहारा (२)-(सं० व्यवहार)-व्यवहार । उ० तपपि करिंह सम विषम विहारा । (मा० २।२१६।३)

बिहारिनि-(सं० विहारिणी)-विहार करनेवाली । उ० विस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि । (मा० १।२३४।४)

विहारी-विहार करनेवाला । उ० दवउ सो दसरथ चाजिर विहारी। (मा० १।११२।२)

विहार-क. दे० 'विहार'। ख विहार करते' हैं। उ० ख. तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहाह। (मा० ११३१)

बिहारू-(सं० विहार)-१. विहार, श्रानंद, २. विहार करने वाले, ३. विहारस्थल । उ० ३. करि केहरि मृग विहग बिहारू। (सा० २।१३२।२)

विहाल-(फा॰ बेहाल)-परेशान बेचैन। उ० कलिकाल बिहाल किए मनुजा। (मा॰ ७।१०२।३)

बिहाला−दे० 'बिहाल' । उ० सकल भुवन में फिरेडें बिहाला । (मा० धा६।६)

विहालु-दे॰ 'विहाल'। उ॰ विहालु भंज्यो भवजालु परम मंगलाचरे। (वि॰ ७४)

बिहालू—दे॰ 'बिहाल'। उ॰ राम बिरहॅ सबु साजु विहालू। (मा॰ २।३२२।१)

विहित-(सं विहित)-जिसका विधान किया गया हो। उ० वेदबिहित कहि सकल विधाना। (मा० शहा३)

विहीन-(सं० विहीन)-रहित, बिना। उ० मनहुँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि। (मा० २।८६)

' विहीना–दे० 'विहीन' । उ० धिग जीवन रघुबीर विहीना । (मा० २।१४४।२)

विहून-(सं० वि + हीन)-विहीन, रहित, विना। उ०मलया-चल हे संत जन, तुलसी दोप विहून। (वै० १८) विहूने-

बुक्तयो (२)—(सं॰ बुद्धि)—समक्त गया, जान गया।
बुक्ताइ (१)—(सं॰ बुद्धि)—समक्ताकर, ज्ञान कराकर। उ॰
कहहु बुक्ताइ कृपानिधि मोही। (सा॰ ७।११४।४) बुक्ताई
(१)—१. बुक्ताया, बतलाया, समक्ताया, २ समक्त पड़ता
है, मालूम होता है। उ० १. कि कथा सुहाई मातु बुक्ताई
लेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। (मा॰ १।१६२।छु॰३) बुक्तांड
(१)—(सं॰ बुद्धि)—१. ज्ञान, समक्त,२ समक्तायो। उ०१
तिरे ही बुक्ताए बूक्त अबुक्त बुक्ताउ सो। (वि॰ १८२)
बुक्ताए (१)—(सं॰ बुद्धि)—१. बुक्ताने से, समक्ताने से,
२ बुक्ताया, समक्ताया। उ० १ तेरे ही बुक्ताए बूक्त अबुक्त
बुक्ताउ सो। (वि॰ १८२) २. बाल बुक्ताए बिविध बिधि
निहर होहु हरू नाहि। सा॰ १।६४) बुक्तायो (१)—
(सं॰ बुद्धि)—समक्ताया। बुक्तावहि (१)—समक्ताते हैं।
बुक्तावा—समक्ताता, समक्ताता था। उ० सर निदा करि
ताहि बुक्तावा। (मा॰ १।३६।२)

बुमाइ (२)-(१)-बुमाकर, ठंडा कर कर शांत कर। बुमाई (२)-(१)-१. बुमाकर, गुल करके, शांतकर, २. बुमा जाता है, गुल हो जाता है। उ० २. तर्वाह दीप बिग्यान बुमाई। (मा० ७।११८।७) बुमाउ (२)-बुमात्रो, ठंडा करो। बुमाए (२)-बुताए, गुल किये। बुमानी-बुमी, ज्यों ही बुमी। उ० राग हे पकी श्रगिनि बुमानी। (वै०६०) बुमायो (२)-बुताया, गुल किया। उ० पावककाम भोग-घृत तें सठ कैसे परत बुमायो १ (वि०१६६) बुमावह (२)-बुमाते हैं, शांत करते हैं।

बुक्तिहैं– सं० बुद्धि)–पूछेंगे । उ० सादर समाचार नृप ंबुक्तिहैं, हों सब कथा सुनाइहों । (गी० १।४६)

बुर्मैये-बतलाहए, समकाहए। उ० तुम तें कहा न होय, हा हा । सो बुक्तैये मोहिं। (ह० ४४)

बुट-(सं० बिटप - बूटी, जड़ी । उ० जातुधान बुट पुटपाक लंक जातरूप । (क० ४।२४)

बुडि-(?)-इबकर, मग्न होकर। बुडिवे-इचने, गोता खाने। उ० गोपद बूडिवे जोग करम करों बातनि जलिध थहावों। (वि० २३२)

बुढोई-(सं॰ बृद्ध)-बुढ़ापा, बृद्धावस्था । उ॰ जनु बरपाकृत प्रगट बुढ़ाई । (सा॰ ४।१६।१)

बुताइ—(?)—१ बुक्ताकर, गुलकर, २ बुतती, बुक्तती, शांत होती। उ० १. पूँछ बुताइ प्रवोधि सियं, छाइ गहे प्रभु । पाय। (१० १।११३) २ रघुपति-कृषा-बारि बितु निहं बुताइ लोभागि। (वि०२०३) बुताई—१ बुक्ताकर, २.बुक्तती है। उ०२ मनमोदकन्हि कि भूख बुताई। (मा०१।२४६।१) बुताछो—बुक्ताछो, गुल करो। उ० कछो लंकपति लंक वरत बुताछो बेगि। (क० १।१६) बुतावत—बुक्ताते हैं।

बुतैहै-(?)-बुक्तेगी, शांत होगी। उ० गुरु, पुर लोग, सास, दोउ देवर, मिलत दुसह उर तपनि बुतैहै। (गी० ४।४०) बुद्ध-(सं०)-१ पंडित, ज्ञानी, २. ज्ञात, विदित, ३. विष्णु का नवाँ अवतार। भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित किया। उ० ३ लो निंदत निंदित भयो बिदित बुद्ध अव-तार। (दो० ४६४)

बुद्धि—(सं॰)-धी, मनीपा, अझ्ल, ज़ेहन, चेतना, विवेक, ज्ञान । उ० विद्या बारिधि बुद्धि-विधाता । (वि० १) बुद्धिहि—बुद्धि को। उ० बुद्धिहि लोभ दिखाविह आई।
(मा० ७११ मा४) बुद्ध्या—१ बुद्धि के लिए, २ बुद्धि से।
बुध—(सं०)—१. पंडित, विद्वान, ज्ञानी, २. सप्ताह का चौथा
दिन, बुधवार, ३.नवम्रहों में एक। बुध का जन्म वृहस्पृति
की खी और चंद्रमा के वीर्य ले हुआ था। उ०, १. बुध
बरनिहें हरि जस अस जानी। (मा० १।१३।४) २. विपुल
बनिज बिद्या वसन बुध विसेषि गृहकाजा (प० ७।११६)
३. जनु बुध बिधु विच रोहिनि सोही। (मा० २।१२३।२)
बुधि—(सं० बुद्धि)-बुद्धि, समम, अक्ता। उ० बुधि न
विचार, न विगार न सुधार सुधि। (गी० २।३२)

बुबुक-(?)-१ ज़ोरका रोना, र त्राग की लपट या समक। उ० २ जहाँ तहाँ बुबुक बिलोकि बुबुकारी देत। (क० ४।६)

बुबुकारी-(१) ज़ोर से रोने की किया। उ० दे० 'बुबुक'। बुरो-(सं० विरूप)-ख़राब, निकृट। उ० राम के बिरोधे बुरो विधि हरिहरहू को। (क० ६।=)

बुलाइ—(सं॰ मू, प्रा॰ बुल्लह्)—बुला करके। उ॰ कहेन्हि बियाहन चलहु बुलाइ समर स्व। (पा॰ १००) बुलाई— १ बुलाया, २. बुलाकर, ३. बुलाई हुई। उ० ३ ताहि तकें सब ज्यों नदी बारिधि न बुलाई। (नि॰ ३४) बुला-यउ—बुलाया। उ॰ देन देखि भल समउ मनोज बुलायउ। (पा॰ २८) बुलाये—बुलाया, तलव किया। बुलायन— बुलाने। बुलैहो—बुलास्रोगे। उ॰ कल बल वचन तोतरे मंजुल कहि 'माँ' मोहि बुलैहो। (गी॰ १।८)

बूँद-(सं० विंदु)-ठोप, क़तरा, बुँद, जल या किसी द्रव का थोड़ा ग्रंश। उ० बूँद ग्रघात सहहिं गिरि कैसे। (स्ना० ४।१४।२)

बॅदिया-(सं० विदु)-१. एक प्रकार की भिठाई, वुँदी, २. बँदे। उ० १ बालधी फिरावे बार बार महरावे, भरें, वृँदिया सी, लंक पिछलाइ पाग पागिहै। (क॰ ४।१४) यूमो-(सं० बुद्धि)-१. समभा, अङ्गल, २. वूसते हो । उ० २.ग्रयमय खाँड् न ऊख मय घ्रजहुँ न वूभ ग्रवृभ । (मा०१। २०४) बूसह-१ मालूम पड़ता है, र्जात होता है, २. सालूम करना चाहिए, खोजना चाहिए, ३. समफना चाहिए। उ० १. विनु कामना कलेल कलेस न वूमइ। (पा० ४०) २ तेज प्रताप रूप जह तह चल वूसइ। (जा० ६६) बुभाउँ-वूम्, समस् । बूमत-१. वूमता है, सममता े हैं, जानता है, रे पूछता, रे पूछते हुए। उ० १. तुलसी श्रति, श्रजहूँ नहिं वूसत । (कृ० ४०) २ जो पै कहुँ कोउ बूक्त यातो । (वि० १७७) ३ तेहि ते बूक्त काजु दर्शे सुनिनायक। (जा० २४) ४. जग वूमत वूमत वूमे । (वि॰ १२४) बूमाति-१. बूमाती हो, सममाती हो, २ पूछती। उ० १. बूमति और भाँति भामिनि कत कानन कठिन कलेस रही है। (गी० २१६) २. फिरि बुमति हैं, चलनो श्रव केतिक, पर्णकुटी करिही क्ति हैं ? (क॰ २।११) बूक्तव-१. पूछना, २ पूछेगे। उ० १ व्स्तव राउर सादर साई । (सा०२।२७०।४) यूक्तीई-पृद्धते हे । वृक्ता-मालूम किया, समम गया। उ० गयमहि मै किंदि सिव-चरित वूमा मरमु तुम्हार। (सा० १।१०४) वृम्मि-१ दे० 'वृक्त'। २. समक्तर, जानकर, ३ समक्त ले, ४. पूछ र्ले ।

उ० १. श्रपनी न वृक्ति न कहे को राद् रोर रे। (वि० ७१) २. पल पल के उपकार रावरे जानि वृक्ति सुनि नीके। (वि॰ १७१) २. कहें बेद बुध तूतौ वृक्ति मन माहि रे। (वि॰ ७३) सु॰ बूक्ति परै-मालूम होता है, ज्ञात होता है। उ० विरुक्तो रन सारुत को विरुद्देत, जो कालह काल सो वूर्कि परै। (क०६।३६) वूक्तिश्र-१. वूक्तना, समक्तना, हृद्यंगम करना, २.समभ पड्ती है । उ०१.त्रव विधि श्रस वूमित्र नहिं तोही। (मा० शे४शर) र. सपनेह वूमित्र विपत्ति कि ताही। (मा० श३२।१) वृक्तिए-१. समक्त में श्राती, २. पूछिए, ३. समक्त लीजिए,४. चाहिए। उ० १. वृक्तिए न ऐसी गति संकर-सहर की। (क० ७।१७०) ३. मो कहँ नाथ वूमिए यह गति सुख-निधान निजपति विस-रायो । (वि० २४३) ४. ऐसी तोहि न वृक्तिए हनुमान हठीले। (वि०३२) वृक्तिवो-१. समभ-वृभकर समभौता कर लेना, मेल कर लेना, २. ज्ञान मार्ग पर चलना। उ० १. जुमे ते भल वृक्तियो। (दो० ४३१) २, कै जूमियो के वूमियो, दान कि काच-कलेस। (दो० ४११) बूिकय-दे॰ 'बूिकच'। बूिक हैं-पूछेंगे। उ० वूिक हैं सो है कौन कहिवीं नाम दसा जनाइ। (वि० ४१) वू िकहै-१. पूछेगा, २. मालूम होगा, जान पहेगा। उ० १. श्रजहूँ तौ भलो रघुनाथ मिले, फिरि वृक्तिहै को गज कौन गजारी ? (क॰ ६।४) वूमी-१. पूछा, २. समका। वूमे-पूछने पर । उ० तुलसिदास प्रभु के वूके मुनि सुरसरि कथा स्नाई। (गी० १।४०) वृक्तेसि-वूक्ता, वूक्त गया। २. पूछा, । बुमेहु-१. पूछा, २. समभा । वूमे-१. समभता, जानता है, २. समक्ष्ते में । उ० १. तुलसिदास कह चिद् विलास जग वृक्तत वृक्ते । (वि०१२४) २.दीनवंधु कीजै सोइ वनि परै जो वूसे । (वि० १४०) वूसी-पूछो, दरि-याफ्रत करो । उ० त्राली ! काह तौ वूस्ते न पथिक कहाँ धौं सिधेहैं। (गी० २।३७) वृभयी-पूछा, २. समक गया। उ० १. हहरि हिय में सदय बूमयो जाइ साधु-समाज। (वि० २१६)

बूट-(सं० विटप)-१. छोटा पेड़, भाड, २. हरा पेड़, ३. बूटी, ४. चने का पेड़ या चना, रहिला । उ० २. सिद्ध साधु साधक सबै विवेक बूट सो। (क० ७।१४१) ३. करम

न कूट की, कि जंत्र मंत्र वूट की। (ह०२६)

बूड़-(?)-तृढ़े, दूव गए। वूड़त-द्वाता है वूडता है। उ० सुभग सेन सोनत सपने वारिधि वूडत भव लागे। (नि० १२१) वूड़िं-द्वाते हैं, गोता खाते हैं। उ० वूड़िं खानिह बोरिह जेई। (मा० २१४) वूड़ि-हूब, २. द्वा पा उ० १. जिस्काई को पौरिवो धोखेहु वृडि न नाय। (स० ११६) वूड़िंने-ह्वा, ह्वा । उ० गोपद वूड़िंवे जोग करम करीं वातिन जलिध थहानों। (नि० २३२) वूड़ियो-ह्वी हुई भी। उ० वूड़ियो तरित, विगरीयो सुधरित वात। (क० ७१४) वूड़िहि-ह्वेगा। वूड़े-ह्वे, द्वा गए। वूड़ो-ह्वा, द्वा गया। उ० वूड़ो मृग वारि खायो जेंवरी को साँप रे! (नि० ७३)

बूढ़-(सं॰ वृद्ध)-बुद्धा, वृद्ध । उ॰ बूढ भये, विल, मेरेहि बार, कि हारि परे बहुते नत पाले । (ह॰ १७)

बुढ़ा-दे॰ 'बुढ़' । उ॰ जामवंत मंत्री अति बुढ़ा। (मा॰६।२३।२)

बूता—(?)—पुरुपार्थ, बल, हौसला, ज़ोर। वृतें—बल, बल से। ड॰ किए जोहिं जुग निज वस निज वृतें। (मा॰ १।२३।१) वृंद—(सं॰ वृंद)—समूह, ढेर। उ॰ जर्राहं पतंग मोहबस भार वहींह खर वृंद। (मा॰ ६।२६)

वृंदा-दे॰ 'वृंद'। उ० श्रावत देखि सुदित सुनि वृंदा।

(सा० रावर्धार्)

वृक-(सं० वृक)-भेड़िया।
वृकासुर-(सं० वृकासुर)-एक राजस जिसे भस्मासुर भी
कहा जाता है। इसे शंकर ने चरदान दिया कि जिस पर्
भी यह हाथ रख देगा वह जल जायगा। वरदान पाते
ही इसने शंकर को जलाना चाहा पर विष्णु की चतुराई
में वे वंच गए और इसने अपने ही सर पर हाथ रख दिया
जिससे यह स्वयं जल गया। उ० विनुऽपराध मृगुपति,
नहुप, वेनु वृकासुर सारि। (दो० ४७२)

वृकु-(सं॰ वृक)-भेड़िया। उ॰ वृकु विलोकि जिमि मेप

वरूथा। (मा० ६।७०।१)

वृत्तांत-(सं० वृत्तांत)-समाचार, हाल। उ० यह वृतांत दसानन सुनेऊ। (मा० ६।६२।३)

वृथा-(सं•वृथा)-व्यर्थ।

वृद्ध-(सं० वृद्ध)-चूढ़ा, ढला। उ० श्रवला बालक वृद्ध जन कर मीर्जाहं पछिताहिं। (सा० २।१२१)

वृद्धि—(सं० वृद्धि)—बढ़ती, अधिकता। उ० तृस्ना उदर

बृद्धि अति भारी । (मा० ७।१२१।१८)

वृप—(सं॰ वृप)—चैल, साँड। उ॰ देखि महिप वृप साजु सराहा। (मा॰ २।२३६।२)

वृषम-(सं० वृपम)-वैल, साँड । उ० वृपम कंघ केहरि ठवनि, वलनिधि वाहु विसाल । (मा० १।२४३)

वृष्टि—(सं० वृष्टि)-वर्षो, पानी । उ० महावृष्टि चर्लि फूटि किञ्चारी । (मा० ४।१४।४)

वैचिए—(सं० विक्रय)—वेच ढालिए। उ० वेंचिए बिड्ड धेनु रासभी वेसाहिए। (क० ७।७१) वेंचि—(सं० विक्रय)— वेचकर, विक्रय करके। उ० सुनु मैया! तेरी सों करों याकी टेव लरन की, सकुच वेंचिसी खाई। (क्र०=) वेंचे— १. वेचने से, २. वेचा, विक्रय किया। उ० १. वेंचे खोटो दाम न मिलै, न राखे काम रे! (वि० ७१) वेंच्यो—वेच रक्खा है। उ० उदर भरों किंकर कहाइ, वेच्यो विषयनि हाथ हियो है। (वि० १७१)

वेंत-(सं॰वेत्र)-१. एक प्रसिद्ध लता, वेत,२.वेंत की छडी। उ॰ १. लिए छरी वेंत सोधें विभाग। (गी॰ ७।२२)

वेकामिंह-(फ्रा॰ वे + सं० कर्स)-व्यर्थ ही, विना काम के। उ० ठाली ग्वालि ओरहने के मिस आइ वकहि वेकामिंह। (कृ० ४)

वेख-(सं वेष)-वेप, वेश।

वेखा-दे॰ 'वेख'।

वेग-(सं० वेग)-१. जल्दी, शीघ्र, २. ज़ोर से, ३ उता-वली। उ० १. पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति वेग वनाइ। (मा० २।८२)

वेगारि—(फा॰ वेगारी —विना लाभ के पराई इच्छा से कोई काम करना। उ॰ नाहिं तो भव वेगारि महें परिही छुटत

म्रति कठिनाई रे । (वि० १८६)

वेगि—(सं० वेग)—१. जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक, चटपट, २. शीघ्र, जल्दी । उ० १. बेगि बोलि बलि बरजिए करत्ति कठोरे । (वि० ८) वेगिहिं—जल्दी ही । उ० ऐहउँ वेगिहिं होउ रजाई । (मा० २।४६।२)

वेगित्र-जल्दी करनी चाहिए। उ० वेगिस्र नाथ न लाइस

बारा। (मा॰ २।४।४)

वेगी-शीघं, तुरत । उ० पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी । (मा० ६।१०६।१)

वेचक-वेचनेवाला । उ० द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन । (मा० ७।६८।१)

बेचहिं-(सं० विक्रय)-बेचते हैं। उ० वेचहिं बेंदु धरमु दुहि बेहीं। (मा० २।१६म।१)

वेचारा-(फा०)-दीन, श्रसहाय, गरीब, बेबश।

वेटकी-(सं० वंड)-बेटी, पुत्री । उ० पेट ही को पचत वेचत बेटा वेटकी । (क० ७।६६)

वेटा-(सं० वह -लडका, पुत्र । उ० पुर पैठत रावन कर वेटा। (मा० ६।१८।२)

वेठन-(सं० वेष्ठन)-खोल, श्राच्छादन, वह कपडा जिन्में कोई चीज बाँधी जाय।

बेड़ा—(सं० वेष्ठ)—१. घरनई, चौघड़ा, २. नाव या जहाज़ों का समूह।

वेगा-दे० 'बेगु'।

बेसा-दे॰ 'बेनु (१)' तथा 'बेनु' (२)'।

बेत-(सं वेत्र)-चेंत । उ० फूलइ फरइ न वेत जदिप सुधा बरपहिं जलद । (सा० ६।१६ ख)

वेतस—बेंत । ड॰ बिलसत, बेतस बनज बिकासे । (मा० २।३२४।२)

वेताल (१)-(सं० वैतालिक)-भाट, वंदीजन।

वेताल (२)-(सं० वेताल)-एक प्रकार के भूत । उ० वेताल भूत पिसाच । (मा० ६।१०१।१)

वेताला-दे॰ 'वेताल (२)'। उ॰ सज्जिहि भूत पिसाच

बेताला । (मा० ६।८८।१)

वेद-दे० 'वेद' । उ० बेद विदूषक बिस्व विरोधी । (मा०२। १६८।१) बेदन्ह-वेदों ने । उ० सबके देखत बेदन्ह विनती कीन्हि उदार । (मा० ७।१३ क) वेदि हि-बेद को । उ० निहं मान पुरान न वेदिह जो। (मा० ७।१०१।४) बेदहुँ वेद में। उ० ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी। (मा०२।२४ ६।३)

वेदिसरा—(सं ॰ वेदिशरा)—एक ऋषि का नाम । उ० वेद-सिरा मुनि आइ तब सबिह कहा समुक्ताइ। (मा०१।७३) वेदा—दे० 'वेद'। उ०किह नित नेति निरूपिह वेदा। (मा०

राहद्राष्ट्र)

बैदिका-(सं० वेदिका)-कर्मकांड करने की वेदी। उ०विमल वेदिका रुचिर सँवारी। (मा० १।२२४।१)

बेरी-(सं० वेदी)-धार्मिक कार्यों के लिए बनाई गई ऊँची भूमि, वेदिका। उ० वेदी बेद विधान सँवारी। (मा० १। १००।१)

बेदु-दे॰ 'बेद'। उ॰ लोकु बेदु बुध संमत दोऊ। (मा॰ २। २०७।१)

वेध-(सं० वेध)-१. छेद, २. किसी नोकीली चीज़ से छेदने

की क्रिया, बेधना, २. अहीं का एक विशेष योग । उ० २. करनबेध उपबीत बिआहा । (मा० १।१०।३)

वेधत—(सं० वेधन)—छेदता है, धँसता है, घुभता है,वेधता है । वेधि—छेदकर, फोइकर । उ० जुगुति वेधि पुनि पोहि-अहि रामचरित वर ताग । (मा० १।११) वेधिय—छेदो । वेधे—छेद डाला, वेधा । उ० संधानि धनु रघुवंसमनि हँसि सरन्हि सिर वेधे भले । (मा० ६/६३।छ०१) वेध्यो— छेदा, वेधा ।

बेर्न-दें० 'बेनु (२)'।उ० लोक वेद तें विमुख भा श्रधम न बेन समान। (मार्० २।२२८)

बेनि-त्रिवेणी। दे॰ 'बेनी (२)'।

बेनी (१)-(सं० वेणी)-१. चोटी, वाल की लट, २. किवाड में लगाने की लकड़ी, ३. बेणीमाधव। उ०१. कृस तनु सीस जटा एक बेनी। (मा० १।८।४)

बेनी (२)-(सं० त्रिवेगी)-त्रिवेनी, गंगा, जमुना तथा सर-स्वती नदियों का संगम। उ० एहि विधि आइ विलोकी

बेनी। (मा० २।१०६।३)

बेनु (१)—(सं० वेणु)—१ वशी, मुरली, बाँसुरी, २ बाँस। उ०१ घंटा घंटि पखाउज आउज भाँभ बेनु डफ तार। (गी०१।२) २. बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे। (मा०१। २८८।१)

वेनु (२)-(सं० वेन)-एक प्रसिद्ध राजा जो धर्म-विमुख थे। वेर (१)-(सं० वदरी)-एक कॉटेदार बृच या उसका फल। बेर (२)-(सं० वार)-१ बार, दफ़ा, २ देर, बिलंब, ३. समय। उ० १. हमरि वेर कस भयो कृपिनतर। (वि०७) वेर (३)-(१)-शरीर। उ० कुसल गो कीस वर वेर जाको। (क० ६।२१)

बेरा (१)-(सं० बेला)-१ समय, वक्त, २ तदका, प्रातः काल। उ०्१ गिरिबर पठए बोलि लगन बेरा भई।

(पा० १२८)

वेरा (२)—(सं० वेष्ट)—बाँस या तक़्ते या नावों आदि को जोड़कर बनाया गया ढाँचा जो पानी पर तैरता है। वेड़ा। वेरे—दे० 'वेरा (२)' वेड़े के। उ०बहुत पतित भवनिधि तरे बिनु तरि विनु वेरे। (वि०२७३) वेरे—वेडे को। दे० 'वेरा (२)'। उ० मेरे कह्यो मानि, तात! बाँधे जिनि वेरे। (गी० श२७)

वेरिश्राँ-दे॰ 'विरियो'। उ॰ पुनि श्राउब एहि वेरिश्राँ काली। (मा॰ १।२३४।३)

वेरो-दे॰ 'वेरा (२)'। उ॰ साधन-फल, स्रुति-सार नाम तव, भव-सरिता कहॅं वेरो। (वि॰ १४३)

वेल-(सं॰िवल्व)-एक विशेष पेढ या उसका फल, श्रीफल ।

इसका फल श्रमरूद से बढ़ा श्रीर गोला होता है। वेल की

पत्तियाँ महादेव की पूजा में चढ़ाई जाती हैं। उ॰ सिविहि

चढ़ाये हैं हैं वेल के पतीवा हैं। (क॰ ७।१६३) वेलपाती
(सं॰ विल्वपत्र)-श्रीफल की पत्ती। उ॰ वेलपाती महि

परइ सुखाई। (मा॰ १।७४।३)

वेला (१)-(सं० मिल्लिका)-एक पुष्प-विशेष, वेह्ल । वेला (२)-(सं० वेला)-१. समय, २. कटोरा । उ० १. धेनु धूरि वेला विमल सकल सुमंगल मूल । (मा० १। ३१२)

वैर-(सं वैर)-शत्रुता, विरोध, श्रदावत, देव। उ० तौ सुरपति कुरुराज बालि सों कत हिंठ बैर बिसहते ? (वि॰ (03 वैरक-(तुर् वैरक)-पतार्का, मंडा । उ० दीजे भगति बाँह बैरक ज्यों सुबस बसै श्रब खेरो । (वि० १४४) वैरख-दे॰ 'बैरक'। उ० घन-धावन बगपाँति पटोसिर बैरख-तिहत सोहाई। (कु॰३३) वैरागी-जिसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया हो । बैराग्य-(सं० वैराग्य)-विराग, विरक्ति की भावना । उ० भगति ग्यानु वैराग्य जनु सोहत घरे सरीर । (मा० २। बैरिज-बैरी भी। उ० बैरिज राम बड़ाई करहीं। (सा० रा २००१४) वैरिनिहि-वैरिन को । उ० सुरमाया वस बैरिनिहिं सुहद जानि पतिश्रानि (माठराव्ह) वैरी-(सं० वैरी)-शत्रु, दुश्सन। उ० सो - छाँदिए कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही। (वि०१७४) वैर-दे॰ 'वैर'। उ॰ वैरु अंध प्रेमहि न प्रबोधू। (सा॰ रा २६३।४) बैरू-देर्'बैर'। वैल-(सं॰ युलद)-१ वरद, वृषभ, र. सुख, अनादी। वैषानस-दे॰ 'वैखानस'। वैस (१)-(सं॰ वयस्)-१. अवस्था, 'उमर, २. जवानी, युवावस्था । बैस (२)-(सं० वैश्य)-चनिया, वैश्य । वैसा-(सं०वेशन)-१. वैठा, २. बैठा हुआ । वैसे-बैठे हुए । उ० अंगद दीख दसानन वैसे । (मा० ६।१६।२) बैसे-बैठे। उ० मेर के श्रंगनि जनु घन बैसे। (मा० हा४शश) बोम्रनहार-(सं॰ वपन)-बोनेवाला। उ॰ बोम्रनहार लुनिहै सोई देनी लहइ निदान। (स॰ २००) बोमा-(सं० वहन)-भार, वज़न । बोड़ी-(?)-कीड़ी, दमड़ी १ बोध-(सं०)-१ ज्ञान, समम, जानकारी, २. तसल्ली, धीरज, संतोष । उ० १. दुष्ट-दनुजेस निर्वंस कृत दासहित बिश्व दुख-हरन बौधैकरासी। (वि० ४८) २. तदपि मलिन मन बोधु न यावा। (मा० १।१०६।२) बोधा-दे॰ 'बोध'। उ० मायाबस न रहा मन बोधा। (मा० १।१३६।३) ~ बोधित-बोध कराया हुआं, ज्ञान कराया हुआ। उ० बेद बोधित करम-धरम् बिनु, अगम अति । (वि॰ २०६) बोर्ड- सं॰ बुड)- बोर्ड, हुवाऊँ। वोरत-१ हुवाता है, बोरता है, २ खोता है, गुँवाता है। उ० १. वोरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो। (वि० ७२) बोर्रात-हुवाती है। उ० बोरति ग्यान बिराग करारे। (सा० २।२७६।३) बोरहिं-हुवा देते हैं । उ० बूदहि, आनहिं बोरहिं जेई। (मा॰ ६।३।४) बोरा-हुबोया । उ॰ तासु दूत होइ हम कुल बोरा। (मा० ६।२२।१) बोरि-हुवाकर । उ० कपट बोरि बानी मृदुल बोलेड जुगुति समेत। (मा० १।१६०) वीरिहीं-हुवा दूँगा,। उ० होल किए नाम-महिमा की नाव बोरिहो। (वि॰ २४८) बोरी-डुबाई, डुबाया। बोरे-१.

हुबोए हुए, २. हुबाया, हुबा दिया। उ० १. श्रापु कंज मकरंद सुधाहद हृदय रहत नित बोरे। (कु० ४४) २ शंभ निःश्ंम कुंभीश रण केशरिणि क्रोध वारिधि वैरिवृद बोरे। (वि०१४) बोरौं-हुवा दूँ, इवाऊँ। उ० कोसलराज के काज हो आज त्रिकृट उपारि लै बारिधि बोरों। (क०६। १४) बोर्यो-दुबोया, बोरा। उ० महामोह सृगजल-सरिता सह बोर्यो हो वारहि बार। (वि॰ १८८) वोल-(सं व)-१ शब्द, आवाजु, २ वचन, वात, शतिज्ञा, ३. बुलाया, बोला, थ. बुलाते हैं। उ०२ बोल को अचल, नत करत निहाल को ? (वि० १८०) १ भोजन करत बोल जब राजा। (मा० १।२०३।३) बोलत-१. बोलते हुए, र बोलते हैं, ३. बुलाते, ४. बोलने में । उ० १. बोलत लखनहिं जनकु डेराहीं। (मा० १।२७८।२) ४ रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार। (मा॰ १। २७१) बोलन-बोलना, बोली। बोलनि-धावाज, शब्द, बोली । उ० धावत धेर्नु पन्हाइ लवाइ ल्यों बालक बोलिन कान किये ते । (कं ७1९२६) वालब बोलना । उ० मौन मिलिन में बोलब बाउर। (मा० २।२६३।३) वोलसि-बोल रहा है। उ॰ बोलसि निवरि बिप्र के भोरें। (मा०१।२५३ वोलिह वोलित हैं। उ० भाति भाति बोलिह विहंग श्रवन सुखद चिर्त चोर । (मा० र।१३७) बोलहु-बोलो । उ० काहे न बोलंहु बचन सँभारे। (मा० रा३०।२) बोला-कहा, उच्चरित किया । उ० अस सन गुनइ राउ नहिं बोला। (सा० २।४४।२) वोलि-१. बुलाकर, बुला, २. बुलाना, ३ बुलाया, ४. बोली । उ० १ विष्तु कहा ग्रस विहसि तब वोलि सकल दिस्सिराज । (मा० १।६२) नृप लिख कुँवरि सयानि वो ल गुरु परिजन । (जा॰ बोलिवे-बुलाने । उ० मेरे जान इन्हें बोलिवे कारन चतुर जनक ठयो ठाट इतौ री । (गी० ११७४) बोलिहें-बोलोंगे। उ० अब तौ दादुर बोलिहैं हमें पूछिहै कौन ? (दो० ५६४) बोलिहौं-१ ॅ बुलाऊँगी, २. बोलूँगी । उ० १ गाइ-गाइ इलराइ बोलिहों सुख नींदरी सुहाई। (गी० १।१६) बोलीं-कहीं, उच्चरित किया । उ० विहसि उसा बोर्ली प्रिय बानी । (सा० १।१०७।३) वोली-कहा, कही। उ० बोली सती मनोहर वानी। (मा० १।६१।४) बोल्ल-बोलो, कहो । उ० बोल्ल सँभारि श्रधम श्रभिमानी। (मा॰ ६।२६।१) बोले-१. कहने लगे, कहा, २. बुलाया। ् उ० १. बोले चितइ परसु की श्रोरा। (मा० १।२७२।१) २ जामवत वोले दोंड भाई। (सा० ६।१।३) वोलेडॅ-१. बोले, २. बोला। ेवोलेउ-बोले । उ० पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। (मा० ७१३२१११) बोलेसि-कहा, बखान किया, वर्णन किया। उ० सूपनखिह समुकाइ करि वल वोलेसि वहु भाति। (मा० ३।२२) वोलहुँ-१. वोले, २ बुलाए। उ०२ जाइस्र बिनु बोलेहुँ न सँदेहा। (मा० १।६२।३) बोल्यो-१. बुलाया, २ वोला, कहा। उ०१. तिलक को बील्यो, दियों वन चौगुनो चित चाउ। (गी० २।४७) 🖫 वोलाइ-(सं॰ वू)-बुलाकर, बुला । उ॰ गुर वोलाइ पठयउ दोड माई। (मा० २।१४७।२) नोलाउव-बुलावेंगे। उ० वारिह वार सनेह वस जनफ बोलाउव सीय। (मा० १।

३१०) वोलावन-बुलाने । उ० म्रावे पिता वोलावन जवहीं । (मा० १।७१।२)

वोल्लिह्-(सं व्रू) बोल रहे हैं। उ०सीस परे महि जय जय

वोल्लहि। (मा० दान्नार)

वोह-(१)-ह्रुवकी, गोता। वोहें-ह्रुविकर्या। दे० 'वोह'। ड० रूप-जलिध-वपुप लेत मन-गर्यद वोहें। (गी० ७।४)

वोहितु-(सं० वोहित्य)-नाव, जहाज़ । उ० संभु चाप वड

वोहितुपाई। (मा० १।२६०।४)

वौंड़—(सं॰ वोंट)—१. वेल, लता, वॅंबर, २. मंजरी, वाल । ड॰१. वदत वोंडजनुलही सुसाखा । (मा॰२।१।४)वौंड़ी— १. लता, २. फली, छीमी, २. वौर, ४. दमड़ी, छदाम । ड॰ २. राम कामतरु पाइ वोलि क्यों वोंडी वनाइ। (गी॰ १।७०)

र्वेडि-(सं॰वीट) लता। उ॰ नखत सुमन, नभ विटप वॉहि मानो छपा छिटकि छवि छाई। (गी॰१।१६)

वाँडिये-(१)-कौड़ी ही, दमड़ी ही, छदाम ही । उ० देहै तौ प्रसन्न है वड़ी बढ़ाई वाँडिए। (क० अ२४)

वीर (१)—(सं० मुकुल)—वंडर, मंजरी । डं॰ हेम वौर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि। (सा॰ १।२८८)

वौर (२)-(सं० वातुल)-भोला, वावला ।

वौरहा-दे॰ 'वौराहा' ।

वौरा-दे॰ 'वौराहा'। उ० में सव लोक सोक वस बौरा।

(सा० रां२७१।१)

वौराह-(सं॰वातुल) १. पागल हो जाता है, मतवा जा हो जाता है, २ पागल होकर । उ०१ जग वौराह राजपदु पाएँ । (मा॰ २।२२८।४) वौराई-१. पागलपन, २. पागल हो जाता है, वौरा जाता है । उ०१ सुनहु नाथ ! मन जरत, त्रिविध ज्वर करत फिरत वौराई । (वि० ५१) वौराऍ-वहकाने में, वहकाने पर । उ० मल मूलिहु ठग के वौराएँ । (मा॰ १।७६।४) वौरात-वौरा जाता है, पागल हो जाता है । वौराना-वौराया, पागल हुआ । वौरानी-१. पागल, वौराई हुई २ पागल हुई । उ०१. सती सरीर रहिंहु वौरानी। (मा॰ १।१४१।२) वौरायहु-पागल वना दिया। उ०मथत सिंधु रुद्दि वौरायहु । (मा॰१।१२६।४) वौराह-दे० 'वौराहा'। उ० वर वौराह वसह असवारा। (मा०१।६५।४)

वौराहा-(सं् वातुल)-पागल, सिड़ी। उ० तृस्ना केहि न

्कीन्ह चौराहा। (मा० ७।७०/४)

वौरे-उन्मत्त, पागल । उ० रघुनाथ-विरोध न कीजिय बौरे । (क० ६।१२) वोरेहिं-वावले को, पागल को । उ० कहा मोर मन धरि न वरिय वर वौरेहि । (पा०६१)

च्यंग-दे० 'विग्य'।

च्यंजन-(सं० च्यंजन)-१. भोजन, अच्छे पकवान, २. स्वर के अतिरिक्त वर्ण जो विना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते।

च्यम-(सं॰ च्यम)-म्रातुर, च्याकुल । उ० कवन हेतु मन च्यम स्रति स्रकसर स्रायहु तात । (मा॰ २।२४)

वैयजन-(सं० व्यजन)-पेखा । उ० गहें छुत्र चामर व्यजन धतु त्रसि चर्म सिक्त विराजते । (मा० ७।१२।छुँ०- १) व्यर्था-(सं • व्यथा)-दुःख, कष्ट । उ० एहि ते कवन व्यथा वलवाना । (मा • २१८१।४)

व्यरथ-दे 'व्यर्थ' । उ० व्यर्थ काहि पर कीनिय रोसू।

(मा० रावणराव)

ब्यर्थे—(सं० न्यर्थ)—वेकार, वेमतल्य । उ० व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा । (मा० १।२७३।४)

व्यलीक-(सं० व्यलीक) सूठा। उ० कारुनीक व्यलीक मद

खंडन । (मा० ७।५१।४)

व्यवहरिय्रा-(सं० व्यवहार)-१. हिसाब करनेवाले, २. ं व्यापारी । उ० १. श्रव श्रानिश्र व्यवहित्रा वोली । (मा० १।२७६।२)

व्यवहार-(सं० व्यवहार)-व्यवहार, श्राचार, सलूक। उ० तदपि जाह तुन्ह करहु श्रव जथा वंस व्यवहार । (मा० ११२८६)

ब्यवहारू-दे॰ 'ब्यवहारु'। उ॰ सर्गु' नरकु जहँ लगि व्यव-हारू। (मा॰ २।६२।४)

व्याकुत्त-(सं॰ व्याकुत)-घवराया, श्रातुर । उ॰ चले लोग सव व्याकुत भागी । (मा॰ २।८४।२)

व्याकुलता-(सं० व्याकुलता)-घयराहट । उ० सकुची व्याकु-लता यडि जानी । (मा० १।२४६।२)

व्याज—(सं० व्याज)–१ वहाना, २. सूद, ३. लघ्य, तिशाना। ७०१. ईस-चामता विलोक्क, वानर को व्याज है। (क० ४।२२)

व्याध-(सं० व्याध)-यहेलिया, चिड़ीमार । उ० वधेहु व्याध

इव वालि विचारा । (मा० ६।६०)३)

व्याधि—(सं० व्याधि)-रोग। उ० देखी व्याधि श्रसाधि नृपु परेड धरिन धुनि माथ। (मा० २।३४) व्याधिन-रोगो। व्याधिन्ह-रोगों। उ० मोह सकल व्याधिन्ह कर मुला। (मा० ७।१२१।१४)

व्याप-(सं व्यापन)-व्यापते, व्याप्त होते। उ० ताहि न व्याप त्रिविध भवस्ता । (मा० शष्ट्रणा३) व्यापइ-व्यापती है, ढक लेती है। उ० प्रभु प्रेरित व्यापद् तेहि विद्या। (मा० ७।७१।१) व्यापई-व्यापता है, व्यास होता है। व्यापत-१. फैलता है, पसरता है, २. व्यापता, छेंकता, असता । उ०२ तुम्हिह न व्यापत काल अति कराल कारन कवन ? (मा० ७।६४क) न्यापहिं-१. च्यापते हैं, असते हैं, ब्क लेते हैं, २. फैलते हैं। न्यापहि—च्यापेगा, असेगा। उ० कवहूँ काल न व्यापहि तोही। (मा० ७।८८।१) व्यापा-**ञ्रस लिया ।** ₹. गया, पसर गया, उ०१. दारुन दुसह दाहु उर व्यापा। (मा० २।४७।४) व्यापि-(सं० व्यापन)-फैल, पसर । उ० नगर व्यापि गइ वात सुतीछी। (मा॰ २।४६।३) व्यापिहहिं-१. फैलेंगी, फसरेंगी, २. ब्रसेंगी, ढक लेंगी । व्यापिहि-दे० व्यापिह ! व्यापी-व्याप गई, छा गई। उ० रघुपति प्रेरित व्यापी माया। (मा॰ ७।७८।१) व्यापै-१. फेले, पसरे, २. लगे, बाँघे। उ० २. अव जिन कवहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि। (मा० १।२०२)

व्यापक-(सं० व्यापक) व्यापनेवाला, 'सर्वेव्याप्य । उ०' व्यापक 'व्याप्य अर्खंड अनंता । (सा० ७।७

' ₹Ĭ**₹**)

ब्यापित-च्यास्न, लीन । उ०मोह कलिल ब्यापित मित मोरी। (मा० ७।८२।४)

ब्याप्य-ब्याप्त होने योग्य । उ० दे० 'ब्यापक' ।

ब्याल-(सं० व्याल)-सर्प । उ० मंत्र महामनि बिपय ब्याल के । (मा० १।३२।४) ब्यालहि-सर्प को । उ० चितव गरुढ़ लघु ब्यालहि जैसें । (मा० १।२४६।४)

ब्यालां—दे॰ 'ब्याल' । उ॰ किनर निसिचर पसु खग ब्याला । (मा॰ ७।८११)

ब्यालू-दे॰ 'ब्याल'। उ० मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालू। (मा० २।१४४।१)

ब्यास-(सं० व्यास)-महाभारत के तथाकथित रचयिता ऋषि। उ० ब्यास ऋषि कवि पुंगव नाना। (मा० १।१४।१)

व्याह-(सं विवाह)-शादी, विवाह।

व्याहव—(सं विवाह)—व्याह दूँगा। उ० काहू की बेटी सों बेटा न व्याहव, काहू की जाति विगार न सोऊ। (क० ७।१०६) व्याहि—विवाह करके। उ० एहि विधि व्याहि सक्त सुत जग जस छायउ। (जा० २०२)

ब्याहु-दे॰ 'ब्याह'। उ॰ राम रूपु भूपति भगति ब्याहु

उछाहु अनंदु । (मा० १११६०)

ब्याहू—दे॰ 'ब्याह'। उ० हिम हिमसैलसुता सिव ब्याहू। (मा० १।४२।१)

व्योत-(सं० व्यवस्था)-काट-छाँट। उ० स्रब देह भई पट नेह के घाले सों, व्योत करें बिरहा दरजी। (क० ७। १३३)

•योम-(सं० न्योम) त्राकाश । उ० पुर त्रक् व्योम वाजने

बाजे। (मा० १।२६४।१)

व्रज-(सं०)-मथुरा-गोकुल के आस पास की भूमि । यह कृष्ण की लीला-भूमि है। उ० नयनि को फल लेत निरित्व खगमृग सुरभी व्रज वधू आहीर। (गी० ११ ४२)

व्रजनाथ-(स॰)-कृष्ण। उ॰ जीवन कठिन, मरन की यह गति दुसह विपति व्रजनाथ निवारे। (कृ॰ ४६)

वत-(सं० वत)-१ उपवास, २ नियम । उ०२. सत्य संध दृब्वत रघुराई । (मा० २। ८२। १)

व्रता-व्रत धारण करनेवाली । दे॰ 'पतिव्रता' ।

ब्रह-दे॰ 'ब्रत'।

ब्रन-(सं॰ व्रण)-घाव। उ० तन बहु व्रन चिता जर छाती। (मा॰ ४।१२।२)

ब्रह्मेड-दे॰ 'ब्रह्मांड'। उ॰ श्री मसु के संग सो बड़ो, गयो अखिल ब्रह्मांड। (दो॰ ४३२)

ब्रह्मडा-दे॰ 'ब्रह्मांड'। उ॰ जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा। (मा॰ ६।९०३।४)

ब्रह्म-(सं॰ ब्रह्मन्)-परब्रह्म, परमात्मा। उ॰ सोइ अबिछिन्न ब्रह्म जसुमति बाँध्यो हठि सकत न छोरी। (वि॰ ६८) ब्रह्मचरज-दे॰ 'ब्रह्मचर्य'। उ॰ १. ब्रह्मचरज ब्रत रत मित धीरा (मा॰ १।१२६।१)

ब्रह्मचर्ज-दे० 'ब्रह्मचर्य'। उ० १. ब्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना। (मा० १।८४।४)

ब्रह्मचर्य-(सं॰)-१. वीर्य को रचित रखने का प्रतिबंध, २. पहला आश्रम जिसमें वेदाध्ययन किया जाता है।

ब्रह्मचारी-(सं० ब्रह्मचारिन्)-ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने-वाला। पहले आश्रम में रहकर वेदाध्ययन करनेवाला। उ० शक्र-प्रेरित-घोर-सारमद-भंगकृत, क्रोधगत बोधरत, व्रह्मचारी। (वि० ६०)

ब्रह्मज्ञान-(सं०)-ब्रह्म विषयक ज्ञान, तत्त्व ज्ञान। उ० ब्रह्म-ज्ञान बितु नारि-नर कहिह न दूसरि बात। (दो०

१५२)

ब्रह्मज्ञानी—(सं० ब्रह्मज्ञानिन्)—ब्रह्म को जाननेवाला, तत्त्व-वेत्ता। उ० शांत निरपेच निर्मम निरामय अगुन शब्द-ब्रह्मैक पर-ब्रह्म-ज्ञानी। (वि० ४७)

ब्रह्मन्य-(सं० ब्रह्मण्य)-१. ब्राह्मणों का, २. ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखनेवाला। उ०१ प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना। (मा०१।२०६।२) ब्रह्मन्यदेव-ब्राह्मणों के भक्त। उ० दे० 'ब्रह्मन्य'।

ब्रह्मर्षि-(सं०)-ऐसा ऋषि जो ब्राह्मण हो।

ब्रह्मविद्-(सं०)-ब्रह्म या परमात्मा को जाननेवाला। उ० व्यापक व्योम बंद्यांबि वामन विभो ब्रह्मविद्-ब्रह्मचिता-पहारी। वि० ४६)

ब्रह्मॉ—ब्रह्मा से। दे० 'ब्रह्मा'। उ० में ब्रह्मॉ मिलि तेहि बर दीन्हा। (मा० १।१७७।३) ब्रह्मा—(सं० ब्रह्म)—भगवान का एक रूप जो जगत की सुष्टि करता है। उ० ब्रह्मादिक गावहिं जुसु जासू। (मा० १।६६।२)

ब्रह्माड-(सं॰)-चौदहो भुवन का समूह, संपूर्ण विश्व । उ॰ कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों । (मा॰ १।२४३।२)

ब्रह्मानद-ब्रह्मप्राप्ति का आनंद। उ० मानहुँ ब्रह्मानंद समाना। (मा० १।१६३।२)

व्रह्मानी-(सं॰ ब्रह्माणी)-१. ब्रह्मा की स्त्री, शक्ति, २. सर-स्वती । ३० १. श्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी । (मा॰ १। १४८।२)

ब्रात-(सं व्रात)-समूह। उ० गुन दूपक ब्रात न कोपि गुनी। (मा० ७।१०१।४)

ब्राता—दे॰ 'ब्रात'। उ॰ दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता। (मा॰ ७।६३।३)

ब्राह्मण्-(सं०)-चारो वर्णी में प्रथम श्रीर सर्वश्रेष्ठ,

ब्राह्मन-दे॰ 'ब्राह्मण्'। उ॰ बूढ़ो यद्दो प्रमानिक ब्राह्मम संकर नाम सुहायो। (गी॰ १।१४)

ब्रीडा-(सं० ब्रीडा)-लज्जा । उ० वरनत मोहि होति स्रति ब्रीडा । (मा० ७।७७।४)

भयो-१. हुआ, हो गया, २. पैदा हुआ। उ० भयो कनौड़ो जाचकि एयद प्रेम पहिचानि। (दो० २६१) भा(१)-१. हुआ, २ होते ही। उ० १.लिख नारद-नारदी उमिह सुख भा उर। (पा० १६) २. भा भिनुसार गुदारा लागा। (मा०२।२०२।४) भे-हुए, हो गये। उ० भे सब लोक सोक वस बौरा। (मा० २।२७१।१)

भइया-(सं० भ्राता)-भैया, साई। उ० एक कहत भइया भरत जये। (गी० ११४३)

भई (२)-(सं० भ्राता)-भाई।

भकुत्रा-(सं० भेक)-सूर्ख, जह, श्रज्ञानी।

भक्त-(स०)-१ ईश्वर का भक्त, साधु, २. सेवक, ३. प्रेमी, ४ भात, पकाया चावल, ४. बाँएकर दिया हुआ। उ० १. भक्त-हृदि-भवन श्रज्ञान-तम-हारिनी। (वि० ४८) भक्तवत्सलं-दे० 'भक्तवत्सल'। भगवान को। उ०नमामि भक्तवत्सलं। (मा० ३।४।१) भक्तवत्सल-(सं०)-भक्त के लिए जिसके हृदय में प्रेम हो। भगवान

भक्ति—भक्ति को, प्रेम को, अनुराग को। उ० भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां से कामादि दोष रहितं कुरु सानसं च। (मा० ११९१ रखो० २) भक्ति—(सं०)—१. परसात्मा के प्रति अनुराग, २. श्रद्धा, आदर भाव, ३. प्रेस। उ० १. भंजनि-भवहार, भक्त करप-थालिका। (वि० १७) भक्त्या—भक्ति से, भक्तिपूर्वक। उ० ये पठति नरा भक्त्या तेषां शंभुः दसीटति। (मा० ७।१० =।१)

भन्न-(स०)-माहार, भोजन ।

भत्तक-(सं०)-खानेवाला, भोजन करनेवाला।

भन्ने ग्राहार, २. भोजन करना, खाना खाना।

भित्त-(सं०)-खाया हुआ।

भद्य-(सं०)-भोजन के योग्य, भव्णीय।

भद्याभद्य-(सं०)-खाने योग्य श्रौर न खाने योग्य।

भख-दे० भच्या ।

भखा-(सं० भच्या)-भच्या किया, खाया।

भग-(सं०)-१. ऐश्वर्य, २ स्त्री चिह्न।

भगत-(सं० भक्त)-भक्त, उपासक, दास । उ० भगत-काम तरु नाम राम परिपूरन चंद चकोर को । (वि० ३१) भगतन-१ भक्तों, २ भक्तों को, ३ भक्तों ने । भगतन्ह-भक्तों, भक्तों ने । उ० हिर भगतन्ह देखे दोउ आता । (मा०११२४२।३) भगतवछलता-(सं०भक्त + वत्सलता)-भक्त के प्रति उपास्य के हृदय में प्रेम भाव । उ० भगत-बछलता हियँ हुलसानी। (मा० १।२१८।२)

भगति—दे० 'भक्ति'। उ० १ सेये नर्हि सीतापति-सेवक साधु सुमति भले भगति भाय। (वि० ८२) ३. तुलसिदास हिरचरन-कमल, हर ' देहु भगति श्रविनासी। (वि० ६) भगतिहि—भक्ति में। उ० ग्यानिह भगतिहि श्रतर केता। (मा० ७।११४।६)

भगतु-दे॰ 'भगत'।

भगन-(सं० भगण)-एक गण जिसके आदि में गुरु और मध्य तथा अंत में लघु होता है। उ० भगन जगन का सों करित राम-अपर निर्ह कोय । (स० २८८)

भगवत-(सं० भगवत्)-१. ईश्वर, भगवान्, विष्णु, २.

शिव। उ०१. तेहिं भागेउ भगवंत पद कमल श्रमल श्रमु-रागु। (मा० ११९७) भगवंतिह—भगवान् को, भगवंत को। उ० बिरहवंत भगवंतिह देखी। (मा० २।४१।२) भगवंता—दे० 'भगवंत'। उ०१. जय जय सुरनायक जन

सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । (मा॰ १।१८६। छं० १) भगवान-(सं० भगवत्)-ईश्वर, परसेश्वर । उ० सगुन ब्रह्म श्रवराधन मोहि कहहु भगवान । (सा० ७।११० घ)

भगवाना-दे॰ 'भगवान'। उ॰ मुनि सति पुनि फेरी भग-वाना। (मा॰ ७।११३।२)

भगवानू-दे॰ 'भगवान'। उ॰ राजा राम स्ववस अगवानू। (मा॰ २।२४४।१)

भगान-(?)-भागना । उ० सभय लोक सव लोकपति चाहत भभरि भगान । (मा० २।२३०)

भगिनि-दे । 'भगिनी'। उ० सिय लघु भगिनि लपन कहें रूप-उजागरि । (जा० १७३)

भगिनी-(सं०)-वहन । उ० अनुजवध् भगिनी सुत नारी । (मा० ४।६।४)

भगीरथ-(सं०)-सूर्यवंशी राजा जो गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। उ० भूप भगीरथ सुरसरि ग्रानी। (मा० २।२०६।४)

भगीरथर्नदिनि-गंगा। उ० जय-जय भगीरथनदिनि, मुनि चय-चकोरि चंदिनि। (वि० १७)

भग्न-(सं०)-१ दूटा हुआ, खंडित, २. पराजित, हारा, ३. नप्ट-अप्ट, ४ नश्वर, १. विफल, असफल। उ० ४. भग्न-संसार-पादप-कुठारं। (वि० १०) १. जद्यपि मगन-मनोरथ बिधि-बस सुख इच्छत दुख पावै। (वि० ११६) भग्नी-दे० भगिनी'।

भच्छ-(सं० भच्य)-भच्य, जो खाया जाय। उ० असुभ देप भूषन घरे भच्छाभच्छ ले खाहिं। (मा० ७१६८ क) भच्छक-दे० 'भच्चक'। उ० ते फल भच्छक कठिन कराला। (मा० ३।१३।४)

भन्छहीं-खाते हैं. भन्नग करते हैं। उ० कहुँ महिप मानुष धेनु खर श्रज खल निसाचर भन्छहीं। (मा०१।३।छं०३) भन्छाभन्छ-दे० 'भन्याभन्य'। उ० श्रशुभ वेष भूपन धरें, भन्छाभन्छ जे खाहिं। (मा० ७।६८ क)

भणंति—भजन करते हैं। उ० भजंति हीन मत्सराः। (मा० ३।४। छं० ७) भज-(सं० भजन)-१. भजनकर, २. सेवा, टहल, ३. भजता है। उ० ३. सब भरोस तिज जो भज रामिह। (मा० ७।१०३।३) भजह-१. भजन करे, २. भजन करता है। भजई-१ भजन करे, भजेगा, सेवेगा, २. भजन करता है। उ० १. विधि वस हिठ श्रविवेकहि भजई। (मा० १।२२२।२) भजत-१. भजत करते ही, २. भजता है। उ० १. भजत कृपा करिहिंद रघुराई। (मा० १।२००।३) भजित-भजती है। भजते-१ भजते हुए, २. भजा करते। उ० १. तौ हिर रोस भरोस दोस गुन तेहिं भजते तिज गारो। (वि० ६४) भजिस-भजता है, भजन करता है। उ० तुलसिटास सठ तेहिं न भजिस कस कारुनीक जो श्रनाथिह दाहिन।

(वि० २०७) मजहिं-भजते हैं, स्मरण करते हैं। उ० भजिंह सोहि संसत दुख जाने । (मा० ७।४१।३) भजिह-१. भज, भजनकर, २. भजता, भजन करता। उ० १. समुक्ति तुजहि अम भजहि पद जुगम। (वि० २३६) २. तुलसिदास तेहि सकल तजि भजहि न ग्रजह श्रयाने।(वि० १६६) भजहू-भजो, भजन करो। उ० भ्रम तिज भजहु भगत भयहारी । (मा० ४।२२।४) भजामहे-हम लोग भजते हैं, हम लोग भजते रहते हैं। उ० पदकंज द्वंद सुकुंद राम रमेस नित्य भजा-महे। (मा० ७।१३।छं०४) भजामि-भजता हूँ, भजन करता हूँ। उ० भजामि ते पदांबुजं। (मा० २।४।छं०१) भिज (१)-भजकर, भजन कर । उ० पाई न केहिं गति पावन रामभजि सुनु सठ मना। (मा० ७।१३०।छं०१) भजिश्र-भजिए, स्मरण कीजिए । उ० श्रस विचारि मन मार्हि भनित्र महामाया पतिहि। (मा० १।१ ४०) भजिय-दे० 'भजिय'। भजी(१)-भजा, याद किया। भन्-भनो, भजन करो । उ० तौ तनि विषय विकार-सार भजु, ग्रजहूँ जो में कहीं सोइ करु। (वि०२०१) भजे(१)-१.भजन किए, २.में भजन करता हूं। उ०१.छुटै न विपति भने विनु रघुपति स्नृति संदेह निवेरो। (वि० ८७) २. मुनि मानस पंकज सुंग भने। (मा० ७।१४। छुं० ६) भजेषु-भजना, भजन करते रहना। उ० सुमिरेसु भजेसु तिरंतर मोही । (सा० ७।८८।१) भजेहु-भजा, याद किया । उ० भजेहु राम सोभा सुख सागर। (मा० ६।६४।१) भजै-१. भजे, भजन करे, २. भजन करता है। उ० २. भावै जो जेहि भजै सुभ श्रसुभ सगाई। (वि० ३१) भर्जी (१)-१. भजता हूं, भज्न करता हूँ, २. सेवा करता हूँ । उ० १. श्रायो सरन भनौं, न तर्जो तिहि यह जानत ऋषिराउ। (गी०४।४४) भज्यो-१. भजो, २. भजना, याद करना, ३. भजा, स्मरण किया। उ० २. जी मन भज्यो चहै हरि सुरतरु। (वि०

भ नतिहैं-भजते हुए को । उ० किए छोह छाया कमल कर की भगत पर भजतिह भजै। (वि० १३४)

भजन-(सं०)-वार वार किसी ब्राराध्य का नाम-स्मरण या गुण-कथन करना, जप, ईश्वर का नाम स्मरण या कीर्तन ब्रादि। उ० जव तव सुमिरन अजन न होई। (मा० ५।३२।२)

भजिन-(सं० वर्जन)-भागना, भगने का भाव । उ० भजिन सिलिन रूटिन टूटिन किल्लकिन । (गी० १।२७) भजिहि-भाग, भग जा । उ० तुलसिदास प्रभु के दासन तिज भजिह जहाँ मदमार । (वि०१८८) भिज (२)-भगकर, दौड़कर । उ० किल्लकिन नटिन चलिन चितविन भिज मिलिन मनोहर तैया । (गी०१।६) भजी (२)-भगी, भाग गई । भजे (२)-भगे, भाग गए । भजों (२)-भागता हूँ । भजिन्य-भजन करने योग्य । उ० चरनार्रविद महं भजे भजनीय सुर-सुनि-दुर्लभं । (कृ० २३)

मट-(सं०)-१. वीर, बहाहुर, २. सँनिक, सिपाही, योद्धा। उ० भट महुँ मथम लीक जग जासू। (मा० १।१८०।४) भटन्ह-भटो को, वीरों को। उ० सप्परिन्ह सगा श्रलुक्सि जुज्मिहिं सुभट भटन्ह व्हावहीं । (मा॰ ६।८८। छुं॰ १)

भटकत—(?) १. भटकते हैं, २. भटकते हुए। उ० २. भटकत पद श्रद्धेतता श्रटकत ग्यान गुमान। (स० ३४७) भटकि—भूलकर, श्रम में पडकर। उ०तह तह तरिन तकत उलूक ज्यों भटकि इतरू-कोटर गहीं। (वि० २२२) भटके—भटकें, भटकते हैं। उ० नार्हित दीन मलीन हीन-सुख कोटि जनम श्रमि श्रमि भटके। (वि० ६३)

भटमेरे-(सं॰ भट + भिडना)-ठोकर, धक्का । उ॰ नर हत साग्य देहिं भटमेरे । (मा॰ ७।१२०।६)

भटमेरो-दे॰ 'भटमेरे'। उ॰ तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटमेरो। (वि॰ १४३)

भटमानी-अपने को भट (=योद्धा) माननेवाला। उ० छहो सुनीसु महा भटमानी। (मा० १।२७३।१)

भटा—दे॰ 'भटें'। उ॰ १. गज-वाजि-घटा, भले 'भूरि भटा, वनिता सुत भौंह तकें सव वै। (क॰ ७।४१)

भद्द-(?) एक संबोधन जो व्रज में ख्रियों के लिए प्रयोग में ज्ञाता है। उ० सो क्यों भद्द तेरी कहा कहि इत उत जात। (कृ० २)

महा−दे० 'भट' । उ० १ देखि चले सन्मुख कपि महा । (मा० ६।⊏७।१)

मड़िहाई -(सं० भंड)-१. चोरी, २. भँड़ैती। उ० १. इत उत चितह चला मडिहाई । (मा० ३।२मा४)

मॅंडुग्रा-(सं॰ भंड)-वेश्यापुत्र, वेश्या के सार्थ रहनेवाला। ७० चोर चतुर वटपार नट, मसुमिय मॅंडुग्रा भंड। (दो॰ ४४६)

मडुवा-दे० 'भॅड्या'।

भृगित-(सं०) दे० 'भनिति'।

मदेस-(सं० भद्र)-१. भद्दा, कुरूप, वेढौल, २. निंद्य, ३. ग्रमुचित । उ० ३. भले भूप कहत भले भदेस भूपनि सों। (क० १।१४)

भदेसू-दे॰ 'भदेस'। उ० ३. मोर कहव सब भाँति भदेसू। (मा० २।२६६।४)

भद्रे-(सं०)-१. मंगल, कल्याण, र सभ्य, सुशिन्तित, ३. श्रेष्ठ । उ० १. कह तुलसिदास किन भनसि मन भद्र सदन मर्दन सयन । (क०७।१४२) ३ भेंटेड राम भद्र भरि बाह्र । (मा० २।१६६।४)

भनंता—(सं० भण)—कहते है, वर्णन करते हैं। उ० माया
गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनता। (मा० १।
१६२।२) भनई—१. कहता है, २. पढ़ता है, ३. वर्णन कर
सकता है। उ० ३ सुकवि लखन मन की गति भनई।
(मा० २।२४०।३) भनत—कहते हैं। भनि—कहकर, वोलकर। भनियत—कही जाती। उ० सोऊ साधु समा
भली भाँति भनियत है। (वि० १८३) भनिई—कहेंगे।
उ० देखि खलल अधिकार प्रभू सों मेरी भूरि भलाई
भनिहें। (वि० ६४) भनी—१. कही, वर्णन की, २. कहकर, कहते हुए, ३. कविता की। उ० २. चले हरिष
वरिष प्रसून निज निज लोक जय जय अभी। (मा०
१।३२०। छं० ४) भनु—१. कही, २. कहते हो। उ० २.
सो भनु मनुज खाय हम भाई। (मा० ६।६।३) भने—कहे,

भाषे, बोले। उ० व्याध, गनिका गज अजामिल साखि निगमिन भने। (वि०१६०) भनै-कहे। उ० नेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भनै। (गी० ४१४०) भन्यो-१. कहा, २. पुकारा। उ० १. महि परत पुनि उठि लस्त देवन्ह जुगल कहुँ जय जय भन्यो। (मा० ६१६४। छुं० १)

भनक-(श्रनु०)-ध्वनि, श्राहट, धुनि।

भिनत-१ कहा हुआ, २. कविता, रचना । उ० १. सहस नाम मुनि-भिनत सुनि, तुलसी-बल्लभ नाम। (दो० १८८) २. तुलसी-भिनत सवरी-प्रनित, रघुबर प्रकृति करुनामई। (गी० ३।१७)

भनिति—दे॰ 'भनित'। उ॰ २. भाषा भनिति भोरि मति मोरी। (मा॰ ११६।२)

भभर-(सं० भय)-१. खटका, डर, २. घबराहट, न्या-कुलता।

भभरा-(सं० भय)-घबराया। भमरि-१. घबराकर, २. दरकर। उ० १. सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान। (मा० २।२३०) २. तुलसी भभरि मेघ भागे सुख मोरि कै। (क० ४।१६) भभरे-हरे, दर गये। उ० भभरे, बनह न रहत न बनह परातिह। (पा० ११४)

भमेरि-(१)-१ चक्कर, २. मूर्खता, ३. शोरगुल । उ० १. गुन-ज्ञान-गुमान भमेरि बड़ी । (क० ७।१०३)

भयं-भय, हर । उ० जनरंजन अंजन सोक भयं । (मा० ६। १११।३) भय-(सं०)-हर, त्रास, खीफ । उ० भक्ति- भुक्ति-दायिनि, भयहरनि कालिका । (वि० १६)

भयंक-दे॰ 'भयंकर। उ॰ वेष तौ भिखारि को, भयंक रूप

संकर । (क० ७।१६०) एंट्रेंट्र (संa) भीरता १

भयंकर-(सं०)-भीषण, भयानक, डरावना । उ० संभु सिव रुद्र संकर भयंकर भीम घोर-तेजायतन क्रोधरासी । (वि० ४६)

भयंकरा-दे॰ 'भयंकर'। उ॰ तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा। (मा॰ ११६४। छं॰ १)

भयकारी-भयभीत करनेवाला । उ० असंगुन अमित होहिं भयकारी । (मा० ३।१८।४)

मयचक-डरा हुआ, भयभीत ।

भयदा-(सं०) भय देनेवाला, भयानक । उ० दंडपानि भैरव विपान, मलरुचि खलगन भयदा सी । (वि०२२)

भयदायक-(सं०)-भय देनेवाला । उ० भयदायक खल के प्रिय बानी । (मा० ३।२४।४)

भयभीत-(सं०)-दरा हुत्रा, भयातुर ।

भयमोचन-डरं दूर करनेवाला । उ० स्यामल गात प्रनत भयमोचन । (मा० १।४१।२)

भयातुर-(सं०)-डरा हुन्रा, भयभीत। उ० मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा। (मा० १। १८६१)

भयातुरे-भयातुर होकर, डरकर। उ० चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे। (मा० ६।६६।छ० १) भयानक-(सं०)-भयंकर, भीषण, डरावना। उ० मनहु भयानक मुरति भारी। (मा० १।२४१।३)

नभयाव-(सं०)-हरावना, भयंकर । उ० कहाँ अमंगल वेषु

बिशेषु भयावन । (पा०६०) भयावनि-डरावनी, भयंकर । 'भयावन' का स्त्रीिलग। उ० मारग जात भयावनि भारी। (मा० १)३४६।४)

भयावनी-दे॰ 'भयावनि'।

भयावने-दे० 'भयावन'।

भयावनो-दे॰ 'भयावन'। उ॰ नाथ न चलै गो वल श्रनल भयावनो। (क॰ ४।८)

भयावह-(सं०)-भयंकर, भयकारक।

भयावहा-दे॰ 'भयावह'। उ॰ प्रभु कीन्हि धनुव टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। (मा॰ ३।३७।छुं॰ १)

भरदर-(१) श्रंधाधुंध ।

भर (१)-(सं० भरेंग)-१ पूर्ण, भरा-पूरा, २. भारी, ३. भरण-पोषण करनेवाला, ४. भरण, भरने की किया, ४. धारण करनेवाला। उ० १. सघन तम-घोर-संसार-भर-शर्वरी-नाम दिवसेस खर-किरनमाली। (वि० ४४) ४. विस्वभार भर श्रचल छमा सी। (मा० १।३१।४)

भर (२)-(सं०भरत)-एक जाति। उ० प्रमु तिय लूटत नीच

भर। (दो० १४०)

भरई-(सं० भरण)-भरती है, भर देती है। उ० मस्त उड़ाव प्रथम तेहि भरई। (मा० ७।१०६।६) भरऊँ-१. भरता हुँ, • पूरा क्रता हूँ, २ ऋण चुकाता हूँ। भरत (१)-१. भ्र देता है, २ भरण-पोषण करते हुए। उ० १ देत जो भू भाजन भरत, लेत जो घूँटक पानि। (दो० २८७) भरव-भरूँगी, पूरा करूँगी। उ०नैहर जनमु भरव वरु जाई। (मा०२।२१।१) भरहीं-मरते हैं। उ० तव तब बारि विलो-चन भरहीं। (मा० २।१४१।२) भरहू-भरो। भरहुगे-भर दोगे। उ० अमल दृढ़ भगति दै परम सुख भरहुगे। (वि॰ २११) भरा-१ बोका हुन्ना, भरा हुन्ना, न्नापूर्ण, २ भरण-पोपण किया, ३ लादा, पूरा किया, ४ धारण किया। उ०१ विषरस भरा कनक घटु जैसे। (मा०१।२७८) भरि-१ पूर्ण करके, भरकर, अच्छी तरह, रू. पोपण करके, ३ पाल करके, ४ भर, पयंत । उ० १ जोवन-जर जुवती कुपथ्य करि भयो त्रिदोष भरि मदन-याय। (वि० ८३) ४. दुइज न चंदा देखिये, उदौ कहा भरि पाख । दो० ३४४) भरिबे-भरना, पूरा करना। उ० तुलसी कान्ह विरद्द नित नव जर जिर जीवन भरिवे हो। (कु० ३६) भरिया-भर गया, श्रापूर्ण हो गया। उ०तिन सोने के मेरु से ढेरु लहे मन तौ न भरो घर पे भरिया। (क० ७।४६) भरी-१. भर गई, पूर्ण हो गई, भरी है, २. भरी हुई, **छापूर्ण । उ० १**. भरी क्रोध जल जाइ न जोई । (मा० र। ३४।१) भरे-१ भरा, भर दिया, २. भरे हुए। उ० २. भव पंथ अमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे। (मा० ७।१३।छं० २) भरेड-भरा। भरेक-भरा। भर्या-भरा हुआ। उ०तीय हरी रन बंध परयो पै भरयो सरनागत-सोच हियो है । (क० ६।५३)

भरत (२)-(सं०)-१ राम के छोटे भाई जो कैकेयी के पुत्र थे। इनके ही लिए कैकेयी ने राम को १४ वर्ष का बनवास दिलाया था, पर ये राम के त्रनन्य भक्त थे, अतः इन्होंने राज्य को डुकग दिया। २. एक प्रसिद्ध राजा जो शकुंतला के पुत्र थे। उ० १. कहें मोहि मैया, कहाँ, में न

स्थान। उ० १. घोर अवगाह भव-आपगा। (वि०४६) १. २. भव भव विभव पराभव कारिनि। (मा० १।२३४।४) ४. भव अंग भूति मसान की। (मा० १।१०। छं० २) ६. प्रसुर भव भंजनं, प्रणत-जन-रंजनं। (वि० १२)

भवचाप-शिव का धनुष, पिनाक। उ० अंजि भवचाप, दलि

दाप भूपावली। (वि० ४३)

भवतन्यता-(सं० भवितन्यता)-होनहार, भावी, होनी, भाग्य। उ० तुलसी जिस भवतन्यता तैसी मिलइ सहाइ। (मा० १।११६ ख)

भवदीय-(सं०)-श्रापका, तुम्हारा । उ० एक गति राम भव-दीय पदत्रान की । (वि० २०६)

भवन (१)-(सं०)-१. मकान, महल, घर, २ यज्ञ, हवन, ३. होमकुंड । उ० १. भवन श्रानि सनमानि सकल मंगल किए। (जा० २१२) भवननि-घरों, भवनों। उ० भवननि पर सोभा श्रति पावत। (मा० ७।२८) भवनन्हि-दे० 'भवननि'।

भवन (२)-(सं० भुवन)-संसार।

भवनि-(सं० अमर्गा)-धूमना । भवे-धूमते फिरे, भटकते फिरे।

भवनी-(सं० भवन)-स्त्री, भार्या । उ० कहति सुदित सुनि-भवनी । (गी० १।४६)

भवनु-भवन, घर, महलं। उ० कलस सहित गहि भवनु हहावा। (मा० ६।४४।२)

भवभामिनी-(सं०)-शिव की स्त्री पार्वती । उ० दास तुलसी त्रास हरिए भवभामिनी । (वि० १८)

भवॉई-(सं० भ्रमण)-धुमाकर। उ० गहि पद पटकेंड भूमि भवॉई। (मा० ६।१८।३)

भवानिए-भवानी ही । उ० मेरे माय वाप गुरु संकर भवानिए। (क० ७।१६८) भवानिहिं-पार्वती को । उ० पावनि करडँ सो गाह भवेस-भवानिहि। (पा० ४) भवानी-(सं०)-१ पार्वती, २. दुर्गा। उ० १. कीन्हि परन जेहि भाँति भवानी। (मा० १।३३।१)

भवानीनदन-(सं०)-गर्गेश, पार्वती के पुत्र ।

भवान्-न्र्याप । उ० नाना स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा । (मा० ४।१। श्लो०२)

भविष्य-(सं० भविष्यत्)-स्रानेवाला काल ।

भवेस-(सं० भवेश)-महादेव, विश्व के स्वामी । उ० तुलसी भरोसी न भवेस, भोलानाय को तौ। (क० ७। १६१)

भन्य-(सं०)-१ सुन्दर, श्रन्छा, २. श्रुभ, मंगलप्रद । उ० १. तिहत गर्भांग सर्वांग सुन्दर लसत, दिन्य पद, भन्य भूपण बिराजे । (वि० ११)

भसम-दे॰ 'भस्म'। उ॰ भये भसम जगु जान। (प्र॰ ३।

भस्म-(सं॰ भस्मन्)-जलने के बाद बची राख, खाक। उ॰ भस्म तनु भूषणं, ज्याघ चन्मीवरं। (वि॰ ११)

भहरानी-(१)-गिरी, गिर पड़ीं। उ० हहरानी फीजें भह-रानी जातुधान की। (क० ६।४०) भहराने-गिर पड़े। उ० भहराने भट परयो प्रवत्त परावनो। (क० १।८) भाँग-(सं० भृंगा)-भंग, प्रसिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ भादक होती हैं। उ॰ जो सुमिरत भयो थाँग तें तुलसी तुलसीदासु। (मा० ११२६)

भाँट-दे॰ 'भाट'। उ॰ किसबी किसान-कुल बनिक भिखारी

भारा (क० ७।६६)

भाँड़-(सं॰ भंड)-मसंखरा, विदूषक। उ॰ सूड़ सुड़ाए वाद ही भाँड़ भए तिज गेह। (स॰ ३८८)

भाँडा-(सं० भांड)-चर्तन, मटका । भाँडे-चर्तन, भाँडा । उ० कपट कलेवर कलि सल भाँडे । (मा० १।१ २।१)

भॉड़िगो-(सं० भंड)-नष्ट-भ्रष्ट कर गया। उ० सहित समाज गढ़ राँड के सो भाँडिगो। (क० ६।२४)

मॉडु-दे॰ 'माँड'। उ॰ राम विमुख कलिकाल को भयो न भाँडु। (ब॰ ६३)

भॉहू-(सं० भांड)-भंडा-फोड़, भेद का खुलना ।

भाँति—(सं०)—१. तरह, किस्म, २. मर्यादा, चाल। उ० १. अस सब भाँति अलौकिक कामी। (मा० १११ १८) २. रटत-रटत लट्यो जाति पाँति भाँति घट्यो। (वि० २६०) भाँतिन्ह—तरहों, रीतियों। उ० १ जनक कीन्ह पहुनाई अगनित भाँतिन्ह। (जा० १८१) भाँतिहिं—प्रकार से, तरह .से। उ० सिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो। (मा० १११०१। छं० १)

भाँती-दे॰ 'भाँति'। उ०१. मोरि सुधारिहि सो सब भाँती।

(मा० शरमार)

भाँमर-(सं० अमण)-१. फेरी, २. विवाह के अवसर पर सम्पन्न होनेवाली सप्तपदी।

भाँवर-दे० 'भाँमर'।

भाँवरि-दे॰ 'भाँमर'। उ० २. लावा होम विधान बहुरि भाँवरि परी। (पा॰ १४४)

भाँवरी-दे॰ 'भाँमर'। उ० २. सिंदूर वंदन होम लावा होन लागीं भाँवरी। (जा० १६२)

भा (२)-प्रकाश, उजाला। उ० श्रच्छ-विमर्देन कानन-भान दसानन श्रानन भा न निहारो। (६० १६)

भाइ (१)-दे॰ 'भाई (२)'। उ॰ जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ। (मा॰ १।२१८)

माइ (२)-दे० 'भाई (१)'। माई (१)-(सं० भान)-१. श्रुच्छी लगी, २. मीठी। उ० १. नासा नयन कपोल लित श्रुति कुंडल श्रु मोहि भाई। (वि० ६२) माऊ (१)-भावे, श्रुच्छा लगे। माए-१. श्रुच्छे लगे, २. चाहे हुए। उ० २. तुरत सुद्ति जहुँ तहुँ चले मन के भए भाए। (गी० ५।६) मायऊ-श्रच्छा लगा। उ० रघुपतिहि यह मत भायऊ। (मा० १।६०। छुं० १) उ० १. सुनि हनुमान हृदय श्रुति भाये। (मा० १।९।१) भायो-१. श्रच्छा लगा, २ मन का चाहा हुआ। भावइ-श्रच्छा लगे, सुहावे। उ० मीठ काह किव कहिंह जाहि जोइ भावइ। (पा० ७२) भावई-१. दे० 'भावइ', २. श्रच्छी लगती है, सुहाती है। उ० २. दंभिहि नीति कि भावई। (मा० ०।११ ख) भावत-श्रच्छा लगता है। भावता-१. श्रच्छा लगता, २. त्रिय, पसंद का। भावति-सुहाती है। उ० भावति हृदय जाति नहि वरनी। (मा०

११२४२।२) भावती-१ अच्छी लगती है, २. मनचाही, ३. प्यारी। भावते-१. प्यारे, अच्छे, २. अच्छे लगे। उ० १. भैया भरत भावते के सँग। (गी० २१६६) भावा-१. अच्छा लगा, अच्छा लगता है, २. दे० भाव'। उ० १. अजहुँ को जानइ का तेहिं भावा। (मा० २।१६४।४)भावै-अच्छा लगे, पसंद हो। उ० मोहिं तोहिं नाते अनेक मानिये जो भावै। (वि० ७६) भावौं-अच्छा लगूं।

भाइन्ह-भाइयों को । उ० पुनि ग्रसीस दुहु भाइन्ह दीन्ही । (मा० १।२३७।२) भाई (२)-(सं० आता)-वंधु, आता । उ० जग वहु नर सर सरि सम भाई । (मा०१।८।७)

भाउ-(सं० भाव)-१ भावना, भाव, २. प्रेम, ३. स्वभाव। उ० २. इनकी भगति कीन्हीं इनहीं को भाउ मैं। (वि० २६१)

भाऊ (२)-दे॰ 'भाउ'। उ० २. जिन्ह के राम चरन भल भाऊ। (मा० १।३६।४)

भाएँ-१. भाव से, २ समक्त से, श्रनुमान से।

भाखइ-(सं॰ भाषण)-भाषण करे। भाखउँ-कहूँ, कहता हूँ। भाखा-१. कहा, २. भाषा, ज्ञवान। भाखि-कहकर। भाखी-कही। भाखें-कहते हैं, वर्णन करते हैं। भाखे-कहा। भाख्यो-कहा।

भाग (१)-(सं०)-हिस्सा, ग्रंश । उ० ग्रर्ध भाग कौसल्यहि दीन्हा । (मा० १।१६०।१)

भाग (२)-(सं० भाग्य)-भाग्य, किस्मत । उ० वर दुलहिनि श्रनुरूप लखि सखी सराहर्हि भाग । (प्र० १।७।२)

भाग (३)-(सं० भाज)-१. भागो, भाग जान्रो, २. भाग गया। उ० २. मन्हूँ भाग मृग भाग वस। (मा० २।७४) भागउँ-भागू, भाग जाऊँ । भागन-भागने, भाग जाने । भागहि—भागते हैं, भगते हैं। भागहि—भाग जाती है। उ० रुचि भावती भमरि भागहि, समुहाहि श्रमित श्रन-भाई। (वि० १६४) भागा-भाग गया, दौडा। उ० धावा वालि देखि सो भागा। (मा० ४।६।२) भागि-भागकर। उ० भागि भवन पैठीं ऋति त्रासा। (मा० १।६६।३) भागिहै-भाग जायगा । उ० सहित सहाय कलिकाल भीरु भागिहै। (वि० ७०) भागु-(सं० भाजु) भागो, भाग जास्रो । उ० भागु भाग तजि भाग थलु । (प्र० ७।४।४) भागू (१)-भागो, भाग जास्रो । भागे-१. भाग गए, रे. भागने पर । उ० २. भागे भल श्राडेह भलो । (दो० - ४२४) भागेउ-दे० 'भागेहु' । भागेहु-भागने पर भी । भागी-(सं भाग्य)-भाग्यवान । उ० भरत भूरि भागी । (वि० ३१)

मागी (२)-(सं० भाग)-सामी, हिस्सेदार ।

भागीरथी—(सं०)—गंगा नदी। उ० भागीरथी जलपान करों श्रह नाम है राम के लेत निते हों। (क० ७।१०२)

भाग (२)-(सं० भाग)-भाग, हिस्सा।

भागू (३)-(सं० भाग्य)-भाग्य, तकदीर ।

भाग्य-(सं०)-किस्मत, नसीव। उ० चरन बंदि निज भाग्य सराही। (मा० १।१६०।१)

भाजत-(सं॰ भाज)-१. भागता है, २. भाग जाने पर। उ॰ २. ग्रावत निकट हँसिंह प्रभु भाजत रुदन कराहि। (मा॰ ७।७७ क) भाजहिं-भागते हैं, भाग जाते हैं। उ॰

वहुतक देखि कठिन सर भाजहि। (मा० ६।६८।४) भाजि—भागकर, भाग, परा, पलायन कर। उ० करें कूटि निपट गइ लाजि भाजि। (गी० ७।२२) भाजी—भाग गई, भागी। उ० सबरी के दिए विनु भूख न भाजी। (क० ७।६४) भाजे—भगे, भग गए। उ० हाँक सुनत रजनीचर भाजे। (मा० ६।४७।३)

भाजन-(सं०)-१. पात्र, वर्तन, २. योग्य। उ० १. जीव सकल संताप के भाजन जग माहीं। (वि० १४०)

भाजनु-दे० 'भाजन'।

भाट-(सं० भद्द)-चारण, वंदी, एक गायक जाति । उ० चले भाट हियँ हरषु न थोरा । (मा० १।२४६।४)

भाटा—दे॰ 'भाट'। ड॰ भूप भीर नट मागध भाटा । (मा॰ १।२१४।१)

भात (१)-(सं० भक्त)-पका चावल । उ० लंक निहं खात कोउ भात राष्यो । (क०६।४) मु० निहं खात भात राष्यो-तुच्छ समक्षता । कुछ परवा न करता । उ० दे० 'भात' । भात (२)-(सं०)-सवेरा, प्रभात ।

भाति—(सं० भान)—१. ज्ञात होता है, २. प्रकाशित होता है, ३. शोभित होता है। उ० १. यत्सत्वाद मृपेव भाति सकर्जं। (मा० १।१ रजो० ६)

भाथ-(सं० भस्ना, पा० भत्था)-तरकश, तुणीर । उ० जौ न करों प्रमुपद सपथ कर न घरों घनु भाथ । (मा०९।२४३) भाथहि-तरकश को । उ० हृदय म्रानि सियराम घरे घनु भाथहि । (पा० १)

भाथा-(सं० भस्ना)-तुर्खीर, तरकश । उ० भाथा वाँधि चढ़ाइन्हिं घनुही । (मा० २।१६१।२)

भाथी—(सं० भस्नी)—१. धौंकनी, २. छोटा तरकश । उ० २. कटि भाथी सर चाप चढ़ाई । (मा० २।६०।२)

भादव-(सं० भाद्रपद)-भादों का महीना । उ० राम नाम वर वरन जुग सावन भादव मास । (मा० १।१६)

भान-(सं०)-ज्ञान, चेत, स्मरण, बोध।

भानन–(सं० भंजन)–तोडनेवाला । उ० खल-दल-बल- भानन । (ह०२) भाननी–होडनेवाली, मिटानेवाली । उ० ' बचन-गॅभीर मृहुहास भव-भाननी । (गी० ७।४)

भानि—(सं भंजन)—१. तोड़कर, २. तोड़नेवाले । भानिही— तोडोगे, नष्ट करोगे । उ० सरनागत-भय भानिही । (वि ० २२३) भानी—तोडी, तोड दी, नष्ट की । उ० विपम वियोग व्यथा विड भानी । (गी०६।२०) भान्यो—तोड़, मंजा, नष्ट किया । उ० सिंह न सक्यों सो कठिन विधाता वडो पञ्च श्राजुहि भान्यों । (गी० ३।१३)

मानु—(सं०)—१. सूर्यं, रिव, २. राजा, ३. विष्णु । उ० १. इंदु-पावक-भानु-नयन । (वि० ११) भानुहि—भानु को, सूर्यं को । उ० संसय सोक निविड़ तम भानुहि । (मा०

બાર બાય)

भानुकुल-(सं०)-सूर्यवंश, वह वंश जिसमें राम पैदा हुए थे। उ० भानुकुलभानु कीरति-पताका। (वि० २६)

भानुजा—(सं०)-यमुना । भानुसुवन—१. ग्रश्विनीकुमार, २. शनैश्चर, ३. यमराज, ४. राजा कर्ष । उ० १. कोटि भानुसुवन सरद-सोम कोटि ग्रनंग । (गी० २।१७) भामा-(सं०)-दे० 'भामिनी'। उ० जगदंविका जानि भवभामा। (मा०१।१००।४) भामो-भामा भी, स्त्री भी। उ॰ दे॰ 'भील'।

भामिन-दे० 'सामिनी'।

भामिनि-दे॰ 'भामिनी'। उ० नहिं अवाहि अनुराग भाग

भरि भामिनि । (जा० १४०)

भामिनी-(सं०)-छी, श्रौरत । उ० तिमि श्रवध तुलसीदास प्रभु विनु समुिक धौं जिय भामिनी। (मा० २।४०। छुं०१) भायँ-प्रेम में, भाव से । उ० भायँ कुभायँ प्रनख चालसहँ। (मा॰ १।२८।१) भाय (१)-(सं॰ भाव)-१. भाव, २.

भाय (२)-(सं० आता )-भाई। उ० विगरे तें त्रापु ही सुघारि लीजै भाय जू । (क० ७।१३६)

मायप-भाईपन । उ० भायप भगति भरत आचरन् । (मा० २।२२३।१)

भारं-बोक्क, भार । भार-(सं०)-१. बोक्क, २ उत्तरदायित्व, ३.भारी । उ० १.दुष्ट विद्वधारि संघात महिभार-अपहरन । (वि० ४०) भारहि-भार को । उ० मुनिरंजन भंजन महि-भारहि । (मा० ७।३०।४)

भारत-(सं०)-१. कौरव-पांडव युद्ध, २. महाभारत ग्रंथ, ३. युद्ध्, ४. बहुत बड़ी कहानी। उ० १. भारत में

पारथ के रथकेतु कपिराज । (ह० ४)

भारति-दे॰ 'भारती'। उ॰ १. मति-भारति पंगु भई जो निहारि। (क० १।७)

- भारती-(सं०)-१. सरस्वती, २. वाणी, वचन, बोली। उ० १ भरत भारती रिपुदवनु, गुरु गनेस बुधवार। (प्र०

भारद्वाज-(सं०)-भरद्वाज ऋषी के पुत्र द्रोगाचार्य।

भारा-दे॰ 'भार'। उ० ३. नित नव सोच सती उर भारा। (मा० राददा१)

भारिए-भारी है। उ॰ जीव जामवंत को भरोसो तेरो

भारिये। (ह० २३)

भारी-(सं० भार)-१ वज्नी, गरुश्रा, २. बड़ा, ३. कठिन, ४ भीषण, ४ अधिक, ६. प्रवल, ७. गंभीर, ८. शांत। ड० २. त्रिपुर मर्दंन भीम कर्म भारी। (वि० ११) ३. भारी पीर दुसह सरीर ते बिहाल होता (क॰ ११४२) ४. सोभा ऋति भारी। (वि० ४१)

भारु–दे० 'भार'। उ० ३. गुहहि भयउ दुख भारु । (मा०

२।८८)

भारू-दे॰ 'भार'।

भारे-१. बोक्सल, २. बढ़े, विशालकाय। उ० २. नाना वर्न वली सुख भारे। (सा० ६।४६।४)

भागेव-(सं०)-भृगुवंशी, १. परशुराम, २. दैत्यगुरु शुक्रा-चार्य, ३ लद्मी। उ० १. भागवागर्व-गरिमापहर्ता। (वि० ४०)

भायो-(सं०)-स्त्री, पत्नी ।

भाल-(सं०)-ललाट, मस्तक। उ० भाल विसाल तिलक छुलकाहीं। (मा०१।२४३।३) भाले-भाल पर, मस्तकपर। उ० भाले वाल विधुगँले च गरलं। (मा० २।१ श्लो० १) भाला (१) -(स॰ भल्ल)-बरछा, एक नोकीला हथियार । भाला (२)-(सं० भाल)-ललाट, भस्तक। उ० विधि के लिखे श्रंक निज भाला। (मा० ६।२६।१)

भाजु–(सँ० भाजुक)–१. भाजू रीछ, २. जामवंत। उ० १ सुभट मर्कट-भालु-कटक-संघट सजत। (वि० ४३) २. जातुघान भालु कपि केवट विह्ना जो जो। (क० ७।१३) भालुनाथ-जामवंत । उ० भालुनाथ नल नील साथ चले । (गी० श१)

भालू-दे० 'भालु'। उ० १ निसिचर भट महि गार्ड़ाई भालू। (सा० ६।८१)

भाव-(सं)-१. विचार, भावना, मनोवृत्ति, २. प्रेम । उ० १. भावभेद रसभेद अपारा । (मा० १।६।४) २. जौ श्रीपति महिमा विचारि उर भजते भाव वढाये। (वि० १६८)

भावती-(सं० भान)-भानेवाला, चाहा हुन्रा। उ० मन भावतो धेनु पय स्नवहीं । (मा० ७।२३।३)

भावन-भानेवाला, श्रच्छा लगनेवाला । जैसे मनभावन । भावना-(सं०)-१. विचार, मनोवृत्ति, २. इच्छा, कामना, ष्ट्वाहिश । उ० २, जिन्हर्के रही भावना जैसी । (मा**०** १।२४१।२)

भावनि-चन्छी लगनेवाली। उ० सुक सनकादि संभु मन भावनि । (मा० ७।१२३।३)

भावनी-दे० भावनि'।

भाविउ-भावी भी, होनहार भी। उ० भाविउ मेटि सकर्हि त्रिपुरारी । (क०१।७०।३) भावी-(सं०भाविन्) होनेवाला, होनहार, भविष्य । उ० भावी वस न जान कछु राऊ । (सा० १।१७०।४)

भावें-विचार सें, मन सें।

भाषउँ-(सं० भाषा)-कहता हूँ । उ० वेद पुरान संत मत भाषउँ। (मा० ७।११६।१) भाषा-(सं०)-१. बोली, २. बात, बचन, ३. कहा, ४ हिंदी। उ०३ पाई सुसमंख सिवा सन भाषा । (मा०१।३४।६) ४ भाषा निवंध मति मंजुल मातनोति । (मा० १।१ रलो० ७) भाषी-(सं० भाषण)-१. कहनेवाला, २. कहा, ३. कहकर । उ० १. कोशला-कुशल-कल्यान भाषी । (वि० २७) ३. र्ज्रतरधान भये ग्रस भाषी। (मा० १।७७।४)

भाषित-(स०)-कहा हुन्रा, कथित ।

भास-(सं॰ भास)-ज्ञात होता है। उ॰भास सत्य इव मोह सहाया। (मा० १।११७।४) भासै-ज्ञात हो, दीखे। उ० रिपुमय कबहुँ नारिमय भासे । (वि॰ ८१)

भास्कर-(सं०)-१ सूर्य, २. अग्नि ।

मिंडिपाल-(?)-हाथ से चलाने का एक ग्रस्त्र, गोफिया। उ० गहि कर भिडिपाल वर साँगी। (मा० ६।४०।४)

मिसार-दे॰ 'भिनुसार'।

मिन्नु–(सं०)–भिखारी ।

भिखारि-दे॰ 'भिखारी'। उ॰ बेप तौ भिखारि को मयंक रूप संकर । (क० ७।१६०)

भिखारी-(सं भिना, हि भीख)-भीख माँगनेवाला, भिच्चक । उ० राम निद्धावरि लेन को हिठ होत भिखारी । (गी० शह)

भिजई-(सं० अभ्यंज)-भिगो दी, तर करती। उ० करना-

उ० भुजनि पर जननी वारि फेरि डारी। (गी०१।१०७) भुजन्ह-भुजाएँ । भुजहिं-भुजा में । उ०जुग श्रंगुलकर बीन सब राससुजिह मोहि तात । (मा०७।७६ क) भुजवीहा-बीस भुजात्रोंवाला, रावण। उ० साँचेहु मैं लबार भुजबीहा। (मा० ६।३४।४) भुजग-दे॰ 'सुजग'। उ० सुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। (मा० १।१०६।४) भुजर्गेद्र-(सं० भुज्गेन्द्र)-शेषनाग, सर्पो का राजा। उ० संसार-सार भुजगेंद्र हार । (वि० १३) भुजद्ड-बाहु, भुजा। उ० चंड भुजदंड खंइनि बिहडनि महिष । (वि० १४) भुजा-(सं०) बाँह, भुज। उ०सत्य कहीं दोउ भुजा उठाई। (मा० १।१६४।३) भुवि—दे॰ 'भुवि'। उ० सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। (मा० १।१३६) भुलाई-(सं० विह्नल)-१. भूल, भूलने का भाव, २ भूल गये। उ० १. फिरत अहेरें परेड मुलाई। (मा० १। १४६।३) भुलान-भूला, भूला हुआ । उ० वालक भभरि भुलान फिरहिं घर हेरत। (पा० ११६) भुलाना-दे० 'भुलान'। उ० तव माया वस फिरडॅं भुलाना। (मा० ४। २।४) मुलानी-भूल गई। मुलाने-१. भूले, भूले हुए, २. भूल गये, भूले । उ० २. लच्छन तासु विलोकि भुलाने । (मा॰ १११३।१) भुलाव-(सं॰ विह्नल)-१. भुलवाया, रू. भूलने का भाव । भुलावा-भुलवाया, भटकाया । उ० जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा। (मा० १।१७०।२) भुवग-दे० 'भुजग'। मुवगिनि-दे॰ 'भुत्रंगिनि'। भुव-(सं० भ्रू)-मृकुटी, भीहें। उ० गहन-दहन-निरदहन-लंक, निःसंके बंक भुव। (ह॰ १) मुवन-(सं०)-१ लोक, जगत, २. १४ भुवन, ३. १४ की संख्या । उ० १. भूनाथ श्रुतिमाथ जय भुवन भर्ता । (वि० भुवाल-(सं॰ भूपाल)-राजा, नरेश। उ॰ वन तें श्राह कै **१**१) राजा राम भए भुवाल। (गी० ७११) भुवि-(सं० भू)-पृथ्वी, ज़मीन। भुशंंडि–दे० 'भुश्ंडी' । भुशुंडी-(सं०)-काक भुशुंडी ऋषि। भुसुंड-(सं० भुशुंड)-बहुत मोटे शरीरवाला । भुसुंडा-दे॰ 'भुश्ंडी' । उ० गयउ गरुद जहें वसह भुसुंडा । (मा० ७।६३।१) मुसुडि-दे॰'मुशुंडी'। उ० कहा मुसुंडि वखानि सुना विहग नायक गरुष् । (मा० १।१२० ख) मुसुडिहि-मुशुंडी को। उ० सोइ सिव कागभुश् डिहि दीन्हा । (मा० १।३०।२) मुसुंडी-दे॰ 'मुशुंडी' । भूजूब-(सं० भुज्)-भोगंगे, भोग सकेंगे। उ० राज वि भूँजव भरतपुर नृषु कि जिहिह विनु राम । (मा० २।४६) भू-(सं०)-पृथ्वी। उ० कपट भू भट श्रंकुरे। (मा० ६।६६। भूख-(सं० बुसुचा)-भोजन करने की इच्छा। उ० दास तुलसी रही नयनिन दरस ही की भूख। (गी० ४।६)

भूखा-जिसे भूख लगी हो। उ० मुदित सुग्रसनु पाइ जिमि भूखा। (मा० २।१११।३) भूखी-जिसे भूखं लगी हो। 'भूखा' का स्त्रीलिंग। उ० सृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी। (मा० २।४१।१) भूखे- चुधित, जिसे भूख लगी हो। उ० एक भूखे जानि आगे आने कंद मूल फल। (क० ४।३०) भूचरं-दे० 'भूचर'। उ० डाकिनी-शकिनी-खेचरं-भूचरं। (वि॰ ११) भूचर-(सं०)-१. पृथ्वी पर चलनेवाले जीव, २ भूत-प्रेत, ३ शिव, ४. एक प्रकार की सिन्दि। भूत-(सं०)-१ प्राणी, जीव, २. शिव के गण, ३ शरीर, ४. पिशाच, जिंद् । उ० १ भूत दोहरत मोह वस । (मा० ६।७८) २. भूत-प्रेत-प्रमथाधिपति । (चि० ११) ४ भूत-ग्रह-त्रेताल-खग-मृगालि-जालिका। (वि० १६) भूतनाथ-(सं०)-शंकर, महादेव। उ० तुलसी की सुधरे सुधारे भूतनाय ही के। (क॰ ७१६८) भूतल-पृथ्वी, ज़मीन का घरातल । उ० सब खल भूप भए भूतल-भरन। (वि० २४८) भूता–दे० 'सूत'। भूति-(सं०)-१. वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्यं, २. राख, भस्म, रे. सोच। उ०१. कीरति भनिति भूति भलि सोई। (मा० १।१४।१) २. भव अंग भूति मसान की। (मा० वावन छं २) भूतेस-(सं० भूतेश)-शंकर। भूधर-(सं०)-१. पर्वत, पहाड, २ पृथ्वी को धारण करने-वाले, ३. शेषनाग, ४ विष्णु, ४. राजा। उ०१. कनक भूधराकार सरीरा। (मा० ४।१६।४) २. जय इंदिरारमण जय भूघर। (मा० ७।३४।२) भूघरन-१. दे० 'सूघर', २. 'भूधर' का बहुवचन, बहुते से पर्वत । भूधरिन-पहाड़ों। उ० स्रति ऊँचे भूघरनि पर भुजगन के स्रस्थान। (वें० ३६) भूप-(सं० -राजा। उ० सेवा अनुरूप फल देत भूप कृप ज्यों। (क०७।२४) भूपहि-राजा को। उ० बोलि न्याहि सिय देत दोष नहिं भूपहिं। (जा॰ ७७) भूपहि– भूपतहि-राजपुद को, भूप के पद को। उ० चहत् न भरत सूपति भोरें। (मा० २।३६।१) सूपता-(सं०) राजपद। भूपति-१ राजा को, राजा के। भूपति-(सं०) राजा। उ० शिव धनु भनि निवृरि भूपति भृगुनाथ खाइ गये ताउ। (वि॰ १००) भूपतिहि-भूपति को । भूपा-दे० 'भूप'। भूपाल-(सं०)-राजा। उ० रुचिर रूप भूपाल मनि नौमि रामं। (वि० ४३) भूपाला-दे॰ 'भूपाल'। उ० तात राम तर्हि नर भूपाला। (मा० श३६।१) भूपु-दे० 'भूप'। उ० पछिले पहर भूपु नित जागा। (मा० श३८।१) भूभुरि-(१)-गर्भ रेत । उ० पोंछि पसेउ वयारि करौँ अ पाय पखारि हों भूभुरि ठाढे। (क॰ २।१२) भूमि-(स०)-पृथ्वी, ज़मीन । उ० भूमि-उद्धरन धारी। (वि०५६)

भूमिजा-सीता । उ० भूमिजा-दुःख-संजात-रोपांतकृत्। (वि० २६)

भूमिदेव-(सं०)-ब्राह्मण । उ० भूमिदेव देव देखिकै नरदेव

सुखारी। (गी० ११६)

भूमिधर-(सं०)-पर्वत । उ० भूतनाथ भय हरन भीम भय भवन भूमिधर । (क० ७।१४२) भूमिधरनि-पहाडों, पर्वतों। उ० भूमि के हरैया उखरैया भूमिधरनि के। (गी० शम्ह)

भूमिनागु-(सं० भूमिनाग)-केंचुवा। उ० भूमिनागु सिर

धरे कि धरनी। (मा० १।३४४।३)

भूमिपति-(सं०)-राजा। उ० व्याकुत्त भयंउ भूमिपति सारी। (मा० २।७६।४)

भूमिपाल-(सं०)-१. राजा, २. ईश्वर । उ० १. भूमिपाल न्यालपाल नाकपाल लोकपाल । (क० ७।२३)

भूमिसुर-(सं०)-त्राह्मण । उ० सव विधि करहू भूमिसुर सेवा। (मा० २।६।४)

भूरज-(सं० भूर्ज)-'भूर्ज' नाम का पेड या उसकी 'भूर्ज-पत्र' या 'भोजपत्र' नाम की छाल जिस पर पहले लिखा

भूरि-(सं०)-अधिक, बहुत, भारी। उ० करि भूरि कृपा दनुजारी। (वि० ६३)

भूरी-दे॰ 'भूरि'। ड॰ सगुन निरूपड करि हठ भूरी। (सा० ७११११७)

भूर्वह-(सं०)-मृत्त, पेड़। उ० साखा सुश्रंग भूरुह-सुपात। (वि० २३)

भूर्ज-दे॰ 'भूरज'। उ॰ भूर्ज तर सम संत कृपाला। (सा० ७। १२१।८)

भूल-(सं० विह्नल ?)-१. चूक, ग़लती, २. विस्यृति, विसरना। उ० १, रचना देखि विचित्र ग्रति मनु विरंचि

कर भूल। (मा० १।२८७) भूलत-(सं० विह्नुज)-भूल जाते हैं। उ० भूलत सरीर सुधि सक र्वि राहु की । (ह० २८) भूल हि-भूलते हैं, मूल जाते हैं। भूलहि-मूलो। उ० भूलहि जनि भरम। (वि॰ १३१) भूला-भूल गया, याद न रहा । उ॰ एतना कहत नीति रस भूला। (मा० २।२२६।३) भूलि-भूल कर। भूलिहु-भूले, भूली। उ० भल भूलिहु ठग के बौराएँ। (मा० १।७६।४) भूतिहै-भूलेगा। उ० भूतिहै दस दिसा। (क० ६।२०) भूली-१. भूल गई, २. भूल कर। भूले-१. भूले हुए, २. भूल गए। उ०१. गुंजत मंज मधुप रस भूले। (मा० २।१२४।४) भूलेहु-१, भूल गए, २. भूलने पर भी।

भूष-(सं भूषण)-भूषित कर रहा है। उ० ससिहि भूप चहि लोभ चमी कें। (मा० १।३२१।१)

भूपग-(सं०)-ग्राभूपग, गहना।

मूपन-दे० 'भूपगा' । उ० भूपन प्रस्त वहु विविध रंग। (वि० १४) भूपनहि-भूपण को, श्रेष्ठ को। 'उ० देखि भाजुकुल भूपनहि विसरा सखिन्ह अपान । (मा० शर३३)

भूषित-(सं०)-योभायमान, सजा हुत्रा। उ० व्याह-विभू-

- पन-भूणित भूपन-भूपन। (जा० १३ ह)

भूसुर-(सं०)-१. बाह्यण, २. ग्रगस्य सुनि । उ० २. हार्यौ हिय खारो भयो भूसुर दरनि। (वि० २४७) मृ ग-(सं०)-भ्रमर, भौरा । उ०वोलत मधुर वचन खग पिक-

वर गुंजत भू ग। (गी०७।२१) भू गी (१)-अम्सी, भौरी। रंगा-दे० 'संग'। उ० क्रुजर्हि कोकिल गुंजर्हि संगा।

(मा० २।१२६।१)

भृंगिहि-(सं० भृंगिन्)-भृंगी नाम के गण को। दे० 'मृंगी (२)'। उ०मृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे। (मा० १। ६३।२) भृगी(२)-महादेव का गण।

भुकुटि-दे॰ 'भृकुटी'। उ० उमा राम कर भृकुटि विलासा।

(मा० ६।३४।४)

भुकुटी-(सं०)-भौंह, भ्रु । उ० भृकुटी कुटिल नयन रिस राते। (मा० १।२६८।३)

भृगु-(सं०)-एक ब्रह्मपि जिन्होंने विष्णु की छाती में लात मारी थी। परश्चराम इन्हीं के कुल के थे। उ० भृगु-कुल-कमल-पतंग । (मा० १।२६८।३)

भृगुनाथ-(सं०)-परश्चराम । उ० ऋगुनाथ से रिपी जितैया

कीन लीला को। (वि० १८०)

भृगुनायकु-परश्रराम । उ० सुनि सरोप भृगुनायकु त्राए । (मा० १।२६३।१)

भृगुप्ति-(सं०)-परश्रराम । उ० भृगुपति केरि गरव गरु-श्राई। (मा० १।२६०।३)

भृत-(सं०)-१. दास, नौकर, २. पाला हुआ, ३. वेतन, तनख़्वाह ।

भृत्य-(सं०)-नौकर । उ० भृत्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे। (गी० १।३६)

मेंट-(१)-१. मिलना, मिलाप, २. पूजा, नज़राना, सौगात, उपहार, ४. विलाप, ४. दर्शन। उ० ३. लिए फलफूल

मूल भेंट भरि भारा । (मा० राममा९)

मेंट त-(१)-भेटते हैं, मिलते हैं, गले से मिलते हैं। भेंटहू-मेटो। भेंटा-हृदय से लगाया। उ० रामसखा रिपि, बर-वस भेंटा। (मा० २।२४३।३) मेंटि-भेंट कर। भेंटी-भेट की, भेंटा। भेंटे-१. भेंट की, २. मिल गए। उ०२. मृतक सरीर प्रानजनु भेंदे। (मा० ११३०८१२) भेंदेउ-भेंदे, मिले। उ॰ भेंटेंड लखन ललकि लघु भाई। (मा॰ २। २४२।१) मेंट्यो-भेंटा, हृदय से लगाया । उ० नेहि कर-कमल उठाइ वंधु ज्यों परम श्रीति केवट भेंट्यो। (वि०

मे (१)-(सं० भू)-१. हुए, हो गए, २. होने पर । उ० ़ु १. मंत्र सो जाइ जपहि जो जपत भे श्रजर-श्रमर हर श्रॅंचइ हलाहलु । (वि० २४) भै (१)-(सं० भू)-हुईं , भई । ड॰ सीय सुता भे जासु सकल मंगल मह। (जा॰ ७) भो (१)-(सं० भू)-भया, हुआ। उ० रावन भवन जाइ ठाड़ों तेहि काल भी। (क॰ ४।४)

मे (२)-(सं भी)-हर्, त्रास, भय। उ० जमगन तमिन

तये ताको भे ते। (वि० २४१)

मेई-(सं० ग्रम्यंज)-भिगोई, ठंडी कर दी । उ० सर्ल सुभाय भगति मृति भेई। (मा० २।२४४।४) मेवहिं-मिगाते है, हुवाते हैं। उ० अति ब्रादर अनुराग भगति मन भेवर्हि। (पा० २६)

भेउ-(सं० भेद)-१.भेद, २. फूट, श्रंतर । उ०१. रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ । (मा० १।१३३) - भेऊ-दे० 'भेउ' । उ०१. जानी जो यहु जानों भेऊ । (मा० २।१६८)

मेक-(सं॰ मंड्क)-मेंडक, दादुर। उ॰ रामवान श्रहिगन सरिस् निक्र निसाचर भेक। (मा॰ १।३६)

मेका-दे० 'भेक'।

भेख-(सं०वेष)-१. वेशा, पहनावा, २.रूप, त्राकृति।
भेटि-(१)-भेंटकर । उ० जनक जानिकहि भेटि सिखाइ
सिखावन।(जा० १६१) भेटे-भेंटा। भेटेउ-दे० 'भेटे'।
भेड़ी-(सं० मेप)-भेड़, गाडर। उ० तुलसी भेडी की धँसनि
जड-जनता सनमान। (दो० ४६१)

मेद-(सं०)-१. श्रंतर, श्रंतगाव, भिन्नता, २. शत्रुता, खट-पट। उ० १. भक्ति श्रनवरत गत-भेद-माया। (वि० १०)

भेदा-दे॰ 'भेद'। उ० १. सकल विकार रहित गत भेदा। (मा॰ २।६३।४)

मेदि—(सं० मेद्न)—फोड़कर, छेदकर। उ० मेदि भुवन करि भानु वाहिरो। (गी० ६। मेदै—१. छेदा, वेघा। २. भेदती, छेदती, नष्ट करती। उ०१ तहेँ उतपात न भेदै श्राई। (वै० ४६)

मेदु-दे० 'भेद'।

मेरि-दे॰ 'मेरी'। उ० मेरि संख धुनि हय गय गाजे। (मा० ११३४४।१)

मेरी-(सं॰)-दुंदुशी, नगरा। उ॰ सुखिह निसान वजा-वहि भेरी। (मा॰ ६।३६।४)

भेव-(सं॰ भेद)-१. श्रतर, भेद, २. स्वभाव, प्रकृति, ३. फूट, जुदाई, ४. भाँति, प्रकार ।

मेष-(सं॰वेष) १. वेश, लिबास, २. रूप, श्वाकार। मेषज(सं॰)-दवा, श्रोषधि। उ० काल विबस कहुँ भेपज ्जैसें। (मा॰ ६।१०।३)

भैंसा—(स॰ महिष)-भैंस का नर। उ॰ श्राहुति देत ्रुधिर श्ररु भैंसा। (मा॰ ७।७६।३)

मै (२)-(सं० भय)-हर, ख़ौक्र ।

भैया-(सं॰ भ्राता)-भाई। उ॰ भैया भरत भावते के सँग। , (गी॰ २।६६)

भैरव-(सं०)-१. भयंकर, भयानक, २. शंकर, महादेव। उ० १. पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र। (वि० ११)

भैषज्य-दवा, श्रौपधि । उ०भक्त भैषज्यमद्वेत दरसी । (वि० १०)

भोंड़ा-(१)-भहा, गुरूप, बुरा। भोंडे-दे० 'भोंड़ा'। उ० प्रभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सों १ (क०४।१३)

मोंदू-(?)-मूर्ख, बेवकूफ़ ।

मों (२)-(?)-हे, ऐ। उ० हृदय प्रवलोकि यह सोक सरनागतं पाहि मां पाहि, भो विश्वभर्ता। (वि० ४६) भोग-(सं)-१. दुःख या सुख का अनुभव, २. विपय, भोग-विलास, ३. उपभोग, ४ शरीर, ४. भोजन, खाना, ६. सुख की सामग्री, ७. ऐश्वर्य म. देवता का नैवेद्य, ६ फन, १० हाथी का सूँड़। उ० २. कबहुँ जोगरत, भोगनिरत सठ। (वि० म१) ७. भोग विभूति भूरि भरि

राखे। (मा॰ ३।२१४।३) १० भुजँग-भोग भुजहंड, कंज दर चक्र गदा बनि म्राई। (वि॰ ६२)

मोगा-दे० 'भोग'।

भोगी-(सं० भोगिन्)-१. विषयी, विषयासक्त, २ सुखी, ३. साँप, ४. साँप खानेवाला, ५. भोगनेवाले । उ० १. समुक्ति काम सुख सोचिह भोगी। (मा०१।८७।४) ४. नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी। (मा०१।२६।१)

भोगु–दे० 'भोग'।

भोगू-दे॰ 'भोग'। उ॰ ७. पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू। (मा॰ १।७४।१)

भोज-(सं० भोजन)-१. भोजन, खाना, २. दावत । भोजन-(सं०)-म्राहार, भोजन । उ० ह्वं है विष भोजन जो सुधा सानि खायगो । (वि० ६८)

भोजनखानी-(सं० भोजन + फ्रा॰खाना)-रसोईघर । उ० भूप गयउ जहँ भोजनखानी । (मा० १।१७४।३)

भोजनु-दे० 'भोजन'।

भोर (१)-(१)-सवेरा, तहका। उ॰ जाको वाल विनोद समुिक जिय हरत दिवाकर भोर को। (वि॰३१) भोरहिं-सवेरे ही। भोर (२)-(१) सीधा, भोला। उ॰ विसरि गयेउ मोहि भोर सुभाऊ। (मा॰ २।२८।१) भोरे (१)-भोले, सीधे। भोर (३)-(१)-भल, भलना। उ॰ कीदहँ रानि कोसिलहिं

भोर (३)-(१)-भूल, भूलना। उ० कीदहुँ रानि कोसिलहिं परिगा भोर हो। (रा० १२) भोरें-धोखे में भी, भूलकर भी। उ०मोहि तिज आनहि वरिहि न भोरें। (मा०१।१ ३३।३) भोरे (२)-भूलकर। भोरेहुँ-धोखे से भी, भूलकर भी। उ० ओरेहुँ भरन न पेलिहिं मनसहुँ राम रजाह। (मा० २।२८६)

भोरा-भूल, भूलना, चूकना । उ०ितन्ह निज ग्रोर न लाउव भोरा । (मा०१।१।१) भोरी-१. सीधी, भोली,२.चकराई, भूली हुई । उ० २ भाषा भनिति मोरि मित भोरी । (मा० १।६।२)

भोरानाथ-भोलानाथ, शंकर, महादेव। उ० भोरानाथ भोरे जानि अपनी सी उई है। (क० ७१७४)

भोरि-दे॰ 'भोरी'। उ॰ २. नारि विरद्द मति भोरि। (मा॰ ्शा१०८)

मोर-दे॰ 'भोरू'।

भोरू-दे॰ 'भोर (१)'। सर्वरा। उ॰ जागे सकल लोग भएँ भोरू। (मा॰ २।८६।१)

भोरो-भोला, सीधा। उ० पति रावरो दानि है वावरो भोरो। (क० ७१४३)

भोला-(?)-सीधा, निप्कपट।

भोलानाथ-शंकर । उ० कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ भूत-'नाथ । (इ० ४३)

भौं-(सं० भू)-भौंह, भृकुटी। उ० नैन विसाल नडिनयाँ भौं चमकाबद्द हो। (रा० ८)

भौंड़े-(?)-भद्दें, कुरूप, बुरे। उ० नाम तुलसी ते भोंड़े भाग सो कहायो दास। (क० ७१३)

भौड़ो-(१) बुरा, भहा।

भौतुवा-(?)-निदयो में तरनेवाला एक काला कीड़ा।

मंजरिय-दे॰ 'मंजरी'। उ० मरकत मय साखा, सुपत्र मंज-रिय लच्छ जेहि। (क० ७।११४)

मंजरी-(सं०)-तुलसी भ्रादि कुछ विशेष पौदों के फूल, बौर। उ॰ उरिस वनमाल सुविशाल, नव मंजरी भ्रात श्रीबत्स-लांछन उदारम्। (वि० ६१)

मेँजा-(सं० मार्जन)-माँजा, माँजा हुआ।

मजिर-(सं॰ मंजीर)-१ पैर का वजनेवाला गहना, पाजेब, न्पुरयुक्त पाजेब, २. करधनी, धुँघरुदार करधनी, ३. धुँघरू।

मजीर-(सं०)-दे० 'मंजिर'। उ० १ मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वर वाजहीं। (मा० १।३२२। छं० १) २. हाटक-घटित जटित मनि कटितट रट मंजीर। (गी० ७।२१)

मंजु-(सं०)-१ मनोहर, सुन्दर, २. मधुर, ३ श्रच्छा। उ० १. बाल मृग मंजु-खंजन-बिलोचनि, चंद्रवदनि, लखि कोटि रित मार लाजै। (वि०१४) मजुतर-श्रिषक सुंदर। उ० मंजुतर मधुर मधुरकर गुंजारे। (गी० १।३४)

मंजुल-(सं०)-सुन्दर, मनोहर। उ० मंजुल प्रस्न माथे सुकुट जटनि के। (क० २।१६) मजुलौ-दोनों सुन्दर। उ० कोसलेंद्र पद कज मंजुलौ कोमलाब्ज महेश वंदितौ। (मा० ७।१। रलो० २)

मजुलता-(सं०)-सुन्दरता ।

मंजुलताई-दे॰ 'मंजुलता'। उ॰ तन की दुति स्याम सरोरह, लोचन कंज की मंजुलताई हरें। (क॰ ११३)

मंजूषा-(स०) संदुक, पिटारा।

मॅमारि-(सं मध्य)-वीच, में । उ० कियो लीन सुआपु में हिर राजसभा में मारि । (वि० २१४)

मॅमारी-दे० 'मॅमारि'।

मंड-(सं०)-माँड, भात का पानी।

मंडन-दे॰ 'मंडन'। उ॰ २. दिनेश वंश मंडनं। (मा॰ ३। ४। छं॰ ४) मंडन-(सं॰)-१. श्रंगार करना, सजाना, २ भूषण, श्रतंकार, ३. खंडन का उत्तटा। उ॰ २. सुनि रंजन महि मंडल-मंडन। (मा॰ ६।११४।४)

मंडप-(सं०)-१ विश्राम का स्थान, २. वारहद्री, ३. उत्सव आदि के लिए बना स्थान, रंगभूमि, ४. शामि-याना। उ०३. कपट नारि-बर-बेप विरचि मंडप गहुँ। (जा० १४७)

मॅंडरानी-दे॰ 'मड़रानी'।

मंडल-(सं०)-१. सूर्य या चंद्र के बाहर की परिधि, २. घेरा, ३. गोल, वृत्ताकार, ४. चक, ४. समाज, ६ सैनिकों की स्थिति विशेष, ७. समूह, संघात, म् प्रहों के घूमने का कच्च, ६. शरीर, १०. ऋग्वेद के खंड। उ० ३. पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। (मा० १।२६१।३) म् जनु उद्धुगन-मंडल बारिद पर नवम्रह रची स्थाई। (वि० ६२) मडलिहि—मंडली को, समूह को। उ० करि प्रनामु मुनि मंडलिहि, बोले गदगद बैन। (मा० २।२१०) मंडलीं—मंडली में, समूह में। उ० खल मंडलीं वसहु दिनु-राती। (मा० १।४६।३) मंडली-(सं०)-१. समूह, समाज, २. बिल्ली, ३. सूर्य, ४. वट वृत्त। उ० १. दे० 'मंडलीक'।

मंडलीक-(सं०)-राजा, राजाओं का राजा । उ० मंडलीक-मंडली-प्रताप-दाप दालि री । (क०१।१२)

मिडि—(सं० मंडन)—विभूषित करके, शोभा वड़ाकर। उ० मंडि मेदनी को मंडलीक-लीक लोपिहें। (मा० ६।१) मडै–१ रचे, २. सुशोभित करे। उ० १. जाय सो सुभट समर्थ पाइ रन रारि न मंडे। (क० ७।११६)

मडित-(स०)-सजाया हुआ, भूपित, सुशोभित । उ० रत्न हाटक-जटित सुकुट मंडित मौलि भानु सुत-सदस-उद्योत-

कारी। (वि० ४१)

मंडूक-(सं०)-१. मेढक, २. एक सुनि ।

मत-दे॰ 'मंत्र'। उ॰ १. मंदमति कंत सुनु मंत म्हाको। (क॰ ६।२१)

मंत्र-(सं०)-१. रहस्यपूर्ण बात, भेद की बात, १. श्र. परा-मर्श, राय, २.गुरु का उपदेश, ३.तंत्र के वे शब्द या शब्द समूह जिनके द्वारा देवताओं को मसन्न करते हैं या किसी कार्यादि की सिद्धि करते हैं। ४. इच्छा। उ० १. श्र श्रव सो मंत्र देहु प्रभु मोही। (मा० ३।१३।२) ३. यत्र मंत्र मंजन, प्रवल कर्लमंषारी। (वि० ११) ४. मंडलीक मनि रावन राज करह निज मंत्र। (मा० १।१८२ क) मंत्रराजु-मंत्रों का राजा, राम का नाम। उ० संत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा। (मा० २।१४६।३) मत्राभिचार-मंत्रों का प्रयोग।

मंत्रिन्हि—मंत्रियों, मंत्रियों के। उ० मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक वारा। (मा० ४।४।२) मित्रिहि—मंत्री को। उ० मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। (मा० २।६४।१) मर्त्रा (सं० मंत्रिन्)— परामर्श देनेवाला, राज्य-सचिव, श्रमात्य। उ० मंत्री सुदित सुनत प्रिय बानी। (मा० २।४।३)

मंत्रु-दे॰ मंत्र'। उ० १. च. चले साथ अस मंत्रु दहाई।

(मा० रामधाध)

मंथरा-(सं०)-कैंकेयी की दासी जिसके बहकाने से कैंकेयी ने दशरथ से राम को बन भेजने तथा भरत को राज्य देने का अनुरोध किया था। उ० नाम मंथरा मंद मति, चेरी कैंकइ केरि। (मा० २।१२)

मद्—(सं०)—१. जो तेज़ न हो, सुस्त, २ नीच, तुच्छ, ३.

मूर्ज, ४. पापी, ४. गड्डा, ६. धीमा, धीरे-धीरे चलनेवाला । उ० १. मंदमति कंत सुनु मंत म्हाको । (क० ६।
२१) २. मंदजन-मौलि-मिन, सकल-साधनहीन । (वि०
२११) ६. सीतल सुगंध सुमंद मारुत । (मा० १।६६।
छं० १) मंदतर—१. श्रिधक नीच, २. श्रिधक मूर्ख । उ०
१ होहिं विषय रत मंद मंदतर । (मा० ७।१२१।६) मदेहि—
मंद को, बुरे को । उ० भलेहि संद मंदेहि भल करहू ।
(मा० १।१३७।१)

मंदरं-दे॰ 'मंदर'। मंदर-(सं॰)-१ संदराचल नाम का पर्वत, २.पर्वत । उ॰ २.गिह मंदर बंदर भालु चले। (क॰६।३४) मंदरु-दे॰ 'मंदर'। उ॰ १. मंदरु मेरु कि लेहि मराला। (मा॰ २।७२।२)

मंदा-दे॰ 'मंद'। बुरा, जो श्रन्छा न हो। उ॰ जोग वियोग भोग भल मंदा। (मा॰ २।६२।३)

मंदाकिनि-दे॰ 'मंदाकिनी'। उ॰ सुरसरि धार नाउँ मंदा-किनि। (मा॰ २।१३२।३) - मंदािकनी—(सं०)—गंगा नदी । उ० राम कथा मंदािकनी चित्रकूट चित चारु । (मा० १।३१)

मंदिर—(सं०)—१. महल, सकान, घर, २. देवालय। उ० १. वैठ जाइ तेहिं मदिर रावन। (मा० ६।१०।४) मंदि-रन्ह—महलों में, मंदिरों पर। उ०कपि भालु चिह मंदिरन्ह जहँ तहँ राम जसु गावत भए। (मा०७।४१। छुं०१)

मंदोदरि-दे० 'मंदोदरी'। उ०मय तेनुजा मंदोदरि नामा। (मा० १।१७८।१)

मंदोदरी-(सं०)-रावण की छी और सय दानव की पुत्री। ुड० मंदोदरी ञ्रादि सव रानी। (मा० ४।६।२)

मॅदोने-(सं० मंदोदरी)-मंदोदरी, रावण की खी। उ० तुलसी मॅदोने रोइ-रोइ के विगोने थाए। (क० ४।११) म-(सं०)-मघा नक्त्र। उ०अगुन प्गृन विश्रज कृ म, श्रा भ

श्र मु गुनु साथ। (दो० ४४७)

मइकें-(सं॰ मातृ)-(?)-नैहर में, पीहर में। उ॰ मइकें ससुरें सकल सुख जबिंह जहाँ मनु मान। (मा॰ २।६६) महत्रा-(सं॰ मैत्री)-मित्रता, मैत्री।

मेर्ड-(सं० मय)-युक्त, मय, वाली । उ० है तुलसिहि पर-तीति एक प्रभु-मूरति कृपामई है । (वि० १७०)

मकरद-(सं०)-१. फूल का रस, २. फूलों की धूल, पराग। उ० १. विप्णु-पद कंज मकरंद-इव श्रंब वर। (वि० १८) मकरंदा-दे० 'मकरंद'। उ० १. गुंजत श्रलि ले चिल मक-रंदा। (मा० ७।२३।२)

मकर (१)-(सं०)-१. ब्राह, मगर, २. कामदेव की ध्वजा का चिह्न, ३. साघ का महीना, ४. एक राशि जिसका क्रम दसवाँ है। उ०१. मकर पडवर्ग गोनक चक्राकुला। (वि० ४६) ४. माघ मकरगत रिव जव होई। (मा० १। ४४।२)

मकर (रं)-(फा०)-छल, कपट।

मकरीं—दें० 'मकरी'। मकरी ने । उ० १. सर पैटत किप पद गहा मकरीं तव श्रकुलान । (मा० ६।४७) मकरी—(सं०)— १. मकर की स्त्री, श्राह की मादा, २. एक की हा, मकड़ी । उ० २. संकट सोच सबै तुलसी लिए नाम फर्टें मकरी के से जाले । (ह० १७)

मकु-(१)-चाहे, बर्ल्कि। उ० गगनु मगन मकु मेर्घाहें मिलई। (मा० २।२३२।१)

मकुट-दे० 'मुकुट'।

मख-(सं०)-यज्ञ, ऋतु। उ० मख राखिये के काज राजा मेरे संग दये। (क० १।२१)

मखपाल-(सं०) यज्ञ की रचा करनेवाले । उ० मुनि मखपाल कृपाल प्रभु चरन कमल उर श्रानु। (प्र० १।३।४)

मखु-दे॰ 'मख'।

मग (१)-(सं० मार्ग)-रास्ता, पथ। उ० ठाढ़ी मग लिये रीते भरे घट हैं। (कृ० २०)

मग (२)-(सं० मगेंघ)-सगंघ नाम का देश। उ० कासी सग सुरसिर क्रमनासा। (मा० ११६१४)

मगन-(सं॰ मझ)-१. लीन, ढ्वा, तल्लीन, २. प्रसंत्र। उ० १. श्राघि मगन मन। (वि॰ १६४) २. तहँ मगन मजित पान करि। (वि॰ १३६) मगर-(सं॰ मकर)-श्राह, मच्छ।

मगरा-(?)-१. ढीठ, २. घमंडी, श्रहंकारी। मगराई-ढिठाई, एक्टता।

मगसिर-(सं० मार्गशीर्प)-ग्रगहन का महीना।

मगहॅ-सगंध देश में । उ॰ मगहॅ गयादिक तीरथ जैसे । (मा॰ २।४२।४) मगह-(सं॰ मगध)-मगध का देश । इसे पवित्र माना गया है ।

मेगाइ—(सं० मार्गण)—मॅगाकर। उ० जह तह घावन पठह पुनि मंगल द्रव्य मगाइ। (मा० ७।१० क) मगाई—दे० 'मॅगाई'। उ० १ राम सर्खां तब नाव मगाई। (मा० २। १४१।२) मॅगावा—मॅगवाया। उ० होत प्रात वट छीरु मगावा। (मा० २।१४१।१)

मगु—(सं॰ मोर्ग)-रास्ता, मर्ग । उ॰ कोपित कलि लोपित मंगल-मगु विलसत वढ़त मोह-माया-मलु । (वि॰ २४)

मग्न-(सं०)-दे० 'मगन'।

मंगे-(मं॰ मान)-मन्न हो गये। उ॰ तुलसी लगन लै दीन्ह मुनिन्ह महेस म्रानॅद-रॅंग-मगे। (पा॰ १६)

मधवा-(सं॰ मघवन्)-इद्र। उ॰ सघवा महा मलीन सुए मारि मंगल चहत। (मा॰ २।३०१)

मधवान-दे॰ 'मधवा' । उ॰ सरिस स्वान मधवान खुवानू । (मा॰ २।३०२।४)

मघा–(सं०)–एक नचत्र का नाम। उ० मानहु मघा मेघ किर लाई। (मा० २।७३।२)

मचत-(?)-मचता है, होता है। उ० श्रति मचत छूटत कुटिल कच छवि श्रिथिक सुंदर पावहीं। (गी० ७।१६) मची-१. फैल गई, छा गई, २.हुई, हो गई। उ०१. मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा। (मा० १।१६४।४)

्मचला-(१)-१. मचलनेवाला, हठी, २. मचला हूँ, अड़ गया हूँ । उ०२. हों मचला ले छाँडिहों जेहि लागि हर्यो हों। (वि० २६७) मचलाई-हठ, बाल हठ, अड़ना। उ० सागर सन ठानी मचलाई। (मा० १।१६।३)

मन्छर–(सं॰ मशक)–मच्छर, एक उडकर काटनेवाला छोटा कीडा । उ॰ लोभ मोह मच्छर मद माना । (मा॰ ४। ४७।१)

मजा—(सं॰ मज्जा)—फेन, भाग । उ॰ दीन मलीन छीन ततु बोलत मीन मजा सों लागे । (कृ॰ ३४)

मजार-(सं॰ मार्जार)-बिल्ली, विलाव । उ॰ तुलसी सिख-वत नाहि सिसु मूपक इनत मजार । (स॰ १६१)

मजूर-(फ़ा॰ मज़दूर)-सेवक, काम करनेवाला ।

मजूरी-सेवा, टहलें। उ० वहुत काल में कीन्हि मजूरी। (मा० २१९०२।३)

मज्जत-(सँ० मज्जन)-१. स्नान करते हुए, २. स्नान करती या करते हैं। उ० २. मज्जत पय पावन पीवत जलु। (वि० २४)

मज्जन-(सं०)-स्नान, नहाना । उ० मज्जन पान पाप हर एका । (मा० ११९११)

मन्जनु-दे॰ 'सन्जन'। उ॰ मन्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयक। (मा॰ २।८७।४)

मज्जिसि-स्नान करता है। उ० तह मगन मज्जिस पान करि। (वि० १३६) मज्जिहिं-स्नान करते हैं, नहाते हैं। उ० मनुज मज्जिहं सुकृत पुंज जुत कामिनी। (वि॰ १८) मिजि—स्नान करके, नहांकर। उ॰ सकर मिजि गवनिहं मुनि बृंदा। (मा॰ ११४४।१)

मज्जा-(सं०)-चर्बी, भेद्र। उ० बीर परिह जनु तीर तरु मज्जा बहु बहु फेन। (मा० ६।८७)

मिजत-(सं०) हूवा हुआ, लीन।

मक्तार-(स॰ सध्य)-से, बीच, श्रंदर।

मक्तारी-दे॰'सँकारि'। उ० कृदि परा पुनि सिंधु सकारी। (मा॰ १।२६।४)

मटक-(सं॰ मट)-चंचलता, मटकना।

मठी—(सं॰ सठ)—निवासस्थान, वास । उ॰ तिन्हकी छठी, यंजुल मठी, जग सरस जिन्हकी सरसई । (गी॰ ११४)

मड़रानी-(सं॰ मंडल)-घेरा देकर घूमने लगी, चक्रर काटने लगी। उ॰ सुनि सनेहमय बचन निकट हैं मंजुल मंडल कै मडरानी। (गी॰ ६।२०)

मर्डे-(सं॰ मठ)-घर, कुटी, कोपड़ी। उ॰ चढ़ि गढ़ मढ़ दृढ कोट के कॅंगूरे कोपि। (क॰ ६।१०)

मढी-(सं०मठ) कुटी, भोपडी।

मढ़े-(सं०मंडन) मढ़े हुए, वेष्टित । उ०मढ़े से स्रवन नर्हि सुनति पुकारे।(गी० ४।१८)

मदैया-छोटा छप्पर, छोटी भोंपडी।

महेहीं-महाऊँगी। उ० दूध भात की दोनी दैहों सोने चोंच महेहीं। (गी० ६।१६)

मिंग-(सं०)-१. बहुमूल्य पत्थर, रत्न, २ उच्च, श्रेष्ठ, उत्तम ।मगो-हे मिंग । मतवारा-मतवाले । दे०'मतवारा । उ० दिव्य-सूर्म्यंजना-मंजुलाकर-मगो । (वि० २६)

मतंग-(सं०)-१. हाथी, २ शवरी के गुरु एक ऋषि। उ० १. भूमत द्वार श्रनेक मतंग जँजीर जरे मदश्रंबु चुचाते। (क० ७।४४)

मत-(सं०)-१ सम्मति, राय, २. सिद्धान्त, ३. उपदेश। उ०२ पढ़िबो परयो न छठी छमत, ऋगु जजुर श्रथर्वन साम को। (वि०१४४)

मतवारा-(सं॰मत्त + वाला)-१ पागल, उन्मत्त, २ मस्त, प्रसन्न, ३.नशा में चूर। मतवारे-मतवाले। दे॰ 'मतवारा'। उ॰ ३. जिसि मद उत्तरि गएँ मतवारे। (मा॰ १।८६।३)

मतवाला-दे॰ 'मतवारे'।

मता-दे॰'मत'।

मति—(सं )—१ बुद्धि, समक्त, श्रक्ल, २ राय, सलाह। उ०१. नकरु बिलंब विचारु चारु मित, वरप पाछिले सम श्रिगलो पल्ल। (वि०२४) मते—दे० 'मत'। मित में, राय में। उ० मातु मते महुँ सानि मोहि जो कछु कर्राहें सो थोर। (मा०२।२३३)

मतु-दे॰ 'मतं'।

मतेई—(सं० विमातृ)-विमाता, सैभा । उ० काय मन बानी हूँ न जानी कै मतेई है । (क० २।३)

मतो–दे० 'मत'।

मत्त-(सं०)-१ उन्मत्त, मतवाला, पागल, २. मस्त, ३. प्रसन, ४. गर्वीला, ४ उद्य, विकट। उ० १ यातुधान-प्रसुर-मत्तकरि-केसरी भक्त-मन "पुन्य-म्रारम्यवासी। (वि० ४६) मत्सर—(सं०)-१ डाह. हसद, जलन, २. क्रोध। उ०१. सान-सद-सदन-सत्सर-सनोरथ-सथन सोह-श्रंभोधि-संदर मनस्वी। (वि० ४४) मत्सरा:—'मत्सर' का बहुवचन। उ० अर्जति हीन मत्सराः। (मा०३।४।छं०७)

मत्तरता-(सं०)-डाह, हसद।

मत्वा-(सं०) मानकर। उ० मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वांतस्तमः शान्तये। (मा० ७।१२९।१लो० १)

मत्त्य-(सं०)-१. सछ्ली, २. भगवान का प्रथम अवतार ।

मयइ-(सं० मथन)-मथे, मंथन करे । मथत-१. मथता है,

महता है, २. महते हुए, मथते समय । उ० २ मथत

सिंधु रुद्रहि बौरायहु । (मा० १।१३६।४) मयहिं-मथते

हैं, महते हैं । मथि-मथकर । उ० तब मिथ काढि लेह

नवनीता । (मा० ७।११७।८) मथे-मथने से । उ० बारि

मथें घृत होइ वरु सिकता ते वरु तेल । (मा० ७।१२२क)

मथे-मंथन करे, मथ डाले । मथे-दे० 'मथइ'। उ०

गुदिताँ सथे विचार मथानी । (मा० ७।१९०।८) मथ्यी
१. मथा है, मथा, २. मथा गया है । उ० १. यह

जलनिधि खन्यो सथ्यो लँग्यो बाँध्यो भ्रंचयो है । (गी०

६।११)

मथन-(सं०)१ मथनेवाला, २ मथना, ३ नाश करनेवाला। उ०१. जयति बिहगेस-बल बुद्धि-बेगाति-मद-मथन, मन्मथ-मथन ऊर्ध्वरेता। (वि० २६) ३ कलिमल मथन नाम ममताहन। (मा० ७।४१।४)

मथानी-(सं॰ मधन)-एक विशेष प्रकार का ढंढा जिससे मथते हैं। उ॰ सुदिताँ मथे विचार मथानी। (मा॰ ७।११७।८)

मथुरा-(सं ॰ मधुपुर)-यमुना के किनारे स्थित एक तीर्थ। मथुराहि-मथुरा में। उ०तौ मथुराहि महामहिमा लहि सकल डरनि डरिवे हो। (कृ० ३६)

मद-(सं०)-१ घमड, गर्वं, २ नशा, मस्ती, मत्तता, ३. श्रानंद, प्रसन्नता, ४ मिदरा, ४ वीर्यं, ६ कस्तूरी, ७. हाथी की कनपटी से चूनेवाला एक द्रव पदार्थं। उ० १. मद मत्सर श्रीभमान ज्ञान-रिपु इन महँ रहिन श्रपारो। (वि० ११७) ४. जिमि धोखें मद पानकर सचिव सोच तेहि भाँति। (मा० २।१४४) ६ ज्यों कुरंग निज श्रंग रुचिर मद श्रति मतहीन मरम निहं पायो। (वि० २४४) ७. मद श्रंबु श्रुचाते। (क० ७।४४) मदमाता-मस्ती में चूर, गर्वं से मतवाला। मदमाते-दे० 'मदमाता'। उ० विपम कहार मार-मदमाते, चलिहं न पाउँ वटोरा रे। (वि० १८६) मदहारी-गर्वं को दूर करनेवाला। उ० जनक्सुता समेत श्रावत गृह परसुराम श्रति मदहारी। (गी० ७३८)

मद्न-(स॰)-१. कामदेव, २. मैनफल, ३. धत्रा । उ॰ १ सान-मद-मदन-मत्सर-मनोरथ-मथन मोह-अंभोधि-मंदर मनस्वी। (वि॰ ४४)

मदनु-दे० 'मदन'।

मदा-दे॰ 'मद'। गर्व, ग्रहंकार। उ० नहिं राग न लोभ न मान मदा। (मा० ७।१४।७)

मदानि-(सं॰ मद)-कल्याणदायिनी। उ॰ तुलसी संगति पोच की सुजनहिं होति मदानि। (दो॰ ४३६)

मनसिज-(सं०)-कामदेव। उ० घरी न काहूँ घीर सब के मन मनसिज हरे। (मा० ११८४)

मनस्जु-दे॰ 'सनसिज'।

मनस्वी-(सं० मनस्विन्)-१. बुद्धिमान, २. स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र।

मनहर-(सं॰ मनस् + हर)-मनोहर, सुंदर । उ॰ मेढ़ी लटकन मसि बिंदु मुनि मनहर । (गी॰ ११३०)

मनहरण-मनोहर, सुंदर।

मन्हरनि-सन हर्नेवाली । उ० तोतरी बोलनि, विलोकनि

मोहनी सनहरनि । (गी० १।२४)

मनहुँ—(सं० मानन)-मानो। उ० मनहुँ आदि श्रंभोज विराजत सेवित सुरसुनि श्रंगिन। (गी० २।४०) मनि-यत-१. मानता हूँ, श्रंगीकार करता हूँ, २. मान, स्वीकार करे, ३. माने जाते हैं। उ०३ नाते नेह राम के सनियत सुहृद सुसेच्य जहाँ जों। (वि० १७४) मनिहै—मानेंगे। उ० हँसि करिहै परतीत भगत की भगत सिरोसिन मनिहैं। (वि० ६४) मनु (१)—(सं० मानन)-मानों। उ० मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि सिसिह मिलन तम के गन आए। (गी०१।२३) मनो—मानो, माल लो। उ० गहि मंदर बंदर भाल चले सो मनो उनये घन सावन के। (क० ६।३४)

मना (१)-(अर०)-१. रोक, वर्जन, मसानियत, २. रोकना,

मना करना।

मना (२)-(सं॰ मनस्)-मन । उ॰ तिज सकल आस भरोस गाविह सुनिह संतत सठ सना । (सा॰ १।६०।छं॰ १)

मनाइ-(सं॰ मानन)-१. बिनती करके, प्रार्थना करके, २. मनौती करके। उ० १ ईस मनाइ असीसहि जय जस पावहु । (जा० ३२) मनाइय-स्तुति कीजिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उ० श्रादि सारदा गनपति गौरि मनाइय हो। ~ (रा० १) मनाई-१ मनाया, २. स्तुति या प्रार्थना की। मनाए-१. मनाया, २. प्रार्थना करने पर, मनाने पर। उ० १. नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए। (मा० १।२६०।२) मनाव-मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनौती करते हैं। उ० विधिहि मनाव राउ सन साहीं। (मा० २।४४।३) मना-वडँ-मनाऊँ, प्रार्थना करूँ। मनावत-१ मनाते हैं, २ मनाता हूँ, ३ मनाते हुए, शर्थना करते हुए। उ० २. हों तिनसीं करि परम बैर हिर तुम सों भलो मनावत । (वि॰ १८४) ३. सुर तीर्थ तासु मनावत श्रावत्। '(क ०,३४), मनावति-मनौती करती हैं। उ० बैठी सगुन मनावति माता। (गी० ६।१६) मनावन-मनाना, प्रार्थना करना । मनावहिं-सनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उ०खरभर नगर नारि नर विधिहि मनावर्हि । (जा०१८३) मनावहीं-प्रर्थना करते हैं । उ० जग जनिम लोंचन लाहु पाए सकल सिवहि मनावही। (जा० ६३) मने-मनाई हो गई। उ० जानि नाम अजानि लीन्हें नरक जमपुर मने। (वि०्१६०)

मनाक-(सं॰ मनाक्)-थोड़ा, किंचित्। उ॰ होत न विसोक

खोत पावै न मनांक सो । (क० ४।२४)

,मनाकु-दे॰ 'मनाक'। उ॰ जो दसकंठ दियो बाँवों, जेहि हर गिरि कियो है मनाकु। (गी॰ श=७) मनाग-दे॰ 'सनाक'। उ॰ तद्रिष मनाग सनिह नहिं पीरा। (सा॰ १।१४४।२)

मिन-दे० 'सिण'। उ० मगटीं गिरिन्ह विविध सिनिखानी।
(मा० ७।२३।४) २. श्रस विचारि रघुवंसमिन, हरहु विषम
भवभीरा (मा० ७।१३० क) मिनन्ह-सिणयाँ। मोनेमयमिणयो से युक्त। उ०सिंधुर मिनसय सहज सुहाई। (मा०
१।२८८।४) मिनिहिं-मिण को। उ० पीर कछ न मिनिहिं
जाके विरह-विकल सुश्रंग। (कु० ४४)

मनिश्रारा-दे॰ भनियारा'।

मनिकर्निका—(सं० सणिकणिका)—काशी नगर में स्थित एक पवित्र स्थान जहाँ इसी नाम का एक कुंड है। यात्री इसमें स्नान करते हैं। उ० मनिकर्निका-बदन-ससि सुंदर, सुरसरि सुख सुपमा सी। (वि० २२)

मनियारा-मणियों से युक्त या पूर्ण। उ० वन ऋसुमित

गिरिगन मनियारा। (मा० १११६१।२)

मनी (१)-(सं० मान)-गर्व, श्रहंकार । उ० होय भन्नो ऐसे ही अजहुँ गये राम-सरन परिहरि मनी । (गी० १।३६)

मनी (२)-(सं० मणि)-१. धन, २.मणि।

मनीषा-(स०)-अङ्गल, बुद्धि ।

मनु (२)-(सं० भनस्)-सन, चित्त, जी। उ० देखि दसा जनक की कहिबे को मनु भो। (गी० १।६४)

मनु (३)-(सं०)-१. सनुष्यों के श्रादि पुरुष, २. एक • ऋषि जिन्होंने मनुस्मृति का प्रणयन किया ।

सनुज-(स०)-श्रादमी, सनुष्य । उ० मनु दनुज तनुज वन-दहनमंडन-सही । (गी० ७।६) मनुजा-मनुष्यों की । उ० कलिकाल बेहाल किए सनुजा । (सा० ७।१०२।३) । मनुजाद-(सं० मनुज + श्रद)-राचस, मनुष्यभन्नक । उ०

चित्त बैताल मनुजाद मन, प्रेतगन रोग, भोगौघ हृश्चिक-विकारम् । (वि० ४६)

मनुजादा—दे॰ 'मनुजाद'। उ॰ भएसि कालबस खल मनु-जादा। (मा॰ ६।३३।३)

मनुष्य-(सं०)-श्रादसी, मानव ।

मनुसाई—(सं०मनुष्य)—१. पुरुषार्थ, पराक्रम, बल, २. भल-मनसी, श्रादमियत । उ० १ सोउ नहिं नाघेहु श्रसि मनुसाई । (मा० ६।३६।१)

मनुहार-(?)-१ मनौश्रा, खुशामद, २. विनय, प्रार्थना । मनुहार-दे० 'मनुहार' । उ० २. तापसी कहि कहा पठवति नृपनि को मनुहार । (गी० ७।२६)

मनुहारी-दे॰ 'मनुहार'। उ॰ १. क्यों सौंप्यो सारग हारि हिय, करी है बहुत मनुहारी। (गी॰ १।१०७)

मनोगति सन की चाल । उ० तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौनहुँ तें बढ़ि जाते । (क० ७।४४)

मनोज-(सं०)-१. कामदेव, २. चंद्रमा । उ० १. जनु ऋतु राज मनोज-राज रजधानिय । (पा० ६८) २. तुलसी बिकसत मित्र लखि सकुचत देखि मनोज । (स० १६८३)

मनोभव-(सं०)-कामदेव । उ० सनहुँ मनोभव फंद सँवारे ।

(मा० १।२८६।१) मनोभूत-कामदेव । उ० मनोभूत कोटि प्रभा श्रीशरीरम् । (मा० ७।१०८।३) मनोरथ-(सं०)-चाह, कामना, इच्छा। उ० तिज सोह सुधा मनोरथ करि करि को मरिहै री माई। (कृ० ४१) मनोरथ-दे० 'मनोरथ'। उ० जो विधि पुरव मनोरथ काली। (मा० २।२३।२)

मनोरम-(सं०)-सुंदर, अच्छा। उ० जनक-श्रनुज-तनया दुइ परम मनोरम। (जा० १७२)

मनीराज-मनमाना कार्ये, मंन की याज्ञाओं का पालन। उ॰ मनोराज करत यकाज भयो याज्ञ लगी। (क॰ ७।६६)

भनोहर-(सं०)-सुंदर । उ० जान रूप मनिजटित मनोहर नृपूर जन सुखदाई । (वि० ६२)

मनोहरता-सुंदरता। उ० मनहुँ मनोहरता तन छाए। (मा० १।२४१।१) मनोहरताड-सुंदरता भी। उ० निपट असमंजसहु बिलसति सुख मनोहरताड। (गी० ७।२४) मनोहरताई-सुंदरता, मनोहरता। उ० भेंवर तरंग मनोहरताई। (मा० १।४०।४)

मनौती-(संश्मानन)-१. मनाना, २. घाराधना, २. किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई मानसिक संकर्प। मन्मथ-दे० 'मनमथ'। उ० जयति विहरोस-वज-बुद्धि-वेगाति मद-मथन, मन्मथ-मथन अन्वरेता। (वि० २६) मन्यु-(१)-१ शिव, २. यज्ञ, ३. कोघ, ४. शोक, ४. दीनता, ६. घहंकार। उ० ४. त्यक्त मद मन्यु कृत पुर्य रासी। (वि० ४७)

मन्वंतर-(सं०)-७१ चतुर्यंगी का काल। चतुर्युंगी चारों युगों के समय को कहते हैं।

मम-(सं०)-मेरा, मेरी। उ० स्यों गज-दसन तथा मम करनी। (वि० ११८)

ममता-(सं०)-१. मोह, प्रेम, प्रांति, २. समत्व, मेरापन। ड० १. उपजि परी समता सन सोरें। (सा० १।११४।२) २. समता जिन पर प्रभुहिं न थोरी। (वि० १६)

मम्ल-मलिन, ग्लान। मग्ले-दे० 'मम्ल'। उ० तथा न मग्ले वनवास दु.खतः। (मा० २।१।१लो० २)

मयं-(सं०)-युक्त, सहित । उ० श्रवला विलोकहि पुरुपमय लगु पुरुप सव श्रवला मयं । (मा० ११८४।छं१) मय-(सं०)-१. पूर्ण, भरा हुश्चा, २. एक दानव जो शिल्पी था। मदोदरी इसी की पुत्री थी। उ० १. जयमय मजुल माल-उर। (प्र० ४।७।३) २. बुत्र बलि बाण प्रहलाद सय व्याध गज गृद्ध हि जवंधु निजधर्म-त्यानी। (वि० ४७)

मर्थक-(सं०)-चंद्रमा । उ० सरद मर्थक वदन छवि सीवा । (मा० १।१४७।१)

मर्येका-दे॰ 'मर्थक' । उ॰ रिनि पुर्लस्ति जसु विमल सर्यका। (मा॰ शरशा)

मयंद्-(सं० मृगेन्द्र)-१. शेर, सिंह, २. सुश्रीव का साथी एक वीर । उ० २. हिविद मयंद नील नल श्रंगद गद विकटासि । (मा० १।४४)

मयत्री-(सं॰ मैत्री)-मित्रतां, दोस्ती । उ॰ तेहि सन नाथ मयत्री कीने । (सा॰ शशर)

मयन-(सं० मदन)-कामदेव । उ० मयन महन पुर दहन गहन जाति । (क० १११०) मयननि-कामदेवों की । उ० मयननि वहु छ्वि श्रंगनि दूरति । (गी० ४१४७) मयना—(सं० मदना)—१. एक काले रंग का गानेवाला पत्ती, २. पार्वती की माता का नाम। सेना । उ० २. हिमगिरि संग वनी जनु मयना। (मा० ११३२४।२) मया—(सं० माया)— मोह, छोह, ममता। उ० तात तजिय जिन छोह मया राखिव मन। (जा० १८८) मयूख—(सं०)—किरण, रिम। मयूखिन्ह—किरणों से। उ० विधु महि पूर मयूखिन्ह रिव तप जैतनेहि काज। (मा० ७२३)

.मयूर-(सं०)-मोर । उ० देखत चारु मयूर नयन-सुभ, वोलि सुधा इव वानी । (वि०११८)

मये-(सं॰मय)-भरकर, भरपूर होकर। उ॰ एक लै वहत एक फेरत सब ग्रेम-ममोद-विनोद-मये। (गी॰ ११४३) मरंद-(सं॰ मकरंद)-मकरंद, फूल का रस। उ॰ जिन्हके सुत्रालि-चल पियत राम सुलारविद-मरंद। (गी॰ ७१२३)

मरइ-(सं॰ मारण)-मृतक हो, सुद्दी हो, मरे। उ॰ दनुज महावल मरइ न मारा । (मा० १।१२३।३) मरई-मरता, मरता है। उ० रघुपति सर सिर कटेहूँ न मरई। (मा० ६।६६।३) मरडँ-१. सर्हें, मर जार्के, र. मरता था। मरऊँ-मरता था। उ० दिन वहु चले श्रहार विद्य मरऊँ। (सा० ४।२७।२)) मरत-(सं० सरण)-१. सरता है, २. मरते हुए, मरते समय। उं० १. चारितु चरति करम कुकरम कर मरत जीवरान घासी । (वि॰ २.२) मरतह्-मस्ते समय भी। उ० तुलसी चातक प्रेमपट मस्तह ल गी न खोंच। (दो० ३०२) मरता-मरता, मृत्यु को प्राप्त होता, भर जाता । उ० भरता कहाँ जाइ को जाने लटि लालची ललाइ कै।(गी०४।२८)मरतीं-'मरता'का खीलिंग। मरते-मर जाते, मृत्यु को प्राप्त होते । मरतेउँ-१. मरता, २.मार डालता । उ०२. बृद भएसि न त मरतेउँ तोही। (मा०६।४६।२) मरव-१.मरूँगा,२ मरना । उ०२. भूपति जिञ्चव मरव उर ञ्चानी । (मा० २।२८२।४) मरसि–मरता है। मरहीं-मरते हैं। उ० सर्राह कुनृप करि-करि कुनप। (दो० ४१४) मरहीं-मरते हैं। उ० सुनि प्रसुवचन लाज हम सरहीं। (मा० ६।३१मार्र) मरहु-मरी, सर । उ० वृद्धि न सरह धर्मे व्रतधारी । (मा० ६।२२।३) मरिँ–१. मरकर, २. मर । उ० २. जे तरजनी देखि मरि जाही । (मा०१।२७३।२) मरिग्र–मरिए। उ०चलै कि जल विद्य नाव कोटि जतन पचि-पचि मरिश्र । (मा० ७।८६ ख) मरिवे-मरने । उ॰ मरिवे को वारानसी, वारि सुरसरि . को। (कु० ४२) मरिवोइ-सरना ही। उ० कहियो न कछू मरिवोइ रहो है। (क० ७१६१) मरिहर्जे-मरूँगा। उ० देहउँ श्राप कि मरिहर्ज जाई। (मा० १।१३६।२) मरिहहिं–१. मारेंगें, २.मरेंगे । उ०१. तव रावनहिं हृदय महुँ मरिहंहि रामु सुजान । (मा०६।६६) मरिहि-मरेगा, मर जायगा । ड॰ सोक-कृप पुर परिहि मरिहि नृप, सुनि सँदेस रघुनाथ सिधायक। (गी० २।३) मरु (१)-(सं० मरण)-मर जा। उ० मर गर काटि निलज कुलवाती। (सा०६।३३।२) मरै-मर जाने । उ०जो मुधु मरै न मारिये माहुर देह सो काउ। (दो० ४३३) मरो-१. मर जार्चा, २. मरे । उ० २. तुलंसी विज्ञ परितीति प्रीति फिरि

फिरि पिच मरे मरो सो। (वि०१७३) मर्यो-मरा। उ० नाचत ही निसि दिवस मर्यो। (वि०६१)

मरकट-दे॰ 'सर्कट'। बंदर। उ॰ जेहॅ-तहें मरकट कोटि पठाइहि। (मा॰ ४।४।२)

मरकत-(सं०)-पन्ना नाम की मिण । उ० मरकत मृदुल कर्लेवर स्यामा । (मा० ७।७६।३)

मरघट-(सं०)-श्मशान।

भरजाद-(सं॰ मर्यादा)-१. मान, प्रतिष्ठा, २. सीमा, हद। उ॰ २. चले घरम मरजाद मेटाई । (मा॰ २।२२८) मरजादा-दे॰ 'मरजाद'। उ॰ २. मरजाद चहुँ श्रोर चरन वर सेवत सुरपुर वासी। (वि॰ २२)

मरद-(फ्रा॰ मर्द)-१. पुरुष, मर्द, २. समर्थ। उ॰ २. कासी करामाति जोगी जागत मरद की। (क॰ ७।१४८) मरदहिं-(सं॰ मर्दन)-कुचल डालते हैं। उ॰ मरदिंह मोहि जानि श्रनाथा। (वि॰ १२४)

मरन-(सं० मरण)-मरना, मौत, मृत्यु । उ० सोइ गति मरन-काल श्रपने पुर देत सदासिव सवहिं समान । (वि० ३)

मरना-दे॰ 'मरन'। उ॰ उभय भाँति देखा निज मरना। (मा॰ ३।२६।३)

मर्गिहार-मरनेवाला, मरणासन । उ० श्रव यहु मरनिहार भा साँचा । (मा० १।२७४।२)

मरनु-दे० 'मरने'।

मरम-(सं० मर्म)-१. चुभनेवाले, मर्मभेदी, २. रहस्य, भेद, ३. प्राणियों का वह स्थान जहाँ याघात से पीड़ा श्रिषक होती है। उ० १. सरम बचन जब सीता बोला। (मा० ३।२८।३) २. बिदित बिसेपि घट-घट के मरम। (वि० २४६)

मरेमु-दे॰ भरम'। उ०३ मरमु पाँछि जनु माहुर देई। (भा० रा१६०।४)

मरायल-(सं०मारण)-मार खानेवाले, पीटे जानेवाले । उ० सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । (मा० ६।६७।३)

मराए-(सं मारण)-मरवाया। मराएन्डि-मरवा डाला। उ० पुनि अवडेरि मराएन्डि ताही। (मा० १।७६।४)

सरालं-दे॰ 'मराल'। मराल-(सं॰)-१ हंस, २ हंस की भाँति विवेकी ।उ॰ १.कूजत मंज मराल मुदित मन। (मा॰ २।२३६।३) २. सुमिरे कृपालु के मराल होत खूसरो। (क॰ ७।१६) मरालन्ह-मरालों, हंसों।

मराला-दे॰ 'मराल'। उ॰ मंदर मेर कि लेहि मराला।

(मा० २।७२।२)

मरोलिके-हे हंसिनी । उ० देखिए दुखारी सुनि-मानस-मरालिके। (क० ७।१७३) मराली-१. हंसिनी, २. हंस की। उ० १. बिकेहि सराहद्द मानि मराली। (सा० - २।२०।२) २ चलौं मराली चाल। (दो० २३३)

मरिजाद्-दे॰ 'मरजाद'।

मरीच-दे॰ 'मारीच'। उ॰ वाहुक-सुवाहु नीच लीचर-मरीच मिलि। (ह॰ ३६)

मरीचि-(सं०)-१ किरण, रिम, २ एक ऋषि जो ब्रह्मा के १० पुत्रों में प्रथम थे।

मरीचिका-(सं०)-मृगतृष्णा । किरणों में जल का अभाग

मरु-(२)-(सं०)-१. ऊसर २ मरूस्थल, रेतीली ज़मीन, २.मारवाड़ । उ० २. मरु मालव महिदेव गवासा । (मा० १।६।४)

मरुत-(सं॰ मरुत्)-पवन, वायु । उ॰ चलेउ बराल मरुत-गति भाजी । (म॰ १।११७।३)

मरुतु-दे॰ 'मरुत'।

मरत्-दे॰ 'मरुत'। उ॰ जयति मरुदंजना मोद-मंदिर। (वि॰ २७)

 $\hat{\mathbf{u}}$ रोरी-(?)-मरोड़कर, ऐंटकर । उ० महि पटकत भजे सुजा मरोरी। (मा० ६।६=।४)

मर्कट-(सं०)-वंदर। उ० रिच्छ सर्कट सुभट उद्घट। (वि० ४०)

मर्द-(फ़ा०)-१. पुरुप, २. साहसी, वीर ।

मर्दइ-(सं०मर्दन) मर्दन करता है, मींजता है। उ०गहि गहि किप मर्दद्द निज अंगा। (मा०४। १६।३) मर्दिह-मलते हैं, नाश करते हैं। मर्देहु-नाश करो, मलो। मर्दा-मला, नाश किया। मर्दि-मलकर, नाश करके। उ० कतहुँ बाजि सों बाजि मर्दि, गजराज करक्खत। (क०६। ४७) मर्देशि-मसल डाला। उ० कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि धरि धूरि।(मा० ४। १८)

मर्दन-(सं०)-१ मलना, मसलना, मींनना, २. मर्दन करनेवाले, नष्ट करनेवाले, कुचलनेवाले । उ० २. जाहि दीन पेर नेह करउ कृपा मर्दन मयन । (मा० १।१।सो०४) मर्म (सं०)-१ रहस्य, भेद, २ शरीर का वह स्थान जहाँ चोट पहुँचना वह भयावह होता है। उ० १ पुरहनि सघन खोट जल बेगि न पाइस्र मर्म । (मा० ३।३६ क) मर्मबचन-कलेजे में घुसनेवाली वात ।

मर्मज् – (सं०) – भेद जाननेवाला ।

मर्मी—(सं० मर्मिन्)-भेद जाननेवाला, मर्मेज्ञ । उ० मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । (सा० ६।१२०।७)

मर्योद-(सं॰ मर्योदा)-१ मान, प्रतिष्ठा, २. सीमा, हद, ३ नियम। उ० २. बिश्व विख्यात बिश्वेश विश्वायतन विश्व मर्योद व्यालादगामी। (वि० ४४)

मल-(सं०)-१. मैल, २. विष्टा, पाखाना, ३. पाप, ४. दूषण, ऐब-विकार। उ० १ छूटह मल कि मलिह के घोएँ। (मा० ७।४६।३) ३ किलमल मथन नाम ममताहन। (मा० ७।४१।४) मलिह-(सं० मलन)-मल से ही, मैल से ही। उ० करम-कीच जिय जानि सानि चित चाहत कुटिल मलिह मल धोयो। (वि० २४४)

मलय-(सं०)-१. सफेंद चंदन, २. मलय पर्वत जो दिए ए भारत में है। उ० १. काट्ड परसु मलय सुनु भाई। (मा० । ७।३७।४) २. मलयाचल हैं संत जन, तुलसी दोप विहून। (वै० १म)

मलाई-(फ्रा॰ वालाई)-दूध का सार भाग जो श्रीटने पर ऊपर जम जाता है। सादी। उ॰ खत ख़ुनसात सोधे दूध की मलाई है। (क॰ ७।७४)

मलान-(सं॰ म्लान)-उदास, मिलन। उ॰ याह पाय पुनि देखिउँ मनु जनि करिस मलान। (मा॰ २।४३) मलाना-दे॰ 'मलान'। उ॰ कौसल्याँ नृपु दीख मलाना।

(मा० २।१५४।२)

महानदु-दे० 'सहानद'। उ० मिलेड सहानदु सो-न-सुहा-वन। (सा० १४४०।१)

महाजन-बड़े लोग । उ० सचिव महाजन सकल बोलाए । (मा० २।१६६।४)

महातम-(सं० माहात्म) नमहात्म, महत्व, गौरव। उ० कहत सहातम श्रति श्रनुरागा। (सा० २।१०६।२)

महात्मा-(सं॰ महात्मन्)-जिसकी आत्मा बहुत उच्च हो,

संन्यासी, साधु ।

महादेव-(सं०)-शंकर, शिव। उ० जयित मर्कटाधीस मृग-राज-विक्रम महादेव मुद्रमंगलालय-कपाली। (वि० २६)

महान-(सं० महान्)-१. बहुत बडा, विशाल, २. विष्णु, केशव । उ० २. ग्रहंकार-सिव बुद्धि श्रज मन सिस चित्त महान । (मा० ६।१४ क)

महानाटक-(सं०)-बड़ा नाटक जिसमें १० श्रंक होते हैं। उ० महानाटक-निपुन, कोटि-कबि कुल-तिलक, गान गुन-गर्ब-गंधर्व-जेता। (वि० २६)

महाप्रलय-(सं॰) न्वह काल जब संपूर्ण सुष्टि का विनाश हो जाता है।

महाबल-(सं०)-श्रत्यंत बलवान । उ० सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महाबल भो । (ह० ७)

महाबाहु-बढी भुजावाले । उ० साँवरे गोरे सरीर महाबाहु महाबीर । (गी० १।७२)

महाबार, (गा० ११७२) महाबीर-(सं० महावीर)-१. वहुत वीर, २. हनुमान । उ० १ महाबीर बिनवउँ हनुमाना । (मा०/१।१७।४)

महाराज-बढ़े राजा, बढ़े। उ० महाराज बाजी रची प्रथम न हित । (वि० २४६)

महिं-(सं॰ मध्य)-में। उ॰ जितिहर्हि राम न संसय या महिं। (मा॰ ६।४७।३)

महि (१)-(सं०)-पृथ्वी। उ० देव ! महिदेव-महि-धेनु सेवन-सुजन-सिद्ध-सुनि सकल-कल्यान-हेतु। (वि० ४०)

महि (२)-(सं॰ मध्य)-में। उ॰ तुलसी श्रति प्रेम लगीं पलकें पुलकीं लिख राम हिये महि हैं। (क॰ २।२३)

महिदेव-नाह्या । उ० देव ! महिदेव-महि-धेनु-सेवक-सुजन-सिद्ध-सुनि सक्त क्यान-हेत् । (वि० ४०)

महिधर-(सं॰ महीधर)-पर्वत । उ॰ जो सहस सीसु श्रहीसु महिधर लखनु सचराचर धनी । (मा॰ २।१२६।छं॰ १) महिप-(सं॰)-राजा, नृप । उ॰ सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं। (मा॰ १।३३१।२)

महिपति-दे॰ 'महिंप'।

महिपाल-दे॰ 'सहिप'। उ॰ तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिञ्च महा महिपाल। (मा॰ १।२६२)

महिपालक-दे॰ महिप'। उ॰ कहेउ सप्रेम पुलिक मुनि सुनि महिपालक। (जा॰ ४१)

महिपाला-दे॰ महिप्। उ० श्राए तह श्रगनिहत महिपाला। (मा० १।१३०।३)

महिपालु-दे॰ 'महिपाल'।

महिपु-दे॰ 'महिप'।

महिमा-(सं॰ महिमन्)-१. महत्त्व, माहात्म, वड़ाई, २. इज्जत, ३. प्रभाव, प्रताप, ४ एक सिद्धि । उ॰ १. मुनि महिमा सुनि रानिहि धीरजु आयउ । (जा॰ ८७)

महिष-(सं०)-१ भैंसा, २. महिपासुर नाम का राज्स जिसे काली ने सारा था। उ० १. महिष सत्सर कूर, लोभ सूकर रूप। (वि०४६) २. महिष सद-भंग कृरि श्रंग तोरे। (वि० १४)

महिषमती-(सं०)-सहस्रवाहु की राजधानी का नाम । उ० महिषमती को नाथ साहसी सहस्रवाहु । (क० ६।३४)

महिषीं-१. भैंसें, २. रानियाँ। उ० १. महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। (मा० १।३३३।४) महिषी-(सं०)-१ भैंस, २ रानी, पटरानी। उ० २.जनक पाट महिषी जगजानी। (मा० १।२३४।१)

मिंहिषेस-(सं॰ मिहिषेश)-१. मिहिपासुर, २ यमराज । उ० १ तुलिस श्रमिमान-मिहिषेस वहु कालिका । (वि॰ ४८) मिहिषेसा-दे॰ 'महिषेस' ।

महिषेसु-दे॰ 'सहिषेस'।

मिहसुर-(सं०)-ब्राह्मण । उ० सुर मिहसुर हरिजन श्ररु गाई। (मा० १।२७३।३) मिहसुरन्द-ब्राह्मणों को । उ० सब प्रसंग मिहसुरन्द सुनाई। (मा० १।१७४।४)

महीं-(सं॰मया)-में ही। उ॰महीं सकल श्रनस्थ कर मूला। (मा॰ २।२६२।२)

मही ()-(सं॰)-१. पृथ्वी, २. सिट्टी। उ० १ करिवे पुनीत सैल सर सरि मही है। (गी॰ २।४१)

महीप-(स०)-राजा, नरेश। उ० लखी महीप कराल कठोरा। (मा० २।३१।२) महीपन्ह-राजास्रो।

महीपति-दे॰ 'महीप'। उ॰ सुनहु महीपति सुकुटसनि तुम सम धन्य न कोंड। (मा॰ १।२६१)

महीपा-दे॰ 'महीप'।

महीरह-वृत्त, पेड़ ।

महीस-(सं० यहि + ईश)-राजा। उ० तिक तिक तीर महीस चुलावा । (मा० १।१४७।२) -

महीसा-्दे० 'महीस'।

महीसु-दे॰ 'महीस'। उ॰ पाइ श्रसीस महीसु अनंदा। (मा॰ ११३३११)

महीसुर-(सं०)-ब्राह्मण। उ० मारग मारि महीसुर मारि, कुमारग कोटिक कै धन लीयो। (क०७।१७६) महीसुरन्ह- ब्राह्मणों।

महुँ-(सं॰ मध्य) नेंं, बीच। उ॰ भट महुँ प्रथम लीक जग जासू। (मा॰ १।१८०।४)

महु-दे॰ 'महुँ'।

महूँ-(सं० मया)-मैं भी, मैंने भी। उ० महूँ महेस सनेह सकोच वस सनमुख कही न बैन। (मा० २।२६०)

महेश-(स॰)-शिव, महादेव। उ॰ महेश चाप खंडनं। (मा॰ ३।४। छुं॰ ४)

महेशानि-पार्वती, उमा। उ० महामारी महेशानि महिमा की खानि। (क० ७।१७४)

महेस-दे० 'महेश'। उ० गईं समीप महेस तय हँसि पूछी कुसलात। (मा० ११४४) महेसहि-महादेव को, महेश को। उ० सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। (मा० २१४४१४) महेसा-दे० 'महेश'। महेसु-दे॰ 'महेश'। उ॰ सबकें उर श्रिमिलापु श्रस कहिं मनाह महेसु। (मा॰ २।१)

महेस्-दे॰ महेश'। उ॰ महामंत्र जोइ जपत महेस् । (मा॰ १।१६।२)

महोल-(सं॰ मधूक)-एक पत्ती। उ॰ डेक महोख ऊँट विस-राते। (मा॰ ३।३८०)

महोत्सर्व-(सं॰)-वड़ा उत्सव, वडा पर्व । उ० जन्म महो-त्सव रचिह सुजाना । (मा० १।३४।४)

महोदर-(सं०)-एक चीर राचस जो रावण का पुत्र था। उ० जोम अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध-पापिष्ट विवुधांत-कारी। (वि० ४८)

महोष-दे॰ 'महोख'।

महा-(सं॰ मथन)-१. छाछ, मठा, तक, २. मथने की किया, मथना। उ॰ १. दूध को जर्यो पियत फॅ्कि-फॅ्कि महाो हों। (वि॰ २६०) २. तुलसी सिय लगि भवद्धि-निधि मनु फिर हरि चहत महाो है। (क॰ ४।२)

माँखी-(सं० मचिका)-१. सक्खी, २. जो तिरस्कारपूर्वक श्रवग किए जॉने योग्य हो।

मॉखा-दे॰ 'माखा'।

मॉग (१)-(सं० मार्ग)-सिर के बालों के बीच की रेखा, सीमंत । उ० मॉग कोषि तोषि फैलि फूलि फरिकै। (गी० १।७०) मॉग्हु-मॉंग भी। उ० आनंद अवनि, राजरानी

सव माँगहु कोखि जुडानी। (गी० ११४)

माँग (२)-(सं मार्गण)-१. माँगे, माँगेगा, २. सगनी, सगाई । मॉगउँ-मागूँ । मॉगऊँ-दे॰ 'मॉगउँ'। मॉगत-१. माँगते हुए, २. माँगता है, याचना करता है, माँगते हैं। उ० २. सो प्रभु स्वै सरिता तरिवे कहँ माँगत नाव करारे हैं ठाढ़े। (क॰ २।४) मॉगव-याचना करेगा, मॉंगेगा। ड० मुयहु न मॉंगव नीच । (दो०३३४) मॉर्गास-दे॰ 'मार्गसि'। मॉर्गाह-माँगते हैं। मॉर्गाही-दे॰ 'माँगहि'। मॉगा-याचना कीं, मागा। मॉशि-१. माँगा, याचना की, २. माँगकर, ३. मॅगाकर । उ० ३. मुदित माँगि इक धनुही नृप। (व० १६) माँगिए-याचना फीजिए। उ० श्रीर काहि माँगिए को माँगिवो निवारै। (वि॰ ८०) मॉगिवो-मॉंगना, याचना करना । उ० श्रौर काहि माँगिए को माँगिवो निवार ? (वि० ८०) माँगिहै-मॉगेगा। उ० काम तरु राम नाम जोइ जोइ माँगिहै। (वि० ७०) मॉगी-१. माँगी हुई, २. माँगा, याचना की । उ०१.मारिए तौ माँगी मीचु सुधिर्य कहत हों। (क०७।१६७) मॉगु-माँगो, माँग लो। मॉगे-१.माँगा, २.माँगा हुआ। उं० २. माँगे पैत पावत प्रचारि पातकी प्रचंड । (क० ७। प्त ) मॉगेड-दे॰ 'माँगे'। मॉगेसि-माँगी। माँगेहू-१. माँगा, २. माँगने पर भी। मॉरी-१. माँगे, २. माँगता

भागतो-(सं॰मार्गर्य) मंगन, भिखारी। उ॰ नाँगो फिरै कहे माँगतो देखि न खाँगो कछू जनि माँगिए थोरो। (क॰

भाँगन-१. माँगने के लिए, २. माँगने कीवस्तु, ३. भिखारी। उ० १. मोचिनि बदन-सकोचिनि हीरा माँगन हो। (रा० ७) मॉगन्यो-माँगनेवाले भी। माँगने-१. भिच्नुक, मंगन, २. माँगने के लिए। उ० १. नांगे के आगे हैं माँगने वाढ़े। (क० ७:१४४) माँगनेउ-माँगनेवाले भी, भिच्नुक भी। उ० तुलसी दाता माँगनेउ देखियत अबुध अनाथ। (दो० १७०)

मॉगनो–मंगन, भिखारी। ड॰ रीति महाराज की नेवाजिये जो मॉगनो सो। (क॰ ७।२४)

मॉची-(?)-फेली, न्याप्त हुई।

मॉजिहिं—(सं० मार्जन)—माजते हैं, खाडते हैं। मॉजा—(१)—एक रोग जो जलचरों को वरसाती पानी पीने से होता है। उ० विकल् सकल महामारी मॉजा भई है। (क० ७।१७६)

मॉर्म-(सं॰ मध्य)-में, संध्य, बीच ।

मॉकाः-दे॰ 'साँक'। मॉठ-दे॰ 'साठ'।

माँडव-(सं० मंडप)-मंडप, विवाह का मंडप । उ० श्राले हि वाँस के माँडव मनिगन पूर्न हो । (रा०३)

माडवा-(सं०)-राजा जनक के भाई कुशध्वज की वेटी जिसका विवाह भरत से हुत्रा था। उ० मांडवी-चित्त चातक-नवांबुदवरण, सरन-तुजसीदास-ग्रभय दाता। (वि०

मॉतहिं-(सं॰मत्त)-मस्त या मतवाले हो जाते हैं । माँता-दे॰ 'मॉंत्यों'। मॉंत्यों-१ माता हुआ, मतवाला, २. मस्त हो गया।

मॉथ-(सं॰ मस्तक)-माथा, कपाल

मांस-(सं०)-गोरत । उ० धावहिं सठ खग्र मांसग्रहारी । (मा ६।४०।४)

मॉह-(सं० मध्य)-में, मध्य।

मा–(सं०)–१. माता, जननी, २. जस्मी, ३. नहीं ।उ० १. देहि मा ! मोहि प्रख प्रेम यह नेम निज राम घनश्याम तुलसी पपीहा । (वि० १४)

माइ-दे॰ 'माई'।

माई-(सं॰ मानू)-१. माता, माँ, २. संबोधन का शब्द । ड॰ १. सत्य कहउँ मोहि जान दे माई । (मा॰ ४।२।३) २. ते त्रिय तुम्हहि कुरुइ मैं माई । (मा॰ २।१६।२)

साल-(सं मन्न)-खीकना, क्रोध। उ० इन्ह महुँ रावन तें क्वन सत्य वदहि तिज माख। (मा० ६।२४)

माला-(सं० मन्)-अपसन्न हुआ, नाराज़ हुआ। उ० तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माला। (मा० शम् । भालि-(सं० मन्)-क्रोध करके। उ० तुलसी रघुवर-सेवकहि खल डाटत मन मालि। (दो० १४४) माली (१)-(सं० मन्)-क्रुड हुई। माले-क्रुड हुए, तमतमाए। उ० भटमानी अतिसय मन माले। (मा० १।२४०।३) माले-नाराज़ हो। उ० अब जिन कोउ माले भटमानी। (मा० १।२४२।२)

माखी (२)-(सं० मिल्रका)-मक्खी । उ० भामिनि भइह दूध कइ माखी । (मा० २।१६।४) माखीय-दे० 'माँखी' । उ० राखि कहीं हों जो पै तो दहीं

माखीय की। (वि॰ २६३) माग-(सं॰ मार्गण)-माँगे, माँगता है। उ॰ १. कुपथ माग का व्यक्ति रोगी। (मा॰ १।१३३।१) मागउँ-माँगू,

याचना करूँ। मागउ–माँगती, याचना करती । उ०

विनती प्रभु मोरी मैं मित भोरी नाथ न मागउ वर खाना। (मा० ११२११३) मागिस—माँगता। उ० काहे न मागिस ख्रस वरदाना। (मा० ७।६४१९) मागिहिं—सागते हैं। उ० मनहीं मन मागिहं वह पहू। (मा० २।२२४१२) मागहु—माँगो, याचना करो। उ० मागहु खाज जुडावहु छाती। (मा० २।२२१३) मागा—याचना की। उ० वर दूसर ख्रस-मंजस मागा। (मा० २।३२।२) मागु—दे० 'माँगु'। उ० देवि मागु वह जो रुचि तोरें। (मा० १।१४०।२) मागे—माँगा, याचना की। मागिस—माँगी। उ० मागेसि नीद मास पट केरी। (मा० १।१७०।४)

मागध-(सं०)-१. मगध देश का, २. भाट, यश बखानने-वाला । उ० २. मागध सूत बंदिगन गायक । (सा० १)

38814)

माय-(सं०)-एक सहीना जो पूस और फागुन के बीच में पड़ता है। उ० माघ मकरगत रिब जब होई। (मा० १। ४४।२)

माचल-(१)-मचला, मचलनेवाला, ज़िद्दी।

माचहीं-(१)-मचाते हैं। उ० तुलसी मुदित रोम-रोम मोद माचहीं। (क० १।१४) माची-मची, फैली। उ० कीरति जासु सकत जग माची। (मा० १।१६।२)

माछी-(सं॰ मचिका)-मक्खी। उ॰ जिमि निज बल श्रनुरूप ते माछी उदद्द श्रकास। (सा॰ ६।१०१ क)

माजहि—(?)-माजा (पहली वर्षा का फेन) को । उ० माजहि खाइ मीन जनु मापी । (सा० २।४४।२)

माम-दे॰ 'माँम'। उ॰ पहुँचापुसि छन माम निकेता। (मा॰ १।१७१।४)

मामा-दे॰ 'माँक'। उ० फैकइ कत जनमी जग माभा। (मा० २।१६४।२)

माठ-(सं॰ मट्टक)-मटका, वर्तन । उ॰ स्वामि दसा लखि लपन सखा कपि, पिवले हैं आँच माठ मानो घिय के। (गी॰ ४।१)

माणिक-(सं॰ माणिक्य)-मानिक, लाल ।

मात (१)-(अर०)-हार, पराजय।

मात (२)-(सं० मातृ)-माता, जननी। उ० कनक थार भरि मंगलिह कमल करिह लिएँ मात। (मा० १।३४६) मातन्द्द-मातान्त्रों से। उ० लिछमन सब मातन्ह सिलि हरपे श्रासिप पाइ। (मा० ७।६ ख)

मातिल-(सं०)-इंद्र का सारथी। उ० हरप सहित मातिल लै श्रावा। (मा० ६।८६।१)

माति (सं० मत्त) – मत्त हो जाते हैं। जाते हैं। उ० जो श्रववंत नृप माति हैं। (मा० २।२३१।४) माति – मतवाली होकर। उ० करमभूमि किल जनम कुसंगति मति विमोह मद माति। (वि०२३३) माती – १० मतवाली हुई, २० मतवाली होकर। उ० १० सहित समाज प्रेम मित माती। (मा०२।२०४।३) माते – १ मतवाले हुए, मत्त हुए, २० मतवाले। उ० २ कूजत पिक मानहुँ गज माते। (मा० ३।३८।३) मात्यो – मतवाले हुए। उ० मोह-मद-मात्यो, रात्यो कुमित कुनारि सों। (क० ७।८२) माता – दे० भात'। उ० कालकिल-पाप-संताप-संकुज-सदा प्रनत-तुलसीदास तात माता। (वि०२८)

मातु-दे॰ 'मात'। उ॰ मोहि कहु मातु तात दुख कारन। (मा॰ २।४०।३)

मातुल-(सं०)-माता का भाई, मामा। उ० बातुल मातुल की न सुनी सिख का तुलसी कपि लंक न जारी। (क० ६।१)

मात्र-(सं०)-१. केवल, २. थोड़ा, कुछ । उ० १. श्रस्थि सात्र होह रहे सरीरा। (मा० १।१४४।२)

माथ-(सं नस्तक)-सिर, ललाट, भाल । उ० माथ नाइ पूछत अस भयऊ। (मा० ४।९।३) मु० माथ नाइ-सर नवाकर। उ०दे० 'माथ'। पाथिहि-१.माथ को, २.माथ पर, ३ माथ से। माथे-मस्तक पर, माथे पर। उ०तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी महिला भने। (गी० ४।४०) माथा-दे० 'माथ'। उ० जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। (मा० १।१२८।२)

माधव-(सं०)-१. विष्णु, २. कृष्ण, २ वैसाख का महीना, ४. विदुमाधव नामक काशी का तीर्थ। उ० १. साधव! श्रव न द्रवहु केहि लेखे। (वि० १९२) ३. जनु संग मधु माधव लिए। (जा० ३६)

माध्ररि-दे॰ 'माध्ररी'।

माधुरी-(सं०)-१ मधुरता, मिठास, २. सौंदर्थ, शोभा, ३ मद्य, शराव । उ० १. भायप भित चहु वंधु की जल माधुरी सुवास । (मा० १।४२)

माधुर्य-दे॰ 'माधुरी'।

मान-(सं०)-१ श्रादर, इन्ज़त, २. परिमाण, तोल, ३. समान, तुल्य, बराबर, ४ माना, मानता, ४ मान ले, सानो, ६. धमंड । उ० १ मान लोक वेद राखिबे को पन रघुवर को। (क०७।१२२) ४ विनय न मान खगेस सुनु। (सा० १।१८) १. मान सही ले। (वि० ३२) ६. जय ताडका-सुवाहु मथन, मारीच सान हर । (क० ७।११२) मानइ-दे० 'मानई'। मानई-सानती है, अनुभव करती है। उ० उर लाइ उमर्हि अनेक बिधि जलपति जननि दुख मानई। (पा॰ १२१) मानउँ-१ मानूँ, र प्रेम करूँ, ३. श्रादर करूँ । मानत-दे॰ 'मानता' । मानता-मानता है, मानते हैं। उ० मानत) मन्हूँ सतदित ललित धन। (गी० ३।१) मानति-मानती है । मानव-मानिएगा । उ० देवि करौं कछु बिनय सो विलगु न मानव। (पा० ४८) मानवि-मानिएगा। उ० गहि सिव पद कह सासु विनय मृदु मानवि । (पा० १४७) मानसि-मानता है । उ० मुद्र परम सिख देउँ न मानसि । (मा० ७।११२।७) मानहिं-मानते हैं, मान लेते हैं। मानहि-मानो, मान लो। उ० मन मेरे मानहि सिख मेरी। (वि० १२६) मानहीं-दे॰ 'सानर्हि'। मानहूँ-१. मानो, जैसे, २. मान लो। उ० पट पीत सानहुँ तडित रुचि सुचि। (वि० ४४) मानहु-१. मान लो, २ मानो, जैसे। माना-१. स्वीकार किया, मान लिया, २. मान । दे० 'मान' । उ० १. नाहिन कछु श्रीगुन तुम्हार श्रपराध मोर मैं माना। (वि॰ ११४) मानि-मानकर। उ० सकल-सीभाग्य-सुख-खानि जिय जानि, सठ ! मानि विस्वास वद वेद सारं। (वि० ४६) मानित्रहि-१.मानो,२. मानेगा। मानिवी-दे० मानिवे । उ० तुलसी सील सनेह लिख निज किकरी करि मानियी।

मारा, २. मारना । उ० २. मिले रहें मार्यो चहें कमादि सँघाती । (वि० १४७)

मार (२)-(सं०)-कामदेव। उ० मार-करि मत्त मृगराज त्रय नयन हरे। (वि० ४६) मारन (२)-कामदेवों, काम-देवों का समूह।

मारकडेय-दे॰ 'मार्कंडेय'। उ॰ मारकंडेय मुनिवर्य हित कौतुकी।(वि॰ ६०)

मारखी-(?)-परंपरागत । उ० लोक लखि बोलिए पुनीत रीति मारखी । (क० १।१४)

मारग-दे॰ भार्गः । उ० हरि मारग चितवर्हि मति धीरा । (मा० १।१८८।२)

मार्गन-(सं॰ मार्गण)-वाग, तीर । उ॰ राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याल । (मा॰ ६।६१)

मारगु-दे॰ 'मारग'।

मारतंड-दे॰ 'मार्तंड'। उ० वेग जीत्यौ मारुत प्रताप मार-तंड कोटि। (क० १।६)

मारव-(सं॰ मोलव)-मोलव देश । उ॰ मरु मारव महिदेव गवासा । (मा॰ १।६।४)

मारा (२)-(सं० मार)-कामदेव। उ० तुम जो कहा हर जारेउ मारा। (सा० १।६०।३)

मारीच-(सं०)-एक राचस जो ताडका राचसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था। उ० चतुर्दश-सहस-सुभट मारी घ-संहारकर्ता। (वि० ४३) मारीचहि-मारीच को। मारीचा-दे० 'मारीच'।

मार (१)- सं० मार)-कामदेव।

मारु (२)-(सं॰ मारण)-चोट। उ॰ सोटी रोटी मारु। (दो॰ ४२६)

मारत-(सं०)-वायु, हवा। हनुमान वायु के पुत्र थे। उ० मारुतनंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। (क० ६।४४)

मारुति-(सं)-मारुत के पुत्र हनुमान। उ० जाको मारुति दूत। (दो० १७६)

मारू (२)-(सं० मार)-कामदेव। उ० मथै पानि पंकज निज मारू। (मा० १।२४७।४)

मार्केडेय-(सं०)-एक अमर ऋषि।

मार्ग-(सं०)-पथ, रास्ता।

मार्जार-(सं०)-विलार। उ० मोह-मूपक-मार्जार। (वि० ११)

मार्तेड-(सं०)-सूर्य।

माल-दे॰ 'माल'। माल (१)-(सं॰ माला)-१. हार, माला, २ पंक्ति, ३. समूह। उ० १. उरग-नर-मौलि उर-मालधारी। (वि॰ ११) २. पावन गंग तरंग माल से। (मा॰ १।३२।७) मालनि-मालाओं ने। उ० मालनि मानो है देहनि तें दुति पाई। (गी॰ १।२७)

माल (२)-(स० मल्ल)-पहलवान।

मालवान-दे॰ 'माल्यवंत'। उ॰ मालवान ! रावरे के बावरे से बोल हैं। (क॰ ४।२१)

माला-(सं०)-१. हार, २. पंक्ति,३ समृह । उ०३. सुकृत पुंज मंजुल श्रलि माला। (मा० १।३७)४)

मालिका-(सं०)-१. माला धारण करनेवाला, २. माला,

पंक्ति, अवली । उ०१. विभंगतर तरग-मालिका । (वि० १७) २. सुभग सौरभ धूप दीप वर मालिका । (वि० ४८) मालिनि-( सं० मालिनी )-माली की खी । उ० मंदािकिन मालिनि सदा सींच । (वि० २३) माली-(सं०)-१. फूल या उपवन आदि सींचनेवाला । २. जो माला पहने हो । उ०१. माली मेघमाल, वन माल विकराल भट। (क० १।२) २. नाम दिव सेखर किरणमाली । (वि० ११)

माज्जम-(ऋर० सालूम)-विदित, मालूम । उ० नाथहि नीके माजुम जेते । (वि० २४३)

माल्यवंत-(सं०)-रावण का नाना श्रौर मंत्री। इसका दूसरा नाम 'माल्यवान' भी था। उ० माल्यवंत श्रति सचिव सयाना। (मा० १।४०।१)

माष-(सं० मत्त)-क्रोध।

माषी—(सं॰ मर्च) क्रोधित हुई। माषे—क्रोधित हुए। उ॰ तुलती लखन माषे, रोपे राखे राम रुख। (गी॰१।८२) मास (१)—(सं॰)—३० दिनों का एक समय-विभाग, महीना। उ॰ मास दिवस महँ नाथु न आवा। (मा॰ ४।२७।३)

मास (२)-(सं० मांस)-गोश्त । मासा (१)-दे० 'मास (१)'।

मासा (२)-दे॰ 'मास (२)'।

मासु (१)-दे॰ 'मास (१)'। मासु (२)-दे॰ 'मास (२)'।

मास (१)-दे० भास (१) ।

मास (२)-दे॰ 'मास (२)'।

माहॅं-दे॰ 'माँह'। उ० जाई राजघर व्याहि श्राई राजघर माहॅ। (क० २।४)

माहली-(घर० सहल)-महल में रहनेवाले । उ० कौने ईस किए की सभालु खास माहली । (क० ७।२३)

माहिं-(सं० मध्य)-में।

माहिष्मती-(सं०)-सहस्रवाहु की राजधानी।

माहीं-दे॰ 'माँह'। उ॰ तिभुवन तीनि काल जग माहीं। (मा॰ २।२।२)

माहुर-(सं० मधुर)-विष, ज़हर। उ० श्रमिय सजीवन माहुर मीचू।(मा० १।६।३)

माहुर-दे० 'माहुर'। उ० अमिश्र सजीवनु माहुरु मीचू। (मा० ११६१३)

माहूँ—(सं॰मध्य)—में। उ॰सोचै जिन मन साहूँ। (वि॰२७४)
मिटइ—(सं॰ मृष्ट)—मिट जाता है। उ॰ सुमिरत जाहि
सिटइ श्रम भारु। (मा॰२।म७।४) मिटत—सिटता है, नष्ट
होता है। उ॰तजे चरन श्रजहूँ न मिटत नित। (वि॰म७)
मिटति—मिटती है, मिट जाती है। मिटहिं—सिटती है, मिट
जाते हैं। उ॰ करत चिरत धिर मनुज ततु सुनत सिटिहं
जगजाता। (मा॰ २।६३) मिटहि—१. मिटता है, २.
सिटेगा। मिटा—मिट गया। मिटि—मिटकर। मिटिहिं—
सिटेंगे। मिटिहि—सिटेगा, मिट जाएगा। मिटी—सिट गई।
उ॰ मिटी मीचु लहि लंक संक गई। (गी॰ ४।३७)
मिटे—मिट गए, समास हो गए। उ॰सिटे दोप दुख दारिद दावा। (मा॰ २।१०२।३) मिट्यौ—मिटा, दूर हुश्रा। उ॰

सिद्यौ महा मोह जी को छुट्यो पोच। (गी० १।८६) मित-(सं०)-थोडा, कम, परिमित। उ० मित सुखप्रद सुनु राजकुमारी। (मा० ३।४।३)

मितमोगी-मितहारी, श्राहार-विहार में संतुलित। उ० श्रमित बोध श्रनीह मित भोगी। (मा० ३।४१।४)

मिताई-(सं० मित्र)-मित्रता। उ० ईंधन पार्त किरात मिताई। (मा० २।२४१।१)

मिति—(सं०)—श्रंत, सीमा, सर्याद । उ० हिंसा पर श्रति भीति तिनके पापहि कवन मिति । (मा० १।१८३)

मित्र—(सं०)—दोस्त, बंधु, साथी, संगी। उ० सिस छ्वि-हर रिव सदन तड मित्र कहत सब को ह। (दो० ३२२) मित्रहि—मित्र को, दोस्त को। उ० मित्रहि कहि सब कथा सुनाई। (मा० १।१७१।१)

मित्रता-(सं०)-दोस्त, मैत्री।

मिथिला—(सं०)—वर्तमान तिरहुत का प्राचीन नाम। जनक का राज्य यही था। इसी कारण वे 'मिथिलापति' 'मिथला-धनी' तथा मिथिलेश स्रादि कहे गए हैं। उ० मिथिला स्रवध विसेप तें जगु सब भयउ स्रनाथ। (सा० २।२७०)

मिथिलेस-(सं॰ मिथिलेश)-जनक । उ॰ फेरिस्र प्रसु मिथि-लेस किसोरी । (मा॰ २। ८२। १)

मिथ्या-(स॰)-मूठ, श्रसत्य । उ॰िमध्या माहुर स॰जनिह । (दो॰ ३३१) मिथ्यावादी-मूठा, मूठ वोलनेवाला ।

मिनाक-दे० 'मैनाक'। उ० पूजा पाइ मिनाक पर्हि। (प्र०

્રકારાર)

मिल-(सं० मिलन)-मिला, मिलता । उ० कबहूँ न मिल भरि उदर ग्रहारा । (मा० ४।२७।२) मिलइ-मिलती है, मिल जाती है । उ० तुलसी जिस भवतव्यता तैसी मिलइ सहाइ। (मा० १।१४६ ख) मिलई-१. मिले, २. मिलता है, मिल जाती है। उ० गगनु सगन मकु मेघहि मिलई। (मा० २।२३२।१) मिलउँ-मिलूँ, मिल जाऊँ। मिलत-१. मिलता है, २.मिलने पर । इ० २.सिलत एक दुख दारुन देहीं। (मा० १।४।२) मिलति-मिलती है। मिलते उ-मिलता । उ० मिलते उँ तात कत्रन विधि तोही। (मा०७।६६।२) मिलतेहु-सिलते। उ० जौ तुम्ह मिलतेहु मथम सुनीसा । (मा०१।८१।१) मिलनि-मिलने का भाव। उ० वोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं। (मा० २।२००।४) मिलनी-दे॰ 'मिलनि'। मिलव-१. मिलूँगा, २.मिलिएगा । मिलयेसि-मिलाया, मिलवाया । मिलवर्हि-मिलाते हैं। मिलहिं-१. मिलते हैं, २. सिल, सिल ्जावें। उ० २. मिलहिं जोगी जरठ तिनहिं दिखाउ निरगुन खानि । (कृ०४२) मिलहु-मिलो, मिलना। मिला-१ भेंट की, २. मिल गया, ३. गले मिला । मिलि-मिलकर । उ० मिलि दस पाँच राम पहि जाहीं। (सा० २।२४।१) मिलिइहिं-मिलेंगे । मिलिहि-मिलेगा । मिली-मिल गई। मिलु-मिलो। मिले-१, सिल गए, २. मिलने पर। इ० १. मिले सुदित, बूकि क़ुसल प्रसपर। (गी० ४।३४) मिले उ-सिला । मिले इ-सिला । मिली-मेल करूँ, मिलूँ। उ० पुनि मिलौं बैरु विसराई। (कु० ४६) मिलन-(सं०) - १. मिलाप, सम्मिलन, २. प्राप्ति। उ० १. - कहर्हुँ जुगल मुनिवर्थं कर मिलत सुभग संवाद । (मा॰ १।४३ ख)

मिलनु-दे॰ 'भिलन'।

मिलाउव-मिलाऊँगा, सिला दूँगा । उ० ग्रस वरु तुम्हिह सिलाउव ग्रानी । (मा० १।८०।२)

मिलिक-(श्वर० मिल्कियत)-जागीर। उ० यह व्रजभूमि सकल सुरपति सों मदन मिलिक करि पाई। (कृ० ३२) मिष-दे० 'मिस'।

मिष्ट-(सं०)-मीठा, मधुर ।

मिस-(सं० मिप)-१. वहाना, हीला, २. हेतु, कारण, ३. कपट, छल, ४. स्वाँग, तमाशा, ४. डाह। उ० १. उठी सखी हॅसि मिस करि कहि मृद्ध वैन। (व० १८)

मिसकीनता—(ग्रर॰)-ग्रीबी। उ॰लाभ योग झेम की गरीबी मिसकीनता। (वि॰ २६२)

मिसि-दे॰ 'मिस'।

मिसु-दे॰ 'मिस'। उ॰ १. रामहिं चले लिवाह धनुप मल सिसु करि। (जा॰ ४३)

मींच-(सं॰ मृत्यु)-सौत, मरण । उ॰ मींच ते नीच लगी अमरता । (मा॰ १।११)

मींचु-दे॰ 'मींच'। उ॰ नीचु हति महि देव वालक कियो मींचु विहीन। (गी॰ ७।२४)

मींचू-दे० 'मींच'।

मींजत-(?) १.सीजते है, मसलते हैं, २. मीजते हुए । उ० २. लियो छुड़ाइ चले कर मींजत । (क०४।म) मु० कर मींजत-पछताते हुए। दे० 'मींजत'। मींजहीं-पीस देते थे। मींजा-१. मला, मसला, २. हाथ फेरा, टोका। उ० २. मींजा गुरु पीठ। (वि० ७६) मींजि-मीजकर, पीस कर। मींजु-दे० 'भीच'। उ० आई मींचु मिटत चपत राम नाम को। (क० ७।७४)

मीचू-दे॰ 'मींच'। उ॰ ग्रमिग्र सजीवनु माहुरु मीचू। (मा॰ १।६।३)

मीजत हैं 'मीजत'। उ० अधर दूसन दिस मीजत हाथा। (मा०६१६११३) मीजही-मीजते हैं, मसलते हैं, पीसते हैं। उ० दाँतन्ह काटि लातन्ह मीजहीं। (मा०६१८१। छं० १) मीजि-मीजकर। उ० मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। (मा०२१४४।४) मु० मीजि हाथ-हाथ मीजकर, पछताकर। उ० दे० 'मीजि'। मीजिहें-मीजेंगे। मु० मीजिहें हाथ-पछताएँगे। उ० मूढ़ मीजिहें हाथ। (दो० १६४)

मीठ—(सं० सिष्ट)—१. मीठा, मधुर, २. अच्छा। उ०१. सीठ काह कवि कहिं जाहि जेइ भावद्द। (पा०७२) मीठी— 'सीठ' का खीलिंग।

मीठो-दे॰ 'मीठ'। उ० १. मीठो यह कठवत भरो, रौताई श्रह खेम। (दो० १४)

मीत-(सं० मित्र)-दोस्त, मित्र। उ० मीत पुनीत कियो कपि भाजु को। (क० ७।१)

मीन—(सं०)—१. मछली, २. मीन राशि। उ० १. मीन मनोहर ते वहु भाँती। (सा० १।३७।४) मीन की सनीचरी—नीन राशि पर शनीचर होना। इसका फल राजा-प्रजा का नाश है। उ० कोड़ में की खाज सी सनी-चरी है भीन की। (क० ७।१७७) मीनहिं—नछली को।

मीनता-मञ्जलीपन । ७० सीतापति-मक्तिः सुरसरि-नीर मीनता। (वि० २६२)

मीना-दे० 'मीन'। उ० १,पाय पयोनिधि जन मन मीना। (सा० १।२७।२)

मीनु-दे॰ 'मीन'है।

मीला-(सं॰िमल) १. मिल करके, २. मिला । उ॰ १ खेल गरुड़ जिमि श्रष्टि गन मीला । ;मा० ६।६६।९)

मीसी-(सं मिश्रित)-एक से अधिक अनाज से बनी। उ० छोटी मोटी मीसी रोटी। (कृ० २)

मुंज-(सं०)-सरपत, सरई, मूँज। उ० परम पावन पापपंज-मुंजाटवी-अनल-इव-निमिष-निर्मृलकर्ता । (वि० ४४)

मुंड-(सं०)-१. कटा सिर, कटा हुआ कपाल, २ सिर, ३. शुंभ राचस का सेनापति जिसे दुर्गा ने सारा था। उ० १ रंड मुंड मय मेदिनि करही। (मा० २।१६२।१) ३. स्ंड-मद् मंग करि द्यंग तोरे। (वि० १४)

मुंडिंत-(सं०) मूढ़े हुए। उ०मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।

(सा०४।११।२)

मुँदरी-(सं० मुद्रिका)-भ्रँगूठी। उ० नाथ हाथ माथे

धरेड, प्रभु-सुँद्री सुँह मेलि । (प्र० ३।७।१)

मुँह-(सं०मुख)-१ बद्न, म्रानन, २ मुख-विवर । उ० २.गरि न जीह मुँह परेंड न कीरा। (मार्० २।१६२।१) मु० बोलौं बात मुँह मरि-प्रेम से वोले, भली भाँति वोले। (गी० ७।३७) मुँह मिं लाई-मुँह में कालिख लगाकर। (मा० १।२६६।४) मुँह मीठ-सधुर बोलनेवाला । (सा० २।१७) मुई-(सं॰ मरण्)-मरी, मर गई, कष्ट सहा। उ॰ जननी कत भार मुई दस मांस। (क० ७।४०) मुए-१ मरे, र. मरने पर, ३. मृतक। उ० १. मुए मरत मरिहें सकल। (दो० २२४) मुएउ-मरने पर भी। उ० मुएउ न मिटैगौ मेरो मानसिक पछिताउ। (गी० २।४७)

मुकता-(सं० सुक्ता)-मोती।

मुकतावहिंगे-(सृ० मुक्त)-छुड़ाचेंगे । उ० लोकपाल मुरनाग मनुज सब परे बदि कब मुकतावहिंगे। (गी० ४।१०)

मुकताहल-(सं० मुक्ताफल)-मोती। मुकति-दे० 'सुक्ति'।

मुकुंद–(सं०)–१ कृष्ण, २. विष्णु । उ०२ तीज त्रिगुन पर परम पुरुप श्रीरमन मुकुंद। (वि० २०३)

मुकुट-(सं०)-शिरोभूषण, ताज। उ० रत्न हाटक जटित मुकुट महित मौलि। (वि० ४१)

मुकुत-(सं॰ मुक्ति)-मोत्त मुक्ति। उ॰ मुकुत जात जब कोइ। (दो० ४३१)

मुकुता-(सं अक्ता)-मोती, मौक्तिक। उ० मनि मानिक मुकुता छवि जैसी। (मा० १।११।१)

मुकुति-(सं ु मुक्ति)-मोच, अपवर्ग । उ० मुकुति मनोहर भीचु। (दो० २२२)

मुकुर-(सं०)-शीशा, दर्पण। उ० काई विषय मुकुर मन लागी। (मा० १।११४।१)

मुक्ख-दे॰ 'सुँह'।

मुक्त-(सं०)-बंधनरहित, जन्म-मरण रहित। उ० नित्य निर्भय नित्य युक्त निर्मान हरि । (वि० ४३) मुक्तये-मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए।

मुक्ताफल-(सं०)-मोती। मुत्ताहल-दे० 'मुक्ताफल'।

मुक्ति-(सं०)-१. छुटकारा, २ मोत्त, निर्वाण। उ० २. भुक्ति मुक्ति दायिनि भयहरण कालिका। (वि० १६)

मुख-(सं०) मुँह, श्रानन । उ० का घूँघट मुख पूँदहु नवला नारि। (वा॰ १६) मुलनि-मुखों से। मुखहि-मुख् से। उ० मुखिं निसान वज़ाविं भेरी। (मा० ६।३६।४)

मुखर-(सं०)-१. श्रप्रिय वोलनेवाला, २ वकवादी, वहुत बात करनेवाला, ३. श्रावाज़, रव, ध्वनि । उ० २. गिरा मुखर तनु अर्धभवानी। (मा० १।२४७।३) ३ मधुकर मुखर सोहाई। (वि० ६२)

मुखागर-(सं० मुखाय)-ज़वानी, मुँह से। उ० कहेउ मुखा-गर मूढ़ सन सम संदेस उदार-। (मा० ४।४२)

मुखिया-(सं० मुख्य)-सरदार, राजा, प्रधान पुरुष। उ० मुखिया मुख सो चाहिए खान-पान को एक। (मा०२।३१४) मुखु~दे० 'मुख' ।

मुख्य-(सं०)-प्रधान, खास। उ० मुख्य रुचि होत वसिवे की पुर रावरे। (वि० २१०)

मुग्ध-(सं०)-१. मोहित, २ विस्मित, ३. मूर्ख, ४. श्रहप-वयस्क, ४. सुन्दर। उ०३ सुग्ध-मधुमथन मानद श्रयानी। (वि० ४६)

मुचत-(सं० मोचन)-छूटते हैं। उ० श्रति मुचत स्नम कन मुखनि । (गी० ७।१८)

मुद्दी-(सं० मुच्दि)-१. हाथ की मूठी, २. किसी हथियार ञादि की सुठिया ।

मुठभेर-(?)-सामना होना।

मुठमेरी-(१)-ग्रामने-सामने से । उ० चुक न घात मार मुठभेरी। (मा० रा१३३।२)

मुठिकन्ह-(सं० मुप्टिक)-मूठों से, घूसों से। उ० मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहि। (मा० ६।४३।३) मुठिका-घूसा, मुक्का। उ० तव मारुत सुत मुठिका हन्यो। (मा० ६।६५।४)

मुड़ाई-(सं० मुंड)-मुड़ाकर, मुंडन कराकर । उ० मूड़ मुड़ाइ होहि संन्यासी। (मा० ७।१००।३)

मुद-(सं०)-हर्ष, श्रानंद । उ० पंचात्तरी प्रान मुद माधव । (वि० २२)

मुदा-(सं॰ मुद)-प्रसन्न । उ॰ एहि ते तब सेवक होत मुदा। (मा० ७। १४। छुं० ७)

मुदित-(सं०)-प्रसन्न, हर्पित्। उ०पिवत मज्जत मुदित संत समाजा। (वि० ४४)

मुदिताँ-प्रसन्नता। उ० मुदिताँ मथै विचार मथानी। (मा०

मुद्रिक-दे०'मुहिका'। उ०देति मोद मुद्रिक न्यारी । (वि०६३) मुद्रिका-(सं०)-श्रंगूठीई। उ० तब देखी मुद्रिका मनोहर। (सा० शश्राश)

मुधा-(सं०)-व्यर्थ, निष्पयोजन । उ० मुधा भेद जद्यपि कृत माया। (मा० ७।७८।४)

मुनिदा-(सं० मुनीन्द्र)-मुनियों में श्रेप्ठ । उ० सुनह सभासदं सकल सुनिदा । (मा० '१।६४।१)

मुनि-(सं०)-१ साधु, ऋपि, महात्मा, तपस्वी, २. सात

मूल-(सं०)-१. जह, २.कारण, हेतु, २. मूल नाम का १६ वाँ नचत्र, ४. प्रधान । उ० १. तथा २. मूल-मूल सुर बीथि-बोलि । वी० १।१६) २. सकल श्रमंगल मूल निकंदन । (वि० ३६)

मूलक-(सं०)-मूली। उ० सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी।

(मा० शर४३।३)

मूलिका-(सं०)-जड़ी, श्रौषिध की जड़। उ० वितदान पूजा मूलिका मिन साधि राखी श्रानि कै। (गी० ७।४) मूलक-(सं०)-चूहा। उ० मोह-मूलक-मार्जार। (वि० ११) मूसर-(सं० मुशल)-श्रनाज कूटने का डंडा। उ० कलपद्धम काटत सूसर को। (क० ७।१०३।३)

मृग-(सं०)-१ पशु, २, हरिण, ३. हाथी, ४. मृगशिरा नजत्र, ४ खोंज, ढूँढ़, तलाश। उ० १. खग मृग व्याध पषान विटप जह। (वि० १०१) २.चारु जनेउ माल मृग-छाला। (मा० १।२६८।४) ४. स्रुति-गुन कर-गुन पु-जुग मृग। (दो० ४४६)

मृगञ्जाला—(सं० स्रंग + छन्न) - मृगचर्म, हरिन का चमडा । उ० दे० 'मृग' ।

मृगजल–दे० 'मृगतृष्ना' । उ० मृगजल-रूप विषय कारन । (वि० ११६)

मृगतृष्ना-(सं॰ मृगतृष्णा)-धूप में जल का ज्ञान । मृग-बारि । उ॰ मृगतृष्ना सम जग जिय जानी । (वै॰ १४)

मृगनयनी-(सं० मृग ∤-नयन)-मृगे की तरह सुंदर आँख-वाली सुंदरी, स्त्री। उ० मृगनयनी के नयन सर, को अस लाग न जाहि ? (दो० २६२)

मृगपति-(सं०)-पशुत्रों का राजा, सिंह। उ० मृगपति सरिस असंक। सा० ६।११ ख)

मृगवारि-(सं० मृगवारि)-फ्ठा जल, तृष्णा का जल। उ० वृद्धो मृगवारि, खायो जेंवरी कों साँप रे! (वि० ७३) मृगमद-(सं०)-कस्तूरी। उ० मृगमद चंदन कुंकुम कीचा।

(मा० १।१६४)४) मृगया-(सं०)-शिकार, घ्राखेट । उ० मृगया कर सब साजि समाजा । (मा० १।१४६।२)

मृगराज-दे॰ 'मृगराज'। उ॰ कलुप पुंज कुंजर मृगराऊ। (मा॰ २।१०६।१)

मृगराज-(सं०)-जानवरों का राजा, सिंह। उ० श्रतुल सगराज वपु धरित विद्दरित श्रिरि। (वि० ४२)

मृगलोचिन-(सं० मृग + लोचन)-मृग की तरह सुंदर र्थ्यांखवाली स्त्री। उ० विधुवदनी सब सब मृगलोचिन। (मा० ११३ १ म। १)

मृगाक-(सं०)-१. वैद्यक की एक दवा, सोने का भरम, २. चंद्रमा। उ० १. रतन जतन जारि कियो है मृगांक सो। (क० १।२१)

मृगा-(सं० मृग)-१ हरिण, २. पश्च । उ० १. देखि मृगा मृगनेनी कहै । (क० ३।१)

मृगी-(सं०)-हरिग्णी। उ० मनहुँ मृगी सुनि केहरि नादू। (मा० २।४४।२)

मृड-(सं०)-महादेव। मृणाल-दे० 'मृनाल'।

मृत-(सं०) १. मरा हुआ, २. मिही।

मृतक-(सं०)-मरा हुआ। उ० मृतक जिश्राविन गिरा सुहाई।(सा० १।१४४।४)

मृत्तिका-(सं०)-मिद्दी। उ० यथा पट-तंतु घट-मृत्तिका। (वि० ४४)

मृत्यं जय-(सं०)-महादेव, शंकर।

मृत्यु - (सं०) - मीत, मरण । उ० मृत्यु उपस्थित श्राई । (वि० १२०)

मृदंग-(सं०)-पखाउज नामक वाजा। उ० वाजिह मृद्ग इफ ताल बेनु। (गी० ७।२२)

मृदु-(सं०)-१. मधुर, २. कोमल, नरम। उ० २. तरुन अरुन अंभोज चरन मृदु। (वि० ६३)

मृदुता-(सं०)-कोमलता, सुकुमारता । उ० विटप फूलि-फलि तृन सुदुता हीं । (मा० २।३११।४)

मृदुल-(सं०)-कोमल, नरम। उ० मृदुल वनमाल उर भ्राजमानं । (वि० ४१)

मृनाल-(सं॰ मृंणाल)-कमल का डंठल, कमलनाल। उ॰ तौ सिवधनु मृनाल की नाईं। (मा॰ १।२४२।४)

मृषा-(सं०)-मूठ, मिथ्या । उ०मूढ़ मृषा का करिस वड़ाई । (मा० शश्हाह)

में-(सं० मध्य)-बीच, मध्य।

मेंढक-दे० 'मेंढक'।

मेंद्वक-दे॰ 'मेढक'। उ० मेंद्धक मर्कंट वनिक वक, कथा सत्य उपखान। (दो० ३६८)

मे-(सं०)-मेरे लिए, सुभे, मुभको। उ० मुखांबुज श्री रघुनंदनस्यमे सदाऽस्तु सा मंजुलमंगलप्रदा।(मा०२।१। श्लो०२)

मेकल(सं०)-विंध्य पर्वत का एक भाग जिससे नर्मदा नदी निकली है। उ० मेकलसुता गोदाविर धन्या। (मा० २।१३८।२) मेकलसुता-(सं०)-नर्मदा नदी। उ० दे० 'मेकल'।

मेखल–दे० 'मेखला' । उ० १. कनक जटित मनि नूपुर मेखल । (वि०६३)

मेखला-(सं०)-१. करधनी, कटिसूत्र, २. जनेऊ, ३. पहाड का ढाल, ४. नर्मदा नदी। उ० १. मणि-मेखला कटि प्रदेशं। (वि० ६१)

मेखु–दे॰ 'मेप'। उ॰ २. मनहुँ विधि ज्ञुग जलन विरचे सिस सुपूरन मेखु। (गी॰ ७।१)

मेघ-(सं०)-१. वादल, अभ्र, २. कपास । उ० १ कर्राह मेघ तहँ-तहँ नभ छाया । (मा० ३।७।३)

मेघडंबर-(स॰)-रावर्ण का छन्न विशेष । उ० छन्न मेघडंबर सिरधारी । (मा॰ ६।१३।३)

मेघनाद-(स०)-मेघ के समान गरजनेवाला इंद्रजित् जो रावण का पुत्र था। उ० मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। (मा० १।१८२।१)

मेचक-(स॰)-१. काला, श्याम, २. मोरपंख की चंद्रिका। उ॰ १. धूप धूम नभु मेचक भयऊ। (मा॰ ११३४७।१) मेचकताई-कालिमा, श्यामता। उ॰ कह प्रभु सप्ति महँ मेचकताई। (मा॰ ६११२।२)

मेटत—(स॰ मृष्ट)-मिटाते हैं, नष्ट करते हैं। उ॰ मेटत कठिन कुर्ग्रक भाल के। (मा॰ ११३२।१) मेटहु-मेटो, मिटात्रो । उ॰ मेटहु कुल कर्लंक कोसलपति । (गी॰ २।७१) मेटि -मिटा, मिटाकर । उ॰ मेटि को सकइ । (पा॰ ७१)

मेडुकन्हि—(सं० मंड्क)-मेडकों को। उ० जौ स्गपित वध मेडुकन्हि भल कि कहइ कोउ ताहि। (मा० ६।२३ ग) मेडक-(सं० मंड्क)-दादुर, मेघा। उ० तेरे देखत सिंह को सिसु-मेडक लीले। (वि० ३२)

मेढ़ी-(सं॰ वेणी)-तीन लिंडयों की गुथी चोटी। उ॰ सेड़ी

लटकन मनि-कनक-रचित। (गी० १।११)

मेद-(सं०)-१. वसा, चरवी, मज्जा, २.मोटी, भारी। उ० २.मेद महिमा निधान गुन ज्ञान के निधान हो। (ह०१४) मेदिनी-(सं०)-पृथ्वी। उ० मंडि मेदिनी को मंडलीक लीक लोपिहें। (क० ६।१)

मेघ-(सं०)-यज्ञ। उ० कोटिन वाजि मेघ प्रभु कीन्हे।

(मा० ७।२४।१)

मेंघा-(सं०)-बुद्धि, धारण करनेवाली बुद्धि, समक । उ० मेघा महि गत सो जल पावन । (सा० १।३६।४) मेर-दे० 'मेल'।

मेरविन-(सं॰ मेल)-मेल की, मिली। उ॰कटि निपंग परि-

कर मेरवनि। (गी० ३।४)

मेरियें-मेरी ही। उ० चूक चपलता मेरियें तू बढ़ो बढ़ाई।
(वि० ३५) मेरियों-मेरी भी। उ० पे मेरियों टेव कुटेव
महा है। (क० ७।१०१) मेरी-(सं० मया + प्रा० केरा)मम, मदीय, हमारी। उ० जिनके भाल लिखी लिपि
मेरी। मेरे-मेरे, हमारे। उ० मेरे मन मान है न हर को
न हरि को। (ह० ४२)

मेर (१)-(सं०)-१. सुमेर पर्वत जो सोने का कहा गया है, २. पर्वत, ३. माला की वडी मनिया। उ० १. सकों मेरु मूलक हुव तोरी। (मा॰ १।२४३।३) २. धौर धकानि

सों मेर हले हैं। (क॰ ६।३३)

मेर (२)-(सं० मेल)-मेल, मिलाप। उ० करत मेर की वतकही। (गी० ७।६)

मेरू (१)-दे॰ 'मेरू (१)'। सुमेरू पर्वत । उ॰ सकद्द उठाइ ् सुरासुर मेरू। (मा॰ १।२६२।४)

मेरू (२)-दे॰ 'मेरु (२)'।

मेरो-(सं॰ मया + प्रा॰ केरा)-हमारा, मेरा । उ॰ मेरो श्रमुचित न कहत लरिकाई वस । (गी॰ १।८३) मेरोइ-मेरा ही। उ॰ मेरोइ हिय कठोर करिवे कहें। (गी॰ २।८४) मेरोई-दे॰ 'मेरोइ'।

मेल-(सं०)-मिलने की क्रिया या मान, संयोग, मेंट।
मेलइ-(सं० मेल)-मेलता है, डालता है। मेलत-डालते
हैं। मेलहीं-पहनते हैं, डालते हैं। उ०धिर गाल फारहि उर
विदारहिं गल श्रॅंताविर मेलहीं। (मा० ६८१।छुं०२)
मेला-१.डाला, २.कर लिया। उ० २.तुरत विभीपन पाछुं
मेला। (मा० ६१६४।१) मेलि-डालकर। उ० मेलि जनेअ
लेहिं कुदाना। (मा० ७१६६।१) मेलिहि-डालेगी। उ०
मेलेहि सीय राम उर माला। (मा० ११२४८।२) मेली१. डाल दी, २. डालकर १, उ० १. सुता बोलि मेली

मुनि चरना । (मा० १।६६।४) मेले-डाले, गिराये । उ०

'पद-सरोज मेले दोउ भाई। (मा० १।२६०।३) मेर्जै-

(सं॰ मेल)-१. मेलते हैं, मिलाते हैं, २. डालते हैं। उ॰ १. मेलें गरे छुरा धार सों। (क॰ १।११) मेलें-डाले, डाल दे। उ॰जो विलोकि रीमें कुर्येर तव मेले जयमाल। (मा॰ १।१३१)

मेष-(सं०)-१. भेंड, मेढ़, २. पहली राशि । उ० १. बृक विलोकि जिमि मेप वरूथा । (मा० ६।७०।१) २. मेपादिक

क्रम ते गन्हिं। (दो० ४४६)

मेह-(सं॰ मेघ)-बादल, घटा । उ॰ राम नाम नव नेह मेह को मन हटि होहि पपीहा । (वि॰ ६४)

मैं-(सं॰मया)-१.उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम, हम, २. श्रहंकार । उ० १. मैं श्रह मोर तोर तें याया । (मा० ्रा१४।१) २. मैं तें मेट्यो मोहतम । (वै० ३३)

मैत्री-(सं०)-मित्रता, दोस्ती, स्नेह।

मैथिली—(सं०)—जानकी, सीता। उ० श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि मसु मैथिली। (मा० ६।१०६।छं०१) मैथुन—(सं०) स्त्रीप्रसंग, सहवास, भोगविलास। उ० भय निद्रा मैथुन श्रहार सब के समान जग जाए। (वि०२०१) मैन—(सं० मदन)—१. मोम, २. कामदेव, ३. प्रेम। उ० १. मैन के दसन कुलिस के मोदक। (कृ० ४१) २. मुनि वेप बनाए है मैन। (गी० २।२४) ३. ग्वालि मैन मन मोए। (कृ० ११)

मेना-(सं० मेनका या मदन)-पार्वती की माता। उ० सकत सखीं गिरिजा गिरि मैना।(मा० १।६८।२) मैनाक-(सं०)-एक पर्वत का नाम। उ० तें मैनाक होहि

श्रमहारी। (मा० १।१।१)

मैया-(सं॰ मातृ)-माता, माँ। ड॰ सुनु मैया! तेरी सौँ करौँ। (कृ॰ म)

मैला-(सं॰ मलिन)-१. गंदा, मलिन, २. उदास । ७० १. ्पठषु वालि होहि मन मैला । (सा॰ ४।१।३)

मों-(सं मध्य)-में, बीच। उ० मन मों न बस्यी श्रस

वालक जौ। (क॰ १।२)

मो (१)-(सं० मम)-मैं, मेरा, मेरे। उ० मो पर कीवी तोहि जो करि लेहि भिया रे। (वि० ३३) मोकर्हे-दे० 'मोको'। उ०नाहिन नरक परत मोक्हें डर जद्यपि हों स्रति हारो। (वि० ६४) मोको-मुक्तको, मेरे लिए। उ० मोको स्रोर ठौर न सुटेक एक तोरिए। (वि०१८१) मोर्ते-सुक्तसे, मेरी स्रपेन्ना। उ० २. को जग मंद्र मिलनमित मोर्ते। (सा० १।२८१६)

मो (२)-(सं०मध्य)-में। उ० पर निदक जे जग मो वगरे।

(मार्० ७। १०२।४)

मोई-(१)-१. भिगोई, २.मोह ली। उ० २.कब्रुक देवमार्यां मति मोई। (मा०२। ५४।३) मोए-भिगोए, द्ववोए। उ० विथकी है ग्वालि मैन मन मोए। (कृ० ११)

मोच्च-(सं०)-मुक्ति, निर्वाण, श्रपवर्ग । उ० मोच-वितरनि,

विदर्गि जगजाल की। (कु० ७।१८२)

मोखे-(सं० मुख)-खिडिकयाँ। उ० नयन बीस मिद्रिर्किसे मोखे। (गी० ४।१२) मोचक-(सं०)-छुड़ानेवाले।

मोचत (सं० मोचन)-छोडते हैं, वहाते हैं। उ० बारिज जोचन मोचत वारी। (मा०२।३१७।३) मोचति-छोडती हैं, बहाती हैं। उ० मंजु बिलोचन मोचित बारी। (मा० २।४८।४) मोचिह-१.छोड़ती हैं, २.दूर करती हैं। उ०१. उमा मातु मुख निरिख नयन जल मोचिहि। (पा० १४६) मोचन-(सं०)-१. छुड़ाना, छुटकारा देना, २. दूर करने-वाला, छुटकारा देनेवाला। उ० २. गए कौसिक आश्रमिह बिप्रभय-मोचन। (जा० ४१) मोचिन-मोचनेवाली, छुडानेवाली। उ० सिस मुख कुंकुम बरिन सुलोचिन मोचिन सोचिन बेद बखानी। (गी० ६।२०)

मोचिनि-(?)-जूता सीनेवाली। उ॰ मोचिनि बदन सॅको-

चिनि हीरा माँगन हो । (रा० ७)

मोच्छ-(सं० मोच)-मुक्ति, मोच। उ०ग्यान मोच्छ पद वेद बखाना। (सा० ३।५६।५)

मोट-(दे० 'मोटरी')-१. गठरी, मोटरी, २. वोक्त, ३. स्यूल, मोटा, ४. श्रमीर, धनी। उ०१ चोट बिन्नु मोट पाइ भयो न निहाल को। (क० ७।१७) ३. भूमि सयन पट मोट पुराना। (मा० २।२४।३)

मोटरी-(तैलंग सूटारी -गठरी, पोटली। उ० निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। (क० ७।१८३)

मोटा—(सं॰मुट)—१. दबीज, पतला का उलटा, २. मजबूत, पुष्ट, ३. श्रिष्ठ । मोटी—'मोटा' का स्त्रीलिंग । उ० २ काहू देवतिन मिलि मोटी सूठि मार दी। (क०७।१८३) मोटेऊ— मोटेभी । उ० छोटे बड़े खोटे खरे मोटेऊ दूबरे । (वि०२४६) मोती—(सं० मौक्तिक)—एक बहुमूल्य रल जो सीपी से निकलता है। उ० कमल-दलन्हि बंठे जनु मोती। (मा॰

१।१६६।१) मोद-(सं०)-प्रसन्नता, हर्ष । उ० देखत विषाद मिटै मोद

करपत हैं। (क॰ ६।४८)

मोदक—(सं०)-१.लड्डू, २.त्रानंद देनेवाला । उ० १ मोदक मरे जो ताहि माहुर न मारिए। (ह० २०) मोदकिन्हि— लड्डुओं से । उ० मन मोदकिन्ह कि भूख वुताई। (मा० १।२४६।१)

मोदु-दे॰ 'मोद'। उ॰ नृपहि मोदु सुनि सुचिव सुभाषा।

(मा० राश्व)

मोर (१)—(सं० मम + प्रा० केरा)—मेरा, मेरी। मोरि—मेरी, हमारी। उ० लघु मित मोरि चिरित अवगाहा। (मा० शादा३) मोरें—मेरे में, मुक्तमें। उ० सुनि मन हरप रूप अति मोरें। (मा० शा३३।३) मोरे (१)—१ मेरे, अपने, २.सुक्तमें। उ० २ सुंदर मुख मोहि दिखाउ। (कृ० १) मोर (२)—(सं० मयूर)—मयूर, एक सुंदर पृषी। उ०१ मोर

सिखा विनु मूरिहू पलुहत गरजत मेह। (दो० ३१६) मोरा (१)-मेरा। उ० खल परिहास होई हित मोरा। (मा० १।६।१) मोरी (१)-मेरी। उ० तिन्ह महँ प्रथम

रेख जग मोरी। (मा०े शंवरार)

मोरा (२)-(सं० मयूर)-मोर, मयूर। उ० जाचक चातक

दादुर मोरा। (मा० १।३४७।३)

मोरी (२)-(सं० मुरण)-मोइकर । उ० वोली विहँसि नयन मुँहु मोरी । (मा० २।२७।४) मोरेहु-मेरे भी । उ० मोरेहु मन अस आव । (पा०१६) मोरे (२)-१. मोड़े हुए, २.मोडने पर ।

मोल-(सं० मूल्य)-१. क्रीमत, दाम, २. क्रय, ख्रीद, ३.

दर, भाव, ४. खरीद कर । उ० १.गज गुन मोल ग्रहार वल । (दो० ३८०)

मोला−दे० 'मोल' । उ० ४. हास विलास लेत मनु मोला । ्(मा० १।२३३।३)

मोह-(सं०)-१. श्रज्ञान, अम, २. प्रेम, मुहब्बत, ३. माया, ४ मूर्च्छा, बेहोशी। उ०१. मान-मद-मदन-मत्सर-मनो-रथ-मथन सोह-श्रंभोधि-मंदर मनस्वी। (वि० ११)३. तुलसिदास मभु मोह श्रंखला छुटहि तुम्हारे छोरे। (वि० ११४)

मोहइ—(सं० मोह)—मोहता है। उ० लोचन भाल विसाल वदनु मन मोहह । (पा०७१) मोहई—मोहित हो जाते हैं। उ० सिह सक न भार उदार श्रहिपित वार वारिह मोहई। (मा० ११३१।छं० २) मोहिंह—१. मोहते हैं, मोहित हो जाते हैं, २ मोह को प्राप्त होते हैं। उ० २ जह मोहिंह जाते हैं, २ मोह को प्राप्त होते हैं। उ० २ जह मोहिंह जुध होिंह सुलारे। (मा०२।१२७।४) मोहहीं—दे० मोहिं। उ० १ वितता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहहीं। (मा०१।६४। छं०१) मोहिं नदे० 'मोह'। १. श्रज्ञान, २. मोह लेता है। उ० २. छन्न श्रख्यवद्ध सुनि मन मोहा। (मा०१।६४। छो०१। मोहत कर लिया। माहे—मोहित हो गए। उ० देखत रूपु सकल सुर मोहे। (मा०१।१००।३) मोहेड—मोहित हो गए। उ० नैन तीर तनु पुलक रूप मन मोहेड। (जा २०) मोहेडु—दे० 'मोहेड'।

मोहन (सं०)-१ मोहनेवाला, २ कृष्ण । उ० १. सव भाति मनोहर मोहन रूप । (क० २।१८)

मोहनिहारु–मोहनेवाला । उ० वदन सुपमा सदन सोभित मदन-मोहनिहारु । (गी० ७।८)

मोहन:-(सं०)-१. मोहनेवाली, २. विष्णु का वह छी-रूप जो उन्होने श्रमृत बाँटते समय श्रमुरों को छुलने के लिए धारण किया था। ३ वशीकरण मंत्र। उ०१. तोतरी बोलनि विलोकनि मोहनी मन हरनि। (गी० १।२४) ३ सिलमोहनी करि मोहनी मन हर्यो मूरति साँवरी। (जा० १६२)

मोहि-(सं० मम)-१ सुक्त हो, २ सुक्त में, ३ मेरे। उ० २. तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिए जो भावे। (वि० ७६) ३. कहेउ भूप मोहिं सरिस सुकृत किए काहु न। (जा० १७) मोहि (२)-सुक्ते, सुक्त हो। उ० देहि मा। मोहि प्रण प्रेम यह नेम निज राम घनश्याम, तुलसी पपीहा। (वि १४०) मोहित-१. सुम्ब, २ मूच्छित, अचेत । उ०२. काम-मोहित गोपिकनि पर कुपा अतुलित कीन्ह। (वि० २१४)

मोहिनी-दे॰ 'मोहनी'।

मोहीं-सुमें। दे० 'मोहिं'।

मोही-सुमे, सुमसे । उ० कहिन्र बुभाइ कृपा-निधि मोही । (मा० १।४६।६)

मोहुँ-सुमे, सुमा। उ० मोहुँ से कहुँ कतहुँ कोउ तिन्ह कछो कोसलराज। (वि० २१६)

मोहु (१)-दे॰ 'मोह'। उ॰ १. कोहु मोहु ममता मदु त्यागी। (मा॰ १।३४१।३)

मोहु (२)-मुभे। दे० 'मोहिं'।

पट दीन्हें रहै. यथाअर्थ भाषंत । (वै० ११) यथाथिति-(सं वया + स्थिति)-१. जैसी स्थिति, यथार्थ, सत्य, २. जैसे का तैसा, पूर्ववत । यथामति-श्रपनी बुद्धि के श्रनु-सार । उ० सिय-रघुबीर-बिबाहु यथामति गावौँ । (जा० २) यथायोग्य-जैसा उचित हो, यथोचित । यथाजीग-<sup>-</sup>दे० 'यथायोग्य'। उ० यथाजीग जेहि भाग बनाई। (सा० १।१८६।४) यथाविधि-विधिपूर्षक, बिधि से । यथार्थ-(सं० यथार्थ)-तत्वतः, जैसा होना चाहिए, ठीक। यथार्थ-(सं०)-१. ठीक, वाजिब, उचित, २ ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा। यथेष्ट-(सं०)-१. इच्छानुसार, यक्षेच्छ, २. प्रचुर, पर्याप्त, यथोचित-(सं॰यथा + उचित)जैसा उचित हो, जैसा चाहिए। यदपि-दे॰ 'यद्यपि'। यदा-(सं०)-जब, जिस समय। यदि-(सं०)-श्रगर, जो। यदुपति-(सं०)-१ श्रीकृष्ण, २ राजा ययाति । यद्यपि-(सं०)-श्रगरचे, हालाँ कि । यम-(स॰)-१ मिसद् देवता जो मृत्यु तथा न्याय या धर्म के श्रिधिष्ठाता कहे गए हैं और यमराज, तथा धर्मराज श्रादि नामों से पुकारे जाते हैं। २ इंद्रियादि को रोकना, निम्रह, संयम, ३ जोडा। उ० १. वहाँद्र-चंद्रार्क-वरुणाग्नि-वसु-मरुत-यस। (वि० १०) २. नियम यम सकत-सुरत्नोक-लोकेस। (वि० ४८) यमदिग्न-(सं०)-एक ऋषि जो परशुराम के पिता थे। यमदूत-(सं०)-यमराज के गण जो पापियों को यमलोक या नरक में ले जाते हैं और वहाँ तरह-तरह की यातना यमधार-(सं०)-ऐसी तलवार जिसके दोनों श्रोर धार हो। यमधारि-(सं०)-यमराज की सेना। यमन (१)-(सं०)-संयम, बाँधना, रोकना। यमन (२)-(सं॰ यवन)-१. एक राग, २. म्लेच्छ, सुसल्-- मान । कुछ लोगों का मत है कि यवन मूलतः यूनानियों का नाम था पर यथार्थतः यवन मुसलमानो और यूना-नियों दोनों ही से भिन्न जाति का नाम था । मध्य युग में इस शब्द का प्रयोग मुसलमानों के लिए हुआ है। उ० २ गोंड गँवार नृपाल महि, यमन महा-महिपाल । (दो० ५५६) यमपुर-(सं०)-यमराज के रहने का स्थान, यमलोक । यमनगर-दे० 'यमपुर'। यमभट-दे॰ 'यसदृत'। यमराज-(सं०)-यम । दे० 'यम' । यमल-(सं०)-१ युग्म, जोड़ा, २. साथ उत्पन्न होनेवाली संतान् या कोई वस्तु, यमज । यमलाजुन-(स०)-गोकुल के दो अर्जुन वृत्त जो पुराणों के अनुसार कुवेर के पुत्र नलकूवर और मणियीव थे और नारद के शाप से जड़ हो गए थे। कृष्ण ने वालकीड़ा में ः इन्हें उखादकर इनका उद्धार किया ।

यमुना-(सं॰)-एक प्रसिद्ध नदी जो वज में से होकर बहती

है। इसका पानी नीला है। यसुना सूर्य की पुत्री श्रीर

यमराज की बहिन है। यमराज के वरदान से जो यसना की शरण में जाता है उसे यमदूत दंड नही देते, अर्थात् वह मुक्त हो जाता है। यम्-दे० 'यं'। उ० यमाश्रि तो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। (मा० १।१। श्लो० ३) ययाति-(सं०)-राजा नहुष के छः पुत्रों में एक। ययाति शुक के शाप से वृद्ध हो गए तो इनके छोटे पुत्र पुरु ने अपनी जवानी देकर इन्हें पुनः युवा बनाया था। यव-(सं०)-जौ नाम का श्रन्त । यवन-(सं०)-१. सुसलमान, २ यूनानी। दे० 'यमन'। **-उ० १. रवपच खल भिल्ल यवनादि हरि लोक-गत** नाम ' वल विपुल सति मलिन-परसी । (विक ४६) यवास-(सं०)-जवास नाम का काँटेदार पौदा । यश-(सं०)-१. कीर्ति, नेकनामी, २. वडाई, प्रशंसा, यशस्वी-(सं व्यशस्विन्)-जिसका यश खूब फैला हो, कीर्ति-मान, नामवर, यशी। यशुमति-दे॰ 'यशोदा'। यष्टी-(सं० यष्टि)-लाठी, लकड़ा, छडी, सोटा। उ० परम दुर्घट पंथ, खल श्रसंगत साथ, नाथ नहिं हाथ वर बिगति-यष्टी। (वि० ६०) यस्य-(सं॰)-जिसका, जिस किसी का। उ॰ यस्य गुण गण गनति बिमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी। (वि० ११) यह-(सं० एषः)-निकट की वस्तु का निर्देश करनेवाला एक सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता श्रीर श्रोता को छोड़कर श्रीर सब मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थी के लिए होता है। उ० ताकी पैज पूजि घाई यह रेखा कुलिस पपान की। (वि॰ ३०) यहउ-यह भी। उ॰ यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ। (मा॰ २।२०७।१) यहु-यह, यह भी, इस। उ० मोहि सम यह अनुभयं न दूर्जे। (मा० २।३।३) यहै-यही, यह ही । उ०तुलसी यहै सांति सहिदानी । (वै०४१) यहाँ-(सं॰ इह)-इस जगह, इस स्थान पर । यहें-यही, इसी स्थान पर। उ० राम लपन मेरी यहैं भेंट, विल जाउँ जहाँ मोर्हि मिलि लीजै। (गी० २।१२) यहि-(सं० इह)-यह, इस । उ० तुलसिदास भवत्रास मिटें तव जब मति यहि सरूप घटकै। (वि० ६३) याँचा-(सं० याचन)-माँगा । -1-या (१)-(फा०)-अथवा, वा । या (२)-(सं॰ इह)-यह, इस। उ॰ या वज में लरिका घने, हौंही अन्याई। (कृ० ८) याकी-इसकी। उ० सुनु मैया ! तेरी सौं करों याकी टेव लरन की , सकुच वेंचि सी खाई। (कु॰ ८) याके-इसके। उ॰ सोचै सब याके अघ कैसे प्रभु छमिहै। (क० ७।७१) याको-इसको। यार्ते-इससे । उ०यातें सबै सुधि भूलि गई । (क० १।१७) यामहिं (१)-(सं० इह)-इसमें । उ० मेरे कही थाकु गोरस, को नवनिधि मंदिर यासहि। (कु० ४ याहि-१. इसको, इसे, २ इसी । उ०१० याहि कहा मैया मुँह लावति। (कृ० १२) याही−दे० 'याहि'। उ० २. सव परिवार मेरो याही लागि, राजाजू । (क० २।८)

याग-(सं०)-यज्ञ, हवन । याचक-(सं)-माँगनेवाला, भिखारी। याचकता-(सं०)-भिखारीपन । याचत-(सं॰ याचन)-माँगता है । याचन-माँगना, पाने के लिए प्रार्थना कर्ना। याचने-माँगने, जाचना करने। याचहिं-माँगते हैं। याचना-दे० 'याचन'। यातना-(सं०)-कप्ट, तकलीफ्, पीडा। याता-(सं॰ यातृ)-चलनेवाला, गमन करनेवाला । यातुधान-(सं०)-राज्य, निशिचर। यातुधानी-राज्यी, 'यातुधान' का स्त्रीलिंग। उ० ग्रमित वल परम दुर्जंय निसाचर-निकर सहित पड्वर्ग गो-यातुधानी । (वि० १८) यात्रा-(सं०)-सफ्र, जाना । यादव-(सं०)-राजा यदु के वंशज, ऋहीर । यादवराय-(सं॰ यादव + राजन्)-यदुवंशियों के स्वामी, श्रीकृष्ण। यान-(सं०)-१. गाडी, रथ, वाहन, विमान, २. शत्रु पर .. चढ़ाई करना। यापन-(सं०)-१.चलाना,निर्वाह,२.कालचेप,समय विताना । याप्य-(सं०)-निदनीय, बुरा, श्रध्म । याम्या-(सं०) जिन दोनों को, जिनके। उ० याभ्यां विना न पश्यंति। (मा० १। १। रखो० २) याम (१)-(सं०)-१. तीन घंटे का समय, पहर, जाम, २. समय, काल, ३. एक प्रकार के देवता। याम (२)-(?)-संयम, परहेज़ । यामहिं (२)-(१)-दिन की। यामिक-(सं०)-पहरू, पहरेदार। यामिनी-(सं०)-रात, निशा। यावक-(सं०)-महावर, लाल रंग। यावत्-दे॰ 'यावद्'। यावद्-(सं॰) जब तक, जहाँ तक। उ० न यावद् उसानाथ पादारविंद । (सा० ७।१०८।७) यावज्जीवन-ग्राजीवन, जीवन भर। युक्त-(सं॰)-१. एक साथ किया हुआ, जुड़ा हुआ, साय, २. उचित, ठीक, वाजिय। ७०१. मिलित जलपात्र अज-युक्त हरिचरन रज । (वि० १८) युक्ति-(सं०)-१. उपाय, ढंग, २. योग, मिलन, ३. कॉशल, चातुरी, ४. एक ग्रलंकार। युग-(सं०)-१. जोड़ा, युग्म, २. समय, वक्त, ३. सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि चार युग, ४. योग, विधान, विधि। युगम-दे० 'युग्म'। युगल-(सं०)-युग्म, जोड़ा, दो, दोनों। उ० युगल पद-पद्म सुख सद्म पद्मालयं । (वि० ११) युग्म-(सं०)-जोडा, दो, युग । युतं-(सं०)-युक्त को, सहित को। उ० पाणीनाराच चाप कपि निकर युतं बंधुना सेन्यमानं । (मा० ७। १। ११ लो० १) युन-(सं०)-मिला हुआ, युक्त, सहित । उ० तुलसी या संसार में सो विचार युत संत । (वै० ११) युद्ध-(स०)-लडाई, संब्राम, रण । युधिष्टिर-(सं०)-पाँच पांडवों में मवसे वहे। ये वहे सत्य-वादी और ,धर्मपरायण् थे।

युवक-(सं०)-तरुण, जवान्, युवा। युवति-(सं०)-तरुणी, नवयीवना, युवती। उ० खंग धारा-व्रती प्रथम रेखा प्रकट, शुद्ध-मति-सुवति-वतप्रेम-पागी। (वि० ३६) युवती-दे॰ 'युवति'। युवराज-(सं०)-राज्छमार, राजा का वह लड्का जो राज्य का उत्तराधिकारी हो। युवा-(स॰ युवन्)-जवान, तरुण। यूथ-(सं०)-१. भुंड, गरोह, दल, २. तिर्यंक योनिवाले जीवों का समुदाय। उ० १. साकिनी-हाकिनी-पूतना-प्रेत-वैताल-भूत-प्रमथ जूथ-जंता । (वि० २६) यूथप-(सं०)-सेनापति, दलपति । यूथा-दे० 'यूथ'। यूहा-(सं॰ यूथ)-मुंड, समूह। ये (१)-(सं०)-जो, जो लोग। उ० पठंति ये स्तवं इदं। (मा० ३। शाछं० १२) थे (२)-यह का बहुवचन, ये लोग। दे० 'यह'। उ० ऐसी मनोहर मूरति ये। (क० २।२०) येतु–(?)–१. जो, २. किंतु, परंतु । उ० १. येतु भवदंघि-पल्लव-समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संसय सुरारी। (वि० ४७) येन-(सं०)-१. जिस, जो, २. जिससे। उ०१. येन श्रीराम-नामासृतं पानकृतमनिशयनयद्यमवलोक्यः,कालं। (वि० ४६) येनकेन-जिस किसी, किसी भी। उ० येनकेन बिधि दीन्हे ही दान करे कल्यान । (दो० ४६१) येह-यही । येहि-इसको, इस । येहु-ये भी। उ० म्राली अवलोकि लेहु, नयननि के फलु येहु। (गी० २।३०) यों-(सं॰इत्थं) १.इस प्रकार, ऐसे,२.सहज ही, श्रासानी से,३. निष्पयोजन, वे सतलव्। उ० १. यों सुधारि सनमानि जन किये साधु सिरमौर। (मा० २।२६६) १. मानो प्रतच्छ परव्यतं की नभ लीक लसी कवि यों धुकि धायो। (क० ६।४४) योग-(सं०)-१. कुछ विशेष अवस्र, २. उपाय, युक्ति, तद-वीर, ३. समाधि, ४. मेल, संयोग, मिलन, ४. सबंघ, लगाव, ६. कवच, वख्तर, ७. चित्त की वृत्तियों को रोकने का उपाय, म. घोखा, छल, ६. मयोग, १०. श्रीपधि, ११. वैराग्य, १२. तपस्या, १३. श्रवसर, सुभीता, १४. एक शास्त्र जिसके प्रतिपादक पतंजील कहे जाते हैं। योगत्तेम-(सं०)-अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्त की रचा करना। योगिनी-(सं०)-१. रण-पिशाचिनी, २. योगाभ्यासिनी, तपस्त्रिनी, ३. भूतिनी, ४. नारायणी, गौरी, शाकंमरी, भीसा, चामुंडा तथा पार्वती ग्रादि ६४ योगिनियाँ, र शैनपुत्री, चंद्रघंटा तथा चंडिका श्रादि = देवियाँ, ६. देवी, योगमाया । योगींद्र-(सं०)-१. योगियों के स्वामी, योगेश्वर, बड़ा योगी, २. ईर्युर, परमास्मा, ३. शिव, महादेव । योगी-(सं॰ योगिन्)-योगसाधक, तपस्वी, योगाभ्यासी। योगीस-(सं० योगीश)-१. वहा योगी, २. ईश्वर, पर-मात्मा, ३. शिव। 🕡

योगू (१)-(सं० योग्य)-योग्य, लायक।
योगू (२)-(सं० योग)-दे० 'योग'।
योग्य-(सं०)-१. काविल, लायक, २ श्रेष्ठ, श्रच्छा, ३. प्रवीण, चतुर।
योग्यता-(सं०)-१. काविलियत, लायकियत, २. श्रेष्ठता, श्रच्छाई, ३. चतुराई, प्रवीणता।
योजन-(सं०)-दूरी की एक नाप जो किसी मत से दो कोस की, किसी मत से चार कोस की तथा किसी मत से श्राठ कोस की होती है।
योजना-(स०)-१. व्यवस्था, श्रायोजन, विन्यास, २. जोड़, मेल, मिलाप।

योद्ध (-(सं०)-वीर, शूर, बहादुर, लडाका।

योधन-(सं०)-युद्ध, लहाई, संप्राम।
योनि-(सं०)-१. स्त्रियों की जननेंद्रिय, भग, २. खान,
३. कारण, हेतु, ४. प्राणियों के विभाग, वर्ग या जाति।
योनियाँ मध लाख कही गई हैं।
योवन-दे० 'योवन'।
योषा-(सं०)-नारी, स्त्री।
योषिता-दे० 'योषिता'।
योषिता-(सं० योषित)-स्त्री, नारी।
यो-(सं० इत्यं)-इस प्रकार, ऐसे।
योतुक-(सं०)-वह धन जो व्याह में कन्या पत्त से वर पद्म
को मिले। दहेज, दायज।
योवन-(सं०)-जवानी, तरुणाई।

Ŧ

रॅंए-दे॰ 'रए'। उ० ते धन्य तुलसीदास ग्रास विहाइ जे हिर रॅंग रॅंए। (मा० ३।४६।छं० १)

रंक-(सं०)-१. धनहीन, गरीब, २. कृपण, कंजूस। उ० १. ऊँचे, नीचे, बीच के, धनिक रंक राजा राय। (क० ७१७४) रकतर-अत्यंत दरिद्ध। उ० कबहुँ दीन मतिहीन रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी। (वि००१) रकन-'रंक' का बहुवचन, गरीब लोग। उ० तिन रंकन को नाक सँवारत। रक-निवाज-(सं० रंक + फा० निवाज)-गरीबों पर कृपा रखनेवाला, दीनों का रचक। उ० रंक-निवास रंक राजा किये, गये गरब गरि गरि गनी। (गी० ४।३६) रकन्ह-गरीबों ने। उ० लहि जनु रंकन्ह सुरमनि देरी। (मा० २। ११४।३) रकन्हि-दे० 'रंकन्ह'। रकहि-रंक को, गरीब को। उ० कहु केहि रंकहि करों नरेसू। (मा० २। ६।१)

रका—दे॰ 'रंक'। उ०१.मानहुँ पारसु पायउ रंका। (मा०२। २३=।२)

रकु—दे॰'रंक'।उ०१. सपनें होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ। (मा॰ २।६२)

रग-(सं०)-१. वह पदार्थ जिसका व्यवहार रँगने के लिए होता है, २. बदन और चेहरे की रंगत, २. तमाशा, ४. मीज, विलास, श्रानंद, ४. हर्ष, प्रसन्नता, ६. वह स्थान जहाँ नृत्य संगीत या श्रमिनय श्रादि हो, ७. रणचेत्र म. राँगा, ६. वर्ण । उ० १. भूपन प्रसून बहु विविध रंग। (वि० १४) ४. प्रजा पतित पाखंड पापरत, श्रपने श्रपने रंग रई है। (वि० १३)

रंगभूमि - (सं०)-१. वह स्थान जहाँ कोई जलसा हो, २. युद्धस्थल, ३ नाट्यशाला, ४. यखाड़ा। उ० १. रंगभूमि

पुर कौतुक एक निहारहि। (जा॰ १३)

रॅंगमगे-(सं० रंग + सम्न)-रंग में मम्न हुए, रंगे हुए। उ० सोहत स्थाम जलद मृदु घोरत धातु रॅंगमगे संगनि। (गी० २।४०) रगा-दे॰ 'रंग'। उ॰ १. कुसुमित बिविध विटप बहुरंगा। (मा॰ १।१२६।१)

रॅगीले–१. रॅंगे हुए, रंगवाले, २. रसिया, रसीले, रसिक। उ०१. तिहूँ काल तिनको भलो जे राम रॅगीले। (वि० ३२)

रॅगी-रॅंग ले, रॅगे। उ०्चरन चोंच लोचन रॅगी, चलौ मराली

चाल। (दो० २३३)

रंच-(सं॰ न्यंच, प्रा॰ णंच)-श्रत्प, थोड़ा। उ० रिपु रिन रंच न राख्य काऊ। (मा॰ २।२२६।१) रची-विलकुल, थोड़ी भी, जुरा भी। उ० विरचे वरंचि वनाइ वाँची, रुचिरता रंची नहीं। (जा॰ ३६)

रचक-थोड़ा, कुछ । उ० संग लिए विधु बैनी वधू रित को

जेहि रचक रूप दियो है। (क॰ २।१६)

रजनं-दे॰ 'रंजन'। उ०१. मुनीन्द्र संत रंजनं। (मा॰ ३। ४।छं० ४) रंजन-(सं०)-१. प्रसन्न करनेवाला, २. प्रसन्न करने की किया, ३. सुन्दर। उ० १. जनरंजन भंजन सोक भयं। (मा॰ ६।१११।छं० ३) रजनि-प्रसन्न करनेवाली। उ० बुध विश्राम सकल जन रंजनि। (मा॰ १।३१।३)

रिजत-(सं०)-१. जिस पर रंग चड़ा या लगा हो, रंगा हुआ, २. प्रसन्न, ३. अनुरक्त, प्रेम में पड़ा हुआ। ३०१. तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन-जातक से। (क० १।१)

रंतिदेव-(सं०)-एक पौराणिक राजा जो श्रपने दान के लिए

रंध्र-(सं०)-छेद, स्राख़। उ० श्रवन रंध्र श्रहिभवन समाना। (मा० १।११३।१)

रभा-(सं०)-१ पुराणों के श्रनुसार एक वेश्या, २. केला। उ० १. रंभादिक सुरनारि नवीना। (मा० १।१२६।२)

रइनि-(सं॰ रजनी)-रात, निशा।

रई (१)-(सं० रथ)- दही चादि मयने की मथानी । रई (२)-,सं० रज)-मूसी, गेहूँ की मूसी।

रघुवर, राम श्रीर लक्ष्मण । उठ माया मानुप रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मी हितौ । (मा० ४।१।शलो० १)

रघुवीर-रघुवीर को। रघुवीर-(सं० रघुवीर)-राम। उ० रघुवीर जस-मुकुता विपुल सब भुवन पट्ट पेटक भरे। (जा० १७) रघुवीरिह-राम को, रघुवीर को। उ० लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुवीरिह उर भ्रानि। (मा० १। २४८) रघुवीरही-दे० 'रघुवीरिह'। रघुवीरै-रघुवीर को, राम को। उ० हृदय-घाउ मेरे, पीर रघुवीरै। (गी० ६। १४)

रघुबीरा-दे॰'रघुबीर'। उ० नृपहि प्रानिषय तुम्ह रघुवीरा। (मा० २।७६।२)

रघुबीर-दे० 'रघुबीर'।

रघुबीरू-दे॰ 'रघुबीर'। उ॰ जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू। (मा॰ २।१४४।३)

रघुराई-(सं० रघुराज)-राम । उ० दीनवंधु सुलर्सिधु कृपा-कर, कारुनीक रघुराई । (वि० ८१)

रघुराउ-राम। उ० प्रेम प्रपंचु कि मूठ-फुर जानहिं सुनि रघुराउ। (मा० २।२६१)

रघुराऊ-दे॰ 'रघुराउ'। उ॰ बिसमय हरप रहित रघुराऊ। (मा॰ २।१२।२)

रघुराज–(सं०)–१. राम, २, दशरथ, ३. राम का राज्य । उ० २. रघुराज-साज सराहि लोचन-लाहु लेत अघाइ के । (गी० १।४)

रघुराजु-दे॰ 'रघुराज'।

रघुराज्-दे० 'रघुराज'। उ० सरत सबत साहिब रघुराज्। (मा० १।१३।४)

रघुराया-(सं॰ रघुराज)-राम, रघुराज। उ॰ तिन्ह कें हृदय वसहु रघुराया। (मा॰ २।१३०।१)

रघुरैया-रघुकुल के राजा । उ० मोद-कंद-कुल-कुमुद-चंद्र मेरे रामचंद्र रघुरैया । (गी० १।१७)

रचूर-(सं० रचना)-रचता है। उ० मिलह रचह परप्ंचु बिधाता। (मा० २।२३२।३) रचत-रचते हैं, रचता है। उ० हरप न रचत, विषाद न बिगरत, डगरि चले हुँसि खेलि। (कु॰ २६) रचहिं-रचते हैं, तैयार करते हैं। रचहु-रचो, तैयार करो। उ० रचहु बिचित्र बितान बनाई। (मा० १।२८७।३) रचा-रचना की, बनाया। उ० यह सँजोग विधि रचा विचारी। (मा० ३।१७।४) रचि-१. निर्माणकर, बना कर, २. रचे हैं, बनाए हैं, ३. सजाकर। उ० २ कंकन चारु बिविध भूषन विधि रचि निज कर मन लाई। (वि० ६२) रचिवे-रचने, रचना करने। उ० रचिबे को बिधि जैसे पालिबे को हरिहर। (ह० ११) रची-निर्माण की, बनायी। उ० कहत पुरान रची केसव निज, कर-करतूति-कला सी । (वि०२२) रचु-१.सजा कर, २.सज्जित कर दे । उ० २.त्र्यानि काठ रचु चिता बनाई । (मा० १।१२।२) रचे-रचा, सजाया, सज्जित किया। रचेउ-रचा, वनाया । उ० इहाँ हिमाचल रचेउ विताना । (मा० १।६४।१) रचेन्हि-१ रचा, बनाया, किया, २. रचना चाहिए। उ० १. नेहि रिपुछ्य सोद्द्र रचेन्हि उपाऊ। (मा० १।१७०।४) रचेसि-रचा, किया । उ० मरनु ठानि मन रचेंसि उपाई। (मा० शादश३) रचै-१. रचना करे,

बनावे, २ रचता है, बनाता है, ३. रचा दिए हैं। उ० २ उर बिस प्रपंच रचे पंचवान। (वि० १४) रच्यौ-रचना की, बनाया। उ० सुभ दिन रच्यौ स्वयंवर मंगल-दायक। (जा० ३)

रचना-(सं०)-१. बनावट, निर्माण, २ संसार की उत्पत्ति, जगत का निर्माण, ३ पैदा की हुई चीज़, ४. सजावट, ४. अंथ जिखना। उ० २ देखत तव रचना विचित्र स्रति समुक्ति मनर्हि मन रहिए। (वि० १११)

रचित-(सं०)-निर्माण किया हुआ, बनाया हुआ। उ०वपुप ब्रह्मांड, सो, प्रवृत्ति-लंका दुर्ग रचित मन-दनुज-सय रूप-धारी। (वि० ४८)

रच्छ-(सं० रच्चण)-१ रचा करे, रखवाली करे, २. रचा कीनिए। उ०१. तीरथपित श्रंकुर-सरूप, यच्छेस रच्छ-तेहि। (क० ७११४) रच्छंहीं-रचा करते हैं, रखवाली करते हैं। उ० करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं। (मा० ४।३।३)

रच्छक-दे० 'रचक'। उ० रच्छक कोटि जच्छपति केरे। (मा० १।१७६।१) रछच्किन-(सं० रचक)-रचकों को, रखवालों को। उ० बाटिका उजारि अच्छ रच्छकिन मारि। (क० ६।२४)

रच्छन-दे॰ 'रच्चण' । उ० जयति सुग्रीव-सिच्छादि-रच्छन-निपुन, बालि-बंलसालि-बध-मुख्य हेतू । (वि० २४)

रच्छा-(सं० रचा)-रचा, हिफ्राजत । उ० लगे पदन रच्छा । प्राचा ऋषिराज बिराजे । (गी० १।६)

रज़ (१)-(सं०)-१. धूल, रेत, मिट्टी, २. रजोगुण, ३. आर्त्तव, कुसुम, ऋतु, ४. पृथ्वी। उ० १. मिलित जल पात्र श्रज-शुक्त हरिचरन रज। (वि० १८) २ रावन सो राजा रज तेज को निधान भो। (क० १।३२) ४ रज श्रप श्रनल श्रनिल नेंभ जड़ जानत सब कोइ। (स० २०३) रजिहें-रज पर, धूल पर। उ० गुर पद रजिहें लाग छरू-भारू। (मा० २।३१४।४)

रज (२)-(सं० रजक)-धोबी, ६ पड़ा धोनेवाला । उ० तिय निंदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई । (वि०

रजक-(सं०) घोवी, कपड़ा घोनेवाला ।

रजत-(सं॰)-चाँदी, रूपा। उ॰ रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानुकर वारि। (मा॰ १।११७)

रजधानिय-(सं० राजधानी)-राजधानी, मुख्य नगर। उ० जनु ऋतुराज मनोज-राज रजधानिय। (पा० ६८)

रजघानी–दे० 'रजघानिय' । उ० राजा रामु र्थ्रवध रज-धानी । (मा० १।२१।३)

रजनि—दे० 'रजनी' । उ० १. याके उए वरति श्रधिक श्रॅंग-श्रॅग दव, वाके उए मिटति रजनि-जनित जरनि । (कृ० ३०)

रजर्निचर-(सं० रजनीचर)-१. राचस, २. मूत, १. चोर, ४ पहरेदार। उ० १ श्रसुर सुर नाग नर यत्त गंधर्व खग रजनिचर सिद्ध ये चापि श्रन्ये। (वि० ४७)

रजनी-(सं०)-१ रात, निशा, २. हल्दी, २. लाख, ४. नील का घृच । उ० १. पुरी विराजित राजित रजनी । (मा० १।३४८।२) रजनीकर-(सं०)-चंद्रमा । उ० संतत दुखद सखी ! रजनी-कर । (कृ० ३१)

रजनाचर-(सं०)-दे० 'रजनिचर' । उ० १.तू रजनीचर नाथ महा, रघुनाथ के सेवक को जन हों हों । (क० ६।१३)

रज़नीचरा—दे॰ 'रजनिचर'। उ॰ १. सँग भूत प्रेत पिचास जोगिनि विकट मुख रजनीचरा। (मा॰ १।६४। छं॰ १)

रजनीमुख-(सं०)-संध्या, साँभ।

रजनीश-(सं०)-चंद्रमा, निशाकर। उ० ललित लल्लाट पर राज रजनीश कल, कलाधर, नौमि हर धनद-मित्रं। (वि० ११)

रजनीस-देर्॰ 'रजनीश'। उ॰ तुलसी महीस देखे दिन रज-

नीस जैसे । (गी० १।६२)

रंजपूत-(सं० राजपुत्र)-१ चित्रय, राजपूत, २ चीर, परा-क्रमी। उ० २, पवन को पूत रजपूत रूरो। (ह०्३)

रजाइ—दे॰ 'रजाई'। उ॰ रामदूत की रजाइ माथे मानि लेत हैं। (ह॰ ३२)

रजाई—(ग्रर॰ रज़ा)-ग्राज्ञा, हुक्म । उ॰ ऐहउँ वेगिर्हि होउ रजाई । (मा॰ २।४६।२)

रजाय-(श्वर॰ रज़ा)-त्राज्ञा, त्रनुशासन । उ॰ राम की रजाय तें रसायनी समीर सृनु । (क॰ ४।२४)

रजायस-दे० 'रजायसु'।

रजायसु—(सं॰ राजन् + आयसु)-आज्ञा, राजाज्ञा, हुक्म । उ॰ पाय रजायसु राय को ऋपिराज बोलाए। (गी॰ ११६) रजु—दे॰ 'रज्जु'। उ॰ बाँधिवे को भवगयंद रेनु की रज़ बटत। (वि॰ १२६)

रजोगुग-(सं०)-प्रकृति का वह स्वभाव जिससे जीवधारियों में भोग-विलास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न होती है। राजस।

रजोगुन-दे॰ 'रजोगुण्'। उ॰ तामस बहुत रजोगुन थोरा। (मा॰ ७।१०४।३)

रज्ज-(सं०)-रस्सी, ढोरी, जेवरी। रज्जी-जेवरी में, रस्सी में। ड० यत्सत्वाद मृपैव भाति सकतं रज्जी यथाहेर्भ्रमः। (मा० १।१। रत्नो० ६)

रट-(१)-१. रटना, याद करना, २. वार-वार कहना, ३. रटते हैं, रट रहे हैं। उ० ३. राम-राम रट विकल भुत्रालू। (मा॰ २।३७।१) रटत-रटता है, कहता है, वार-वार फहता है। उ० रुचिर रसना तू राम-राम क्यों (वि॰ १२६) रटति-स्टती है, याद करती है, वक वक करती है। उ० कनक-जटित मनि नूपुर मेखल कटितट रटित मधुर वानी । (वि॰ ६३) रटन-दे॰ 'रट'। रटाने-दे० 'रट'। उ० २. तव कटु रटनि करउँ नहिं काना । (मा० ६।२४।२) रटहिं-रटते हैं, वार-बार शब्द करते हैं। उ० स्टिह क्रभाति कुखेत करारा। (मा० २।१४८।२) रटहि-रटो, याद करो । उ० देखु राम-सेवक सुनु कीरति, रटिह नाम करि गान गाथ। (वि॰ ८४) रट्हु-रटो, याद करो, भजो । रटि-रटकर, रट-रटकर । उ० ती सिंह निपट निरादर निसि दिन लट ऐसो रिट घटि को तो। (वि० १६१) रटु-स्टो, स्टा करो। उ० राम-राम रसु राम राम रह, राम-राम जपु जीहा। १(वि० ६४) रटो−१. बोलो, कहो, कहा करो, २. जव किया है, रटा है। उ० १. तुलसी जो सदा सुख चाहिय तौ रसना निसि वासर राम रटो। (क० ०।८६) २. नाम रटो, जम वास नयों जाउँ, को आइ सकै जम-किंकर नेरे ? (क० ७।६२)

रढ़े-(?)-रटा, बोला। ७० जब पाहन भे वन बाहन से,

उतरे वनरा 'जयराम' रहे । (क॰ ६।६)

रण-(सं०)-लडाई, युद्ध। उ० सक्कन सानुज सदल दलित दशकंठ रण, लोक-लोकप किए रहित शंका। (वि० ४३)

रिणत-(सं०)-वजता हुन्ना।

रत-(सं१)-१. श्रनुरक्त, श्रासक्त, २. संसार या सांसरिक विपयों में लीन, ३. लगा हुत्रा, लीन, तत्पर, ४. मैथुन, प्रसंग। उ० १. सीय राम पद होइ न रत को। (मा० २।३०४।१) २. करमी, धरमी, साधु, सेवक, विरत, रत। (वि० २४६)

रतन-(सं॰ रत्न)-बेशकीमत पत्थर, हीरा श्रादि। उ॰ सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। (मा॰ १।२३।४)

रतनाकर-दे० 'रत्नाकर'।

रतनागर-दे॰ 'रत्नाकर'। उ० तीय रतन तुम उपजिहु भव रतनागर। (पा० ४६)

रतनार—(सं॰ रक्त)—लाल, श्रहण। रतनारे—दे॰ 'रतनार'। उ॰ नव सरोज लोचन रतनारे। (मा॰ १।२३३।२)

रतिह-(सं०रित)-मुख़ हो जाते हैं। उ० बढ़े रतिह लघु के गुनहिं तुलसी लघुहि न हेत। (स० ६३४)

रता-(सं० रत)-श्रासक्त, रत, लीन । उ० दास रता एक

नाम सों, उभय लोक सुख त्यागि। (वै० ४२)

रिते—(सं०)—१. कामदेव की छी। रित प्रजापित की कन्या थी। इसे छी-सौंदर्थ का श्रादर्श मानते हैं। २ प्रेम, प्रीति, ३. मैथुन। उ० १. बालमृग मञ्जु-खंजन-बिलोचिनि, चंद्रबद्दि, लिख कोटि रित मार लाजै। (वि० १४) २. सत्व बहुत रज कछु रित कर्मा। (मा० ७।१०४।२) रित-प्रद—प्रेम उत्पन्न करनेवाला। रत्यो—रित भी, कामदेव की छी भी। उ० रत्यो रची विधि जो छोलत छिंब छूटी। (गी० २।२१)

र्(तेम्रातो—(सं० रित)—प्रीति करता, प्रीतिवान होता। उ० राम-नाम-श्रनुराग ही जिय जो रितम्रातो। (वि० १४१) रितन—(सं० रित्तका —रित्तयों के, रत्ती भर के। उ० रितन के लालचिन प्रापित मनक की। (क० ७।२०)

रितनाथ-(सं०)-कामदेव। उ० दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा। (मा० १। प्रश छ०१) रितनायक-(सं०)-कामदेव। उ० न हमे, न भगें जिय जानि सिलीमुख पंच धरे रितनायक है। (क० २।२७) रितपित-(सं०)-कामदेव। उ० जनु रितपित ऋतुपित कोसल

पुर विहरत सहित समाज। (गी० ११२) रता—(सं० रति)—१. कामदेव की पत्नी, रति, २ सौंदर्य, शोभा, ३. प्रेम, शीति, ४. समान, श्रन्दर, ४. तेज़, कांति। उ० ४. वेद लोक सब साखी, काहू की रती न राखी। (वि० २४८)

रत्न—(सं०)—१. कुछ विशिष्ट बहुमूल्य पत्थर या पदार्थ । नी रत्नों में हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, पुखराज, नीलम गी-मेद, लहुसुनियाँ और मूँगा का नाम लिया जाता है । २० स्राभूषण । उ०१. रत्न हाटक-जिटत मुकुट मण्डित मौलि भानुसस-सहस-उद्योतकारी । (वि० ४१)

रताकर-(सं०)-रत्नों की खानि, समुद्र।

रथ-(सं०)-स्यंदन, यान, गाड़ी। एक विशिष्ट प्रकार की पुरानी गाड़ी जिसमें घोड़े जोते जाते थे। उ० जयित भीमार्जन-ब्याल सूदन-गर्वहर धनंजय-रथ न्नान केतू।(वि० २८) रथगामी-(सं रथगामिन्)-रथ पर चड़कर चलने-वाला। उ० सारथि पंगु, दिव्य रथ-गाभी। (वि० २)

रथहि-रथ को । उ० चले अवध लेइ रथहि निषादा। (मा० २।१४४।१)

रथांग-(सं∘)-१. रथ का पहिया, २. चकवा, चक्रवाक। उ०२. पिक् रथाग सुक सारिका सारस हंस चकोर। (मा०२।⊏२)

रथी-(सं० रिथन्)-रथ पर चड़ा हुन्रा, रथारूढ़ । उ० रथीं सार्थिन्ह लिए बोलाई । (मा० २६६।४)

रथु-दे० 'रथ'।

रद (१)-(सं०)-दाँत, दंत। उ० अधर अरुन रद सुन्दर नासा। (सा० १।१४७।१)

रद (२)−(ग्रर॰)−१. नष्ट, खराव, २. तुच्छ, फीका । रदन–(सं०)–दाँत ।

रदपट-(सं०)-च्रोष्ठ, अधर। उ० रदपट फरकत नयन रिसौहैं।(मा० १।२४२।४)

रदपुट-दे० 'रदपट'।

रन—(सं० रण)—युद्ध, लड़ाई। उ० महाबीर-विदित, जितैया बढ़े रन के। (वि० ३७)

रनवॉकुरो–(सं० रण + वक्र)–रण में कुशल योद्धा, शूर-चीर । उ० धीर रघुवीर को बीर रन-वॉक्करो । (क० ६।४६) रनवास–दे० 'रनिवास' ।

रिनवास-(सं० राज्ञी + वास)-रानियों का महल, हरस, श्रंतःपुर । उ० जुवति जूथ रिनवास रहस-वस यहि विधि । (जा० १७०)

रनिवासा-देर्° 'रनिवास'। रनिवासु-देर्° 'रनिवास'।

रनिवास्-दे० 'रनिवास' । महल की रानियाँ । उ० ग्रायउ जनक राज रनिवास् । (मा० २।२८१।२)

रनी-(सं॰ रण)-योद्धा, वीर, लडाका। उ० कलुप-कलंक कलेस-कोस भयो जो पद पाय रावन रनी। (गी० ४। ३६)

रिव-दे॰ 'रिव'। उ॰ १. रिव श्रातप भिन्नमाभिन्न जथा।
(मा॰ ६।११ ।। ८) ७ रिव हर दिसि गुन रस नयन।
(दो॰ ४४८) रिविहिं-रिव का, सूर्य का। उ० रिविहि राउ,
राजिह प्रजा, बुध व्यवहरिह विचारि। (दो॰४०४) रिविहि—

१. सूर्य का, २ सूर्य को, ३. सूर्य ने । रिवकर-(सं०)-सूर्य की किरण। उ० महा मोह तम पुंज

जासु बचन रिवकर निकर। (मा० १।१। सो० १)
रिश्वकुल-(सं०)-सूर्यकुल, सूर्यवंश। इसी कुल में राम का
जन्म हुआ था। उ० रिवकुल-कैरव-चंद भो आनंद-सुधा
को। (वि० १४२) रिवकुलनदन-सूर्यकुल के पुत्र या सूर्य
कुल को प्रसन्न करनेवाले। रामचंद्र। उ० दिये बूक्ति रुवि
रिवकुलनंदन। (मा० १।३३१।३)

रवितनुजा-(सं०)-यमुना नदी। उ० रवितनुजा कइ करत बड़ाई। (सा० २।११२।१)

रविनद्नि-दे० 'रविनंदिनी' । उ० करम कथा रविनंदिने बरनी । (सा० ३।२।४)

रबिमिन-(सं० रविमिण्)-सूर्यकांत मिण । उ० जिमि रवि-मिन द्व रिविह बिलोकी । (मा० ३।१७३)

रिवसुत-(सं० रिवसुत)-श्रश्विनीकुमार । उ० निरखत ही नयनि निरूपम सुख रिवसुत मदन सोम-दुति निद्रति । (गी० ७।९७)

रविसुता–(सं॰रविसुता)–यमुना । उ॰ जनु रविसुता सारदा सरसरि मिलि चलीं ललित त्रिवेनी । (गी॰ ७१४)

रम-(स॰रमण)-१ रम जाना, मिल जाना, लीन हो जाना, २ रम गया, मिल गया। उ० २ जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम। (मा॰ ११००) रमु-रमणकर, क्रीड़ा कर। उ० रास राम रमु, राम राम रदु। (वि०६४) रमेड-रम गया, लीन हो गया। उ० रमेड राम मनु देवन्ह जाना। (मा॰ २।१३३।३)

रमण्-(सं०)-१. द्यानंदोत्पादक क्रिया, क्रीडा, २ मैथुन, सहवास, ३. रमण करनेवाला, पति, ४. कामदेव, ४. जार, ६ गर्दभ।

रमणी-(सं०)-स्त्री, सुन्दरी।

रमणीक-(सं० रमणीय)-सुन्दर, मनभावन ।

रमणीय-(सं०)-सुन्दरं, मनोहर । उ० तरुण रमणीय राजीव लोचन बदन राकेश कर निकर हासम् । (वि० ६०)

रमन-दे० 'रमन'। रमन-दे० 'रमण'। रमण करनेवाले, पति। उ० विज्ञान-भवन गिरिसुता-रमन। (वि० १३) रमनि-दे० 'रमणी'।

रमनीय-दे॰ 'रमणीय'। उ० निरखत मनर्हि हरत हठि हरित श्रवनि रमनीय। (गी० ७।१६)

रमा-(सं०)-१ लक्ष्मी, कमला, श्री, २. स्त्री। उ०१. सिद्ध सची सारद प्जिहिं, मन जोगवित रहति रमा सी। (वि० २३)

रमानाथ–(सं०)–लद्मी के पति, विष्णु । उ० रमानाथ जहेँ राजा सो पुर वरनि कि जाइ । (मा० ७।२६)

रमानिकेत-(सं०) विष्णु।

रमानिकेता—दे॰ 'रमानिकेत'। उ॰ हरपि मिले उठि रमा॰ निकेता। (मा॰ १।३२८।३)

रमानिवास-(सं०) विज्यु, लष्मीपति ।

रमानिवासा-दे॰ 'रमानिवास'। उ० एवमस्तु करि रमा-निवासा। (मा० ३।१२।१)

रमापति-(सं०)-विष्णु । उ० का अपराध रमापति कीन्हा । (सा०,३११२४।४)

रमाविलासु-(सं॰ रमा + विलास)-लच्मी का विलास, भोग श्रोर ऐरवर्थ । उ॰ रमाविलासु राम श्रनुरागी । (मा॰ २। ३२४।४)

रमारमन-(सं० रमा + रमण)-विष्णु । उ० जय राम रमा- रमनं समनं । (मा० ७। १४। १)

रमित-(सं० रमणे) सर्वन्यापी । उ० रेफ रमित परमारमा सह श्रकार सिय रूप। (स०१४)

(मा० ११६१२) ३. चंद किरन रस रसिक चकोरी। (मा० २।४६१४)

रसु-दे० 'रसु'।

रसेंस-(सं० रसेश)-रसों में शिरोमिण, नमक। उ० रुचिर रूप-जल मो रसेस हैं मिलि न फिरन की बात चलाई। (कु० २४)

रसोई-(सं० रस)-१. पका हुआ खाना, भोजन, २. चौका, पाकशाला। उ० १. माया मय तेहिं कीन्हि रसोई। (मा० १।१७३।१)

रस्मि-(सं० रिम)-किरण, मरीचि।

रहेँट-(सं० अरघर्ट)-कुएँ से पानी निकालने का एक यंत्र। उ० सोइ सींचिबे लागि मनसिज के रहॅट नयन नित रहत न हेरी। (गी० ४।४६)

रहें सेउ-(सं॰ हर्ष)-हिपत हो उठा । उ॰ एहि अवसर मंगलु

परम सुनि रहॅसेड रनिवासु । (मा० २।७)

रह-(१)-१. ठहर, थम्ह, रुक, २. रुक गया, ३. एकांत, निर्जन। उ० २.लोचन जलु रह लोचन कोना। (मा० १। २४६।१) रहइ-रहता, रहता है। उ० कहि देखा हर जतन .बहु रहइ न दच्छकुमार । (मा० १।६२) रहई-रहता है । उ० एहि विधि जग हरि श्राश्रित रहई। (मा०१।११८।१) रहउँ-रहूँ, रह जाऊँ। रहउ-१. रहे, २. रहो। उ० १. पुनि न सीचु तनु रहउ कि जाऊ। (मा० राष्ट्रा३) रहऊँ -रही हूँ। उ० जिस्रनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। (मा० २।४६।३) रहत-१ रहता है, ठहरता है, २. रुकता है, बंद , होता है, ३. रहते हुए। उ० २ नयननि वारि रहत न एक छन। (गी० ४।१७)३. लखी राम रख रहत न जाने। (मा० २।७८।१) रहति-१ रहती है, २. रहते हुए। उ० १. सिद्ध सची सारद पूर्जीह मन जोगवति रहति रमा सी। (वि० २२) रहन-१. चाल, रीति, रहने का ढंग, २. स्वभाव, प्रकृति, ३. रहना । उ०३. तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजै रहन परधो । (वि० ६१) रहनि-दे० 'रहन'। उ० १. तुलसी रहिए एहि रहनि, संत जनन को काम। (बै० १७) रहव-१. रहोगे, रहियेगा, २. रहना, ३. रहा करेंगे, रहूँगा। उ० १. दरसनु देत रहव सुनि मोहू। (मा० १।३६०।४) २. भयउ वहोरि रहव दिन चारी। (मा०२।२७३।१) ३. नाहिं त मौन रहव दिनु राती। (मा० २।१६।२) रहिंस-रहा, रही। रहिंस-रहते हैं । उ० नृप सव रहिं कृपा श्रभिलापें। (मा० २। २।२) रहहि-रहता है, रहा। रहहीं-रहते हैं। उ० प्रसु मुख कमल बिलोकत रहहीं। (मा० ७।२१।१) रहहु-रहो, रहोगी। उ० तौ घर रहहु न म्रान उपाई। (मा० २। १६।४) रहह-रहो। रहा-१ रह गया, रुका, २. था, ३. शेष रहा । उ० २. रहा वालि वानर में जाना । (मा० ६। २१।२) ३.रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। (मा० ७।१। दो० १) रहि-१. रहकर, २. रह, ३. रह रही हो। उ०३ श्रलप तिदत जुगरेख इंद्र महँ रहि तिज चंचलताई। (वि०६२) रहिन्र-रहा जाय। उ० इहाँ रहित्र रघुबीर सुजाना। (मा० १।२१४।३) रहिउँ-रही, थी। उ० तार्ते अव लगि रहिउँ कुमारी। (मा०१।१७।४) रहिबो-रहना। उ० तौलों, मातु! श्रापु नीके रहिवो।

(गी० ४।१४) रहिय-१. रहो, रहिए, २. रहना, रुकना, ३. रहे, रुके। रहिहउँ---रहूँगा । उ० रहिहउँ निकट सैल पर छाई। (मा० ४।१२।४) रहिहहिं-रहेंगे । उ० सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम। (मा० २।४६) रहिहि-रहेगी, रहेगा । उ० जो चलिहें रघु-नाथ पयादेहि सिला न रहिहि अवनी । (गी० १।४६) रहिहु-तुम थी, थी। उ० जात रहेउँ कुवेर गृह रहिह उमा कैलास। (मा० ७।६०) रहीं-्रह गई, रुकीं, थी। रही-१. रह गई, २. थी। उ० २ तौ कत विप्र व्याध गनिकर्हि तारेहु ? कल्लु रही सगाई ? (वि० ११२) रहु-रहो । उ० कुकी रानि श्रव रहु अरगानी । (मा० २। १४।४) रहे-१ थे, टिके थे, ठहरे, ठहरे थे, रुके, र शेप बचे, वाकी रहे। उ० १ कराल हैं, रहे कहाँ, समाहिंगे कहाँ मही। (क॰ ६।८) रहेउँ-१. रहा, २ श्रदा रहा। उ० १ मास दिवस तहँ रहेडॅ खरारी। (मा० ४।६। ४) २. भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि सहारिषि साप । (सा०७।११४ख) रहेउ–रहा, था । रहेऊँ–मैं था, मैं मौजूद था। उ॰तेर्हि समाज गिरिजा मै रहेर्ज । (मा०१।१८४।२) रहेऊ-रहा, था, रुका। रहेसि-रहा, रह गया। उ० जौं तै जिञ्चत रहेसि सुरद्रोही। (मा० ६।८४।२) रहेहु-दे० 'रहेउ'। रहै-१. रहे, रहता है, २ रहने। उ० १ रहें जहाँ बिचरे तहाँ, कमी कहूँ कछु नाहि। (स० ४४७) २. श्रापुनु उठि धावह रहे न पावह धरि सब घालह खीसा । (मा० १।१८३।छं० १) रहैगो-रहेगा, ठहरेगा। रह्यों-रहा हूँ, रहा। उ० चाटत रह्यों स्वान पातरि क्यों कबहुँ न पेट भरो । (वि० २२६) रह्यो-था, रहा । उ० अचवाँइ दीन्हें पान गवने वास जह जाको रह्यो। (मा० १।६६।छं० १) रह्यौ-रहा । उ० कहे वितु रह्यों न परत । (वि०

रहिस (२)-(सं० रहस्)-एकांत में, गुप्तस्थान में। ड़० रहिस जोरि कर पति पग लागी।(मा० ४।३६।३)

रहम−(त्र्यर०)-करुणा, दया । उ० सबको भलो है राजा राम के रहम ही । (क० ६।⊏)

रहस-(सं० हर्ष)-न्रानंद, प्रसन्नता । उ० कौसल्या कैकयी सुमित्रा रहस-विवस रनिवास । (गी० १।२)

रहसिंह-(सं॰ हर्ष)-प्रसन्न होते हैं, हिपेत होते हैं। उ० वर दुलिहिनिहि विलोकि सकल मन रहसिंह। (पा॰ १४३) रहिंस (१)-प्रसन्न होकर, ख़ुश होकर। रहसी-प्रसन्न हुई। उ० रहसी चेरि घात जनु फावी। (सा॰ २।१७।२) रहसे-प्रसन्न हुए। रहसेउ-प्रसन्न हुए।

रहस्य-(सं०)-१. गुप्त भेद, गोप्य विषय, २. वह जो श्रासानी से समभ में न श्रा सके। उ० १. यह रहस्य काहूँ निहं जाना। (मा० १।१६६।१) २. यह रहस्य रघु-नाथ कर वेगि न जानइ कोइ। (मा० ७।११६ क)

रहित-(सं०)-हीन, शून्य, खाली। उ० मदन मदीन मदा-तीत माया रहित मंजुमानाथ पाथोज पानी। (वि०४६) रॉक-(सं० रंफ)-रंक, भिखारी। उ० रॉक सिरोमिन काकिनि भाग विलोकत लोकप को करदा है। (क० ७।१४४) रॉकनि-१. रंको को, २. रंकों ने। उ० १. रॉकनि नाकप रीकि करै। (क० ७।१४३) राँकु-दे॰ 'राँक'। उ० धनु तोरै सोई वरै जानकी राउ होह की राँकु। (गी॰ १।८७)

राँची-(सं० रचना)-रची, निर्माण की।

राँची-(स॰ रजन) चाहा, प्यार किया। उ॰ मन जाहि राँची मिलहि सो वर सहज सुंदर साँवरो। (मा॰ १।२३६।छुं०१)

राँड-(सं० रंडा)-१. विधवा, वेवा, २. वेश्या, कसवी। उ० २. ख्याल लंका लाई कपि राँड की सी कोपरी। (क०

६।२७)

रॉधा—(सं० रंधन)—पकाया । रॉधे—पकाने से । उ० हाँडी हाटक घटित चरु राँधे स्वाद सुनाज । (दो०१६७) राँध्यो— पकाया, चुराया । उ० लंक निहं खात कोड भात राँध्यो । (क० ६१४)

राइ-(सं॰ राजा, प्रा॰ राया)-छोटा राजा, राय । उ॰ राह दसरत्य के समत्य राम राजमनि । (क॰ ७।२०)

राई-(सं०,राजा)-राजा, प्रधान। यह शब्द प्रायः शब्दों के बाद में लगता है। जैसे रघुराई, यदुराई तथा ऋपिराई श्रादि। उ० जेहिं वन जाइ रहव रघुराई। (मा०२।१०४।३) गवने तुरत तहाँ रिपिराई। (मा० १।१३३।२)

राड—(सं॰ राजा)-१. राजा, भूपति, २. स्वामी, ३. प्रधान, सरदार । उ० १. कहा राज, वन दियो 'नारिवस, गरि गलानि गयो राउ । (वि॰ १००)

राउत-(सं॰ राज + पुत्र)-सरदार, शूरवीर। उ० राद्रुड राउत होत फिरि के जुमें । (वि॰ १७६)

राउर-(मं॰ राज + पुत्रं)-१. श्रापका, तुम्हारा, २. राजा, राजकुमार । ७०१. जो राउर श्रायसु में पाचों । (मा० १।२१८।३) २.राउर नगर कोलाहलु होई। (मा०२।२३।४) राउरि-श्रापकी ।

राऊ–दे॰ 'राउ' । उ० २. जद्यपि श्रखिल लोक कर राऊ । (मा० ४।४७।३)

राकर-(सं राचस)-राचस, निशिचर। राकसनि-राचसों ने। उ० खायो हुतो तुलसी छरोग राट राकसनि। (ह०

राका-(सं०)-१. पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी, २. रात, ३. नदी, ४. खुजली, ४. प्रथम रजोवती स्त्री । उ० १ ध्रुव विस्वासु श्रविय राका सी । (मा० २।२२४।३)

राकापित-(सं०)-पूर्णमासी का चंद्रमा, राकेश । उ० राका-पति पोड्स उन्नहिं तारा गन समुदाइ । (मा० ७।७६७) राकेश-(सं०)-पूर्णमासी का चंद्रमा ।

राकेस-दे० 'राकेश' । उ० वृत्तिकुल-कुमुद-राकेस राघारमन

कंस-वंसाटवी धूमकेनु। (वि० १२)

रात्तम-(सं०)-१. निशाचर, दैत्य, श्रसुर, २. पापी, हिंसक।

राख (१)-(?)-भस्म, खाक।

राख (२)-(सं० रचण)-१. रखवाली करो, २. रख लिया, रखता है. ३. रचा करें, ४ रक्खो । उ० २. सन्नु सयानो सिल्ल ज्यों राख सीस रिपुनाड । (दो० ४२०) ३. जेहि राख राम राजिव नयन । (क० ७।११७) राखइ-१. रखता-है, २. रचा करता है। राखठॅ-१. रक्खूं, २. रचा करूँ। राखत-१. रखता है, २. रखनांली करता है, रचा करता है। उ० २. यय बिनु मन, तन दहत दया तजि,

राखत रवि ह्वै नयन वारिधर। (कु० ३:१) राखति-१. रखती है, २. रखती हूँ। उ० २. राखित प्रान विचारि दहतं मत। (गी० शह) राखन-१. रखने के लिए, २. रखना । उ० १. रायॅ राम राखन हित लागी। (मा० २।७६।१) राखव-१. रक्खुँगा, २. रखना चाहिए। उ० २. रिपु रन रंच न राखव कोंऊ। (मा० २।२२६।१) राखिब-रखना, रखिएगा। उ० तात तिजय जिन छोह मया राखि मन। (जा० १८८) राखिह-१. रचा करते हैं, २. रखते हैं। उ० १. राखहि सोइ है वरियाई। (कृ० ४६) राखहु–रखो, रत्ता करो। उ० राखहु राम कान्ह यहि श्रवसर, दुसह दसा भइ श्राइ। (कृ० १८) राखा-रक्खा। उ० तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। (मा० २.३०।४) राखि-दे० 'राखी'। उ० १. करि करि विनय कछुक दिन राखि वरातिन्ह । (जा० १८१) २. दुले मलिन खल, राखि मख, मुनि सिप श्रासिष दीन्हि। (म० ४।६।३) राखिवे-रत्ता करने, वॅचाने । उ० मख राखिवे लागि दसरथ सों माँगि ग्राम्त्रमहिं ग्राने। (गी० १।४४) राखिय-१. रखिए, २ रचा कीजिए, रचा करनी चाहिए । राखिये–१. रचा कीजिए, २. रखिए । उ० १. संकर निज पुर राखिये चितै सुलोचन-कोर । (दो० २३६) २. राखिये नीके सुधारि, नीच को डारिए मारि। (वि॰ २४८) राखिहहिँ-रक्खेंगे, रचा करेंगे। राखिहि-रखेगा। उ० तुलसिदास एहि त्रास सरन राखिहि जेहि गीघ उघा-र्यो । (वि० २०२) राखिई-रखेंगे, रचा करेंगे । उ० राखिंहें राम कृपालु तहाँ, हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे। (क॰ ७।४०) राखिही-रखोगे, घर ही रखोगे। उ॰ जो हठि नाथ राखिहो मो कहँ तो सँग मान पठावोंगी। (गी० २।६) राखी (१)–१. रखकर, २. रत्ता करके, ३. रक्खी, ४. रखते। राखु-रचा करो। उ० भूप सदिस सव नृप विलोकि मभु राखु कह्यो नर-नारी। (वि० ६३) राखे-रक्खा, रख दिया । उ०ठावँ ठाव राखे ऋति मीती । (मा० शहरीर) राखेडॅ-स्क्ले है। उ० राखेडॅ प्रान जान-किहि जाई । (मा० २।४६।१) राखेउ-रक्खा, रक्खा है। उ॰ मेटि को सकद सो ग्रांक जो विधि लिखि राखेउ। (पा० ७१) राखेसि-रक्खा । उ० वै राखेसि गिरिखोह सहुँ मार्यां करि मति भोरि। (मा० १।१७१) राखेसु-१. रवन्ता, २. रक्ता गया । राखेहु-रक्ता था । उ० सो भुज वल राखेहु उर घाली। (मा० ६।२६।४) राखें-१. रखते हुए, २. रक्खें। उ० १. नीच ज्यों टहल करें राखें रुख अनुस्रैं । (गी० १।१७०) २. रोटी लूगा नीके राखे, यागे हू को वेद भाषें। (वि॰ ७६) राखे-१. रज्ञा करता है, २. रक्खे। उ० १ जहाँ सव संकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो साहव राखे रमैया। (क० ७।४३) राख्यो-१. रक्या है, रख लिया है, २. रचा की। उ॰ १. जद्यपि है दारुन बढवानल राख्यो है जलिय गॅभीर धीरतर । (कु० ३१) २ प्रथम ताडका हित सुवाहु वधि, सल राख्यो हिज-हितकारी। (गी० ७१६) राख्यी-दे० 'संख्यो' ।

राखनहार-रत्ता करनेवाला । उ० राखनहार तुम्हार श्रनुश्रह वर वन । (जा० २८) राखी (२)-(?)-राख, भस्म ।

राग-(सं०)-१. मोह, प्यार, श्रासक्ति, २. मत्सर, ईप्यों, हेंप, ३० संगीत के भैरव, मलाग आदि राग, ४. विपयासक्ति। उ० १. राग बस भो विरागी पवनकुमार सो। (क० ४।१) २. निसि दिन पर-श्रपवाद वृथा कत रटि रटि राग बढ़ाविह । (वि० २३८) ३ उघटिह छुंद प्रबंध गीत पद राग तान बंधान । (गी॰ ११२) ४. राग को न साज। (क० ७।६६) राग-रग-हॅसी खुशी, गाना-वजाना, त्रानंद । उ० सब की सुमति राम-राग-रंग रई है। (गी० २।३४) रागहि-प्रेम में, राग में। उ० रोष न श्रीतम-दोप लखि, तुलसी रागहि रीभि। (दो० २८४) रागऊ-राग भी, श्रासक्ति या प्रेम भी। उ० रागऊ विराग, भोग जोग जोगवत मन । (गी० १। ५४)

रागा-दे॰ 'राग'। उ० १. तेहि पुर बसत भरत विनु रागा।

(मा० रा३२४।४)

रागिन-रागी लोग । दे॰ 'रागी' । उ॰रागिन पै सीठि डीठि बाहरी निहारिहें। (क०७।१४०) रागिहिं-रागी को,सांसा-रिक विषयो के मेमी को। उ॰ रागिहि सीठ बिसेषि थलु, विषय-बिरागिहि मीठ। (प्र०२।६।१) रागी-(सं०रागिन्)-जो विरक्त न हो, संसार से प्रेम रखनेवाला । उ० राजा रंक रागी श्रो विरागी, भूरि भागी ये। (क० ७।८३) रागु-दे० 'राग'।

रागे-(सं० राग)-गाए, गाना त्रारंभ किया। उ० गायक

सरस राग रागे। (गी० ७।२)

राघव-(सं०) १ रघु के वंशज, रामचंद्र, २.ससुद में रहने-वाली एक प्रकार की बड़ी मछली। उ० १ जब दवै दीन द्यालु राघव साधु-संगति पाइए। (वि० १२६)

राघी-दे० 'राघव'। उ० १. राघी गीघ गोद करि लीन्हों।

राचहीं-(सं० रंजन)-अनुरक्त होते हैं, मुग्ध होते हैं। उ० बर्षे सुमन सुर रूरे रूप राचहीं। (क॰ १।१४) राचा (१)-अनुरक्त हो गया, लुब्ध हो गया। उ० सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा। (मा०१।२३६।४)

राचा (२)-(सं० रचना)-रचना की, रचा।

राच्छ्रस-दे० 'राञ्चस'। राच्छ्रसी-राचसी, राचस की स्त्री। ॰ उ० त्रिजटा नास राच्छसी एका । (आ० ४।११।१)

राछ्य-(सं० राचस)-निश्चर, श्रमुर । उ० राष्ट्रस भयउ रहा मुनि ग्यानी। (मा० शश्राह)

राज (१)-(सं० राज्य)-राज्य, राजा का प्रदेश।

राज (२)-(राजन्)-१. राजा, नरेश, २. राजगीर, थवई, ३. वहा । उ० १.राज-ऋजिर राजत रुचिर । (प्र० ४।२।६) राज (३)-(स॰ राजन)-राजित, शोभित। उ॰ ललित लल्लाट पर राज रजनीश कल । (वि० ११)

राजलखन-(स॰ राजन् + लच्या)-राजा के लच्या। उ० राजलखन सब ग्रंग तुम्हारें। (मा० २।११२।२)

राजऋषि-दे॰ 'राजिंष'। उ॰ राजऋषि पितु ससुर, प्रभु पति, तू सुमङ्गल खानि । (गी० ७।३२)

राजिकसोर-(सं० राजिकशोर)-राजा का लडक, राजपुत्र। उ० भूप सभा भव चाप दलि, राजत राजिकसोर । (प्र० ષ્ઠાહાર)

राजकुर्ग्रोर-(सं० राजकुमारी)-राजा की पुत्री। उ० रीमिहि राजकुर्त्रोरि छवि देखी। (मा० १।१३४।२)

राजकुमार-(सं०)-राजपुत्र, राजा का लहका । राजकुमारी-(सं०)-राजा की पुत्री। उ० संग रमा सोइ राजकुमारी। (मा० १।१३६।२)

राजकुमारा-दे० 'राजकुमार'। उ० तेहि पठए वन राज-कुसारा । (मा० २।११६।२)

राजकुमारि-(सं० राजकुमारी)-राजपुत्री। उ० श्रानि देखाई नारदिह, भूपति राजकुमारि । (मा० १।१३०)

**?)–राजमार्ग, सीधी और वडी** राजइगर–(सं० राज+ सबक । राज-डगरी-दे० 'राजहगर' । उ० गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि लगत राज-हगरो सो। (वि० १७३)

राजत-(सं॰ राजन)-राजता है, सुशोभित होता है। उं॰ कसे `हें बनाइ नीके राजत निषंग हैं । (क०२।११) राजति– शोभती है, सुन्दर लगती है। उ० पुरी विराजति राजति रजनी। (मा०१।३४८।२) राजहिं-सुंदर लगती हैं, सुशो-भित हैं। उ०मन्दिर महँ सब राजहिं रानी। (मा० १।९६० 18) राजहि-सुन्दर लगता है। राजे (१)-(सं० राजन्)-विराजे शोभित हुए। राजैं-शोभा देती हैं, शोभा दे रही हैं । उ० पंकज-पानि पहुँचियाँ राजें । (गी० १।२८)

राजधानी-(सं०)-किसी राज्य का वह प्रधान नगर जहाँ राजा तथा उसके कोष एवं कार्यालय आदि रहते हैं। उ० जयित सौमित्र-सीता-सचिव-सहित चले प्रष्पकारूढ़ निज राजधानी। (वि० ४३)

राजन–हे राजा। उ० राजन राउर नामु जसु सब ऋभिमत दातार। (मा० २।३)

राजनय-(सं०)-राजनीति।

राजपूत-(सं० राजपुत्र -श्रेष्ठ पुत्र । उ० राज-पूत पाए हैं न सुख लहियतु है। (क० २।४) राजमराल-दे॰ 'राजहंस'।

राजमराला-दे०'राजमराल'। उ०संकर मानस राजमराला । (मा० ३।८।१) राजमरालिनि-राजहंसिनी, राजमराल की मादा । उ० देखि वधिक-बस राजमरालिनि लपन-लाल छिनि लीजै। (गी० ३।७)

राजमहिषी-(सं०) पटरानी, रानी । उ०वारहि सुकुता रतन

राजमहिपी पुर-सुमुखि समान। (गी०१।२)

राजमारग–(सं० राजमार्ग)–वडी सड़क, शासन की श्रोर से वना प्रधान मार्ग । उ० सो निवह्यो नीके जो जनमि जग राम-राजमारग चलो । (गी० ४।४२)

राजरोग-(सं० राज + रोग)-वह रोग जो श्रसाध्य हो, तपेदिक, चय । उ० रावन सो राजरोग वाइत बिराट उर । (क० ४।२४)

राजरिषि-दे० 'राजपिं'।

राजिय-(सं०)-वह ऋषि जो जन्म से राजा या राज्य कुल का हो ।

राजसता– सं०)-रजोगुर्ण, राजसीपन । उ० राजत राजसता श्रनुज वरद धरनि-धर धीर। (स॰ १४३)

राजहंस-(सं०)-एक हंस जिसकी चोंच ग्रीर पैर लाल होते हैं। उ॰ तुलसी प्रभु के विरह वधिक हिठ राजहंस से जोरे। (गी० राम६)

रामचंदु-दे॰ 'रामचंद्र'। उ० रामचंदु पति सो वैदेही। (मा॰ २।६१।४)

रामचंद्र-(सं०) अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। इनकी साता का नाम कौशल्या और खी का नाम सीता था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुष्त इनके भाई थे, जिनमें इन पर विशेष स्नेह लक्ष्मण का रहता था। राम की कथा के प्रथम लेखक वाल्मीकि हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा हिंदी के विभिन्न ग्रंथों में राम की कथा विभिन्न रूपों में मिलती है। उ० रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। (मा० २।१११।३)

रामजिड-रामचंद्र जी। उ० काहे रामजिउ साँवर, लिछमन गोर हो। (रा० १२)

रामपुर-(सं०-)राम का नगर, श्रयोध्या । उ० पहुँचे दूत रामपुर पावन । (मा० १।२१०।१)

रामपुरी-दे॰ 'रामपुर' । उ॰ रामपुरी विलोकि तुलसी मिटत सव दुख-दूंद । (गी॰ ७।२३)

रामबोला-राम शब्द बोलनेवाला। कहा जाता है कि तुलसी का यही नाम था। तुलसी के अनुसार राम ने ही यह नाम रक्ला था। उ० राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम। (वि० ७६)

रामा (१)-(सं०)-१. सुंदर स्त्री, स्त्री, २. नदी, ३ सीता, जानकी, ४. रुक्मिणी, ४. राघा, ६. लक्ष्मी । उ० ६ रूप-सुख-शील-सीमासि भीमासि रामासि वामासि बर द्विद्ध बानी । (वि० १४)

रामा (२)-राम, रामचंद्र । दे॰ 'राम' । 'रामचंद्र' । उ॰ कह तुलसिदास सुनु रामा । (वि॰ १२४)

रामायण्-दे० 'रामायण्'। उ० श्री मद्रामपदाञ्ज भक्ति-मनिशं प्राप्त्ये तु रामायण्य्य् । (मा० ७१३ १।रलो० १) रामायण्-(सं०)-राम के चरित्र से संबंध रखनेवाला ग्रंथ । सामान्यतः बाल्मीकि कृत रामायण् श्रीर तुलसी कृत रामचरितमानस रामायण् कहे जाते हैं। रामायण्-रामायण् में। उ० रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । (मा० १। रलो० ७)

रामायन-(स॰ रामायण)-१. राम के चरित्र से संबध रखनेवाला ग्रंथ, २. रामकथा । उ० १. रामायन-श्रनुहरत सिख जग भयो भारत रीति । (दो० ४४४)

रामु-दे॰ 'रामृ'। उ॰ मङ्गलमूल रामु सुत जासू। (मा॰ २।२।३)

रामू-देर्॰ 'राम'। रामचंद्र। उ० श्रपने बस, करि राखे रामू। (मा० १।२६।३)

रामेस्वर—(सं० रामेश्वर)—दिचिण भारत के समुद्रतट का शिविलग । उ० जे रामेस्वर दरसनु करिहिहि । (मा०६।३।१) राय—(स० राजन्)—१. राजा, २. श्रेष्ठ, ३ नायक, सर-दार । उ० १. राजर राय रजायमु होई । (मा० २।२६६।४) रायमुनी—(सं० राजन् + मुनि)—लाल नामक पत्ती की मादाएँ । उ० जनु रायमुनी तमाल पर वैठीं विपुल सुख आपने । (मा० ६।१०३।छ० २)

राया-दे॰ 'राय'। उ० २. संत सहज सुभाउ खगराया। (मा० ७।१२९।७)

रार-(सं॰ राद)-लंडाई, मंभट, विरोध।

रारि-दे॰'रार'। उ॰ घोर रारि हेरि त्रिपुरारि विधि हारे हिये। (क॰ ६।४६)

रारी-दे॰ 'रार'। उ॰ वरषा घोर निसाचर रारी। (मा॰ १।४२।३)

राव-दे॰ 'राय'।

रावण्—(सं॰)—लंका का प्रसिद्ध राजा जो राचसों का नायक था श्रीर जिसे सीता को चुराने के कारण राम ने मारा था। दस मुख होने के कारण इसे 'दसानन' श्रादि भी कहते हैं। इसे २०भुजाएँ थीं। कुंभकर्ण तथा विभीपण, इसके भाई, मंदोदरी इसकी स्त्री तथा मेघनाद इसका पत्र था। उ० नमत पद रावणानुज निवाजा। (वि॰ ४३)

रावन-दे़ 'रावण'। उ० कुंभकरन रावन सुभट सुर विजई जगजान। (मा० १।१२२) रावनहिं-रावण को। रावनहि— रावण को। उ० सहित सहाय रावनहि मारी। (मा० ४। ३०।४) रावनो-रावण भी। उ० भाजे बीर धीर, श्रकुलाइ उठ्यो रावनो। (क० ४।५)

रावनु–दे॰ 'रावन' । उ॰ रावनु जातुधान कुल टीका । (मा॰ ६।३८।३)

रावर—(सं० राजपुत्र)—तुम्हारा, आपका । रावरि—तुम्हारी, आपकी । उ० रघुवर! रावरि यहै बढ़ाई । (वि० १६ १) रावरिये—आपही की । उ० मेरे रावरिये गित है रघुपति बिल जाउँ। (वि०११३) रावरी—दे० 'रावरि' । उ० रावरी पिनाक में सटीकता कहा रही। (क० १११६) रावरीय—आपही की। उ०आस रावरीय, दास रावरो विचारिए। (ह० २१) रावरे—१. आप, २ आपके। उ० १. तुलसी के ईस राम रावरे सों साँची कहीं। (क० २। म्) रावरे ज—१ आप भी, २ आप के भी। उ० १.रावरे ज जानि जिय की जिये जु अपने। (क० ७।० म) रावरे हु—आपके, तुम्हारे। उ० रावरे हु सतानंद पूत भए माय के। (गी० १।६१)

रावरा-दे० 'रावरो'।

रावरो-(सं० राजपुत्र)-आपका, तुम्हारा। उ० हित लागि कहीं सुभाय सो वड़ बिपम वैरी रावरो। (पा० ४४) रावरोई-आपका ही। उ० पेट भरीं राम रावरोई गुन गाइकै। (क० ७।६१)

राशि-(सं०)-१. ढेर, समूह, २. ज्योतिप की १२ राशियाँ, ३. श्रनाज का ढेर।

राषा-(स० रत्तरा)-रख लिया । राषे-रक्खा ।

रास-(सं॰)-नाचं। एक विशप प्रकार की नाच जो कृष्ण गोपियों के साथ करते थे। उ॰ न हेन रास रसिक रस चाख्यो तार्ते ढेल सो ढारो । (कृ॰ ३४)

रासभ-(सं०)-१. गदहा, गर्दभ, २. खन्चर, श्रश्वतर । उ० १. पुरोडास चह रासभ खावा । (मा० ६।२६।३) रासभी-१ गदही, २.खन्चरी । उ० १.वेचिये विबुध धेतु रासभी वेसाहिए । (क० ७।७६)

रासि-दे॰ 'राशि'। उ॰ १. बालि बल-मत्त गजराज-इव केंसरी सुहृद सुग्रीव दुखरासि-मंगं। (वि॰ ४०) रासिन्ह-रशियों, ढेरो। उ॰ जनु श्रॅगार रासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाहु। (मा॰ ६१४३) रासिहि-समृहो को, राशियों ँको । उ० वहु वासना मसक हिमरासिहि । (सा० ७। ३०।४)

रासी—दें० 'राशि'। उ॰ १. चेतन ग्रमल सहज सुखरासी। (मा० ७।१९७।१)

रासीन्ह-दे० 'रासिन्ह'।

राहु—(सं०) पुराणानुसार ध्रहों में एक। समुद्र-मंथन से निकले ज्ञस्त को पीने के लिए जब देवता बैठें तो उनमें एक असुर भी बैठ गया था। ज्यों ही उसने असृतपान किया चंद्रमा तथा सूर्य यह भेद जान गये और उन लोगों के संकेत से विष्णु ने चक्र से असुर को काट ढाला। पर, वह असृत भी चुका था अतः उसके दोनों कटे भाग जीवित रहे और वे राहु-केतु कहलाये। तभी से राहु चंद्रमा तथा सूर्य को असता है जिसे चंद्रअहण और सूर्यअहण कहते हैं। राहु की माता सिहिका थी जो समुद्र में रहती थी और छाया द्वारा जीवों को पकड़ लेती थी। उ० अमत स्नमित निसि दिवस गगन महँ रिपु राहु बड़ेरो। (वि०८७)

राहू-दे॰ 'राहु'। उ॰ लिखत सुधाकर गा लिखि राहू।

(मा० शश्शा)

रिक-(सं०)-श्रून्य, खाली, खोखला, रीता ।

रिंगु-(सं॰ ऋक्)-ऋग्वेद, प्रथम वेद । रिच्छ-(सं॰ ऋक्)-रीछ, भालू । उ॰ रिच्छ मर्कट विकट सुभट उद्गट । (वि॰ ४०)

रिच्छेश-दे॰ 'रिच्छेस'।

रिच्छेस-(सं० ऋचैश)-भालुओं का राजा, जांचवान्। उ० तव कपीस रिच्छेस विभीषन। (मा० ६।३६।२)

रिच्छेसा-दे० 'रिच्छेस'।

रिछेस-दे॰ 'रिच्छेस'।

रिछेसा-दे॰ 'रिन्हेस'। उ० जरठ भयउँ श्रव कहइ रिछेसा।

(मा० धारशाध)

रिक्तये-(सं० रक्षन)-रिकाया, रिका लिया, मोह लिया। उ० कर-कमलिन विचित्र चौगानें, खेलन लगे खेल रिक्तये। (गी०११४३) रिक्तवै-१. रिकावे, प्रसन्न करे, २. रिकाती है, प्रसन्न करती है। उ० २. सो कमला तिन चंचलता करि कोटि कला रिक्तवे सुरमौरहि। (क० ७१२६) रिकाइ-(सं०रंजन) प्रसन्न करके, खुश करके। उ०ऐसे गुन गाइ रिकाइ स्वामि सों पाइहै जो मुँह मागिहै। (वि० २२४) रिकाइवो-प्रसन्न करना। उ० उपदेसियो रिकाइवो तुलसी उचित न होइ। (दो०४८६) रिकाई-रिकाया, प्रसन्न किया। रिकाए-रिकान से। उ०कहहु कविन सिधि लोक रिकाए। (मा०११९२१) रिकाए-रिकाया, प्रसन्न किया। रिकावौ-रिका सक्टूं, प्रसन्न कर सक्टूँ। उ० तुजसिदास प्रभु सो गुन निहं जेहि सपनेहु तुमहि रिकावों। (वि० १४२)

रितर्ड-(सं० रिक्त)-रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। उ० दीजे दादि देखि ना तो बिल, मही-मोद-मङ्गल-रितर्इ है। (वि० १३१) रितए-१, खाली कर दिये, २. खाली करने पर। उ० १. उमिंग चल्यो ग्रानद लोक तिहुँ देत सबिन मन्दिर रितए। (गी० ११३) रितवहिं-(सं० रिक्त)-खाली करते हैं। उ० भरिंह ग्रह रितविंह। (जा० मर्थ) रितवै— खाली करे। उ० रितवै पुनि को हिर जो भरिंहै। (क० ७। ४७) रिती-खाली करके। उ० साँवर रूप सुधा भरिवे

कहूँ नयन कमल कल कलस रिती री। (गी॰ १।७४) रितु—दे॰ 'ऋतु'। मौसम। उ॰ बरपा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास। (मा॰ १।१६)

रितुराज-(सं कृत्वतुराज) न्वसंत ऋतु । उ० सोह मदनु मुनि वेप जनु रित रितुराज समेत । (मा०२।१३३)

रितुराजू-दे० 'रितुराज'। उ० सो मुद मङ्गलमय रितुराजू। (मा०-१।४२।२)

रिद्धि-दे॰ ऋदि'। उ० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ। (सा० १ ६४)

रिध-दे० 'रिद्धि'।

रिन-(सं० ऋण्)-कर्जं । उ० रिप्र रिन रंच न राखव काऊ । (मा० २|२२६।१) .

रिनियाँ-कर्ज़दार। उ॰ देवे को न कछू रिनियाँ हौं धनिक तु पन्न लिखाउ। (वि॰ १००)

रिनी-दे॰ 'रिनियाँ'। उ॰ तेरो रिनी कह्यो होँ कपीस सों, ऐसी मानिहि को सेवकाई। (वि॰ १६४)

रिन्-दे० 'रिन'।

रिपु—(सं०)दुरमन। उ० सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि , कर्राहं बखान। (मा० १११४ क) रिपुहि—शत्रु को। उ० रिपुहि जीति श्रानिबी जानकी। (मा० ४।३२।२)

रिप्ता-(सं०) शत्रुता 1

रिपुदवन (सं० रिपु + दमन)-शत्रुओं का नाश करनेवाले शत्रुच्न । उ० पवन-सुवन रिपुदवन भरतलाल लखन दीन की । (वि० २७८)

रिपुदवनू-(स॰ रिपु + दमन)-शत्रुःन । उ॰ सिय समीप राखे रिपुदवन् । (मा॰ २।२४३।१)

रिपुहन-शंत्रुष्ति । उ० सुनि रिपुहर्न लखि नखसिख खोटी । (मा० २।१६२।४)

रिरिहा-(१)-गिडगिड़ाकर माँगनेवाला । उ० रटत रिरिहा आरि और न कौर ही तें काज । (वि० २१६)

रिषय-(सं० ऋषि)-ऋषि लोग। उ० सुनत वचन विहसे रिषय गिरि संभव तव देह। (मा० ११७८)

रिषि—(सं० ऋपि)-मुनि, तपस्वी, ऋषि। उ० सुनु खगेस निह-कञ्जु रिषि दूषन्। (मा० ७।११३।१) रिषिन—दे० -'शिषिन्ह'। रिषिन्ह—ऋषि लोगे, ऋषि लोगों ने। उ० रिषिन्ह गौरि देखी तह कैसी। (मा० १।७८।१) रिषिहि— इस्रियों के। उ० बैठे आसन रिषिहि समेता। (मा० १। १२८।३)

रिष्ट-(सं ० हृष्ट)-१. प्रसन्न, २. मोटा-ताजा । रिष्ट-पुष्ट-स्वस्थ, मोटा-ताजा । उ० रिष्ट-पुष्टकोउ अति तन खीना । (मा० ११६३।४)

रिष्यमूक-दे० 'ऋष्यमूक' । उ० रिष्यमूक पर्वत निश्चराया । (मा० ४।९।९)

रिस—(सं॰ रुष)—क्रोध, गुस्सा। उ॰ दास तुलसी रहत क्यों रिस निरिख नंदकुमार। (कृ॰ १४) रिसराते—गुस्से में लाल। उ॰ कुटिल नयन रिसराते। (मा॰ १।२६८।३)

रिसाइ—(सं० रुप)—क्रोधित होकर । उ० सुनि रिसाइ बोले सुनि कोही । (मा० ११२७१११) रिसाई—क्रोधित होकर । उ० सुनत दसानन उठा रिसाई । (मा०४१४१११) रिसाते— क्रोध से लाल होते हैं, क्रोधित हैं । उ० सहजहुँ चितवन मनहुँ रिसाते। (मा० ११२६८।३) रिसान-रिसाया, क्रोधित हुआ। उ० सुनि दसकंठ रिसान अति ते हैं मन कीन्ह बिचार। (मा०६।४६) रिसाना-रुट हुआ, क्रोधित हुआ। रिसानि-रिसाई, रुट हुई। उ० के हि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। (मा० २।२४। छं० १) रिसानी-१. क्रोधित हुई, २. क्रोध करना। उ० २. घोर धार मृगुनाथ रिसानी। (मा०१।४१।२) रिसाने-१.क्रोधित हुए, २. क्रोधित होकर, ३. क्रोध करने से। उ० २. टूट चाप नहिं छिरिह रिसाने। (मा० १।२७८।१) रिसाई- क्रोधित हो जाते-हैं, रुट हो जाते हैं।

रिसि-दे॰ 'रिस'। उ॰ लक्खन राम विलोकि सप्रेम महा रिसि ते फिरि श्राँखि दिखाए। (क॰. १।२२)

रिसित्राइ-कोधित होकर। उ० केवहूँ रिसित्राइ कहैं हिठ के, पुनि खेत सोई जेहि लागि और ने (क० ११४)

रिसौहैं-(सं० रूप)-क्रोधित, नाराज़ । उ० रदपट फरकत नयन रिसौहें । (मा० १।२४२)

री-(सं०)-श्ररी, परी। उ० सोहर-गौरि-प्रसाद एक तें, कौसिक-कृपा चौगुनो भो री! (गी० १।१०२)

रीछ-(सं० ऋच) भालू। उ० श्रमुभ होइ जिनके सुमिरे तें बानर रीछ विकारी। (वि० १६६)

रीछपति-(सं० ऋचपति)-जामवंत । उ० कहद्द रीछपति सुनु हनुमाना । (मा० ४।३०।२)

रीछराज-दे॰ 'रीछपति'। उ॰ रीछराज कपिराज नील नल बोलि बालिनंदन लये। (गी॰ ४।३२)

रीछा-दे॰ 'रीछ'। - उ॰ जहें तहँ भागि चले कपि रीछा।
(मा॰ ६। ४०। ४)

रीम-(सं० रक्षन)-१. खुशी, प्रसन्नता, २. प्रसन्न होकर । उ० १. वावरे वहे की रीम बाहन-वरद की । (क० ७। १४८) रीमह-१ प्रसन्न होता है, २. प्रसन्न हो । रीमत-प्रसन्न होता है । उ० तुलसी जेहि के रघुनाथ से नाथ, समर्थ सुसेवत रीमत थोरे। (क०७।४६) रीमह-१ प्रसन्न हो जाओ, २.प्रसन्न हो जाते हैं । उ०२.तुम्ह रीमहु सनेह सुिठ थोरें। (मा० १।३४२।२) रीमि-१ प्रसन्नता, खुशी, २. प्रसन्न होकर। उ० २ रॉकिन नाकप रीमि करें। (क० ७।११३) रीमिहि-रीमेगी। उ० रीमिहि राजकुग्रंरि इवि देखी। (मा० १।१३४।२) रीमिह-प्रसन्न हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हें। रीमेउँ-रीम गया। उ० रीमेउँ देखि तोरि चतुराई। (मा० ७।८१।३) रीमि-रीमे, प्रसन्न हो। उ० जो विलोकि रीमें कुग्रंरि तब मेले जयमाल। (मा० १।१३१)

रीति-(सं०)-नियम, परिपाटी, व्यवहार, ढग, चाल। उ० यह दिनकर कुल रीति सुहाई। (मा० २।१४।२)

रीती (१)-दे॰ 'रीति' । उ॰ लोकहुँ बेद सुसाहब रीती । (मा॰ १।२=।३)

रीती (२)-(सं० रिक्त)-खाली । उ० जोगि जन सुनि मण्डली मों जाइ रीति डारि । (क्व० ४३) रीते-(सं० रिक्त)-१. खाली, जो भरा न हो, ग्रूत्य, २ जुच्छ, व्यर्थ, सारहीन। उ०१. भये देव सुख संपति रीते। (मा० ११८२)

रीस-दे॰ 'रिस'।

रंड-(सं०)-धड, कबंध, मुंडरहित शरीर । उ० धावहिं जहुँ तहुँ रुंड प्रचंडा। (भा० ६।४३।४) र डन-रुडों, धडों। उ० रुंडन के मुंड सूमि सूमि मुकरे से नाचें। (क० ६।३१)

र-(सं० अपर)-श्रोर।

रख-(फ़ा॰ रुज़)-१. सन्मुख, सामने, श्रोर, २. इच्छा, २. इशारा, ४ श्रनुमित, मर्ज़ी, ४ मुख। उ० १. मनहुँ मधा-जल उमिग उद्धि रुख चले नदी नद नारे। (गी॰ ११६६) २ जो सजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपा-निधान की। (सा॰ २।१२६।छु॰ १)

रुखान-(?)-बदइयों का एक हथियार। उ० सुजन सुतरु वन ऊष सम खल टंकिका रुखान। (दो० ३४२)

रगदैयाँ-दे॰ 'रोगदैया'।

रुचि-(सं०)-चाह, इच्छा। उ० रामकथा पर रुचि मन माही। (मा० १।१०६।४)

रुचिर-(सं०)-सुन्दर, अच्छा। उ० रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ। (मा० १।२४३।४)

रुचिरता-(सं०)-सुन्दरता । उ० भाल तिलकु रुचिरता निवासा । (मा० १।३२७।४)

रुचिराई-सुन्दरता, शोभा । उं० वाहेर नगर परम रुचिराई । (मा० ७।२६।४)

रचीं—(सं० रुचि)—अच्छी लगीं, सोहाई । उ०चातक वितयाँ ना रुचीं अनजल सींचे रूख। (दो० २११) रुची—अच्छी लगी, भली लगी। उ० राम-रोष-इरपा-विमोह वस रुची न साधु-समीति। (वि० २२४) रुचै–१ अच्छा लगे, २. अच्छा लगता है। उ० १. जेहि जो रुचै करो सो। (वि० १७३)

रज-(सं०)-वेदना, कष्ट, रोग । उ० समन सकल भव रुज परिवारू । (मा० १।१।१)

रजा-दे॰ 'रुज'। उ॰ कृत दूरि महामहि भूरि रुजा। (मा॰ ७।१४।२)

घदन-(सं०)-रोना, रोने की किया। उ० त्रावत निकट हॅसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि। (मा० ७।७७ क)

रुदनु–दे० 'रुदन' । उ० घर-घर रुदनु करहि पुरवासी । (मा० २। १४६।३)

र्घादत-(सं०)-रोता हुन्रा, उदास। उ० हित सुदित अनहित रुदित सुख छबि कहत कवि धनु जाग की। (जा० ११७)

रुद्ध-(सं०)-रुका हुआ ।

रह्-(सं०)-१. एक प्रकार के गण देवता जो संख्या में ११ होते हैं। ये शिव के रूप हैं। भयंकर शिव। उ० पाहि भैरवरूप रामरूपी रुद्ध, वंधु गुरु जनक जननी विधाता। (वि० ११) रुद्ध हिं-दे० 'रुद्ध हिं। रुद्ध हिं-रुद्ध को। व० रुद्ध है देखि मदन भय माना। (मा० १। १६१२)

रुद्राणी-(सं०)-पार्वती।

रुद्राष्टक-(सं०) ग्राठ रलोकों का शिवस्तोत्र । उ० रुद्राष्टक-मिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोपये । (मा० ७।१०८।६)

रुधिर-(सं०)-खून, लोहू। उ० दलित दसन मुख रुधिर-प्रचारु। (मा० २।१६२।३)

रुधिर-दे॰ 'रुधिर'।

रुदन किया, २. रो रही हो । उ० २. जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा। (मा० ४।११।३)

रोंक-(सं० रोधक)-बाधा, श्रटकाव, रुकावट । उ० तासु ्पंथ को रोक न पारा । (सा० ६।४६।२)

रोकनिहारा-(सं० रोधक)-रोकनेवाला।

रोकहिं—(सं० रोधन)—रोकते हैं। उ० धार्वाह बाल सुभाय बिहुँग मृग रोकिं । (जा०३७) रोका—रोक दिया। रोकि—रोककर। उ० जिन रिस रोकि दुसह दुख सहहू। (मा० ११२७४।४) रोकिहौं—रोक लूँगा। उ० रोकिहों नयन बिलोकन औरहिं। (वि० १०४) रोकी—१.रोका, २ रोकने से। उ० २. अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी। (मा० १। ४०।४) रोके—रोक लिए। रोक्यौ पर-लोक लोक भारी अम भानि कै। (क० ६।२६)

√रोखा–(सं० रोष)-क्रोध।

रोग-(सं॰)-च्याधि, मर्ज़ । उ॰ रोग भयों भूत सो कुसूत भयो तुलसी को। (क॰ ७१९६७) रोगनि-रोगों ने। उ॰ घेरि लियो रोगनि कुलोगनि कुलोगनि ज्यों। (ह॰ ३४)

∨रीगदैया-(१)-ग्रन्याय, बेइमानी। उ० खेलत खात परसपर इहकत, झीनत कहत करत रोगदैया। (कृ० १६)

रोगा-दे॰ 'रोग'। उ० सुनहु तात श्रव मानस रोगा। (मा० ७।१२१।१४)

रोगिहि-रोगी को । उ० सुधा कि रोगिहि चाहिह । (पा० ४२) रोगी-रोगग्रस्त, बीमार । उ० एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । (मा० ७।१२२।१)

रोगु-दे० 'रोग'।

रोगू-दे॰ 'रोग'। उ॰ भरत दरस मेटा भव रोगू। (मा॰ २।२१७।१)

रोचन—(सं०)—१. रोचक, सुन्दर, २. लाल, ३. हल्दी, ४. गोरोचन, ४. काम के पाँच वाणों में एक। उ० ३. दल फल फूल दूब दिध रोचन धर-घर मंगलचार। (गी० १।२) रोचना—दे० 'रोचन'। उ० ३ दिध दूब श्रम्छत रोचना। (जा० २०७)

रोटिहा-(१)-किवल रोटी पर काम करनेवाला । उ० किहीँ बिल रोटिहा रावरो बिनु मोल ही बिकाउँगो । (गी० ४। ३०)

ेरोटी-(?)-चपाती, फुलका। उ० रोटी लूगा नीके राखें। (वि० ७६)

रोदिति-(सं० रुदन)-रोती है। उ० रोदित बदित बहु भाँति करुना करत संकर पिंह गई। (मा० शम्छ। छं० १) रोदन-(सं०)-कंदन, रोना। उ० केहि हेतु सिसु रोदन

करे। (वि० १३६)

रोपहु-(सं० रोपण)-रोप दो, लगा दो। उ० रोपहु वीथिन्ह
पुर चहुँ फेरा। (मा० २।६।३) रोपा-१ फैलाया, पसारा,
२. लगाया, रोपित किया। उ० १. चरन नाइ सिरू ग्रंचलु √
रोपा। (मा० ६।६।२) रोपि-१. रोपकर, २ फैलाकर।
रोपी-रोपकर, दढ़कर। उ० सुनु दश्कंठ कहुउँ पन रोपी।
(मा० ४।२३।४) रोपे-१. लगाये, २. फैलाए। उ० १.
रोपे बक्कल कढ़ंब तमाला। (मा० १।३४४।४) रोपें-लगाते
हैं, लगाते थे। उ० रोपें सफल सपल्लव मझल तस्वर।

(जा० २०६) रोप्यो-जमाया। उ० रोप्यो पाँउ, चपरि चमुको चाउ चाहिगो। (क० ६।२३)

रोम-(सं॰ रोमन्)-लोस, वाल, रोयाँ । उ॰ रोम-रोस छवि ्निंदति सोम मनोजनि । (जा॰ १०६)

रोमपट-(सं०रोमन् + पट) जनी वस्त्र, कंबल।

रोमाच-(सं०,-पुलक, श्रानद से रोयों का उभर श्राना। उ० जयति रामायण श्रवण-संजात-रोमांच-लोचन सजल सिथिल वानी। (वि० २१)

रोर-(सं॰ रवर्ण)-हुल्लइ, हल्ला । उ॰ क़ुलिस कठोर तनु जोर परै रोर । (ह॰ १०)

रोविनहारा-(सं० रुदन)-रोनेवाला । उ० रहा न कोउ कुल रोविनहारा । (मा० १०४।४)

रोवाइ-(सं॰ रुदन)-रुलाकर। कबहुँक बाल रोवाइ पानि गहि सिस करि उठि-उठि धाविह । (कृ॰ ४)

रोष-(सं०)-१. क्रोध, कोप, २. प्रसन्नता । उ० १. राग न रोप न दोष दुख दास भये भव पार । (दो० ६४) रोषा-(सं० रोप)-१. क्रोध, २ क्रोध किया । उ० १ भयउ

न नारद मन कछु रोषा। (मा० १।१२७।१) रोषि—क्रोध करके। उ० रोषि बान काढ़यों न दखैया दससीस को। (क० ६।२२) रोषे–१. क्रोधित हुए, २ क्रोधित होने पर। उ० २. काहे की कुसल रोषे राम वामदेवहू के। (क० ४।६)

रोषु—दे० 'रोष'। उ० १ कहु तजि रोषु राम श्रपराधू। (मा० २।३२।३)

रोस-दे० 'रोप'।

रोसा–दे॰ 'रोष'। उ० २ सर्वस देउँ श्राजु सह रोसा। (मा० १।२०⊏।२)

रोसु-दे॰ 'रोप'। उ॰ १. मभुहि सेवकहि समरु कस तजहु विश्वर रोसु। (सा॰ १।२८१)

रोहिणी-(सं०)-१. नचन्न विशेष, २. वलराम की स्त्री, ३. ्चंद्रमा की स्त्री।

रोहित-(सं०)-'रोहू' नाम की एक मछली ।

रोहिनि–दे॰ 'रोहिणी'। उ॰ जनु बुध विधु विच रोहिनि ्सोही। (मा॰ २।१२३।२)

रोहु-दे० 'रोहित'।

रौंदि–(१)–मर्दन करके, कुचलकर । उ० भरि भरि ठेलि-पेलि रौंदि खौंदि डारहीं । (क० १।१४)

रौताई-(सं० राजपुत्र)-१. ठकुराई, २. रजपूती। उ० २. होइ कि खेम कुसल रौताई। (मा० २।३४।३)

रौद्र-(स॰)-१. भयंकर, रुद्र, प्रचंड, २ साहित्यशास्त्र के श्रनुसार एक रस ।

रौर-(सं॰रवण्) १. शोर, हुल्ला, २ कीर्ति, प्रसिद्ध । रौरव-(सं॰) एक बहुत कण्टदायक नरक । उ॰ रौरव नरक प्रसिंह ते प्रानी । (सा०७।१२१।१३)

रौरा-(सं॰राजपुत्र)-श्रापका। रौरिहि-श्राप ही की, तुम्हारी ही। उ० करिं छोहु सब रौरिहि नाहें। (मा॰ २।३।२) रौरे-श्रापके। उ० हित सर्व ही कर रौरें हाथा। (मा॰ २।२६०।३) रौरेहि-श्रापही की, श्रापकी। उ० जो सोचहि ससि कलिह सो सोचिह रौरेहि। (पा॰ ६१)

लंक (१)-(सं०)-कमर, कटि। उ० लंक सृगपित ठविन, कुँवर कोसलधनी। (गी० ७।१)

लंक (२)-(सं०)-लंका, रावर्ण का राज्य। उ० लंकदाहु देखे न उछाहु रह्यो काहुन को। (क० ६।१)। लंकहि-लंका को। उ० लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी। (मा० १।४।१)

लंका–(सं०)–रावण की राजधानी, लंकापुरी। उ० जग विख्यात नाम तेहि लंका। (मा० १।१७८।४)

लंकिनी-(सं॰)-लंका की एक राज्ञसी। उ॰ लंकिनी ज्यों लात घात ही मरोरि मारिए। (ह॰ २३)

लंकेस-(सं० लंकेश)-शवर्ण। उ० सुतु लंकेस सकल गुन तोरें। (मा० शिष्ट्रश्व)

लंगर—(?)—नटखट, ढीठ । उ० लोकरीति लायक न लंगर े लवारु है। (क० ७।६७)

लंगरि-(?)-ढीठ स्त्री। ७० गनति किए लंगरि सागराऊ । (कृ० १२)

लॅगूर-(सं० लांगूल)-१. वंदर, वडी पूँछवाला एक विशेष वंदर, २. पूँछ। उ० २. खोरि खोरि घाइ आइ वाँघत लॅंगूर हैं। (क० ४।३)

लंगूर-दे० 'लँगूर'।

लंगूल-दे० 'लंगूर'।

लंघि-(सं० लंघन)-लाँघकर । उ० जलघि लंघि, दिह लंक । (वि० २१) लंघेउ-लाँघा, लाँघ गए । उ० तुलसी प्रभु लंघेउ जलघि । (प० ४।१।७)

लंपट—(सं०)-१. व्यभिचारी, कामी, लुच्चा, २. सूठा, लवार । उ० १. लंपट कपटी क्रटिल विसेपी । (मा० १।११४।१)

लंतित-(सं०)-लंवा। उ० सोभित स्रवन कनक-कुंडल कल लंबित विवि भुजमूले। (गी० ७।१२)

ल इ-लेकर । दे॰ 'लई' । लई-(सं॰ लंभन, हि॰लहना)-१. लिया, ग्रहण किया, पाया, २. लेकर, ३. लिवाकर । उ॰ २. मंगल ग्ररघ श्रावड़े देते चले लई । (पा॰ १२८)

लंड-दे॰ 'लय'।

लकड़ी-(सं॰ लगुड)-पेड़ का कोई स्यूल श्रंग, काठ। उ॰ लकड़ी डौश्रा करछुली सरस काज श्रनुहारि। (दो॰ ४२६) लकीर-(सं॰ रेखा ?)-धारी, रेखा।

लकुट-(सं॰ लगुड)-लकडी, छडी, लाठी। उ॰ निपटिह डॉटित निदुर ज्यों, लकुट कर तें डारु। (कु॰१४)

लकुटि-दे॰ 'लकुट'।

लकुटी-लकड़ी, छड़ी, लाठी। उ० डारि दे घर-वसी लकुटी वेगि करते। (कृ० १७)

लक्ल-(सं॰ लच्चे)-लाखं, लच्च, सौ हजार। उ॰ लक्ख में पक्खर तिक्खेन तेज जे सूर समाज में गाज गने हैं। (क॰ ६।३६)

लक्खन (१)-दे० लक्ष्मण । उ० ते रन तीर्थनि लक्खन लाखन-दानि ज्यों दारिद दावि दले हैं । (क० ६।३३) लक्खन (२)-(सं० लच्चण)-चिह्न, लच्छन, लच्चण। लक्खी-(सं० लच्च)-देखो ।

लच्च (१)-(सं०)-एक लाख, सौ हजार ।

लच्च (२)-(स्० लच्य)-१. ध्येय, २. निशाना ।

लच्च (१)-चिह्न, पहचान ।

लच्य (२)-(सं॰ लच्मण)-राम के भाई लच्मण।

लिंदात—(सं॰)—१. वतलाया हुआ, निर्दिष्ट, २. जाना हुआ, विदित ।

लच्मण्—(सं०)-दशरथ के चार पुत्रों में से दूसरे जो शेष के अवतार कहे जाते हैं। इनका विवाह उर्मिला से हुआ था। ये राम और सीता के साथ वन में गए थे, जहाँ इन्हें शक्ति लगी थी। सुमिन्ना इनकी माता तथा शत्रुहन छोटे भाई थे। उ० जयति लक्ष्मण, नंत भगवंत भूघर, भुजंगराज, भुवनेश भूभार हारी। (वि० ३८)

लिदमनिवास-(सं ० लक्सीनिवास)-विष्णु ।

लद्मी-(सं०)-१. विष्णु की पत्नी जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उत्पत्ति समुद्र-मंथन से हुई थी। २. धन, सम्रुद्धि, संपदा।

लच्य-(सं०)-१. निशाना, २. उद्देश्य, ध्येय, ३. हीला, बहाना।

लख-(सं० लच)-१. लच्य, नियाना, २. लखो, देखो । लखइ-१. देखता है, २. दिखाई देता है। लखत-१. देखता है, निहारता है, २. देखकर, ३. देखते ही। उ० सुनत लखत श्रुति नयन वितु रसना वितु रस लेत। (वै०३) २. तुलसी लखत राम-रावन विद्वध, विधि। (क॰ ६।४१) लखहिं-देखते हैं। लखहु-१. देखो, २. देखते, देखती। उ० १. जखहु न भूप कपट चतुराई। (मा० २।१४।३) लखा-१. देखा, श्रवलोका, २. जाना, देखा-भाला,ज्ञात। उ०१. सो सरूप नृपकन्याँ देखा। (मा० १।१२४।४) लखि-१. देख, देखकर, २. देखा, अवलोका । उ० १.रघुवर विकल विहंग लिख, सो विलोकि दोउ बीर। (दो० २२६) लिखयत-देखी जाती है, दिखाई पडती है। ं लखी-१.देखी, जानी, २. समका, समक गए, भाँप लिया। उ० १. लखी श्रौ लखाई इहाँ किए सुभ सामें। (गी० शरश) लखु-देख, देखो । उ० जब पंच मिलै जेहि देह करी, करनी लखु घों घरनीघर की । (क० ७।२७) लखे-१. देखे, पहिचाना, जाना, २. देखने पर, जानने पर। उ० १. सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक श्रासन दए। (मा० १।३२१।छं० १) लखेड-१. देखा, २. पहिचाना । , लखे-देखे, जाने, सममे। उ० लखे ग्रघानो भूख ज्यों, लखे जीति में हारि। (दो० ४४३) लख्यौ-देखा। उ० जानकी नाम को नेह लख्यी, पुलको तनु, वारि विलोचन वाढे़ । (क० २।१२)

लखन-दे॰ 'लच्मण'। उ॰ राम लखन सम प्रिय तुलसी के। (मा॰ १।२०।२) लखाइ-(सं॰ लच्य)-दिखला, अवलोकन करा। ड॰ मेरोई ्फोरिवे जोग कपार, किथों कछु काहू लखाइ दियो है। (क० ७११४०) लखाई—दिखाई, दिखाया। उ० लखी श्रो लखाई इहाँ किए सुम सामें। (गी०२४) लखाए—दिखाया। लखाउ-(सं० लच्य)—१. गुप्त भेद, रहस्य, २. लखने योग्य, जानने योग्य, ३ पहचान, चिह्न रूप में दिया गया पदार्थ, ४. पता, पता लगना, प्रकट होना। उ० १. जान को उन जानकी विन्न श्रगम श्रलख लखाउ। (गी०७१२४) २. कियो सीय प्रवोध मुँद्री कियो कपिहि लखाउ। (गी० ४१४) लखाऊ—दे० 'लखाउ'। उ० ३. श्रोर एक तोहि कहउँ लखाऊ। (मा० ११९६१२) ४. श्राएहु वेगि न होइ लखाऊ। (मा० २१२७११४)

लग-(स॰ लग्न)-तक, लौं, पासं।

लगत-(सं० लग्न)-१ लगते ही, २. लगता है, जुटता है। उ०१. सरद चंद चंदिनि लगत जन् चकई श्रकुलानि । (मा० २।७८) लगति-लगती है। लगनि-लगना, सटना । उ०नहिं विसरति वह लगनि कान की।(गी०४।११) लिगहिं-१. लगते हैं, २. लगे, समक पड़े। उ० २. तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। (मा० १।२८६।४) लगि (१)-१. तक, पर्यंत, २. लगकर, ३. लगे, ४ लिए, वास्ते । उ० १ जहुपति मुखछ्वि कलप कोटि लगि कहि न जाइ जाके मुखचारी। (कृ० २२) २ जिन्ह लगि निज परलोक विगार्यो ते लजात होत ठाढ़ ठायँ। (वि॰ =३) लगिहहु-लगेगा, लगोगे,लगेगे। लगी-लगगई, जुड़ गई। उ॰तुलसी श्रति प्रेम लगीं पलर्के। (क॰२।२३) लगी-लग गई। लगु-लगो। लगें-दे० 'लगे'। उ० १. आज लर्गे अरु जब तें भयऊँ। (मा० १।१६७।२) लगे-१. तक, पर्यंत, २ लग गए, चिमट गए, ३. आरंभ किया । उ०१ जीव चराचर जह लगे है सब को हित मेह। (दो०२६४) २. सकुचि लगे जननी उर धाई। (कु॰ १३) ३. निदिर लगे बहि काइन । (वि० २१) लग्यो-१, लगा, लग गया, २ श्रारंभ किया ३. लगा हुआ। उ० १ लग्यो मन बहु माँति तुलसी होइ क्यों रस मंग । (कृ० ४४) २.द्रुपदसुता को लग्यो दुसासन नगन करन। (वि० २१३)

लगन-(सं० लग्न)-१. समय, २ उचित समय, लझ, साइत, मुहूर्त, १. टीका, ४. लगना, ध्यान लगाना, ४ प्रेम, ६. मेल, ७ संबंध, म. विवाहादि होने के दिन। उ० २. जोग लगन बह बार तिथि, सकल भए अनुकूल।

(सा० १।१६०)

लगनवट-(सं० लग्न + वट)-राही या पथिक से मेम। उ० पाही खेती लगनवट ऋन कुच्याज, मग खेत। (दो०४७८) लगाइ-(सं० लग्न)-लगाकर। उ० लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचित बारि। (मा० २।१६४) लगाइय-१. लगाया, २ लगाकर, ३. लगाइए। लगाई-१. लगाया, लगा लिया, २. लगाकर। उ० १. कौसल्या लिए हृदय लगाई। (मा० २।१६७।१) लगाउ-१. संबंध, नाता, २. लगाओ, जोडो। लगाऊ-१. संबंध, मिलाप, २. साथी, जो लगा हो, ३.लगाओ। उ० २.जस जस चिलय दूरि तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे। (वि० १८६) लगाए-लगाया, जुटाया। लगावत-लगाते हैं। लगावित-लगाती है, लगाती हैं। लगावा-लगाया,

सटाया । उ० कपि उठाइ प्रभु हृद्य लगावा । (मा० १।३३।२)

लगाव-(सं० लग्न)-संबंध, वास्ता, रिश्ता।

लागि (२)-(सं० लगुड)-१ लग्गी, बाँस, २. मछली पक-डने की बंसी। उ० २. नाम-लगि लाइ, लासा-ललित-बचन कहि। (वि० २०८)

लग्न-(सं०)-दे० 'लगन'।

लिंघमा—(सं० लिंघमन्)—१ छाठ सिद्धियों में चौथी जिसकी प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बहुत छोटा या हलका वन सकता है। २. लघुत्व, लांघव, छुटाई।

लिघष्ट-(सं०)-छोटा, नीच, अत्यंत छोटा।

लघु—(सं०)—१ छोटा, तुच्छ, २. हलका, जो भारी न हो, ३. शीघ्र, तुरत. ४. थोडा, जरा सा, कम, ४. निकृष्ट, नीच, ख़राब, ६. हस्व वर्ण, एकमात्रिक स्वर । उ० ६. सब लघु लगे लोकपति लोक। (मा०२।२१४।१) लघुन्ह — छोटे, छोटे ख्रादमी। उ० बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। (मा० १।१६७।४) लघुहिं—लघुओं पर, छोटों पर। उ० बड़े रतिहं लघु के गुनिहं तुलसी लघुहिं न हेत। (स० ६३४)

लघुतहि-लघुता को, छोटाई को । उ० जो लघुतहि न भितैहो (वि० २७०) लघुता-(सं०)-१. छोटापन, तुन्छता, छोटाई २ हलकापन । उ० १. रावरी राम वड़ी लघुता, जस मेरो भयो सुखदायक ही को । (क० ७।४६)

लच्छ (१)-(सं० लष्मी)-लष्मी, श्री, विष्णु की स्त्री। उ० मरकतमय साखा, सुपत्र मंजरिय लष्छ जेहि। (क० ७।११४)

लच्छ (२)-(सं० लच)-एक लाख, सौ हज़ार । उ० चार लच्छ वर धेनु मगाई। (मा० १।३३१।१)

लच्छ (३)-(सं० लघ्य)-निशान । उ० मनहु महिप मृदु लच्छ समाना । (मा०ृ २।४१।१)

लच्छन–(सं० लच्चण)–१. निशान, लच्चण, २. शुभ गुर्ण, घच्छे लच्चण । उ० २. व्लच्छन धाम रामप्रिय सकल जगत त्राधार । (मा० १।१६७)

लच्छा-(सं॰ लच)-लाख, एक लाख। उ॰ सत्य-संघ छाँहे सर लच्छा। (मा॰ ६।६८।२)

लिन्छि-(सं० लष्मी)-१. रमा, लष्मी, २. धन । उ० १ एहि विधि उपजै लिन्छि जव सुंदरता सुखमूल । (मा० १।२४७)

लिन्छिनिवास-दे० 'लिपमिनवास'।

लिच्छिनिवासा—दे० 'लिप्सिनिवास'। उ० दुलहिनि ले गे लिच्छिनिवासा। (मा० १।१३१।२)

लिख-दे॰ 'लक्मी'।

लिछिमन-दे० 'लिक्सण'। उ० एक जीभ कर लिछिमन दूसर शेप। (व० २७) लिछिमनिहि—लक्सण को। उ० प्रभु लिछिमनिहि कहा समुक्ताई। (मा० २।२०१४) लिछि-मनहुँ—लक्सण भी। लिछिमनहूँ—लक्सण भी। उ० लिछिमनहूँ यह मरमु न जाना। (मा० ३।२४।३)

लिछमनु-दे॰ 'लच्मण'।

लजाइ-(सं० लज्जा)-१. लज्जित होकर, लजाकर,२. लज्जित होती है। उ०१. उपमा कहत लजाइ भारती

का चक्कर, ३. घुमाव, फेर, ४. घेरा, ४. उलमन, जाल। लपेटनि-लपेटों में। उ० बानर भालु चपेट चपेटनि मारत तव हुँहै पछितायो। (गी० ६।४)

लपेटन-(सं० लिस)-१. लपेटनेवाली वस्तु, वेठन, वेप्टन, २. उलमनेवाली वस्तु, ३. एक घास जो लिपट जाती है। ४.मरबेरी, या करील श्रादि लपटनेवाले पौदे। उ० ३. कॉट कुरायँ लपेटन लोटन ठाँवहिं ठाँउँ बमाऊ रे!

(वि० १८६)

लपेटि—१. लपेटकर, लिपटाकर, १. लपेट में । उ० १. लॉबी लूम लसत लपेटि पटकत अट। (क० ६।४०) २. लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू। (मा० २।२३०।३)लपेटे—१. लपेटा, लपेट लिया, २. लपेटे हुए। उ० २ सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। (वा० २।१००)

लवार-(सं० लपन)-मूठा, मिथ्यावादी, गणी । उ० साँचेंद्व में लवार भुज बीहा । (मा० ६१३४४४)

लवारा-दे० 'लवार'।

लबार-दे॰ 'लबार'। उ॰ लोकरीति-लायक न, लंगर

ल्बार है। (क॰ ७।६७)

लवेद-(वेद के अनु०)-वेद के विरुद्ध, अवैदिक। उ० साम दान भेद विधि, वेदहु लवेद सिद्धि। (ह० २८)

लब्ध-(स॰)-प्राप्त, उपार्जित ।

लब्धि-(सं०)-प्राप्ति, लाभ हाथ में आना ।

लम्य-(सं०)-प्राप्त, प्राप्ति के योग्य।

लय-(सं०)-१. लगन, प्रेम, २. स्वर-ताल युक्त ध्वनि, ३. चित्त की वृत्तियों को किसी एक चीज़ पर लगाना, एका-अता, ४. विनाश, प्रलय, ४ लीन, लवलीन। ड०१. साधक नाम जपिंह लय लाएँ। (मा० १।२२।२) ४. मुकुटि विलास सुन्टि लय होई। (मा० ३।२८।२)

लयऊ-(सं० लभन)-१. लगा, २. लिया। उ० १ स्थापन नाम कहत तब लयऊ। (मा० १।१६३।४) लये-लिया। लयो-लिया, म्रहण किया, काटकर लिया। उ० तेरे राज राय दसस्थ के लयो। (वि० १६१) लयी-१. पाया है, लिया है, २ रखा है।

लयकारी-(सं॰ लयकारिन्)-लय या मलय करनेवाला। लयलीन-(सं॰ लय + लीन) निमग्न, पूर्णतः लीन। उ॰मसु मनसर्हि लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव। (मा॰ १।

⁻३१६)

लरखरनि—(?)-लड़खडाना, डगमगाना । उ०वसति तुलसी-हृदय प्रभु किलकनि ललित लरखरनि । (गी० ११२४) लर-खरे—लड़खड़ाए, लड़खड़ाकर गिरे। उ० गंजेड सो गर्जेड घोर धुनि सुनि भूमि भूधर लरखरे । (जा० १९७)

लरत—(सं॰रणन)—लहते हुए। उ॰कोउ न हमारे कटक श्रस तो सन लरत जो सोह। (मा॰६।२३ ख) लरन—लहना। उ॰ तेरी सों करों ताकी टेव लरन की। (कृ॰ म) लरिन—लहाई, लहना। उ॰ देखी देखी लपन लरिन हतु-मान की। (क॰ ६।४०) लरिह—लहते हैं, २. लहें। उ० २. लरिहं सुखेन कालु किन होऊ। (मा॰ १।२मधा १) लरही—दे॰ 'लरिहं'। लिर—लहकर। उ॰ देखिंह परसपर रामकरि संग्राम रिपुदल लिर मरयो। (मा॰ ३।२०।छुं० ४) लिरवे—लहने, लहाई करने। लरी—लहता हूँ, तकरार करता हूँ। उ० जल सीकर सम सुनत लरों। (वि० १४१)

लराई-(सं० रणन)-युद्ध, लढाई। उ० हारे सुर करि बिविध लराई। (सा० शम्रा४)

लिरिकई(?)-लड़कपन । उ० केंधों कुल को प्रभाव केंधों लिरिकई है ? (गी० १।८४)

लरिकर्नी—(१)—लड़की । उ० वधू लरिकर्नी पर घर छाईँ। (मा० १।३४४।४) लरिकरी—बच्ची, लड़की । ए लिक्किन्ह—१. लड़कीं पर, ३ लड़कों ने । उ० १. करब सदा लिकिन्ह पर छोहू। (मा० १।३६०।४) २. बात श्रीस लिन्ह कही। (मा० १।६४।छं० १)

लिरिकपन-लड्कपन । उ० खेलत खात लिरिकपन गोचिलि । (वि० २३४)

लिरिकविन-लिड़कों से। उ०कहं सिवचाप लिरिकविन बूसत।
(गी० १।६०)

लिरिकहिं—१. लडके को, २ लडके से। लिरिका—(?)—लडका। उ० या व्रज में लिरका घने होंही श्रम्याई। (कृ०म) लिरके—बाल कही, लड़का ही। लिरको— लड़के भी। उ० जाके जिए सुए सोच करिहें न लिरको।

लरिकाइय-जड़कपन ही । उ० जो वर लागि करहु तपु तो ्लरिकाइय । (पा०४१) लरिकाई -लड़कपन में । लरिकाई-लड़कपन । उ० लरिकाई वीती अचेत चित ।

लरिकाई-लडकपन। उ० लरिकाई बीती अचेत चित। (वि० पर)

लरिकिनी-दे॰ 'लरिकनी'।

ललक-(सं० ललन)-प्रवल श्रभिलापा, इच्छा। उ० ऐसेहु लाभ न ललक जो तुलसी नित हित हानि । (दो० ६७) ललकत-(सं० ललता) लालयित होते हैं ललचाते हैं। उ० ललकत लिख ज्यों कँगाल पातरी सुनाज की । (क० ६१३०) ललकि-लालच में पढ़कर, लालायित होकर, दौडकर। उ० सुत ललाम लालहु ललित लेहु ललिक फल चारि। (प्र० ४।४।३)

ललचानी—(सं० लालसा)—लालच की, लोभे। उ० राम प्रसाद-माल जूँठिन लगि त्यों न ललिक ललचानी। (वि० १७०) ललचाने—लालच किए। ललचायो—लालच किया। उ० नाथ हाथ कञ्जु नाहि लग्यो लालच ललचायो। (वि० २७६)

ललन-(सं०)-१. प्यारा, २ बच्चा, प्यारा पुत्र, ३. कौतुक, तमाशा। उ० २ ललन लोने लेख्या विल मैया। (गी० १।१७) ३. बार बार भिर श्रंक गोद ले ललन कौंन सों करिहों। (गी० २।४)

ललना-(सं॰)-१ स्त्रीं, सुंदर स्त्री, २ व्यक्ता । उ० १. इविं ललनागन मध्य जनु सुपमा तिय कमनीय । (मा॰ १।३२३) २ मातु दुलार्राहं कहि प्रिय ललना । (मा॰ १।१६८)

लला-(सं॰ लालक)-प्यार से वालक श्रादि के लिए संबो-धन, दुलारा, प्यारा। उ॰ रामलला कर नहसू गाइ सुना-इय हो। (रा॰ १)

ललाइ-(सं॰ लालसा)-ललचाकर, तरस-तरस कर। 'उ॰ लिट लालची ललाइ के। (गी॰४।२८) ललाई (१)-लल-

चाता था। उ०नीच निरादर भाजन कादर कृकर ह्रकन लागि ललाई। (क०७।४७) ललात-१.तरसता, सिहकता, ललकता, ललचाता, २. प्रेमकरता है, ३ ललचानेवाला । उ० १. क्रस गात ललात जो रोटिन को । (क० ७।४६) ललाई (२)-(सं० लाल)-लाली, सुर्ख़ी । ललाट-(सं०)-भाल, कपाल,। उ० ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। (सा० १।६२।२) ललाम-(सं०)-१. सुंदर, अच्छा, २. भूषण, ३. रत। , उ० राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि को। (क० -७।६८) ललामो-ललाम को भी, रत को भी। उ० उलटे पुलटे नाम महातम गुंजनि जितो ललामो। (वि० २२८) ललामा-दे० 'ललाम'। उ० २. परम सुंदरी नारि ललामा। (मा० १।१७६।१) ल्लित-(स०)-१. सुंदर, श्रच्छा, मनोहर, २.चंचल, हिलता डोलता, ३. कोमल, ४. विश्वास, ६. रागिनी विशेष, ६. एक नृत्य । उ०१. ललित लल्लाट पर राज रजनीश कल । (वि० ११) ललिताई-शोभा, सुंदरता । उ० दच्छभाग अनुराग , सहित इंदिरा अधिक ललिताई। (वि॰ ६२) लर्ली-(सं॰ लालक)-बालिका, लड़की। लल्लार-दे॰ 'ललार'। उ॰दे॰ 'ललित'। लव-(सं०)-१. थोड़ा, रंच, २. समय का अत्यंत थोड़ा भाग, ३. राम का वडा पुत्र । उ० २. त्वव निमेष परमानु ज्ञुग बरप कलप सर चंड। (मा० ६।१। दो० १) लवण-(सं०)-१. नमक, २. लवणासुर नाम का राचस -जिसे शत्रुघ्न ने मारा था। उ० जयति लवणांबुनिधि कुंभसंभव । (वि० ४०) लयन-दे॰ 'लवरा'। उ॰ ग्रस कहि लवन सिंधु तट जाई। (सा० धारदार) लवनि-(१)-(सं० लवन)-पके खेत की कटाई की मज़दूरी जो फसल (बोक) रूप में ही दी जाती है। उ० रूप-रासि विरची विरंचि मनो, सिला लवनि रति-काम लही री। (गी० १।१०४) लवनि (२)-(सं० लवण)-सुंदरता । लवलीन-(सं० लय + लीन)-लीन, न्यस्त, गर्क । लवलेश-(सं०)-लेशमात्र, घत्यत्प्। लवलेसा-दे॰ 'लवलेश'। उ० नहि तह मोह निसा लव-लेसा। (मा० १।११६।३) लवा-(सं॰ लाजा)-बटेर नाम का पत्ती। उ॰ लवा ज्यौं खुकात तुलसी **भपेटे वाज के। (क० ६**।६) लवाइ-(सं० लभन)-लिवाकर, लेकर। उ० चले लवाइ समेत समाजहि। (मा० २।२७४।४) लवाई (?)-हाल की व्याई हुई गाय। उ० निरंखि बच्छ ्रज्जु धेनु लवाई । (मा० णहार) लवे-(सं० लवन)-काटे, लुने । उ० पाप पुन्य है बीज है न्ववे सो लवे निदान । (वै० ४) लपन-दे॰ 'लक्तमण'। उ॰ सियं लघु भगिनि लपन कह रूप-उजागरि । (जा० १७३) लघनहि—लघ्मरा को । लघनु-दे० 'लपन'। लषहीं-(सं०लषय) देखते हैं। लिपहीं-१.देखूंगा,२.देखकर ी

[ ४१६ लसंत-(सं॰ लसन)-विराजमान है। लस-शोभा देता है। उ० लस ससि विंदु वदन विधु नीको। (गी० १।२१) लसई-शोभा देता है। उ० जन् मधु मदन मध्य रति लुसई। (मा० २।१२३।२) लुसत-शोभा देता है, शोभित है। उ० तिहत गर्भाग सर्वांग सुंदर लसत। (वि०१४) ्लसति—सोहती है, फबती है। उज्लसति हृदय नखन्ने नी। ् (गी॰७११४) लस्सि-त् शोभायमानं होती है । उ०ईससीस सिस त्रिपय लसिस नभ-पताल-धरनि। (वि० २०) लसिह-्योभा देते हैं। उ० कहत वचत रद लसहि दमक जनु ्रद्रामिनि । (जा० ८०) वर्सा-शोभित हुई, चमकी । उ० मानों जुसी तुलसी हतुमान हिये जग जीति जराय की -चौकी। (क० ७।१४३) - लसै-सुशोबित हैं, शोभा देता है। उ० स्नम-सीकर साविरि देह लखें मनो रासि महातम ्रतारक मै। (क०्२।१३) लस्यो–शोभित हुन्रा । उ०् कागर-कीर ज्यों भूषन चीर सरीर लस्यो तनि नीर ज्यों काई। (के॰ २१२) लस्यौ-दे॰ 'लस्यो'। लसत्-दे० 'लसत'। उ० लसद् भाल वार्लेदुकंठे भुजंगा। (মা০ ৩। ৭০ দাই) लसम-(१)-खोटा, दृषित। उ० लसम के खसम तुही पै दसरत्य के । (क०़्षा२४), लसित-शोभित। उ०. कनक-चुनिन सों लसित नहरनी लिये कर हो। (रा० १०) लह-(सं० लब्ध)-१. प्राप्त, लब्ध, २. पाता । ७० २. ्रामकृपा विनु सपनेहुँ जीव न जह बिस्नाम। (दो॰ १३३) लहइ प्राप्त करता है, पाता है। उ० सादर जासु सहइ नित नासा। (मा० २।१२६।१) लहई-प्राप्त करता है, पाता है। लहऊँ-प्राप्त करता हूँ। उ०सिसु लीला विजोकि सुख लहऊँ। (मा० ७।११४।७) लहत-पाता है। उ० सकल वडाई सब कहाँ तें हलत ? (वि० २४६) लहतो-पाता, प्राप्त करता । उ० चहतो जो जोई जोई लहतो सो सोई सोई। (वि॰ २४६) लहब-पावेगे । उ० सो फलु तुरंत लहब सब काहूँ। (मा० शहशाश) लहिं -पाते हैं। उ० लहिं सकल सोभा श्रिविकाई। (मा० १।११।१) लहहि-१, पाता है, २, पाएगा। लहहीं-१. पाते हैं, २. पावेंगे ! लहा-पाया, मास किया । उ० मूठो है मूठो है मूठो सदा जग संत कहंत जे श्रंत लहा है । (क० ७।३६) लहि-पाकर। उ० नैन लाहु लहि जनम सफल करि लेखहि। (जा० २१०) लहिन्र-मिलता, पाया जाता। उ० लहिन्न न कोटि जोग जय सार्घे। (मा० ११७०।४) लहियो-पाना, पाञ्चोगी । उ० सानुज सेन समेत स्वामिपद निरिख परम मुद मंग्ल लहिबो। (गी० ४।१४) लहिय-मिलता, पाया जाता है। उ॰ सुख कि चहिय हरि भगति वितु ?

(दो॰ १३७) लहिह-पावेंगे। उ० फल लोचन यापन

ती लहिहें। (मा० २।२३) लहिहौं पाऊँगा। लहीं-

केवट मीत, पुनीत - सुकीति लही - । (क० ७।१०) लहे-

प्राप्त किए। उ० कहु कहु लहे फूल रसाल बर्बुर-बीज

बयतं। (वि॰ १३०) लहेवँ मैंने पाई, पाया । उ०

तुम्हरी कृपा लहेउँ विस्नामा। (मा० ७।११४।४) लहेउ-

े पाई, प्राप्त की। उ० ऋषि नारि उघारि कियो सठ

पाया, प्राप्त किया। उ० नारि विरह दुख लहेउ अपारा।
(मा० ११४६१४) लहेऊ—दे० 'लहेउ'। लहें—१.पानें, प्राप्त
करें, २. प्राप्त करते हैं, पाते हैं। उ० २ जाके विलोकत
लोकप होत विसोक लहें सुर लोग सुठौरहि। (क० ७।
२६) लहे—पाने, प्राप्त करें, प्राप्त करता है। उ० जेहि प्रकार
सुत प्रेम लहें। (मा० १।१६२।छं० ३) लहो—पाया, प्राप्त
किया। उ० नाहिने काहू लहो सुख प्रीति करि इक अंग।
(कृ० ४४) लहों—पाठ, प्राप्त करूँ। लहोंगो—प्राप्त करूँगा।
उ० वारि तिहारो निहारि सुरारि भए परसे पद पाप
लहोंगो। (क० ७।१४७) लह्यो—पाया, प्राप्त किया। उ०
हों तो विल जाउँ राम नाम ही ते लह्यो हों। (वि०
२६०)

लहकौरि-(सं॰ लाभ + कवल)-विवाह की एक रीति जिसमें दूल्हा और दुलहिन एक दूसरे के मुँह में कौर डालते हैं। उ॰ लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं। (मा॰ १)३२७छं०२)

लूहर-(सं० लहरी)-तरंग, हिलोरा।

लहरि-दे० 'लहर'। उ० दुखद लहरि कुतर्क बहु बाता। (मा० ७।६३।३)

लहरी-मनमोजी, मस्त ।

लहलहात-(श्रनु०)-१: लहलहाने हुए, २. लहलहाता है। उ० १. राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याल। (मा०६१६१) लहलहे-सरसता से भरे। उ०लहलहे लोयन सनेह सरसई है। (गी० ११६४)

लहालहे-(भ्रनु०)-हरे भरे। उ० देखि मनोरथ सुरतरु ललित लहालहे। (जा० ११८)

लागल-(सं०)-खेत जोतने का हल।

लांगूल-(सं०)-पूछ ।

लाँघि-(सं० लंघन)-लाँघकर, कूदकर । उ० जलधि लाँघि दिहे लंक प्रवल वल । (वि० ३२) लाँघे-कूदे, पार हुए ।

लाछन-(सं०)-१. कलंक, दोष, २ निशान, चिह्न। उ० २. भ्राज श्रीवत्स-लांछन, उदारम्। (वि० ६१)

ला-(सं० लभन ?)-ले या। लाइ-१ लगा, लगा दे, -२. लगाकर, लगा, ३ ले आकर । उ० २. राम कुचरचा करोहे सब सीतर्हि लाइ कलंक। (प्र० ६।६।४) लाइए-लगा दीजिये। उ० सकत गिरिन दव लाहए बिनु रवि राति न जाइ। (दो० ३८६) लाइय-१. लाइए, २ लगाइए। लाइयत-लगाते हैं। उ० वबुर बहेरे को वनाय बाग लाइयत। (क॰ ७१६६) लाइयो-लगाया, लगा लिया। उ० सब भाँति अधम निवाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। (मा० ६।१२ शछं०२) लाइहउँ -दे० 'लाइहों'। लाइहौं-१ ्लगाउँगा, २ लाउँगा । उ० १.कृपानिकेत पद मन लाइहों। (मा० ३।२६।छ० १) लाई (१)-१. बे चाई, २ ्लगा दी, ३. डाल दी, ४. लगाकर । उ० ३. कान्ह ठगौरी लाई। (कु॰ म) ४. राखेउँ प्रान जान-किहि लाई। (मा० श्रेरहात्र) लाउन-लावेंगे। उ० तिन निज श्रोर न लाउब भोरा। (मा० शशा) लाऍ-लाकर, लगाकर। उ० चितव जो लोचन श्रंगुलि लाएँ। (मा० १।११७।२) लाय (१)-१, लाकर, लगाकर। लायउ-

लगाया। उ० सुनि मनसहु ते अगम तपहि लायउ मनु । (पा० ३८) लाया-१ ते स्राया, २ लगाया । लाये-१. लगाए, २. ले श्राए, ३. पकडे हुए । उ० १. तरु जे जानकी लाये ज्याये हिर करि कपि। (गी० ३।६) २. कौसल्या कल कनक ज्राजिर महँ सिखवति चलन भ्रँगुरियाँ लाये । (गी० १।२६) लायो-१. लगाया हुआ, २ लगा रखा है। उ० २. भजिह न अजहुँ समुभि तुलसी तेहि जेहि महेस सन त्तायो। (वि० २००) लावती-लगाती हैं, सिलाती हैं। उ० चंद की किरन पीवें पलकें न लावती। (क० १।१३) लाविह – लगाते हैं, लाते हैं। उ० रज सिर धरि हियँ नयनिंह लावर्हि । (मा० २।२३८।२) लावहि-१. लाता है, र. ला । उ० २. बाद बिवाद-स्वाद तजि सजि हरि सरस चरित चित लाविह । (वि० २३७) लावहु-लास्रो, लगास्रो । उ० गहरु जनि लावहु । (जा० ३२) लावा (१)-लाया ।

लाई (२)-(सं० लग्न)-लिए, वास्ते । लाक (१)-(सं० लंक)-कमर, कटि ।

लाक (२)-(१)-भूसा।

लाकरी-(सं० लगुड)-लकड़ी । उ० पावक परत निपिद्ध लाकरी होति श्रनल जग जानी । (कृ० ४६)

लाख (१)-(सं० तत्त)-सौ हजार। उ० ग्राकर चारि लाख चौरासी। (मा० १।८।१) लाखन-लाखों, बहुतेरों, बहुत। उ० १. हने भट लाखन लखन जातुधान के। (क०६।४८) लाखनि-लाखों। उ० राम नाम ललित ललाम कियो लाखनि को। (क० ७।६८)

लाख (२)-(सं०)-लाह, लाही।

लाग-(सं॰ लग्न)-१. प्यार, २. बैर, ३. मेल, ४. लगा,लगे, संयुक्त हो, ४. होड़, चढ़ाउपरी, ६ तक, - ७ लिए। उ० ४. सचिव बोलि सठ लाग वचा-वन। (मा० १।१६।१) लागइ-१. लगता है, २ लगे। लागई-दे॰ 'लागइ'। लागउँ-लगता हूँ। उ० वार वार पद लागर्ड विनय कर्ड दससीस । (मा० ४।३६ क) लागत-लगता है। उ० असुरन कहँ लखि लागत जग् अँधियार। (व०३६)लागति-लगती है। लागहिं-लगती हैं। लागहि-लगता है। लागहीं-१ लगती हैं, लगते हैं, २ लगते थे। उ० २.संघानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं। (मा०६।८२।छ्०१)लागहु-१.लागो, लगो,२.लगा।लागा-लगा। उ०भतेउ कहत दुख रउरेहि लागा। (मा०२।१४।१) लागि-दे॰ 'लागी'। उ०४ लघु लागि विधि की निपुनता।(?) ७ वौरे वर्राह लागि तप कीन्हा । (मा०१।६७।१) लागिश्र-लगा जाय, आक्रमण किया जाय । उ०केहि विधि जागिश्र करहु विचारा। (मा० ६।३६।१) लागिहि-१. लगा, २. लगेगा। उ० २ नहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारें। (मा० २।५०।३) लागी-क. लाग का स्त्रीलिंग, दे॰ 'लाग', ख. विरोधी। उ० क. ४. जमुना ज्यो ज्यों लागी चाइन। (वि॰ २१) क ७. जनमत जगत जननि दुख लागी। (मा० ७।११६।४) लागु-१. लग जा,२ लग गया। उ० जो जिय चहिस परम सुख तो यहि मारग लागु। (वि०२०३)२.जेहि अनुरागु लागु चितु सोइ हितु आपन।

लावन्य-दे० 'लावण्य'। उ० नीलकंठ लावन्य निधि सोह बाल बिधु भाल । (मा० १।१०६)

लावा (२)-(सं०)-लवा नाम का पत्ती, बटेर। उ० जनु सचान बन ऋपटेउ लावा। (मा० २।२१।३)

लावा (३)-(सं० लाजा)-खील, लावा विवाह की एक रीति में भी काम आता है। कहीं-कहीं उस रीति को भी , 'लावा' कहते हैं। उ० सिंदुर चंदन होय लावा होन लागीं भावरी। (जा० १६२)

लासा—(सं० लस)—एक चिपकनेवाली वस्तु, गोद । उ० नाम-लगि लाइ, लासा-ललित-वचन कहि । (वि० २०८) लाइ (१)—(सं० लाचा)—पेड़ों की लाख, गोंद । उ० जाकी श्रांच श्रवहूँ लसत लंक लाह सी । (क० ६।४३)

लाह (२)-(सं० लाभ)-लाभ, प्राप्ति, फ्रायदा।

लाहु-दे॰ 'लाह (२)'। उ॰ सुवन लाहु उछाहु दिन-दिन। (गी॰ ७।३२)

लाहू-दे॰ 'लार्हु'। उ॰ सुदित भए लहि लोयन लाहू। (मा॰ २।१०८।४)

लिंग-(सं०)-१ पुरुष का चिह्न, २. शिवलिंग। उ० २. ज्योति रूप लिग लई, ग्रननित लिंग भई। (क० ७।१८२) २. लिंग थापि करि विधिवत पूजा। (सा० ६।२।३)

लिए (१)-(सं० लभन)-लिए हुए, साथ लेकर। उ० गे जनवासिंह कौसिक राम लपन लिए। (जा० १३६) लिय (१)-१. लिया, ग्रहण किया, २. लगाया । लिया-१. ले लिया, ब्रह्ण किया, २.कहा। उ०२ खायो खोंची माँगि में तेरो नाम लिया रे। (वि०३३) लिये (१)-१. लेने पर, ले लेने पर, २.लिया । उ०१.लिये लाय मन साथ । (मा० २।१ १८) लियो-लिया, प्राप्त किया। उ० लियो सकल सुख हरि भ्रंग संग को। (कु० २४) लिहे-लिये, लिये हुए। उ० दरजिनि गीरे गात लिहे कर जोरा हो। (रा० ६) ली-'लिया' की स्त्रीलिंग। उ०कारन कृपालु में सबै के जी की थाह ली। (क० ७१२) लीजत-लेते, लेते हैं। उ० लीजत क्यों न लपेटि लवा से । (ह॰ १८) लोजिए-अपना-इए, ब्रह्ण कीजिए। उ० यह तनय मम सम विनय बल कल्यानमद् म् सु लीजिए। (मा०४।१०।छं०२)लीजे-लीजिए। लीजै-लीजिए। उ० असमंजस में मगन हों लीजै गहि बाहीं। (वि० १४७) लीन (१)-िल्या। लीन्ह्-िलिया, ग्रहण किया। लीन्हा-लिया, ग्रहण किया। लीन्हि-ली, ले ली। उ० लीन्हि परीच्छा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात । (मा० १।४४) लीन्हीं-दे० 'लीन्हि'। लीन्हे-१. लिए, २. लेने पर । उ० १. बोलि - सकल सुर सादर लीन्हे । (मा० १।१००।१) लीन्हेउ-१. लिए, २ लेने पर, लेने पर भी। लीन्हेसि-लिया, ले लिया। उ० कौतुक हीं कैलास पुनि लीन्हेंसि जाइ उठाइ। (मा० १।१७६) लीन्हों-लिया, जे लिया। उ० लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरति दहत् हों । (वि० ७६) लीबी-लीजिए। उ० याते बिपरीत श्रमहितन की जानि लीबी। (गी॰ ११६४) लीबो-लेना है। उ० अब तौ कठिन कान्ह के करतब, तुम्ह ही हँसति कहा कहि लीवो ? (कृ० १)

लिए (२)-(लग्न)-वास्ते ।

लिखइ-(सं॰ लिखन)-लिखता है। लिखत-लिखते हुए।

उ॰ लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। (मा॰ २।४४।१) लिखा—१. लिखा हुआ, २. लिख दिया। उ० १. जो विधि लिखा लिखा । (मा॰ १।६८) २. जो विधि लिखा लिखार। (मा॰ १।६८) २. जो विधि लिखा लिखार। (मा॰ १।६८) लिखि—लिख। उ०लिखत सुधाकर गालिखि राहू। (मा॰ २।४४।१) लिखियु—लिखिए, लिखना चाहिए। लिखी—१. लिखी हुई, २. लिखा। लिखे—१. लिखा, २. लिखा पर, ३. लिखा हुआ। उ० ३. चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े। (मा॰ २।१३४।३)

लिखाइ-(सं० लिखन)-लिखाकर। उ० लिलत लगन

लिखाइ कै। (पा॰ ६२)

लिखित-(सं०)-लिखा हुआ। उ० चित्र लिखित कपि देखि हेराती। (मा० २।६०।२)

लिपि-(सं०)-श्रचर, लेखा उ० तेरे हेरे लोपै लिपि विधिहू गनक की। (क० ७।२०)

लिय (२)-१. स्त्रिए, वास्ते, २.वजह, कारण । उ० १.कि प्रनामु कलुक्किहन लिय, सिय भइ सिथिल सनेह । (मा० २।१४२)

लिये (२)-१. वास्ते, २. कारण ।

लिलाट-(सं॰ ललाट)-मस्तक, भाल, ललाट ।

लिलार-दे॰ 'लिलार'। उ॰ दुख सुंख जो लिखा लिलार हमरे जाउ जहॅं पाउच तहीं। (मा॰ ११६७। छुं॰ १)

लीक-(सं० लिख)-१. रेखा, लकीर, २. नियम, परंपरा, ३. सड़क, पगर्डंडी, ४. गाडी के पहिए का निशान, ४. निश्चय, ६. मर्यादा। उ० १. मानो प्रतच्छ परव्यत की, नम लीक लसी, किप यों धुकि धायो। (क० ६।५४) ४. ग्रागम निगम पुरान कहत किर लीक। (य० ६०)

लीका-दे॰ 'लीक'। उ० ६. धजहुँ गाव श्रुति जिनकी

लीका। (मा० १।१४२।१)

लीख-दे॰ लीक'। पक्की बात, लकीर। उ॰ विरवंभर श्री-पति त्रिभुवन-पति बेद-बिदित यह लीख। (वि॰ ६८)

लीचर-(१)-१. सुस्त, काहिल, निकस्मा, २. जल्दी न छोड़नेवाला, ३ लीचरपन, अशक्ति, शिथिलता । उ० ३. बाहुक-सुबाहु नीच, लीचर मरीच मिलि । (ह० ३६)

लीन (२)-(सँ०)-तन्मय, विलीन, मग्न । उ० सव विधि हीन मलीन दीन स्रति लीन विषय कोउ नाहीं । (वि० ११४)

लीलहिं—(सं॰ लीला)—१० लीला को, तमाशा को, करनी को, कृत्य को २ खेल में। उ०१० जो मन लाइ न सुन हरि लीलहिं। (मा॰ ७।१२मा२) २. श्रति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहिं उठाइ। (मा॰ ६।१) लीलहि—१० लीला में, तमाशा में, खेल में, २० लीला को। लीला— (सं०)—१० कीहा, तमाशा, खेल, कौतुक, २० विचिन्न काम। उ०१०निज इच्छा लीला वपु धारिनि। (मा०१। ६मा२)

लुक-(सं० उल्का)-गर्म हवा, लू।

लुकाई-(सं॰ लोप)-१. लुकाकर, ि छिपकर, २ छिपे, ३. छिपता है। लुकाई-१. लुकता है, छिपता है, २. लुककर, छिपकर। उ० २. तरु पल्लय महें रहा लुकाई। (मा० ४। ६।१) लुकात-छिप जाता है। उ० लवा ज्यों लुकात तुलसी कपेटे बाज के। (क० ६।६) लुकाने-छिप गए, लुके। उ०

कपटी भूप उल्प लुकाने। (सा० २४४।१) लुके-छिप गए। उ० उदित भानुङ्कल-भानु लखि, लुके उल्क नरेस। (प्र० १।४।४)

लुगाई-(स॰ लोक)-स्त्री। उ॰ थिकत होहिं सब लोग

लुगाई। (मा० शर०श४)

लुट्त−(१)−ेलोट रहा है। उ० जनु महि लुटत सनेह समेटा। (मा० २।२४२।३)

छुटि−(सं॰ छुट)~लूट में । उ० नयन लाभ छुटि पाई । (गी॰ १।१३)

लुनाई-(सं॰ लावरय)-सौंदर्य । उ॰ दे॰ 'लुभाई' ।

लुनिश्र-(१)-काटो, लूनो। उ० ववा सो लुनिश्र लहिश्र जो दीन्हा। (मा० २।१६।३) लुनिए-काटिए। उ० होंहूँ रहीं मीन ही, वयो सो जानि लुनिए। (ह० ४४) लुनिहैं-काटेगा। उ० लुनिहै सोई सोई जोई जेहि वई है। (गी० १।८४)

लुस−(सं०)-छिपा हुत्रा, गुप्त।

लुवधक-(सं० लुव्ध)-लालची, लोभी।

खुष्य-(सं० खुष्य)-लालची, लोभी। उ० लुबुध मधुप इव तजइ न पासू। (सा० १।१७।२)

खुव्ध−(सं०)−लालंची, लोभी । उ० जाके पद-कमल लुट्ध सुनि-संधुकर । (वि० २०७)

लुभाइ—(सं० लोस)—लुव्ध होकर, लालचाकरके। उ० वदन-मनोज सरोज-लोचनिन रही है लुभाइ लुनाई। (गी० १।४३) लुभान—लोभ गया, मोह में पडा। लुमाने— १. लुव्ध रहते हैं, २. लोभ में पड़कर, सोहित होकर। उ० सुक्ति निराद्र भगति लुभाने। (सा० ७।११६।४) लुभाहिं—लुभाते हैं, लोभ करते हैं। उ० ने परम सुगतिहु लुभाहिं न। (वि० २०७)

लूक-(सं० उल्का)-१. टूटा तारा, २. चिनगारी, लपट। उ०१. सुमिरि राम, तिक तरिक तोयनिधि लंक लूक सो आयो। (गी० १।१)

ल्कट-(सं०उल्का) ग्रधजला ।

लूका-(सं० उल्का)-१. जलती श्राग, लपट, २. चिनगारी।

लूगा-(१)-कपड़ा, वस्त्र । उ० रोटी लूगा नीके राखें, श्रागे हू को वेद भाषे । (वि० ७६)

लूट-(सं॰ लुट्)-छीनना, श्रपहत करना।

लूटक लूटनेवाले, हरनेवाले । उ० तून कटि मुनिपद लूटक पटनि के । (क० २।१६)

लूटन-(सं॰ लुट्)-लूटने, लेने, छीनने। उ० चले रंक जनु लूटन सोना। (मा॰ २।१३४।१) लूटी-लूट लीं, ले लीं। उ॰ रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं। (मा॰२।११७।२) लूटे-लूट लिए, छीन लिए।

ल्निहै-(?)-काटेगा, पायेगा।

लूम-(सं॰)-प्ँछ, दुम । उ॰ जनु लूम नसित सरिता सी। (वि॰ २२)

लूरति—(सं० लुलन)-लटकती है, मूलती है। उ० उरसि रुचिर बन माल लूरति। (गी० शिष्ठ७)

लूलो-(सं॰ लून)-केटे पाँव या हाथ का, लंज, श्रसमर्थ, वेकार। उ॰ रहीं दरवार परी लटि लूलो। (ह॰ ३६)

लेइ-(सं॰ लभन)-लेती हैं । उ० उतर देह न लेह उसास्। (मा० २।१२।३) लेइहउँ-लेऊँगा, लुँगा । लेइहहि-लेंगे। उ०रखिहिं भवन कि लेइहिं साथा। (माराजाई) लेइहि-लेगी । उ० जानेहु लेइहि मागि चवेना । (मा०२। ३०।३) लेई-१. लेकर, २. लिया, ले लिया। लेउँ-लूँ, ने लूँ। लेउ-ने, लो। उ० जानि लेउ जो जाननि हारा। (सा॰ २।१२७।१) लेऊँ-लूँ, माप्त करूँ। उ॰ श्राजु रास सेवक जुसु लेऊँ। (मा० २।२३०।३) लेत–लेता है, प्राप्त करता है। उ० लेत कोटि गुन भरि सो। (वि० ३६४।३) लेति-लेती हैं। उ० वारहि वार लेति उर लाई। (मा० १।७२।४) लेन-लेने । उ० चले लेन सादर ग्रग-वाना। (सा० १।६४।१) लेना-ले लेना, ब्रह्म करना। उ० सूठइ लेना मूठइ देना । (मा० ७।३६।४) लेव—लेंगे । उ० लेव भली विधि लोचन लाहू। (मा० १।३१०।३) लेवा-१. लेता है, २. लूँगा। उ० १. जाइ अवध अब यह सुखु लेवा। (मा० २।१४६।३) २. सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा । (मा० २।१०२।४) लेहर्जे-लूँगा। उ० लेहउँ दिनकर वंस उदारा। (मा० १।१५७।१) लेहिं-लेते हैं । उ० जरहिं विष्मज्र लेहिं उसासा। (मा० २।४१।३) लेहि–१. लेवे, ले ले, २. लो, ले लो । डे॰ १. मोपर कीवे तोहि जो किर लेहि भिया रें। (वि॰ ३३) लेहीं-१. लेते हैं, २. लें। लेहु-लो, ब्रह्ण करो। उ० लेहु अय लेहु तव कोऊ न सिखाओ मानो। (क० ४।१७) लेहू-दे० 'लेहु' । लै-१. लेकर, ब्रह्ण कर, २. स्वागत करके, अगवानी करके। उ० १. पानि सरासन सायक लै। (क०२।२७) २. दुलहिन लै गे लच्छि निवासा। (मा० १।१३४।२) लैहें-१. लेगे, २. लावगी। उ०२, सहज कृपालु विलंब न लैहें । (गी० ४।४१) लैहों-लूंगा, लगाऊँगा । उ० रामलखन उर लैहौं । (गी० ६। 38)

लेख-(सं०)-लिखा हुत्रा, रचना । लेखई-(सं॰लेखन)-१.लिखता है, २.देखता है, सममता है, ३. श्रनुसान क्रता है। उ० २. तुलसी नृपति भ्वितृत्य-ताबस काम कौतुक लेखई। (मा०२।२४।छं०१) लेखऊँ-१. लिख्, २. सममॅ, जान्ँ। लेखति-जानती है, सममती है। लेखहिं-गिनते हैं, सममते हैं। उ०साधन सकल सफल, करि लेखि । (मा०२।१३४।४)लेखि - जाने, गिने, सममे, माने । लेखहीं-जान रहे हैं, जानते हैं, समभते है । उ० श्रवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। (मा० १।३१६।छं०१) लेखहू-देखो । लेखा-(सं० लेख)-थे. गणित, हिसाव, २. गणिना, गिनती. ३. लकीर, ४. देवता, ४. श्राद्र, ६. देखा, समस्रा, ७. समसक्र । उ० २. करि न सकहि प्रभु गुन गन लेखा । (सा०२।२००।४) ७. श्रादर कीन्ह पिता सम लेखा। (मा० २।३६।३) लेखि-१. देखकर, २. गिनकर, २ जानकर, सममकर। उ० ३. नीके के निकाई देखि जनमन सफल लेखि। (गी० २।२२) लेखिय-देखिए, समिक्ष । लेखी-दे॰ 'लेखि'! ड॰ ३. मुद्ति सफल जग जीवन लेखी। (गा०१।३४६।२) लेखें-१. देखे, २. जाने, ३. गिनती में, गणना में । डु॰ ३. भयउँ भाग भाजन जन लेखें। (मा०२|मदा३) लेखी-

देखूँ, जानूँ, सम्भूँ। उ० तव निज जन्म सफल करि जिस्ती। (मा० ७११०।७)

लेखक-(सं०)-लिखनेवाला, ग्रंथकर्ता।

लेखन-१. लिखना, चित्रं म्रादि बनाना, २. देखना। उ० १. सो समाज चित-चित्रसार लागी लेखन। (गी० १। ७३)

लेखनी-(सं०)-कलम। उ० महि पत्री करि सिंधु मसि तरु लेखनी बनाइ। (वै० ३४)

लेक्ग्रा-(सं० लेह)-बछड़ा। उ० ललन लोने लेक्ग्रा बलि

मैया। (गी० १।१७)

लेवैया-(सं० लभन)-लेनेवाला। उ० तहाँ विनु कारन राम कृपाल बिसाल भुजा गहि काढ़ि लेवैया। (क० ७। ४२)

लेश-(सं०)-थोड़ा, अल्प। उ० प्रजापाल अति बेद बिधि

कतहुँ नही श्रघलेस । (मा० १।११३)

लेसइ-(सं० लेश्य)-जलावे, बारे । लेसै-जलावे । उ० एहि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यान मय । (मा०७।

लेसु-दे॰ 'लेश'।

लेसा—दे॰ 'लेश'। उ॰ नहि तहँ मोहनिसा लवलेसा। (मा॰ १।११६।३)

लों–दे० 'लों'।

लोइ-(सं० लोक)-लोग। उ० तेज होत तन तरिन को अचरज मानत लोइ। (वै० ४४)

लोई-दे॰ 'लोइ'। उ॰ हम नीके देखा सव लोई। (वै॰

် 8 ၀)

लोक-(सं०)-१ संसार,२ संसार की रीति, ३ तीन लोक, स्वर्ग, मृत्युलोक धौर पाताल, ४ लोग। उ० २. लोक कि बेद बहेरो। (वि० २७२) ३ लोकगन सोक संताप-हारी। (वि० २४) ४ विकल बिलोकि लोक काल कृष्ट पियो है। (क० ७१९०२) लोकउ-लोक भी। उ० पाहिं लोकउ बेदु बहाई। (मा० २१२०७१) लोकहि-लोक को। उ० निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ। (मा० १११८७) लोकहुं—लोक में भी। उ० लोकहुं बेद विदित इतिहासा। (मा० २१२१८१२) लोकहुं—दे० 'लोकहुँ'। लोके—लोक में, इस संसार में। उ० भजंतीह लोके परेवा नराणां। (७११०८१७)

लोकप-(सं०)-१. राजा, २ दिग्पाल । उ० १. लोकप होहि विलोकत जास्। (मा० २।१४०।४)

लोकपति—दे० 'लोकप'।

लोकपाल-दे० 'लोकप'।

लोका-दे॰ 'लोक'। उ०३ चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। (मा० १।२७।१)

लोकि-(सं लोकन)-लोककर, कपटकर । उ० जात जरे सब लोक बिलोकि त्रिलोचन सों विष लोकि लियो है। (क० ७।१४७)

लोकु-दे॰ 'लोक'।

लोकू-दे॰ 'लोक'। उ॰ हरप बिपाद विवस सुरलोकू। (मा॰ रामगर)

लोग-(सं० लोक)-मनुष्य, जन। उ० नगर लोग सव ऋति

हरपाने। (मा० १।६६।१) लोगन्ह-लोगों, लोग। लोगन्हि-लोगों से। उ० पृंछेउ मगु लोगन्हि मृदु वानी। (मा० २।११८॥३)

लोगा-दे॰ 'लोग'। ड॰ देखि हरप विसमय वस लोगा।

(मा० शरवश्ष)

लोगाई -(सं॰ लोक)-स्त्रियाँ। उ० वृंद वृंद मिलि चलीं लोगाई । (मा॰ १।१६४।२) लोगाई-स्त्री, औरत। उ० कहिंदु परसपर लोग लोगाई। (मा॰ २।११।२)

लोगु-दे० 'लोग'।

लोगू-दे॰ 'लोग'। उ॰ सुनि कठोर कवि जानिहि लोगू। (मा॰ २१३१८।१)

लोचनं-दे० 'लोचन'। श्रांखवाले। उ० प्रफुल्ल कंज लोचनं। (मा०२।४।२) लोचन-(सं०)-श्रांख। उ० लोचन सिसुन्ह देहु श्रमिय घूटी। (गी० २।२१)

लोचना-श्रांखोंचाली। उ० सार्रग सावक लोचना। (जा०

२०७)

लोचिन-दे॰ 'लोचना'। उ॰ विधु बदनी मृग सावक ्लोचिन। (मा० १।२६७।१)

लोचिह-(सं० लोचन)-रेखते हैं, खोजते हैं, इच्छा रखते हैं। उ०गिरजा जोग जुरहि वर श्रनुदिन लोचिहें। (पा०१०)

लोटन-(१)-माडी. फूरसुट ।

लोढा-(सं० लोफ)-सिल पर पीसने के लिए पत्थर, बट्टा। उ० फोरहि सिल लोढ़ा सदन श्रागे श्रदकु पहार। (दो० १६०)

लोथिन-(सं० लोष्ठ)-शवों, लाशों। उ० लोथिन सों लोहू के प्रवाह चले जहाँ तहाँ। (क० ६।४६)

लोन-(सं० लवण)-१. नमक, २. सुंदरता, ३ सुंदर । उ० ३. करि सिंगार श्रति लोन तो विहसति श्राई हो । (रा०

लोना-दे॰ 'लोन'। उ॰ ३. साँवर कुर्चर सखी सुिठ लोना। (मा॰ ११२३३१४)

लोनाई-सुन्दरता। उ० देखत लोनाई लघु लागत मदन

लोनी-(सं० लवण)-सुन्दर ।

लोनु-दे० 'लोन'।

लोने-सुन्दर । उ० लालन जोग लखन लघु लोने । (मा० २।२१०।१)

लोप-१. नाश, चय, २ गुप्त होना, घ्रह्शय होना, ३ लुप्त हो गया। उ० ३. कीन पाप कोप लोप पगट प्रभाय को। (ह० ३१) लोपत-(सं० लुप्त)-लुप्त कर देता है। लोपति-१. मेटती है, २. मिट जाती है। उ०२. लोपति विलोकत कुलिपि भोंड़े भाल की। (क० ७१८२) लोपहिं-मिटा देंगे। लोपी-लुस कर दी है, लोप दी है। उ० किल सकोप लोपी सुचाल। (वि० १६४) लोप-मिट जाते हैं, लुस हो जाते हैं। उ० तेरे हेरे लोपे लिपि विधिद्य गनक की। (क० ७।२०)

लोपित-लुप्त, अदृश्य, नष्ट। उ० कोपित कलि, लोपित

मंगल-मगु। (वि०२४)

लोम-(सं॰)-लालच, रृष्णा। उ॰ लोभ मोह नाम कोह कलिमल धेरे हैं। (क॰ ७१९७४)

वदितं-दे० 'वदित'। उ० मनोज वैरि वंदितं। (मा० ३। ें ४। छं० ४) वंदित-(सं०)-पूज्य, आदरणीय। उ० केशवं क्लेशह केश-वंदित-पदद्वंद-मंदाकिनी-मूल भूतं । (वि० .४६) वंदिता-'वंदित' का स्त्रीलिंग। पूज्या। वदिते-हे पूजनीया । ७० मुक्टमनि-वंदिते ! लोकत्रयगामिनी। (वि॰ १८) विदतौ-वंदना किए गए दोनों। उ० कोस-लेन्द्र पद् कञ्ज मंजुलौ कोमलावजमहेश वंदितौ। (मा॰ ' जीश श्लो० २) वंदिनी-(सं०)-१.पूज्या,२.जो केंद्र में हो।'वंदी' का सीतिग। वंदे-नसस्कार या वंदना करता हूँ। उ० भवानी शंकरी वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिग्गी। (मा० १।१। श्लो० १) वंद्य-(सं०)-वदनीय, वंदना करने योग्य । 'वंद्यते-(सं०)-वंदित होता है, वंदन किया जाता है। उ० यमाश्रितो हि वकोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते । (मा० १।१। श्लो० ३) वश- सं०)-१. वास २. संतान, संतति, ३. कुल, प्रि-वार, ४. बाँसुरी। उ० ३ भज्ञ दीनबंध दिनेश दानव-दैत्य वंश-निकंदने । (वि० ४४) वंशी-(सं०)-१. मुरली, वासुरी, २. खान्दानवाला । व(१)-(सं०)-१ वायु, २.समुद्र, ३ वरुण, ४ कर्याण, चेम । वं (२)-(सं० वा)-१ अथवा, किंवा, वा, २. और । वक-(सं०)-एक पत्ती, बगला। वकुल-(सं०)-मौलश्री का पेड़ या पुष्पं। वक्ता-(सं०)-बोलने या न्याख्यान देनेवाला । वक्त्र-(सं० वक्तु)-मुख। उ० वक्त्र-ग्रालोक त्रैलोक्य-सोका-पहं, माररिपु-हृद्य-मानस-मराल । (वि० ४१) वकः-(सं०)-१. टेड़ा, कुटिल, २. टेड़ापन, कुटिलाई । उ० १. यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वेत्र वंद्यते । (मा० १। १। श्लो० ३) वक्रोक्ति-(सं०)-१. टेढ़ी बात, ताना, व्यंग्य, २. एक छलं-कार जिसमें काकु या श्लेष से श्रर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वत्तस्यल-(स० वत्तःस्थल)-छाती, सीना। वचासि-(सं वचन)-बहुत से वचन। उ० विनिश्चितं वदा-ं मितेन श्रन्यया वचांसि मे। (मा० ७।१२२ग) वच्न-(सं०)-१. वाणी, वाक्य, कथन, उक्ति, २ बात, बोल, ३. व्याकर्ण के अनुसार शब्द के रूप में वह विधान जिससे एकत्व स्रोर बहुत्व का बोध हो। उ० २. कंठ दर, चिंबुक बर, वचन गंभीरतर, सत्य संकल्प सुर त्रास नास। (वि० ५१) वछलत(–दे॰ 'चस्सस्तता' ।` वज-(सं०)-१ इंद्र का एक श्रस्त्र, जो दधीचि की हर्डी का चना था। र् बिजली, र् हीरा, ४ अनिरुद्ध का पुत्र, २. माला, ६ फौलाद, ७ सेंहुइ। वज्रसार-(सं०)-अत्यंत कठोर, हीरे का हीर। ँवट-(सं०)-बरगद का पेड । दे० 'बट'। वटिका-(सं०)-टिकिया, बटी, गोली। वटी-दें (वटिका'। वद्ध-(सं०)-१. ब्रह्मचारी, २ बात्तक। उ०१. वद्घ वेष पेषन पेमपन व्रत नेम ससि सेखर गए । (पा० ४४): 🍱

वत्-(सं०)-समान, तुल्य। वत-दे० 'वत्'। उ० युगल पद नूपुरा मुखर कलहंस वत । (वि० ६१) वत्सल-वात्सल्य रखनेवाले को। उ० १, नमामि भक्त वत्सलं । (मा० ३।४। छं० १) वत्सल-(सं०)-१. प्यार ्करनेवाला, प्रेमी, वत्सवत् प्यार करनेवाला, बच्चे के प्यार से भरा हुया, २. दयालु, कृपालु । वरसलता-(सं०)-१. पुत्रश्रेम, स्नेह, छोह, २. द्या. कृपा। वद-(सं० वद्)-१. कहो, कह, बोलो, २. कहते हैं, ३. कहाकर । उ० १. मानि बिस्वास वद वेदसारं । (वि॰ ४६) वदति-१. कहता है, कहती है, २. कहती हुई। उ० १. वदति इति अमल मति दास तुलसी। (वि० ४७) वदामि-में कहता हूँ। उ० निश्चितं वदामि ते न अन्यया वचांसि मे। (मा० ७।१२२) नान्या स्प्रहा रघुपते हृदये-उमदीये सत्यं वदामि च भवानिखलांतरात्मा । (मा० ४। १। श्लो०२) वदि (१) १. कहकर, २.शतं बदकर । वदन-(सं०)-१. सुँह, मुख, २ श्रगला भाग, ३. कथन, बात कहना । उ०१.रवन गिरिजा, भवन भूधराधिप सदा, श्रवण कुंडल, वदन-छबि श्रनुपं । (वि० ११) वदनि-(सं० वदन)-मुखवाली। वदि (२)-(सं० भ्रवदिन)-कृष्ण पत्त । वध-(सं०)-हत्या, जान से मार डालना । वधिक-(सं० वधक)-हिस्क, व्याधा । वन-(सं०)-१. जंगल, विपिन, २. उपवन, ३. जल, ४. त्रालय, घर । उ० १. प्रसन्नतां या न गताभिपेकतस्तथा नमम्ले वनवास दु.खतः। (मा० २।१। रलो० २) वनचर-(सं०)-१. वन में रहनेवाले, जंगली, २. बंदर, ३. मछली श्रादि जलवर । वन्ज-(सं०)-१. कमल, २. चंद्रमा । वनदेव-(सं०)-वन का श्रिधिष्ठाता देवता। वनमाल-(सं०)-दे० 'वनमाल'। वनमाला-दे॰ 'बनमाल'। वनवास-(सं०)-वन या जंगल में रहना, वन में जाना। उ० प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः । (मा० २।१। रलो० २) वनिज-(सं० वाणिज्य)-च्यापार, रोज़गार । वनिता-(सं०)-१. स्त्री, महिला, २. स्त्री, पत्नी। वन्य-(स०)-यनैला, जंगली, वनचर । वपत-दे॰ 'बपत'। वपन-(सं०)-१. बीज बोना, २. केश-मुंडन । वपुस-(सं० वपुस्)-दे० 'वपु'। वपुष-दे० 'वपु'। उ० वपुप ब्रह्माऽसो, प्रवृत्ति-लंका दुर्ग रचित मन-दनुज-मय रूपधारी । (वि० ४८) वपु-(सं॰ वपुस्)-यारीर, देह । उ० कंब्र-कर्पूर-वपु-धवल 'निर्मेल मौिल । (वि० ४६) वमत-दे॰ 'बमत'। वमन-(सं०)-१ उल्टी, कै, उगलना, २. उलटनेवाला। वयं-(सं०)-हम लोग, हम सव। उ० धीर-गंभीर-मन-पीर कारक तन्न के वराका वर्य विगत सारा । (वि०'६०)

वय-(सं॰ वयस्)-अवस्था, उम्र। वयस-दे॰ 'वय'। वरं-श्रेंष्ठ को । उ० वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ा-- मिण्म्। (मा० ४।१। श्लो० १) वर:-श्रेष्ठ । उ० सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा । (मा० २।१। रखो० १) वर-(सं०)-१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. पति, दूल्हा, ३. सुन्द्र, ४. वरदान, किसी देवता या बड़े से साँगा हुआ मनोरथ। उ० १. शोभाद्यो वर् धन्विनी। (मा० ४।१। रलो० १) वरी-दोनों श्रेष्ट को । उ॰ माया मानुष-रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म-्यमी हिती। (मा० ४।१। रलोवः १) वर्जित-दे॰ 'वर्जित'। वर्ण (१)-(सं०)-१. चुनना, २. निमंत्रण देना, ३. , विवाह करना । वर्गा (२)--(सं० वर्गी)-१. जाति, २. रंग। वरद-(सं०)-वर देनेवाला, जो वर दे। वरदान-(सं०)-वर, किसी देवता या बड़े का प्रसन्न होकर कोई सिद्धि या श्रमिलपित वस्तु देना । ं वृरन (१)-(सं० वर्ष)-१. रङ्ग, २. जाति, ३. अचर । वर्न (२)-(सं० वर्र्ण)-दे० 'वरण (१)' । वरनसंकर-दे० 'वर्णसंकर'। वरनि (१)-१. वर्णन करनेवाली, २. वर्णन करना । वरनि (२)-(सं० वर्ष)-रङ्गवाली । वरनि (३)-(सं० वरर्ग)-पतिवाली, सधवा। / वरहि-दे० 'वहीं'। वराइ-दे॰ 'वराइ'। वराई-दे॰ 'वराई'। वराक-(सं०)-१. वेचारा, दीन, २. तुच्छ, नाचीज । वराट-(सं०)-कौड़ी। वराटिका-(सं०)-कौड़ी। वरासन-(सं०)-श्रेष्ठ श्रासन, उच्चासन । वरिष्ठ-(सं०)-श्रेष्ठ, पूजनीय। वहण-(सं०)-१. जल के देवता, २. पानी, ३. सूर्य, ४. एक पेइ। उ०१. ब्रह्मेंद्र-चंद्रार्क-वरुणाग्न-वसु-सरुत-यम। (বি০ ৭০) वरुणा-(सं०)-एक नदी जो काशी के पास है। वरुणालय-(सं०)-समुद्र। वरूथ-(सं०)-१. सेना, २. समूह। वरूर्यिनी-(सं०)-सेना, फौज़। वग्-(सं०)-१. एक ही प्रकार के जीव या चीज़ों का समूह, कोटि, श्रेणी, २. परिच्छेद, प्रकरण । वर्जित-(सं०)-सना किया हुन्ना, सना, निविद्ध । वर्ण-(सं०)-१. रङ्ग, २. अत्तर, हर्फ, ३. ब्राह्मण, चत्रिय न्यादि, ४. वर्ण, जाति । उ० २. जयति वर्णाश्रमाचार-पर-नारि नर । (विं० ४४) 🕞 वर्णासंकर-(सं०)-दोगला, अपने पिता से इतर का पुत्राः वर्णन-(सं०)-१. वखानना, कहना, २. चित्रण, रॅंगना, ३. गुणकथन, तारीफ। वर्णानाम् वर्णी का । उ० वर्णानामर्थ संघानां रसानां खुंदसामपि । (मा० शशरलो० १) नाः (क्षे वर्णित-(सं०)-१. वर्णन किया हुआ, कथित, राम्प्रशंसित ।

ं वर्त्तुमान-(सं॰)-उपस्थित समय, जो समय चल रहा है। वर्ति-(सं०)-१. वत्ती, दीपक की वत्ती, २. सुरमा लगाने की सलाई, ३. वाला; रहनेवाला । उ० ३. यन्माया-वश वृतिविश्वमिखलं ब्रह्मादि देवासुरा । (मा० १।१।श्लो०६) वर्तिका-दे॰ 'वर्ति'। उ० १. असुभ-सुभकर्भ घृत-पूर्णं दस वर्तिका। (वि० ४७) वर्त्म् (सं०)-पथ, राह, रास्ता । वद्धंन-(सं०)-१. वृद्धि, उन्नति, २. उन्नति करनेवाला, ् बुढ़ानेवाला,। छ०२.सज्जनानंद्र, वर्द्धन खरारी। (वि०४४) वर्षित-(सं०) न्वदा हुआ, उन्नत । वर्षित । वर्षित । वर्म-(सं०)-१. कवच, ज़िरहबस्तर, २. घर । उ० १. वर्मे ्चर्मासि-घनु-वाण-तुणीरधर । (विक् ४०) वर्मी-वर्म-का ं द्विवचन् । देठ वर्म' । उ० मार्या मानुष रूपिणी रघुवरी सद्धर्मवर्में। हितो। (मा० ४।१।१लो० १) वर्मघारी-कवच - धारी, जिरहवल्तर पहननेवाला । 🕌 🗥 🐪 वर्य-(संक)-श्रेष्ठ्याः वर्ष-(सं०)-१. साल, संवत, २. वर्षी है, वर्पण-(सं०)-पानी वरसना, पानी पड्ना। 🕡 - " वर्षा-(सं०)-१. वारिश, वृष्टिं, २. वर्षाकृत, वरसात्। वर्षासन-(सं वर्ष + अशन)-वर्ष भर पर भोजन करनेवोलाः। 1 - 1 - 7 T विहे—दे॰ 'वहीं'। वर्हिण-दे॰ वहीं। वहीं-(सं ० द्विहिन्)-सोर, मयूर । वलय-(सं०)-१. कंकण, २. चूड़ी, ३. वेष्टन। वलाहक-(सं०)-१. वादल, घटा, २. पर्वत । विल-(सं०)-१. विलिदान, २. विलिदान की सामग्री, ३. .एक दैत्य जिसे विष्णु ने वामन अवतार धारण कर छला वंलकल-(सं०)-छाल, बोकला । व्लमीकि-(सं०)-१. वाँवी, विल, २. दीमकों का लगाया मिही का टेर, ३. वाल्मीकि सुनि। वल्लमं-प्रिय को, प्यारे को । उ० भजामि भाव वल्लभं। (सा० २१४। रेलो १०) वल्लभ-(सं०)-प्यारा, प्रियतमः। उ० वल्लम उरमिला के, सुलभ सनेहवस। (वि०३७) वल्लमां-वल्लभा को, प्यारी को, मिया को उ० सर्व-श्रेयंस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। (मा० १।१। ्र खो॰ ४) वल्लभा-(सं०)-प्यारी, स्त्री। वल्लि-(सं०)-लता, वैवर। वश\_(सं०)-कावु, श्रधिकार। उ० यन्माया वशवर्त्ति विरव-मिललं ब्रह्मादि देवासुरा। (सा॰ ,१।१।१लो॰ ६) वश्वति-वश्वती, वशीसूत । उ० यन्माया वशवित विश्व-मुखिलं ब्रह्मादि देवासुरा। (मा० १।१।रखो० ६) 🕆 वश्य-(सं०)-१. वश में, काबू में, २. वश में आने या वसुत-(सं०)-वर्ष की छः ऋतुओं में प्रधान जिसके अंतर्गत चैत श्रीर वैसाख के महीने श्राते हैं। वसन-(सं॰)-वस्त्र, कपड़ा। उ० वर वसन नील नृतन ः तमात । (वि॰ १४) 😿 🧦 👉 💛 💸 वसिंछ, दे॰ 'बसिष्ठ' ।

वसीले-(श्वर॰ वसीला)-१. श्रवलंब, सहारा, २. ज्रीये, द्वारा । उ० २. साहेब कहूँ न राम से, तोसे न वसीले । (वि० ३२) वसुधरा-(सं०) दे० 'वसुधा'। वसु-(सं०)-१ आठ देवताओं का एक गण, २ आठ की संख्या, ३ रत्न, ४ ूप्रुव, ४ ूसोम, ६ किरण, ७. कुत्रेर, म. शिव, ६. विष्णु, १० सूर्य । वसुधा-(सं०)-पृथ्वी, धरा । वस्तु-(स०)-पदार्थ, चीज, द्रव्य । वस्त्र-वस्त्र को, कपड़े को। उ० शोभाद्यं पीत वस्त्रं सर-सिजनयनं। (मा० ७। १। श्लो० १) वस्त्र-(सं०)-कपड़ा, वह-वहन करनेवाला, ढोनेवाला । वह-(सं० श्रव, अपा० 'श्रोक्ष) एक सर्वनाम जिससे तीसरे व्यक्ति या किसी अन्य की श्रीर संकेत किया जाता है। उ० वह सोमा समाज सुखकहत न बनइ खगस। (मा० ७।१२ क) वहि-वहीं। उ० तुलसी जासों हित लगे वहि अहार वहि देह। (दो०३१३) विहिन-(सं० विहित्थ)-नाच, जहाज़। उ० सर्वदा दास तुलसी-त्रासनिधि वहित्रं । (वि० ४०) विह्नि-(स०)-ग्राग । वाछा-(सं०)-इच्छा, अभिलापा। वाछित-(सं०)-चाहा हुआ, इन्छित । वा (१)-(सं०)-अथवा, या। उ० तिनके सम वैभव वा विपदा । (मा० ७।१४।७) वा (२) (सं०्य्रवर्क्ष) - उस । उ०लागैगी पै लाज वा विराज-मान विस्दृहिं। (क॰ ७।१७७) वाके-उसके । उ॰ वाके उए मिटित रजनि-जनित जरनि । (कृ० ३०) वाहि-उसे, उसको । उ॰वाहि न गनत बात कहत करेरी सी। (क॰ 8190) वाक्य-(स०)-जुमला, वात । उ०वाक्य ज्ञान ऋर्यंत निपुन भवपार न पावै कोई। (वि० १२३) वागीश-(सं०)-१. बृहस्पति, २ बहा। वाच-(सं० वाच्)-वाणी, भाषा। वाचक-(सं०)-शब्द, श्रर्थबोधक। उ० सिद्धि साधक साध्य वाच्य वाचक रूप। (वि० ४३) वाच्य-(सं०)-स्पष्ट अर्थ, अर्थ। उ० दे० 'वाचक'। वाजी-(स॰ वाजिन्)-घोड़ा। वाटिका-(सं०)-बगीचा, उपवन । वाग्पप्रस्थ-(सं॰ वानप्रस्थ)-तीसरा आश्रम्। वाग्गी-(सं०)-१ सरस्वती, शारदा, २. बोली, वचन । उ० १ मंगलानां चकर्तारी वंदे वाणी विनायकौ। 'मा० १। शश्लो० १) वात-(सं०)-वायु, हवा । उ० दे० 'वातजातं' । वातजातं-(सं०)-वायु के पुत्र हनुमान को । उ० रघुपति वियभक्त वातजातं नमासि। (मा० १।१।१लो० ३) वात्सलय-(सं०)-वहां का छोटों के प्रति प्रेम भाव, माता-पिता का संतति के प्रति प्रेम। वाद-(सं०)-विवाद, शास्त्रार्थे । वानर-(सं०)-वंदर। वानराणाम्-वंदरों के। उ० सकल-

गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति शियभक्तं वातजातं नमामि। (मा० ४। १। रत्नो० ३) वानीर-(सं०)-बेंत । उ०हरित गंभीर वानीर दुहुँ तीर वर । (वि० १८) वापी-दे॰ 'वापिका'। वापिका-(सं०)-बावली, छोटा जलाशय। वाम-(सं०)-१ बार्यां, २ कुटिल, टेड़ा । उ०१ सीता समा-रोपित वामभागम्। (मा० २।१।रलो० ३) वामता-(सं )-देहाई, कुटिलता। वामदेव-दे० 'वामदेव'। उ० १ कास मद मोचनं तामरत-लोचन वामदेवं भजे भावगम्यं। (वि० १२) वामदेव-(सं०)-१ शंकर, २. एक ऋषि। वामन-(सं०)-विष्णु का ४वाँ अवतार जो विल को छलने के लिए हुआ था। उ०वेद विख्यात वर देस वामन विरज। (वि० ४४) वायस-(स०)-कौआ, काक । वारण-(सं०)-रोकना, निपेध, मनाही। वारपार-(सं० वार + पार)-श्रादि श्रंत, श्रोर छोर। उ० जहूँ धार भयंकर वार न पार न चोहित नाव न नीक खेवैगा । (क० ७।४२) वारागासी-(सं०)-काशी, वनारस । वारापार-(सं ्वार + पार)-ग्रंत, ग्रोर-छोर। उ० महिमा श्रपार काहू बोल को न वारापार । (क० ७।१२६) वारि-(सं०)-पानी। वारिचर-(सं०)-मछली आदि पानी के जीव। वारिज-(सं०)-कमल। वारिद-(सं०)-बादल, मेघ। वारिधर-(सं०)-१. बादल, २ समुद्र। वारियहिं-(?)-न्योछावर करेंगे, उतारा करेंगे। वारीश-(सं०)-ससुद्र। वारे-(?)-वाले । उ० विकट भृकुटि कच घूघर वारे । (मा० શારદ્યાર) वाल्मीकि-(सं०)-ग्रादि कवि, रामायण के प्रथम लेखक। पहले ये किरातों के संग में चोरी, लूट आदि करते थे। एक वार सप्तिषियों के संदेश से इन्हें ज्ञान हुआ और तब से ये भगवान के भक्त हो गये। वास-(सं०)-१. स्थान, रहने का स्थान, २. वृ, महक, ३. रहना, निवास । उ०३ वनवास दुःखतः । (मा०२।१। श्लो०२) वासर-(स०)-दिन। वासव-(सं०)-१. इंद्र, २. कृष्ण । वासवधनु-इंद्र**धनुप** । वासा-(सं॰ वास)-निवास । दे॰ 'जनवासा' । वासिन:-निवासी लोग। उ० विविक्त वासिनः सदा। (मा० ३।४।छुं ् ८) वासिन्ह-वासियो, निवासियो । वासी-(सं॰ वासिन्)-निवासी। वासुदेव-(स०)-वसुदेव के पुत्र कृष्ण । वास्तव-(सं०)-यथार्थ, ठीक । वाहिनी-(सं०)-१. नदी, २ सेना । विदु-(सं०)-१. वृँद, २. शुन्य, सिफ़र, ३.वीर्य।

विधु:-(सं०)-चंद्रमा, शशि । उ० भाले वालविधुगैले च गरलं। (मा० २। १। शलो० १) विष्वंस-(सं०)-नाश, विनाश। विनता-(सं०)-दत्त की कन्या श्रौर कश्यप की छी। गरुइ इनके पुत्र थे। विनय-(सं०)-विनती, शील, नम्रता। विनष्ट-(सं०)-नष्ट, खुराब। विनश्वर-(सं०)-नष्ट होनेवाला। विना-(सं०)-विला, विहीन, नहीं। उ० याभ्यां विना न परयंति सिद्धाः स्वांतस्थमीरवरम् । (मा० १।१।रलो० २) विनायक-(सं०)-गर्णेश । विनायकौ-गर्णेश की । उ० वंदे वाणी विनायकौ। (मा० १।१।रलो० १) विनाश -(सं०)-नाश, ध्वंस । विनिदक-(सं०)-विशेष निदा करनेवाला। विनिपात-(सं०)-१. पतन, अधःपात, २. दुःख, विषाद । विनिमय-(सं०)-लेनदेन, श्रदल-बदल। विनिश्चित-(सं०)-निश्चित, तय । उ०विनिश्चितं बदामि ते न स्रन्यथा वचांसि में। (मा० ७१२२ ग) विनीत-(सं०)-नम्र, सुशील। मनोरंजन, ३. विनोद-(सं०)-१. हॅंसी, मजाक, २. तमाशा, कौतुक। विपत्त-(सं०)-विमुख, विपरीत पत्त । विपत्ति-(सं०)-दुःख, आफत । विपथ-(सं०)-बुरा रास्ता । विपद-(सं० विपद्)-दुःख, श्रापदा । विपरीत-(सं०)--उलटा, विरुद्ध, प्रतिकृल । विपर्यय-(सं॰) विरोध, उत्तटा, इधर-उधर । विपश्चित-विद्वान्, बुद्धिमान् । विपाक-(सं०)-परिगाम, फल। विपिन-(सं०)-१. जंगल, वन, २. उपवन, वाटिका। विपुल-(सं०) १. प्रचुर, श्रिधिक, बहुत, २. गंभीर, श्रगाध। उ० १ कलिमल विपुल विभंजन नामः। (मा० ३।११।८) विप्र-(सं०)-१. बाह्मण, द्विज, अजामिल, १ ् शुक्राचार्य, ४. विश्वामित्र । उ० १ शोभाख्यो वर धन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृद प्रियौ । (मा० ४।१। रखो० १) विप्रेण-ब्राह्मण द्वारा, ब्राह्मण से । उ० रद्वाप्टकामिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। (मा० ७।१०८। रलो० ६) विफल-(सं०)-निष्फल, न्यर्थ। विबुध-(सं०)-देवता। विमंग-(सं०)-१. नाश, नष्ट, २. उपल, पत्थर, ३. विभजन-(सं०'-१ नाश करना, २. तोड्नेवाला, नष्टकर्ता। उ० २ कलिमल विपुल विभंजन नामः। (मा० ३।११।८) विभक्त-(सं०)-बॅटा हुआ। विभव-(सं०)-१. संपदा, धन, ऐश्वर्य, २. मोच । विमा-(सं०)-१ प्रकाश, श्रामा, २ शोभा, ३. किरण। विभाग-(सं०)-भाग, हिस्सा, खंड। विमाति-(सं विभा)-शोभित है, शोभायमान है। उ० यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके। (मा० २।३ श्लो० ३)

विसीषण-(सं०)-रावण का भाई। यह राम का भक्त था श्रोर रावण की मृत्यु के वाद लंका का राजा वनाया गया था। विम्ं-विभु को, सर्वन्यापक को। उ० वेदांतवेद्यं विभुम्। (मा॰ रा१ रलो॰ १) विभु-(सं०)-सर्वव्यापी, प्रभु। विभो-हे विभु, हे भगवान् । विभूति-(सं)-संपत्ति, ऐरवर्थ । विभूषणः-विभूपित, शोभायमान । उ० सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा । (मा०२।१।रलो० १) विभूषग्-(सं०)-१ गहना, २. शोभा। विमेद-(सं०)-दुर्भाव, फूट। विभ्रम-(सं०)-घवराहट। विमर्ष-(सं०)-विचार, परामर्श । विमलं-दे॰ 'विमल' । उ॰ माया मोह मलापहं सुविमलं। (मा० ७। ग्रांतिम रलोक) विमल-(सं०)-शुद्ध, साफ, निर्मल। विमलता-(सं०)-निर्मलता, स्वच्छता । विमत्त-(सं०) श्रधिक उन्मत्त । विमाता-(सं० विमातृ)-दूसरी माँ, मैभा। विमात्र-(सं० विमातृ)-सौतेला। विमान-(स०)-हवाई जहाूज, वायुयान। विमुख-(सं०) विरोधी, प्रतिकृल । विमोह-(सं०)-विशेष मोह, अज्ञान। वियत-(सं०)-स्राकाश । वियोग-(सं०)-जुदाई, विरह। वियोगिनि-विरह से पीडित स्त्री । वियोगी-(सं वियोगिन्) बिरही, श्रपनी प्रियतमा से छूटा हुआ। विरचि-(स०)-ब्रह्मा। विरक्त-(सं॰)-बैरागी, त्यागी, संसार से उदास। विरचित-(सं०)-बनाया, निर्मित । विरज-(सं०)-रजोगुण् से रहित, शुद्ध, निर्दोप। विरत-(सं०)-निवृत्त, विरक्त, वैरागी । विरति-(सं०)-वैराग्य, त्याग, उदासीनता । विरद-(सं०)-१. यश, कीर्ति, २. ख्याति, प्रसिद्धि । विरस-(सं०)-रसहीन, नीरस विरह-(सं०)-वियोग, जुदाई। विराग-(सं०)-वैराग्य, उदासीनता । विराट (१)-(सं॰ विराट्)-व्रह्म का वह रूप जिसका शरीर संपूर्ण विश्व है। विराट (२)-(सं०)-१. एक देश, २. मत्स्य देश के राजा जिनके यहाँ अज्ञातवास के समय पांडव थे। विराध-(सं०)-एक राचस जिसे लष्मण ने मारा था। विरुज-(सं०)-स्वस्थ, रोगरहित । विरुद-(सं०)-यश्गान, प्रशस्ति । विरुद्ध-(सं०)-प्रतिकृत, विपरीत, विरोधी। विरोध-(सं०)-१. शत्रता, भगड़ा २ वैर, घनैक्य। विलंब-(सं०)-देर, श्रतिकाल। विलंबित-(सं०)-जिसमें देर हुई हो। विलच्य-(सं०)-विचिन्न, त्र्रसाधारण। विलसद्-(सं वि + लसन) सुशोभित, संदर लगता हुन्ना,

शोभायमान । उ० केकीकंठाभनीलं सुरवर विलसद्विप्र पादाळा चिहं। (मा० ७।१।रलो० १) विलाप-(सं०)-रोना, रुदन । विलास-(सं०)-१ प्रसन्न करनेवाली क्रिया, २. श्रानंद, ३. भोगविलास, ४. हिलना-डोलना, ४. हाव-भाव, नाज़-विलासिनी-(सं०)-१. विलास करनेवाली, नारी, २. वेश्या। विलीन-(सं०)-१. नप्ट, २. लुप्त । विलोचन-(सं०)-श्रांख, नेत्र। विलोम-(सं०)-उलटा, विपरीत। विलोल-(सं०)-१. विशेष चंचल, २. स्ंदर, ३. लालची। विवर-(सं०)-विल, छेद । विवरण-(सं०)-१. वयान, वर्णन, २. गुण कथन । विवर्श्-(सं०)-रंगहीन, फीका, वदरंग । विवर्धे-(सं०)-१. वड़ा हुआ, २. वड़ जाता है। विवर्द्धन-(सं०) - १. बृद्धि करनेवाला, २. वढ्ना । विवश-(सं०)-१. लाचार, मज़बूर, २. वशीभूत, परवश। विवाद-(सं०)-वाक्तत्तह, शास्त्रार्थ। विवाह-(सं०)-च्याह, शादी। विविक्त-(सं०)-एकांत, निर्जन। उ० विविक्त वासिनः सदा। (মা০ ইাগার্ভ্রণ দ) विविध-(सं०)-अनेक मकार का । विविचार-(सं०)-विशेष विचार। विवृष-(सं०)-देवता । विवेत-(सं०)-ज्ञान, विचार, सत्यासत्य का विचार। उ० मूर्ल धर्मतरोविवेक धलधे पूर्णेन्द्रमानंददं। (मार् ३।१।रलो० १) विवेकी-(सं० विवेकिन्)-विचारवान, ज्ञानी। विशाद-(सं०)-१ विस्तीर्ण, विस्तृत, वडा, २. साफ्र, स्पष्ट, व्यक्त, ३. सुंष्टर । विशालं-दे॰ 'विशाल'। उ०१. चलत्कुंडलं अ सुनेत्रं विशालं। (मा० ७।१०८।१लो० ४) विशाल-(सं०)-१. वड़ा, फैला हुग्रा, २. सुंदर, ग्रच्छा, ३. प्रसिद्ध । विशिख-(सं०)-तीर, वाण। विशिखासन-(सं०)-धनुप । विशुद्ध-(सं०)-अधिक शुद्ध । उ० विशुद्ध बोध विग्रहं। (मा० ३।४।छं० ४) विशेष-(सं०)-१.जो सामान्य या साधारण न हो,२.श्रधिक। विशोक-(सं०) १ शोक रहित, २. विशेष शोकयुक्त। विश्राम-(सं०)-चाराम, चैन । विश्वंभर-(सं०)-विष्णु । विश्वं-(सं०)-संसार, जगत्। उ० यन्माया वशवर्त्ति विरव मिललं ब्रह्मादिदेवासुरा । (सा० १।१।रलो० ६) विश्वनाथ-(सं०)-१. संसार के स्वामी, २. महादेव, शंकर। विश्वस्त-(सं०) विश्वास के योग्य । विश्वातमा-(सं०)-विष्णु । विश्वास-(सं०)-१. युकीन, यतवार, २ भरोसा, सहारा । " उ० १. भवानी शंकरी चंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। (मा० १। १। १एली० २)

विष-(सं०)-ज़हर, गरल। विषम-(सं०)-१. जो सम न हो, श्रसमान, २. कटिन, ३. तीव, ४. भयंकर, विकट । उ० १. निर्गुंग सगुण विपम समरूपं। (मा० ३।११।६) विषमता-(सं०)-१. ग्रसमानता, २. क्ठिनता, दारुणता । विषय-(सं०)-१. वस्तु, चीज्, २. भोग-विलास, वासना, ३. जो इंद्रियों से जाना जाय। विपयक-(स०)-संबंधी, विपय का। विषया-(सं०) भोग की वस्तुएँ। विषयी-(सं विषयिन्)-भोग में रत, विलासी, कामुक। विषाग्-(सं०)-सींग। विषाद:-विपाद का, दुखः का । उ० शमन सुकर्कश तर्क विषादः। (मा० ३।३१।छं० ४) विषाद-(सं०)-दुःख, खेद । विष्टा-(सं०)-मल,पाखाना । विष्णु-(सं०)-परमात्मां का एक रूप जो सन्दि का पालन करता है। इनकी स्त्री लक्ष्मी है। विप्यु के २४ अवतार कहे गए हैं। उ० विष्णु-पदकंज मकर्रद-इव श्रंबु वर बहिस । (वि० १८) विस्तर-दे॰ 'विस्तार'। विस्तार-(सं०)-फैलाव, प्रसार्। विस्तृत-(सं०)-लंबा-चौड़ा, फेला हुआ। विस्मय-(सं०)-ग्रारचर्य, अचंभा। विस्मित-(सं) ग्राश्चर्यान्वित । विस्मृति-(सं०) भूल, विसरना । विस्व--(सं॰ विश्व)-संसार। विहंग-(स०)-१. पत्ती, चिडिया, २. बादल, १. वाण, ४. सूर्य, ४. चाँद, ६. कागसुशुं डि। विहंगम-(सं०)-पत्ती, चिडिया। विहंगिनि-(सं०)-सादा पची। विहरण-(सं०)-घूमना, अमण। विहार-(सं०)-खेल, क्रीडा। विद्वारी-(सं॰ विद्वारिन्)-विद्वार करनेवाला । विद्वारिणी-दोनो विहार करनेवालों को । उ॰ सीताराम गुणशाम पुर्ववारच्य विहारिगौ । (मा० १।१।रहो० ४) विहित-(सं०)-उचित, जिसका विधान किया गया हो। विहीन-(सं०)-रहित, शून्य। विहुल-(सं०)-१ व्याकुल, घवराया, २. प्रसन्त । वीचि-(सं०)-तरंग, लहर। उ० वितर्क वीचि संकुले। (मा० राधाश्लो० ७) वीगा-(सं०)-सितार की तरह का एक वाजा। वीथिका-दे॰ 'वीथी' । वीथी-(सं०)-गली, सार्ग, सदक। वीर-(सं०)-१. शूर, वहादुर, २. सहेली, सखी, ३. भाई, आता। वीरता-(सं०)-वहादुरी, शूरता। वीर्भद्र-(सं०)-शंकर का एक श्रजुचर। वीर्य-(सं०)-१. बीज, बीगा, २. शक्ति, पगक्रम, ३. प्रताप, तेज, ४. शुक्र, रेतस्। वीर्यवान-(सं०)-गत्तिशाली।

व्'ट-(सं०)-समूह, भुंड। उ० सुरारि वृंद भंजनं। (मा० ३।४।छं० ४) वृ दाकानन-दे• 'वृ दावन'। वृ दारक-(सं०)-देवता। वृंदावन-(सं०)-मथुरा के पास का एक प्रसिद्ध तीर्थ। वृक-(सं०)-१. भेड़िया, २. गीदड, ३. कौवा, ४. चत्रिय, व्कोदर-(सं०)-जिसके उदर में 'वृक' नाम की आग हो। वृत्र-(स॰)-एक असुर जिसे इंद्र ने दधीचि की हड्डियों के वज्र से मारा था। वृत्तात-(सं०)-समाचार, हाल। वृत्त-(सं॰)-१. गोल, घेरा, २. पैदा हुआ, ३. रलोक, ४.-वीता, न्यतीत, ४. जीवनी, चरित्र, ६. इढ़, कठिन। वृत्ति-(सं०)-१. रोजी, आजीविका, २. मन का संसरण, मनोवृत्ति, ३. सूत्र का अर्थ, टीका। वृथहि-न्यर्थ ही। उ० वहि बय वृथहि अतीति। (वि०२३४) वृथा-(सं०)-व्यर्थ, बेमतलब । उ० सुख साधन हरि विमुख बृथा। (वि॰ ८४) वृद्ध-(सं०)-१. बूढ़ा, पुराना, जरठ, २. पंडित, ३. शिला-जीत। वृद्धि-(सं०)-बढ़ती, लाभ, उन्नति । वृश्चिक-(सं०)-विच्छू। वृष-(सं०)-१. बैल, साँड, २. एक राशि, ३. चूहा, ४. श्रंडकोश । वृषकेतु-(स०)-महादेव । वृषम-(सं०)-वैल, साँड। उ० दहन इव धूमध्वज वृषभ-यानं। (वि० १०) वृषभानु-(सं०)-राधिका के पिता। वृषली-(सं०)-१ दुराचारिगी, कुलटा, २. वह कुमारी जो रजस्वला हो गई हो। वृषासुर-(सं०)-भस्मासुर नाम का राज्ञस। वृष्टि-(सं०)-वर्षा, बारिश। वृिण्-(सं०)-१ यादवंश, कृष्ण के वंश का नाम, २. उस वंश का आदि पुरुप। वृहत्-(सं०)-बड़ा, भारी, सहान्। वेग-(सं)-१. प्रवाह, बहाव, २. तेजी, शीघता, ३. वल, ताकत। वेग्गी-(सं०)-चोटी। वेग्ण-(स)-१ वाँस, २. वाँसुरी, ३ एक राजा का नाम। वेतस-(सं०)-वेत । वेताल-(सं०)-१ एक प्रकार के भूत, पिशाच, र. शिव के गण, ३. द्वारपाल, संतरी। वेत्ता-(स॰)-जाननेवाला, जानकार। वेद-(सं०)-हिंदुओं के आदि धर्म-प्रंथ जो संख्या में - ऋक्, साम, यजुर, और अथर्वन्—चार हैं। उ० विभुं व्यापर्कें व्याय वेदस्वरूप। (मा० ७।१०८।१) वेदात-(सं॰ -वेद के श्रंतिम भाग जिनमें उपनिपद तथा श्रारयक हैं। इनमें श्रात्मा,परमात्मा तथा जगत का निरू-पण हैं। उ० वेदांत वेद्यं विभुम्। (मा० ४।१। रलो० १)

वेंद्यं-जानने योग्य को । उ० वेदांत वेद्यं विभुस् । (मा० शश रत्नो० १) वेश-(सं०)-पोशाक, कपड़ा-लत्ता। वेष-दे० 'वेश'। वै (१) (१)-१. एक श्रन्यय जो 'निश्चय' या 'भी' या 'ही' श्रर्थ में लगाया जाता है। उ०१. गज वाजिघटा भले भूरि भटा, बनिता सुत भौंह तकें सब वै। (क०७।४१) 🖟 वै–(२)–वे । दे० 'वह' । वैक्ठ-(सं०)-१. स्वर्ग, २. विष्णु, ३. मोच । वैतरणी-(सं०)-एक पौराणिक नदी की वार वैताल-(स०)-भाट, वदीजन । वैदभि-(सं०)-विदर्भ नगरवाली, रुविमणी। वैदिक-(सं०)-१. वेद सम्यन्धी, २. वेद विधि के अनु-सार। वैदेही-(स०)-सीता । वैद्य-(सं०)-दवा करनेवाला। वैनतेय-(सं०) विनता की संतान, गरुड़। वैभव-दे॰ 'वैभव'। उ० प्रभोऽप्रमेय वैभवं। (मा० ३।४। छं० ३) वैभव-(सं०)-ऐश्वर्य, धन, संपदा। वैराग्य-(सं०)-विषय-स्याग, विरक्ति। उ० वैराग्यांबुज-भास्करं ह्यघघनध्वांतापह तापहम् । (मा० ३।१। श्लो० १) वैरि-दे॰ वैरी'। उ० मनोज वैरि वंदितं। (मा०३।४।छं० ४) वैरी-(सं०)-शत्रु, दुश्मन्। वैरोचन-(स०)-राजा वित के पिता का नाम। वैशेषिक-(सं०)-छः दर्शनों में एक। इसमें पदार्थी का विचार और द्रब्यों का निरूपण है। वैष्णव-(सं०)-विष्णु का भक्त। वैसा-(वह + सा)-उसके समान । व्यग्य-(सं०)-१. ताना, चुटकी, बोली, २. विकलांग, ३. व्यंजन-(सं०)-१. प्कवान, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, २ स्वरहीन वर्ण, जैसे क् ख् श्रादि, ३. श्रंग, श्रवयव, ४. चिह्न, निशान। व्यक्त-(सं०)-प्रकट, स्पष्ट । व्यक्ति-(सं०) प्राणी, मनुष्य। व्यय-(सं०)-व्याकुल, परेशान । व्यतिक्रम-(सं०)-१. उत्तट-फेर. २. विष्न, बाधा। व्यतिरेक-(सं०)-१. श्रभाव, छोड़कर, विना, २. भेद, श्रल-गाव, प्रथकता, ३. दोष, श्रपराध। व्यतीत-(सं०)-वीता, गत, गुजरा। व्यथा-(सं०)-पीड़ा, कप्ट। व्यथित-(सं०)-पीडित, दुखी। व्यभिचार-(सं०)-लंपटता, छिनरई, दूसरे की स्त्री या दूसरे के पति के साथ संभोग। व्यय-(सं०)-१. खर्च, २. नाश, चय। व्यर्थ-(सं०)-निरर्थक, वेकार। व्यलीक-(सं०)-१. अपराध, क़सूर, २. दुःख, ३. हाँट-खपट ।

शत्रुसाल-दे॰ 'शत्रुस्दन'। श्वय-(सं०)-१ कसम, सौगंद, २ प्रतिज्ञा, प्रण, ३ शाप। शब्द-(सं०)-१. ध्वनि, नाद, रव, वह जो कान से आहा हो। तर्कशास्त्र में शब्द गुरा के २४ मेदों में एक है। २. बचन, बोल.। शब्दब्रह्म-(सं०)-१. वेद, श्रुति, २. ब्रह्मा । उ० १. शांत निरंपेच निर्मम निरामय त्रगुन शब्द-ब्रह्मेक परब्रह्म ज्ञानी। (বি০ ধড) शम-(सं०)-१. शांति, चैन, २. मोच, ३. मन को विषयों की श्रोर से रोकना, ४. जमा, ४. उपचार, दवा। उ० १. सत्य-शम-दम-दया-दान-शीला। (वि० ४४) शमनं-शमन करनेवाले को, नाशक को । उ० वंदे ब्रह्मकुलं कलंक शमनं श्री राम भूप प्रियम् । (मा० ३।१। रलो० १) ्शमन-(सं०)-१. दूर करना, शांत करना, २. शमन करने-वाला, दूर करनेवाला । उ० २. जयति ऋषि-मख-पाल, शमन सज्जन शाल, शापवश-मुनि बधू-पापहारी। (वि॰ ४३) शमनि-संहार करनेवाली, शांत करनेवाली। श्रयन-(सं०)-१. निद्रा लेना, सोना, २ शैया, सेन, पलंग, ३ सीनेवाले । उ० २ नील पर्यंक कृत शयन । (वि०१८) ्रशर-(सं०)-१. वाण, तीर, २. सरकंडा, सरपत्। उ० १. ृचर्म श्रसि शूल घर, डमरु शर् चाप् कर । (वि० ११) शरेग-(सं०)-वाग से, तीर से। शरण-(सं०)-१. बचाव, रक्ता, २: घर, सकान, ३. आश्रम, सहारा, ४. शरगागत। उ० ४. दास तुलसी शरण साजु-कृतं। (वि० १२) शर्द-(सं०)-एक ऋतु जिसमें क्वार और कार्तिक के महीने होते हैं। शरम-(फा० शर्म)-लाज, हया । शरासनं-(सं०)-धनुष, चाप। उ० पाणी वाण शरासनं कटि लसत्तृशीर भारं वरम्। (मा० ३।१। रखो० २) शरीरं-शरीर में। उ० मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं। (मा० ७।१०८।३) शरीर-(सं०)-देह, बदन, गात। शकरा-(सं०) चीनी, शक्कर। शर्म (१)-(फ़ा०)-लाज, लज्जा। शर्म (२)-(सं०)-कल्याण, सुख। उ० श्रंभोजकर-चक्रधर तेज-चल शर्म-राशी। (वि० ६०) शर्वः-(सं )-संहारकर्ता । उ० शर्वः सर्वगतः शिवः शशि-निम् श्री शंकर पातु माम्। (मा० २।१। रलो० १) श्वे-(सं०)-संहार करनेवाला, शंकर। शर्वरी-(स०)-१ रात, निशा, २ स्त्री, ३. हल्दी। उ० १. सघन-तम-घोर्-संसार-भर-शर्वरी । (वि० ४४) शर्वरीनाथ–दे० 'शर्वरीश' । शर्वरीश-(सं०)-चंद्रमा। उ० मंगल-सुद-सिद्धि सदनि, पर्व शर्वरीश-घदनि । (वि० १६) शव-(सं०)-लाश, मुद्रो । शवर-(सं०)-कोल किरात आदि जंगली जातियाँ। शवरी-(स॰)-प्रसिद्ध भीलनी स्त्री जिसने जूठे वेरों से राम का स्वागत किया था। शशांक-(सं०)-चंद्रमा, शशि। उ० गंगा शशांक मियम् । (मा० ६।३। श्लो० २)

शश्-(सं० शशिन्)-चंद्रसा । उ० शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः। (मा० २।१। श्लो० १) श्राशिन-दे० 'शशि'। शशी-दे॰ 'शशि' । शस्त-(सं०)-प्रशंसित । शस्त्र-(सं०)-१. हथियार, त्यायुध, २. उपाय । उ० १. तप्त कोंचन-वस्त्र शस्त्र विद्या-निपुन सिद्धसुर-सेव्य पाथोज-नाभं । (वि० ५०) शात-(सं०)-१. स्थिर, अचंचल, स्थिरचित्त, २. नम्र, विनीत, ३. नवरसों में से एक। उ० १. शांत निरपेच निर्मम निरासय ऋगुरा । (वि० ५७) शातये-शांति के लिए। उ० मत्वा तद्रधुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शांतये। (मा० ७।१३१। श्लो० १) शांति-(सं०)-शांत रहने का भाव, स्थिरचित्तता । उ०न तावत्सुखं शांति संताप नाशं। (मा० ७।६।७) शातिपाठ-(सं०)-किसी कार्य के आरम्भ में मंत्र आदि का देवतात्रों के स्राशीर्वाद के लिए पढ़ा जाना। शाक-(सं०)-१ हरी तरकारी, सब्ज़ी, २.एक द्वीप का नाम। शाकिनि-(सं०)-डाइन, चुढेंल । शाखा-(सं०)-डाली, डार । शाखामृग-(सं०)-वंदर । .शाप-(सं०)-श्रभिशाप, सराप, श्राप । उ० शापवश-मुनि-वधू-पापहारी । (वि० ४३) शायक-(सं०)-बाण, तीर। शारङ्ग-(सं० सारंग)-विष्णु का धनुप । उ० जयित सुभग शारंग-सु-निखंग-सायक-सक्ति चारु-चर्मासि-वर वर्मधारी। (वि० ४४) शारदी-(सं० शरद)-शरद ऋतु की। शार्ङ्गे−(सं०)−विष्णु का धनुष । शार्क्न्घर-(सं०)-विष्णु । शार्दूल-(सं०)-१ सिंह, बाघ, २. उत्तम, श्रेष्ठ, ३. राज्स। उ॰ १. शंखेद्वाभमतीव सुन्दर तनुं शार्दूल चर्मावरं। (मा० ६।१। श्लो० २) ,शाल-(सं०)-एक वृत्त । शालि-(सं०)-धान।. शाली-(सं॰ शालिन्)-वाला, भरा। शालूर-(सं०)-मेढक। शाल्मली-(सं० शाल्मिल)-संमल वृत्त । शाश्वतं–शाश्वत को, श्रमर को । उ० जगद्गुरुं शाश्वतं। (मा० ३।४। रतो० ६) शाश्वत-(सं०)-१. लगातार, २. नित्य, अमर । शासन-(सं०)-१. आज्ञा, आदेश, २. राज्य, अधिकार, ३. दंह । शास्त्र-(सं०)-धर्मग्रंथ, कुछ लोग न्याय, सांख्य, योग स्नादि छः दर्शनों को शास्त्र तथा कुछ लोग शिचा, कल्प, व्या-करण अर्थशास्त्र आदि १८ को शास्त्र कहते हैं। शिंशपा-(सं०)-१. शीशम का पेट, २. ग्रशोक का वृत्त, ३. शरीफा । शिन्ता-(सं०)-१. सीख, उपदेश, २. विद्या, पढ़ाई। शिखर-(सं०)-चोटी, शंग ।

शिखा-(सं०)-चोटी । शिखी-(सं०)-मोर । शिथिल-(सं०)-१. ढीला, २. खुला, २. सुस्त, थका, ४. निर्वेल, ४. विह्नल । शिर-(सं०)-सिर, कपाल । शिरसि-सिर पर, कपाल पर । उ० शिरसि संकुलित कलजूट पिंगल जटा। (वि० 33) शिरा-(सं०)-नाड़ी, नस। शिरोमणि-(सं०)-उच्च, श्रेफ । शिला-(सं०)-१. पत्थर, पापाख, २. गौतमी, श्रहत्या । शिलीमुख-(सं०)-१. नीर, २. भौरा, अमर। शिल्प-(सं०)-कला, विद्या, कारीगरी, हुनर । शिव:-दे॰ 'शिव'। उ० २" शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातुमाम्। (मा० २।१। श्लो० १) शिव-(सं०)-१. शंकर, महादेव, २. कल्याण करनेवाजे, ३. मंगल, कल्याण। शिवकरं-कल्याणकारी। उ० पुरुषं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति-प्रदं। (मा० ७। ग्रंतिम ्रश्लो०) ' शिवि-(सं०)-एक पौराणिक धर्मात्मा राजा जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। शिविर-(सं०) - छावनी, पडाव, रावटी, तंबू । शिशुपाल-(सं०)-एक राजा जो कृत्ण की वृत्रा के पुत्र थे। शिष्ट-(सं०)-सदाचारी, शीलवान, सभ्य शिष्य-(सं०)-जो शिचा ग्रहण करे, विद्यार्थी, चेला। शीव्र-(सं॰)-तुरंत, सत्वर, जल्द । शीत-(सं०)-१. ठंडा, सर्दे, २. जाड़ा, सर्दी । शीतल-(सं०)-१. ठंडा, सर्ह, २. शांत, स्थिर ! शीर्ष-(सं०)-शीश, सरं, माथा। शील-(सं०)-१.उत्तम स्वभाव, शिष्टता, २. लज्जा, संकोच, ३. वाला, मवृत्त । उ० ३. कृपालु<sup>,</sup>शील कोमलं । (मा० े दे। शिक्ष्रं∘ १) शीश-(सं०)-सर, कपाल। उ० सहस शीशावली प्लोत सुरस्वामिनी। (वि० १८) शुभ-(स॰)-एक दैस्य जिसे दुर्गा ने मारा था। ड० शुंभ निःशुंभ कुंभीश रगाकेशरिणि । (वि॰ १४) शुक-(सं०)-१. तोता, २. शुकदेव सुनि । शुक-(सं०)-१ शुक्रवार, २. शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे। ३. वीर्य, ४. ग्रप्ति। ःशुक्ल-(सं०)-श्वेत, सफेद । शुचि-(सं०)-१. पवित्र, शुद्ध, २. सफेद, ३. निप्कपट, छलहीन । उ० १. पटपीत मानहु तिहत रुचि शुचि नौमि जनकसुता-वरं। (वि० ४४) शुचिता-(सं०)-पवित्रता। शुद्ध-(र्स॰)-१. स्वच्छ, पवित्र, २. निर्दोप, श्रवगुण रहित, ३. निष्कपट, छलरहित । शुद्धता-(सं०)-पवित्रता। शुद्धि-(सं०)-शोधन, सफाई। शुन्य-(स॰)-रिक्त, खाली। शुम-मंगलमय, शुम । उ० माया-मोह मलापहं सुविमलं प्रेमांत्रुपूरं ग्रुमम्। (मा०णश्चंतिम हलो०) ग्रुम-(सं०)-

१. मंगल, कल्याण, भला, २. श्रेष्ठ, उत्तम, ३. छाग, शुभ्र-(सं०)-१. निर्मल, स्वच्छ, सफेद, २. यवित्र, शुषेगा-(सं०)-एक वैद्य जिन्होंने शक्ति लगर्ने के वाद लक्मण का उपचार किया था। वालि की खी तारा इनकी शुष्क-(सं०)-सूखा, नीरस। शूकर-(सं०)-वराह, सूत्रर । शूकरी-मादा सूत्रर । शूद्र-(सं०)-चौथा वर्षे। .शूर-(सं०)-वीर, वहादुर । शारता-(सं॰)-वीरता, बहादुरी'। शूर्ष-(सं०)-सूप, छाज । शूर्पण्खा-(सं०)-एक प्रसिद्ध राचसी जो रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने इसके नाक कान कार थे। इसके नाख्न सप की तरह थे। भूल-(सं०)-१. बरछे की तरह का एक अख, २. दंदी, ३. र्मंडा, पताका, त्रिग्रल । उ० १. चर्म-ग्रुसि ग्रूलघर । (वि० ११) २, 'दे० 'ग्रुलिन'। शू लिन-(सं०)-त्रिशूलधारण् करनेवाले । उ० लोकनार्थ शोकग्रूल निर्मूलिनं, ग्रूलिनं मोहतम-भूरि-भातुं। (वि०१२) शूलिन्-(सं०)-त्रिशूलघारी शंकर Ì श्रुखला-(सं०)-१. जंजीर, २. वेड़ी, ३. क्रम, सिंलुसिला, थ. कतार, श्रेगी। उ० २. मोह श्रंखला छुटिहि तुम्हारे छोरे । (वि० ११४) श्रु ग–(सं॰)-१. सींग, २. पहाड की चोटी, शिखर । शृंगवेरपुर-(सं०)-एक प्राचीन स्थान जहाँ राम के समय में निपादराज की राजधानी थी। यह स्थान 'प्रयाग के पास है। शृंगार-(सं०)-१. वनाव सजना, साज-वाज। श्रारीर के श्रंगार १६ प्रकार के कहे गये हैं २. कान्य का एक रस । उ० २. जयति श्वंगार-सर-तामरस-दाम-द्युति देह । (वि० श्वर्गा-(सं श्वरंगिन्)-एक प्रसिद्ध ऋषि जो लोमश्र के शिष्य थे। इन्हीं के शाप से परीचित को सर्प ने काटा था। शृगाल-(सं०)-गीदृड, सियार । शेखर-(सं०)-१. सिर, माथा, कपाल, २. मुकुट, किरीट, ३. सिर पर रक्खी जानेवाली माला। शेष-(सं०)-१. वची, वाकी, २. सर्पराज जिनके सहस्र फन कहे गये हैं। ३ लक्सण, ४. वलराम। उ० २. शेष सर्वेश श्रासीन श्रानंदवन, प्रणत-तुलसीदास-त्रासहारी। (वि॰ शैल-(सं०) -पर्वत, पहाड। उ० हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। (मा० ४।१।श्लो० ३) शैलकुमारी-(सं०)-पार्वती। श्व-(सं०)-शिवं का भक्त। शैवाल-(सं०)-सेवार। शैशव-(सं॰)-लंडकपन । ' शोक-(सं०)-चिंता, सोच, खेद, दुःख। उ० जरत सुर श्रसुर नरलोक शोकाकुलं मृदुलचित श्रजित कृत गरल पानं। (वि॰११)

शोण-(सं०)-१. शोणभद्र नाम का महानद, २ एक फूल,

शोणभद्र-(सं०)-नदी विशेष ।

शोणित-(सं०)-खून, रुधिर।

शोथ-(सं०)-सूजन, फूलना।

शोध-(सं०)-१. खोज, अनुसंधान, तलाश, २. बदला, ३. ऋण चुकाना।

शोभा-(सं०)-सुंदरता, सौदर्य, काति, दीप्ति। उ० आज विबुधापगा-स्राप पावन परम मौलिमालेव शोभा विचित्रं। (वि० ११)

शोषक-(स॰)-१. शोषण करनेवाला, सोखनेवाला, २. वायु, २. सूर्य ।

शौर्य-(सं०)-१. शूरता, वीरता, २. वल, पराक्रम । श्मशान-(सं०)-मरघट, मसान ।

श्याम-(सं०)-१. काला, साँवला, २. कृष्ण, ३. रात, ४. इल्दी । उ० १. श्याम-नव-तामरस-दाम-द्युति वपुष छवि । (वि० ६०)

श्यामकर्ण-(सं०)-काले कान का घोडा।

श्यामल-(सं०)-श्यामवर्ण, साँवला। उ० नीलांबुज श्या-मलकोमलांगं। (मा० २।१।श्लो० ३)

श्यामा-(सं०)-१. सोलह वर्पीया सुंदरी, २ पची-विशेष, ३. यसुना नदी, ४. रात, ४. सावली ।

श्येन-(सं०)-बाज़।

अंग-दे० 'श्रंग'।

श्रद्धा—(सं॰)-श्रादर, विश्वास मिश्रित सम्मान का भाव। उ॰ भवानी शंकरी वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। (मा॰ १।१ श्लो॰ २)

अम-(सं०)-१ परिश्रम, मेहनत, २ थकावट, ३ कप्ट। उ० ३ भवश्रम सोपक तोपक तोपा। (मा० १।४३।२) अमहारी-थकावट दूर करनेवाला। उ० ते मैनाक होहि अमहारी। (मा० ४।६।४)

श्रमकण्-दे॰ 'श्रमबिंदु'।

श्रमबिंदु-(सं० श्रमविंदु)-पसीना । उ० भाल तिलक श्रम-बिंदु सुहाए । (मा० १।२३३।२)

श्रमित-(स०)-थका, श्रांत । उ० श्रमित भूप निद्रा स्रति स्राई। (मा० १।१७०।१)

श्रवण—(सं०)-१. कान, २. सुनना, २ टपकना, गिरना, ४. कान से भगवान के गुण सुनना। इसका नवधा भक्ति में स्थान है। उ० २. जयित रामायण श्रवण-संजात-रोमांच लोचन सजल-सिथिल बानी। (वि० २१)

श्रवन-दे॰ 'श्रवण'। उ० १, श्रवन-नयन-मन मग लगे। (वि॰ २७६) ४. श्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं। (मा॰ ३। १६।४)

अवनपूर-(सं॰ अवण + फुल्ल)-कान का गहना, कर्णफूल। उ॰ जब ते अवनपूर महि खसेऊ। (मा॰ ६।१४।३)

श्रात-(सं०)-थुका, श्लथ ।

श्राद्ध-(स॰)-पिंडदान, मृत्यु के बाद का शास्त्रोक्त तर्पण स्रादि । श्राप-(सं॰ शाप)-सराप, श्रमिशाप। उ॰ सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। (मा॰ १।१२४।२)

श्री-(स॰)-१. लक्ष्मी, २ सपत्ति, धन, २. कल्याण, ४. सौंदर्य, ४. वाणी। उ० १. श्री विमोह निसु रूपु निहारी। (मा०१।१३०।२) ४. सकल-सौभाग्य-संयुक्त त्रेलोक्य श्री। (वि० ६१)

श्रीखड-(स०)-चदन। उ० बेनु करीख श्रीखंड बसंतर्हि दूषन मृपा लगावै। (वि० ११४)

श्रीनिवासँ—(स॰)-१. विष्णु, २. वैकुंठ। ७० १. जहँ वस श्रीनिवास श्रुति माथा। (मा० १।१२८)

श्रीपति-(स॰)-विष्णु । उ॰ विश्वभर, श्रीपति, त्रिभुवन-पति बेद-बिदित यह लीख । (वि॰ ४८)

श्रीफल-(स०)-१ वेल, सिरफल, २ नारियल। उ० १. श्रीफल कुच कचुकि लताजाल। (वि० १४)

श्रीमत्-(स॰)-श्रीमान्, श्रोभायुक्तं। उ० श्रीमच्छम्भु-मुखंदु सुंदरवरे सशोभित सर्वदा। (मा॰ ४।१। रलो॰ २)

श्रीरंग-दे॰ श्रीरमण'। उ॰ देहि सतसग निज श्रग श्रीरग, भवभग-कारन, सरन-सोकहारी। (वि॰ ४७)

श्रीरमण-(स॰)-लदमी के पति, विष्णु।

श्रीरमन—दे॰ 'श्रीरसण'। उ॰ तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन मुकुंद। (वि॰ २०३)

श्रीवत्स-(स०)-१ विष्णु के वत्तस्थल का चिह्न, २ विष्णु। उ० १. सुभग श्रीवत्स केयूर ककनहार किंकिनी-रटनि कटितट रसालं। (वि० ४०)

श्रीहत-तेजहीन, निष्प्रम। उ० श्रीहत भए भूप धनु दूरे। (मा० १।२६३।३)

श्रुत-(सं॰)-सुना हुद्या। उ॰ तदिप जथा श्रुत जिस मित मोरी। (मा० १।११४।३)

श्रुति-(स०)-१.वेद,२. कान,३ सुनना,४.ध्वनि,णव्द। उ०१ जहॅं वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा। मा०१।१२८।२) २. कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। (मा०१।२४ ३।२)

श्रेगि-दे० 'श्रेगी'।

श्रेणी–(स०)–१. पक्ति, कतार, २ समूह, ३. गली, बीथी।

श्रेनि-दे॰ 'श्रेगी'।

श्रेनी-दें 'श्रेगी'। उ० १. जनु तहँ वरिस कमल सिप्त श्रेनी। (मा०१।२३२।१) २. देव दनुज किन्नर नर श्रेनी। (मा० १।४४।२)

श्रेयस्—(सं०)-कल्याणकर । श्रेयस्करीं-कल्याण करनेवाली को । उ० सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽह रामवल्लभाम् । (मा० १।१।रलो०४)

श्रेष्ठ-(स०)-१ उच्च, श्रच्छा, उत्तम, २. जेठ,

श्रोता-(स॰ श्रोतृ)-सुननेवाला, सुनवेया। उ॰ ते श्रोता ्वकता समसीला। (मा॰ ११३०१३)

श्रोत्र-(स०)-कान, कर्ण।

श्लाघा—(सं०)—१. प्रशंसा, तारीफ्र, २. इच्छा, चाह । श्लेष—(स०)—१. मिलाव, सयोग, २. एक घलहार ।

संका-(सं० शंका)-१. संशय, संदेह, २. भय, डर। उ० २. देखि प्रताप न कपि मन संका। (सा० ४।२०।४) संकाश-(सं०)-समान, सहरा। उ० तुषारादि संकाश गौरं गभीरं। (मा० ७।१०८।३)

संकास-दे॰ 'संकाश'।

संकि-(सं० शंका)-शंकित होकर, डरकर। उ० साँसति संकि चली, डरपे हुते किंकर ते करनी मुख मोरे। (क॰ ৩।৪८)

संकित-(सं० शंकित)-डरा हुन्रा, शंकित। उ० साहिब महेस सदा, संकित रमेस मोहिं। (क॰ ४।२१)

संकुचित-(सं०)-सिकुदा हुत्रा, संकोच युक्त। उ० सेप संकुचित संकित पिनाकी । (क॰ ६।४४)

संकुल-(सं०)-१. संकीर्ण, घना, २. भरा हुआ, श्रापुर्ण, ३. पूरा, समस्त, बिलकुल, ४. युद्ध, लड़ाई, ४. भीड, ६. श्रसंगत वाक्य । उ० २. काल कलि-पाप-संताप-संकुल-सदा-प्रनत-तुलसीदास-तात-माता । (वि० २८)

संकुलित-(सं०)-१. भरा हुन्रा २. घना, ३. वँधा हुन्ना। उ० ३. शिरसि संकुत्तित कलकूट पिगल जटा-पटल शत-कोटि विद्युच्छटाभं। (वि०११)

संकुला-(सं०)-भरी हुई। संकुले-भरे हुए मे, पूर्ल में। उ० वितर्क बीचि संकुते । (मा० ३।४।छं०७)

संकेत-(सं०)-इशारा, इंगित। उ० सुरुष जानकी जानि कपि, कहे सकल संकेत। (प्र० शशा)

सॅंकेला-(सं० सकल)-एकन्न किया। उ० प्रथम कुमत करि कपदु सँकेला। (मा० २।३०२।२) सँकेलि-एकन्न करके, बटोर करके। उ०बिरची बिधि सॅकेलि सुपमा सी। (मा० રાર३७ા३)

सॅकोच-(सं०)-१ सिकुइने की किया, खिचाव, २. लज्जा, शर्म, ३. भय, ४. श्रागा-पीछा, हिचकिचाहट, ४. कमी, न्युनता । उ०४.नीच कीच विच मगन जस मीनहि सलिल सॅकोच । (मा० २।२४२)

सँकोची-१ संकोच करनेवाला, लज्जायुक्त स्वभाववाला, २. संकोच में डाल दिया। उ० १. चुपहि रहे रघुनाथ सँकोची। (मा० २।२७०।२) २. वार बार गहि चरन सँकोची। (मा० २।१२।३) 🕏

सँकोच्च-दे० 'सॅकोच'।

्सँकोच्यू-दे० 'सँकोच'। उ० २. छाड़ि न सकर्हि तुम्हार सँकोच् । (मा० रा४०।४)

संचेप-(सं०)-थोड़े में, मुस्तसर । सत्तेपहिं-थोड़े में, थोड़े

संख-दे॰ 'शंख'। उ॰ फाँिक मृदंग संख सहनाई। (मा॰ १।२६३।१)

सँग-दे॰ 'संग (१)'। उ॰ १. खग मृग मुदित एक सँग विहरत सहज विषम वह वैर विहाई। (गी॰ २।४६)

संग-(१)-(सं०)-१. साथ, २ सोहबत, मेल, ३. विषयों के प्रति होनेवाला अनुराग, ४ वासना, आसक्ति, ४. वह स्थान जहाँ निदयाँ मिलती हैं। उ० १. पुरवासी नृप रानिन संग दिये मन। (जा०३१) ४. नक-रागादि-संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प-बीची-बिकारम् । (वि० ধদ)

संग (२)-(फा०)-पत्थर।

संगत-(सं॰ संगति)-१. साथ, मित्रता, २. उचित बात । संगति-(सं०)-१. संग, साथ, २. मेत्री, दोस्ती। उ० १. प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होहहि सुजन मन भावनी। (सा० १।१०।छं० १)

संगम-(सं०)-१. दो वस्तुयों के मिलने की किया, मिलाप, संयोग, २. निदयों के मिलने का स्थल । उ० १. संगम

करिह तलाव तलाई। (मा० १। ८५। १)

संगम्-दे॰ 'संगम'। उ॰ २. संगम्र सिंहासन सठि सोहा। (सा० २।१०४।४)

संगा-दे॰ 'संग (१)'। उ० ४. बैठे हृद्यँ छाडि सब संगा। (मा० ३।८।४)

संगिनि-साथ देनेवाली। उ० मातु विपति संगिनि तैं मोरी। (मा० ४।१२।१)

संगिनौ-मित्र, संगी, साथी। उ० जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मनभृ ग संगिनौ । (मा० ७।१।रलो०२) संगी-(सं॰ संग)-साथी, मेली, मित्र। उ॰ निज संगी निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून। (वै० १८)

सँगु-दे॰ 'संग'। उ० १.सीय कि पिय सँगु पेरिहरिहि लखनु

कि रहिहहि धाम। (सा० २।४६)

संग्या-दे० 'संज्ञा'। उ० पेखि रूप संग्या कहव गुन सु-विवेक विचार । (स० ४६३)

संग्रह-(सं०)-एकत्रीकरण, वटोरना, ग्रहण। उ० संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने । (मा० १।६।१)

संग्रहिय-जमा करना चाहिए, सुरचित रखना चाहिए । उ० का छाँड़िय का संग्रहिय कहहु विवेक विचारि। (दो० ३४१) सप्रहे-संग्रह करने से, ग्रहण करने से। उ० जग हॅंसिहैं मेरे संग्रहे, कत एहि डर डरिए। (वि० २७१) सग्रह्यो-१. ग्रपना लिया, श्रपने साथ रक्ला, २. संग्रह किया। उ० १ को तुलसी से कुसेवक संत्रह्यो, सठ सव दिन साई द्रोहै । (वि० २३०)

संग्रही-(सं० संग्रहिन्)-१. एकत्र करनेवाला, संग्रह करने-वाला, २ भविष्य के लिए रखनेवाला। उ० २. निर्ह जाचत नर्हि संग्रही, सीस नाइ नर्हि लेइ । (दो० २६०)

संग्राम-(सं०)-युद्ध, लड़ाई। उ० जिन्हके गुमान सदा सालिम संग्राम को । (क॰ १।६)

संघ-(सं०)-१. समूह, देर, २. दल । संघानाम्-समूहों के । उ॰ वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि। (मा० १।१।रलो० १)

संघट-(संघटन)-१. संयोग, मिलन, संघटन, जमघट, जमा-वड़ा, २.संघर्ष, रगड़, क्रगडा, ३.दैवयोग, संयोग, इत्तफ्राक, ४. न्यूहाकार । ड० १. सकल संघट पोच, सोच वस सर्वदा दास तुलसी विषय-गहन प्रस्तम्। (वि० ४६) ४. सुभट-मर्कट-भालु-कटक-संघट सजत । (वि० ४३) संघट-विधाई-(सं० संघटन + विधान)-एकत्र करनेवाला । उ० रिच्छ-कपि-कटक-संबटविधाई। (वि० २४)

संघटन-दे० 'संघट्ट'।

सघटित-(सं०संघटन)-टकराते, टकराते हैं। उ०सुर विमान हिमभानु भानु संघटित परस्पर । (क॰ १।११)

संघट्ट-संत्रास ] संघद्ट-(सं०)-१. मिलात्रट, मिलन, संयोग, २. गढ़न, चना-वट, रचना । संघट्टन-१. मिलना, संयोग, साथ, २.रचना, गढ़ना । संघरपन-दे० 'संघर्षण'। उ० श्रति संघरपन जौं कर कोई। (मा० ७।१११।८) संघर्ष्य-(सं०)-रगड़, घिसाव। संघर्षन-दे० 'संघर्षण'। संघात-(सं०)-१. समृह, हेर, २. संबंध, सेल, साथ। उ० १ दुप्ट विद्वधारि-संवात-महिभार-श्रपहरन श्रवतार कारन श्रनूप। (वि० ५०) संघाता दे॰ 'सघात'। उ० १. सोइ जल अनल अनिल सवाता। (मा० १।७।६) सँघाती–(संघात)-साथी, साथ देनेवाला, संगी । उ० ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती। (मा० १।२०।२) सघार-दे० 'संहार'। वॅघारा-१. दे॰ 'सघार', २. मार डाला। उ०ु२. घ्रजुज निसाचर करकु सँघारा (मा० १।२०८।३) सँघारि-दे० सघारि'। संघारा-संव्यंहार १. देव 'संघार', २. नाश किया। उ० १. तप यल संभु करहि संघारा। (मा० १।१६३।२) संघारि–मारकर, नाशकर। उ० सकुल संघारि जातुवान धारि, जंबुकादि। (क० ६।२) संघारे-संहार किए, नाश किए। उ० ते सव सुरन्ह समर संवारे। (मा० १।१ ७६।१) संचय-(स०)-समूह, राशि, हेर। संचरत-(सं॰ संचरण)-१. उत्पन्न करती है, २. प्रकाशित होती है, ३. फैलती है। उ० ३. सरद चाँदनी संचरत चहुँ दिसि ग्रानि। (व० ४१) संचिह-(सं० सचय)-जमा करती हैं। उ० जोगिनि भरि भरि खप्पर संचिह । (मा० ६।६८।४) संचहीं-एकत्र करते हैं। उ० कटकटर्हि जंबुक भूत प्रेत पिसाच सर्पर संचहीं। (मा० ३।२०।छ० १) संचार-(स०)-१. गमन, चलना, श्रमण, पर्यटन, रू. प्रचलन । उ० १. पग ग्रंतर मग ग्रगम जल जलनिधि जल संचार। (स० १२६) संचालन-(सं०)-१. चलाना, परिचालन, २. फैलाना । संचित-(स०)-एकत्र किया हुत्रा, इकट्टा किया हुआ। संछेप-दे० 'संछेप'। **एंछेप−दे० 'संचेप'। उ० ताते में स**छेप चलानी। (मा० १।६४।२) संछेपहि-दे० 'सचेपहिं'। उ० तेहि हेतु भें वृप-केतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा। (मा० १।१०३।छं०१) र्संजम-(सं० संयम)-नियम, परहेज़, श्रयथा वस्तुश्रों से दूर रहना। उ० तुलसी सव सजमहीन सबै इक नाम अधार

सदा जन को। (क० ७।८७)

धानी। (वि० २६)

सँजाता–दे० 'संजात' ।

संजात-(स॰)-१. उत्पन्न, पैदा, २. पुत्र, ३. प्राप्त । उ०

संजीवनी-(सं०)-एक मकार की कल्पित श्रीपिध । कहते हैं कि इमके सेवन से मरा हुश्रा मनुष्य जी उठता है ।

१ मूमिजा-द्वःख-संजात-रोपांतकृत् जातनाजंतु-कृत-जातु-

उ० जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान धनु वान महिमा वखानी । (वि० ३६) संजुक्त-(सं॰ संयुक्त)-सहित, समेत । उ॰ जय प्रनतपाल द्याल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे। (मा० ७।१३।छं० १) संज्ञग-(सं॰ संयुत)-संग्राम, युद्ध । उ॰ जानत जे रीति सव संज्ञुग समाज की। (क॰ ६।३०) संजुत-(सं॰ संयुक्त)-जुड़ा हुन्ना, साथ । उ॰ स् ति-संमत हरि-भक्ति पथ, संज्ञत-विरति विवेक । (दो० ४४४) सँजोइल-(सं॰ सज्जा)-सावधान, तैयार, सुसन्जित । सँजोऊ-(सं॰ सन्जा)-सजाग्रो, ठीक करो। उ॰ वेगह भाइह सजह सँजोऊ। (मा०२।१६०।१)सँजोया-सजाया, परोसा । सँजीवन-सामान सजाने, तैयारी करने । उ० ग्रस कहि भेंट सॅजोदन लागे । (मा० २।१६३।१) संजोग-(सं० संयोग)-सोका, श्रवसर, संयोग। उ० ग्रस संजोग ईस जब करई। (मा० ७११७।४) सँजोगू-संयोर्ग, श्रवसर । उ० जों विघि वस श्रस वनै सँजोगू। (मा० १।२२२।४) संज्ञा-(सं०)-नाम । सॅडस-(सं॰ संदंश)-सॅडसी, छडों की वनी विशेप वस्तु जिससे चूल्हे पर से गरम वर्तन आदि उतारते हैं। संत-(सं॰ सत्)-साधु, संन्यासी, विरक्त, भक्त । उ॰ संत संतापहर विश्व विश्राम कर राम कामारि-श्रक्षिरास कारी। (वि० ४४) संतन-संत का बहुवचन, संतों । उ० -पवनतनय संतन-हितकारी। (वि०,३६) संतराज्ञ-संतों में श्रेष्ठ । उ० संतराज सो जानिए, तुलसी या सहिदानु । (वै० ३३) संतत-(सं०)-सर्वदा, लगातार, निरंतर। उ० महामोह सरिता अपार महँ संतत फिरत वह्यो । (वि॰ ६२) संतति-(सं०)-१. वालबच्चे, संतान, २. प्रजा, रिश्राया । संतप्त-(सं०)-१. तपा, जला, दग्ध, २. दुखी, पीड़ित, ३. थका। उ० १. रामविरहार्क संतत्त-भरतादि नरनारि-सीतलकरन-कल्प साखी। (वि०२७) संताप-(सं०)-१. जलन, श्राँच, २. दुःख, कप्ट, व्यथा, ३. मानसिक कष्ट। उ० २. देहि अवलंब करकमल कमला-रमन दम्नदुख समन संताप-भारी। (वि० ४८)३ सोवत सदने सहै संस्रति-संताप रे। (वि० ७३) संतुष्ट्-(सं०)-जिसको संतोप हो गया हो, तृप्त । उ० सत्य-कृत सत्यरत सत्यव्रत सर्वदा पुष्ट संतुष्ट संकष्टहारी। संतोष-(सं०)-संतुष्टि, सब, कनायत, तोप, तुष्टि । उ० विगत दुख्दोप, संतोप सुख सर्वदा, सुनत गावत राम-राज लीला। (वि॰ ४४) संतोषि-संतोष देकर, तुष्ट करके । उ० जाचक संकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले। (मा० १।१८२।छं० १) संतोष-दे॰ 'संतोप। संतोस-दे॰ 'संतोप'। दु॰ रामनाम-प्रभाव सुनि तुलसिहुँ परम संतोसु। (वि० १४६)-संत्रास-(सं० + त्रास) सब मकार का भव, हर । उ०त्यागि सव ग्रांस संत्रास भवपास-ग्रांस-निसित हरिनाम जपु दास तुलसी । (वि० ४६)

संदग्ध-(सं०)-अच्छी तरह जला हुआ। उ० जयति धर्मासु संदग्धसंपति-संकुल-सदा-मनत तुलसीदास तात-माता। (वि० २८)

संदीपनी-(सं०)-उद्दीप्त करनेवाली । उ० यह विराग-संदी-पनी, सुजन सुचित सुनि लेहु । (वै० ६२)

सुदेश-(सं०)-हाल, खंबर, संवाद।

सँदेस-(सं० संदेश)-होल, ख़बर, संवाद । उ० तुत्र दरसन, सँदेस सुनि हरि को बहुत भई अवलंब जान की । (गी० ४।११)

र्सॅंदेसु–दे० 'सॅदेस'। उ० पितु सॅंदेसु सुनि कृपातिधाना। ु(मा० २।६७ १)

सँदेंस्-दे० 'सॅदेसं'। उ० कह सुमंत्रु पुनि भूप सॅदेसू। (ग० राहदाइ)

सॅदेह-दे० 'संदेह'।

संदेह-(सं०)-संशय, शंका, शक, धनिश्चय। उ० शोक-संदेह-पाथोद-पटलानिलं। (वि० ४६)

सँदेहाँ–दे० 'संदेह'। उ० जोइश्र विर्जु वोलेहुँ न सॅदेहा। .(मा० १।६२।३)

संदेहू-दे॰ 'संदेह'। उ० मिलन कठिन सन भा संदेहू। (मा० ११६८।३)

संदोह-(सं०)-समूह, हेर । उ० सुख संदोह मोह पर ग्यान गिरा गोतीत । (मा० १।१६६)

संघ-(१)-१ प्रतिज्ञा, २ मर्यादा, ३. स्थिति, ४ बैठा-हुन्रा, ४. युक्त, ६. प्रतिज्ञावाते । उ० ६. सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माहीं । (मा० २।३०।२)

सँधान-दे० 'संधाना' उ० भौह कमान सँधान सुठान जे नारि-विलोकनि-बान तें वाँचे। (क० ७।११८)

संधाना-(सं० संघान)-धनुष पर बोण चढ़ाने की किया। उ० तुरत कीन्ह नृप सर संघाना । (मा० १।१४७।१) संघाने-चढ़ाया, जोडा। उ० सुमन् चाप निजसर संघाने। (मा० १।८७।१)

सँधानो-(सं० संधानिका)-ध्रँचार, चटनी। उ० पान, पक-वान विधि नाना को, सँधानो सीधो। (क० १।२३) संधि-(सं०)-१. मेल, मिलाप, जोड, २. दरार, छेद, ३. छुल, प्रपंच। संधिहि-सिध में। उ० असह राहु निज संधिहिं पाई। (मा० १।२३८।१)

संध्या-(सं०)-१ शाम, साँम, सार्यकाल, २ एक विशेष प्रकार का मंत्रजाप जो प्रायः प्रातः श्रीर सार्यं किया जाता है। उ० २. संध्या करन चले दोउ भाई। (मा० १।२३७।३)

संन्यासी-(सं०)-विरक्त, साधु । उ० जैसे बिनु बिराग संन्यासी। (मा० १।२४१।२)

संपत-दे॰ 'सपति'।

संपति-(सं० संपत्ति)-धन, दौलत। उ० वयों कहीं चित्र-कूट-गिरि संपति महिमा सोह मनोहरताई। (गी० २।४६) संपत्ति-(सं०)-धन, दौलत। उ० रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ। (मा० १।६४)

संपदा-(सं० संपद्)-१. धन, दौलत, २. ऐश्वर्य, वैभव। उ०१. संपदा संकल मुद मंगल को घर है। (क० ७। १३६) संपन्न-(सं०)-१. पूरा किया हुआ, पूर्ण, सिद्ध, २. धनी, मालदार । उ० १. सब लच्छन संपन्न कुमारी । (मा० १।६७।२)

संपाति-(सं०)-एक गीध का नाम जो गरुड का ज्येष्ठ पुत्र और जटायु का भाई था। उ० सुनि संपाति बंधु के करनी। (मा० ४।२७।६)

संपाती-दे॰ 'संपाति'। उ० जनु जिर पंख परेंड संपाती। (मा॰ २।१४८।४)

संपादन-(सं०)-१ करना, पूरा करना, २. प्रदान करना, ३ ठीक करना। उ० २. सुख संपादन समन विषादा। (सा० ७।१३०।१)

संपुट-(सं०)-१ विद्या, विविया, पात्र, २. श्रंजुलि। उ०१ संपुट भरत सनेह रतन के। (मा०२।३१६।३) २. सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। (मा०१।३२६।१)

सपूर्ण-(सं०)-समस्त, पूरा, परिपूर्ण।

संप्रति-(सं०)-इस समय।

संपदं-(सं० शं + प्रदं)-कल्याण के दाता।

संवंध-(सं०)-लगाव, संपर्क, वास्ता ।

संवत-दे० 'संवत्'।

संबर (१)-(सं॰ शंवल)-कलेवा, पाथेय, रास्ते का खर्चा। उ॰ संबर निसंबर को, सखा असहाय को। (वि॰ ६१) संबर (२)-दे॰ 'शंवर'। उ॰ मनहु संबरारि मारि, ललित मकर-जुग विचारि। (गी॰ ७।७)

संवल-दे० 'संवर'। उ० धर्म-कल्पहुमाराम, हरिधाम-पथि संवलं, मूलिमदमेव एकं। (वि० ४६) सवल-दे० 'संवर'। उ० जे श्रद्धा संवल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। (मा० ११६८)

संबोद – (सं॰ संवाद) – वातचीत, वार्तालाप । उ॰ कहिहउँ सोइ संवाद वखानी । (मा॰ १।३०।१)

संबुक-दे॰ 'शंबुक'। उ० मुकता प्रसव कि संबुक काली। (मा० २।२६१।२)

संभव-(सं०)-१. उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश, २ मुमिकन, होने लायक, ३. उचित, ४. उत्पन्न, पैदा। उ० ४. श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा। (मा० ७।४६।१)

सँभार-(सं॰ संभार)-१. रचा, वचाव, हिफाज़त, सहाय, मदद, २. स्मरण, सुधि, याद, ३. गण्ना, गिनती ४. सँभालते हैं। उ० १. किर सभार, कोसलराय । (वि॰ २२०) ४ सुमिरत सुलभ, दास दुख सुनि हिर चलत तुरत पट पीत सँभार न। (वि॰ २०६) सँभारहिं—१ सँभालते हैं देख-रेख करते हैं। उ० १. सुनु सट-सदा रंक के धन ज्यों छन छन प्रसुहिं सँभारहिं। (वि॰ ६४) सँभारा—१. दे॰ 'सँभार', २ सँभाल लिया। उ० १. रघुनायक करहु सँभारा। (वि॰ १२४) सँभारि—१. सँभालकर, २. यादकर। उ० २ किर विलापु रोदित वदित सुता सनेहु सँभारि। (मा॰ ११६६) सँभारिए—१. सँभानित, २. याद कीजिए। उ० २. केसरीकुमार वल छापनो सँभारिए। (ह० २२) सँभारिय-दे॰ 'सँभारिए'। उ० १. तासो रारि निवारिए, समय सँभारिय छापु। (दो॰ ४३२) सभारी—१. सँभालकर, २. सजाकर, सुसिज्जत,

संस्रति—(सं०)-१. त्रावागमन, जन्ममरण, २ संसार । उ० १. कियो कृपालु त्रभय कालहु तें गद्द संस्रति साँसति धनी । (गी० ४।३६)

संस्कृत-(सं०)-१. जिसका संस्कार किया गया हो, शुद्ध किया गया, २. संस्कृत भाषा, देववाणी। उ० २. का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। (दो० ४७२)

संहरता-दे० 'संहर्ता'।

संहर्ता-(सं॰ संहर्त्र)-संहार करनेवाला, नाशकर्ता । उ॰ जो कर्ता पालक संहर्ता । (मा॰ ६।७।२)

संहार-(सं०)-नाश, प्रलय, ध्वंस । उ० उद्भवस्थिति संहार कारिग्णीं, क्लेशहारिगीम् । (मा० १।१।२लो० ४)

संहारा-(सं० संहार)-१. दे० 'संहार', २. नाश किया। संहारि-सार करके। उ० सिंहिका संहारि, बिल, सुरसा सुधारि छल। (ह० २७) संहारे-नष्ट किये, सारे। उ० हाथिन सों हाथी मारे, घोड़े घोड़े सों संहारे। (क० ६। ४०)

स:-(सं०)-वह । उ० सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वा-धिपः सर्वदा । (मा० २।१।१लो० १)

स-(सं॰)-१ सहित, समेत, २. शिव, ३. विष्णु, ४. वायु, ४. सर्प, ६. जीवात्मा, ७. चंद्रमा, ८. कांति, प्रभा, ६. पत्ती, १०. तुल्य, वरावर, ११ सम्मुख, सामने। उ० १. साजिकै सनाह गज गाह सउछाह दल। (क०६।३१)

सइल-(सं० शैल)-पर्वत, पहाड़ । उ० मत्ते भट-मुकुट-दस-कंध-साहस-सइल-संग-विद्दरिन जनु बज्र टाँकी । (कै० ६। ४४)

सई-(१)-१. वृद्धि, बढ़ती, २. एक नदी जो गोसती से मिलती है, ३. सिफारिश, ४. उद्योग, कोशिश । उ० १. परमारथ स्वारथ-साधन भए अफल सकल नहिं सिद्धि सई है। (वि० १३६) २ सई तीर विस चले विहाने। (मा० २।१८६)

सक (१)–(भ्रर०शक)-छबहा, संदेह। उ० राम चाप तोरब सक नाहीं। (मा० १।२४४।१)

सक (२)-(सं० शक्य) त्सकेगा, संभव है, सकते हैं। उ० सक सर एक सोषि सत सागर। (मा० ४।४६।९) सकइ– सकता है, समर्थ है। उ० करि न सकह क्छु निज प्रभु-ताई। (मा० ७।११६।४) सकउँ-सकूँ, सकता हूँ, सकती हूँ। उ० परडँ कूप तुझ बचन पर सकेंडँ पूत पति त्यागि। (मा० २।२१) सकत-सकता है, समर्थ है। सकति (१)-१. सकती है। सकसि-समर्थ हो, सके। उ०जी सम चरन सकसि सठ टारी। (मा०६।३४।४) सकहिं-सकते हैं। उ० सकहि न खेइ एक नहि श्रावा। (मा०२।२७६।२) सकहीं-दे० 'सर्काहे' । सकहु-सको । सकिञ्र-सर्के, सकती । उ० बुधि बल सिकेश्र जीति जाही सों। (मा० ६।६।३) सके-१. सका, २. हो सका। सकेउ-सका। उ० विधि न सकेउ सिंह मोर दुलारा। (मा० २।२६१।१) सकै-दे० 'सकेंड' । सकै–सके, सकता है । उ०विपति सके को टारी १ (वि० १२०) सक्यो-समर्थ हुआ, सका। उ० नाम सक्यो नहिं धोइ। (दो० ४३१)

सकति (२)-(सं० शक्ति)-ताक्रत, यल । उ० सकति खारो कियो चाहत मेघहू को बारि । (कृ० ४३)

सकरण-(सं०)-करुणा के साथ, दीनता के साथ। सकरन-दे० 'सकरुण'।

सकलंक-(सं० स + कलंक)-कलंक के साथ, जिसमें कोई दाग हो। उ० जनमु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलीन सकलङ्क। (मा०१।२३७)

संकलंकु-दे० 'सकलंक'।

सकलंकू - दें० 'सकलंक' । उ० जेहिं सिस। कीन्ह सरूज सक-लंकू । (मा० २।११६।२)

सकल-(सं०)-सर्व, समस्त, कुल। उ० चिह किल-काल सकस साधन तरु है स्नम-फलिन फरो सो। (वि० १७३)

सकाई-(सं॰ शक्य)-सके, समर्थ हो। उ॰ जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। (मा॰ ७।९१६।३) सकाहिं (१)-सकते हैं।

सकाना-(सं० शंका)-डरा, डर गया। उ० छत्रिय तनु धिर समर सकाना। (मा० ११२ म्हार) सकानी-१. सकुचाई, २ सशंकित हुई, डरी। उ०२. कोलाहलु सुनि सीय सकानी। (मा० ११२६७१३) सकाने-१ सकुचाए, २. डरे। सकाहिं (२)-१. शंकित होते हैं, डरते हैं, २. सकु-चते हैं। उ०१. राम सीय सनेह बरनत अगम सुकवि सकाहिं। (गी० ७।२६)

सकाम-(सं० स + काम)-कामना सहित, किसी इच्छा के साथ। उ० जे सकाम नर सुनिह जे गार्चाह । (मा००।१४।२) सकारे-(सं० सकाल)-प्रातःकाल, सवेरे। उ० अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपित ले निकसे। (क० १।१)

सिकालि-(?)-सिमटकर, बहुरकर, इकट्टा होकर, सरककर। उ० सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन । (मा०१।३६।४) 1 सकुच–(सं० संकोच)−१. लाज, सकोज, २. डर, भय, ३. सकुचकर । उ० १. चहत सकुच गृहँ जनु भनि पैठे। (मा० २।२०६।३) सकुचउँ-सकुचता हूँ, संकोच करता हूँ । सकु-चत-१. सकुचते हुए, संकोच करते हुए, २ लिजत होता है, संकोच करता है, ३. सिकुड़ता है, बदुरता है। उ० १ सकुचत बोलत वचन सिखे से। (मा०२।३०३।२) २. मिले मुदित वूमि कुसल परसपर सकुचत करि सनमान है। (गी० ४।३४) सकुचित-सकुचती है, संकोच करती है। सकुचनि-१. सकोच करने का भाव, २ संकोचवश, संकोच में, ३. संकोच का बहुवचन । उ० २. कहि न सकति कछु सकुचनि सिय हिय सोचइ। (जा० ११२) सकु-चव-सकुच्ँगा, सकुचना। सकुचहिं-संकोच करते हैं, सकुचाते हैं। उ० सकुचिंह मुनिहि सभीत । बहुरि फिरि श्राविः (जा॰ ३८) सकुचाइ-१. सकुचाकर, संकोच-कर, २. सकुचाता है, संकोच करता है। उ०१. ग्राँच पय उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ। (गी० ७।३६) सकुचाई-१ सकुचावे, २ संकोचवश । उ०१. वहू-संपति मागत सकुचाई। (मा० १।१४६।३) सकुचाउँ-सकुचाता हूँ, संकोच खाता हूँ। उ० पूँछह मोहि कि रहें कहँ मैं पूछतं सकुचाउँ। (मा॰ २।१२७) सकुचाउगो-सकुचाऊँगा, लज्जित होऊँगा । उ० सरनागत सुनि वेगि बोलिहें, हों निपटिह सकुचाउँगो । (गी० ४।३०) सकु-

चात-१ सकुचाता, २. सकुचाते हैं, संकोच करते हैं। सकुचान-१. सकुचाए, २. संकोच करना। सकुचाना-सकुच गया, संकोच करने लगा । उ० श्रंगद वचन सुनत सकुचाना । (सा० ६।२१।२) सकुचानि-१ सकुचाए हुए, २. सकुचाई । उ० २. रामहि मिलत कैकई हृद्य बहुत सकुचानि । (मा० ७।६क) सकुचानी-दे० 'सकुचानि' । सकुचाने-दे० 'सकुचानी' । सकुचाहि-दे० 'सकुचाहीं'। सकुचाही-१. सकुचाते, २. संकोच करते हैं। सकुचाहु-सकुचाता हूँ, संकोच करता हूँ। उ० विलोकि श्रब्दुतें सकु-चाहु सिहाहूँ। (वि॰ २७४) सकुचि-१. लज्जित होकर, संकोच करके, २. डरकर, ३ सिकुडकर । उ० १. सुनि सकुचि सोचिंह जनक गुरु पद बंदि रधुनंदन चले। (जा० १०८) सकुचिहि–सकुचाएगा, संकोच करेगा। सकुची– संकुचित हो गया, संकोच में पड गया । सकुचे-सकोच में पढे़ । सकुचेउ-संकुचित हुए, शर्माए । सकुच्यो-दे० 'सकुचेउ' ।

सकुन-दे॰'सकुनि'। उ० १. मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। (मा० १।३४६।३)

संकुनि—(सं० शकुनि)—१ पत्ती, चिडिया, २. दुर्योधन का मामा । ड० २. सभा सुजोधन की संकुनि, सुमित सरा-हन जोग । (दो० ४१८)

सकुल-(सं०)-कुल के सहित, खान्दान के साथ। उ० सकुल निरमूल करि दुसह दुख हरहुगे।(वि०२११)

सकृत-(सं०)-१. एक बार, २ केवल, एक मात्र । उ० १. सकृत प्रनासु किहें अपनाए । (मा० २।२१६।२) २. जहँ तहँ काक उल्कूक बक, मानस सकृत मराल । (मा० २। २८१)

सकेलि-(सं० संकेल)-खींचकर, बटोरकर । उ० उपजी, सकेलि, किप, खेलही उखारिए। (ह० २४) सकेली-एकत्र करके, बटोरकर। उ० आयउँ इहाँ समाज सकेली। (मा० २।२६८१)

सकोच-(सं० सकोच)-१. संकोच, २. लाज, शर्म, ३. घटती, कमी। उ०२ सदा श्रभागी लोग जग कहत सकोचु न संक। (४० ६।६।४)

सकोचइ—(सं॰संकोच)-१. संकोच करती है, २. डरती है। उ० १. गौरि गनेस गिरीसिंह सुमिरि सकोचह। '(जा० ११२) सकोचहीं-१. भय खाते, भय खाते हैं, २. संकोच करते थे। उ० १. नर नारि हरप विषाद बस हिय सकल सिविंह सकोचहीं। (जा० १०)

सकोचा-दे॰ 'सकोच'।

सकोचु-दे॰ 'सकोच'।

सकोप-कोप के साथ, क्रोध के साथ। उ० ग्रहन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप। (मा० १।२६७)

- सकोपा—दे॰ 'सकोप'।

सकोरे-(सं॰ संकुचन)-सिकोड़े, चढ़ाए। उ॰ तकत सुभौंह सकोरें। (गी॰ ३।२)

सकोहा-(सं॰ स + क्रोध)-दे॰ 'सकोप' । उ॰ रावन आवत सुनेड सकोहा । (मा॰ १।१८२।३)

सक्ति-(सं० शक्ति)-१. शक्ति, बल, २. एक अस्त्र, वरछी।

उ० २. सक्ति चारु-चर्मासि-बरवर्म-धारी। (वि० ४४) सक्तिन्ह-१ शक्तियों, २ बरिक्कयों।

सक-(सं० शक)-इंद्र, मघवा। उ० बहुरि सक सम विन-वर्षे तेही। (मा० १।४।४) सकहिं-इंद्र को। सकहि-इद्र को।

सक्तजित्-(सं०)-इन्द्रजीत, मेघनाद ।

सकारि—(सं०)—इंद्र का शतु मेघनाद, इंद्रजित्। उ० कुंभ-करन श्रस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकारि। (मा० ६।२७) सखन्द—(सं० सखिन्)—सखाश्रों को। उ० प्रथम सखन्द श्रन्हवावहु जाई। (मा० ७।१९।१) सखिंहि—मित्र को। उ० सखिंह सनेह विवस मग् भूला। (मा० २।२३६॥३) सखिंहि—सखा को, मित्र को। सखा—मित्र, दोस्त। उ० सखा वचन मम मृषा न होई। (मा० ४।७।१२) सखाउ— सखा भी, मित्र भी। उ० सिसुपन ते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ। (दो० ४४६)

सिल-(स॰ सिख्न)-संगिनी, सहेली।

सिखन-१.सिखयों को, २.सिखयाँ। उ०१.तब सुवाहु सूदन जस सिखन सुनायउ। (जा० ८७) सिखन्ह-दे० 'सिखन'। सिखी-(सं० सिखन)-सहेली, संगिनी। उ० सुनि प्रियबचन सखी सुख गौरि निहारे। (मा० ४३)

सगर-(सं०)-एक प्रतापी राजा। इनके ६० हज़ार पुत्र किपल के शाप से भस्म हो गये थे। उन्हीं की सुक्ति के लिए गंगा पृथ्वी पर लाई मईं। उ० जह्नु कन्या धन्य, पुरुयकृत सगर सुतं। (वि० १म)

सगरे-(सं० सकत)-सब, सम्पूर्ण। उ० तनु पोपक नारि नरा सगरे। (मा० ७।१०२।४)

सगर्भ-(सं० स- + गर्भ)-तात्पर्य युक्त, जिसमें कुछ भीतर हो। उ० नारद बचन सगर्भ सहेत्। (मा० १।७२।२) सगा-(सं० स्वक्)-स्वजन, श्रपना।

सगाई-१. ब्याह, २. संबंध, नाता, सगापन । उ०२. निबहै भरि देह सनेह सगाई । (क० ७।४८)

सगुण-(सं॰)-परमात्मा को वह रूप जो सत, रज, तम श्रादि गुणों से युक्त रहता है। श्रवतार लेने पर या साकार होने पर भगवान सगुण कहे जाते हैं। यह रूप निर्मुण का उलटा है।

सगुन (१)—दे॰ 'सगुण'। उ॰ ग्रमल श्रनवद्य ग्रद्दैत निर्गुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नर भूप रूपं। (वि॰ ४०) सगुनहि— सगुन में, दे 'सगुण'। ३. सगुनहि श्रगुनहि नहिं कछु भेदा। (मा॰ १।१९६।१)

सगुन (२)-(सं० शकुन)-शकुन, शुभ लच्चण, शुभ। उ० उठे भूप त्रामरिष सगुन निहं पायउ। (जा० ६८) सगु-निन-शकुनों, शकुनों ने। उ० सगुनिन साथ दयो। (गी० १।४४)

सगुनिग्रन्ह–शकुन जाननेवालों ने । उ० कहेउ सगुनिश्रन्ह स्रोत सुहाए । (मा० २।१६२।२)

सगे—(सं० स्वक्)-संबंधी लोग, श्रपने लोग, परिवार के। उ० सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें। (मा० १।२४२।१) सघन—(सं०)-घना, गिकन। उ० सघन-तम-घोर-संसार-भर। (वि० ४४)

सच-(सं॰ सत्य)-सत्य, तथ्य, सही।

सचराचर-(सं०) स्थावर और जंगम सहित । उ०जो सहस-सीसु अहीसु महि धरु लखनु सचराचर धनी । (मा० २।१२६छं० १)

सचाई-(सं०सत्य) सत्यता, सच्चाई ।

सचान-(सं॰ संचान)-बाज पत्ती। उ॰ जनु सचान वन कपटेड लावा। (सा॰ २।२१।६)

सचि (१ -दे॰ 'सची'।

सिच (२)-(सं॰ संचित)-संचित करके। उ॰ राखी सिच कूबरी पीठ पर। (कु॰ ४१)

सचिव-(सं०)-मंत्री, श्रामात्य। उ० उपल किये जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। (मा० ११२८ क) सिच-वन्ह-मंत्रियों। सचिवहि-मंत्री को।

सची-(सं॰ शची)- इंद्राणी। उ॰ जिमि वासव वस अमर पुर सची जयंत समेत। (मा॰ २।१४१)

सर्च-(?)-त्रानंद, प्रसन्नता । उ० हॅलहिं संभुगन अति सर्च पाएँ । (मा० १।१३४।२)

सचेत-चेत्युक्त, सावधान, होशियार । उ० हनुमान पहि-चानि भये सानंद सचेत हैं । (क० १।२६।१)

सचेतन—(सं०स + चेतन) १. चेतनायुक्त, बुद्धिमान्,२.चेतन ब्जीव । उ०२ को कहि सकइ सचेतन करनी । (मा०१।८४।२) सचेता—दे० 'सचेत' ।

सिन्चदानद-(सं०)-सत्,चित् और यानंद स्वरूप भगवान्। उ० कुंद-इंदु-कर्पूर-गौर, सान्चिदानंद घन। (क० ०।१४०) सिन्चदानदा-दे० 'सिन्चदानंद'।

सच्छिदानंदु-दे० 'सच्चिदानंद' ।

सज-(सं० सज्जा)-सजा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उ० मोकह तिलक साज सज सोज। (मा० २। १८२।१) सजत-सजता है, बनता है, सँवरता है। उ० सुभर मर्कट-भाजु-कटक-संघट-सजत। (वि० ४३) सजन-१. सजने, २. सजाने। सजहिं-सजाते हैं। उ० सजहिं सुगंगल साज। (जा० १४६) सजहीं-सजते हैं। सजहि-सजता है। सजहु-सजो, तैयार हो जाग्रो। सजि-१. सज कर, २ सजाकर, ३ जमाकर। उ० ३. सजि प्रतीति बहु विधि गढ़ि छोली। (मा० २।१७।२) सजे-सज गए, तैयार हो गए। सजेउ-१ दे० 'सजे', २. सजाया। उ० २ भूष सजेउ ग्रभिषेक समाजू। (मा० २।८।१)

सजग-(सं० स + जागरण)-होशियार, चैतन्य । उ० होहु सजग सुनि श्रायसु मोरा । (मा० १।२६०।१)

सजन-(स॰ स्वजन)-१. प्रिय, प्रियतम, २. संबंधी, नातेदार। ड॰ सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे। (सा॰ १।२४२।१)

सजनी-(सं॰ सत् + जन)-सहेली, सखी। उ॰ जहाँ सजनी रजनी रहिहैं। (क॰ २।२३)

सजल-(सं स्म + जल)जलयुक्त, जलपूर्ण । उ॰सजल कठौता कर गहि कहत निपाद । (व॰ २४)

सजाइ (१)-(सं० सज्जा)-सजाकर । उ० भूप भूपन वसन बाहन राज साज सजाइ । (गी० ७।३६) सजायउ-सजाय, तैयारी की । उ० भूधर भोर बिदा करि साज सजायउ । (पा० १४४)

सजाइ (२)-(फ्रा॰ सजा)-दंह, सजा ।

सजाई (१)-दे॰ 'सजाइ (१)'।

सजाई (२)-दे॰ 'सजाइ (२)'। उ॰ तौ विधि देइहि हमहि सजाई। (सा॰ २।१६।३)

सजाति-सजातीय, कुटुंबी।

सजाय-दे॰ 'सजाई (२)'। उ० पैहिह सजाय नतु कहत बजाय तोहि। (ह० २६)

सजीव-(सं०) जीता, जीवसहित । उ० जे सजीव जग श्रवरचर नारि पुरुष श्रस नाम । (मा० शहर)

सजीवन—(सं०संजीवन)—सजीवनी जडी जो जीवन प्रदान करनेवाली कही गई है। उ० गौरि सजीवन मूरि मोरि जिय जानवि। (पा० १४७)

सजीवनि-दे० 'सजीवन'।

सजोइल-दे॰ 'सॅजोइल'। उ॰ स्र सजोइल साजि सुवाजि, सुसेल धरे बगमेल चले हैं। (क॰ ६।३३)

सज्जन-(सं॰ सत् + जन)-ग्रच्छा व्यक्ति, ग्रच्छे लोग। उ॰ सज्जन चल सत्त निकेत भूषन मनिगन समेत। (गी॰ ७।४)

सज्या-(स॰ शय्या)-विछोना, सेज। उ० वलकल भूपन फल श्रसन तृन सज्या द्रुम शीति। (दो० १६२) सदुकि-दे० 'सुदुकि'।

सठ-(सं० शठ)-दुप्ट, पाज़ी। उ० सठ सहि साँसित पित लहत सुजन कलेस न काय। (दो०३६२) सठन्ह-१ शठों, दुप्टों, २. दुप्टों को। सठिन्ह-शठों को। उ० कितकाल तुलसी से सठिन्ह हिठ राम सनसुख करत को। (मा० २।३२६।छं० १) सठिह-शठ को, दुप्ट को। सठहु-१ शठ को भी, दुप्ट को भी, २ अरे मूर्जो। उ० २. सठहु तुम्हार दिश्व न जाई। (मा० ६। मा२)

सठई-शठता, दुष्टता । उ० नदनँदन हो निपट करी सठई। (कु० ३६)

सठु-दे० 'सठ' ।

सठता-दे॰ 'सर्व्ह्र'। उ॰ सो सुनि गुनि तुलसी कहत, हठ सठता की गीति। (दो॰ २०३)

सठताई-दुष्टता, शठता।

सङ्सिन्ह—(सं० संदेश)-सङसियों से। उ० प्रति उत्तर सङसिन्ह मनहुँ काढत भट दससीस। (मा० ६।२३ ड०) सत (१)-(सं० सप्त)-सात। उ० सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। (मा० ७।१३०।छं० ३)

सत (२)-(सं० शत)-१ सी, सैकडा, २ बहुत, श्रधिक। उ० १: सत कोटि नाम फल पायेउ। (जा० १३०) २. किहिस कथा सत सवित कै। (सा० २।१८)

सत (३)-(सं० सत्य)-१. सत्य, २. श्रच्छा, सुंदर। उ० २ उतपति पांडुतनय की करनी सुनि सतपंथ डर्यो। (वि० २३६)

सततं-(सं०)-सर्वदा, हमेशा। उ० धन्यास्ते कृतिनः पिवंति सततं श्रीराम नामामृतम्। (मा० ४।१ श्लो०२) सतत- दे० 'सततं'।

सतपत्र-(सं० शत्रपत्र)-कमल ।

सतरंज-(फ्रा॰ शतरंज)-एक प्रसिद्ध खेल, शतरंज। उ॰ सतरंज को सो राज, काठ को सबै समाज। (वि॰ २४६) सतर-(सं॰ सत्वर)-शीघ्र, तुरत।

सधवा-(सं० स +धव) -सुहागिन, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो।

सन (१)-(सं० शर्गा)-एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छाल की रस्सियाँ स्रोदि बनती हैं। उ० सन इव खल पर बंधन करई। (मा० ७।३२१।६)

सन् (२)-(सं० संग)-१. साथ, २. से। उ० २. मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुस्करखेत। (मा० १।३०क) सनक-(सं०)-ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक। उ०

सिद्ध सनकादि योगीन्द्रचन्दारका। (वि॰ १२)

सनकार-(सं॰ संकेत)-इशारा करना, संकेत करना। उ॰ समय सुकरुना सराहि सनकार दी। (क० ७।१८३)

सनकारे-इशारा किया। उ० सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रूख पाइ। (मा० २।१६६)

सनमान-(सं॰ सम्मान)-श्रादर, सत्कार, प्रतिष्ठा। उ॰ केहि करनी जन जानि कै सनमान किया रे। (वि० ३३)

सनमानत-१. श्राद्र करते हुए, २. श्रादर करते हैं। उ० १. जनकिह एक सिहाहि देखि सनमानत। (जा० १४) सनमानहिं-न्रादर करती हैं। उ० बार-बार सनमानहिं रानी। (मा० १। ३२१।४) सनमाना-१ आदर किया, २. सनमान, सम्मान, श्रादर। उ०१ सहित बरात राउ सनमाना । (मा० १।३०६।३) सनमानि-ग्रादर करके। सनमानी-१. आदर किया, २. आदर करके। उ० १. दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी। (मा० १।६३।१) सनमाने-सम्मान किया। उ० ते भरतिह भेंटत सनमाने। (मा० १।२६।४) सनमानेउ-म्रादर किया । उ० नृप सुनि म्रागे म्राइ पूजि सनमानेउ। (जा० १३१)

सनमानु-सम्मान, त्रादर । उ० कीन्ह संभु सनमानु जनम-फल पाइन्हि। (पा० ८४)

सनमानू-दे॰ 'सनमान' ।

सन्मुख-(सं॰ सम्मुख)-सामने, सम्मुख। उ० होइ रन सनमुख कोई। (मा० १।१८०।४)

सनाए-(सं॰ संघम्)-सनवा दिए, मिलवा दिए। उ०भरि-भरि सरवर बापिका अरगजा सनाए। (गी॰ ११६)

सनातन-(सं०)-१. शाश्वत, नित्य, २. ब्रह्मा के पुत्र एक ऋषि ।

सनाथ-(सं०)-१. नाथ सहित, सुरत्तित, २. कृतार्थ, कृत-कृत्य। उ० २ भए देव सकल सनाथ। (मा० ६।११३।२) सनाथा-दे॰ 'सनाथ'। उ० २. निरखि बदन सब होर्हि सनाथा। (मा० ४।२२।१)

सनाइ-(सं॰ सन्नाह)-बस्तर, कवच । उ॰ साजि कै सनाह गज गाह सउछाह दल । (क॰ ६।३१)

सनाहु-दे॰ 'सनाह'। उ॰ सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु। (मा० २।१६०)

सनाहै-(सं० स + नाथ)-पतियो सहित । उ० जस श्रमर-नाग-नर-सुमुखि सनाहै। (गी० ७।१३)

सनि-(सं० शनि)-१. शनिश्चर, २. शनिश्चर दिन। सनीचरी-(सं॰ शनैश्चर)-शनिवार। सु॰ मीनकी सनीचरी-मीन राशि पर शनीचर का श्राना जो श्रशुभ है। इससे राजा श्रीर प्रजा की हानि होती है। उ०कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की। (क० ७१९७७)

सनेह-(सं० स्नेह)-प्रेम, प्यार । उ० सुख सनेह सव दियौ दसरथिंह खरि खलेल थिर थानी। (गी० ११४)

सनेहा-दे० 'सनेह'। उ० भए मगन सिव सुनत सनेहा। (मा० शहरार)

सनेही-१ स्नेही, प्रेमी, २. तेल युक्त । उ० १. जे तुलसी के परम सनेही। (वि० ३६) २. पेरत कोल्हू मेलि तिल तिली सनेही जानि । (दो० ४०३)

सनेहु-दे० 'सनेह'।

सनेह-दे० 'सनेह'।

सन्निपात-(सं०)-१ त्रिदोष, सरसाम, २. समूह, हेर । उ० २. पूरनानंद-संदोह अपहरन-संमोह-अज्ञान-गुन सन्नि-पातं । (वि० ४३)

सन्मान-(स० सम्मान)-ग्रादर, सम्मान ।

सन्मुख-(सं० सम्मुख)-१. सामने, त्रागे, २. साचात्, मत्यत्त, ३. श्रनुकूल ।

सन्यपात-दे॰ 'सन्निपात'। उ॰ गुनकृत सन्यपात नहिं केही। (सा० ७।७१।१)

सन्यास-दें (सन्यास'।

सपत-दे॰ 'सप्त'। ड॰ सपत ऋषिन्ह विधि कहेउ विलंब न लाइय । (पा० १३६)

सपच्छ-(स॰ स + प्च)-पखवाला, पच्युक्त । उ॰ जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा। (सा० ३।१८।२)

सपच्छा-दे० 'सपच्छ'।

सपथ-(स॰ शपथ)-सौगद, कसम। उ॰ तोहिं स्याम की सपथ जसोदा आह देखु गृह मेरे । (कृ०३) सपथनि-कसमी से, शपथों से । उ० क्यों हीं आज होत सुचि सपथिन कौन मानिहै साँची? (गी० २।६२)

सपदि-(स॰)-तुरन्त, उसी समय । उ॰ सपदि होहि पच्छी

चढाला । (मा० ७।११२।८)

सपन-(स॰ स्वप्न)-सपना, स्वप्न। उ॰ लखन सपन यह नींक न होई। (मा० २।२२६।४) सपनहूँ -सपने में भी। उ० मेरे ही सुख सुखी सुख ग्रपनो सपनहूँ नाँहि। (गी० ७।२६)

सपना-दे॰ 'सपन'। सपने-स्वप्न, सपना। उ० सपने कै सौतुक सुख-सस सुर सींचत देत निराह कै। (गी० ४। २८) सपनेहुँ-दे० 'सपनेहूँ' । उ० सपनेहुँ दीस न लेसु न काहू। (मा० २।२६१।३) सपनेहु-सपने में भी। सप-नेहू-स्वप्न में भी। उ० सीवत सपनेहूँ सहै सस्रति संता-प रें । (वि० ७३)

सपनो–दे॰ 'सपन'। उ० सपनो सो अपनो न कछू। (गी०

ধা३०) सपरन-(स॰ स + पर्गा)-पत्तों सहित ।

सपर्व-(स०स + पर्व)-गाठों सहित । उ०सरल सपरव परहि नहिं चीन्हे। (मा० १।२८८।१)

सपुर्-(सं॰स + पुर) पुरवासियों के साथ । उ॰ देखि सपुर परिवार जनक हिय हारेउ। (जा० १००)

सपूत-(सं॰ सु+पुत्र)-योग्य पुत्र, सुपुत्र। उ॰ सूर, सुजान संपूत सुलच्छन गनियत गुन गरुत्राई। (वि० १०४) सपेला-(स॰ सपें)-साँप का वच्चा। उ० डरपावे गहि स्वल्प सपेला। (मा० ६।४१।४)

सपोल-दे॰ 'सपेला'।

सप्त-(सं०)-सात । उ० सप्त प्रस्त मम कहहु वखानी। (मा० ७।१२१।७)

सप्तक-(सं०)-सात वस्तुश्रों का समूह। उ० प्रथम सर्ग जो सेप रह दूजे सप्तक होइ। (प्र०१)

सप्तदीप-(सं॰ सप्तद्वीप)-पुराणानुसार-जंब, कुश, प्लच, शालमिल, क्रीच, शाक और पुष्णर नामक सप्तद्वीप। उ० सप्तदीप भुजवल वस कीन्हे। (मा० ७।१४४।४)

सप्तधातु-(सं०)-रस, रक्त, मांस, मेद, श्रक्थि, मज्जा श्रोर शुक्र ये सप्तधातुएँ हैं जिनसे शरीर बना है। उ० सातै सप्तधातु निर्मित ततु करिय विचार। (वि० २०३)

सप्तरिषि—दे॰ 'सप्तिषे'। उ॰ तबहिं संप्तरिषि सिंव पिर्हं चाए। (सा॰ १।७७।४)

सप्तर्षि—(सं०)-करयप, अन्नि, भरहाज, विश्वामित्र, गौतम, यमद्ग्रि और वसिष्ट, ये सात ऋषि।

सतसागर-(सं०)-लवण, इनु, दिध, चीर, मधु, मदिरा, श्रीर घृत के सात समुद्र । उ० भूमि सतसागर मेखला । (मा० ७।२२।१)

सप्तावरन—(सं० सप्त 🕂 त्रावरण)—ग्रात्मा के जल, पवन, ग्रिप्ति, ग्राकाश, त्रहंकार, महत्तत्व ग्रीर म्कृति नामक सात ग्रावरण । उ० सप्तावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि । (मा० ७।७६ ख)

संतरी-(सं० शफरी)-मछ्ली। उ० सफरी सनमुख जल-प्रवाह सुरसरी यहै गज भारी। (वि० १६७)

सफल-(सं०)-१. कृतकार्य, कामयाव, २. फलयुक्त। उ० १. नैन लाहु लहि जनम सफल किर लेखिहि। (जा० २११) २. सफल प्राफल कदलि रसाला। (मा० १। ३४४।४)

सन-(सं॰ सर्व)-सभी, पूरे, संपूर्ण। उ॰ सब सोच-विमो-चन चित्रकृट। (वि०२३) सवर्-सभी, सब हो। सवनि-१.सवने, २. सवको, ३. सव पर, ४.सव, सभी। ७० १. मंगल कलस सवनि साजे। (गी० ६।२३) सवन्ह-दे० 'सवन्हि'। सवन्हि-सव, सभी। उ० पत्त मिस लोचनलाहु सवन्हि कहॅ दीन्हेंड। (जा० ७१) सवन्हीं-सबको। सवहिं-१. सवको, २. सवने । उ० १. सबहि समरवर्हि सुखदप्रिय । (दो० ७४) २. ग्रापन ग्रापन साज सवहि विलगायउ। (पा० १०६) सवहि-१. सभी, २. सवको । उ० १. सबिह को पाप वहानों। (गी० ६।८) सबहीं-दे० 'सवही'। सवही–१. सभी, २. सभी को। उ० १. वायस् इत्र सवही सन डरई। (मा० ७।११२।७) २. कपि थाप्यौ सो मालुम है सवही। (क० ७१०२) सवै (१)-१ सभी, २. सभी को, २. सबसे। उ० १. दिये जगत जह लगि सर्वे सुख गज रथ घोरे । (वि०८) ३ तुलसी तेहि स्रोसर लावनिता दस चारि नौ तीन इकीस सबै। (क॰ 310)

सवद-(सं० शब्द)-शब्द, श्रावाज । उ० डोलै लोल वृक्तत सवद ढोल तूरना । (क० ७।१४८)

सवर्दी-(स॰ शब्द)-संतों के उपदेश । उ॰ साखी सवदी दोहरा वहि क्हिनी उपसान । (दो॰ ११४) सवरि-(सं॰ शवरी)-शवरी नामक भीतनी । उ॰ कीस, केन्नट, उपल, भालु, निसिचर, सबरि,गीध सम-दम-दया-दान हीने। (वि० १०६)

सवरी-दे॰ 'सवरि'।

सवल-(सं०)- वलवान, वलयुक्त। उ० सेवक सुखदायक सवल सव लायक। (वि०२७)

सबील-(ञ्चर०)-१. मबंध, २ रास्ता, मार्ग । उ० १. कहें 'में विभीपन की कछु न सबील की'। (क० ६।४२) सबु-दे० 'सव'। सबुइ-सभी, सब। उ० वेगि विलंबु न

ण्डुन्द्र सर्व । तजुर-समा, सर्व । ६० वारा । वर्ष करित्र नृप साजिय सद्घद्द समाज्ञ । (मा० २।४) -

सवेर-दे० 'सबेरो'। सबेरा-दे० 'सबेरो'।

सवेरे-दे० 'सवेरो' ।

सवेरो-(स + वेला)-प्रतः, सबेरा । उ० सनेह सों राम को होइ सबेरो । (क० ७।३४)

सवै (२)-(सं० सवय)-एक उसर के। उ० सखा अरु वीर सवै । (क० १७)

सन्द-(सं॰शट्द)-१.शब्द, २. आवाज़, ३. वाक्य, बोल । सम-(सं॰ सर्व + ही)-सव, सभी । ड॰ सम के सकति संघु घतु भानी । (मा॰ १।२६२।३) समहि-सभी को । समदरसी-(सं॰सर्व + दर्शिन्) सर्वदर्शी, सर्वज्ञ ।

समिह-समा को । उ० सकर्ज समिह हि हटिक तब । (मा॰ ११६३) समा-(सं॰)-मंडली, पंचायत, समाज । उ॰संत समा चहुँदिसि श्रॅंबराई । (मा॰ ११३७१६)

समासद-(सं०) न्सभा में वैठनेवाले, दरवारी। उ० राज समाज सभासद समरथ। (कृ० ६०)

सभीत-(सं०) डरा हुआ, भयभीत। उ० समुकाये डर लाइ जानि सनेहँ सभीत। (सा० २।७२)

सभीता-दे॰ 'स्भीत'।

समं-विषमतारहित को । उ० समं सुसेन्य मन्वहं । (मा० ३।४।छं० १०) सम-(सं०)-१. समान, तुल्य, वरावर, २. सीधा, ३. ठीक, समदशी, ४. एकसा, सीधा, ६. मन का विषयों से रोकना, ७ एकरस । उ० २. फरसा सेल वास सम करही । (मा० २।१६१।३) ४. तुम्ह सम सील धीर सुनि ग्यानी । (मा० १।२७७।२)

समउ-(सं॰ समय)-समय, वक्त। उ॰ देव देखि भल समउ मनोज दुलायउ। (पा॰ २८)

समत्त-(सं०)-सामने, सम्मुख।

समग्र-(सं॰)-सारा, संपूर्ण।

समचर-(सं०) समान श्राचरण करनेवाला। उ०नाद निहर समचर सिखा सिलन सनेह न सूर। (वि० १६१) समफ-(१)-१. बुद्धि, श्रक्तल, २. सम्मत, राय। समफत-१. समफता है, विचारता है, २. जानने में। समता-(सं०)-१. सम या वरावर होने का भाव, २. सब-को वरावर समफना। उ० २. तुलसी यह मत संत को वोले समता माहि। (वै० १३)

समत्थ-समर्थ। ड॰ समत्य हाथ पाय को, सहाय श्रसहाय को-। (ह॰ ३१)

समदरसी-(सं॰समदर्शिन) सबको वरावर समक्षनेवाला। उ॰ समदरसी जानहिं हरि लीला। (मा॰ १।३०।३) समदि-(१) -१, ब्रादर-सत्कार करके, २. पूजा करके।

उ० १. सब बिधि सबिह समिद नर नाहू। (मा० १। ३१४।१)

समद्दक-समद्शी । उ० दत्त, समद्दक स्वदक विगत-श्रति स्वपर- मित परमरित तव विरित चक्रपानी । (वि० ४७)

समधी—(सं॰ संबंधी)—१. पित और पेती के पिता श्रापस
में समधी होते हैं। २ संबंधी। उ॰ १. सम समधी
देखें हम श्राजू। (मा॰ ११३२०१३) २ समधी सकत
सुत्रासिन गुरु तिय पावनि । (जा॰ २१४)

समनं-दे० 'समन'। उ० १. जय राम रमा रमनं समनं।
(मा० ७।१४।छं० १) समन-(सं० शमन)-१ शमन
करनेवाला, २ नाश, ध्वंस, ३. यमराज। उ० ३. मातु
मृत्यु पितु समन समाना। (मा० ३।२।२) समनि-नाश
करनेवाली। उ० सगर सुवन साँसति समनि। (वि० २०)
समनी-दे० 'समनि'। उ० तुलसिदास कल कीरति गावत
जो कलिमल समनी। (गी० ७।२०)

समय-(सं०)-१. काल, अवसर, वेला, २ समय पर, ३. मुहूर्त, साइत । उ० १. समय न घोखो लेहीं । (गी० १।१३) २. समय सब ऋषिराज करत समाज साज समीति । (गी० ७।३४) समयन-समयों पर, समय पर। उ० तिन्ह समयन लंका दई, यह रघुवर की रीति । (दो० १६२) समयहि—समय ने ही। उ० समयहि साथे काज सव। (दो० ४४८)

समर-(सं०)-संत्राम, लडाई। उ० ऐसे समय समर संइट हों तज्यो लखन सो आता। (गी० ६।७)

समरत्य-(सं० समर्थ)-सामर्ध्वान, समर्थ। उ० श्रमुर-सुर सर्व सरि समर समरत्य सुरे। (ह०३)

समरथ-सामध्येवान । उ० समरथे को करि जंतन निवारे । (कृ० ४७)

समर्गित-(सं॰ समर्पित)-दी हुई, समर्पित, श्रिपित । उ॰

सुथल समरपित कीन्हि। (प्र॰ ४।६।३)

समरपीं-समर्पित किया, दिया। उ० भवहि समरपीं जानि भवानी। (मा० १।१०१।१) समरपेउ-समर्पित कर दिया। उ० मनसहि समरपेउ आपु गिरिजहि, वचन मृदु बोलत भए। (पा० ४१)

समर्त्य-समर्थ्यवान, समर्थ। उ० स्वामी सुसील समर्त्य सुजान सो तोसों तुही दसरत्य दुलारे। (क० ७।१२)

समर्थ-(सं०)-१. सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, योग्य, २.

सार्पई—(सं॰समर्पण)-सोंपती है, देती है। उ॰सेए सोंक सम पंई, विमुख अए अभिराम । (दो॰२४८) समर्पि—सोंपकर । उ॰प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरही। (मा॰७।१०३।१) समर्पी— समर्पण कर दी। उ॰ संकलिप सिय रामर्हि समर्पी सील सुख सोभा मई। (जा॰ १६२) समर्पे-समर्पित किया। समर्पे—१० समर्पित किया, दिया, २. अप्ण करे।

समसीला-समान शीलवाले। उ०ते श्रोता वकता समसीला। (सा० ११३०१३)

समस्त-(सं०)-सब, कुल, संपूर्ण। उ० सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। (मा० १।१०४) समा-(सं० समान)-समान, बराबर। उ० संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसील पनस समा। (मा० ६।६०। छं० १)

समाइ-(सं॰ समावेश)-घुसता है, समाता है। उ॰ सो सहेतु ज्यों वक्रगति व्याल न बिले समाइ। (दो॰ ३३४) समाई-घुसी, घुसती है। उ॰ उपमा हिय न समाई। (वि॰ ६२) समाउँ-समाऊँ, समाऊँगा। ड॰ ठाउँ न समाउँ कहाँ सकल निरपनो । (क॰ ७।७८) समाउ-१. घुसता है, घुसे, २. प्रवेश, ३ शक्ति, वल. ४ समता, सास्य। उ० १ इतौ न अनत समाउ। (वि० १००) ४ पै हिये उपमा को समाउ न श्रायो। (क॰ ६।४४) समात-१ समाता, अँटता, २. लय हो जाता । उ०१. बोले मनुकरि दंडवत प्रेम न हृद्य समात । (मा०१।१४।१)२ तेहि में समात मातु भूमिधर वालि के। (क०७।१७३) समाता-समा जाता, भ्रॅंटता । समाति-समाती, समाती थी । उ० सिलनि परसपर विनय अति, शीति न हर्द्य समाति। (मा० १।३४०) समाती-दे॰ 'समाति'। उ० वाचत मीति न हृद्यँ समाती। (सा०१।६१।३) समातै-समाता है। उ० कौसल्या के हर्ष न हृदय समात हो। ,रा० २) समाती-१. समाता, अटता, स्थान पाता, २. ग्राद्र पाता । ३०२, सीतापति-सनमुख सुखी सव ठाँव समातो । (वि० १४१) समान (१)-(सं० समावेश)-प्रवेश किया। समाना-(१)-घुसा,पैठा। समानी-घुसी,पैठी। समाने-१ घुसे, पैठे, २. पैठे हुए। उ० २ नीकेई लागत मन रहत समाने। कु०३८) समाहिं-समाते हैं, समा जाते हैं, हुव जाते हैं। उ० सुमिरि सोच समाहि। (गी० ७।२६) समाहिंगे-समा जाएँगे, हूबेगें, श्रॅंटेंगे। उ० समाहिंगे कहाँ मही। (क० ६। 二) समाहीं-१ मवेश पाते, प्रवेश पाते हैं, २. सायुज्य सुक्ति पाते है। उ० २ वेद बिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहीं। (वि० ४) समैहें-ह्रव जाएँगे, समा जायॅगे। समैहै-(सं० समावेश)-समा जाएगा, जाएगा । उ० निरखि हृदय ञ्चानंद समैहै । (गी० ४।४०) समागत-(सं०)-१. सभा, २. श्राए हुए लोग ।

समागम-(सं०)-१. श्रागमन, श्राना, २. मिलना, ३ समु-दाय, समाज । उ० २. सुनि सुनि श्राजु समागम तोरे। (या० १।१०४।१) ३. गावत सुरमुनि संत समागम। (मा० ७।४१।३)

समाचार-(सं०)-चृत्तांत, हाल । उ० समाचार सव सखिन जाइ घर घर कहे । (पा० ३३)

समाज-(सं०)-१ लोगों का समूह, २. समूह, २ सभा, मंडली, परिपद, ४ उत्सव, जलूस या कोई श्रन्य समा-रोह, १. तैयारी, ६ सामान । उ० २. राजत राज समाज महँ कोसल राज किसोर । (मा० १।२४२) ४. सिव समाज जव देखन लागे । (मा० १।६१।२) समाजहिं-१ समाज को, २. समाज में ।

समाजा-दे॰ 'समाज'।

समाजी-किसी समाज या मंडली के लोग। उ० वरिष सुमन सुरगन गावत जस हरपमगन मुनि सुजन समाजी। (कु० ६१)

समाजु-दे॰ 'समाजु'।। उ॰ ६. सव समाजु सजि सिधि पल माहीं। (मा॰ २।२१४।४)

समृति स्मृति, स्मरण ।

समृद्ध-(सं०)-धनवान, ऐश्वर्यशाली।

समृद्धि-(सं०)-बढ़ती, उन्नति । उ०सुरराज सो राज समाज समृद्धि विरंचि धनाधिप सो धन भे। (क० ७।४२)

समेत-(सं०)-सहित, संयुक्त। उ० फिरि ब्रावई समेत व्यभिमाना। (मा० १।३६।२)

समेता-दे॰ 'समेत'।

समेते-दे॰ 'समेत' । उ॰ खगमृग सुर नर श्रसुर समेते । (मा॰ १११८)

समै–(सं॰ समय)–समय, वक्त, श्रवसर। उ॰ सुनि कै सुचित तेहि समै समैहैं। (गी॰ २।३७)

समोह-(?)-मिलाकर । उ० करत कछू न बनत हरि हिय हरप सोक समोइ । (गी० ४।४) समोई-मिला, लगा । उ० तामें तन मन रहे समोई । (वै० ४२)

समौ-(सं॰ समय)-समय, अवसर, प्रसंग । उ॰ देहिं गारि लहकौरि समौ सुख पार्वाहं । (जा॰ १६७)

सम्यक-(सं० सम्यक्)-१. श्रच्छी मकार, श्रच्छी तरह से, २. पूरा, सब। उ० २. सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई। (मा० ७।४४।२)

सय-(सं० शत)-सौ। उ० दिन-दिन सयगुन भूपति भाज। (मा० १।३६०।२)

सयन (१)-(सं० शयन)-१. सोनेवाला, २. सोना, शयन, ३.शस्या, सेज । उ० १.करउ सो मम उर धाम सदौँ छीर सागर सयन । (मा० १।१। सो० ३)

सयन (२)-(सं०सेज्ञपन)-इशारा, संकेत । सयनहिं-इशारे से, संकेत से। ड० सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। (मा० १।२४४।२)

सयान-(संर्व सज्ञान)-१. चतुर, होशियार, २. उन्न में अधिक। उ०१ जो भजै भगवान सयान सोई। (साव ७।३३।३) मुयाने-देव 'सयान' १. चतुर लोग, २. बृढ़े लोग।

सयानप-चतुरता, होशियारी, विवेक। उ० भूप सयानप सकल सिरानी। (मा० १।२४६।३)

सयाना-दे० 'सयान' । सयानी- 'सयाना' का

सयानि—दे॰ 'सयानी'। उ०२. नृप लखि कुँवरि सयानि बोलि गुरु परिजन। (जा॰ ८)

सयानो-दे० 'सयान'।

सयुत-(सं॰ संयुक्त)-संयुक्त, समेत ।

सयो-(सं॰ शत)-सौयों की। उ॰ पाँचिह मारि न सौ सके सयो सहारे भीम। (दो॰ ४२८)

सर (१)-(सं० सरस्)-ताल, तालाव। उ० तुलसीदास कब तृपा जाय सर खनतिह जनम सिरान्यो। (वि० मम) सर्गि-तालावों में। उ० सर्गि विकसित कंज। (गी० १।

सर (२)-(सं० शर)-१. वाया, तीर, २. चिता। उ०१. तिलक लितत सर मृकुटी काम कमानै। (जा० ४०) २. एहि बिधि सर रचि। (मा०३।८१४) सरनि-वाणों से। उ० सरनि मारि कीन्हेसि जर्मर तन। (मा० ६।७३।४) सरन्ह-वाणों, तीरों। सर (३)-(फ़ा०)-सिर, शीश।

सरई—(सं० सरण्)-पूर्ण होगी, पूर्ण हो जायगी। उ० थोरे धनुप चाँड़ निह सरई। (मा०१।२६६२) सरत—पूरा होता, निकलता। उ० आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो। (वि० १७३) सरै—पूरा पड़े, होवे, वने। सरो–हो, हो जाय, पूरा हो। उ० भीति प्रतीति जहाँ जाकी तह ताको काज सरो। (वि० २२६)

सरक-(?)-शराब की ख़ुमार। उ० सरक सहेतु है। (क०

सरकस(फा०)-प्रवल, उद्दंड।

सरखत-(फा॰)-१. परवाना, ग्राज्ञापत्र, २. भ्रयण की लेन-देन संबंधी कागज। उ०१ तुलसी निहाल के के दियो सरखत है। (क॰ ६।४८)

सरग-(सं॰ स्वर्ग)-१ नाग, वैक्कंट, देवलोक, २. श्राकाश। उ॰ १. पात पात को सींचिवो न करू सरग तरु हेत। (दो॰४४२) २ चाँद सरग पर सोहत यहि श्रनुहार। (व॰ १६)सरगहुँ-स्वर्ग में भी।उ॰तहूँ गये मद मोह लोभ श्रति सरगहुँ मिटति नसावत। (वि॰ १८४)

सर्गु—दे० 'सरग'। उ० १. सरगु नरकु जहँ लगि न्यव-हारू। (मा० २।६२।४)

सरज्ञ-सरयू नदी । उ०सरज्ज तीर सम सुखद भूमि-थल,गनि गनि गोहयाँ बाँटि लये । (गी० १।४३)

सरजू-(सं० सरयू)-सरयू नदी जिसके किनारे श्रयोध्या नगरी है। उ०मज्जिहिं सज्जन वृंद बहुपावन सरजू नीर। (मा० १।३४)

सरद-(सं॰ शरद)-एक ऋतु, क्वार और कार्तिक का महीना। उ॰ बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई। (मा॰ १। ४२।३)

सरन—(सं॰ शरण)—१ शरण, पनाह, संरिचता, २. शरणा-गत का रचक, शरण देनेवाला, ३. शरणागत, जो शरण में त्राये । उ॰ १ श्रिसत किल व्याल राख्यों सरन सोऊ। (वि॰ १०६) २. सबही को तुलसी के साहिब सरन भो। (क॰ ६।१६) ३. सरन सोकहारी। (वि॰ १७) सरनिह— १. शरण में, २. शरण को।

सरना–दे० 'सरन'। उ० १. तव ताकिसि रघुनायक सरना। (मा० ३।४६।१)

सरनाई-(सं०शरण)-शरण, पनाह। उ० जौ सभीत आवा सरनाई। (मा० १।४४।४)

सरनागत-(सं॰शरणागत) शरण में श्राया हुन्ना। उ॰सरना-गत पालक कृपालु। (गी॰ ४।२२)

सरनाम–(फ़ा॰) प्रसिद्ध, मशहूर। उ॰ तुलसी सरनाम गुलाम है राम को । (क॰ ७।१०६)

सर्पि-(सं॰सर्पिस्)-घी, घृत । उ०सुरभी सरपि सुंदर स्वाद पुनीत । (मा॰ १।३४८)

सरव-(सं॰ सर्व)-सब, संभी, सर्वस्व। उ॰ एही दरवार है गरव तें सरव हानि। (वि॰ २६२)

सरवग्य-(सं॰सर्वज्ञ)सब कुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ । उ०धंतर-जामी रामु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान । (मा० २।२१६) सरवह-(सं० सरोवर)-सरवर, तालाव । उ० भूपति तृपित विलोकि तेहि सरवह दीन्ह देखाइ । (मा० १)११८) सरवस-दे॰ 'सरवसु'।

सरवसु-(सं॰ सर्वस्व)-सव, सव कुछ, पूरा । उ॰ प्रिया प्रान सुत सरवसु मोरें । (मा॰ २।२६।३)

सरभंग-(सं० शरभंग)-एक ऋषि जिनका दर्शन वनवास के समय राम ने किया था। उ० सादर पान करत श्रति धन्य जन्म सरभंग। (मा० ३।७)

सरमंगा-दे॰ 'सरभंग'। उ॰ पुनि श्राए जहें मुनि सर भंगा। (मा॰ ३।७।४)

सरम-(फ़ा॰ शर्स)-लाज, शर्म। उ॰ तेहि प्रभु को होहि जाहि सबही की सरम। (वि॰ १३१)

सरयू-(सं०)-एक प्रसिद्ध नदी जिसके किनारे अयोध्या

सरल-(सं०)-१. सीधा, जो ढेढ़ा नहो, २ सच्चा, ईमान-दार। उ० १.राउर सरल सुभाउ। (मा० २।१७) सरलै-१. सन्जन को भी, २. सरल ही को, सीधे या सच्चे ही को। उ० १. तुल्सी सरलै संत जन। (वै० ८)

सरलता-(सं०)-सिधाई, सज्जनता।

सरव-दे॰ 'सरी' । उ॰ सरव कर्राह पाइक फहराहीं। (मा०१।३०२।४)

सरवदा-दे० 'सर्वदा'।

सरवर-(सं॰ सरोवर)-तालाव। उ० सभा सरवर लोक कोकनद कोकगन। (गी॰ १।७१)

सरवरी-(सं० शर्वरी)-रात, निशा।

सरवरीनाथ-(सं० शर्वरीनाय)-चंद्रमा, शशि।

सरवाक-(स॰ शरावक)-प्याला, संपुट । उ॰ उत्तरि पयोघि पार सोधि सरवाक सो। (क॰ ४।२१)

सरपत-दे॰ 'सरखत'।

सरस-(सं०)-१. रसीला, रसयुक्त, २ तालाव, २. प्रेम के साथ, ४. श्रेष्ठ, उत्तम, ४. रसिक, ६. भीगा, सिक्त, ७. श्रनुरक्त, ८. सुंदर। उ० १. सुरुचि सुवास सरस श्रनुरागा। (मा० १।१।१) ६. राम सनेह सरस मन जासू। (मा० २।२७७।२) ८. पहिरे पटमूबन सरस रंग। (गी० ७।२२)

सरसइ (१)-सरसता है, हरा भरा होता है।

सरसङ् (२)-(सं० सरस्वती)-सरस्वती । उ० सुरसिर सरसङ् दिनकर कन्या । (मा० २।१३८)

सरसई-(सं॰ सरस)-१. वढानेवाली, २. सरसता, ३. कृपा। ३० १. मुखन की सुखमा सुखद सरसई है। (गी॰ १।८४)

सरंसाई-१. श्रिधकता, २. उत्तमता, ३. सरसता, रसीता पन ।

सरहना-(स॰ श्लघन)-सराहना, मशंसा। ड॰ गिरिवर सुनिय सरहना राउरि तहँ तहँ। (पा॰ १६)

सरसि-दे॰ 'सरसी'।

सरितज-(सं०)-कमल, नीरज। उ० मनहुँ साँक सर-सिज सकुचानो। (मा० १।३३३।१)

सर्ती-(सं०)-तालाव। उ० सरसी सीपि कि सिंधु समाई। (मा० २।२४७।२)

सरसारहे-(सं०)-कमल, पद्म । उ० धर्म सकल सरसीरह चृंदा । (मा० ३।४४।३) सराध-(सं० श्राद्ध)-मृत पुरुप के लिए किया गया श्राद्ध, पिंडदान श्रादि।

सराघा-दे॰ 'सराध'। उ० द्विज भोजन मख होम सराधा। (मा० १।१८१।४)

सराप-(सं॰ शाप)-श्राप, शाप, वददुश्रा । उ० तिन्हिहि सराप दीन्ह श्रुति गाड़ा । (मा० १।१२४।४)

सराफ-(श्रर० सर्रोफ)-सोने चाँदी का न्यापारी । उ० बैठे वजाज सराफ वनिक श्रनेक मनहुँ कुनेर ते। (मा० ७। २८।छुँ० १)

सरावर्ग–(सं० श्रावक)−बौद्ध सन्यासी । उ० स्नान सरावरा के लहे लघुता लहे न गंग । (दो० ३८३)

सरासन–(सं० शरासन)–धनुप । उ० छुत्रत सरासन सलम जरेगो ये दिनकर-वंस दिया रे । (गी० १।६६)

सरासनु-दे॰ 'सरासन'।

सरामुर–(सं० शरामुर)–वाखासुर । उ० सकद्द उठाइ सरा-ुसुर मेरू । (सा० १।२६२।४)

सराह-(सं० रलाघन)-१ सराहते हैं, सराहना करते हैं, २. सराहना की। उ० १.देखि सराह महासुनि राऊ। (मा० **१**।३६०।२) सराहइ–१. सराहते हैं, २. सराहना करने लगी । उ० १,विकहि सराहइ मानि मराली। (मा०२।२०। २) सराहत-सराहते हैं, सराहती हैं, सराहते हुए। सराहन-सराहने, सराहना करने । सराहसि–१ सराहना करती रही, २. सराहना करती थी, ३. सराहना करती है । उ० २ तुहूँ सराहसि करसि सनेहू । (मा० २।३२।४) सराहिह सराहते हैं, सराहना करते हैं। उ० देखि प्रेम व्रत नेमु सराहिं सज्जनः। (पा॰ ४०) सराहा-सराहना की । सराहि-सराहना करके, सराह कर । उ० सुमन बरपि हरपे सुरं सुनि सुदित सराहि सिहात। (गी० ३।१७) सराहिय–१. सराहिए, २. सराहना की जाती है । उ० २. सुधा सराहिय ग्रमरता गरल सराहिय मीचु। (दो० ३३८) सराहियत-सराहना की जाती है। सराहिवे-सराहने, सराहना करने के लिए । उ० साँकरे के सेईवे सराहिवे सुमिरवे को । (क॰ ७।२२) सराही-सराहा, सराहना की, २ सराहना करके । उ० २. यान करहि निज सुकृत सराही। (मा १।३४६।३) सराहु-सराहना करो, प्रशंसा करो । उ० सुकृत निज सियराम रूप विरंचि मतिहु सराहु । (गी० १।६४) सराहू-दे० 'सराहु'। सराहे-सराहा, सराहना की । उ० स्नाद्ध कियो गीघ को स्राहे फल सबरी के। (क० ७११) सराहेहु-सराहा । सराह्न करते हैं। उ० सुनि सन्नु सुसाहिब सील सराहें। (क० ७।१०)

सरि—दे॰ 'सरिता'। उ॰ निरिष्ठ सैलसरि विपिन विभागा। (मा॰ १।१२५।१) सरिहिं–१. नदी में, २ नदी को। सरिही—दे॰ 'सरिहिं'।

सरित-दे॰ 'सरिता'। उ॰ जासु समीप सरित पय तीरा। (मा॰ २।२२४।३) सरितन्ह-नदियाँ । सरितहिं-१. नदी को, २. नदी में।

सरिता—(सं॰ सरित्)—नदी। उ॰ लूम ससित सरिता सी। (वि॰ २२)

सरिवरि-(सं० सरि + प्रति) - बरावरी, प्रतियोगिया ।

उ० हमर्हि तुम्हर्हि सरिवरि कसि नाथा । (मा० १।२ मर।३)

सिरस-(सं॰ सद्दश)-समान, तरह । उ० कीट जटिल तापस सब सिरस-पालिका । (वि॰ १७)

सरिसा-दे॰ 'सरिस'। उ॰ कुंबलय विपिन कुंत बन सरिसा। (मा॰ १।११।२)

सरिसु-दे० 'सरिस'।

सरी-(स॰)-१. तालाव, २ चश्मा, भरना, ३. नदी। उ॰ ३. वह समीप सुरसरी सुहावनि। (मा॰ १।१२१।१) सरीर-(स॰ शरीर)-देह, वदन, शरीर। सरीर लस्यौं तिज नीर ज्यों काई। (क॰ २।२) सरारिन्ह-शरीरों, शरीरों पर, शरीरों से। सरीरिह-शरीर को। सरीरहीं-दे॰ 'सरीरिहें'। सरीरै-शरीर को। उ० पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेमपुलिक विसराय सरीरै। (गी॰ ६।१४)

सरीरा-दे॰ 'सरीर'। उ॰ सजल विलोचन पुलक सरीरा। (मा॰ २१९१४)

सरीच-दे॰ 'सरीर'।

सरीरू-दे० 'सरीर'। उ० जनु कठोरपनु घरें सरीरू। (मा० २।४१।२)

सरीसा-दे॰ 'सरिस'। उ० सुनहु लखन भल भरत सरीसा। (मा० २।२३१।४)

सर्व-(सं॰ सरस)-तालाव, सरोवर । उ॰ सकत्र-सुकृत सर-सिज को सरु है । (वि॰ २२४)

सरुख-(सं० स + रोप)-क्रोधयुक्त । उ० दीन्ही मोहि सरुख सजाइ । (गी० ७।३०)

सरीकता-(घर० शरीक)-सामा, साभीपन। उ० रावनी पिनाक में सरीकता कहाँ रही। (क० १।४६)

सरुष-दे॰ 'सरुख'। उ॰ बोले भूगुपति सरुष हँसि। (मा॰ १।२८२)

सरहाए-(१)-चंगा किया, ठीक किया। उ० समुक्ति रहिन सुनि कहिन विरह बन अनय अमिय औषध सरहाए। (कृ० ४०)

सरूप (१)-(सं०)-रूपयुक्त, आकारवाला।

सरूप (२)-(सं ० स्वरूप)-स्वरूप, रूप, देह, आकार। उ० जब मति यहि सरूप अटकै। (वि० ६३)

सरूपा-दे॰ 'सरूप'।

सरेन-दे॰ 'शरेख'। उ॰ मृग लोग कुभोग सरेन हिए।
(मा॰ ७१३४४)

सरोज-(सं०)-कमल, श्ररिवंद । उ० सेवहु सिवचरन-सरोज रेनु । (वि० १३) सरोजिन-कमलों, कमलों से । उ० काक पच्छ ऋषि परसत पानि सरोजिन । (जा०

सरोजा-दे॰ 'सरोज'। ड॰ चीरि कोरि पचि रचे सरोजा। (मा॰ ११२८८।२)

सरोरुह-(सं०)-कमल। उ० नाम प्रभाउ सही जो कहैं कोउ सिला सरोरुह जामो। (वि० २२८)

सरोवर-(सं०) तालाव, ताल । उ० पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा । (मा० ३।६६।३)

सरोष-(स॰ स + रोष)-क्रोध के साथ । उ॰ सुनि सरोप भृगुनायक ग्राए । (मा॰ १।२६३।१) सरोषा-दे॰ 'सरोप'। उ० बंदौं खल जल सेस सरोपा। (मा॰ ११४१४)

सर्ौ-(१)-डंड, कसरत।

सर्करा-(सं॰ शर्करा)-चीनी, शक्कर । उ॰ ज्यों सर्करा मिले सिकता महाँ । (वि॰ १६७)

सर्ग (१)-(सं० स्वर्ग)-वैकुंठ, नाक ।

सर्ग (२)-(सं०)-खंड, भाग । उ०प्रथम सर्ग जो सेप रह । (प्र०१)

सर्प-(सं०)-साँप, ग्रहि । उ० रूपादि सव सर्प स्वामी । (वि० ४६)

सपैराज-(सं०)-शेषनाग। उ० जनु कमठ खपैर सपैराज सो लिखत अविचल पावनी। (मा०४।३४। छुं०१)

सर्पि-घी, घृत।

सर्पी-(सं॰सर्पिस्)-दे॰ 'सर्पि'। उ॰ लिति सर्पी समान। (क॰ १।२०)

सर्वे-(सं० सर्व)-सब, कुल, पूरा। उ० कृपा करहु श्रब सर्व। (सा० १।७ घ)

सर्वेग्य-(सं॰ सर्वज्ञ) संब कुछ जाननेवाला । उ॰ त्रिकालग्य सर्वेग्य तुम्ह । (मा॰ १।६६)

सर्वमु-(सं० सर्वस्व)-सब, कुल । उ० हरि लीन्हेसि सर्वमु श्यरु नारी । (मा० ४।६।६)

सर्वा-दे० 'सर्व'।

सर्वरीनाथ-दे॰ 'सरवरीनाथ'। उ० सरद सर्वरीनाथ मुखु सरद सरोरह नैन। (मा० २।११६)

सर्म-(सं० शर्म)-कल्याण, सुख।

सर्च-दे॰ 'सर्व' । सर्व-(स॰)-संब, कुल । उ॰ सर्व सर्वेस सर्वाभिरामं । (वि॰ ४३)

सर्वज्ञ-(सं०)-सब कुछ जाननेवाला। उ० शुद्ध सर्वज्ञ स्वच्छंदचारी। (वि० ४६)

सर्वतोभद्र-(सं०)-सब प्रकार से कल्याण स्वरूप। उ० स्कल सोभाग्यप्रद सर्वतोभद्र-निधि। (वि० १३)

सर्वत्र-(सं०)-सब कहीं। उ० चंद्र सर्वत्र वंद्यते। (मा० १११। श्लो० ३)

सर्वथा-(स०)-संव प्रकार से।

सर्वेदा-(सं०)-हमेशा, सदा। उ० सर्वेदा राम भदानु-गुंता। (वि० ३८)

सर्वरि-दे॰ 'सर्वरी'।

सर्वरी-(सं० शर्वरी)-रात, निशा।

सर्वरीस-(स॰ शर्वरीश)-चंद्रमा ।

सर्वस-दे॰ 'सर्वस्व'। 'उ॰ जासु नाम सर्वस सदासिष पार्वती के। (गी॰ १।१२)

सर्वस्व-(सं०)-सब कुछ, पूरा।

सर्वा-दे॰ 'सर्व'। उ॰ वधुन समेत चले सुर सर्वा। (मा॰ १।६१।१)

सलज्ज-(सं०)-लज्जा के साथ। उ० कह थांगट सलज्ज जग माही। (मा० ६।२६।३)

सलभ-(सं॰ शलभ)-भुनगा, उउनेवाला छोटा कीड़ा। उ॰ जातिह जासु समीप, जरिह मदादिक सलभ सव। (मा॰ ७।११७ घ)

चेतन अमल सहज सुख रासी। (मा० ७।११७।१) सहजहि स्वभाव से ही, बिना किसी विशेषता के। उ० सहजहि चले सकल जग स्वामी। (मा० १।२४४)

सहजेहिं-दे॰ 'सहजहिं'।

सहदानि-(?)-निशान, चिह्न। उ० भातु कृपा कीजै सह-दानि दीजै' सुनि सीय। (क० श२६)

सहन (१)-(सं०)-सहन करना, बदौरत।

सहन (२)-(भ्रर०)-श्रागन, स्थान।

सहनमें डार-कोष, खजाना । उ०जिय की परी सैंभार सहन-मँडार को। (क० शावर)

सहनाइन्ह-शहनाइयों से। उ० सुघर सरस सहनाइन्ह गावर्हि। (गी० ७।२१) सहनाई-(फा० शहनाई)-एक बाजा, नफ़री। उ० भाँभ मृदंग संख सहनाई। (मा० .शारद३।१)

सहम-(फ्रा०)-१ डर, २. डरकर। उ० १. समुक्ति सहम मोहि श्रपंडर श्रपने । (मा० १।२६।१) २.मुख सूखत सहम ही। (क॰ ४।८) सहमत-डर जाते हैं। उ॰ सुनत सहमत सूर । (क ० ६।४३) सहिम-डरकर, भयभीत होकर । उ० किं न सकह कछु सहिम सुखानी। (मा० २।२०।१) सहमी-१. हरी, २. सन्नाटा का गया। उ० सहमी सभा। (गी० १।८३) सहमे–१. डर गए, २. सकुच गए। सह--मेउ-दे॰ 'सहमे'। उ० जनु सहमेउ करि केहरि नादा। (मा० २।१६०।२) सहमैं-१. डर गए, २. डर जाते हैं। सहर-(सं० शहर)-नगर, शहर। उ० वृक्तिए न ऐसी गति संकर-सहर की। (क० ७।१७०)

सहरी-(सं॰ शफरी)-मछली। उ॰ पात भरी सहरी, सकल सुत बारे-बारे। (क० २।८)

सहर-दे० 'सहर'।

सहल-(सं० सरल)-श्रासान,सुगम।

सहवासी-(सं॰सह + वास)-१. साथी, २.पड़ोसी । उ० २. सहवासी काचो गिलहि । (दो० ४०४)

सहस-(सं॰ सहस्र)-हजार। उ० भूप सहस दस एकहि बारा । (मा०१।२४१।१) सहसमुख-शोषनाग । सहसवाहु-सहस्रार्जुन जिसे परशुराम ने मारा था। सहसमुज-दे० 'सहसबाहु'। उ० सहसभुज मत्त गजराज रनकेसरी। (क॰ ६।१७) सहसानन-शेपनाग।

सहसा-(सं॰)-एकाएक, अकस्मात्। उ० सहसा जनि पति-

्ष्राइ । (मा० २।२२)

सहसाखी-हज़ार नेत्रों से, सहस्र आँखों से। उ० जो परदोष लखिं सहसाखी। (सा० १।४।२)

सहस्र-(सं०)-हज़ार। उ० कथन उर्विधर करत जेहि सहस्र

जीहा। (गी०१४।४)

सहाइ-(सं॰ सहाय)-१. सहायता, २ सहायक, ३. सहा-यता पाकर । उ० १ पाइ सो सहाइ लाल । (क०७।१४२) सहाई-दे॰ 'सहाइ'। उ० १. ईस्वर करिहि सहाई। (मा॰ शन्द्राश)

सहाय-(सं०)-१ सहायता, २. सहायक । उ० १. करिहर्हि कीस सहाय तुम्हारी। (मा० १।१३७।४) २. राम सहाय सही दिन गाढ़े। (क० ७।४४)

सहाया-दे० 'सहाय'।

सहारा-(सं० सहाय)-योगदान, श्राश्रय्।

सहावहु-(सं० सहन)-सहन करा लीजिए। सहावै-सहन कराता है। उ० तुलसी सहावै विधि सोई सहियतु है। (क० २।४)

सहि (२)-(फ्रा॰ सहीह)-सत्य, सचमुच । उ॰ देखीं सपन कि सौतुख सिस सेखर सिह। (पा० ७७)

सहित-साथ, समेत । सहित-(सं०)-साथ, समेत । उ० बरसत सुमन सहित सुर सैयाँ। (कृ० १६)

सहिदानी-(?)-निशान, चिह्न। उ० तुलसी यहै सांति सहिदानी। (वै० ४१)

सहिदानु-दे० 'सहिदानी'। उ० तुलसी या सहिदानु। (वै० ३३)

सही-(फ्रा॰ सहीह)-१. ठीक, २. सच्चा, सत्य। उ० २. तौ जानिहों सही सुत मोरे। (गी०२।११) मु० सही भरी-गवाही दी। (क॰ १।१६)

सहेली-(सं॰ सह + एली)-सखी, साथ में रहनेवाली। उ॰ गावहिं छवि श्रवलोकि सहेली। (मा० १।२६४।४)

सहोदर-(सं०)-सगा भाई। उ० मिलै न जगत सहोदर आता। (मा० ६।६१।४)

सॉइ-(सं० स्वामी)-१ मालिक, २ पति, ३ भगवान्। उ० १ स्वामी की सेवक हितता सब, कछ निज साँह दोहाई । (वि० १७१)

साँकरे-(सं० संकीर्ष)-१, संकट मे, कष्ट पडने पर, २. कठिनाई, संकट । उ० १. साँकरे सबै पै राम राम रावरे कृपा करी। (क० ७।६७) २. साँकरे समय। (वि० ३४) सांख्य-(सं०)-कपिल रचित एक दर्शन जिसमें प्रकृति को विश्व का सूल कारण माना गया है। उ० सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। (मा० १।१४२।४)

साँग-(?)-बर्झी, सेल । उ० गोली साँग सुमंत्र सर । (दो० ४१६)

साँगि-दे॰ 'साँग'। उ वागत साँगि विभीपन ही। (गी॰ ६१४)

साँगी-दे॰ 'साँग'।

सॉच-(सं० सत्य)-१. सत्य, ठीक, २. उचित, वाजिव। साँचे–सच्चे ।

सॉचही-(सं॰ संचय)-जमा करते हैं, एकत्र करते हैं। साँचा-दे॰ 'साँच'। उ० २ तुम जो करहु कहहु सब साँचा। (मा० २।१२७।४) साँची-सन्ची। उ० साँची कहीं कलि-काल । (क० ७।१०१)

साँचि-सच्ची, सत्य। उ० साँच सनेह साँचि रुचि जो हठि फेरइ। (पा॰ ६६) साँचिय-सच्ची ही। उ॰ कहिंह हम साँचिय। (पा० ११६) साँचिये-सचमुच। उ० साँचिये पढ़ैंगी सही। (वि० २४४)

साँच-दे० 'साँच'।

साँचो (१)-सच्चा ।

साँचो (२)-(१)-साँचा, मिट्टी या लकडी का साँचा जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। उ०सोभा को साँचो। (गी०

साँक-(संव्संध्या)-शाम, संध्या । उ० मनहुँ साँक सरसीरह

सोना। (मा० शहरमां१)

साँठे-(?)-१.म्रडे रहे, २.सटे रहे। उ० १.नाथ सुनी भृगु-नाथ कथा वित वालि गए चिल वात के साँठे। (क॰६।२८) सात-दे॰ 'शांत'। उ० ३. घरे सरीर सांत रस जैसे। • (सा० १।१०७।१) सांति-१. दे० 'शांति', २. दे० 'शांतिपाठ' । उ० २. सांति पद्दि महिसुर अनुकृता । (मा० १।३१६।३) साँती-दे॰ 'सांति'। साद्र-(सं०)-सवन, घन, जलयुक्त। उ० सांद्रानंद पायोद सीभाग तनुं पीतांवरं सुंदरं । (मा० ३।१।रतो० २) साँधा–(सं० संघान)–१. साधा, संघान किया, निशान मिलाया, २. मिला दिया । उ०१ ब्रह्म ग्रस्त्र तेहि सांधा । (मा० शशा १) २. तेहि यहँ विप्र मांस खल साँघा । (मा॰ १।१७३।२) सांध्यो-दे० 'साँघा'। सॉप-(सं॰ सर्प)-सर्प, काल । उ॰ भइ गति साँप छुछूँ दरि केरी। (मा० २।४४।२) सॉप छक्कॅ दरि गति-ऐसी दशा जिसमें किसी श्रोर भी जाना खुतरे से ख़ाली न हो। दे॰ 'साँप'। सॉपनि-साँपों। उ० साँपनि सो खेलैं। (क० ४।११) सॉपिनि-सपिंगी। उ० रसना साँपिनि वदन विल । (दो० ४०) सापसमा-(सं॰ सर्व +समा)-दिन्य परीचा जिसमें आग म्रादि द्वारा किसी के निर्दोष होने का निश्चय किया जाता है। उ० साँप-सभा साबर त्रबार भए। (वि० ७४) सॉवर-(सं० श्यामल)-काले रंग का, श्यामल। उ० साँवर कुँवर सखी सुठि लोना। (मा० १।२३३।४) साँवरे-दे० 'साँवर'। साँवरेहि-साँवर को, कृष्ण को। उ० ढीली करि दाँवरी धावरी साँवरेहि देखि। (कु॰ १६) सॉवरि-दे॰ 'सॉवरी'। सॉवरी-श्यामली, काली। उ० विदेहु मूरति सॉवरी। (मा० ' १।३,२४।छं० ४) सॉवरो-दे॰ 'सॉवर'। सॉस-(सं॰ श्वास)-श्वास, प्राग्। साँसति-(सं० शासन्)-१ ताड्ना, २.कष्ट, यातना, दुर्दशा। उ० १. साँसति करि पुनि करैं पसाऊ। (मा० शाम्धार) २. साँसति भय भारी। (वि० ३४) साधारिक-(सं०)-संसार संबंधी। सा–(सं०)-वह (स्त्रीतिर्ग)। उ० सा मंजुल मंगलप्रदाः। । (मा० २। १। श्लो० २) साइँ-(सं० स्वामी)-१. भगवान, २. स्वामी, मालिक, ३. पति, भर्ता । उ० २. पापसि रोमनि साईँ दोहाई । (मा० रार्गम्हार) साईं-दे॰ 'साइँ'। उ० सठ सव दिन साईं दोहै। (वि० साउज-(?)-जंगली जानवर। उ० सकल कलुष कलि साउज नाना। (मा० २।१३३।२) साकं-(?)-सहित। उ० नौमि श्रीराम सौमित्र साकं। (वि० ५१) साक-(सं० शाक)-शाक, तरकारी । उ० करहि श्रहार साक फन कँदा । (मा० १।१४४।१) साकवनिक-

तरकारी वेचनेवाला, क्रॅंजडा। उ० साकवनिक मनि गुन

गन जैसें। (मा० १।३।६)

साका-(सं॰ शाका)-१: संवत्, २. शसिद्धि, ३. कीर्ति, ४. वीरता। साके-दे॰ 'साका'। उ० २. जुग जुग जग साके के। (कु० ६१) साको करिहै-वीरता का काम करेगा। उ० तरिष्टै मरिष्टै करिष्टै कछु साको। (क० 9120) साची-(सं०)-गवाह। साकार-(स॰)-आकार सहित। साकिनि-दे० 'शाकिनि'। उ० पूतना पिसाच प्रेत ढाकिनि साकिनि समेत। (वि० १६) साख-(सं० शाखा)-१. ढाखी, शाखा, २. बात, विचार्। उ० १ मवहि तरु साखा। (मा० १। ५४। ४) २. को करि तर्क व्हावह साखा। (मा० १।४२।४) 🔭 🕆 साखामग-(सं० शाखामृग)-वंदर। उ० सठ साखामृग जोरि सहाई। (मा० ६।२८।१) साखि (१)-(सं० साची)-गर्वाही। उ० साखि निगमन भने। (वि० १६०) साखि (२)-(सं० शाखिन्)-पेड। साखी (१)-(सं० साची)-१. गर्वाही, २. संतों के दोहे। उ० २. साखी सबदी दोहरा। (दो० ४४४) साखी (२)-(सं० शाखिन्)-पेड। साखोचार-दे० 'साखोच्चार'। उ० जोरि साखोचार दोउ कुल गुर करे। (मा० १।३२४।३) साखोच्चार–(सं० शाख + उच्चार)–वंशवर्णन । साग-दे॰ 'साग'। सागर-(सं.०)-समुद्र, उद्धि । उ० सागर ज्यों बल बारि बढ़े। (क० ६।६) सागर-दे॰ 'सागर'। सागु–(सं॰ शाक)–साग, भाजी। उ॰ सागु खाइ सत बरस गॅवाए। (मा० १।७४।२) साच–दे० 'साँच' । साज-(सं॰ सज्जा)-१ सामान, २. ठाट-बाट, ३. समान, तरह। उ० १. दुर्ल्भ साज सुलभ करि पावा। (मा० ७।४४।४) २. विघटै मृगराज के साज लुरै। (क॰ ६। ३६) साजक-सजानेवाले. सँभालनेवाले । उ० साजक विगरे साज के । (गी० ४।२६) साजत-(सं० सज्जा)-साजते हैं, साजते । उ० साजत भएं। (जा॰ १८४) साजहिं-साजते हैं। उ॰ साजहिं सोजू। (सा० २।१८४।३) साजा-१ सजाया, २. साज । उ० २: दे॰ 'साजन (२)'। साजि-सजाकर। उ० साजि साजि। (जा० ६) साजिय-साजिए, साजना चाहिए। साजी-१. सजाया, सज्जित किया, २. सजाकर । उ० २. वरपहि सुमन सुत्रंजुलि साजी। (सा० १।१६१।४) साजु-साजी साजू-१. दे॰ 'साज', २. साजी। साजे-साजे, सजाया। उ० मंगल दिवस दसहुँ दिसि साने। (मा० १।६१।४) साजन (१)-(सं० सज्जन)-१. पति, प्रियतम । साजन (२)-(सं० सज्जा)-तैयारी, बनाना, सजाना । उ० लुगे चलन के साजन साजा। (मा० २।३१८।३) साजुज्य-दे० 'सायुज्य' । उ०सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि। (सा० ६।३।१)

् साटक-(१)-भूसी, छिलका, निकम्मी वस्तु । उ०सब फोकट साटक है तुलसी । (क० ७।४१)

साटि-(१)-सटाकर, जोडकर । उ० बार कोटि सिर काटि साटि लटि रावन संकर पै लई। (गी० ४।३८)

साठ-(सं० पिठ)-तीस का दूना, ६०।

सादसातीं—(सं॰ स + अर्द्ध + सप्त)-साढ़े सात वर्ष की शनि की दशा। यह दशा जिस पर खाती है उसकी बढ़ी बुरी दशा होती है। उ॰ समय साढ़साती सरिस नृपहिं प्रजिह प्रतिकृत। (प॰ ३।२।४)

साढ़ी- (?)-सलाई जो दूध श्रींटने पर ऊपर जम जाती है।

उ० त्रापु काढ़ि साढ़ी लई। (गी० ४।३७)

सात-(सं॰ सप्त)-॰, छु: से एक अधिक। उ॰ छुली न होइ स्वामि सनमुख ज्याँ तिमिर सात हय जान सों। (गी॰ ११३३)

सातई-(सं॰ साप्तमी)-सप्तमी, सप्तमी तिथि।

सात्व-(सं॰ स्प्त)-१. सात्वाँ, २. सातो ।

साती-सात । दे० 'साइसाती' ।

सार्ते-सप्तमी, सातवीं तिथि। उ० सार्ते सप्त धातु निर्मित तन्नु। (वि० २०३)

सात्विक-(सं०)-सत्वगुण से युक्त, सतोगुणी, सीघा, सचा। उ० सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। (मा० ७।११७।४)

साथ-(सं॰ सहित)-संग, सहित, समेत । उ॰ खल श्रसंगत साथ । (वि॰ ६०)

सायरी-(१)-विद्यौना, कुश ग्रादि का बना बिद्यौना। उ० साथरी को सोइबो ग्रोदिबो। (क० ७१२४)

साथा-दे० 'साथ'।

साथी-(सं॰ सहित)-संगी, मित्र, साथ में रहनेवाला। उ॰ स्वारथ के साथी मेरे हाथ सों न लेवा देई। (वि॰ ७४)

सांधु-दे़ 'सांध'।

साथू-दे॰ साथ'। उ॰ केहि सुकृती सन होइहि साथू। (मा॰ २।१८)

सादर-(सं०)-म्रादर के साथ। उ० सदा सुनर्हि सादर नर नारी। (मा० १।३८।१)

सार्दे-(फ़ार्व सादः)-सीर्ध, साधारण। उ० सहित समाज साज सब सार्दे। (मा० २।३११।२)

साध (१)-(?)-इच्छा, लालसा। उ० ब्याध अपराध की

साध राखी। (वि० १०६)

साध (२)-(सं० सिद्ध)-सिद्ध करेगा, सिद्ध होगा। उ० सीय स्वयंवर समय भल सगुन साध सव काल। (प्र० ११४११) साधत-साधते हैं, सिद्ध करते है। साधा-१.सिद्ध किया, २ मिलाया। उ० १ अब लिग तुमहिं न काहूँ साधा। (मा० १११३७१२) साध-साधकर, सिद्धकर। साधी-१. सिद्ध की, २. साधने योग्य। उ० २ अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी। (मा० ११२१११) साध-सिद्ध करने से, साधना करने से। साध-१. सिद्ध किये, २. प्राप्त किये। उ० १. बिनु साधे सिधि होइ। (दो० १७१) साध्यो-सिद्ध किया। उ० सुर काल न साध्यो। (गी० २१३)

साधक-(सं०)-साधना करनेवाला, सिद्धि प्राप्त करने के

लिए तप करनेवाला। उ० साधक क्लेस सुनाइ सव गौरिहिं निहोरत धाम को। (पा० ३६) साधको-साधक भी। उ० सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साधको। (क० ७१६८)

साधन-(सं०)-१. उपाय, यत्न, श्रभ्यास, २. कारण । उ० १ साधन करिय विचारहीन मन । (वि० ११४) २. तुलसी देखु कलाप गति साधन घन पहिचान । (दो० ४३४)

साधना-(सं०)-१. किसी कार्य को सिद्ध करने की किया, २. भोग आदि का अभ्यास, तपस्या, संयम।

साधुता-सज्जनता, साधुपना।

साधू-दे॰ 'साधु'।

साध्ये-(सं०)-सिद्ध होने योग्य, सुगम। उ० सिद्ध साधक साध्य वाष्य-वाचक रूप। (वि० ४३)

सानद-(सं०)-आनंद के साथ। उ० साँक समय सानंद नृषु गयं कैकेई गेहें। (मा० २।२४)

सान-(सं० शार्ग)-१. वह पत्थर जिस पर अस्त्र तेज़ करते हैं, २. तेज, बाढ़ । उ० १. धरी कृवरी सान वनाई । (मा० २।३१।१)

साना—(सं॰ संधम्)—सना हुआ, मिला हुआ। उ॰ विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना। (मा॰ ११६१२) सानि—मिला-कर, सानकर। उ॰ बोलीं गिरिजा वचन वर मनहुँ प्रेम रस सानि। (मा॰ ११११६) सानी—मिली हुई, सनी हुई। उ॰ सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरत व्याकुल भए। (मा॰ २११७६। छुं॰ १) साने—१. सने हुए, २. सान दिए। उ॰ १. ने जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल-साने। (वि॰ २३४) सान्यो—१. सन गया, २. सान दिया। उ॰ १. जनम अनेक किए नाना विधि करम-कीच चित सान्यो। (वि॰ मह)

सानुकूलं–दे॰ 'सानुकूल' । सानुकूल–(सं॰ स + ग्रानुकूल)– १. प्रसन्न, राजी, २. मुत्राफिक, ३. कृपालु । उ० २. सानुकूल वह त्रिविध वयारी । (मा॰ १।३०३।२) सदासो सानुकूल रह मोपर । (मा॰ १।१७।४)

साप-(सं॰ शाप)-चददुवा, शाप, श्राप। उ॰ साप छानु-ग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेही काल। (मा॰ ७११०८ घ) सापत-(सं॰ शाप)- शाप देता है। सापे-१ शाप देते हैं, २. शाप देने से।

२. शाप दन स सापा-दे० 'साप'।

सावर-(सं० शावर)-१. शिव, २. एक मृग्।

साम-(सं० सामन्)-१. तीसरा वेद, सामवेद, २. राजा के चार उपायों में से एक जिसमें मीठी वातों द्वारा शत्रु को ऋपने पत्त में करते हैं। ३. सध्या, ४. त्रमा, ४.मेल, संधि, ६. समर्थ। उ० १. साम गाताग्रनी। (वि० २७)

साल (३)-(सं०)-शाल वृत्त जो लंबा होता है। उ० साल ते बिसाल । (क० ४।१३)

साला (२)-दे॰ 'साल (२)' ।

साली (१)-दे॰ 'शाली' । उ॰ चले सकोच महाबल साली। (मा॰ ६।७०।३)

साली (२)−(सं∙ंशालि)−धान । उ० ईति भीति जस पाकत सोली । (मा० २।२४३।१)

सालु-(सं॰ ग्रूल)-दर्द, पीड़ा । दे॰ 'साल' । उ॰मा कुबरी उर सालु । (मा॰ २।१३)

सालुक-(सं० शूल)-कष्ट देनेवाला, दुखदाई।

सार्वेकरन-(सं० श्यामकर्ग) वह घोड़ा जिसका सारा शरीर सफ़ेद और एक कान काला होता है। उ० साँवकरन अगनित हय होते। (मा० १।२६६।३)

सावत-(सं॰ सामंत)-वीर, सामंत, पराक्रमी । उ॰ सावँत गो मन भावत भोरे । (क॰ ६।४७)

सावक-(सं शावक)-१. वच्चा, शिश्च, २. मृग तथा चिडिया श्रादि का वच्चा । उ० २. केहरि सावक जन तन वन के। (मा० १।३२।४)

सावज-(१)-वनेला पशु जिसका शिकार किया जाता है। उ॰ पातक के बात घोर सावज सँहारिहै। (क॰ ७।१४२) सावत-(स॰ सपत्नी)-डाह, ईर्ष्या। उ॰ लोभ अति सरगहुँ मिटत न सावत। (वि॰ १८४)

सावधान–(सं०)–सचेत, सतर्क, चौकस । उ० सावधान सुनु सुमति भवानी । (सा० १।१२२।२)

सावधानी-चौकसी, सावधानता ।

सोवन-(सं० श्रावण)-सावन का महीना। उ० सावन सरित सिंधु रुख सूप सों घेरह । (पा० ६६) सावनी-१.सावन में भी, २ सावन के महीने को भी। उ० १ जलद ज्यों न सावनों। (क० १।८)

सापि-(सं० साची)-गवाह, साची।

साष्टांग-(सं०)-हाथ, पैर, जाँघ, हृदय, आँख, सिर, वचन और मन ये आठ श्रंग। इन आठ श्रंगों से भूमि पर लेटकर प्रणाम करना साष्टांग प्रणाम कहलाता है।

सासक-दे॰ 'सासकु' ।

सासकु-(सं॰ शासक)-दंड देनेवाला, शासन करनेवाला। उ॰ सबको सासकु सब में सब जामें। (गी॰ ४१२४)

सासति – १. शासन, २ शिचा करना, ३.दंढ देना । उ० ३. सासति करि प्रति करिहें पसाऊ । (मा० १।८६।२)

सासनु-(सं॰ शासन)-म्राज्ञा । उ॰ सुरपति सासनु घन मनो मास्त मिलि धाए। (गी॰ १।६)

सासु-(सं॰ रवश्रु)-पति या पत्नी की माँ। सासुन्ह-सासु

सास्-दे॰ 'सासु'। उ॰ बोलि न सकर्हि प्रेम बस सास्। (मा॰ १।३३६।४)

सास्त्र-(सं० शास्त्र)-वेदांत योग तथा न्याय त्रादि छः श्रंथ। दे० 'सांख्य'।

सास्वत-(सं० शारवत)-अमर।

साह-(फा॰ शाह)-स्वामी, बड़ा, मालिक। उ॰ साह ही की गीत-गीत होत है गुलाम की। (क॰ ७१९०७) साहनी-(सं॰ सेनानी?)-१. घुटसाल के अध्यन, २.

नौकर, चाकर, ३. पारिषद, ४. दारोगा, ४. सेनापति । उ० १. भरत सकल साहनी बोलाए । (मा० १।२६८।२) साहब-(श्रर० साहिब)-स्वामी, मालिक ।

साहस-(सं०)-हिम्मतं, हौसला । उ० साहस अनृत चपलता माया । (मा० ६।९६।२)

साहसिक-साहसी, हिम्मती । २० दीनवन्धु कृपा सिंधु साहसिक सील सिंधु । (गी० १।६०)

साहसी-हिम्मती, निर्मीक, निडर। उ० बीर रघ्रवीर को समीर सुनु साहसी। (क० ७।४३)

साहि-(फ्रा॰ शाह)-बादशाह, स्वामी। उ॰ राम बोला नाम हों गुलाम रास साहि को। (क॰ ७।१००)

साहिव-दे॰ 'साहब'। उ॰ साहिब सरोपु दुनी दिन-दिन दारदी। (क॰ ७१९=३) साहिवहिं-साहब को, स्वामी को। साहि।वेनि-साहब की स्त्री। उ॰ मेरी साहिविनि सदा सीस पर विवसित। (क॰ ७११३६)

साहिबी-स्वामित्व, मालिकपन । उ० सुलभ सिद्धि सब साहिबी सुमिरत सीताराम । (दो० ४७०)

साहित-(सं॰ सहित)-१ मिलना, प्रेम करना, २. सामग्री, ३ साहित्य । ७० १ साहित प्रीति प्रतीति हित । (प्र० ७। १।१)

साहु-दे० 'साह'। उ० तुला पिनाक साहु नृप। (गी० ४। १२)

राहिव-दे॰ 'साहब'। स्वामी, मालिक। उ० साहेब सुभाय कपि साहेव सँभारिए। (ह० २०)

साहेवी-(श्रर० साहव)-प्रभुता, ठकुरई, हाकिमी ।

साहें-(सं० सम्मुख)-दरवाज़े के वाजू। उ० द्वार विसाल सोहाई साहें। (गी० ७।१२)

सिंगरौर-(सं श्रृङ्गवेरपुर)-एक स्थान । उ० सो जामिनि सिंगरौर गर्वाई। (मा० २।१४१।१)

सिंगार-(सं॰ श्रेंड्रार)-श्रद्धार, सजावट । उ॰ सिंगार सिसु तरु । (गी॰ १।२४)

सिंगारा-दे॰ 'सिंगार'।

सिंगार-दे० 'सिंगार'।

सिगार-दे॰ 'सिंगार'।

सिंघल-दे॰ 'सिंहल'। उ॰ जनु सिंघल वासिन्ह भयउ। (मा॰ २।२२३)

सिंधिनिहि—(सं०िसह) १.सिंहिनी को,२ सिंहिनी के लिए। उ० १ सहिम परेंड लिख सिंधिनिहि मनहुँ चृद्ध गजराजु। (मा० २।३६)

सिंचाई-(सं० सिंचन)-सिंचवाया। सिंचावा-सिंचवाया, छिडकाया। उ० चरन सिंवल सबु भवनु सिंचावा। (मा० ११६६१४) सिंचि-सिंचित होकर, सींची जाकर। सिंदूर-(सं०)-एक लाल रङ्ग जिसे सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियाँ माँग में लगाती हैं। सिंदूरवदन-माँग में सिंदूर ढालने की रीति। उ०सिंदूरवन्दन होम लावा होन लागी भाँवरी। (जा० १६२)

सिंधु-(सं०)-समुद्र, सागर। उ० सिंधु मेखला श्रविन पति। (६०१) सिंधुमुत-१. जलंघर दैत्य, २. चंद्रमा। उ०१. सिंधुमुत गर्व गिरि वज्र गौरी संभव दत्त मख श्रिखल विधंस कर्ता। (वि०४६) सिंधुमुता-लक्मी। सिंधो-हे सिंधु। उ० कान्य कौतुक कला कोंटि सिंधो। (वि० २८)

सिंधुर-(सं०)-हाथी। उ०सिंधुर मनि माल। (गी०शन्म) सिंसुपा-(सं० शिशपा)-शीशम का पेड़। उ० तरु सिंसुपा मनोहर जाना। (मा० २।म्६।२)

सिंह-(सं०)-१. श्रेष्ठ, उत्तम, २. शेर, ववर। उ० २. सिंह वधुहि जिमि ससक सियारा। (मा० २।६७।४)

सिंहल-(सं०)-लंका।

सिंहासन—(सं०)—राजा या देवता के बैठने का आसन। द० सुभग सिंहासनासीन सीतारामन। (गी० ७।६) सिंहिका—(स०)-एक राज्ञसी जो राहु की माता थी यह समुद्र में रहती थी और छाया से जीवों को पकडकर खा जाती थी। उ० सिंहिका सहारि, विज, सुरसा सुधारि छुज। (ह० २७)

सिंग्रनि—(सं० सीवन)—सिलाई, सीवन। उ० सिग्रनि सुहा-वनि टाट पटोरे। (मा० १।१४।६)

सिम्ररें-(सं० शीतलं)-ठंढे, शीतलं। उ० सिम्ररें यचन सूखि गए कैसें। (मा० २।७१।४)

विकता—(सं०)—वालू, रेत । उ०वारि मये घृत होइ सिकता ते वह तेल । (मा० ७।१२२ क)

सिकोरी-(सं० संकुचन)-सिकोड़ी।

सिखंड-(सं॰ शिखंड)-मोर पत्ती। उ०सिरिन सिखंड सुमन दल मंडन। (गी॰ १।४४)

सिख (१)-(सं० शिक्ता)-उपदेश, शिक्ता। उ० सिख स्रासिप हित दीन्हि सुहाई। (मा० २।२८७।३)

सिख (२)-(सं॰ शिखा)-चोटी, शिखा। ड॰ नख सिख

्देखि राम के सोभा। (मा० १।२३४।२)

सिखइ—(सं० शिना)—१. सिखाकर, २. सीख रहा है। उ० २. सिखइ धनुप विद्या वर वीक । (मा० २।४१।२) सिखइम—शिना दीनिए। सिखई—सिखाई है, सिखा रहा है। उ० के ये नई सिखी सिखई हिर निज-अनुराग-विद्योहीं। (क० ४१) सिखन—सीखने को। उ० नगर रचना सिखन को विधि। (गी० ७।२३) सिखन—१. सीख्ना, सीखिएगा। सिखयो—१. सिखाया, २. सिखाया हुआ। उ० २ देत सिख, सिखयो न मानत, मृहता श्रसि मीर। (वि० १४८) सिखवो—सिखाओ, शिन्ना दो। सिख—सीख। उ० जो जो हो सिखि लेड वन रिपि रीति वसि दिन चारि। (गी०७।२१) सिखे—१.सीखे, २.सीखेने से।

सिखर-(सं० शिखर)-१. चोटी, पर्वंत की चोटी,२. मकान का ऊपरी भाग। उ० १. वहु मिन जुत गिरि नील-सिखर पर कनक वसन रुचिराई। (वि० ६२) सिखरनि-शिखरों,

शिखरों पर।

सिखा-(सं० शिखा)-चोटी। उ० अरुनसिखा धुनि कान।

(मा० १।२२६)

सिंखाइ—(सं∘शिंचा)-शिचा देकर, सिखलाकर । उ० जनक जानिकिह मेटि सिखाइ सिखावन । (जा०१६१) सिखाई— सिखाया, सिखलाया । सिखाए—सिखलाए, वतलाए । सिखाव—१. सिखलाते हें, २. सिखायो । सिखावत→१. सिखाते हुए, २. सिखाते हें । सिखावहि—सिखाता, सिख- लाता है। सिखावहिं-सिखाते हैं, सिखलाती हैं। उ॰चतुर नारि वर कुँवरिहि रीति सिखावहि। (ना॰ १६७) सिखा-वहु-सिखलात्रो, वतलात्रो। सिखावा-१. उपदेश, २. उपदेश दिया। उ॰ १. मनु हठ परा न सुन्ड सिखावा। (मा॰ १।७८।३)

सिखावन-शिक्ता देना, उपदेश देना। उ० राजकुमारि सिखा

वन सुनहु। (मा० रा६१।१)

सिखि (१)-(सं० शिखिन)-मोर, सिखिन-मोर गण। सिखिनि-मोरनी। ड० मनहुँ सिखिनि सुनि वारिद वानी। (मा० २।२१४।२)

सिखि (२)-(सं० शिचा)-उपदेश ि उ० जौ लौ हों सिखि लेंड । (गी० ७।२६)

सिखी (१)-सिखी हुई।

विखी (२)-(सं० शिविन्)-१. मोर, २. त्राग ।

सिगरि-(सं समग्र)-सव, संपूर्ण । सिगरियै-संपूर्ण को ही, सबको ही । उ० सिगरिये हीं हीं खैहीं । (कृ० २) सित-(सं०)-१. श्वेत, सफेद, २. उज्वल, चमकीला, ३.

ता—(सण)—1. २वत, सभद, र. उपचा, पमकाचा, र. साफ, ४. शुद्ध, ४. चाँदी, ६. शुक्ल । उ० १. सित सुमन हास लीला समीर । (वि० १४) ६. सित पाख वाढ़ति चंद्रिका । (पा० ६)

सितलाई-(सं॰ शीतल)-शीतलता। उ॰ गोपद सिंधु अनल

सितलाई। (मा० शशा)

सिथिल-दे॰ 'शिथिल' । 'ड॰ ४, रोमांच लोचन सजल सिथिल वानी । (वि॰ २६)

सिद्ध (१)-(सं०)-१ जिसका साधन हो चुका हो, प्राप्त, २. मुक्त, ३. परिपक्व, पका, ४. ज्ञानी, महात्मा, ४. एकं देव जाति। उ० ४ मुनिधीर योगी सिद्ध संतन। (मा० १।४१। छं० १) ४. हहरि-हहरि हर सिद्ध हॅसे हेरि कै। (क० ६।४२) सिद्धाः-सिद्ध लोग। उ० याभ्यां विना न प्रयंति सिद्धाः स्वांतस्थमीरवरम्। (मा० १।१ रलो०२)

सिद्ध (२)-(१)-सीधा, भोजन बनाने की खाटा, दाल

्रश्चादि सामग्री। (मा० १।३३३।२)

सिद्धात-(सं०)-मतं, उसूल, नियमं । उ० वरनहुँ रघुवर ्विसद् जुसु सुति सिद्धांत निचोरि । (मा॰ १।१०६)

सिद्धि—(सं०)—१. श्राठ सिद्धियाँ—श्रिणमा, महिमा, गरिमा, लिंचमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व श्रीर वशित्व, २. काम पूरा होना, सफलता, कामयावी, ३. मंत्र की सिद्धि। उ० १. जोग सिद्धि फल समय जिमि जितिहि श्रविद्या नास। (मा० २।२६)

सिंघरिहहिँ-(?)-जाएँगें, सिधारेंगे। उ० ते तनु तनि मम

लोक सिधरिहर्हि। (मा० ६।३।१)

सिंघाई - (१) - गई, चली गई। उ० पुनि त्रिजटा निज भवन सिंघाई। (सा० ६।१००।१) सिंघाए - गए, चले गए। उ० सब सुनीस श्रासमिन सिंघाए। (मा०१।४१।२) सिंघायो -गया। उ० बहुरि विभीपन भवन सिंधायो। (सा०६। ११७।२) सिंघावहिं - जाते हैं। सिंघावहीं - जाते हैं। सिंधा-बहु - जाश्रो। सिंधावा - गया, चला गया। सिंधेहें - जावेंगे। सिंधारेंगे। उ० सहित कुशल निज नगर सिंधेहें। (गी० १।१५) सिधारहिं—(?)—जायँगे, सिधारेंगे। सिधारहि—चैली जावे, चली गई। उ०भइ बिह बार आ़िल कहुँ काज सिधारिह। (पा०७३) सिधारि—चला जा। सिधारिए—जाइए, चले जाइए। सिधारा—गया। सिधारी—चली गईं, गमन किया। सिधारे—गए, चले गए। उ० गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाइ के। (क० २।६)

्सिधि-दे॰ 'सिद्धि'। उ॰ १. रिधि सिधि संपति नदी

सुहाई। (मा० २।२।२)

सिबि-दे॰ 'सिवि'। उ॰ सिबि दधीचि हरिचंद कहानी। (मा॰ २।४८।३)

सिंमिटि-(?)-सिंकुडना, बदुरना । उ० होत सिमिट इक

पासा । (वि० ६२)

सिय-(सं कीता)-सीता, जानकी। उ० सिय आता के समय मौम तहुँ आयउ। (जा० १६६) सियरमन-(सं०

सीता + रमण)-राम।

सियत—(सं श्रीवन) - १. सीता है, २ सीने में । उ० २. सियत मगन । (वि० १३२) सियनि—सिलाई । उ० अप- निहि मित बिलास अकास महँ चाहत सियनि चलाई । (कृ० ११) सियो—मिलाया, बनाया, सिला, टाँका । उ० तुलसिदास विहरयो अकास सो कैसे जात सियो है । (गी० ६।१०)

सियरे-(सं॰ शीतल)-१. ठंडा, २. छाँह, छाया, ३. कचा। उ॰ २. सुन्दर बदन ठाढ़े सुरतरु सियरे । (गी॰

3183)

सिया-(सं॰ सीता)-जानकी, सीता । उ॰ तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सिया रे ? (वि॰ ३३)

सियार-(सं० ऋगाल)-स्यार, गीदंड । उ० खर सियार

वोलहिं प्रतिकृला। (मा० २।१४८।३)

सिर-(सं० शिरस्)-१. शीश, सर, २ श्रेष्ठ, ३. चोटी। उ० १. सिर का काँधे ज्यों बहत। (वि० १३३) सिरड- सिर भी। सिरनि-सिरों पर। उ० गिरि निज सिरनि सदा तृन धरही। (मा० १।१६७।४) सिरन्ह-सिरों, सिरों पर। सिरन्ह-दे० 'सिरन्ह'। सिरसि-सिर पर। उ० सिरसि टिपारो लाल। (गों० १।४१)

सिरजिह्न—(सं क्रजन) - बनाते हैं, बनावें। उ० जगदीस जुवति जिनि सिरजिह। (पा० २४) सिरजा - बनाया, निर्माण क्रिया। उ० सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा।

(मा० १।१४।३)

सिरताज-(सं० शिरस् + फ़ा॰ ताज)-शिरोमणि, श्रेष्ठ । उ० जनवासेहि गवने सुदित सकल भूप सिरताज । (मा० १।

सिरमनि-शिरोमणि, श्रेष्ठ। उ० पुरजन सिरमनि राम-लला। (गी० १।१६)

सिरमोर-दे० 'सिरमौर'।

सिरमौर-(सं० शिरस् + मुकुट)-१. सरताज, शिरोमणि, श्रेष्ठ, २ स्वामी, ३. राजा । उ० १. जैसे सुने तैसेई कुँवर सिरमौर हैं । (गी० १।७१)

सिरक्ह-(सं॰ शिरोक्ह)-बार्ल। उ॰ विश्वरित सिरक्ह-चरूथ

कुंचित विच सुमन जूथ। (गी॰ ७१३)

सिरस-( सं । शिरीष)-एक पेड़ जिसका फूल अत्यंत कोमल

होता है। उ० सिरस सुमन कन वेधिश्र हीरा। (मा० १। २४८।३)

सिरा-(सं० शिरस्)-१. सिर, २. धंत, छोर, ३. नाक। उ० १. भटन्ह के उर भुज सिरा। (मा० ३।२०। छं० १) सिराइ-(सं॰ शीतल ?)-१. शांत होगा, २ समाप्त होगा, ३. शांत होता है, शीतल होता है। उ० २ पाप तेहि परिताप तुलसी उचित सहे सिराइ। (गी०७१३०) सिराई-१. चुके, खतम हो, २. शांत हो ठंडा, हो । सिराग्रों-१. समाप्त करूँ, २. शीलत करूँ। सिराति-१ ठंडी होती, शीतल होती, २. बीतती । उ०२ मई जुग सरिस सिराति न राती। (मा० २।१४४।२) सिराती-दे॰ 'सिराति' । सिरान-१. शीतल हो गया, २ पूरा हो गया । उ० १. सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा । (मा० २। ७०।२) सिराना-१. शीतल हो गया, २. वीत गया, ३. पूरा हो गया। विरानी-बीती, समाप्त हुई। उ० राम कृपा भवनिसा सिरानी। (वि० १०४) सिराने-१. शीतल हुए, २. ह्वे, ३. समाप्त हुएं। छिरानो-समाप्त हो गहा, तय हो गया। उ० चले कहत चाय सी सिरानो पथ छन् में। (क॰ ४।३१) सिरान्यो-वीत गया। उ० सर खनतहिं जनम सिरान्यो । (वि० ८८) सिरावइ-दे॰ 'सिरावे' । सिरावे-१. ठंडा करे, शीतल करे, २. शांत करे। उ० १ बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत। (मा० ७।११७) सिरावीं-१ संतोष कर लेता हूँ, २.शांत करता हूँ। सिराहिं-१. बीतते हैं, २. धूरे होते हैं, ३. शांत होते हैं। सिराहि-१ बीते, २.ठंठा हो । सिराहीं-१ बीते, व्यतीत हो, २.शांत हो, ३. नाश हो । उ० १ रघुवर चरित न वरनि सिराहीं। (मा॰ ७।१२।२) ३. करतहुँ सुकृत न पाप सिराहीं। (वि॰

सिरिजा-(सं० सजन)-रचा, बनाया, उत्पन्न किया। उ० ताकर दूत अनल जेहिं सिरिजा। (मा० १।२३।४)

सिरिस-दे० 'सिरस'।

सिर-दे॰ 'सिर'। सिरोमनि-दे॰ 'शिरोमणि'। उ॰ भगत सिरोमनि मनिहें। (वि॰ ६५) सिरोमने-हे शिरोमणि, हे श्रेप्ट।

सिल-(सं० शिला)-१. पत्थर, २. वह पत्थर का डुकडा जिस पर लोढे से चीजे पीसते हैं। उ० २. फोर्राह सिल लोड़ा सदन लागे श्रद्धक पहार। (दो० ४६०) सिलनि-शिलाओं पर, पत्थरों पर। उ० सीतल सुभग सिलनि पर तापस करत जोग जप तप मन लाई। (गी०

सिला-(सं० शिला)-१. पत्थर, २. सिल, सिलौटी, ३. ग्रिहिल्या। उ० १ सिला सप्रेम भई है। (गी० २।७८) ३. कौसिक सिला जनक संकट हरि। (गी० १।३७)

सिलिपि—(सं० शिल्प)—शिल्पकारी, कारीगरी। उ० खेती विन विद्या विनेज सेवा सिलिप सुकाज। (प्र०७।२।७) सिलीमुख—(सं० शिलीमुख)—१. वाण, २. वंदर, ३. भीरा। उ० १. या ३. चिल रघुवीर सिलीमुख धारी। (मा० ६।६ २।४)

सिलोक-(सं० श्लोक)-श्लोक। उ० प्रन्यसिलोक तात तर

तोरें। (मा० शर्दशर)

चीदत-(सं सीदति)-दुख पाता है। उ० तुलसिदास सीदत निसदिन देखत तुम्हारि निदुराई। (वि॰ ११२) सीदहिं-दुखी होते हैं, कप्ट पाते है। उ० फूर्वें फर्नें खल सीहिं साधु पल पल। (क० ७१३७१)

सीद्यमान-दुःखी, संतप्त । उ० साधु सीद्यमान जानि रीति

पाप पीन की। (क० ७।१७७)

सीध-(सं॰ सिद्ध ?)-वेपका अन्न । आटा, चावल, दाल आदि। उ० तहँ तहँ सीध चला बहु भाँती। (मा० ३।

सीघा-(?)-सरत, सामने, सादा, भोता। सीधे-दे० 'सीघा'। उ० लिए छरी वेंत सीधे विभाग। (गी० ७।

सीघो–दे० 'सीघा'। उ० पान पकवान विधि नाना को सधानो सीधो। (क० १।२३)

सीप-(सं० शुक्ति, मा० सुत्ति)-सीपी, एक समुद्री जीव। उ० हृदय सिंधु सित सीप समाना। (सा० ३।११।४) सीपर-(फ़ा॰ सिपर)-ढ़ाल। उ॰ लागति साँगि विभीपन-

पर सीपर श्रापु भये हैं। (गी० ६।४)

सीपि-दे० 'सीप'। उ० सरसीं सीपि कि सिंधु समाई। (मा० शर्थणर)

सीपी-दे० 'सीप'।

सीम-(सं० सीमा)-हद, श्रवधि, मर्याद ।

सीमा-दे॰ सीम'। उ०रूप सुख शील सीमाऽसि भीमासि। (वि० १४)

सीय-(सं मीता)-जानकी, सीता। उ० सीय ज्योंही त्यों ही रहीं। (गी०४।७) सीयरवन-(सं०सीता + रमण)-रामचंद्र ।

सीया-दे० 'सीय'।

सील-दे॰ 'शील'। उ० १. सील-समता-भवन विषमता-मति-समन। (वि॰ ४४) ३. धरमसील पर्हि जाहि सुभाएँ । (मा०१।२६४।२) सीलन्ह-शीलों। सीलहिं-शील

संलिता-(सं॰शीलता) परायगता, श्राचरण करना। सीला (१)-दे॰ 'शील'। उ० १ हेतु रहित परहित रत सीला। (मा० ३।४६।४)

सीला (२)-(सं० शिला)-ग्रहल्या। उ० कौने कियो समा-धान सनमान सीला को। (वि० १८०)

सील-दे॰ 'सील'।

सीवॅ-दे॰ 'सीव (१)'।

सीव (१)-(सं० सीमा) सीमा, हद, सर्यादा। उ० दर श्रीव सुख सीव। (वि० ६१)

सीव (२)-(सं० शिव) शिव ।

सीस-(सं० शीश)-सिर, शीश। उ० सीस उघारि दिवाई धाहैं। (गी॰ ७।१३) सीसनि-सिरों पर । सीसन्ह-सिरो पर । उ० देहि सुलोचन सगुन कलस लिए सीसन्ह। (पा०

सीसा-दे॰ 'सीस'। उ॰ पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा।

(मा० राग्नग्रार) सी**म्र–दे० 'सीस'** । ः 'सीस्,–दे० 'सीस' ।

. सुड-(सं॰ शुंड)-सुँड, हाथी का हाथ श्रीर नाक। उ॰ नाग सुंड समभुज चारी। (वि० ६३)

सुंदर -दें 'सुंदर' । उ० शिवं सुंदरं सन्चिदानंद कदं। (वि॰ १२) सुदर-(सं०)-भ्रन्छा, बढ़िया, उमदा, खूब-सुरत, रुचिर, रमणीय। उ० मनिकर्निका बदन ससि सुंदर । (वि० २२)

सुदरता-(सं०)-खूबसूरती, अच्छाई, सौंदर्य। उ० जेहिं तुरुहहि सुंदरता दई। (मा० १।६६।छ० १) सुंदरताहु-सुंदरता को। उ० नयन सुखमा श्रयन हरत सरोज सुंदर-ताहु। (गी० ११६४)

सुंदरताई-सुंदरता, ख़ूबस्रती। उ० हरि सन मागौ सुंदर-

ताई। (मा० १। १३२।१)

सुंदरि-१ सुंदरी, अच्छी, २. खी, सुंदर खी, ३. सुंदरियाँ । ३ गारीं मेधुर स्वर देहिं सुंदरि विगय वचन सुनावहीं। (मा० १।६६।छं० १)

सुंदरी-१. श्रन्छी, ख़ूबसूरत, २. सुंदर खियाँ। उ० २. सुर सुंदरी करहि कल गोना। (मा० १।६१।२)

सु-(सं०)-सुंदर, अच्छा । सुंदरता या अच्छाई बोधक एक उपसर्ग जो अन्य शब्दों के पूर्व लगाया जाता है। जैसे सुगति, सुकाल, सुगान, सुग्रंथ, सुगेह तथा सुगुरु स्नादि। उ० बाजिह निसान सुगान नभ चिह वसह विधु भूपन चले । (पा० १०८)

मुग्र-(सं० सुत)-पुत्र, लड़का। उ० कैमेई सुग्र कुटिलमति राम बिमुख गतलाज । (मा० २।१७८)

सुग्रन-(सं**० सुत)**-पुत्र, लडका, वेटा ।

मुग्रर-(सं० ग्रूकर)-सूवर, श्रूकर। उ० खर स्नान सुग्रर स्काल सुख। (मा० १।६३।छं० १)

सुत्रारा-(सं० सूपकार)-रसोइया । उ० लागे परुसन निपुन सुत्रारा। (सा० १।६६।४)

मुत्रासिनि-(?)-सौभाग्यशालिनी, सधवा। उ० जूय जूय मिलि चलीं सुत्रासिनि । (मा० १।३४४।३)

मुक-(सं॰ शुक)-सुग्गा, तोता । उ० चारु भ्रू नासिका सुभग सुक ञ्राननी । (गी० ७।५)

सुकंठ-(सं०)-सुभीव। उ० फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली। (मा० १।२६।३)

मुकल-(सं० शुक्ल)-१. श्वेत, सफ्नेद, २. उजेला। उ० २. सुकल पच्छ श्रभिजित हरिप्रीता। (मा० ११६१।१) मुकिय-दे॰ 'मुकृत'। उ॰ गये निघटि फल सकल मुकिय के। (गी० ४।१)

मुकुमार-(सं०)-कोमल श्रंगवाला। उ० सुठि सुकुमार कुमार दोउ। (मा०२। ५१) सुकुमारी - (सं०) -कोमल शरीर वाली। उ॰ तात सुनहुं सिय ग्रति सुकुमारी। (मा॰ २।४८।४)

सुकुमारि-दे० 'सुकुमारी'। उ० सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनक चुता सुकुमारि। (मा० राम१)

मुक्त-(स॰) पुग्य कर्म, अच्छा काम । उ० सुकृत सुखेत सुख सालि फूलि फरिगे। (गी० २।३२)

मुक्कती-पुराय कर्म करनेवाला । उ० केहि मुक्कती सन होइहिं साथू। (मा० शक्ष्मा२)

सुकृतु–दे० 'सुकृत' ।

मुकेत-(सं०)-ताड़का का पिता । उ० रिपि हित राम सुकेत सुता की। (मा० २४।२)

मुकेतु-दे॰ 'सुकेत' । सुकेतुसुता-ताइका ।

मुक्र-(सं० शुक्र)-१. वीर्य, वीज, २. शुक्राचार्य । उ० १. दुच्छ सुक्रसंभव यह देही। (मा०१।६४।३)

सुख-(सं०) त्राराम, दुःख का उत्तरा । उ०तपु सुखप्रद दुख

दोप नसावा। (मा०१।७३।१) सुखकारी-सुख देनेवाला । मुखद-सुख देनेवाला । सुखदाई-सुख देनेवाला। सुख-दाता-सुख देनेवाला । सुखदायक-सुख देनेवाला । सुख-दायनी-सुख देनेवाली । सुखमय-सुखयुक्त, से भरी। उ० सुखमय ताहि सदा सव आसा। (मा० ७।४६।३) सुखिँ-सुख को । सुखिह-सुख को । सुखेन-सुखपूर्वक । उ० तरिहं सुखेन कालु किन होडा (मा० शरहश्वाश)

स्खमा-दे॰ 'सुपमा'। उ॰ सुखमा सुरिम छीर दुहि मयंन द्यमिय मय कियौ दही री। (गी०१।१०४)

मुलाई-(सं॰ शुष्क)-सूखे, सूख जाय । सुखानी-सूख गई । उ० कहि न सकद्द कछु सहिम सुखानी। (मा० २।२०। १) सुखाने-सूख गए, सुखे । सुखानेउ-१. सूखे हुए भी, २. सूखे। सुखाहि-दे॰ 'सुखाहीं'। सुखाहीं-सूखते हैं, सुख जाते हैं।

मुखारी-(सं॰ सुख)-सुखी, प्रसन्न । उ॰ सव विधि सव पुर लोग सुखारी। (मा० २।१।३) सुखारे-सुखी।

सुखी-म्रानंदित, ख़ुश। उ०होइ सुखी जो एहिं सर परई। (सा० शहराध)

सुगंध-(सं०)-श्रच्छी महँक। उ० छिरकें सुगंध भरे मलय-रेतु । (गी० ७।२२)

सुगढ़ – अच्छे गढ़े हुए। उ० सुगढ़ पुष्ट उन्नत क्रकाटिका। (गी० ७१९)

सुग्ति-(सं०)-१. मरने के उपरांत होनेवाली ऋच्छी गति, मोच । उ० सुगति साधन भई उदर भरनि । (वि०१८४) सुगतिहु-मोच से भी। उ० सुगतिहु लुभाहि न । (वि०

सुगम-(सं०)-सरल, श्रासान । उ० सुनि-मन-श्रगम सुगम माइ वाप सो। (वि० ७१)

सुगमु-दे० 'सुगम'।

्युगाइ-(?)-संदेह करता है, संदेह करेगा। उ० तुम्हहि

सुगाइ मातु कुटिलाई। (मा० २।१८४।३)

सुप्रीव -सुप्रीव ने । सुप्रीव-(सं०)-वालि का भाई जो राम का भक्त था। उ० कारन कवन वसह वन मोहि कहहू सुशीव। (मा० धार) सुग्रीवहि-१. सुग्रीव का, २. सुगीव ने । सुग्रीवहु-सुग्रीव भी । सुग्रीवपुर-किर्दिकंघा

सुप्रीवाँ-दे० 'सुप्रीव'। १. सुप्रीव ने, २. सुप्रीव

सुचाली-त्रच्छी चालवाला, सदाचारी । उ० में साधु सुचाली। (मा० रारद्शर)

सुचि-(सं॰ शुचि)-पवित्र । उ॰ सुचि श्रवनि सुरावनि ञ्रालवाल। (वि० २३)

सुचित-(सं०सु + चित्त) १. सावधान, २. निर्हिचत, ३.

ध्यान र्रे उ०१.सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। (मा०

युचितई-निरिंचतता। उ० सफल मनोरथ भो सुचितई है। (गी० १|६४)

सुचिता-दे॰ 'ग्रुचिता'। उ० मकरंदु जिन्ह को संसु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई। (मा० १।३२४।छं० २) मुचिमंत-(सं० शुचि + वत्)-पवित्र । ा

सुच्छम-(सं० सूचम)-छोटी, छोटी सी। उ० ग्रति रसज्ञ सूच्छम पिपीलिका विनु प्रयास ही पानै। (वि॰ १६७)

सुछंद-(सं० स्वच्छंद)-स्वतंत्र, स्वाधीन, मौजी। उ० करहि जोग जप जाग तप ग्रास्त्रमनि सुछंद । (मा०२।१३४) सुजनी–(सं० सु + जन)–सखी, सजनी। जो दुख मैं पायो सुजनी। (कु० २४)

सुजान-(सं० सज्ञान)-चतुर, सयाना । उ० कह तुलसिदास सुनु सिव सुजान । (वि० १४)

सुजाना-दे॰ 'सुजानु'।

सुजानि-दे॰ 'सुजान'।

सुजानु-दे० 'सुजान'। 'उ० त्र्यागे को गोसाहै स्वामी सवल सुजानु है। (कं ७। ४०)

सुजानू-दे॰ 'सुजान'।

सुँजोधन-(सं ० सुयोधन)-दुर्योधन । युधिष्ठिर दुर्योधन को इसी नाम से पुकारते थे।

सुजोर-(सं० सु + फ्रा० ज़ोर)-मन्वूत, सुदद । उ० सरत विसाल विराजहीं विद्रुम खंभ सुजोर । (गी० ७।१६)

सुभाउ-(?)-१. सुमायो, लखायो, २. सममाइए । उ० २. तेरेहि सुमाए सूमे असुम सुमाउ सो। (वि० १८२) सुभाए-सुभाने से, बतलाने से । उ० दे० 'सुभाउ' । सुद्रुकि-(?)-पतली छुडी से मारकर। उ० चपरि चलेड 🥄 ह्य सुद्धेक नृप हाँकि न होइ निवाहु। (मा० १।१४६)

सुठान-(?)-भली प्रकार से । उ० भाँह काम संधान सुठान (ক০ ৩।३१८)

सुठोरी-(?)-सुंदर । उ० भ्रँगुरियन्ह मृदुल सुठारी हो । (रा० १४)

सुठि-(सं॰ सुद्धु)-सुंदर, मनोहर, श्रच्छा । उ० सफल मनो-रथ भयउ गौरें सोहइ सुठि। (पा० ७६)

सुढर-(सं॰ धार)-श्रनुकूल । उ॰ विधि के सुढर होत सुद्धर सुदाय के। (गी० १।६४)

सुतंत्र-(सं॰ स्वतंत्र)-श्राज़ाद, स्वाधीन । उ॰ भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। (मा० ७।४४।३)

सुत-(सं०)-खडका, वेटा । उ० सुत की मीति प्रतीति मीत की। (वि॰ २६८)-सुतन-१. लड़को, २ लडकों को। सुतन्ह-पुत्रों। उ० च्रावत सुतन्ह समेत। (मा० १। ३०७) सुतहि-सुत को, पुत्र को ।

सुता-(सं०)-लडकी, पुत्री । उ० कैकयसुता हदयं अति

दाहू। (मा० रा २४।४) सुतहार-(सं॰ सूत्र+ हार)-खाट बुननेवाला, वढई। ड॰ कनक रतन सय पालनो रच्यो मनहुँ मार खुतहार । (गी०

(3818 सुतु−दे़∘ 'सुत' ।

मुद्रसन-(सं० सुदर्शन)-१. मछली, २. सुदर्शन चक्र जो

विष्णु का हथियार है। उ० १. नकुल सुदरस 🔊 द्रसनी छ्रेमकरी अरु चाष। (दो० ४६०) सुदरसनपानि-(सं॰ सुदर्शनपाणि)-विष्णु । उ० ज्यों धाए गजराज उधारन सपदि सुदरसनपानि । (गी॰ ६।६) सुदाम-दे॰ 'सुदामा'। उ० ध्रुव प्रहलाद विभीषन कपि-पति जड पतंग पांडव सुदाम को । (वि० ६१) सुदामहिं-सुदामा को। सुदामा-(सं०)-एक दीन बाह्यण जो कृष्ण का सहपाठी था। उ० साखि सखा सब सुवल सुदामा। (कृ० सुदामिनि-दे॰ 'सुदामिनी'। सुंदामिनी-(सं० सौदामिनी)-विजली। उ० साँवरे गोरे के वीच भामिनी सुदामिनी सी। (क॰ २।१४) सुदि-(सं॰ शुक्ल + दिवस)-उजाला पाख। उ॰ जय संवत फागुन सुदि पाँचै गुरु दिनु । (पा० ४) सुदृद्-(सं॰ सु + दृढ़)-मज़बूत, अच्छा। उ० सुदृढ़ ज्ञान ग्रवलंबि। (गी० ४।६) सुद्ध-दे० 'शुद्ध'। उ० १. सर्वदा सुद्ध सर्वज्ञ स्वन्छंदचारी। मुद्धता-(सं० शुद्धता)-पवित्रता । उ० सुद्धता लेस कैसो । (वि० १०६) सुद्धि-(सं० ग्रुद्धि,-ग्रुद्ध होने का भाव, सफ़ाई। उ० सुद्धि हेतु स्रुति गावै। (वि० ५२) सुघ-(१)-सृति, स्मरण, याद, चेत्। सुधरत-(सं० शोधन ?)-सुधरता है, सँभलता है। सुधरहिं-सुधर जाते हैं। उ० सठ सुधरिह् सतसंगति पाई। (मा० १।३।४) सुधर्-सुधर गया । सुधरेगी-सुधर जायगी। सुघरिए-सुघारिए। उ० अब मेरियो सुघरिए। (वि० २७१) सुधा-(सं०)-ग्रमृत । उ०मुए करेका सुधा तड़ागा। (मा० सुधाइहु-(१)-सीधेपन से भी। उ० कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोपू। (मा० १।२८१।३) सुधाई-सीधापन, सिधाई । उ० देखि तात तव सहज सुधाई। (मा० १।१६४।२) सुधाकर-(सं०)-१. चंद्रमा, २. कपूर । उ० १. जय दस-रथ कुल कुमुद सुधाकर । (मा० ७।४१।३) सुधाकर-दे॰ 'सुधाकर'। सुधार-(सं शोधन ?)-बनाव, ठीक् करना, दुरुस्त्गी। सुधारत-(सं॰ शोधन ?)-सुधारता है, सँभालता है। उ॰ मयन सुघारत सायक । (जा० ६४) सुधारा-ठीक किया, सॅभाला। मुधारि-१.सुधार कर, २ सुधारते। उ०१ सुधारि न्नापू। (वि० २७१) सुधारिए-सॅमालिए। उ० सुधारिए श्रागिलो काज । (गी० ११८२) सुघारिबी-सुधारिएगा । मुधारिहिं-सुधारेंगे। सुधारे-ठीक किए, सँभाजे। मुधि-(सं०)-स्मरण, याद । उ० हृद्य कंप तन सुधि कछु नाहीं। (मा० १।४४।३) सुधी-(सं॰ सु । धी)-बुद्धिमान, पंडित, विज्ञ । उ॰साहिव सुधी सुसील-सुधाकर है। (वि० २४४) सुन-(सं० श्रव्ण)-सुनो । सुनइ-सुनता है । उ० जो जह सुनह धुनह सिरं सोई। (मा० २।४६।४) सुनउँ-सुन्, सुनता हूँ। सुनऊ-सुनता हूँ। सुनत-१. सुनता है, २.

सुनते हुए, ३. सुनने से। उ० ३. सुनत समुक्तियत थोरे। (कृ० ४४) सुनतहिं-सुनते ही । सुनतहिं-दे ु 'सुनतिहं'। सुनति-१. सुनती, २. सुनते हुए। सुनतिउँ-मैं सुनती। सूनते उँ-मैं सुनता। सुनहि-१. सुना, २. सुनेगा। उ० १. सुनहि सती तब नारि सुभाऊ। (मा० १।२१।३) सुनहीं-सुनते हैं। सुनहु-सुनो, अवण करो। उ० सुनहु तात मायाकृत । (मा० ७।४१) सुना-श्रवण किया । सुनि-१. सुनो, २. सुन कर। उ० २. सुनिकै सुचित तेहि समै। (गी०रा३७) सुनिश्र-१ सुनो, र.सुना जाता है। उ०र. सुनिम्र सुधा देखित्रहि गरल। (मा०२।२८१) सुनियत-सुना जाता है। सुनियति-सुनी जाती है। सुनिहहि-सुनेंगे। सुनिहहूँ- सुनूँगा। सुनी-सुना, श्रवण किया। सुनु-सुनो। सुने-१ सुनो, २. सुनने पर, ३. सुनते ही। उ० २ काल कराल नृपालन के धनुभग सुने फरसा लिए धाए। (क॰ १।२२) सुनेउ-सुना, श्रवण किया। सुनेउ-सुना । सुनेज-सुना । सुनेहि-सुना । उ०रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा । (मा० १।२७२।२) सुनाइ\_(सं० श्रवण)-सुनाकर, श्रवण कराकर । उ० श्रस्तुति करिं सुनाइ सुनाई। (मा० ४।३८) सुनाइय-१. सुना-कर, २. सुनाया । सुनाई-१ सुनाकर, २ सुनाया । उ० १. दे॰ 'सुनाइ' । सुनाउ-सुनाओ । सुनात-सुनाई पड़ता। सुनाऊ-सुनास्रो । सुनाएसि-सुनाया । सुनाएहु-सुनाना । सुनायुड-सुनाया । सुनायहु-१० सुनाया, २० सुनाना । सुनाये-१. सुनाया, २. सुनाने पर । सुनायेउ-सुनाया । सुनायहि-१. सुनाने पर, २. सुनाया । सुनायो-सुनाया । सुनाव-सुनाओं। सुनावत-सुनाते है। सुनावहीं-सुनाते हैं। सुनावहु-सुनात्रो। सुनावा-सुनाया। उ० का सुनाह विधि काह सुनावा। (मा०२।४८।१) सुनैया-सुननेवाला । उ० जनम फल तोतरे वचन सुनैया । (गी० शह) सुपच-(सं० श्वपच)-भंगी, मेहतर । सुपन-(स० स्वप्न)-स्वप्न । सुपनखाँ-(सं० शूर्पणखा)-रावण की वहन ने । उ०जाइ सुपनलाँ रावन प्रेरा। (मा० ३।२१।३) सुपास-(?)-१. सुख देनेवाला, २ सुख, सुभीता। उ० २. बसै सुवास सुवास होहि सव। (कृ० ४८) सुपासा-दे॰ 'सुपास'। सुपासी-दे० 'सुपास'। सुपासू-दे० 'सुपास'। उ० ९ तुम कहँ बन सब भाँति सुपासू। (मा० २।७४।४) सुपेतीं-(फ्रा॰ सफेदी)-१ सफेदी, उज्वलता, २ सफेद चादरें। उ० २. कोंमल कलित सुपेतीं नाना। (मा० १। मुफ्ल-(सं॰ सफल)-कामयाय, सफल । ड॰ चले लोक लोचननि सुफल करन है। (क॰ २।१७) सुफलक-(सं० श्वफल्क)-श्रकृर के पिता । सुफलकसुत-अक्रूर । उ० है मराल सुफलकसुत लै गयो छीर नीर विल-गाई। (कु० २४) सुबह-(सं० सु + बट्ट)-सुंदर मार्ग । उ० चटहट्ट-हट्ट सुबद्दं वीथीं । (मा० शैरा छ० १)

सुरधुनी-(सं०)-गंगा। उ० भरत सभा सादर सुर-धुनी में। (क० ७।२१)

सुरमि-(स०)-१.सुगंध, २. चैत का महीना, ३. गाय,४. सुंदर,४. सुगधित । उ० १.सुरमि ह्यात्व सो कहु किमि पावै। (वि० ११४) ३. स्याम सुरमि पय विसद ग्रति। (मा० १।१० ख) ४. सीतल मंद सुरमि वह बाऊ। (मा० १।१६१।२)

सुरभी-दे॰ 'सुरभि'।

सुरमनि-(सं० सुर + मिण)-१ चिंतामणि, २ कौस्तुभ मिण । उ०१ परिहरि सुरमनि सुनाम गुंजा लिख लटत । (वि० १२६)

सुरस-(स॰ सु + रस)-रसीला और सुस्वादु। उ॰ कंद-मुल फल सुरस अति। (मा॰ ३।३४)

सुरसरि-(स०)-गंगा। उ० सुरसरि तरग निर्मल। (वि० १७०) सुरसरिहीं-गंगा में।

सुरसरी-गंगा । उ० जयति जय सुरसरी जगदाखिल पावनी । (वि० १८)

सुरसा-(सं०)-एक प्रसिद्ध नागमाता, जिसने हनुमान को ससुद्र पार करने के समय रोका था। उ० सुरसा नाम अहिन की माता। (मा० शराः)

सुराई-(सं० श्रूर)-वीरतो, श्रुरता । उ० हमरे कुल इन पर न सुराई । (मा० ११२७३।३)

सुराती—(सं॰ सु + रात्रि)—सुंदर रात, पूर्णमांसी की रात। उ॰ सिस समाज मिलि मनहुँ सुराती। (मा॰ १।१४।४) सुक्चि—(सं॰)—१. श्रच्छी रुचि, २. राजा उत्तानपाद की छोटी खी जिसके कारण वे ध्रुव का श्रनादर करते थे। उ॰ १.सुक्चि सुवास सरस श्रनुरागा। (मा॰ १।१।१) २.

् सुरुचि कह्यो सोइ सत्य तात । (वि॰ ८६) सुरेश-(सं॰)-१. इंद्र, २. देवों के स्वामी ।

सुरेस-दे॰ 'सुरेश'। उ० १. सुनिगति देखि सुरेस डेराना। (मा॰ १।१२४।३) सुरेसहि-इंद्र को। उ० देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। (मा॰ २।२१७।४)

सुरेसा-दे० 'सुरेश'। उ० हिय हरपे तब सकल सुरेसा। (सा० १।१०१।२)

मुलगइ-(?)-जलती है, मुलगती है। उ॰ अर्वा अनल इव मुलगइ छाती। (मा॰ १।१६०।४)

सुलच्छ्न-१ श्रन्छे लत्त्रण का, २ दे० 'सुलच्छ्नि'। उ० २ सेल सुलच्छ्न सुता तुम्हारी। (मा० १।६७।४)

र् तथ छुणच्छ्रम छुता तुन्हारा । (माठ गर्याट) छुलच्छ्रमि–(सं० सु + लज्ञ्ण)–ग्रच्छ्रे लज्ञ्णों या गुणों-वाली ।

सुलम-(सं०)-सहज में मिलने योग्य। उ० सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। (मा० १।११२।२)

सुलाखि-(फ़ा॰ स्राख़)-छेद करके। उ॰ और भूप परिष ् सुलाखि तौलि ताइ लेत। (क॰ ७।२४)

मुलोचनि-सुंदर श्राँखोंवाली, सुंदरी। उ॰ वार वार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि। (मा॰ २।२४)

सुवन-(सं॰ सुत)-पुत्र, लढका । उ॰सुवन लाहु उछाह दिन दिन देवि श्रनहित हानि । (गी॰ ७।३२) सुवरन-(सुवर्ष)-सोना, कंचन। सुवार-दे० 'सुग्रार'।

सुशील-(सं० सु +शील)-श्रच्छे स्वभाव का, शांत । सुषमा-(सं०)-सुंदरता । उ० नयन सुपमा निरखि नागरि

तुषमा-(स॰)-सुदरता। उ० नयन सुपमा निराख नागाः सफल जीवन लेखु। (गी० ७११)

सुषुप्ति-(सं०)-जीव की चार अवस्थाओं में से एक ।

सुषेण-(सं०)-एक वानर जो वरुण का पुत्र, वालि का ससुर और सुश्रीव का वैद्य था।

सुसील-(सं० सु + शील)-ग्रन्छे स्वभाववाला । उ० सुंदर सहज सुसील सयानी । (मा० १।६७।१)

सुसीलता-श्रन्छा स्वभाव। उ० मुनि सुसीलता श्रापनि करनी। (मा० १।१२७।२)

सुसीला-दे० 'सुसील'।

सुँसीलु-दे॰ 'सुसील'। उ० समुक्ति सुमित्राँ रामसिय रूपु सुसीलु सुभाउ। (मा० २।७३)

सुसुकत-(श्रनु॰ सी सी)-सिसकी भरता है। उ॰ कछु न किह सकत, सुसुकत सक्चत। (कृ०१७) सुसुकि-सिसकी भरकर। उ॰ सुसुकि सभीत सकुचि रूखे सुख। (कृ०६) सुहव-(?)-सुहा राग। उ॰ सारंग गुंड मजार सोरठ सुहव

सुघरनि बाजहीं। (गी० ७।१६)

सुहाइ—(सं० शोभा)-शोभित हो, श्रच्छा लगे । सुहाई-१. श्रच्छा लगनेवाला, २ अच्छा लगता है । उ० २ रूपरासि गुन सील सुहाई । (मा० २।४६।१) सुहाई-श्रच्छी लगी। सुहाउँगो-श्रच्छा लगूँगा । उ० ज्यो साहिबहि सुहाउँगो । (गी० ४।३०) सुहाए-श्रच्छा लगे, श्रच्छा लगते हें । उ० विनयी विजयी रघुवीर सुहाए । (क० १।२२) सुहाती—श्रच्छी लगती । सुहान-श्रच्छी लगी, श्रच्छा लगा । सुहाना-श्रच्छा लगा । सुहान-१. श्रच्छे, २. श्रच्छे लगे । सुहाना-श्रच्छा लगा, श्रच्छा लगता है । उ० श्राश्रम परम पुनीत सुहावा । (मा० १।१२४।१) सुहाहिं-श्रच्छे लगते हैं । सुहाहीं-श्रच्छे लगते हैं । सुहाहीं-श्रच्छे लगते हैं । सुहाहीं-श्रच्छे लगते हैं ।

सुहावन-श्रन्छा, सुंदर । सुहावनि-श्रन्छी, सुंदर । उ० वह समीप सुरसरी सुहावनि । (मा० १।१२४।१)

सुद्धद-(सं० सुद्धत्)-१. शुद्ध हृदयवाला, २ मित्र। उ० १ भूप सुद्धद सो कपट सयाना। (मा० १।१६०।३) २. तन धन भवन सुद्धद परिवारा। (मा० १।४८)

स्कर-(सं० ग्रुकर)-१. बाराह अवतार, २. सूत्रर । उ० १. मीन कमठ सूकर नरहरी । (मा० ६।११०।४) २. सूकर स्वान सुगाल सरिस जन । (वि०१४०)

सूकरखेत-(सं० शूकर + चेत्र)-एक पवित्र स्थान जो मथुरा जिले में हैं। सोरों। उ०में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। (मा० १।३० क)

स्को-(सं० शुष्क)-स्ख गया। उ० पिता भय साँसति सागर स्को। (का० ७१६०)

सूच्म-(सं०)-१. थोड़ा, श्रल्प, २. छोटा, ३. पतला।
सूख-(सं० शुष्क)-१.सूखे, सूख जाय, २ सूख गया।
उ० कंटु सूख मुख श्राव न वानी। (मा० २।३१।१)
सूखत-१ सूख जाता है, २. सूखने के समय। उ० २.
जनु जलचर गन सूखत पानी। (मा० २।११।३) सूखाहसूखते हैं, सूख जाते हैं। सूखि-१. सूखकर, २.सूख गई।

ૢૺ૾ૼૡૻ

```
स्ग-स्गी ]
```

उ० २. सहसि सूचि सुनि सीतिति वानी। (मा० २।४४।१)

स्ग-(?)-१. शंका, २. चिंता।

स्च-(सं० स्चना)-स्चना दे दी। उ० अन अहिवात स्च जनु भावी। (मा० २।२४।४) स्चत-स्चना होती है, स्चित करते हैं। स्चित-प्रकट करती है। उ०स्चित किट केहरि गति मराज। (वि० १४)

सूचक-(सं०)-जतलानेवाला । उ० प्रभु प्रभाव सूचक मृदु वानी । (मा० १।२३८।४)

स्च्छम-(सं० सूचम)-दे० 'सूच्म'।

स्म-(?)-स्मता है। उ० स्म जुशारिहि श्राप्तन दाऊ।
(मा०२।२४८।१) स्मइ-स्मता है, दिखाई देता है। उ०
मोहि श्रस स्मइ। (पा० ४०) स्मत-दिखाई देता है।
स्महि-दे० 'स्मइ'। उ० स्मत रंग हरो। (वि०२२६)
स्मि-१. स्मकर, २. स्मने का भाव। स्मै-दिखाई
पढ़े, दिखाई पड़ता है। उ० निर्ह स्मै क्छू धमधूसर
को। (क० ७।१०३)

सूत (१)-(सं०)-१. एक जाति, २. सारथी। उ० १. नट भाट मागध सूत जाचक। (जा० १८०) २. सूत वचन सुनतिह नरनाहु। (मा० २।१४३।३)

स्त (२)-(सं॰ सूत्र)-होरा, तागा। ड॰ धर्यो सूत विधि

सुत विचित्र मित । (गी० ७।१७)
सूत (३)-(सं० शयन)-सोता है। उ० जिमि टिट्टिभ खग
सूत (३)-(सं० शयन)-सोता है। उ० जिमि टिट्टिभ खग
सूत उताना। (मा० ६।४०।३) सूतत-सोने से, सोकर।
उ० सूतत जागू। (मा० ६।४६।४) सूतिह-सोते हैं। उ०
जेहि निसि सक्त जीव सूतिहैं। (वि०११६) सूता (१)सोया। सूतिही-सोऊँगा। उ० पसारि पाँच सूतिहों।
(क० ७।६६)

स्ता (२)-दे॰ 'स्त (१)' तथा 'स्त (२)'। स्त्रघर-दे॰ 'स्त्रघार'। उ॰ राम स्त्रघर ग्रंतर

स्त्रघर-दे० 'सूत्रघार'। उ० राम स्त्रघर श्रंतरजामी। (मा० १।१०४।३)

सूत्रेघार-(सं०)-प्रधान नट, नाटक का श्रारंभ में सामने वाला पात्र।

स्दन-(सं०)-नष्ट करनेवाला । उ० जय कवंघ सूदन । (क० ७।११४) 🚜

सुद्नु-हे॰ 'स्दन'।

स्यो-(सं॰ सूदन)-मारा, नप्ट किया। उ॰ ससि समर् सूचो राहु। (गी॰ १।६४)

स्ट्र-(सं० शूट्र)-श्रंत्यज, श्रञ्जूत, हरिजन।

स्दु-दे॰ 'स्दु'। उ॰ सोचिश्र स्दु विष्र श्रवमानी। (मा॰ २।१७२।३)

स्ध-(?)-सीधा, सरल। उ० स्ध द्धु मुख करिश्र न कोहू। (मा० १।२७७१) स्धिय-सीधे, साफ साफ। उ० स्धिये कहतु हों। (क०७।१६७) स्धी-सीधी, सरल, स्पष्ट। उ० स्धी करि पाई तू। (कृ० म) स्थे-१. सीधे, सरल, २.शुद्ध। उ०२. स्धे मन स्धे वचन। (दो० १४२)

स्घो-दे॰ 'स्घे'। उ॰ १.स्घो सत भाय कहे मिटति मली-नता। (वि॰ २६२)

स्त-(सं शून्य)-१. खाली, रिक्त, २. निर्जन, एकांत।

उ० १. भूने परे सून से मनो मिटाए श्रांक के । (गी० १।६२)

सूना—(सं० शून्य)—१, खाली, रिक्त, २. शून्य, उजाड। सूने—दे० 'सूना'। ﴿ ९ सूने सकल दसानन पारा। (मा० १।८२।४)

स्नु—(सं∘)ं—पुत्र, वेटा । उ० राम की रजाय तें रसायनी समीर सुनु । (क० ४।२४)

सुन्य—(सं० शून्य) खाली, रिक्त। उ० सून्य भीति पर चित्र रंग नहिं। (वि० १११)

सूप (१)-(सं० सूर्प)--श्रनाज फटकने का पात्र । उ० भरि गे रतन पदारथ सूप हजार हो । (रा० १६)

सूप (२)-(सं०)-१. दाल, २ रसोई। उ० १. सूपोदन सुरभी सरपि। (मा० १।३२८) २. सूपसास्र जस कब्रु व्यवहारा। (मा० १।६६।२)

सुपकार-(सं०)-रसोइया, पाचक ।

स्पकारी-दे॰ 'स्पकार'। उ॰ बोलि स्पकारी सव लीन्हें। (मा॰ १।३२८।४)

सूपनखा-(सं॰ शूर्पं खाका)-एक राचसी जो रावण की बहन थी। उ॰ सूपनखा कुरूप कीन्ही। (गी॰ ७१३८)

सूपसास्त्र-(सं सूपशास्त्र)- खाना वनाने की विद्या। उ०

दे॰ 'सूप (२)'।

सूर (१)-(सं०)-१. सूर्य, रिव, २. ग्रंधा। उ० १. विध्य की दवारि कैथों कोटि सत सूर हैं। (क० ४।३) सूर (२)-(सं० ग्रूर)-वीर। उ० गरुत्र गुनरासि-सरवग्य

सूर (२)-(स० शूर)-वार । उ० गरुअ गुनरास-सरवन्य सुकृती सूर । (वि०१०६) सूरनि-वीरों ।उ० सूरनि उछाह कूर कादर डरत हैं । (क्० ६।४६)

स्रति (१)-(सं० स्मृति)-याद, स्मरण। उ० भई है मगन नहिं तनिको स्रति। (गी० १।४७)

सूरति (२)-(फा॰)-१. शक्ल, रूप, २. सींदर्य, ३.प्रकार । उ॰ २. शेष नहिं कहि सकत ग्रंग ग्रंग सूरति । (कृ॰ २८)

सूरा-दे० 'सूर'।

सूर्य-(सं०)-रवि, भास्कर।

स्ल-(सं०)-१. दर्द, कप्ट, पीडा, २. त्रिशूल । उ० १.समय गये चित सूल नई । (कृ० २४) २. श्रनायास श्रनुकृत सूलधर । (गी० ४।२८)

स्लिधर-(सं० श्लधर)-शंकर । उ० दे० 'सूल'।

स्लपानि-(सं० श्र्लपाणि)-शंकर !

सूला-दे॰'सूल'। उ०.१. मिटी मलिन मन कलपित सूला। - (मा० २।२६७।१)

स्ली-(सं० ग्रुलिन्)-शंकर।

सुंखला–दे० 'श्रृंखला' । सुंग–(सं० श्रृंग)–१० सींग, २. पर्वत-शिखर । उ० २० सुजा विटप सिर सुंगसमाना । (मा०६।१६।३) सुंगनि– सींगे, चोटियाँ । सुंगन्ह–दे० 'सुंगनि' ।

. सान, चाट्या । छ गन्ह—द० छ गान । स्र गवेरपुर—दें० 'श्रंगवेरपुर' । उ० स्र गवेरपुर पहुँचे जाई । (मा० २१८७।१)

संगार-(सं॰ श्रंगार)-वनाव, शोभा।

सुंगी-(सं० श्रंगी)-१. एक वाजा, २. एक ऋषि। उ० २. संगी रिपिहि वसिष्ठ बोलावा। (मा० १११८६१र) सुजइ−(सं॰ सजन)-बनाता है, उत्पन्न का ≰ह। उ॰ तपवल तें जग सज्इ विधाता। (सा०१।१६ 🗩 सजत-बनाता है, रचता है। उ० सुभग सेज कृत सजत विधाता। (मा०२।११६।४) सुजति-रचती हैं है विजि-रचकर। उ० स्जि निज जस सुर तरु तुलसी कह अभिमत फरनि फरत को। (गी॰ ६।१२) सुजे-रचे, बनाये। सुजेउ-रचा, उत्पन्न किया । सुज्यो-रचा । उ० घोर हृदय कठोर करतव सुज्यो हों बिधि वाँय। (गी० ७।३१)

सुष्टि-(सं०)-संसार, जगत । उ० मंत्र जापक जाप्य सुष्टि स्रप्टा। (वि० ६३)

सेंत-(सं संहति)-विना मूल्य का, मुफ्त । सेतिहुँ-मुफ़्त भी। उ० कुर कुसाहिव सेतिहुँ खारे। (क०७।१२)

सेंदुर-दे० 'सिंदुर'।

से-(सं॰सम्)-समान, तरह, सा। उ॰ रघुवर के से चरित।

(वि० १६) सेइ-(सं०सेवा)-सेवा करके, सेकर । उ० जाके चरन बिरंचि-सेइ सिधि। (वि॰ ८६) सेइ ग्रहिं-सेवा करेंगे। सेइबे-सेवा करने । सेइय-सेइए। सेई-सेवा की है। उ० नाहिन साधु सभा जेहि सेई। (मा० २।२३१।४) सेए-१. सेवा की, २. सेवा करने से। उ० १. सेए सीताराम नहिं। सेयो-सेवा की। (दो॰ ६६)

मेख-(सं० शेष)-सर्पराज्।

सेखु-दे॰ 'सेखं'। उ० निगम सेखु सुक संकर भारति। (गी० ७११६)

सेज-(सं॰ शस्या)-सेज, पलंग। उ॰ जो श्रहि सेज सयन हरि करहीं। (मा० १।६६।३)

सेत-(सं० रवेत)-सफेद, धवल। उ० मन मेचक तनु सेत।

(वि० १६०) सेतु-(सं०)-१. पुल, २. मर्यादा । उ० १. सेतु भवसागर

को हेतु सुख सार को। (वि॰ ६६)

सेतुवंध-(सं०)-१ एक तीर्थ जिसे राम ने बनाया था। २ सेतु का बनाना। उ०२ कृत सेतुबंध बारिधि-दमन। (ক০ ৩।৭৭২)

सेतू-दे० 'सेतु'।

सेन (१)-दे॰ 'श्येन'। उ० विविध चितवृत्ति खग-निकर सेनो्लूक काक बक गृध्र श्रामिष-श्रहारी । (वि॰

५६) सेन-(सं॰ सेना)-फ़ौज़। उ० हिय हरषे सुरसेन निहारी।

(मा० १।६४।२) सेन्प-(सं०)-सेनापति । उ० सेवक सेनप सचिव सव ।

(मा० रारधर्) सेना-(सं०)-फौज़। उ० जातुधान सेना सब मारी। (मा०

श्वा १।२) सेनापति-(सं०)-फ़ौज़ का मालिक। उ० जथा जोग सेना-पति कीन्हे। (सा० ६।३६।३)

सेनानी-(सं०)-सेनापति।

सेमर-(सं ्शालमिल्)-एक वृत्त या उसका फूल । इसके फल के सौंदर्थ को देखकर तोता उस पर चौंच मारता है पुर उसमें रुई देखकर निराश हो जाता है। उ० वक्तत बिर्नाह पास सेमर-सुमन-ग्रास । (वि० १६७)

तर्-(লম্কুলঠ)-एक तौल। १६ छटाँक। उ० कहिय सुमेरु कि सेन्यम । (मा० २।२८८)

सेल (१)-(सं॰ शल)-भाला, बरछा, साँग। उ॰ फरसा वाँस सेल सम करही। (मा० २।१६१।३)

सेल (२)-(?)-साफा।

सेला (१)-दे॰ 'सेल (१)' उ० १. सनमुख राम सहेउ सो सेला। (मा॰ ६१६४११)

सेला (२)-दे॰ 'सेल (२)'।

सेल्ही-दे॰ सेल (२) । उ० श्रांतिन की सेल्ही वाँघे। (क०

६।५०)

सेव-सेवा करते हैं, सेवा करती है। उ० अधम सो नारि जो सेव न तेही। (मा० ३।४।३) सेवइ-सेवा करती है, सेवा करता है। सेवउँ-सेवा करूँ। सेवत-सेवा करते हैं। उ० सेवत सुरपुर वासी । (वि० २२) सेवतहूँ -सेवा करने पर भी। सेवर्ह-१ सेवा करते हैं, २ सेवन करते हैं, ३. खाते हैं। उ० ३. परुसन लगे सुवार विबुध जन सेविहि। (पा० १४३) सेवहि-सेवा कर । उ० सेवहि तजे अपनपौ चेते। (वि० १२६) सेवहु-सेवा करो। उ० सेवहु सिव-चरनसरोज। (वि॰ १३) सेवि-१ सेवनीय, २ सेवित, ३, सेवा करके।

सेवक-(सं०)-नौकर, दास। उ० सेवक सकुच सोच उर श्रपने । (मा० २।२६६।३) सेवकनि-सेवकों, सेवकों को, सेवकों ने । सेवकन्ह-दे॰ सेवकनि'। सेवकहिं-सेवक को । सेवकहि-सेवक पर । उ० को साहिव सेवकहि नेवाजी। (मा॰ २।२६६।३) सेविक-सेविका, नौकरानी । उ॰ सेविक जासुरमा घर की। (क० ७।२७)

सेवकाई-१ (सं० सेवक)-नौकरी, चाकरी, २. उपासना, सेवा। उ० २. करि पूजा सव विधि सेवकाई। (मा०

१।२१७।४) सेविकनी-दासियाँ। उ० जद्यपि गृहं सेवक सेविकनी। (मा०

सेवकी-दासी। उ० हय गय सुसेवक सेवकी। (पा० १४७) सेवकु-दे० 'सेवक'।

सेवा-(सं०)-१. नौकरी, टहल, चाकरी, २. उपासना। उ० १ ऐसेहू साहव की सेवा सों होत चोर रे। (वि० ७१)

२ कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। (वि०२)

सेवार-(सं० शैवाल)-एक घास । उ० संबुक भेक सेवार समाना । (मा० १।३८।२)

सेवाल-दे॰ 'सेवार'।

सेवितं-दे॰ 'सेवित'। सेवित-(स॰)-सेवा किया गया। उ॰ ' सिद्ध सुर वृंद योगींद्र सेवित सदा। (वि० २६)

सेवी-(सं॰सेविन्) १ दास, २ पुजारी, भक्त । उ०१. तुम गुरु विम धेनु सुर सेवी। (मा० १।२६४।२)

सेव्यं-उपासना या सेवा करने योग्य को । उ० वह्या-शंभु-फगीन्द्र सेव्यमनिश । (मा० शशको० सेव्य-(सं०)-सेवा करने योग्य,उपासना करने योग्य। उ० सेवक सेव्य भाव विज्ञ भव न तरिय उरगारि। (मा० ७।

११६ क) सेव्यमानं सेवित, सेवा किये गये। उ० सिद्ध सुर, मुनि मनुज सेव्यसानं । (वि॰ १०)

ય્રદ

सोचइ-(सं॰ शोच)-सोचता है। सोचत-ती गोचते हैं, ्र सोचते हुए, चिंता करते हुए। उ० सोच्य वधु समेत मसु। (दो० २२७) २. सोचत अहु 🚅 रैनि विहानी। (मा॰ रार४३।४) सीचति-१. सी हुए, २. सोचती है। सोचतु-सोचते हैं। उ० कुलगुरु सचिव साधु सोचतु विधि को न वसाइ उजारो ? (गी० २।६६) सोचन-१. सोचने की किया, सोचना, २ सोचने । उ० २. तनु धरि सोच लागु जनु सोचन। (मा० २।२६।४) सोचनि-१ 'सोच' का यहुवचन, सोचों को चिताओं को, २. सोचने का भाव। उ० १ मोचिन-सोचिन बेद, बखानी। (गी० ६।२०) सोचहिं-सोचते हैं। सोचहि-१. सोचता हैं. २ ध्यान रखता है। उ०१ तथार, जो सोचिह सिसकलिह सो सोचिह रौरेहि । (पा०६१) सोचहीं-सोचती है । उ०छिन् छितु निरखि रामिह सोचहीं। (जा० ६०) सोचा-१ दे<sup>०</sup> 'सोच',२ सोच किया, चिंता की,३ विचारा । सोचि-सोच-कर । सोचिश्र-१ सोचिए, समिभए, २. सोच करना चाहिए। उ०१ सव विधि सोचित्र पर ऋपकारी। (सा० २।१७३।२) सोचनीय-सोचने योग्य, विचारने योग्य। उ० सोचनीय सब ही विधि सोई। (मा० २।१७३।२) सोचाई-(सं० शोच)-विचार कराया, ग़ौर कराया। उ० ्युदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई। (मा० १।६१।२) सोच~दे० 'सोच'।

सोचू-दे॰ 'सोच'। उ० १. सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। (मा० रा४०।४)

सोदर-(सं०सहोदर) सहोदर, एक मा-बाप के लड़के। सीध-(सं० शोध)-१. खोज, तलाश, २ तलाश करना। उ० १. सीय सोध कपि भालु सव । (११० ३।६।३) सोधा-खोजा, छान ढाला। उ० तात धरम मतु तुम सबु सोघा। (मा० २।६४।१) सोधि-खोजकर, दुँदकर, देखवाकर । उ० सुदिन सोधि सब साज सजाई। (मा०२।३१।४) सोधिय-देखो । उ० त्रागे करि मधुकर मधुरा कहँ सोचिय सुदिन सयानी। (कु॰४१) सोधेउँ-खोज डाला, खोजा। उ॰ सोधेउँ सकल विस्व मन माहीं। (मा० २।२१२।१) सोध्यो-शोध दिया, शुद्ध कर दिया । उ० अंजनीकुमार सोध्यो रामपानि पाक हैं। (ह० ४०)

सोधक-(सं० शोधक)-शोध करनेवाला । उ० छोरी अना-

यास, साधु सोधक अपान को। (गी० १।८६)

सोधाइ-(सं शोध)-ठीक कराकर, विचार द्वारा निश्चित क्राकर। उ० खुख पाइ बात चलाइ सुदिनु सोधाइ गिरिहि सिखाइ कै। (पा० ६२) मोधाए-देखवाया, शोधवाया। उ०नामकरन रघु।रनि के नृपसुदिन सोधाए। (गी०१।६) सोधु-(सं० शोध)-१ पता, २ पता लगानेवाले। उ० १ अब लगि नहिं सिय सोधु लहाँ है। (गी० ४।२)

सोधुँ (१)-(सं० सुगंध)-अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुएँ।

सोधें (२)-(सं० शोध)-रास्ता।

सोन (१)-(सं० शोणभद्र)-सोन नदी।

सोन (२)-(सं० शोण)-लाल, रक्तवर्ण । उ० सुभग सोन सरसीरह लोचन। (मा० १।२१६।३)

सोन (३)-(सं० स्वर्ण)-सोना, सुवर्ण, कंचन । उ० सोन सुगंध सुधा सिस सारू। (मा० २।२८८।१)

सोना-देत् (२)'। उ० मनहुँ साँभ सरसीरुह सोना। (मा० न्यूर्रेस्।१)

सोनित-(सं० शोणित)-खून, रुधिर। उ० वसन सकल सोनित-समल् । (प्र० ३।२।२)

सोने-(संव्स्वर्ण) सोना, स्वर्ण। उ० इन्ह तें लही दुति मरकत सोने। (मा० २।११६।४)

सोनो-(सं० स्वर्ण)-सोना, सुवर्ण । उ० गोरे को बरन देखे सोनो न सलोनो लागै। (कर्० २।१६)

सोपान-(सं०)-सीड़ी, नसेनी। उ० विष्णु सिवलोक-सोपान सम सर्वदा बदति गुलसीदास बिसद बानी। (वि॰

सोपाना-दे॰ 'सोपान' । उ० एहिं महँ रुचिर सप्त सोपाना । (मा० ७।१२६।२)

सोपि-वह ही, वह भी। उ० सो दासी रघुवीर के समुक्तें मिथ्या सोपि। (मा० ७।७१ ख)

सोम-(सं० शोभा)-शोभायमान ।

सोभत-शोभित होता है। उ० सोभत लखि विधु वदत जिमि। (मा० २।७) सोभति-शोभायमान होती है। सोभिहें-शोभायमान होंगे। उ० श्रनुज सहित सोभिहें कपिन सहँ । (गी० १।१०)

सोमा-(सं शोभा)-सौदर्य, शोभा। उ० पुर सोमा अव-

लोकि सुहाई। (सा० १।६४।४)

सोभित-(सं० शोभित)-शोभित, सुशोभित। उ० पुरजन पूजोपहार सोभित ससि धवल धार । (वि० १७)

सोम-(सं०)-१ चंद्रमा, २. श्रमृत, ३. एक मकार का यज्ञ, ४, एक लता जिसके रस का पहले पान किया जाता था। उ० १, राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। (सा॰ ३।४२ क) ३. कौन घों सोमजाजी अजामिल श्रधम। (वि० १०६)

सोमदिन-सोमवार, चद्रवार । उ० राम श्रनुब्रह सोमदिन, प्रमुदित प्रजा सुराज। (प्र० ७।१।४)

सोय-(सं०सः) वह, वही ।

सोर-(फा॰ शोर)-शोर, हल्ला। उ॰ खायी खायी वायी सोई वानर बहोरि भयो सोर चहुँ श्रोर । (क० ६।६) सोरठ-(सं॰ सौराष्ट्र)-एक राग। उ॰ सारंग गुंड मलार

सोरठ सहव सुघरनि वाजहीं। (गी० ७।१६)

सोरठा-(सं० सौराष्ट्र)-४८ मात्रात्रों का एक छंद जो अपने स्वरूप में दोहे का उलटा होता है । उ० छुंद सोरठा सुंदर दोहा। (मा० १।३७।३)

सोरह-(सं॰ पोडश)-सोलह। उ॰ सोरह भाँति पूजि सन-माने। (मा० २।६।२)

सोरा-दे॰ 'सोर'। उ॰ रिपुदल विधर भयउ सुनि सोरा। (मा० ६।६८।१)

सोर-दे॰ 'सोर'।

सोरू-दे॰ 'सोर'। उ॰ गे रघुनाथ भयउ श्रति सोरू। (मा॰

सोवनिहारा-सोनेवाला । उ० मोह निसाँ सबु सोवनिहारा । (मा० २।६३।१)

सोष-(सं॰ शोषण)-सोखनेवाला। उ॰ अनहित सोनित सोप सो, सोहित सोपनहार । (दो० ४००)

सोषक-(सं॰शोपक)-सोखनेवाला । उ॰सोप्रशिहाः हसानु-महि पवन एक घन दानि। (दो॰ ३४६) रेथे सोषनहारु–सोखनेवाला । उ० दे० 'सोप' ।

शोषहिं-(सं० शोपण्)-सोखते है। सोषिई-सोखेंगे। उ० समुद्र सातो सोपिहैं। (क० ६।२)

सोसि-(सं० स: + ग्रसि)-सो हो। उ० जोसि सोसि तव

चरन नमामी। (मा० १।१६१।३)

सोह-(सं० शोभा)-शोभा पाये, शोभायमान हो । उ० कोउ न हमारें कटक ग्रस तोसन लुरत जो सोह। (मा० ६। २३ ख) सोहइ-शोभा पाता है। उ० क्वॅंबरि लागि पितु काँध ठाँदि भइ सोहइ। (पा० १३) सोह्ई-शोभित हो, विराजमान हो । उ० सुरधेनु सिंस सुरमनि सहित मानहूँ कलपतरुसोहर्द्द् । (जा० १७१) सोहत-शोभित होते हैं, शोभा दे रहे हैं। उ० सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रंगमगे श्रंगनि । (गी० २।४०) सोहहिँ-सोहते हैं, शोभा देते हैं। सोहहीं-शोभित हैं, शोभा दे रही हैं। उ० जनु दमक दामिनि, रूप रित मृदु निद्रि सुन्द्रि सोहही। (जा० ८१) सोहा-सुशोभित हैं, सोहते हैं। उ० सोह बहुरंग कमल कुल सोहा। (मा०२।३७।३) सोहिहैं-शोभित होंगे। उ० को सोहिहें और को लायक रघुनायकहि विहाय-कै। (गी० ११६८) सोहीं-सुशोभित हो रही हैं, शोभित हैं। उ० भरी प्रमोद मातु सब सोहीं। (मा० १। ३४०।३)

सोहर-(सं० शोभन ?)-१. शोभा दिखाने का समय, २. एक राग जो वच्चा पैदा होने पर गाया जाता है। उ०१. लखि लौकिक गति संभु जानि बढ् सोहर। (पा॰ १२४) सोहाई-(सं०शोभा)-संदर लगता है। सोहाए-श्रन्छे लगे। सोहाति–श्रन्छी लगती है। सोहाती–दे०'सोहाति'। सोहाते– दे॰ 'सोहातो' । उ० दे० 'सोहातो'। सोहातो- श्रन्छा लगते, सुहाते हैं। उ०्राम सोहाते तोहि जो तू सर्वाहे सोहातो। (वि० १४१) सोहान–रुचा, श्रन्छा लगा । उ० संभु दीन्ह उपदेस हित नर्हि नारदिह सोहान। (मा० १।१२७) सोहाना-अच्छा लगा। उ०माँगेउँ जो कछु मोहि सोहाना । (मा०२।४०।४) सोहानि–श्रच्छी लगी । उ० सिख सीतिल हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सोहानि । (मा० २।७८) सोहानी-ग्रन्छी लगी। उ० एक बात नहिं मोहि सोहानी। :(मा॰ १।११४।४) सोहावा-ग्रन्छा लगा। सोहाहीं-१. अच्छे लगते हैं, २. शोभा देते हैं। उ० १. रामर्हि ते सपनेहुँ न सोहाही। (मा० १।१०४।३) -

सोहाग-(सं० सौभाग्य)-१. सिंदूर, २. सघवा रहने की **अवस्था । उ० १. अनुराग भाग सोहाग सील सरूपे वहु** 

भूपन भरीं। (जा० १८)

सोहागिल-(सं०सौभाग्य)-सोभाग्यवती, सधना । उ०स्वामि सोहागिल, भाग वड, पुत्र काज कल्यान । (प्र० ४।४।४) सोहायन-(सं० शोभा)-सुन्दर, शोभायमान । उ० नगर सोहावन लागत वरनि न जाते हो। (रा०२) सोहावति— श्रच्छी लगनेवाली । उ० जेंवत वहेउ ग्रनंद सोहावनि सीनिसि । (जा० १७६)

मोहिलो-(?)-मंगल गीत, वधावा । उ०सहेली सुनु सोहिलो

रे ! (गी० १।२)

सोहैं-(स्ट्रेंट्रिप्सुख)-सामने । उ० सरज तीर निरखहु सखि सहिं (गी० ७।४)

सौं-(सं० सौगंधर्-शृष्य, सौगंद। उ० विताम रावरी सौं रही रावरी रेंट्रिं। (वि० २४६) सौंघाई-(सं० स्वर्घ)-सस्ती। उ०एक कहिं ऐसिउ सौंघाई।

(सा० ६।८८१)

सौंघे-(सं० स्वर्घ)-सस्ते । उ० महॅगे मनि कञ्चन किये सौंघे जग जल नाज। (दो० १४६)

सौज-(सं॰ सज्जा)-सामान । उ॰ तुलसी समिध सौंज लंक-जज्ञकुंड लखि। (क० ४।७)

सौतुख-(संव्सम्मुख)-सामने, सम्मुख, साचात । उ० देखीं सपन कि सौंतुख सिस सेखर, सिह । (पा० ७७)

सौंदर्य-(सं०)-सुन्दरता, सुघराई। उ० सकल-सौभाग्य-सौंदुर्थ-सुपमारूप । (वि॰ ४४)

सौधी-(सं० सुग्ंध)-श्रच्छी, भली, रुचिकर। उ० जौ चित-विन सौंधी लगै चितइए सवेरे। (वि० २७३)

सौंपि-(सं ॰ समर्पेण)-सौंपकर । उ॰ पतिन्ह सौंपि बिनती त्रति कीन्हीं। (मा० १।३३६।४) सौंपिय-सौंपिए, दे दीनिए। सौंपिये-समर्पणं कीजिए, सुपुर्दं कीजिए। सौंपी-समर्पण की, दी। सौंपु-समर्पण करो। उ० म्रजहुँ-यहि भाँति सौंपु सीता । (क॰ ६।९७) सौंपे-दिये, दे दिये, समर्पण विये । सौंपेसि-सौंपा, दिया । उ० सौंपेसि मोहि तुम्हर्हि गहि पानी । (मा०६।६१।८) सौंपेहु-सौंपा, दिया । सौंप्यो-सुपुर्द किया, समर्पण कर दिया।

सौंह् (१)-(सं० सौगंघ)-शपथ, कसम । उ० हों किये कहीं

सौंह साँची सीय पीय की। (वि० २६३)

सौंह (२)-(सं॰सम्मुख)-सामने । उ॰ राम की सौंह भरोसा है राम को । (क० ७।३६)

सौंहें-दे॰ 'सौंह (१)'। उ॰ तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतसु कहतु ही सौहैं किएँ। (मा० रार०९। छ् १)

सौगंद-(सं० सौगंध)-क्सम, शपथ।

सीच-(सं० शौच)-शुद्धता, शौच। उ० सकल सौच करि जाय नहाये। (मा० १।२२७।१)

सौज-(सं० सन्जा)-घर का सामान, सामग्री। उ० एक काई सौज एक घीज कर कहा है है। (क॰ ६।६)

सौजन्य-(स०)-सन्जनता, शराफत ।

सौ-(सं शत)-एक शत, १००। उ० राम के रोप न राखि सकें तुलसी बिधि, श्रीपति, संकर सी रे। (क॰ ६।१२) सौति-(सं॰ सपत्नी)-दूसरी माता, विमाता। उ॰ मैं न लखी सीति सखी ! भगिनी ज्यों सेई है । (क॰ २।३)

सौतुख–दे० 'सौंतुख' । सौदा-(ग्रर॰)-क्रय-विक्रय की वस्तु। उ० सुह्द-समाज द्गावाजि ही को सौदा स्त । (वि०२६४) मु॰सौदा स्तं-लेन-देन का न्यवहार । उ० दे० 'सौदा' ।

सौदामिनी-(सं०)-विजली।

सौध–(सं०)–भवन, प्रासाद । उ० ग्रवध सौध सत सरिस पहारू। (मा० शहदार)

सीमग-सुन्दर, श्रन्छा । उ० सान्द्रानंदपयोद सीमगततुं पीतांवर सुंदरं। (मा० २।१। श्लो॰ १)

सौभागिनीं-सौभाग्यशालिनी स्त्रियाँ । उ०सौ 🎜 🍯 विभूपन हीना। (मा० ७। १६३) सौभाग्य-(सं०)-१. श्रच्छा भाग्य, विकास होता, अहिवात, २. सुख, ४. कल्याण, कुशल । १ . सकल सीभाग्य सुख खानि जिय जानि सठ। (वि॰ ४६) सीमित्र-(सं०)-सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण । उ० भरत अनुज सौमित्र समेता । (मा० ७।१६।१) सौमित्रि-सौमित्र की, लष्मण की। उ० सिय सौमित्रि राम छुबि देखहि। (मा० २।१३४।४) सौर-(सं०)-सूर्य सम्बन्धी। सौरज-(सं० शौर्य)-वीरता, शूरता। उ० सौरज धीरज तेहि रथ चाका । (मा० ६।८०।३) सौरभ-(सं०)-१. सुगध, २. केशर, ३. श्राम का पेड़ । उ० १. सुभग सौरभ धूपदीप वर मालिका । (वि० ४८) ३ सौरंभ पल्लव सुभग सुठि किए नील मनि कोरि। (मा० सौहौं-(सं अम्मुख)-यागे, सामने । उ० तोहि लाजन गाल वजावत सीहों। (क॰ ६।१३) स्कंध-(सं०)-१. कंधा, २. पेड का धड़, ३. ब्यूह, ४. स्तम-(सं०)-१. खंभा, थूनी, २. रुकाव, श्रटकाव। स्तभन-(सं०)-रुकाव, श्रटकाव। स्तन-(सं०)-पयोधर, चूची। स्तव्ध-(सं०)-१. चुप, स्तव्ध, हक्का-बक्का, २. रुका, कंठित, ३. स्थिर, इड । स्तवं-(सं०)-स्तुति को, प्रशंसा को। उ० पठंति स्तवं ये इदं। (मा० ३।४। छं० १२) स्तुति-(सं०)-प्रार्थना, स्तव। स्तुत्य-(सं०)-प्रशंसनीय, वढाई के योग्य। स्तोत्र-(सं०)-स्तव, प्रार्थना, स्तुति । स्त्री-(सं०)-१. नारी, ग्रौरत, २ पत्नी। स्थल-(सं०)-भूमि, जगह। स्थाग्रु-(सं०)-१ दूठा वृत्त, २. शिव, महादेव । स्थान-(सं०)-जगह, ठौर, ठिकाना । स्थापन-(सं०)-बैठाना, जमाना, थापना । स्थापित-(स॰)-जिसकी स्थापना की जा चुकी हो। स्थावर-(सं०)-ग्रचल, जङ् । स्थित-(सं०)-ठहरा, टिका, बैठा । स्थित-(सं०)-१. ठहराव, होना, स्थित होना, २. स्थित रखना, पालन । उ० २ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्। (मा० १।१। श्लो० ४) स्थिर-(सं०)-अचल, अटल । स्थूल-(सं०)-मोटा। स्नेह-(सं०)-१. प्रेम, प्यार, २ तेल, घी। स्नेह्ता-(सं०)-प्रेम करने का भाव स्नेह। स्पर्श-(सं०)-छूना । स्पष्ट–(सं०)–खुला, साफ्त । स्पृहा-(सं०)-इच्छा, वांछा, श्रमिलापा । उ० नान्या स्पृहा रद्युपते हृदयेऽस्मृदीये । (सा० ४।१। श्लो० २) स्फटिक-(सं०)-बिल्लोर पत्थर ।

स्फरत् करण)-१.कॉपता है,२. सुशोभित है। उ०२ रफुर कि कि कि निक्त कि निक्त कि स्मर-(सं०)-१. कामदेव, २. स्मरण, याद । स्मरण-(सं०)-याद, सुधि, स्मृति। स्मरामहे-(सं०)-हम याद करते हैं। स्मृति-(सं०)-१ याद, रमरण, २. धर्मशास्त्र। स्यदन-(सं०)-रथ, वाहन । उ० स्यंदन, गयंद, वाजिराजि भले भले भट । (क० ७।१६३) स्य-(स०)-का, की। उ० मुखांबुज श्री रघुनंदनस्य। (मा० २।१। रलो० २) स्यानी-(सं० सज्ञान)-चतुर, होशियार । उ० स्यानी सखी हिं हों बरजी। (क० ७।१३३) स्याम-(सं श्याम)-१. हृब्ण, २ काला, ३. काला बादल । उ० १. क्यों न सुजीधन बीध के आए स्याम सुजान ? (दो० ४८३) २. स्याम घन गुन यारि छ्वि मनि मुरित तान तरङ्ग । (कु० ४४) स्यामता-(सं० श्यासता)-कालापन, नीलिमा। उ० तव मुरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता ग्रभास । (मा० ६। **१२ क)** स्यामल-(सं० श्यामल)-काले रङ्ग वा । उ० स्यामल गौर किसोर मनोहरता निधि। (जा० ३४) स्यामा-दे॰ 'श्यामा'। उ० २. स्यामा वाम सुतरु पर देखी। (मा० १।३०३।४) स्यार-(सं० श्रगाल)-गीदड, सियार। स्यों-(?)-सहित। उ० तेहि उर क्यों समात विराट वपु स्यों महि सरित सिंधु गिरि भारे। (कृ० ४७) स्रक-(सं० स्रक्)-पुण्पमाल, माला । उ० सक चदन वनि-तादिक भोगा। (मा० २।२१४।४) स्रग-दे० 'स्रक' । उ० स्नग सुगंघ भूषित छवि छाए । (मा० १।३४४।१।) स्रजत-(सं० स्रजन)-१. बनाता है, २. बनाता हुन्ना, ३. वनाते ही। सदा-दे॰ 'श्रद्धा'। स्नम-(सं० श्रम)-१. परिश्रम, २. थकावट, ३. तपस्या, ४. पसीना । उ० १ करम धर स्नम-फूल रघुवर विनु । (वि० २६४) स्रमकन-(सं श्रमकण)-पसीने की वृँदे। उ० श्रति मुचत स्रमकन मुखनि । (गी० ७।१८) समर्बिदु-(सं० श्रमविदु)-पसीने की वॅूद । उ० समर्विदु मुख राजीव लोचन । (मा० ६।७१। छं० १) स्रमित-(सं ० श्रमित)-थका हुआ। उ० स्रमित भूप निदा श्रति आई। (मा० १।१७०।१) स्रमु-दे॰ 'स्नम'। उ० १. तौ श्रभिमत फल , पावर्हि करि स्रमु साधक । (पा० ३४) स्रव-(सं॰ स्रवर्ण)-वहता हो, यहे। उ॰ जनु सव सेल गेर की धारा । (मा० ३।१८।१) सवइ-वहता है, गिरता है। श्रवत-गिरता है। उ० रजनिचर-धरनि धर गर्भ-अर्भक स्रवत । (क॰ ६।४४) स्ववहिं-१. टपकते हैं, गिरते हैं, २. बहती हैं। उ० १. गर्भ स्रविह अवनिष रवनि । (मा० १। २७६) २. स्रविह सकल सरिताऽमृत धारा। (मा० १।

स्वाधीन-(सं०)-स्वतंत्र, मुक्त । उ० पराधी हान ! दीहीं, स्वाधीन गुसाईं। (वि॰ १४६)

स्वान्-(सं० रवान)-क्रुत्ता । उ० स्वान् ते कियौ पुर

वाहिर, जती गयंद चढ़ाई। (विर्देशिक स्वाना-दे॰ 'स्वान'। ७० रोवर्हि खर स्काल बहु स्वाना। (मा० ६।१०२।४)

स्वामि-दे॰ 'स्वामी'। उ० १. भलो निवाहें सुनि समुक्ति स्वामि धर्म सब भाँति। (दो० २०४)

स्वामिनि-दे॰ 'स्वामिनी'। उ० २. जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनि। (मा० २।२१।३)

स्वमिनी-(सं०)-१. मालकिन, २ हे मालकिन। उ०१. समस्त लोक स्वामिनी, हिम शैलबालिका । (वि

स्वामिहि स्वामी को, मालिक को। स्वामी-(सं क्वामिन्)-१. मालिक, २. प्रुसु, ईश्वर, ३. पति, भर्तार। उ० १. स्वामी की सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ दोहाई। (वि० १७१)

स्वायंभुव-(सं०)-पहले मनु जो ब्रह्मा से उत्पन्न कहे गए

स्वायंभू-दे॰ 'स्वायंभुव'। उ०स्वायंभू मनु श्ररु सतरूपा। (मा० १।१४२।१)

स्वारय-दे॰ 'स्वार्थ'। उ० स्वारथ लागि करहि सब प्रीती।

(मार्गिक) स्वारथहि स्वार्थ ही । उ० स्वारथहि प्रिय स्वारक्षेत्रकाते, कौन बेद वखानई । (वि० १३४) स्वार्थी स्वार्थी, मतलबी । उ० श्रति स्वारथी

श्रति दीन दुखारी। (वि० २४)

स्वारथ-दे० 'स्वारथ'।

स्वार्थ-(सं०)-श्रपना भला, श्रपना मतलव ।

स्वास-(सं० श्वास)-साँस । उ० छाड़ह स्वास कारि जनु साँपिनि । (मा० २।१३।४)

स्वाहा-(सं०)-एक शब्द जिसका प्रयोग देवता श्रों को हविष्य देने के समय किया जाता है। उ० स्वाहा महा हाँकि हाँकि हुनै हनुमान हैं। (क० ५।७)

स्वीकार-(सं०)-श्रंगीकार, सज़ूर।

स्वेच्छा-(स०)-१. अपनी अभिलापा, २. स्वाधीनता। स्वेद-(सं०)-पसीना । उ० सरद परव विधु वदन वर लसत स्वैद कन जाल। (मा० २।११४)

स्वेदज-(सं०)-पसीने से उत्पन्न होनेवाले जूँ श्रादि जीव । स्वै-(सं० सः)-वह, वही। उ० सो प्रभु म्वै सरिता तरिवे कहूँ। (क० २।५)

स्वैर-(सं॰)-स्वेच्छानुसार वर्तनेवाला, दुराचारी। स्वैरी-(सं॰ स्वैरिन्)-स्वेच्छाचारिणी, व्याभिचारिणी। स्वैहैं-(सं० शयन)-सोवेंगे । उ० वारि वयारि विपम हिम ं श्रातप सहि बिनु बसन भूमितल स्वैहैं। (गी० ६।१८)

हॅंकरावा-(सं० हक्कार)-बुलवाया, बुलाया। उ० मेघनाद ुकहुँ पुनि हँकरावा । (सा० १।१८२।१) ्

हॅफार-(स० हक्कार)-म्रावाज ,लगाकर चुलाने की किया या भाव, हाँक, पुकार। 🕆 🕒

हंकारहीं-बुता रहे हैं। उ० आरास रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक, इंकारहीं । (सा०, ७।२६। छुं ०१) हुँकारा-१ बुलावा,२.बुलाया । उ०१.गुरु वसिष्ठ कहेँ गयं र हैंकारा। (मा०-१।१६३।४) हँकारि-बुलवाकर । उ० जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि। (मा० १।२६४) हॅंकारी-१ बुलाकर, २ बुलाई, बुलाया, ३ बुलाई हुई। उ० . सुचि सेवक सब लिए हँकारी। (मा० १।२४०।४)

हंता-(सं॰ हंत)-मारनेवाला, बिधक, नाशक। उ० जयति दसकंठ-घटकरन-चारिदताद-कदन-कारन, कालनेमि-हंता। (वि० २४)

हंस-(सं०)-१.बत्तख़ के आकार का एक जल-पन्नी। मराल्। यह नीर-चीर विवेक तथा मोती चुगने के लिए प्रसिद्ध है, २. ब्रात्मा, ३. परमात्मा, ४ सूर्य, ४. सफेद, ६. श्रेष्ठ । उ० १ संताहंस गुन । गहहिं पय परिहरि चारि विकार्। (मा० १।६) ४. हंस बंधु दसरशु जनक राम लखन से भाइ। (मा॰ २।१६१) इंसहिं-इंस को। उ॰ उ॰ इंसहि , बक , दादुर चातक ही । (मा०१।६।१) इसिनि-इंस पंत्री की मादा। उ० जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । (मा०२।१२८)

हँसत-(सं॰ हसन)-१ हँसते हैं, २. मज़ाक उडाते हैं। उ० २. श्राप महापातकी हॅसत हरि हरह को। (क० ७।६६) हुँ सनि-हँसना, हँसने की क्रिया, या भाव। उ० श्ररुन श्रधर ् द्विज पाँति अनूपम लिल्त हँसनि जनु मन आकरपति । (गी० ७१९) हैंसव-हॅसना। उ० हॅसव ठठाइ फुलाउव ्गाला । (मा० २।३४।३) हॅसहिं-१ हॅसते हैं, २ हॅसेंगे । उ० १. हॅंसहि मलिन खल विमल वतकही। (मा० १। १।१) हॅसहि-हॅसता है। हँसा-मुस्कराया, प्रसन्न हुत्रा, हँसने लगा। उ० कहि श्रस वचन हँसा दससीना। (मा० ६।२४।४) हॅंसि~हॅसकर, प्रसन्न होकर । उ० गाधि स्नु कह हदयँ हॅसि सुनिहि हरिश्ररह सूम । (मा० १। २७४) हँ सिवे-हॅसने । उ० हँ सिवे जोग हैंसे नहि खोरी । (मा॰ शशर्) हॅंसिहहिं-हॅसेंगे, मुस्कराएँगे। उ० हेंसि-हर्हि कूर कुटिल कुविचारी। (मा० शमार) हैं सिहहु-हॅसोगे। उ० हॅसिहहु सुनि हमारि जडताई। (मा० १। ७=१) हें सिहै-हँसेगा, हँसी उड़ायेगा। उ० जग हँसिहै मेरे संबहे, कत एहि डर डरिए ? (वि० २७१) हँसे-हँसने लगे, सुस्कराए। उ० ते सब हॅंसे मप्ट करि रहहू। (मा०

११३७१४) हॅमेउ-हॅसे, हॅसने लगे। हॅं थिनि, हँसे, हँसी की, २. हसना। उ० १. या २. १० हमिंह सो लेंडु फल बहुरि हॅसेंहु सुनि कोउ। (मा० १) १३१) हॅसेंहों-हॅंसी कराऊँगा। उ० परबस जानि हँस्यो इन इंदिन, निज वस है न हँसेंहों। (वि० १०१) हॅंस्यो— १. हॅसा, २. मेरी हंसी उडाई गई। उ० २. परवस जानि हॅस्यो इन इंदिन निज वस है न हॅसेंहों। (वि० १०१) हंसा—दे० 'हंस'। उ० १. जो असुंडि मन मानस हंसा। (मा० १।१४६।३)

हंसी-हंसिनी, हंस की छी। उ० खीर नीर विवरन गति हंसी। (मा० २।३१४।४)

हइ (१)-(सं० हत)-मार गया, मारा। उ० कलप बेलि बन वढ़त विषम हिम जनु हइ। (पा० ३२) हई-(सं० हत)-मारी; नाश कर दी। उ० वेद-मरजाद मानी हेतु बाद हई है। (गी० १। म४) हए-१. बजाए गए, बजे, २. पीटे, मारे, नाश किए. ३. मारे हुए। उ० १. सदन-सदन सोहिलों सोहावनों नम अरु नगर निसान हए। (गी० १।३) २. संग्राम ग्रंगन सुभट सोविह रामसर निकरन्ह हए। (मा० ६। मम। छं० १)

हह (२)-(सं० भवन, प्रा० होत)-है। उ० वरनि सकै छुदि श्रुतुत्तित स्त्रस कवि को हह ? (जा० १२०) हिंग-(?)-मर्ज करके, विप्टा करके। उ० काक स्रभागे हिंग

भर्यो महिमा भई कि थोरि । (दो॰ ३८४)

हटक-(?)-रोक, निषेध, डाँट।

हटकहु-(१)-मना करी, रोंको, रोक दो। उ० तुम्ह हटकहु जों चहहु उवारा। (मा० १।२७४।२) हटकि-१. मना करके, वरजकर, रोककर, २. डॉटकर। उ० १. डेरा कीन्हेड मनहुँ तव कटकु हटकि मन जात। (मा० ३।३७ ख) २. सकल सभिह हिठ हटकि तव वोलीं बचन सकोध। (मा० १५६३) हटके-मना किया, वरजा। उ० विहॅसि हिये हरिषे 'हटके लपन राम। (गी० १।५३) हटकेंड-दें० 'हटकें'। हटक्यो-रोका, वरजा। उ० करत राम-विरोध सो सपनेहु न हटक्यों ईस। (वि० २१६)

हटत-(१)-१. हटता है, हटता जाता है, २. मना करता है। उ० २. लालच लघु तेरी लखि तुलसी तोहि हटता। (वि० १२६) हटि-रोककर, मनाकर। उ० नयन नीरु हटि

मंगल जानी। (मा० ३१६।१)

हट्ट-(सं॰)-१. हाट, वाज़ार, २. दूकान, ३. रास्ता । उ० १. चउहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथीं चारु पुर वहुविघि वना । (मा० ४।३। छं० १)

हठ-(सं०)-१. ग्रह, ज़िह, २. ज़वरदस्ती, ज़ोरावरी। उ० १. विनु बाँधे निज हठ सठ परवस पर्यो कीर की नांई। (वि० १२०) हठनि-हठ, हठ का बहुवचन। उ० हठनि बजाय करि डीठि पीठि दुई है। (क०७।१७४) सु० हठनि बजाय-हठ करके। उ० दे० 'हठनि'।

हठजोग-(सं॰ हठयोग)-हठ से चित्त की वृत्ति को रोकना।
एक योग जिसमें अत्यंत किठन खासनों खीर सुद्राखों का
विधान है। उ॰ द्रविहं हठजोग दिए भोग विज प्रान की।
(वि॰ २०६)

हठसील-(सं॰ हठ + गील)-हठी, हठीला। हठसीलहि-

हठी को देहें 'हठसील'। उ० यह न कहिन्न सेठ ही हठ-सीलहि (ह कुटू ७१२८ २)

हठहिँ हठ करें। हठते हैं। हठि-१. मना कर दो, बरज दो, २. हठ के हैं। हठि-१. मना कर दो, बरज दो, २. हठ के हैं। इठ करके, ३. बलपूर्वक । उ० २. देखु जनक हठि बालेखें दहू । (मा० १।२८०।३) ३. नाहिं त सम्मुख समर महि तात करिश्र हठि मारि । (मा०६।६) हठें-१. हठ करने से, २ हठ करने में । उ० १. हिये हेरि हठ तजहु हठें दुख पहेहु । (पा०,६२)

हठी-(सं॰ हिट्न)-हठ करनेवाला, ज़िही, टेकी। उ॰ तुम कहि रहे, हमहुँ पिच हारी, लोचन हठी तजत हठ नाहीं।

(কু০ ধন) া

हठीले-दे॰ 'हठी'। उ॰ भूमि परे भट घूमि कराहत, हाँकि हने हजुमान हठीले। (क॰ ६।३२)

हठीलो–दे० 'हठी'। उ० तुलसी को साहिव,हठीलो हनुमान भो। (ह० ११)

हड़ावरि-(सं॰ ग्रस्थि + ग्रवित)-हड्डियों का समूह। उ॰ राम-सरासन तें चले तीर रहे न सरीर हड़ावरि फूटी। (क॰ ६।४१)

हत-(सं०)-१. वध किया हुआ, सारा गया, २. शून्य, विहीन । उ० २. भयउ तेजहत श्री सर्व गई। (मा० ६।३४।२)

हतइ—(सं० हत)—१.मारा, २.मारते, ३.मारता है। उ०.१.
प्रभु ताते उर हतइ न तेही। (मा०६।६६।७) हतई—मारता
है। हतउँ—हतूँ, मारूँ। उ० तेहिं सर हतउँ मूढ कहँ
काली। (मा० ४।६८।३) हतिई—मारते हैं। हतहु—मारो,
मारिए। उ० हतहु नाथ खल नर अधरासी। (मा० ४।
६०।३) हति (१)—मारकर, हतकर। उ०अथम ताडका हति
सुवाहु विध, मल राख्यो द्विज-हितकारी। (गी० ७।३८)
हते (१)—मारे, नष्ट किये। उ० मुकुत न भये हते भगवाना। (मा० १।१२३।१) हतेउ—मारा, नष्ट किया। उ०
फरत करिनि जिमि हतेउ समूला। (मा० २।२६।४)
हते सि—मार डाला। उ० वालि हतेसि मोहि मारिहि आई।
(मा०४।६।४) हते—मारे। उ० सन्मुख हते गिरा-सर पैना।
(वै०४६) हतो (१)—मारा। हत्यो—मारा। उ० अतुलित
वल मुगराज-मनुज तनु दनुज हत्यो श्रुति साली। (वि०

हतभागी-दे॰ 'हतभाख'। उ॰ मानहुँ मोहि जानि हत-भागी । (मा॰ ११२।१)

हतभाग्य-(सं०)-भाग्यहीन, ग्रभागा । उ० सार-रहित हत-भाग्य सुरभि पल्लव सो कहुँ कहँ पावै । (वि० १४४) हताश-(सं०)-निराश, नाउम्मेद्।

हित (२)-(सं० भू)-थी, हुती। उ० महाराज वाजी रची प्रथम न हिता (वि० २४६) हते (२)-थे। हती (२)-था।

हथेवाँसहु-(सं॰ हस्त + वास)-कव्ज़े में कर लो, हाथ में कर लो। उ॰ हथवाँसहु बोरहु तरिन कीजित्र घाटारोहु। (मा॰ २।१८६)

ह्या-(सं॰ हस्त)-हाथ जिससे ऐपन लेकर दीवार पर थापा जाता है। उ॰ अपनो ऐपन निज हथा, तिय पूजिह निज भीति। (दो॰ ४१४) हथिसार-(सं॰हस्तिन् + शाला)-हाथी बाँध हैं । घर । उ॰ हाथी हथिसार जरे घोरे घोरसारहीं । (प्राप्ति) हथेरी-(सं॰ हस्त + तल)-हथेली, गुटो उ॰ हाथ लंका

लाइहें तो रहैगी हथेरी सी। (कर्डे

हद-(श्रर०)-सीमा, मर्यादा । उ० कार्यर क्रर कपूतन की

हद तेउ गरीब नेवाज नेवाजे। (क० ७११)

हन्-(सं० हनन)-१. ध्वंस, चय, नाश, २. सार, चोट, हिंसा, ३. सारना। हनइ-१. मारता है, २. मारे, ३ मार डालेगा। उ० ३. लिइमनु हनइ निमिप महुँ तेते। (मा० १।४४।४) हनत-१. मारता है, हनता है, २. मारता हुआ। उ० १ हनत गुनत गनि गुनि हनत् जगत ज्योतिपी-काल। (दो० २४६) हनहिं-१ सारते हैं, २. पीटते हैं, बजाते हैं। उ० २. सुमन बरिसि सुर हर्नाई निसाना। (मा० १।३०६।२) हनि-१. मारकर, २ वजा-कर । उ० १. लेत केहरि को वयर ज्यों भेक हिन गोमाय। (वि॰ २२०) २. हिन्देव दुंदुभी हरिष बर्पत फूल । (गी० ११६४) हनिय-१.मारिए, २ मारना चाहते । उ० २ निकट बोलि न वरजिए बलि जाउँ हनिय न हाय। (वि० २२०) हनी-नष्ट किया, मारा। उ० कनक कलप बर वेलि बन मानहुँ हनी तुसार । (मा० २।१६३) हने-१. मारे, २. बजाए, ३ मारने से, ४. वजाने से। उ० २ हरिष हने गहगहे निसाना । (मा० १।२६६।१) हनेउ-मारा, मारा हो। उ० दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू। (सा०२।२६।३) ह्नेऊ-मारा, सार डाला। ह्नेसि-मारी। उ० श्रस किह हनेसि माभ उर गदा। (सा० ६।६४।४) इन्यी-मारा, हना। उ॰ सँभारि श्री रघुवीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो । (मा० ६।६४।छं० १)

हनन–(सं०)–सारना, बध करना, हत्या करना ।

हनु (१)-(स०)-जवड़ा, दाढ़ की हड्डी।

हनु (२)-(सं० हनन)-मारनेवाला, नाश करनेवाला।

हनुथल-(सं॰ हनु + स्थल) ठोडी के नीचे का भाग। उ॰ मंजुल चित्रुक मनोरम हनुथल, कल कपोल नासा मन मोहति । (गी० ७।१७)

हनुमंत-दे॰ 'हनुमान'। उ० हनुमंत-हृदि विमल-कृत परम मंदिर सदा दास तुलसी सरन-सोकहारी । (वि० ४१) ह्नुमंतिह-हनुमान को। उ० प्रसु हनुमंतिह कहा बुमाई। (मा० ६।१२१।१)

हनुमंता-दे० 'हनुमान'। उ० कोउ कह कहॅ ग्रगद हनुमंता।

(मा० ६।४३।१) हनुमत-दे॰ हनुमान । उ॰ हनुमत जन्म सुफल करि माना।

(मा० धारशह)

हनुमद्-दे० 'हनुमान'। हनुमान-(स॰हनुमत्)-महावीर, जो केसरी नाम के बंदर की छी अंजना के गर्भ से पवन के पुत्र थे। एक सत से शंकर के वीर्य से इनकी उत्पत्ति हुई थी। हनुमान वहे वीर और बज्रांगी कहे गये हैं। सीता को खोजना, लंका जलाना तथा संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना इनके मुख्य कार्य हैं। राम के ये अनन्य भक्त थे। उ० दुसह साँसित् सहन को हनुमान ज्यायो जाय । (गी० **હાર્** ૧)

हनुमा। (हनुमान'। उ० महावीर विनऊँ हनुमाना। (मार्रेड्स)

हनुमान्-दे॰ 'हनुमान'। उ॰ जिमि जग जामवंत हनुमान्। (मा० १।७।४)

हतू-१ दे० 'हनु'। २. ह्नुमान । उ० २. जय कृपाल कहि कपि चले ग्रंगद हनू समेत । (मा० १।४४)

हनूमंत-दे॰ हनुमान'। उ॰ रघुपति ! देखों आयो हनूमंत। (गी० श १६)

ह्नूमान-दे० 'हनुमान'। उ० हनुमान श्रंगद रन गाजे। (मा० ६।४७।३)

हवि-(सं० हिंदस्)-हिंविष्य, हवन करने की सामग्री। उ० यह हिव बाँटि देहु नृप जाई। (मा॰ १।१८६।४)

हबूब-(ऋर० हवाब)-१. पानी का ववूला, बुल्ला, २. निस्सार बात, तत्त्व्हीन बात । उ० १ वानी कूँठी साँची कोटि उठत हबूव हैं। (क॰ ७११०८)

ह्म-(सं० श्रहम्)-१. हम सब, २. श्रहंकार का भाव। उ० १. हम सन सत्य मरसु किन कहहू। (मा० १।७८१२) हमहिं-हमें । उ० कंत सिख देइ हमहिं कोउ माई। (मा० २।१४।१) हमहीं-हमें, हमको । उ० तह तह ईसु देउ यह हमहीं। (सा० २।२४।३) हमहुँ-हमे भी, हमको भी। उ० हमहुँ निदुर-निरुपाधि-नेह निधि निज अुजवल तरिवे हो। (कु॰ ३६) हमहू-सें भी, हम भी। उ॰ हमहू उमा रहे तेहिं संगा। (मा० ६। = १।१) हमें - हमको, हमें। उ० अब तौ दादुर बोलिहें, हमें पूछिहै कौन ? (दो० ४६४)

हमरि-(प्रा॰ ग्रन्ह करको)-१. हमारी, मेरी, २. हम सव की। उ० १ हमरि बेर कस भयो कृपिनतर। (वि० ७) हमरिग्रौ-हमारी भी। उ० तुलसी सहित वने वासी मुनि हमरिश्रौ । (गी० २।३४)

हमरें –हमारे। उ० हमरे वयर तुम्हउ विसराई । (मा० १।६२।१) हमरे-हसारे, हम लोगों के। उ० जे हमरे अरि मित्र उदासी । (सा० २।३।१) हमरेउ-हमारा मेरा। उ० जाकरि तें दासी सो अविनासी हसरेउ तोर सहाई। (मा० १।१८४।छं० १)

हमार-(प्रा०त्रम्ह करको)-हमारा,मेरा । उ०सोइ हम करव न ग्रान कछु वचन न सृपा हसार। (मा० १।१३२)

हमारा-सेरा, हम लोगों का । उ० पूजिहि विधि र्श्वमिलापु हमारा। (मा० २।११।२) हमारी-दे० 'हमारि'। उ० छुमिस्र देवि वि चुक हमारी। (मा० २।१६।४) हमारे-हमारे में, मेरे में। उ॰ज्यो तिषु मूठ हमारे भाएँ। (मा॰ २।११२।३) हमारे-सेंरे, हम लोगों के। उ० नहिं भलि बात हमारे भाएँ। (मां० ११६२।४)

हमारि–हमारी, मेरी । उ० हॅंसिहहु सुनि हमारि जडताई । (মা০ গাডনাই)

हय-(सं०)-१ घोड़ा, अरव, २ नत्तन्न । उ०१ राखेउ वाधि सिसुन्ह हयसाला। (मा० ६।२४।७) २. स्रुति-गुन कर-गुन, पु-जुग-मृग हय, रेवती, सखाउ ( दो० ४४६) ह्ये-(सं० हत)-१ मारे, नष्ट किए, २ पीटे, बजाए। उ० १. गए गँवाइ गरूर पति, धनु मिस हये नरेस । (प्र०१।४।४) ह्यो-दे॰ 'ह्यो'। उ० किए सुली कहि वानी सुवा सम वल तुम्हारें रिपु हयो। (मा० ६।१०६।छं० १) हयी-हत्या

की, सारा । उ॰ महा मोह-रावन विभीवन शिहा हों। (বি০ १८१)

हुर (१)-(सं०)-१ शंकर, महादेव, २. हरनेवाला, दूर करनेवाला, ३. वध करनेवाला, ४. एक राचस जो विभी-पण का मन्नी था, १ ले जानेवाला, ६. एकादशी, ग्यारह, ७. ग्यारहवाँ । उ० १. मार-करि-मत्त-सृगराज त्र्यनयन हर नौमि त्रपहरन-संसार ज्वाला। (वि० ४६) २. त्रेलोक-सोकहर, प्रमथराज। (वि० १३) ३. यातुधानोद्धत-ऋद्ध-कालाग्निहर। (वि० २७) ६. रवि हर दिसि गुन रस नयन। (दो० ४४म) हर्रान (१)-महादेव का बहुवचन। उ० महिमा की अवधि करिस वहु विधि-हरि-हरिन । (वि० २०) हरहि-महादेव में । उ० एकंड हरिंह न वर गुन, कोटिक दूपन। (पा० ४६)

हर (२)-(सं॰ हल)-जोतने का एक प्रसिद्ध खीजार, हल। उ० तो जमभट साँसति हर हम से चृपभ खोजि खोजि

नहते । (वि० ६७)

हर (३)-(सं० हरण)-हरेगा, काटेगा। उ० जो हमार हर नासा काना। (मा० शश्रा३) हरइ-हर लेता है। उ० हरइ धर्म वल बुद्धि विचारा। (मा० ६।३७।४) हरई-हरता, हरण करता है। उ० हरइ सिप्यधन सोक न हरई। (मा० ७।६६।४) हरउ-हरण करे, हरे। उ० हरउ भगत मन के कुटिलाई। (मा० २।१०।४) हरत-१. हरता है, छीनता है, दूर करता है, २. हरनेवाला । उ० १. हरत सकल कलि कलुप गलानी। (मा० १।४३।२) हरति-१, नाय करती है, छीनती है, चुराती है, २. संहारती हुई, नारा करती हुई। उ० १. हरति सव ग्रारती ग्रारती राम की। (वि० ४८) हरहिं-दूर करते हैं, हर लेते है। उ० हर्राह कृपानिधि सज्जन पीरा। (मा० १।१२१।४) हर्रहा-हरते हैं, हग्ते थे। उ० निज छ्वि रति मनोज महु इरही। (मा० २।६१।१) हरहु-दूर कीजिए। इरहू-हर लीजिए, दूर कीजिए। उ० उत्र साप मुनिवर कर हरहू। (मा॰ २।१२।८) हरिवे-हरना, हरना था। उ॰ ती ग्रतु-लित ग्रहीर श्रवलिन को हिं न हियो हरिवे हो। (कु०३६) हरिय-हरिए,काटिए। उ०करि कृपा हरिय भ्रम फंद काम। (पि॰ १४) हरिये-१ दूर की जिए, र दूर करूँ। उ० २.कही ग्राम नाथ ! कोन वल ते संसार-सोक हरिए । (वि०१८६) दरिदउँ-दरूँगा, हर लूँगा। उ० हरिहर्ज सकल भूमि गरु-बाई। (मा० १।६८०।४) हरिहि (१)-हरेगा, दूर करेगा। २ सुर, नर, मुनि करि यभय दनुज हति हरिहि धरनि गरुयाई। (गी०१)१३) हरिही-चुरावेगा, हर ले जायगा। उ० तासु नारि निधिचर पति हरिही। (मा० ४।२८।४) इरिहें (१)-(स० इरगा)-१. हरेंगे, दूर करेंगे, २. हर लेंगे, चुरा लेंगे। उ० १ तुलसीदास भरोस परम करुना-कोस मन हरिहें विषम भनभीर। (वि० १६७) हरी (१)-(म॰ हर्ष)-१.तूर कर दी, २. चुरा ली, ले ली, हर नी, ३ हरने वानी। उ० १. योलत बोल समृद्धि नुधे, अपनोक्त सोच वियाद इसी है। (क० ०।१८०) इस-1. धर मो, दूर कर हो, २. छीन लो, ले लो। उ० ) दर मिप पेनि जनक जवताई। (मा० ११२४६।२) दर १. पुरावे, पुरा विवे, वर लिए, १. हरे नष, पुराष

गए, ३. के किए, हरे। उ० १. धरी न काहूँ धीर सब के मन में के हरे। (मा० १। दर) २. मंडपु बिलोकि विचित्र रचन विक्र न्वा मनिमन हरे। (मा० ११३२०। छं०१) ३. दुख हरे वो दुर्ग तोरे। (वि० ११६) हरेज-हरा, हर लिया। उ॰ तुम्हें कृपाल सबु संसउ हरेऊ। (मा॰ १।१२०।१) हरे-१. हरता है, दूर करता है, २ हरने पर, दूर करने पर, ३. हरण करे, चुरावे, ४. हर खेता है, हरण कर लेता है। उ० ४ नृप नहुप ज्यों सब के बिलोकत बुद्धिवल वरबस हरे । (जा० ६६) हरो–१. हर जाय, चोरी हो जाय, २ हर लिया । उ०१ हरी धरो गाड़ो दियो धन फिर चढें न हाथ। (दो० ४४७) हर्यो-दूर किया। उ० सव भूपन को गरव हर्यो हरि, भंज्यो संसु-चाप भारी। (गी० ७।३८)

हरकी-(?)-मना किया, हटकी। उ० कलिकाल की कुचाल

काहू तौ न हरकी। (क० ७१९००)

हरखइ-(सं रु हर्ष)-प्रसन्न होता है । उ० सुनि जिय भयउ भरोस रानि हिय हरखइ। (जा० मम)

हरखानी-मसन्न हुई।

हरगिरि-शंकर का पर्वत, कैलाश । उ० हरगिरि तें गुरु

सेवक धरमु । (मा० २/२४३/३)

हरगां-हरण करनेवाले । उ० चरन-नख-नीर त्रैलोक्य पावन परम, विबुध जननी-दुसह-शोक हरगां । (वि० ४२) हरण-(सं०)-१ हरना, लेना, २. दूर करना, ३. हरनेवाला, लेनेवाला , ४ संहार, नाश, ४. ले जाना, वहन करना । हरता-(सं० हर्त्ता)-१.हरनेवाला, दूर करनेवाला, २. चोर, लुटेरा। उ० १. जो करता भरता हरता, सुर साहिब, साहब दीन दुखी को । (क० ७।१४६)

हरतार-१ हरनेवाला, २. नाश करनेवाला, महादेव। उ० २. करतार भरतार हरतार कर्म काल । (ह॰ ३०)

हरद-दे० 'हरदि'। उ० हरद द्व दिध अच्छत माला।

(मा० १।२६६।४)

हरदि-(सं० हरिद्रा)-१. हल्दी, २. ब्याह में हल्दी लगाने की रीति । उ० २. प्रथम हरदि बेदन करि मगल गावहि । (जा० १२६)

हरन-दे० 'हरण' । उ० २ विष्णु यश-पुत्र कल्की दिवाकर उदित दास तुलसी हरन विपति-भारं । (वि० ४२) ४. सिधु तरन कपि गिरि हरन काज साँइ हित दोउ। (दो०

हरनहार-हर्ता, नाश करनेवाला । उ० सुमिरे हरनहार

तुलसी की पीर को। (ह॰ १०)

हरना-(सं० हरण)-हरनेवाला, दूर करनेवाला। उ० गहे पाहि प्रनतारित हरना । (मा॰ । ११३८।१) हरनि (२)-भक्ति-भुक्ति-दायिनि, भयहरनि, हरनेवाली । उ० कालिका। (वि० १६)

हरनिहार-नाश करनेवाला, हर्ता । उ० हर से हरनिहार जर्पे

जाके नामे । (गी० शरश)

इरनी-हरनेवाली। उ० चितवनि चारु मार मनु हरनी। (सा० शारधशाह)

हरन्-हरनेवाले । उ० कहत सुनत दुख दूपन हरन् । (मा०

राररद्रा१)

राजति गगन, हरिधनु तडित दिसि दिसि से थिङ्गि, नी॰ ७११६)

हरिघाम-चैकुंठ, स्वर्ग । उ० ग्रविरल भगति मागि बेर गीध

गयउ हरिधास। (मा० ३।३२)

हरिन-(सं॰ हरिण)-हिरन, मृग। उ॰ हेम हरिन कह दीन्हेड प्रभुहि देखाइ। (ब॰ २ँ६) हरिनवारि-सृग तृष्णा, भूत पानी जो रेगिस्तान में पशुत्रों की मृत्यु का कारण वनता है। उ॰ पायो केहि घृत विचार हरिनवारि महत। (त्रि० १३३)

हरिपद-(सं०)-विष्णु का पद, परमपद, बैकुंठ। उ० सें जानी

हरिपद-रति नाहीं। (वि० १२७)

हरिप्रीता-(सं०)-ज्योतिप में एक मुहूर्त का नाम। उ० सुकल पच्छ श्रभिजित हरित्रीता। (मा० १।१६१।१)

हरिबाहन-(स॰ हरि + वाहन)-विष्णु की सवारी गरुड।

हरियान-(सं०)-विष्णु की सवारी, गरुड।

हरिसंकरी-(सं ० हरि + शंकर)-विष्णु और शंकर की सम्म-लित स्तुति का पद जो विनयपत्रिका में है। उ० रुचिर हरिसंकरी-नाम मंत्रावली द्वंद्व दुख-हरनि ग्रानंदखानी। (वि० ४६)

हरिहाई-दे० 'हरहाई'।

हरिहित-(सं०)-वीरबहूटी, इंद्रवधूटी। उ० जलु खद्योत-निकर हरिहित-गन आजत मरकत-सैल-सिखर पर । (गी० ६।१६)

हरिहें-(सं० हारि)-१. थक जायॅगे, २. हार जायॅगे।

हरी (२)-(सं० हरि)-१. विष्णु, हरि, २. सिंह, ३. वंदुर, हनुमान।

हरी (३)-(सं० हरित)-हरे रंग की।

हरीस-(सं० हरीश)-वंदरों के राजा, १. सुन्रीव, २. हुनु-मान । उ० २. देखि दसा व्याकुल हरीस, प्रीषम के पथिक ज्यों धरनि तरनि-तायो । (गी० ४।१४)

हरीसा-दे० 'हरीस'। उ० १. कह प्रभु सुनु सुप्रीव हरीसा।

(मा० धावराध)

हरु (२)-(सं० लघुक, हिं० हलका)-जो भारी न हो, हलका ।

हर्ष (३)-(सं० हर) -महादेव, शंकर। उ० लसै जटा जूट

जनु रुख वेव हरु है। (क० ७।१३६)

हर्ग्य-(सं विषुक्)-१. हलका, २ तुच्छ । उ० १ होहि हरुत्र रघुपतिहि निहारी। (मा० १।२४८।४) २. निज गुन गरुश्र हरुश अति मार्नाहें, मन तिन गर्व। (गी० ७। २१) हरूए-१.हलके, २.धीरे से । उ० २. लखन पुकारि, राम हरुए कहि मस्तहु बैर सँभार्यो । (सी० ३।६)

हरुग्राइ-हलकापन, हलुकई। उ० देह विसाल परम हरू-

त्राई।(मा० शरदा१)

हरैया-हरनेवाला, हरनेवाले । उ० भूमि के हरैया उखरैया

सूसि-धरनि के। (गी० शहर)

हरो-(सं० हरित)-हरा, हरित । उ० सोहि तो सावन के श्रंघि ज्यों सुकत रंग हरो। (वि० २२६)

हतो-(स्०)-हरनेवाला, श्रपहरण करनेवाला। उ० भीपणा-फार, भेरव भर्जकर, भूत-प्रेत-प्रज्ञथाधिपति विपति हत्ती । (वि० ११)-

हर्ष-(सं०) दे जाता, खुशी। हलंत-(संकृष्ट क्षेत्र जिसमें कोई स्वर न मिला हो, शुद्ध व्यंजन। उ० क्षिप्रकृष्ट सव विधि श्रचल तुलसी जुगल हलंत। (स० क्षिप्रकृष्ट स्व

हल-(संव्हल)-शुद्ध ध्यजन जिसमें कोई स्वर न मिला हो। पाणिनि में हिल्' प्रत्याहार में सब स्वर श्रा जाते हैं। उ० हल जम-मध्य समान जत याते अधिक न त्रान । (स॰ २७१)

हलक-(त्रर० हलक्)-गला, कंठ। उ० समर समर्थ, नाथ!

हेरिए हलक में। (क० ६।२४)

हलधर-(सं०)-हल को धारण करनेवाले, बलराम। उ० जीह जसोमति हरि हलधर से। (मा॰ १।२०।४)

हलवल-(सं० हल बल)-खलवली! उ० गाज्यो सुनि

क्ररुराज दल हलवल भो। (ह० ४)

हलराइहौ-(सं ् हिल्लोल)-गोद में लेकर छुलाऊँगी। उ॰ गोद विनोद मोदमय मूरति हरपि-हरपि हलराइहौं। (गी० १।१८) हलरावति-हाथ पर लेकर हिलाती हैं। उ० बाल-केलि गावति हलरावति पुलकति प्रेम-पियूप पिये। (गी॰ ११७) हलरावै-हिलाती हुलाती है। उ० ले उछंग कबहुँक हलरावै । (सा० १।२००।४)

हलाकी-(ग्रर० हलाक)-मारनेवाला, कातिल, बध करने-वाला। उ० उधो जूं! क्यों न कहै कुक्री जो वरी नट-

नागर हेरि हलाकी। (क० ७।१३४)

हलावहिं-(सं० हिल्लोल)-हिलाते हैं, हिला रहे है। उ० खाहि मधुर फल विटप हलावहि । (मा० ६।४।३)

हवि-(सं ० हविस्)-हवन की वस्तु, वह वस्तु जो आग में किसी देवता के निमित्त डाली जाय। उ० यह हिव वाँटि देह नृप जाई। (सा० १ १८६।४)

हुलाहुल-(सं०)-वह प्रचंड विप जो समुद्र-मंथन के समय समुद्र से निकला था और जिसका शंकर ने पान किया

हलाहलु-दे॰ 'हलाहल'। उ० मंत्र सो जाइ जपहि जो जपत भे, ग्रजर ग्रमर हर ग्रॅचई हलाहलु। (वि० २४)

हलोरि-लहरे उठाकर, हिलोरा मारकर। उ० कपीस कृयो वातवात वारिधि हलोरि कै। (क० ४।२७)

हलोरे-(ग्रनु॰ हलहल)-तरंग, लहर । उ॰ सोहै सितासित को मिलियो, तुलसी हुलसै हिय हेरि हलोरे। (क॰ ७। 188)

ह्वन-(सं०)-किसी देवता के निमित्त आग में दी हुई श्राहति, होम ।

हवालें-(ग्रर० हवाला)-सुपुर्द, ज़िम्मे। उ० ग्राजु करउँ खलु काल हवाले। (सा० ६।२०।४)

ह्व्य-(सं०)-ह्वन की सामग्री।

हिंस-(सं० भवन्)-ग्रहिस, है। उ० का अनमिन हिंस कह हॅंसि रानी। (सा० २।१३।३)

हसेउँ-(सं॰ हसने)-हॅसा। उ॰ हसेउँ जानि विधि गिरा अर्लाची।(मा० ६।२६।१)

हस्त-(सं०)-१ हाथ, कर, २ हस्त नत्त्र । उ० १. ग्रस स्वामी एहि कहें मिलिहि परी हस्त असि रेख। (मा० १। ६७)

हस्तामलक-(सं०)-हाथ में आँवले की तरहार है। हस्तिनी-(सं०)-हथिनी, मादा हाथी। उर्देश भी हस्ती हस्तिनी देति न पति रति दानि। (स्वार्थ) हस्ती-(सं०)-हाथी, गज। उ० देव्हिक्स १। हहर-(१)-हर,,भय, त्रास।

हहरत-(?)-डरकर, घवराकर । उ० हहरत हारत रहित विंद रहत धरे श्रीभमान । (स० ३६४) हहरि-घबराकर, चौंककर, भौचक्का होकर, डरकर । उ० हहिर हहिर हर सिद्ध हमें हेरि कै। (क०६।४२) हहरी-भयभीत हो गई, घवरा गई। उ० नाथ भलो रघुनाथ मिले, रजनीचर-सेन हिये हहिरी है। (क० ६।२६) हहर-घबराओ, डराओ । उ० तुलसी द मेरो हारि हिये न हहर । (वि० २४०) हहरे-घबराए, डरे। उ० सब सभीत संपाति लिख हहरे हत्य हरास । (प० ३।७।४) हहर्यो-घवड़ा गया, डर गया। उ० तौ मन में अपनाइए तुलसिह कृपा करि, किल विलोकि हहर्यो हैं। (वि० २६७)

हहरात-(?)-१. डरते हैं, भयभीत, होते हैं, २. डरते हुए, हाय हाय करते हुए । उ० १. देखे हहरात भट काल तें कराल भो । (क० ४१४) २ उछरत उतरात हहरात सिर जात । (क० ७१७६) हहरानी-१. घबरा गईं, २ डरी हुई, घबराई। उ० २. हहरानी फौजें भहरानी जातुधान की। (क० ६१४०) हहरानु-घबराया, डर गया। उ० पाहर रूई चोर हेरि हिय हहरानु हैं। (क० ७।८०) हहराने-हहराने लगी, ज़ोर से चलने लगी। उ० लपट भएट महराने हहराने वात। (क० ४।८०)

हहा-(श्रनु०)-१ विनती, चिरौरी, गिड़गिद्दाहर, २. मसजता का शब्द, श्रहा, ३. ठठाकर हँसने का शब्द। उ० १. दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी। (क० ७१६७) २. नाचत बानर भाख सबै तुलसी कहि हारे! हहा भद्दया, हो रें। (क०६१४७) ३ तुलसी सुनि केवट के वर बैन हँसे प्रसु जानकी श्रोर हहा है। (क० २१७)

हिं (सं० भवन, प्रा० होन, हिं० होना)—हें, अहिं । उ० हिं पुरारि तेउ एक-नारि वत-पालक (जा० १०४) हहु— हो । उ० जानति हहु वस नाहु हमारें। (मा० २।१४।३) हा (१)—था। उ० एक जनम कर कारन एहा। (मा० १ १२४।२) ही (१)—थी। उ० वडी अवलंब ही सो चले तुस तोरि कै। (क० ४।२६)

हाँई-(१)-१. लिए, २. भाँति । उ० १ ताहि बाँधिवे को धाई, ग्वालिनी गोरस हाँई । (कृ० १७)

हॉक-(सं० हुकार)-१ पुकार, चिल्लाहट, २ युद्धनाद, ललकार, ३ गर्जन, ४ हॉककर, साथ लेकर, ४ खुला-कर, पुकार कर। उ० २. हॉक सुनत दसकध के भए बंधन ढीले। (वि० ३२) ३ हनुमान-हॉक खुनि बरिष फूल। (गी० ४११६) ४. तुम्ह तो कालु हॉक जनु लावा। (मा० ११२७४११) हॉकहु-१. हॉको, २. पुकारो, ३. ललकारो। हॉकि-१. हॉक लगाकर, खुलाकर, २ ललकार कर, ३. ललकारा, ४. गर्जन करके, ४. साथ लेकर। उ० २ भूमि परे भट धूमि कराहत हॉकि हने हनुमान हठीले। (क० ६१३२) ३ चपि चलेउ हय सुद्धिक नृप हॉकि न होइ निवाहु। (मा० ११३४६) हॉकी-हॉक, आगे वदा,

चल् सोक सिथिल रथु सक्द्र न हाँकी। (मा॰ २।१ हाँके-१. ललकारने पर, २ हाँक कर ग्रागे बढ़ाया, हाँका। उ० २. कौन की हाँक पर चौंक चंडीस बिधि, चंडकर थिकत फिरि तुरॅग हाँके। (क॰ ६।४४) हाँकेउ-हाँका, ग्रागे बढ़ाया। उ० रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। (मा॰ २।६६)

हाँडी-(सं० भाड)-हॅिंदिया, सिट्टी की वटलोई। उ० हाँड़ी हाटक घटित चरु राँधे स्वाद सुनाज। (दो १६७)

हाँती-(सं० हात)-दूर, समाप्त, ख़तम । उ० भीर प्रतीति भीति करि हाँती । (मा० २।३ ६।३)

हाँसा-हँसी, मुस्कान । उ० कुमुद्वंधं कर निटक हाँसा । (सा० १।२४३।३) हाँसी-(सं० हास)-हँसी, ठट्टा ।

हा (२)-(स०)-१. दु.ख या शोकस्चक शब्द, २. ग्रार-चर्यस्चक शब्द, ३. हनन करनेवाला, मारनेवाला, नाश करनेवाला। उ० १ हा जग एक बीर रघुराया। (मा० ३।२६।१) ३ रघुबंस बिभूपन दूपन हा। (मा० ६।१११। छं० ४)

हाई—(सं॰ घात)-१ दशा, श्रवस्था, २. ढंग, घात, तीर, ३ ट्रटा, खंडित। उ०३ परम कृपाल जो नृपाल लोक पालन पे, जब धनु हाई हैं है मन श्रनुमानि है। (क० ६।२६)

हाट-(सं० हद्द)-बाज़ार, दूकान । उ० हाट वाट निह जाह निहारी । (मा० २।१४६।१)

हाटक-(सं०)-१ सोना, स्वर्ण, १. धत्रा । उ० १. रत्न-हाटक-जटित मुक्तट मंडित मौलि भानुसत-सहस-उद्योत-कारी । (वि० ११)

हाटकपुर-(सं० हाटक + पुर)-सोने की नगरी, लंका । उ० नाघि सिंधु हाटकपुर जारा । (मा० १।३३।४)

हाटकलोचन-(सं० हाटक + लोचन)-हिर्ग्याच । दे० 'हिरग्याच'। उ० कनककसिपु श्ररु हाटकलोचन । (मा० १।२२२।३)

हाड़-(सं० हड्ड)-१ हड्डी, श्रस्थि, २. वंश या जाति की मर्यादा, कुलीनता। उ० निज मुख मानिक सम दसन, भूमि परे ते हाड। (दो० ३३०)

हाड़ा-दे० 'हाड़' । उ० १. विष्टा पूय रुधिर कच हाडा । (मा० ६।४२।२)

हाता (१)-(सं० हरण)-हरनेवाले, नष्ट करनेवाले। उ० जयति पाथोधि पापान-जलजान-कर जातुधान-प्रचुर-हरप-हाता। (वि० २६)

हाता (२)-(अर॰ इहातः)-श्रहाता, घेरा।

हाता (३)-(सं० हात)-१ श्रलग, दूर किया हुश्रा, हटाया हुश्रा । हाते-श्रलग, दूर । उ० नाते सब हाते करि राखत रास-सनेह-सगाई । (वि० १६४)

हाती-(सं॰ हत)-मारी, नष्ट कर डाली।

हातो-हून, अलग । उ० हातो कीजै हीय तें भरोसो भुज बीस को । (क० ६।२२)

हाथ-(सं० हस्त)-कर, पाणि, हस्त । पाँच कर्में द्रियों में से एक । उ० कृपापाथनाथ लोकनाथ नाथ सीतानाय, तिज रघुनाथ हाथ श्रीर काहि श्रोडिये ? (क० ७१२१) मु० देहिं हाथहिं-सहारा देते हैं । उ० फरिक वाम भुज

हिंस-(?)-घोडों के बोलने का शब्द । उ०र वाजि हिंस चहुँ स्रोरा । (मा०, १।३०१।१) हिंसक-(सं०)-मारनेवाला, बधिक अर्थ गरहित हिंसक

सव पापी । (सा० १११७ ६१४) हिंसा-(सं०)-१. जीवहत्या, बध, २. पीडा देना, सताना, ३. हानि पहुँचाना, अनिष्ट करना। उ० १. हिसारत निपाद तामस बंदु पसु समान बनचारी। (वि॰

हिंस-(सं०)-हिंसा करनेवाला, बधिक। हि (१)-(सं० हृदय)-हृदय, दिल।

हि (२)-१. निरचय ही, अवश्य, २. को । उ० १. वैराग्यां-बुज भास्करं द्यघघनध्यांतापहं तापहम् । (मा०३।१।१लो०१) २. हसहि वक दादुर चातकही। (सा० १।६।१)

हिश्राउ-(सं० हृदय)-हिम्मत, साहस । उ० कासों कहीं काहू सों न वदत हित्राउ सो । (वि॰ १८२)

हितं-दे॰ 'हित'। हित-(सं०)-१ लिए, निमित्त, २ उपकार, भलाई, नेकी, ३ मित्र, सखा, संबधी, कल्याणकर्ता, ४. प्यारा। उ० १. सीक धनुप, हित सिखन, सकुचि प्रभु लीन। (व० १६) २. भूत-द्रोह-कृत गोहवस्य हित आपन मैं न विचारों। (वि० ११७) ३, उपजी प्रीति जानि प्रभु के हित, मनहूँ राम फिरि ज्ञाए। (गी० २।६३) ४ तिय सो जाय जेहि पति न हित । (क० ७।१६६) हितकर-कल्याणकारी, लाभकर । हितनि-१ हितैषियों, भलाई चाहनेवालों, २. भलाइयों, नेकियों। उ० १. हितनि के लाह की, उछाह की विनोद मोद। (गी० १।६४) हिती-कल्याण करनेवाले दोनों। उ० माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मी हितौ। (मा० ४। १। रखो० १)

हितकारि-दे॰ 'हितकारी'। उ० बहुरि तिहि विधि आइ कहिहै साधु कोउ हितकारि। (गी० ७।२६)

हितकारी-(सं० हितकारिन्) उपकारी, हितैपी, भलाई करने-वाला। उ० समय साँकरे सुमिरिए समरथ हितकारी। (वि०३४)

हितता-(सं०)-भलाई, उपकार । उ० स्वामी की सेवक-हितता सब, कछु निज साँइ दोहाई। (वि० १७१)

हितु-(सं० हित)-भलाई चाहनेवाला, मित्र, संबंधी। उ० तात, मात्, गुरु सखा तू सब बिधि हितु मेरो । (वि०७६) हितू-दे॰ 'हितु'। उ॰ कुदिन हितू सोहित सुदिन, हित अन-हित किन होइ। (दो० ३२२)

हितै-दे॰ 'हितु'। उ॰ विनय करौ अपभयहुँ ते तुम्ह परम

हितै हो। (वि० २७०)

हितैहै-(सं० हित)-प्रेमयुक्त फ़रेगी, ललचायेगी, लालायित करेगी। उ० अनुज सहित सोचिहें कपिन महं, तनु-छवि कोटि मनोज हितेहैं। (गी० ४।४०) हितेहौं-अच्छा लगुँगा, अनुकृत प्र्रुंगा, हितकारी हूँगा। उ० बाह्यन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों त्यों ही तिहारे हिये न हितैहों। (क०७।१०२) हिम-(सं०)-१.पाला, तुपार, श्रोस,२.वर्फ, ३. ठंड, जाड़ा, ४ हेमंत ऋतु, ४ शीतल, ठंडा, ६. जाडे की ऋतु। उ० २. या ४. हिम (४) हिम (२) सैल सुता सिव ज्याहू। (मा० १।४२।१) रे. सुर विमान हिमभानु भानु संघटित परस्पर । (क॰ १।११) ६. मोहमदमदन-पाथोज-हिम

जामि वि॰ १८) हिमउपल-चफ्र का पत्थर, स्रोला। उ॰ (दें उपल कृपी दल् गरही। (मा॰ ११४१४) हिमकर-(स॰)-चंद्रमा । उ॰ हेतु कृसानु भानु हिमकर को। (मा० १।१६।१)

हिमगिरि-(सं०)-हिमालय पर्वत । उ० हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । (मा० १।१२४।१)

हिमवंतु-दे० 'हिमवान'। उ० कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार । (मा० १।६८)

हिमवंतु-दे॰ 'हिमवान' । उ०१. तव मयना हिमवंत अनंदे।

(सा० १।६६।१)

हिमवान-(सं० हिमवत्)-१. हिमाचल, पार्वती के पिता. २. हिमालय पर्वत, ३. कैलाश पर्वत, ४. सुमेरु पर्वत, ४. चंद्रमा। उ० ४. पावक, पवन पानी, भानु, हिमवान, जम, काल लोकपाल मेरे डर डाँवाडोल हैं। (क॰ श३१) हिमवाना-दे० 'हिमवान' । उ० सव कर विदा कीन्ह हिम-वाना। (मा० १।१०३।१)

हिमाचल-(सं०)-१. हिमालय पर्वत, २. पार्वती के पिता, हिम-वान । उ० २.जनमी जाइ हिमाचल गेहा । (मा०१।८३।१) हिमु-दे॰ 'हिम'। उ॰ १. बिधु विप चवै स्रवै हिसु ऋगी। (मा० २।१६६।१)

हियँ-(सं० हृदय)-हृदय मे । उ० हर हियँ रामचरित सव त्राए। (सा० १।१११।४) हिय-१ हृद्य, दिल, २ मन, चित्त। उ० १ निर्मल पीत दुकूल अनूपम उपमा हिय न समाई। (वि० ६२) हिये-हृदय में। उ० नाग नर किन्नर विरंचि हरि हर हेरि, पुलक स्रीर हिये हेतु हरपतु हैं। (क॰ ६।४८) हियो-दे॰ 'हियो'। उ॰ १. तौ अतुलित श्रहीर अवलंनि को हिं न हियो हिर बे हो। (कु॰ ३६) हियौ-१ हृदय, २. हृदय भी।

हियरे-हृदय पर, हृदय में । उ० जा नि परे सिय हियरे जव कुँभिलाइ। (ब० ४)

हिया-हृदय, दिल । उ० जो तो सों हो तौ फिरौ मेरो हेतु हिया रे। (वि॰ ३३) हियाउ-दे॰ 'हिन्राउ'।

हियाव-दे० 'हिआउ'। हिरएय-(सं०)-सोना।

हिरएयकशिपु-(सं०)-प्रद्ताद का पिता एक देत्य जिसे विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर मारा था। दे० 'प्रह-लाद' नथा 'नृसिंह'।

हिरएयगर्भ-(सं०)-जिसके पेट में सुवर्ण हो, बहा।

हिरगयान्त-दे० 'हिरन्याच्छ'।

हिरदय-(सं० हृदय)-हृदय, चित्त, मन । उ० जनु हिरदय गुन-ग्राम-थूनि थिर रोपर्हि । (जा० ६४)

हिरन्य-दे० 'हिरगय'।

हिरन्यान्न-दे० 'हिरन्याच्छ'। उ० हिरन्यान भ्राता सहित मधु कैटभ वलवान। (दो० ११४)

हिरन्याच्छ-(सं० हिरएयांच)-एक दैत्य जो हिरटएयकणिषु का भ ई था। उ० हिरन्याच्छ आता सहित मधु कैटम वलवान । (मा० १।६।४८ क)

हिराई-(सं० हरण)-खो जाता है, गायव हो जाता है। हिलि-(सं०हल्लन)-हिलकर, मिलजुल कर । उ० बार वार हिलि मिलि दुहँ भाई । (मा०२।३२०।३)

हिलोर-(सं० हिल्लोल)-जहर, तरंग, वीचि विद्यात है हिलोर-हिलोरा ले, तरंगित हो। उ० राम- गुनेम जाय जैसे मृग-जल-जलिध हिलोरे। (वि० १६४) हिसका ।

हिंसका-(सं॰ ई॰यां)-१ ई॰यां, डाह, २.देखादेखी, स्पर्ढां, चढ़ाउपरी का भाव।

हिसिंघा-दे॰ 'हिसका'। उ॰ २. जौं ग्रस हिसिपा करहिं नर जड़ बिवेक ग्रिमान। (मा॰ १।६६)

हिहिनात—(अनु०)-हिनहिनाते है। उ० वार वार हिहिनात हेरि उत जो वोलें कोउ द्वारे। (गी० २।८६) हिहनाहिं— दे० 'हिहिनाहीं'। उ० रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं। (मा० २।६६) हिहिनाही—हिनहिनाते हैं। उ० देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। (मा० २।१४ २।४)

हीं-१. में, २, ही। उ० १. हाथी हथिसार जरे घोरे घोर-सारहीं। (क० ४।२३)

हींचे-(सं॰ कर्पण, हिं खींचना) खींच लिए, खींचा, वटोरा, सिकोडा।

हींस-(?)-घोड़े के हिनहिनाने का शब्द ।

ही (२)-(१)-१. को, २. निश्चयवाचक शब्द, श्रवश्य, उ०१. हंसहि वक दादुर चातकही। (मा० १।६।१) २. पुलक सरीर सेना करत फहमही। (क० ६।८)

हा (३)-(सं० हृदय)-हृदय, दिल । उ० दुर्लभ देह पाह हृग्पिद भजु करम वचन श्ररु ही तें । (वि० १६८) हीचे-हिचकती है, दुयकती है । उ० कहत सारदृह कर मित

हीचे। (मा० शरमश्र)

हीन-(सं॰)-१. रहित, श्रुन्य, खाली, विना, २ दरिद्र, कंगाल, ३. त्यक्त, छोडा, ४. श्रधम, निदित, ४. लघु, छोटा, थोडा। उ० १. मनि विनु फनि, जलहीन मीन तनु त्यागद्द। (पा॰ ६७)

हीनमति-मूर्ख, वेदकृष । उ० इक हों हीन मलीन हीनमति विपति जाल ग्रति वेरो । (वि० १४३)

हीना-दे॰ 'हीन'। उ॰ १. अगुन अमान मातु पितु हीना।
(मा॰ ११६७।४) हीनी-दे॰ 'हीन'। उ॰ १. कहॅ हम
लोक वेद विधि हीनी। (मा॰ २।२२३।३)

हीत्-दे॰ 'हीन'। उ॰ १. सकल कला सव विद्याहीनू । (मा॰ ११६१४)

हीने-हीन थे, रहित थे। उ० सवरि गीधसम-दम-दया-दान-हीने।(वि० १०६)

हीय-(स॰ हृदय)-हृदय, दिला। उ० सूँदे ऋाँ लि हीय में, उदारे ऋाँ लि आगे ठाढो। (क० १।१७)

हीर-(सं॰)-१. हीरा नाम का रत्न, २. सार, गृदा। उ॰ २. करत चरत तेह फल विनु हीर । (वि॰ १६७)

हीरक-(सं०)-डे० 'हीरा'। उ० सिरसि हेम-हीरक-मानिक-मय सुकुर-मभा सब सुत्रन प्रकासित। (गी० ७१९७) हीरा-(स० हीरक)-एक बहुमूल्य पत्यर जो अपनी चमक श्रीर करें के लिए प्रसिद्ध है, बज्रमणि। उ॰ गज गो तुरग हैं के तिरा। (मा॰ १।१६६।४) हीरै—हीरे को। उ॰ सोभा कि कित लाहु भूप कहें, केवल कांति मोल हीरै। (गी॰

 $\vec{g}(t) - (?) - \hat{d}(\vec{z}) \vec{e}(\vec{z}) \vec{e}(\vec{z})$   $\vec{g}(t) - (\vec{z}) - \vec{e}(\vec{z}) \vec{e}(\vec{z})$   $\vec{g}(t) - (\vec{z}) - \vec{e}(\vec{z}) \vec{e}(\vec{z})$   $\vec{g}(t) - (\vec{z}) - \vec{e}(\vec{z})$   $\vec{e}(t) - (\vec{z}) - (\vec{z})$   $\vec{e}(t) - ($ 

हुँकरि—(सं० हुंकार)—शब्द करके, हुंकार करके। हुंउ० हेरेँ व हुंकरि करें फल न रसाल। (गी० ३।६)

हुंकार—(सं०)—गर्जन, डरावना शब्द। उ० दिन श्रतपुर रख स्रवत थन हुंकार करि धावत भईं। (मा० ७६। छं० १)

हुँति–दे॰ 'हुति'। उ॰ १. सासु ससुर सन मोरि हुँति, विनय करवि परि पायेँ। (मा॰ २।६८)

हु-(?)-हू, भी।

हुतं-होम किया श्राहुति दिया। उ० तेन तप्त हुतं दत्त-मेवाखिलं, तेनसर्वकृतं कर्मजालं। (वि०४६) हुत-(सं०)-१. श्राहुति किया हुश्रा, २. श्राहुति की घृत्रं श्रादि वस्तुएँ, ३. श्राग।

हुतासन-(स॰ हुताशन)-ग्रिझ, ग्राग । । उ॰ !राम-प्रताप हुतासन कच्छ विपच्छ समीर दुलारो । (ह॰ १६) हुति-(प्रा॰ हिंतो)-१. ग्रोर से, तरफ़ से, २. की।

हुते (१)-(स० भवन)-थे। उ० सग सुभामिनि भाइ भलो, दिन हैं जनु श्रोधहु ते पहुनाई। (क० २।२) हुतो (१)-था, रहा। उ० जनु हुतो पुरारि पढ़ायो। (गी० २।६१) हे (१)-थे। उ० हे हम समाचार सब पाए। (कृ० ५०) हे–१. एक ग्रारचर्यसूचक शब्द, २. सम्मति , या निषेधसूचक शब्द, ३. है का बहुवचन। उ० ३. हैं दयाल दुनि दस दिसा दुल-दोप-दलन छम । (वि० २७४) है-'होना' का वर्तमानकालिक एक वचन रूप। उ० मातु काज लागी लखि ढाटत, है बायनो दियो घर नीके। (कु० १०) हो (१)-१. होवे, २ था। उ० २. मृत में मृजु मनोस्थ हो, री ! (गी० १।१०२) दृहोइ-१. होय, होवे, २. होकर, ३.होती है। ४. होगी। उ० २. होइ मसन्न दीन्हेउ सिव पद निज। (वि० ७) होइग्र-होहए, हो लीजिए। उ० होइग्र नाथ श्रस्व श्रस-वारा । (मा० २।२०३।३) होइहउ-होऊँगा । उ० होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे। (मा० १।१४२।१) होइहहिं-होंगे। उ० भये जे श्रहहिं जे होइहहिं (मा० १।१४।३) होइहहू-होगे, हो जास्रोगे । उ० होइ-हहु मुकुत न पुनि संसारा। (मा०) १।१३६।४) होइहिं— होंगे। होइहि-होगा। उ० होइहि सोइ जो राम रिच राखा। (मा० १।४२।४) होई-दे० 'होइ'। उ० १. काज -हमार तासु हित होई। (मा॰ ६।१७।४) होउँ–होऊँ, हूँ। उ० कवि न होउँ नहिं वचन प्रचीन् । (मा० १।६।४) होउ-दे॰ 'होइ'। उ० १. ऐहर्ड वेगिहि होउ रजाई। 🏻 🕅 (मा० २।४६।२) होऊ-दे० 'होइ' । उ० १. कह तापस नृप ऐसेइ होऊ।(मा०१।१६४।१)होएहु-हो, होस्रो ।उ० होएहु संतत पियहि पित्रारी। (मा० १।३३४।२) होत-

(स॰ भवन)-१. शक्ति, सामुर्थ्य, २. होरे 🌋 ३. होता है, बन जाता है, हो जाता है, हो रहा है लिंग निज परलोक बिगारथो ते लेळ ति ठाढ़ ठायँ। (वि॰ ८३) ३. जलचरवृंद् जाल् ति ते होत सिमिटि इक पासा । (वि० ६२) होति-होती है। उ० काल-चाल हेरि होति हिये घनी घिन। (वि० २४३) होती-१. होती थी, हो जाती थी, र. रहती। उ० २० होती जो प्रापने बस रहती एक ही रस। (वि० २४६) होते-१. थे, २. रहते। उ० १. सार्वेकरन श्रगनित हय होते। (मा० १। २६६।२) होतेउँ-होता हुम्रा, होता, वनता । उ० तौ पुनि करि होतेचँ न हँसाई। (मा०१।२४२।३) होती-होता, हो जाता। उ॰जो तोसों होती फिरो मेरो हेंतु हिया रे। (वि॰ ३३) होन-होना, होने। उ०सिंदूर बंदन होम लावा होन लागीं भावरी। (जा० १६२) होनउ-दे० 'होनेउ'। होने-१. होंगे, होनेवाले हैं, २ होनहार, जिनका भविष्य श्रन्छा हो। उ० १. देखि तियनि के नयन सफल भए, तुलसीदासहू के होने। (गी० १।१०४) २.होत हरे होने बिखानि दल सुमति कहति अनुमानिहै। (गी० १।७८) होनेउ-होना ही, होने का ही। उ०भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं। (मा० १।२६४।३) होनो-होना, हो जाना। उ० होनो दूजी स्रोर को, सुजन सराहिय सोइ। (दो० ३६१) होव-१. होऊँगा, होऊँगी, २. होगा, हो जायगा, ३ हो जाश्रोगे। उ०१.चेरि छाडि श्रव होव कि रानी। (मा० रा १६।३)होयहु–होगा, हो जाएगा । होसि–होवो, हो जावो, बनो। उ॰जनि दिनकर कुल होसि कुठारी। (मा०२।३४।३) होहिं-१. होते हैं, २. हों, ३.होंगे । उ० १.सूढ़ मोह बस् होहि जनाई। (मा० २।२२८।१) होहिंगे-होवेंगे। उ० हैं गये, हैं जे होहिंगे छागे तेइ गनियत वड भागी। (वि०६४) इहि-१. हो जा, वन जा, २. हो। उ०१. राम नाम-नव नेह-मेह को मन हठि होहि पपीहा। (वि० ६४) होही-१. हैं होती हैं, हो रही हैं, २. हों। उ० १. मधुकर कान्ह कहा ते न होहीं। (कृ० ४१) होही-१. होने, हो, २ हो जास्रो, हो। उ० २. सुनहि सुमुखि जनि विकल होही। (गी॰ २।११) होहु-होस्रो, हो जास्रो । उ० होहु प्रसन्न देहु ब्रदानू । (मा० १।१४।४) होहू-हो, होस्रो, बनो । उ० सोक कलंक कोठि जिन होहू। (मा० २।४०।१) ही (१)-(सं० भवन, प्रा० होन)-१. हूँ, २,हो, होवे । उ०१. जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीर । (मा० २। १४६) हो-१. हो, २. हो, होवो। हो-१. होकर, हो करकें, २. रहकर, ३. हो। उ० १. जरि जाउ सो जीवन, जानकीनाथ जिये जग में तुम्हरो बिन हैं। (क० ७।४०) २. पर्णंकुटी करि हो कित् ह्वें ? (क०२।११) रे. तौ नवरंस, पटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे। (वि॰ १६६) है हैं-होंगे, हो जायँगें। उ॰ हैं हैं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद-मजुल-कज तिहारे। (क॰ २।२८) हैं है-हो जायगा, होगा। उ० हैं है जब तब तुम्हर्हि तें तुलसी को भले रो। (वि॰ २७२) है हैं -१. होऊँगा, हो जाऊँगा । उ० १. जोपै हों मातु मते महँ ह्वें हों । (गी० हुते (२)-(सं॰हुत)-होमकर दिए, जला दिए। हुतो (२)-

श्राहुं जिलाया। हुनिए-हवन कीजिए, जलाइए। उ० वियोग-श्रनल तनु हुनिए। (कृ० ३७)हुने-जलाए, हवन किए। उ० हुने श्रनल श्रति हरप यहु वार साखि गौरीस। (मा० ६।२८) हुनै-१. हवन करते हैं, २ हवन करना, होमना। उ० १. स्वाहा महा हाँकि हाँकि हुनै हनुमान हैं। (क० ४।७)

हुनेर-(फा॰)-१. कोरीगरी, कला, २. चातुरी, चतुराई। उ॰ १. इन्हकर हुनर न कवनिहुँ श्रोरा। (सा॰ ७।

९४।**२)** 

हुमिक-(?)-उमंग से, उछलकर, कृदकर । हुमगि-दे॰ 'हुमिक' । उ॰ १ हुमिग लात तकि कृवर मारा। (मा॰ २।१६३।२)

हुलसत-(सं॰ उल्लास)-उल्लिसत होता है, प्रसन्न होता है। उ॰ सुमिरत हिय हुलसत तुलसी अनुराग उमँगि गुन गाए। (गी० ७११) हुलसति-उल्लंसित होती है, प्रसन्न होती है। उ० खल विलसत हुलसत हुलसति खलई है। (वि०१३६) हुलसि-प्रसन्न होकर, हुलास में आकर। उ० हुलसि हुलसि हिये तुलसिहुँ गाये हैं। (गी० १।७२) हुलसी-१. सुखी, २. खुशी, उल्लास, ३. तुल्सीदास की माता का नाम, ४ उत्साहित हुई, प्रसन्न हुई, खुशी हुई, ४. विकसित हुई, उदित हुई। उ० ३ तुलसिदास हित हियँ हुलसी सी। (मा० १।३१।६) ४. संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी। (मा० १।३६।१) हुलसे-म्रानंदित हुए, प्रसन्न हुए। उ०राम सुभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी हमसे गलगाने। (कि ७१९) हुल्सै-१. क्रीड़ा करता है, २ उमड़ता है, उल्लंसित होता है। उ० १ स्याम सरीर पसें जसे, हुलसे तुलसी छुवि सो मन मोरे। (क० २। ,२६) २ राखिहैं राम सो जासु हिये तुलसी हुलसे वल श्राखर दू को। (क० ७।६०) हुलस्यो-उमँग उठा, उल्ल-सित हुआ। उ० सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलकतन हुलस्यो हियो । (मा० १।३२४। छं० ३)

हुलसानी-१. आनंदित हो उठीं, २. उमंगित हो गईं, उमड़ आई। उ० २. भगत बछलता हियँ हुलसानी। (मा०

शरश्रदार)

हुलास-१. त्रानंद, हर्ष, २. उत्साह, उल्लास। हुलासा-दे॰ 'हुलास'। उ॰ चले सकल मन परम हुलासा। (मा॰ ६।१०८।१)

हुलासु-दे॰ 'हुलास'। उ॰ १ सुदित मातु परिछन चर्ला उमरात हृदय हुलासु। (प्र॰ १।७।१)

हुलासू—दे॰ 'हुलास'। उ॰ १ देहु लेहु सब सवित हुलासू। (मा॰ २।२२।३) २. प्रीति कहत कवि हियँ न हुलासू। (मा॰ २।३२०।१)

हूँ (१)-(सं० ग्रहम्)-मैं।

हूँ (२)-(१)-भी। उ० ज्यों सब भांति क़देव कुठाक़र सेए ्वपु बचन हिये हूँ। (वि० १७०)

हूँ (३)-१. स्वीकृतिवाचक शब्द् ।

हूँ (?)-भी। उ० कर्म हू के कर्म, निदान हू के निदान हो। (क० ७।१२६)

हूक-(सं० हिका)-पीडा, कसक । हूति-(सं० हूत)-बुलाना, श्राह्मान ।

भ्रन्छे लज्ञण्वाला । उ० १. होनहार सह क्रिय बिभव बीच नहिं होत्। (स॰ १४६) बाच नाह हात । (ल १००१) हो का करतार को होनिहार-दे० 'होनहार'। उ० १. हो का करतार को सबवार जग खरभर परा। (मा० छि०१) रखवार जग खरभर परा। (मा० छिं० १) होनिहारा-दे० 'होनहार'। उ० १ जानत हो कछु भल होनिहारा। (मा० १।१४६।४) होनी-(सं० भवन)-१ . उत्पत्ति, २. होना, ३. होनेवाली। उ० १ निज निज मुख्नि कही निज होनी। (मा०१।३।२) ३. बीती है वय किसोरी, जीवन होनी । (गी० २१२२) होम-(सं॰)-हवन, यज्ञ। उ॰ तरपन होम कर्राह विधि नाना। (मा० २।१२६।४) होरी-(सं॰ होलिका)-१. होली का त्यौहार, २. घास-पूस का वह समूह जो होली के पूर्व रात में जलाया जाता है। ३.एक राग । उ० १.कानन देलि होरी रिच बनाइ। (गी० होलिका-(सं०)-१. होली नाम का त्यौहार, २. घास श्रादि का वह समूह जो होली में जलाया जाता है। उ० २.

गोप होतिका ज्यों लाय (go. / होलिय-द० 'होलिका'। उ० २ त्रिविध सूल होलिय जरै। (वि० २०३) ही (२)-(सं अहम्)-में, हम। उ० बुरु मारिए मोर्हि, बिना पूर्ग घोए हो नाथ न नाव चढ़ाइहीं जू। (क० २१६) ह्यॉ-(सं ु इह)-यहाँ, इस जगह। उ० उघो! यह ह्याँ न हौंहूं-में भी। कछू कहिबे ही। (कृ० ४०) हद-(सं०)-वहा ताल, कुंड, सरोवर। उ० जनम कोटि को कँदेलो हद-हृदय थिरातो । (वि० १४१) हस्व-(सं०)-१ लघु मात्रा, २. छोटा। हास-(सं०)-१. घाटा, टोटा, नुकसान, हानि, २ श्रवनित, ३. थकावट, ४. चय, नाश । ह्राद-(सं०)-ग्रानंद, खुशी, प्रसन्नता । हुलन-(सं०)-१. चल्ना, २. महादेव, ३. ब्रह्मा, ४. विष्णु, ४ सरस्वती, ६. गगोश, ७. लप्मी, ८. दुर्गा।